# YAJURVED KA SUBODH BHASHYA PART-1



### वाजसने यि-माध्यन्दिन-शुक्ल

# यजुर्वेद-संहिता।

#### अथ प्रथमोऽध्यायः ।

॥ओ रम्॥ इपे त्वो' — जे त्वीं वायवं स्थै वेवो वंः सिवता प्रापंयतु श्रेष्ठंतमाय कर्मणा आप्यां-यथ्य मध्न्या इन्द्रीय मागं प्रजावंतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वं स्तेन ईशत माधर्शकेसो ध्रुवा अस्मिन् गोपंती स्यातं बह्वीर्यजमानस्य पुशून्पहिः॥१॥

(१) (त्वा इषे) सबको उत्पन्न करनेवाला देव सविता देव तुझे अन्न प्राप्तिक लिए प्रेरित करे। (त्वा ऊर्जे) सबको उत्पन्न करनेवाला देव तुझे बलप्राप्तिक लिए प्रेरित करे। (वायवः स्थ) हे मनुष्यो ! तुम प्राण हो। (सविता देवः वः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु) सबका सृजन करनेहारा देव तुम सबको श्रेष्ठतम कर्मके लिए प्रेरित करे। (आप्यायध्वम्) हे मनुष्यो ! बढते जाओ। (अध्न्याः) तुम सभी प्रजा वध करनेके लिए अयोग्य हो। (इन्द्राय भागं) तुम इन्द्रके लिए अपना भाग बढाकर दो। (प्रजावतीः) तुम संतानयुक्त, (अनमीवाः) रोगमुक्त, (अयक्ष्माः) और क्षयरोगरहित होओ। (स्तेनः वः मा ईशत) चोर तुम्हारा प्रभु न बने, (अधशंसः मा) पापी तुम्हारा स्वामी न बने, (अस्मिन् गोपतौ धृवा स्यात) इस भूपतिके निकट स्थर रहो। (बद्धीः स्यात) अधिक संख्यामें प्रजा संपन्न होओ (यजमानस्य पशून् पाहि) यज्ञ करनेवालेके पशुओंकी रक्षा करो।।।।

'हे मानव ! सविता देव (त्वा इषे) तुझे अन्नकी प्राप्तिके लिए कर्म करनेको प्रेरित करे ।' सबसे पहले मानवको अन्न प्राप्त करनेकी आवश्यकता है, अन्नके विना मानव जीवितही रह नहीं सकता । इसलिए अन्न पानेके लिए कर्म करनेकी तैयारी करो, इस प्रकार यहाँ उपदेश दिया गया है । 'सविता' शब्द यद्यपि सूर्यके लिए प्रयुक्त होता है तो भी यहां पर शतपथ ब्राह्मणके 'सविता वै देवानां प्रसविता' (११९१२१९७) इस वचनके अनुसार सविता सब देवोंका निर्माण परमात्मा, इस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। अतएव पहले वाक्यका अर्थ है – 'जो सबका उत्पन्नकर्ता परमात्मा है वह तुझे अन्न पानेके लिए कर्म करनेको प्रेरित करे' । यदि केवल

अन्नही मिल जाये तो पर्याप्त नहीं, उसे आत्मसात् कर उससे बल बढानेकी आवश्यकता है । इसलिए दूसरेही मंत्रभागमें कहा है कि-

'यह जो सबका बनानेहारा परमात्मा है वह तुझे बल बढानेके लिए प्रेरित करे ।' पहले यथेष्ट अन्न प्राप्त करो और पश्चात् उसका योग्य उपभोग लेकर बल बढाओ। अन्नका अत्यधिक सेवन कर चुकने पर अजीर्णके मारे बल कहीं घट न जाए, इसलिए प्रयत्न करो और जिससे बल सदा बढता रहे, इसी तरह अपना कार्य करते रहो। अब बहुतसा अन्न मिलनेपर शरीर इष्टपृष्ट तथा बलिष्ठ हो गया तो भी उतनाही पर्याप्त नहीं है। 'मैं कौन हुँ 'इस विषयमें पर्याप्त सोच लेना चाहिए। लोग भूल तथा भ्रमके कारण अपने स्थूल शरीरकोही सब कुछ समझ बैठते हैं। मानवमें 'शरीर, इन्द्रिय+मन, प्राण+बृद्धि तथा आत्मा' पाये जाते हैं। इनके समन्वयसे मानव बनता है। पहले दो स्थूल, दूसरे दोनों सूक्ष्मसे स्थूलको जोडनेवाले तथा अंतिम दो सूक्ष्म तत्त्व हैं। स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्मकी शक्ति अधिक है, इस कारण सूक्ष्मका ध्यान देने योग्य है और इन्हें मुख्य तत्त्व ऐसा कहते हैं। इसकी सूचना तीसरे मंत्रभागमें दी गयी है।

'हे मानवों ! तुम सभी प्राणरूप हो ।' शरीर नष्ट होनेवाला है और प्राण तथा आत्मा अमर है। यजुर्वेदके ४० वें अध्यायमें यही बात स्पष्ट कर दी गयी है। 'वायुः अनिलं अमृतं अथ इदं भरमान्तं शरीरं' (अ. ४०।१५) 'प्राण (अन्+इलं) अपार्थिव अमृत है और यह शरीर भस्म होनेवाला है ।' ४० वें अध्यायमें जो यह मंत्र है, उसकी तुलना प्रस्तुत मंत्रसे करने पर ध्यानमें आ जायेगा कि, जिसके लिए अन्न प्राप्त किया गया तथा जिसका बल बढाया गया, वह मानवी शरीर नष्ट होनेवाला है । इसलिये आवश्यकताके अनुसार मानवदेहकी उन्नति कर चुकनेपर अपने प्राण, बुद्धि एवं आत्माको, जो शाश्वत शक्तिसे अनस्यूत हैं, उन्नत करनेकी ओर ध्यान देना चाहिये । इस बातकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करनेके लिये यहाँपर उपदेश किया है कि 'तुम प्राणरूप हो ।' मनुष्य केवल शरीररूपही नहीं किन्तु प्राणरूप है । पहले दो मंत्र-विभागोंमें एकवचनके प्रयोग द्वारा एक एकके लिए वैयक्तिक तौरपर उपदेश दिया है । हरएकको व्यक्तिशः अन्नप्राप्तिके लिए तथा थलबुद्धिके लिए प्रयत्न करना चाहिए । परन्तु मानव संघ, समुदाय बनाकर रहनेवाला प्राणी है, इसलिए उसको उचित है कि वह अगले उपदेशको कार्यरूपमें परिणत करते समय मनमें यह धारणा अक्षुण्ण बनाए रखे कि, 'वह सामुदायिक जीवन बितानेवाला है।' संधिक तथा सामुदायिक जीवनही मानव जीवन है, मानवकी अमरता संघसेही सिद्ध होनेवाली है। आगे चलकर इसका अधिक स्पष्टीकरण किया जायगा ।

सविता देवः वः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु= सबको उत्पन्न करनेवाला देव तुम सब लोगोंको श्रेष्ठतम कर्म करनेके लिये प्रवृत्त करे। इस मंत्रभागमें ऐसा उपदेश दिया है कि, 'सब मिलकर अपने सभी लोगोंकी उन्नतिके लिएजो करनेयोग्य एवं प्रशंसनीय कार्य-कलाप है उन्हें कार्यरूपमें परिणत करें '। कर्मके विभिन्न प्रकार हैं। विकर्म, अकर्म, कर्म, श्रेष्ठकर्म, श्रेष्ठतर कर्म, श्रेष्ठतम कर्म ' ऐसे बहुत प्रकारके कर्म हैं। 'विकर्म' का अर्थ है विरुद्ध कर्म, जिसके करनेसे अवनित होती है। इससे भी क्रमशः अगले कर्म श्रेष्ठ हैं जिनमें सर्वोपिर कर्म 'श्रेष्ठतम कर्म' हैं। अतएव यह मंत्र कह रहा है कि हर मानव या मानवसमुदायको उचित है कि वह 'श्रेष्ठतम कर्म' निष्पन्न करनेकी महात्वाकांक्षा अपने सामने रखे। मानवजाति सदैव सतर्क रहे कि हीन, जघन्य कर्म कभी न होने पायें। यदि पाठक इन चारों मंत्रभागोंके पारस्परिक संबंध की ओर ध्यान देंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि, पहले दो मंत्रोमें जो उपदेश दिये हैं कि 'अन्न प्राप्त करों और बल बढाओ' उनमें भी यह भाव छिपा हुआ है कि, 'श्रेष्ठतम, अत्यन्त स्तुत्य कर्मोंके द्वाराही अन्न प्राप्त करों और वैसेही प्रयत्नोंसे, बल बढाओ'। उनका यह आशय कदापि नहीं कि किसी भी भलेबुरे मार्गसे अन्न प्राप्त किया जाये। ध्यानमें रहे कि संपूर्ण यजुर्वेदमें जहां कहीं भी 'कर्म करो' ऐसा उपदेश है वहां श्रेष्ठतम, सराहनीय कर्मही अभीष्ट है।

ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्यकर्म कर चुकनेपरही आप्ययध्वं = तुम सब अपनी उन्नति करो । 'आप्ययन' का अर्थ है संपूर्ण अविकल उन्नति । संतुलित विकासका भाव इससे इलक पडता है । 'आप्यायन्तु ममाँगानि वाक् प्राणश्चक्षुःश्रोत्रमयो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्म (उपनिषच्छान्ति) मेरे सभी अदयव, मेरी इन्द्रिये, मेरा बल आदि सब बढे । ऐसा आदर्श पहेयाँ पर उपस्थित किया है । इस 'अप्यायन' क्रियासे दर्शाया जाता है कि शारीरिक, मानसिक, वैँयक्तिक तथा सामुदायिक सभी प्रकारकी उन्नति वांछनीय है । हम सभी विकसिक हों, हम सबी उन्नत वनें इसीलिए अन्न प्राप्त करना, बल बढाना, प्राणशक्तिको पल्लवित करना और अत्यन्त श्लाघनीय कर्म सामुदायिक उन्नतिके लिये करना अत्यंत आवश्यक है ।

क्योंकि तुम सभी 'अध्न्याः' अवध्य हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण न हों । हे मानवो ! ध्यानमें रखो कि तुम्हारा विनाश तुम्हारे या दूसरोंके द्वारा कभी न होने पाये । सब प्रकारसे तुम्हारी उन्नति हो, जिससे तुम्हारी वृद्धि हो ऐसेही कार्य तुम्हें करने चाहिए और यदि कोई तुम्हारा विनाश करनेका प्रयत्न करे तो तुम उसका प्रतिकार करे, एवं अपनी उन्नतिकी राहके सभी रोडे दूर करनेकी चेष्टा करो । यही इस समय तुम्हारा प्रशस्ततम श्रेष्ठ कर्म है ।' इस भांति अपनी संपूर्ण उन्नति करनेके उद्देश्यसे प्रेरित होकर तुम - इन्द्राय भागं श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्यायध्वं = अपने नरेन्द्रके लिए अपनी आयका देने योग्य भाग श्रेष्ठ कर्म करनेके लिए बढ़ाकर उसे दो। जो मनुष्योंके शत्रुओंका (इन् शत्रून् वृणाति इति इन्द्रः) विनाश करता है वह 'इन्द्र' है। ऐसे नरेन्द्रका भाग यदि उसे मनुष्य देंगे, तो वह मनुष्यके लिए वांछनीय राज्यशासन सुचारु रुपसे चलाकर सु-राज्यके प्रबन्ध द्वारा प्रजाकी ही वृद्धिको खूब पनपने देगा और इस तरह राजा तथा प्रजा एक दूसरेके सहायकर्ता बनकर यदि मिल जुलकर सर्वांगपूर्ण प्रगतिका कार्य करते रहे तो शीघ्रही दोनों प्रगतिपथ पर आगे बढते जायेंगे। अतएव, हे मनुष्यो! नरेन्द्रको उसका उचित भाग देनेके कार्यको न भूलो। इस ढंगसे यदि आप सु-राज्य तथा स्व-राज्य व्यवस्थाको अक्षुण्ण रखोगे तो -

प्रजावतीः, अन्+अमीवाः, अ-यक्ष्मा = तुम उत्तम संतित से युक्त, आरोग्यसंपन्न एवं क्षय जैसे रोगोंसे छुटकारा पाकर सुखपूर्वक जीवन बिता सकोगे, क्योंकि उत्कृष्ट राज्यव्यवस्थासेही कर्तृत्वशील संतिका निर्माण तथा राष्ट्रका रोगमुक्त होना संभव है। राज्यप्रबंधसे यदि रोग दूर हों, श्रेष्ठ तथा कर्मण्य संतान उत्पन्न हों, तो उस राज्यशासनको श्रेष्ठ समझना चाहिए। यदि कोई दुष्ट, स्वार्थी या चुरानेकी मनोवृतिवाला मनुष्य तुमपर शासन चलानेका यत्न करे तो -

स्तेनः वः मा ईशत, अघशंसः वः मा ईशत = चोर तुमपर अधिकार न प्रस्थापित करे और जो मनुष्य पापाचरणसे प्रसिद्ध हुआ है, ऐसा दुष्ट पुरुष वह तुम पर प्रभुत्व न चलाए । इसका तात्पर्य इतनाही है कि तुम चोर या पापी नरेशके राज्यमें न रहो । यदि चोर अथवा पापी पुरुष तुम पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने लगे, तो तुम अवश्य उसका प्रतिकार करो, उसे हराकर दूर भगा दो । तुम निश्चय करोकि चोर या पापियोंका छत्रछायामें कभी न रहोगे । तुम उसे ही अपना (इन्द्र) शासक बनाकर जो तुम्हारे शत्रुओंको अपना शत्रु समझता हो और उन शत्रुओको हटानेके लिए प्राणपणसे चेष्ठा करता हो, एसे वीर इन्द्रके राज्यमें तुम आनन्दसे रहो ।

अस्मिन् गोपतौ धृवा स्यात = ऐसे पृथ्वीपालककी छत्रछायामें स्थिर बनकर निवास करो। जो तुम्हारे धनको कूटता न हो और तुम लोगोंसे पापपूर्ण वर्ताव न रखता हो, इतनाही नहीं अपितु तुम्हारी (गौ) मातृभूमिकी रक्षा सच्चे अंतःकरणसे करता हो, (पति=पाति) ऐसे नरेशके राज्यमें सहर्ष रहिए और -

बह्धीः स्यात = अधिक संख्यामें बढते रहो; संख्या, गुण, कर्तव्य और अन्य सभी दृष्टिकोणोंसे अपनी संख्या बढाओ। तुम्हारी संख्या बढे और तुम्हारे अन्दर विद्यमान अन्य गुण भी विकसित हों।

यजमानस्य पशून् पाहि = यजमानके पशुओंको सुरक्षित रखीए । अब हमें देखना चाहिए कि यहांपर 'यजमान' कौन है, उसके 'पशु' कौन हैं और उनकी रक्षा कैसे की जाय । 'आत्मा यजमानः' (कौ. ब्रा. १७१७ ; गो. ब्रा. उ. ५१४) इससे जान पडता है कि पहला यजमान आत्मा है और दस इन्द्रियां इसके पशु हैं । 'इन्द्रियाणि पशवः' (नू. पू. उ. १।४) 'आत्मा नामक जो यजमान है उसके पशु इन्द्रिय हैं' । ये भले बुरे स्थानोमें चरनेके लिए दौडते हैं, इस कारणसे इनकी देखभाल करनेके लिए एक चतुर निरीक्षककी नियुक्ति करनी चाहिए । नहीं तो ये पशु खेतोंमें दिखाई देनेवाली हरी भरी घास खानेके लिए दौडधूप कर विषयभोगकी खाइयोंमें जा गिरेंगे । दूसरा यजमान यज्ञ करनेवाला याजक है और इसके पास गौ, बछडे आदि पशु हैं । उनका भी संरक्षण करना उचित है, ताकि वे गुमराह न होने पायें, क्योंकि उनकेधृत दुग्धका यज्ञमें हवन किया जाता है । तीसरायजमान प्रजापालक नरेश है । 'यजमानो ह्येव... प्रजापतिः' (श. ब्रा.१।६।१।२०) राष्ट्रमें प्रजाओंका पालन करनेहारा नरेश यजमानस्वरुप है और वह (राष्ट्रं वा अक्षमेधः । श. ब्रा. १३।१।६।३; तै. ३।८।९।४) राष्ट्ररुपी अश्वमेघका अनुष्ठान करता है । इस यजमानका जो राष्ट्रीय महायज्ञ चलता है, उसमें विभिन्न राष्ट्रकार्य करनेके लिए जो अधिकारी नियुक्त हैं वे पशु हैं; क्योंकि ये कभी कभी रिश्वत आदि लेकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं, इस कारणसे इनकी देखभाल करनेके लिये एक पर्यवेक्षककी आवश्यकता है । ताकि वे अपनी कर्तव्य = मर्यादाका उल्लंघन न करें और उन्मार्गगामी न होने पायें । ऐसे वे यजमान और ऐसे ये इनके पशु है तथा उनकीं रक्षाके भी प्रकार इस प्रकार हैं । यदि इनका मनन किया जाय तो पाठकोंको इस उपदेशसे बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है ।।१।।

प्रथम मंत्रमें इस प्रकारका साधारण कोटिका उपदेश सुनकर कई ऐसी शंका प्रदर्शित करेंगे कि यदि मानव अत्यन्त दुर्बल तथा क्षुद्र हैं तो भला वे इस प्रकार सर्वागपूर्ण उन्नतिका महान् कार्य कैसे कर सकेंगे ? इस तुच्छ एवं नगण्य भावको जडमूलसे उखाड

### वसोः प्रवित्रमसिं द्यौरीसि पृथिव्यसिं मात्रिर्श्वनो चुर्मोऽसि विश्वधां असि । प्रमेण धामना हथ्हेस्य मा हार्मा ते युज्ञपंतिर्द्वार्धीत् ॥२॥

(२) (वसोः पवित्रं असि) तू वसुओंकी शुद्धता करनेका साधन है, (द्यौः असि) तू द्युलोक है, (पृथिवी असि) तू पृथ्वी है, (मातरिख़नः धर्मः असि) तू प्राणकी उष्णता है, (विश्वधा असि) तू सबका धारक है, (परमेण धाम्न दृंहस्व) तू परम धामकी सहायता पाकर बढ़े, (मा हाः) कुटिल न बन, (ते यज्ञपतिः मा हार्षीत्) तेरा यज्ञपति कुटिल न बने ।। २ ।।

फेक देनेके लिए इस दूसरे मंत्रमें कहा गया है कि मानवकी शक्ति कितनी महान् है । भलेही मानव अपनेको क्षुद्र तथा नगण्य समझ बैठे पर तत्त्वके दृष्टिबिन्दुसे उसका सामर्थ्य कितना बडा है, देखिए-

तू 'वसोः पवित्रं असि'= तू वसूओंकी पवित्रता करनेका साधन है। 'पवित्रं' का अर्थ है 'शुद्ध, स्वच्छ करनेकासाधन जैसे छलनी आदि' 'वसूनां पावकश्चास्मि' गीतामें कहा है कि मैं वसुओंको पवित्र बनानेहारा हूँ, (गी. १०।२३) । 'पावक' शब्दके दो अर्थ है, अग्नि एवं पवित्रता करनेवाला। 'वसोः पवित्रं' वाक्यकी तुलना 'वसूनां पावकः' वाक्यसे करने योग्य है । वसु आठ हैं । वे इस तरह हैं — 'अष्ट्रौ वसवः....अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चन्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव, एते हीद सर्व वासयन्ते ।' (श. ब्रा. १९।६।६।६) अगिन, पृथिवी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा तथा नक्षत्र आठ वसु हैं क्योंकि ये सबको बसाते हैं । ब्रह्माण्डमें पाये जानेवाले ये वसु हरएक पिण्डमें भी अंशरूपसे रहते हैं; 'यत्पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे' यह उक्ति प्रसिद्ध ही है। ये पृथिवी आदि आठ वसु इस मानवी शरीरमें निवास करता हैं और जीवात्मा देहमें इन वसुओंको निर्दोष बनाकर शुद्ध करनेका कार्य करती है। यही कारण है कि जीवके इस देहमें रहनेतक शरीर पवित्र रहता है और ज्योंही जीव देहका त्याग करता है, शरीर अपवित्र बनता है । यह जीवात्मा मानवी देहमें इन आठ वसुओंको रखकर उन्हें प्रतिपल पवित्र करती है, इसलिए इसे 'वसुओंको पवित्र करनेहारा' ऐसा कहा है। चूंकि यह वसुओंको अपने अधीन रखकर उनकी शुद्धता करनेवाला है इस कारण इसकी योग्यता सचमुच बहुत बडी है । निसर्गतः इसमें पंचमहाभूतोंपर अधिकार प्रस्थापित करनेकी शक्ति है । अतः मानव कभी ऐसी धारणा न कर बैठे कि वह दुर्बल तथा नगण्य है।

'द्यौः असि, पृथिवी असि ।' तु द्युलोक है और पृथ्वीलोक भी तू है तथा अंतरिक्षलोक भी तू है । हे मानव! तुझमें इस

प्रकार त्रिलोक समाविष्ट है, तू त्रिलोकरुपी है। 'नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीष्णों द्यौः समवर्तत । पद्भ्यां भूमिः' (ऋ. १०।१९।१४; वा. य. ३१।१३) नाभिमें अंतरिक्ष, मस्तिष्ककी जगह द्युलोक और पैरोंके स्थानपर भूमि है। विराट् पुरुषके ब्रह्माण्ड शरीरमें जैसे त्रैलोक्य पाया जाता है, वैसेही जीवात्माके पिण्डदेहमें भी अंशरूपसे विद्यमान है । मानवके मस्तिष्क, मध्यभाग तथा निम्नभाग क्रमशः द्युलोक, अंतरिक्ष तथा भूलोक हैं । इस तरह त्रैलोक्यका साम्राज्य वैभव मानव शरीरमें पाया जाता है । 'शिरो देवकोषः' (अथर्व. १०।२।२७); 'नदद्वारा देवानां पू:... स्वर्गः।' (अ. १०।२।३१) 'मस्तिष्क देवोंका भंडार है, शरीररूपी यह नगरी नौ दरवाजोंसे युक्त है और स्वर्ग है।' इन वैदिक वर्णनोंसे कल्पना की जा सकती है कि मानवमें विद्यमान शक्ति कितनी बडी है । इश शक्तिको विकसित करना है। जैसे बीजमें वृक्ष गुप्तरुपसे विद्यमान है वैसेही त्रैलोक्य मानवमें छिपा पडा है। यदि मानव चेष्टा करे तो यही शक्ति बडी हुई दीख पडेगी । यहांपर इतनाही दर्शाना है कि तत्त्वतः देखा जाये तो मानव कोई दुर्बल, तुच्छ तथा नगण्य प्राणी नहीं है। यदि मानव अपनी प्रगति तथा वृद्धिके लिये चेष्टा करे तो इसकी आशातीत प्रगति हो सकती है । सब सतर्क मानव इस उपदेशको ध्यानमें रखें।

'माति (१वन: धर्म: असि' 'प्राणोंकी उष्णता तू है।' शरीरमें जबतक प्राण रहता है तबतक देहमें उष्णता रहती है और प्राणके निकल जानेपर देहमें ठंडक हो जाती है। 'माति (१वा' का अर्थ 'आकाशमें संचार करनेवाला वायु' है और यही मानवशरीरमें प्राणकपसे कार्य कर रहा है। वास्तवमें शरीरमें जीवात्माके रहनेतक ही प्राण यहाँ रहकर उस उष्णता प्रदान करता है; अतः यहांपर ऐसा कहा है कि प्राणोंके द्वारा उष्णता अक्षुण्ण रखनेका कार्य प्रमुख रूपसे जीवात्मापर निर्भर है। जीवात्माकी ही एक शक्ति इस वर्णनके द्वारा यों बतलाती गयी है। जो बाहर विद्यमान

## वसोः पवित्रमिति ज्ञतर्थारं वसोः पवित्रमिति सहस्रिधारम् । द्वेबस्त्वी सविता पुनातु वसोः पवित्रेण ज्ञतर्थारेण सुप्वा कार्मधुर्थः ॥३॥

(३) (वसोः शतधारं पवित्रं असि) तू सैकडों धाराओंसे युक्त वसुओंकी शुद्धता करनेका साधन है । (वसोः सहस्रधारं पवित्रं असि) तू हजारों धाराओंसे युक्त वसुओंकी शुद्धि करनेका साधन है । (सुप्वा सविता देवः शतधारण वसोः पवित्रेण त्वा पुनातु) भली भाँति पवित्र करनेहारा, सबका निर्माता देव सैकडों धाराओंसे युक्त वसुओंको पवित्र करनेके साधनसे तुझे पवित्र करे । (कां अधुक्षः) तूने किस (गायका) दूध दुहलिया है भला ? ।।३।।

वायुको अपने अधीन रख इस शरीरको उष्णता प्रदान करता है वह मैं ही हूँ ऐसा ज्ञान यहाँपर मिलता है।

'विश्वधा असि'-'तू सबका धारक है' । पहलेकी हुई चर्चामें बतलाया जा चुका है कि यह जीवात्मा त्रिलोकका धारक है । त्रिलोक ही विश्व है । जैसे परमात्मा ब्रह्माण्डके अंतर्भूत विश्वको धारण करता है वैसेही यह जीवात्मा पिण्डमें पाये जानेवाले विश्वको धारण करती है । जिस समय यह पिण्डका धारण-कर्ता जीव शरीर छोड निकल जाता है, तब यह शरीर छिन्नभिन्न हो सडने लगता है । इससे विदित होता है कि यज्ञ इस विश्वको कैसे धारण करता है । ब्रह्माण्डके विश्वका धारक परमात्मा है और जीवात्मा पिण्डके विश्वको धारण करनेवाला है । पहला 'परम-पिता' है और दूसरा उसका 'अमृत-पुत्र' है । पिताके आश्रयसे पुत्र बढता है और अगले मंत्रभागमें यही बात कही है ।

'परमेण घाम्ना दृंहस्व' 'तू परम घामकी सहायतासे बढ ।' 'परम घाम' का अर्थ है 'बडा घर ' परमात्माका अर्थात् इस जीवात्माके पिताका है । इस जीवका 'सूक्ष्म धाम' है । अपनी शिक्तको विकसित कर इस सूक्ष्म धामको विस्तृत, विशाल एवं महान् करना है । परमधाममें सूर्य जैसे जो दिव्य पदार्थ हैं उन्हींके अंश इस अपने सूक्ष्म धाममें नेत्र आदि स्थानोंमें सूक्ष्म रूपमें वर्तमान हैं । इसिलए सूर्य प्रकाशसे नेत्रकी शिक्त बढती है और अंधेरेसे घट जाती है । वायुकी सहायतासे प्राणशिक्त बढती है और ढके हुए कमरेमें रहनेसे न्यून होती है । विश्वमें जो महान् तत्त्व पाये जाते हैं उनकी सहायतासे अपनी देहके सूक्ष्म तत्त्व विकसित करने चाहिए। यह उन्नतिका नियम है और इसी सिद्धान्तपर प्रगतिके सभी नियम निर्भर है । इसीसे मंत्रमें कहा है कि तू 'परम धामकी सहायतासे अपने सूक्ष्म धामको दृढ बना ।'

'मा हाः' = 'कुटिल न बन' क्योंकि कुटिलतासे मनुष्यका

विनाश होता है। प्रारंभमें मानव भूलसे ऐसा समझता है कि कुटिलतासे वह लाभ उठा रहा है, पर यदि अंततक विचार किया जाये तो विदित होगा कि टेढे वर्तावसे अपनीही हानि होती है।

'ते यज्ञपतिः मा ढार्षीत्' = 'तेश यज्ञपति कुटिल न बने'। जिस कार्यके लिए तू अपनी सारी शक्ति लगा रहा है, वह यदि सार्वजनिक महत्त्वपूर्ण कार्य हो, तो उस संघका जो कोई प्रमुख संचालक रहे, वह भी कुटिल न बने, क्योंकि यदि वह कुटिल मार्गपर चलने लगेगा, तो उसके सभी अनुयायी भ्रान्त हो जायेंगे और सरल सत्यपूर्ण व्यवहार छोड देगे, जिसके घोर परिणाम सबको भोगने पडेंगे। इसीलिए इस यजुर्वेदमें जिन कर्मोंको करनेके लिए आदेश दिये हैं वे सभी 'अ-ध्वर' अर्थात् 'अकुटिल कर्म, अहिंसापूर्ण कर्म' कहलाते हैं। इन्हीं कर्मोंकी यज्ञ संज्ञा है। इन दो मंत्रभागोंका अर्थ है कि समुदायका हरएक व्यक्ति, समूचा संघ और संघका नेता सभी सरल व्यवहारके अभ्यस्त बनें और कोई भी कुटिलताका आश्रय न ले।।।।

'क्सो: शतधारं सहस्रधारं पितत्रं असि'='तू ऐसा साधन है कि जिसमें सैकडों तथा सहस्रों धाराएं हैं और जिससे वसु पितत्र किए जाते हैं।' इस मंत्रभागने दर्शाया है कि इस शरीरमें और इस विश्वमें अनन्त प्रकारोंसे जीवात्मामें विद्यमान शक्ति कार्य करती रहती है। परम धाममें निवास करनेहारा परमात्मा इस जीवात्माका परम पिता है और वह भी पूर्वोक्त आठ वसुओंको पितत्र करनेकी सर्वोपरी शक्ति धारण करता है तथा उस शक्तिके सहस्रों प्रवाहोंसे समूचे विश्वको पुनीत करनेका कार्य कर रहा ह। अगले मंत्रभागमें कहा है कि वह तेरा-मानवका-शुद्धिकरण करे।

'सुप्वा सविता देवः शतधारेण वसोः पवित्रेण त्वा पुनातु ।' = 'अच्छी तरह सबको पवित्र करनेहारा तथा सबका सुजनकर्ता देव वसुओंको सैकडों धाराओंसे पवित्र करनेवाले साधनके

#### सा <u>विश्वार्युः</u> सा विश्वक<u>ंमां सा विश्वधीर्यौः ।</u> इन्द्रस्य त्वा <u>भा</u>गछं सोमुनातनिर्चे विष्णो हृष्यछं रक्षे ॥४॥

(४) (सा विश्वायुः) वह पूर्ण आयुष्य (रूपी एक कामधेनु तेरे समीप है) । (सा विश्वकम्म) वह सर्वकर्मशक्ति है (रूपी दूसरी कामधेनु तेरे समीप) । (सा विश्वधायाः) वह सर्वधारणकशक्ति (रूपी तीसरी कामधेनु तेरे निकट है) । (इन्द्रंस्य भागं त्वा सोमेन आतनिष्म) तुझ इन्द्रके भागको सोमसे पल्लवित तथा विस्तृत करता हूँ । (विष्णो ! हृव्यं रक्ष ) हे विष्णु ! इस हविर्भागका संरक्षण कर ।।४।।

द्वारा तुझे पवित्र करे ।' हे मानव ! इस विश्वनियामक परमात्माकी और यदि तेरा ध्यान आकर्षित हुओ तो वह अवश्यही सब प्रकारसे तुझे पवित्र करेगा, पर अपना सारा मन उसमें लगानेकी बडी आवश्यकता है, तभी तू उन्नत एवं पवित्र भी बनेगा । किन्तु उसे छोडकर दूसरे किसी विषयकी ओर प्रवृत्त होँगा तो अवश्य तेरा पतन हो जायेगा । इस बातको ध्यानमें रखनेकी बडी आवश्यकता है ।

'कां अधुक्षः ?'='भला तूने किस कामधेनुका दूध दुहा?' इन स्वर्गमें रहनेवाली कामधेनुओंमेंसे किस किस धेनुका दुग्ध तू पीता आरहा है ? मनुष्यके निकट कौनसी कामधेनुएँ हैं ?' इस प्रश्नका उत्तर अगले मंत्रभागमें दिया गया है !!3!!

'सा विश्वायुः, सा विश्वकर्मा, सा विश्वधायाः'-'सर्व आयु, संपूर्ण कर्मशक्ति तथा पूर्ण धारकशक्तिके रूपमें ये तीन कामधेनुएँ यहाँ है। 'हरएकके पास ये तीन कामधेनुए रहती हैं और हरएकका यह कर्तव्य है कि, वह यह देखे कि वह किस कामधेनुका दूध दुहकर और उसका सेवन कर किस प्रकारकी पुष्टि प्राप्त कर सकता है। कौन अपनी आयु लंबी कर दीर्घ जीवन पा सका, अपनी कार्यशक्ति बढाकर उसके द्वारा अत्यन्त सराहनीय एवं प्रशस्ततम पुरुषार्थसे सफलता कौन पा सका और किसने अपनी धारकशक्तिको विकसित कर अनेक मानवोंका धारण पोषण करनेमें आशातीत सफलता पायी है ? हरकोई अपने जीवनका निरीक्षण कर इन प्रश्नोंका उत्तर देनेकी चेष्टा करे। यदि अबतकके जीवनक्रममें इस दिशामें कोई ठोस कार्य न हुआ हो तो उसे भूलको समझकर भविष्यमें वैसी गलती न हौने दे। ऐसा करनेसे प्रगतिपथपर आगे कदम उठाया जा सकता है। मानवमें आयुष्य, कर्तृत्वशक्ति तथा धारकशक्ति है और इनकी सहायतासे मानव अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकता है, यही आशय इन मंत्रोद्वारा सूचित किया गया है।

'इन्द्रस्य भागं त्वा सोमेन आतनच्मि'= 'तू इन्द्रका भाग है, तुझे मैं सोमसे बढाता हूँ ।' इस मंत्रके आशयको भलीभांति समझनेके लिए उन्नतिका एक नियम ध्यानमें रखना आवश्यक है । 'इन्द्रको सोमसे बढाना', या'सोमकी सहायतासे इन्द्रशक्ति बढती है' यह नियम यहांपर सूचित किया है। वेद एवं उपनिषदोंमें 'इन्द्र-सोम, प्राण-रिय, सूर्य-चन्द्र' जैसे अनेक देवता-युग्मका ज्ञान देनेवाले शब्द अत्यन्त अद्भुत सांकेतिक अर्थमें प्रयुक्त हुये हैं। अनेक स्थानोंमें ये शब्द 'धन-ऋण' के अर्थमें आये हैं (प्रश्नो-पनिषद् देखिये) । धन एवं ऋण शक्तियां एक दूसरेकी पोषक होती हैं। हम देखते हैं कि कर्जदारके कारण साहुकार या ऋणदाता पुष्ट हौतै है। थोडेसे विचारके पश्चात् ध्यानमें आयेगा कि अनेक शरीरोंकी रिय या सोमशक्ति एक आत्माकी इन्द्रशक्तिको प्रकाशित कर रही है। 'इन्द्र' शब्दसे 'जीवात्मा, राजा, सूर्य एवं परमात्मा' आदि सूचित होते हैं । अनुक्रमसे इन इन्द्रोंकी 'शरीर, प्रजा, ग्रहमाला एवं सृष्टि' जैसी सोम या रिय शक्तियां अपने अपने इन्द्रकी शक्तिको प्रकट करती हैं। स्थूल, सूक्ष्म शरीरोंके कारण आत्माका वैभव स्पष्टहोता है, प्रजाके कारण राजा सुहाता है, ग्रहमालासे सूर्यका महत्त्व ध्यानमें आता है और सृष्टि देखकर परमात्माकी शक्तिका अन्दाज लगाया जा सकता है। 'प्रमुख, नेताकी शक्तिको बढानेके लिए गौण पदार्थोंकी शक्ति खर्च होती है।' अनेक सैनिकोंके आत्माबलिदानसे सफलता पाकर सेनापति यशस्वी होता है, कई मांडलिकोंके संयुक्त प्रयत्नोंसे सम्राट विजयी बनता है, उसी तरह अपने शरीरमें विद्यमान अनेक इन्द्रियोंके धर्मानुष्ठानसे जीवात्माकी शक्ति प्रकट होती है ।यही अर्थ इन्द्रको सोमके द्वारा बढानेमें व्यक्त हुआ है । साधकके प्रति कहा हुआ मंत्र यों है- 'तू इन्द्रका भाग है, मैं सोमसे तुझे बढाता हूँ ।' 'हे साधना करनेवाले ! चूंकि तू इन्द्रका ही एक विभाग है, अतः तेरी बुद्धि सोमसे होनेवाली है।' जीवात्मा इन्द्रका एक विभाग है । जो इन्द्रशक्ति समूचे संसारको

### अग्ने वतपते वृतं चेरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् । इदम्हमनृतात्मृत्यमुपैमि ॥५॥

(५) (ब्रतपते अग्ने !) हे व्रतपालक तेजस्वी प्रभो ! (व्रतं चरिष्यामि) मैं व्रतका आचरण करुंगा, (तत् शकेयं) वह व्रत मुझसे शक्य होवे, (मे तत् राध्यताम् ।) मेरा वह व्रत सिद्ध होवे, (इदं अहं अनृतात् सत्यं, उपैति ।) यह मै असत्य छोडकर सत्यका ग्रहरण कर रहा हूँ ॥५॥

व्याप रही है उसीका एक छोटासा अंश इस मानवी देहमें प्रविष्ट हुआ है और वह अंश रहनेपर भी वास्तवमें इन्द्रही है। अग्निका अंश और अग्नि दोनों अभिन्न हैं। उसी प्रकार जीवात्मा स्वयं एक छोटासा इन्द्र है और वह सोमशक्तिसे बढनेवाला है। अतः हमे निश्चित करना होगा, सोमशक्तिका उपयोग किस भांति कर अपनी उन्नति की जाये। यही विद्या है जिसमें दर्शाया गया है कि शरीरके द्वारा आत्मोन्नति कैसे हौ सकती है, सोमसदृश वनस्पतियोंकी सहायतासे शरीर किस तरह आरोग्यसंपन्न तथा सृदृढ रखा जा सकता है। साधक अपनी पर्याप्त उन्नति कर ले इसी उद्देश्यसे परमात्माने प्रकृतिमें यथेष्ट सोमशक्ति रख दी है। साधक उस शक्तिकी यथेष्ट सहायता प्राप्त कर अपनी उन्नति करे। अतः इस मंत्र द्वारा वेद साधकको बतलाना चाहता है कि 'हे साधक! तू इन्द्रका एक अंश है और तेरी उन्नति सोमशक्तिसे अवश्य होगी।'

'विष्णो ! हव्यं रक्ष ।' = 'हे विष्णु ! इस हविको सुरक्षित रख'। 'विष्णु' का अर्थ है 'व्यापक देव' (देवेष्टि व्याप्नोति) जो समूची चर तथा अचर सृष्टिमें व्याप्त है वही सर्वव्यापक देव विष्णु है। भक्त उस देवसे प्रार्थना करता है - 'हे देव! यह हविर्भाग अर्थात् अर्पण तेरे लिए मैं लाया हूँ उसकी रक्षा अब तूही कर'। हविर्भागका तात्पर्य यहाँपर आत्मसर्वस्वसे है। हे परमात्मन्! मैं अपना सर्वस्व तेरे लिए अर्पण कर चूका हूँ, यहाँ पर अब मेरा कुछ भी नहीं है (न मम) क्योंकि सब अर्पित हो गया है; इसीलिए अपनी इच्छाके अनुसार इसका संरक्षण कर। सोमशक्ति द्वारा तू अपनी योजनाके अनुसार इसे विकसित कर और मुझे उन्नत बना।।४।।

अब मेरी कोई भी विभिन्न वस्तु या पृथक् सत्ता नहीं रही है, आजसे 'मैही तेरा' बनकर रहूँगा । मुझसे कर्तव्यकर्म भली भांति निष्पन्न हों और मैं तेरा बनकर रह सकूँ, जीवन बिता सकूँ, इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ –

'व्रतपते अग्रे ! व्रतं चरिष्यामि, तत् शकेयं, मे तत् राध्यतां, इदं अहं अनृतात् सत्यं उपैमि ।' = 'हे व्रतके पालनकर्ता तेजस्वी देव ! मै एक व्रंत धारण करता हूँ, मैं उसे निभा सकूं, मेरा वह व्रत संपूर्ण सिद्ध हो । असत्यका त्याग कर सत्यको स्वीकार करता हूँ, यही वह व्रत है।' 'सत्यपालन' महान् व्रत है और उसे समूचे जन्मभर पूरा करना पडता है । सत्यकी खोज करना, सत्यका दर्शन होतेही उसे स्वीकार करना, सदैव सत्यके पक्षमें रहकर जीवनयात्रा बिताना, सत्यके लिए आत्मबलिदान करना, प्राणोंतकका त्याग करनाही सत्यपालनरूपी महान् व्रत है । 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। (काण्व यजु. ४०।१५; वा.य. ४०।१७ पूर्वार्ध) 'सत्य सुवर्णके बर्तनसे ढका हुआ है। सत्यको देखना चाहो तो वह सोनेका ढक्कन दूर हटाओ।' इसी वेदके अंतिम अध्यायमें इस प्रकार कहा गया है। इस प्रथम अध्यायमें ऐसी प्रतिज्ञा की गई है कि जिससे आगे चलकर सुवर्णके मोहकी बजहसे सत्य दब न जाए। लोभको छोडे बिना सत्यपालन असंभव है और सत्यपालनके विना आत्मशक्तिका यथेष्ट विकास नहीं हो सकता है । आत्मोन्नति करनेके लिए सत्यपालनकी बडी आवश्यकता है। इस महान् व्रतका अनुष्ठान साधक स्वयं करे। संसारमें परमात्माने इसकी उन्नतिके लिए भलेही सोमशक्ति पर्याप्त मात्रामें रखी हो, तथा साधक चाहे कि इनसे अपना अधिकसे अधिक हित हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है, कि वह निष्ठापूर्वक सत्यपालनरूपी महान् व्रतका अनुष्ठान करे । यही उन्नतिका सद्या साधन है ॥५॥

'कः त्वा युनक्ति ? कस्मै त्वा युनक्ति ?' = 'कौन तुझे कार्यमें लगाता है ? वह किसलिए तुझे कर्ममें प्रवृत्त करता है ?' यह विचारणीय है । अपने अंतरतलमें कर्म करनेके लिए प्रेरणा करनेवाला कौन है और वह किसलिए प्रेरित कर रहा है ? प्रत्येक मानव इस विषयमें सोचे ।अपने चितमें हुए प्रेरणाके स्रोतको

### करतां युनिक्ति स त्वां युनिक्ति कस्मै त्वा युनिक्ति तस्मै त्वा युनिक्ति। क्वेंचे <u>वां केवंच व्यक्ति</u>। प्रत्यु<u>द्</u>रथं रक्षः प्रत्युद्धा अरोतयो निष्टेप्त्रथं रक्षो निष्टेप्ता अरोतवेः। <u>ट्युन्तिक्ति</u> विशेष

- (६) (कः त्वा युनिक ?) कौन तुझे प्रवृत्त करता है ? (सः त्वा युनिक) वह दुझे ज्वृत करता है । (करने त्वा युनिक) किसलिए तुझे प्रवृत्त करता है ? (तस्मै त्वा युनिक) उसलिए तुझे प्रवृत्त करता है । (कर्मने वा) कर्म करने के लिए तुम दोनों को प्रवृत्त करता है । (वेषाय वां) घरके लिए तुम दोनों को प्रवृत्त करता है ।।६।।
- (७) (रक्षः प्रत्युष्टम्) राक्षस भुनाये जा चुके हैं । (अ-रातयः प्रत्युष्टाः) अनुदार लोग दग्घ हो गये हैं । (रक्षः निष्टप्तम्) राक्षस ज्वालासे जल चुके हैं । (अ-रातयः निष्टप्ताः) अनुदार लोग झुलस गये हैं । (उरु अन्तरिक्षं अन्वेमि) विस्तीर्ण क्षेत्रमें अनुकूलतापूर्वक चला जाता हूँ ॥७॥

ढूँढ निकालना और सोचकर उस प्रेरणाकर्ताकी खोज करना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। अगले दो मंत्रभागोंने इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर दिया है।

'स त्वा युनिक, तस्मै त्वा युनिक 1' = 'वह (आत्मा) तुझे कर्म करनेकी प्रेरणा करता है और वही (उस सत्यधर्म) के दर्शनके लिए तुझे प्रेरित करता है या कर्म निर्दिष्ट करता है।' जैसे घोड़े रथमें जोड़े जाते हैं उसी तरह सब मनुष्य कर्मसे संबद्ध है; इसलिए सभी मानव कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। मानव अपनी इस कर्मप्रवृत्तिको ठीक राहपरसे चलनेके लिए अनुकूल तथा निषद्ध कर्मका भली भाँति स्पष्टीकरण कर, विरुद्ध कर्मसे उसे परावृत्त कर, श्रेष्ठतम कर्मकी ओर प्रवृत्त करे। जो मानव श्रेष्ठतम कर्म करनेमें प्रवृत्त होता है वही शीघ्र अपनी उन्नति कर सकता है। अतः इसके अगले मंत्रभागमें कहा है -

'कर्मणे वां, देवाय वां युनिक्त' = 'श्रेष्ठ कर्मके लिए तथा गृहप्रवेशके लिए वह तुम दोनोंको कर्मसे जोडता है, कर्मके लिए प्रवृत्त करता है।' हम पहलेही स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्म शब्दसे श्रेष्ठतम कर्मका निर्देश होता है। मानवके अंतस्तलमें शुरु शुरुमें तो कुछ न कुछ भला बुरा कर्म करनेकी प्रेरणा होतीही है। कईबारके अनुभवोंके जब वह समझ लेता है, बुरे कर्मोंका भीषण परिणाम होता है, तब वह अनिष्ट कर्मोंसे मुंह फेरकर सत्कर्मोंमेंही निरत होता है। इस प्रकार केलव कर्मकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भी मानवको सत्यथपर ले जाकर उसे धीरेधीरे सन्मार्गगामी बना देती है। इसेही कहते हैं कर्मद्वारा चित्तकी शुद्धता। अब यहाँ एक सन्देह होता है। भला कर्म क्यों किया जाय और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? उसके निराकरणार्थ उत्तर दिया है - 'वेशाय' (घरके लिए या घरमें प्रवेश पानेके लिए) यह कर्म है। 'वेश, वेष' शब्दका

'घर या प्रवेश' ऐसा अर्थ होता है। साधकको कर्मके लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह शीघ्र अपने घर पहुँचे और जिस ऊँचे दिव्य स्थानमें वह अभीतक प्रवेश नहीं पा सका वहांपर वह सुगमतासे प्रविष्ट हो सके। इन कर्मोंके कर चुकनेपर साधक शीघ्र अपने घर पहुँचता है और बड़ी आसानीसे वहांपर उसे प्रवेश मिलता है। 'वां युनिक्त' = तुम दोनोंको वह कर्ममें निरत करता है। ये दो कौन है ? ज्ञानी-अज्ञानी, सबल-निर्बल, अधिकारी-अनिधकारी इस प्रकारसे उभयविध लोगोंको वह प्रेरित करता है। इसी कारणसे मानवमें पुरुषार्थ कर दिखलानेकी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है और मानवीय प्रगतिकी जड़में यही प्रवृत्ति कार्य करती है। यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे - भला पुरुषार्थ अथवा प्रशस्त कर्म किसलिए किये जायें ? तो यही उत्तर है - मानवमें जो दुर्गुण है उन्हें हटानेके लिए, समाजके दुष्ट पुरुषोंको हतबलकर सबका कार्यक्षेत्र विस्तृत करनेके लिए सभी प्रकारके पुरुषार्थ एवं प्रयत्न करने पड़ते हैं। अगले मंत्रभागोमें यही प्रतिपादित किया है।।।।।

'रक्षः प्रत्युष्टं, निष्टमं; अरातयः प्रत्युष्टाः, निष्टमाः ।'
= 'राक्षस एवं शत्रुगण झुलस गए हैं' अर्थात् ये सभी पराभूत हुए
और सदाके लिये दूर हट गये हैं । यही पुरुषार्थ तथा प्रयत्नका
अंतिम फल है । ऐसे पुरुषार्थ करने चाहिए । (क्षरित इति रक्षः)
जिसके कारण क्षीणता पैदा होती हो उसे राक्षस कहना चाहिए ।
राक्षसोंके कारण क्षित, क्षीणता दीख पडती है, अतः रोगके कीटाणु,
जो शरीरमें घुसकर उसे धीरे धीरे दुर्बल तथा क्षीण कर देते हैं,
राक्षस हैं। चूंकि ये शरीरके सप्त धातुओंको शरीरमें नष्ट कर देते हैं,
अतः इन्हे तप्त करके इन्हें विनष्ट करना चाहिए । शरीर इनके
हमलोंसे छुटकारा पाकरही आरोग्य तथा इष्टपुष्ट रह सकती है ।
'तप' करनेके जो उपाय बतलाये गये हैं, उनसे ये राक्षस संतप्त हो

झुलस उठते हैं और विनष्ट होते हैं । उपवास, योगसाधनके अंतर्गत यम-नियम, आसन, प्राणायाम आदि साधन इन अंतःस्थ राक्षसोंको संताप पहुंचाकर दूर हटानेके लिए हैं । इस आशयको ध्यानमें रखकर 'नि:-तप्तं' शब्दके तप्त शब्द पर विचार करना उचित होगा । जैसे मानवी देहमें घटनाएँ होती हैं, वैसेही राष्ट्रमें भी चलती रहती हैं। राष्ट्रमें भी बाहरसे राक्षस घुसकर राष्ट्रको क्षीण बना देते हैं। राष्ट्रके अथवा मानवी समुदायके, अभ्युदयके मार्गमें जो रोडे अटकाते हैं, उन्हें राक्षस कहा जा सकता है । जो दूसरेको पराधीन बनाकर उनकी प्रगतिकी राहमें बाधाएँ खडी कर देता है, वह राक्षसही है। इस तरह सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्रमें उत्पात मचानेवाले राक्षसोंको सत्याग्रहके बलसे तपाकर दूर करना चाहिए और आत्मिक बलका संपादन करके राष्ट्रीय स्वस्थताका निर्माण करना चाहिए । 'अ-राति' अर्थात् 'अ-दाता' जो दान नहीं करता है। मक्खीचूस, कृपण भी समष्टि तथा व्यष्टिके शत्रुवत् हैं। जो मानवी प्रगतिके शत्रु हों उन्हें 'अ-राति' नामसे पुकारना चाहिए और उनका विध्वंस कर समाजका प्रगतिपथ निष्कंटक एवं अबाध कर देना चाहिए। इस उद्देश्यको सामने रखकर मानव सतत पुरुषार्थ तथा प्रयत्न करते रहें और ये उद्यम इतनी प्रखरतासे करने चाहिए कि प्रयत्नशील लोग स्वयं शत्रुविनाश महोत्सवको देख सकें । चेष्टा करनेवालोंमें इतनी तीव्र लगन या निष्टा रहनी चाहिए । यह भाव दर्शानेके लिए 'निष्टप्तं' आदि शब्द भूतकालमें प्रयुक्त हुए हैं । यह पुरुषार्थपूर्ण वैथक्ति क या सामाजिक कार्य इतनी अदम्य उत्सुकतासे निष्पन्न हो कि कार्यकर्ताको कार्यसमाप्तिका आनंद भोगनेको मिले। इस प्रकार शत्रुदलका निपात करही अपने कार्यक्षेत्रको विस्तृत करना चाहिए, यह बात दर्शानेके लिए अगले मंत्रभागमें कहा है -

'उरु अन्तिरक्षं अन्वेमि' = 'बडे विशाल अन्तिरक्षमें मैं जाता हूँ।' अबतक छोटेके अन्तिरक्षमें था, वह सीमित वायुमण्डल दूर हो चुका है, इसलिए मैं अब महान् क्षेत्रमें संचार कर रहा हूँ। यद्यपि सभी लोग इस विस्तृत अंतिरक्षमें विहार करते हैं तो भी विद्या, ज्ञान एवं पुरुषार्थमें न्यूनाधिक्य होनेके कारण जिस प्रकारके संस्कार मानवके अंतस्तलमें होते हैं, उन्हींके कारण वह या तो उस संकुचित दायरेके बाहर आ जाता है या फिर उसी संकीर्णतामें आनन्द मानने लगता है। यदि प्रशस्त कर्म पूर्ण करनेका दृढ निश्चय मानव कर चुका हो, और असत्यके त्यागके तथा सत्यके आश्रयद्वाराही अपना जीवन बितानेका निश्चय कर चुका हो, तभी

मानव विशाल वायुमण्डलमें यथेष्ट विहार करनेकी क्षमता प्राप्त कर सकता है। स्वार्थवश हो जानेसे मानव दलबन्दीमें फँस जाता है और प्रतिदिन संकीर्ण बनता जाता है । जब मनुष्यमात्रके हितके लिए निष्ठापूर्वक स्वार्थत्याग करनेकी लगन पैदा होती है तभी वह विशाल वायुमंडलमें संचार कर सकता है । मानवका ज्ञानक्षेत्र तथा कार्यक्षेत्र जितना विशाल एवं बृहद् होगा, उतनेही अनुपातमें उसकी उन्नितमें सहायता मिलेगी । एक साधारणसे आदमीका दृष्टिबिन्दु अपने परिवार तकही सीमित होता है और उसका उतनाही कार्यक्षेत्र रहता है । जो पुरुष अपने राष्ट्र तकही अपना सेवाभाव मर्यादित करना चाहता है, उसका कार्यक्षेत्र राष्ट्रके अनुपातमें विस्तृत बनता है । यिद मानव सोचने लग जाए कि मानव-जातिका कल्याण कैसे हो तो उसमें 'वसुधैव कुटुम्बकं' का भाव भिन जायगा और उसका कार्यक्षेत्र अत्यन्त बृहद् हो जायेगा । अन्तरिक्ष विस्तार जिस अनुपातमें होगा उसी अनुपातमें कार्यकर्ताका महत्त्व बढ जायेगा । इस प्रकार मनोविस्तार तथा अंतरिक्ष विस्तारका पारस्परिक अटूट संबंध है । बंधनों एवं रुकावटोंके दूर होनेसेही कार्यक्षेत्र विस्तृत बनता जाता है। सभी तरहकी बाधाओं तथा अडचनोंके दूर हो जानेपर अंतरिक्ष इतना विस्तृत बनता है कि उसकी कोई सीमाही नहीं रहती है। इस दशाका नाम मुक्ति है और यह अन्तिम स्थिति है। इस स्थितितक पहुंचनेमें कई माँजिलें तै करनी पडती हैं ।।७।।

'धू: असि' ='तू निवासकर्ता है।' हे मानव! तू विनाश कर सकता है। तुझमें जो विनाशकी शक्ति है उसे किसी अच्छे उपयुक्त कार्यके लिएही सुरक्षित रखना चाहिए, नहीं तो उस विष्वंसकारी सामर्थ्यकी वजहसे अच्छी बातें चकनाचूर हो जायेंगी। इसीलिए तू अपनी विष्वंसक तथा विनाशात्मक शक्ति अगले मंत्रके कथनानुसार अभीष्ट कार्य करनेमें लगा।

'धूर्वन्तं धूर्व' = 'जो विध्वंस करता है उसीका विनाश कर ।' मानवमें जो विनाशात्मक शक्ति है उसका उपयोग केवल उत्पात मचानेवालों तथा हिंसकोंका विध्वंस करनेमें ही करना चाहिए । जो हत्यारे न हों उनका संरक्षण करना उचित है । प्रश्न उठता है कि हत्या करनेवाला किसे कहा जाये ? इसका उत्तर अगले दो मंत्रभागमें दिया है ।

'यः अस्मान् धूर्वति, तं धूर्द' = 'जो अकेला हम सबको विनष्ट करता है, जो अकेला अनेक लोगोंको कष्ट पहुँचाता है वही

### भूरं<u>सि धूर्व भूवेन्तुं धूर्व तं यो</u>ऽस्मान्धूर्वं<u>ति तं धूर्व</u> यं <u>व</u>यं धूर्वीमेः । देवानीम<u>सि</u> वक्कितमुष्ठं सस्नितमुं पर्तितमं जुरुतमं देवहूर्तमम् ॥८॥

(८) (घू: असि) तू विनाशक है। (धूर्वन्तं धूर्व) धातक अवं हत्यारेको नष्ट कर। (त्वं धूर्व, यः अस्मान् धूर्वति) जो हमारा विनाश करता है, उसका विनाश कर। (यं वयं धूर्वामः तं धूर्व) हम सभी जिसे नष्ट करना चाहते हैं, उसे विनष्ट कर। (देवानां विहतमं) देवोंका उत्तम वाहन, (सिस्रतमं) उत्तम शुद्धिकारक, (पिप्रतमं) पूर्णता करनेहारा, (जुष्टतमं) सेवनीय, (देवहूतमं असि) तथा देवोंको उत्कृष्ट आमंत्रण देनेवाला तू है।।८।।

घातक, हत्यारा है; ऐसे दुरात्माका विनाश करना चाहिए ।' उसी प्रकार —

'यं वयं धूर्वामः तं धूर्व' = 'जिस अकेलेको हम सभी
एक मतसे दूर हटाना चाहते हैं, सर्वसंमतिसे जो दुरात्मा ठहराया
गया हो उसे हटाना चाहिए ।' यदि कोई सारे समाजको कष्ट देवे
या समूचे लोग जिससे धृणा प्रकट करें, ऐसेको नष्ट करना चाहिए,
जिससे अखिल मानवसमुदायकी वाधा दूर हो । मानवसंघ इस
तरह अबाध होनेपर अपनी प्रगति कर सकेगा । इसलिए व्यक्तिको
चाहिए कि वह जनताका प्रगतिपथ निर्बाध करे । ऐसा समझना
गलत होगा कि मानव सिर्फ विध्वंसकारी बलसे युक्त है, क्योंकि
उसकी योग्यता बहुत बड़ी है ।

'देवाना वहितमं, सस्नितमं, पप्रितमं, जुष्टतमं, देवहूतमं असि' = (त्वं देवानां वहितमं असि) 'तू देवोंका महान् वहनकर्ता है।' अर्थात् तू देवोंको एक स्थानसे दूसरे स्थान तक ले चलता है । इस मानवी देहमें सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, क्रमशः नेत्र, मन, नासिका, पैर तथा नाभिमें अंशरूपमे अवस्थित है। संक्षेपमें, ब्रह्माण्डमें पाये जानेवाले सभी देवता इस पिण्डमें अंशरूपमें निवास करते हैं। इस शरीररूपी रथका संचालक आत्मा है और इस देहमें सभी देवता रहते हैं, अतः जीवात्मा इन देवताओंका वाहक है। (त्वं देवानां सस्नितमं असि) = 'तू देवोंको भली भाँति सुदृढ बांधकर रखनेवाला या शुद्ध करनेहारा या देवोंका बल बढानेवाला है।' निर्विवादरूपसे जीवात्मादृढतया देवोंको बाँधंकर मानवी शरीरमें रख लेती है। इस देहमें उसने नेत्रस्थानमें सूर्यको बाँध रखे है और अन्य इन्द्रियोमें दूसरे देवोंको संयत कर रखा है। अपने स्नेहरञ्जुसे सभी देव, जिनकी संख्या ३३ कोटी कही जाती है, जीवात्माने पिण्डदेहमें नियत कर रखा है और वे इसके अधीन रहते हैं । (त्वं देवानां पप्रितमं असि) = 'तू देवोंको पूर्णता करनेवाला है ।' आत्माके योगानुष्ठानसे इस पिण्डमें विद्यमान सभी

देवोंकी शक्ति बढ़ती है, व्यायामसे स्थूल देहका बल बढ़ता है और नेत्र आदि इन्द्रिय भी बलवान् बनते है । आत्माके प्रयत्नोके फलस्वरूप इन्द्रियोंमें अवस्थित देवतापण प्रबल होकर अधिकाधिक परिपूर्ण हो जाते है। इस प्रकार यह जीवात्मा अपने शरीरमें प्रतिष्ठित देवोंके अंशोंको सम्पूर्ण बनाकर उन्हें बढाता है और शक्तिसंपन्न करता है । (त्वं देवानां जुष्टतमं असि) = 'तू देवोंका अति प्यारा है या देव प्यारसे तेरी सेवा करना चाहते हैं।' शरीरमें मन, प्राण, नेत्र आदि स्थानोमें चंद्र, वायु, सूर्य आदि देवतागण निवास करते हैं । नेत्रस्थानीय सूर्य इसे मार्ग दर्शाता है, मनःस्थानीय चंद्र विचारशक्ति प्रदान करता है और नासिकामें रहनेवाला प्राणदेव गतिकी व्यवस्था करता हैं । इस ढंगसे सभी देव इस आत्मा-रामकी सेवा बडी लगनसे कर रहे हैं। अतः मानव स्वयं सोच सकता है कि जिसकी सेवामें तैतीस करोड देवता नियुक्त हुए हैं, उसका वैभव कितना अपार होना चाहिए । (त्वं देवदूतमं असि) = 'तू देवोंको बुलानेवाला है।' पिण्डमें निवास करनेवाला यह जीव त्रैलोक्यके सभी महान् देवोंको निमंत्रित करता है। आत्माके आह्वान पर सभी देव इस पिण्डमें आकर रहने लगते हैं और मित्रवत् इसकी सेवा करने लगते हैं यह जीव भी अपने अद्भुत पुरुषार्थसे तथा अदम्य चेष्टाओंसे उन्हें प्रबल कर देता है, पूर्ण करता है। इसी क्रियाकी संज्ञा यज्ञ है । इसका वर्णन श्रीमद्भगवद्गीतामें भी किया है -

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यय ।।

(भ.गी. ३।११)

'यदि इस यज्ञके द्वारा तुम देवोंको समृद्धिशाली करोगे तो देवतागण भी तुम्हें भाग्यशाली बनायेंगे और इस तरह एक दूसरेकी सहायता करते हुए तुम चरम प्रगति करनेमें सफल होओ ।' इस वेदमंत्रमें भी यही सिद्धान्त निर्दिष्ट हुआ है और यही गीताका यज्ञतत्त्व है। शरीररूपी स्थपर आरूढ हो विभिन्न देवतागण यहां उपस्थित

# अहुतमासि हिर्चिर्धानं हर्छहेस्य मा ह्यामी ते यज्ञपंतिद्वीर्षीते । विष्णुस्त्वा कमती मुरु वातायाँ पहतुछ रक्षों यञ्छीन्तां पर्श्व ॥९॥

(९) (अहुतं हिविधाँन असि) तू हिविधांगका अकुटिल तथा सरल धारणकर्ता पात्र है । (दुँहस्व) तू सुदृढ बन । (मा हाः) कुटिल न बन, (मा ते यज्ञपितः हार्षीत्) तेरा यज्ञपित भी कुटिल न बने । (विष्णुः त्वा क्रमताम्) विष्णु तुझपर आरुढ होवे । (वाताय उरु) वायुके लिए विस्तृत स्थानमें घूमते रह । (अपहतं रक्षः) राक्षस दूर हुए (पश्च यच्छन्ताम्) पांचो पकड लेवें ।।९।।

हुए हैं । इनका योग्य सत्कार किए जानेपर वे तुम्हारी भी अच्छी सेवा करेंगे । इस भांति, नेत्र आदि स्थानोंमें रहनेवाले देवता आत्माको सहायता पहुँचाएँ और आत्मा अपनी ओरसे उन्हें प्रबल तथा कार्यक्षम रखे । यज्ञका यही प्रमुख सिद्धान्त है कि परस्पर की हुई सहायतासे दोनों प्रगति करनेमें सफलता पायें ।।८।।

'त्वं अहुतं हविधानं असि' = 'तू अकुटिल हविभाग धारण करनेवाले पात्रके समान बन ।' यज्ञमें हवि प्रदान करनेके लिए एक बर्तन रखा जाता है और यह सुतरां आवश्यक समझा जाता है कि वह टेढा न होकर सरल रहे, अतः तू इस यज्ञमें हविधारक बर्तनके समान है, इसलिए तू सरल रह, कुटिल न बन । यदि तू कुटिल बनेगा तो किसी भी अच्छे कार्यके लिए तू अयोग्य बन जायेगा । अतः प्रथम तू सरलतापूर्ण व्यवहार कर, टेढापन छोड दे । तुझे 'पात्र' बनना है, इतनाही नहीं अपितुं 'सरल, अकुटिल, अनुटित, उत्कृष्ट पात्र' बनना है । तभी तू अच्छे कार्य कर सकेगा । इस हविको अपनेही बर्तनमें स्वयंही रखकर देवताके लिए अर्पित करना है । एकबार 'पात्र' बन जानेपर स्वयंही हविर्भाग बनकर आत्मार्पण करनेकी आवश्यकता है। (ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्माणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।। (भ.गी. ४।२४) 'अर्पणकृत्य तथा हविर्भाग भी ब्रह्मरूपही है; ब्रह्मही ब्रह्मरूपी अग्निमें हवन कर रहा है। इस तरह समूचा कार्यही यदि ब्रह्मरूप हो जाए तो अंतमें ब्रह्मके सिवा कुछ भी नहीं रहता ।' गीताके इसी श्लोकको विभिन्न प्रकारसे योंभी पढ सकते हैं 'आत्मार्पणं आत्महविरात्माग्नावात्मना हुतम् । आत्मैव तेन गन्तव्यः आत्मकर्मसमाधिना ।।' यहाँपर अर्पणविधि, हवि, आत्माग्नि, हवनकृत्य सभी आत्माकेही स्वरूप हैं ऐसा कहा है। ऐसा अनुभव जिसे प्राप्त हो रे जो समझ लेवे कि संपूर्ण किया-कलाप आत्मामेंही समाविष्ट है, वह आत्मस्वरूप बन जाता है। यही उपदेश इस मंत्रभागमें सूचित किया है। स्वयंही हविरूप

धारण करना है, अपनेही पात्रमें उसे रखकर और स्वयं टेढे न बनकर, तथा सरलतापूर्ण बर्ताव रखकर, निजी बलका उपयोग अपनेही उद्धारके लिये यज्ञके स्वरूपमें करना है। इस ढंगसे स्वयंही अत्यन्त सरल बन जानेपर, सरल तथा सीदेसादे बर्तावके बननेपर —

'दृहस्व' = 'तू स्वयं सुदृढ बन ।' सरलतापूर्ण बर्ताव करनेपर तुझमें बल अधिक आयेगा और तू बलिष्ठ बनेगा । इसी प्रणालीसे आत्मबल बढता है ।

'मा हाः । मा ते यज्ञपतिः हार्षीत्' = 'तू कुटिल न बन और तेरा यज्ञपति भी टेढा न हो ।' क्योंकि यदि तुम दोनोंमेंसे कोई भी कुटिलतापूर्ण बर्ताव करेगा तो तुम्हारा संपूर्ण विध्वंस हो जाएगा । अतएव टेढा व्यवहार छोडकर सरलतासे व्यवहार करता रह ।

'विष्णुः त्वा क्रमताम्' = 'सर्वव्यापक परमात्मा तुझपर अपना अधिकार प्रस्थापित करे ।' हे मानव ! ध्यानमें रख कि तुझपर किसी न किसीकी सत्ता, उदाहरणार्थ, कभी लोभ, कभी कभी काम या क्रोध, प्रस्थापित हुआ करती है । ये शत्रुरूप हैं । देखा जाता है कि कभी किसी पर भूतिपशाच चढ बैठता है और कोई मंत्रके समान बर्ताव करता है । यदि मानवकी यही दशा हो कि कोई न कोई उसपर अपना प्रभाव बनाए रखे, तो अच्छी बात यही है कि सर्वव्यापक परमात्मा ही उसे प्रभावित करे । जैसे बहुधा देखा जाता है कि मानव काम या क्रोधके वशमें चला जाता है और उनसे प्रभावित होकर नानाविध कुकृत्य कर बैठता है, उसी प्रकार यदि वह परमात्मासे अत्यन्त प्रभावित होगा तो उसका कल्याण होनेमें देरी न लगेगी । अतः मानवको चाहिए कि वह काम क्रोध जैसे राक्षसोके वशमें न जाकर परमात्मासे प्रभावित हो । ऐसा होनेपर परमात्माके गुण मानवमें प्रवेश कर सकेंगे और वह सर्वगुण या सर्वशक्तिमत्तामें अधिकाधिक प्रगति कर सकेंगा । कामविकार मानव पर प्रबल सत्ता स्थापित कर उससे बुरे कार्य करवाता है और उसे नीच बना डालता है। यदि वह परमात्मासे प्रभावित हो और उसकी प्ररणांक अनुसार कार्य करने लग जाये, तो अवश्यही उसका हित होगा। यदि सच देखा जाये तो मानवके लिए उचित यहि है कि वह किसीके भी अधीन न हो, अपितु अपनीही शक्तिसे उद्भासित होता रहे। लेकिन जबतक ऐसा नहीं होता है और राक्षसों एवं भूतपिशाचोंका प्रभाव उस पर जमनेकी उस पर आशंका रहती है, तबतक यही अभिष्ट जान पड़ता है कि, वह इनके आतंकसे छुट्टी पाकर देवताओंके वशमें रहे, ताकि वह दुष्टतासे सदाके लिए मुक्त होकर अधिकाधिक शिष्ट तथा सुजन बन सके। पश्चात् उसमें दिव्य तेजकी झलक दीख पड़ेगी। यदि मनुष्य पर कामक्रोधका आतंक प्रस्थापित हो, तो वह दिन-ब-दिन संकीर्ण बनता जायेगा, अगर परमात्मासे वह प्रभावित होगा तो संकुचित चहारदीवारी छोड वह अत्यन्त महान् क्षेत्रमें संचार करनेकी क्षमता पैदा कर सकेगा। जैसे—

'वाताय उस क्रमताम्' = 'वायु सेवनके लिए विशाल स्थानमें घूमते हैं,' वैसेही इसे समझना उचित है। जो आदमी एक छोटेसे मकानकी बन्द चहारदीवारीमें जीवन बिताता हो, वह संकुचित जगहके कारण क्षीण बनता जाता है, पर यदि वह विशाल वायुमण्डलमें रहकर शुद्ध वायुका सेवन करता रहे, तो अधिकाधिक प्रबल बन जाता है। इस दृष्टान्तसे जान पडेगा कि, काम एवं क्रोधके वशमें हो जाना हानिकारक और परमात्माके बलसे प्रभावित हो जीवन बिताना सुतरां अभीष्ट तथा प्रगतिपोषक है।

'अपहर्ते रक्षः' ='राक्षस मृत्युवश हुए ।' यदि मनुष्य पर परमात्माकी प्रवल सत्ता प्रतिष्ठापित हो, तो उसके जीवनमें पिशाच या राक्षसोंको जगह न मिलेगी । जबतक 'नर' में 'नारायण' का निवास न हो पाया हो या जबतक उसने अपना अंतस्तल परमात्माके लिए मुक्तद्वार न छोडा हो तभीतक उसमें राक्षसोंका क्रीडास्थल रह सकता है । जैसे किसिबंद कमरेंमें रोगके कीटाणुरूपी राक्षस रहते हैं वैसेही जहाँ पर उन्मुक्त वायु विशाल स्थानमें खेल रहा हो, वहाँ वे नहीं रहने पाते, उसी तरह यहाँ समझना चाहिए।

'पश्च यच्छन्ताम्' = 'पांचो भी पकड लेवें ।' जब देवता हम पर अपनी सत्ता प्रस्थापित कर लें, तो उसे पांचोंद्वारा दृढतया पकड रखे। कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा इन पंचिविध साधनोंसे दिव्य तेजको अन्दरही स्थापित करे और बाहर जाने न दे। यदि चतुराईसे इन पंचोद्वारा उसका कार्य पूरा होते जाये तो वह यहीं पर रहेगा और बाहर नहीं जायेगा। अगर इनमेंने एक भी अन्य कार्यमें लग जाएगा तो देवता वहाँसे निकल भागेगा। इसीलिए कहा है कि मनुष्य अपनी कर्मशक्ति, ज्ञानशित, मननशित्त, बुद्धिशक्ति तथा आत्मशक्तिद्वारा बलपूर्वक उसे पकड ले। इस प्रकार आलंकारिक भाषामें यह उपदेश दिया गया है। इस मंत्रभागका दूसरा अर्थ यों हो सकता है – अपनी पंचविध शक्तिया अपने स्वाधीन रहें। इन्हें अपने अपने कार्यमें रखें, उच्छृखल न होने दें। संयम तथा इन्द्रियदमनके बारेमें यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपदेश है। परमात्माके कार्यमें अपनी पंचविध शक्तियां लगा रखनाही मानो उन्हें संयमपूर्वक रखना है, कारण यही है कि बिना संयमके परमात्माके कार्यमें सभी शक्तियां लगही नही सकर्ती

अगले मंत्रमें परमात्माके प्रभावको मानव पर प्रतिष्ठित होनेका वर्णन किया है ।

'सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां, पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा गृहामि' = 'इन सबके सृजवकर्ता देवकी रची हुई सृष्टिमें अश्विनौ के बाहुओंसे और पूषा देवके हाथोंसे मैं तुझे पकडता हूँ।' जो पूर्वोक्त ढंगसे अनुष्ठान कर रहा हो ऐसे भक्तकी मनःशांतिके लिए परमात्मा कहता है। पीछे कहे हुए प्रकारानुसार जिसका आचरण हो, ऐसे भगवद्भक्तको परमात्मा किसी भी प्रकारसे कष्ट नहीं पहुंचने देता। उसे वह पूषाके हाथोंसे पकडता है अर्थात् उचित ढंगसे परिपृष्ट करता है और उसे अश्विनो देवोंके हाथोंमें सोंप देता है, अर्थात् उसे रोगमुक्त कर देता है। अश्विनीकुमार देवोंके वैद्यराज हैं, इसलिए उनके हाथोंके बलसे सभी रोग दूर हो जाते है, और पूषा देव सबकी पृष्टि करनेहारा है। परमात्मा जिस उपासकको इन देवताओंके हाथोंसे ऊठाता हो, वह संपूर्णतया निर्भय होगा, उसके सभी दुःख दूर हो जायेंगे और अपना कार्य निश्चिततया प्रचलित रखें। अब भोजनाच्छादनके बारेमें सोचना चाहिए और उसके लिए अगली दो प्रतिज्ञाएं हैं।

'अग्नये अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि' = 'अग्नि तथा सोमको जो प्रिय लगे उसेही मैं ले लेताहूं ।' हविष्यात्र अग्निका प्यारा भोजन है और दुग्ध जैसे पदार्थ सोमके प्रिय खाद्य हैं । सोमरसमें वेवस्यं त्वा सिवतुः प्रमिव्वेऽश्विनीर्बाहुम्यां पूष्णो हस्तांभ्याम् । अभये जुष्टं गृह्णाम्ये प्रीषोमांभ्यां जुष्टं गृह्णामि ॥ १० ॥ मूतायं त्वा नारांतये स्वरिभविस्येषं हथहानां दुर्याः पृथिव्यौ मुर्वुन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्यास्त्वा नामी साद्याम्यदित्या उपस्थेऽग्ने ह्व्यथं रक्षे ॥ ११ ॥

(१०) (सवितुः देवस्य) सबकी उत्पति करनेहारे देवकी (प्रसवे) प्रसूतिरूपी सृष्टिमें (अश्विनोः बाहुभ्यां) अश्विनोके बाहुओंसे (पूष्णोः हस्ताभ्यां) तथा पूषा देवके हाथोंसे (त्वा) तुझे धारण करता हुं । (अग्नये जुष्टं) अग्निकों जो प्रिय लगे उसे मैं लेता हूं (हविष्यात्र खाता हूं) । (अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि) अग्नि तथा सोमको जो प्रिय होवे, वहीं मैं लेता हूं ।।१०।।

(११) (भूताय त्वा) उन्नतिके लिए तुझे उत्पन्न किया है। (न अरातये) अनुदारताके लिए नहीं। (स्वः अभिविख्येषम्) मुझे आत्मप्रकाश दीख पड़े। (पृथिय्यां दुर्याः दृंहन्ताम्) भूमिपर जो द्वार हैं वे दृढ रहें। (उन्न अन्तिरक्षं अन्वेमि) विस्तृत अन्तिरक्षमें मैं अनुकूलतापूर्वक चला जाता हूं। (पृथिव्याः नाभौ अदित्याः उपस्थे त्वा सादयामि) पृथ्वीके मध्यमें स्वतंत्रताके निकट तुम्हें मै बिठाता हूं। (अग्ने! हृद्यं रक्ष) हे अग्निदेव! इस हृविकी रक्षा कर ।।११।।

जो दुग्ध तथा दही आदि पदार्थ बिक्री जाते हैं उन्हें सोम चाहता है और जो अन्न हिवके रूपमें दिया जाता है, वह अग्निका प्रिय होता है। मैं इन हिवष्यान्नोंका सेवन करता हुं अर्थात् अन्य पदार्थोंको वज्यं मानता हूं। ऊपर कहे हुए पदार्थ भूमिमें बोये जाते हैं और इनके सिवा जो चीजें मादक होती हैं उनका सेवन और उत्पादन दोनों हानिकारक हैं। इस प्रकार यझके कारण खानपानमें सावधानीकी आवश्यकता प्रतीत होती है। इस तरह शुद्ध अन्न तथा जलके सेवनसे आचार विचारमें पवित्रता पैदा होती है और पश्चात प्रगति पथ पर आगे बढना सुगम होता है। 1901।

प्रगतिके लिएही मानवका सृजन हुआ है । यह बात अगले दो मंत्रभागमें अच्छी तरह दर्शायी है ।

'भूताय त्वा, न अरातये' = 'उन्नतिके लिए तेरा निर्माण हुआ है, अनुदारताके लिए नहीं ।' इस भूतल पर मानव उन्नतिके लिए अवतीर्ण हुआ है निक संकीर्ण बर्तावसे अपनी अद्भुत शक्तियोंका हास करनेके लिए । किसी भी कार्यका सूत्रपात करते समय मनुष्य सोच लेवे कि प्रगति प्रवण होनेके कारण उस कार्यसे अपनी उन्नति करनेमें सहायता मिलेगी या नहीं, और प्रगतिपोषक कार्यकाही प्रारंभ करना चाहिए । मनकी उदारता व्यक्त हो, संकीर्णता नहीं । उपासक मनमें निश्चय कर अभिलाषा करता है कि —

'स्वः अभिविख्येषं' = 'स्वः, स्व-र् का अर्थ आत्माका प्रकाश है' । मुझे यह आत्मामें विद्यमान उजाला दिखाई दे । मैं यह धर्मानुष्ठान इसलिए कर रहा हूं कि मुझको यह आत्मज्योति दीख पडे । यही मेरी एकमेव अभिलाषा है, हे परमात्मन् ! तू इसे पूर्ण कर और —

'पृथिव्यां दुर्याः दृंहन्तां ।' = 'भूमंडल पर सभी घर सुदृढ होवें ।' घर कभी टूटेफूटे या ढीले न होने पायें । सभी निवासस्थान स्थायी एवं दृढ नींव पर बंधे हुए हों । इस पृथ्वी पर सज़न, साधु, जपासक तथा सदाचारी पुरुष बहुत हों । जिन घरोंमें यझ अर्थात् लोककल्याणार्थ कार्य प्रचलित रखे जाते है वे अविनाशी होते हैं, और निज निवास स्थानोंमें स्वार्थपूर्ण तथा दुसरोंके लूटनेके विचारोंका विनिमय होता है, वे घर गिरावटके योग्य होते हैं । दुर या द्वारका अर्थ दरवाजा या स्वतंत्रता-प्राप्तिके साधन है । जहांसे परतंत्रता दूर हटायी जा सकती है, वह बंधन-मोचनका सरल द्वार है । उपासक परमात्माके प्रार्थना करता है कि उसे आत्मप्रकाश दिखाई दे और इस भूतलपर मानव-समाजके हितमें रत मानवोंके जो घर है, वे उसके लिए तथा सब जनताके लिए प्रतिदिन दृढ होते रहें । ऐसे घर यदि स्थायी नीव पर होवें, तो सभी लोगोंका हितही होगा ।

'उरु अन्तरिक्षं अन्वेमि ।' = 'विशाल अन्तरिक्षमें मैं अनुकूलतापूर्वक घूमता हूं ।' यदि मुझे आत्माके प्रकाशका दर्शन हो और संसारभरके जो सदाचारी तथा यज्ञमय जीवनवाले लोग हों, उनके घर सुदृढ रहें तो समस्त भूमण्डलमें बिना किसी

### पारित्रें स्थो वैष्णुव्यों सिवतुर्वेः प्रस्व उत्पुनाम्यव्छिद्रेण प्रवित्रेण सूर्यस्य उदिमर्भिः । देवीरापो अग्रेगुवो अग्रेपुवोऽर्थ इममुद्य युक्तं नेयुताग्रे युक्तपंतिष्ठं सुधातुं युक्तपंति देवयुर्वम् ॥१२॥

(१२) (वैष्णव्यौ पवित्रे स्थः) तुम दोनों विष्णुकी शक्तिसे उत्पन्न हुए पवित्रीकरणके दो साधनरुप हो । (सिवतुः प्रसवे) सृजन कर्ता देवकी (अध्छिद्रेण पवित्रेण) इस सृष्टिमें छिद्ररहित शुद्धता करनेवाले साधनके द्वारा (सूर्यस्य एस्मिभिः) और सूर्यकी किरणोंद्वारा (वः उत्पुनामि) तुम सबको भली भांति पवित्र कर देता हूं । (देवीः आपः) हे दिव्य जलसमूह ! (अग्रेगुवः अग्रेपुवः) तुम अग्रगन्ता एवं प्रथम पवित्र करनेहारे हो । (सुधातुं) श्रेष्ठ धातुसे युक्त तथा (देवयुवं यज्ञपतिं) देवकी भिक्त करनेहारे यजमानको (अद्य इमं यज्ञं अग्रे नयत) आज इस यज्ञको आगे ले चलो । (यज्ञपतिं) यज्ञके पालनकर्ता (अग्रे नयत) आगे ले चलो । (यज्ञपतिं) यज्ञके पालनकर्ता (अग्रे नयत) आगे ले चलो । १९२।।

रुकावटके मैं विहार कर सकूंगा । इस समय अपना कार्यक्षेत्र इसलिए अत्यन्त संकीर्ण हुआ है कि साधु स्वभाववाले पुरुषोंके घर न्यून तथा अक्षम हैं । उधर दुर्जनोंके घरोंकी संख्या अधिक है और वे प्रबल हैं । अतएव सज्जन लोक निर्बाध रूपसे अपना कार्यक्षेत्र नहीं बढ़ा सकते । इतनी बाधाओं तथा रुकावटोंके होने पर भी वह मानव, जिसके सारे जीवनमें यज्ञका भाव समाया हुआ हो, अवश्यही अपने लिए पर्याप्त कार्यक्षेत्र ढूंढ निकालेगा । ऐसी विकट, बीहड तथा दुरुह परिस्थितिमें भी जो संसारके हितके लिए अपने जीवनका त्याग करता है, उसे परमात्मा विश्वास दे रहा है, देखिए ——

'पृथिव्याः नाभौ अदित्याः उपस्थे त्वा सादयामि ।'
= 'भूमण्डलके मध्यविभागमें और स्वतंत्रता देवीके बिलकुल समीप
मैं तुझे बिठाता हूं ।' वह मानव उस भूलोकके बीचमें विराजमान
होता है । जो पुरुष मध्यमें ऊंची जगहपर बैठता है, उसपर
सबकी दृष्टि पड़ती है, वैसेही पृथ्वीलोकके सारे मानवोंकी आंखें
उसपर गड जाती हैं अर्थात् समस्त भूमण्डलके लोगोंमें वह ऊंचे
एवं प्रमुख पदका अधिकारी बनता है । उसी प्रकार सर्वोच्च स्थानपर
बैठकर वह अदितिके अंकपर आश्रय पाता है । दितिका अर्थ
बन्धन है, अतः 'अ-दिति' से स्वतंत्रताका बोध हौता है । इस
स्वतंत्रता देवीके अंकपर यह जा बैठता है अर्थात् निडर बन अपना
कर्तव्य संसारमें प्रमुख ढंगसे करता है । इस परमात्माके द्वारा
प्रदत्त सांत्वनासे प्रोत्साहित होकर उपासक पुनरिप आत्मसमर्पणकी प्रतिज्ञा करता है ।

'अग्ने ! ह्रव्यं एक्ष !' = ' हे तेजस्वी देव ! इस हविभागका तू संरक्षण कर ।' मेरा जीवनही अब हव्यरूपमें परिवर्तित हो गया है; मैं उसे तेरी भेंटमें अर्पित कर चुका हूं । अब चूंकि मै तेरा बन चुका हूं तू चाहे जैसा इसका उपयोग कर और सुरक्षित रख ।।११।।

'वैष्णव्यौ पितने स्थः' = 'विष्णु अर्थात् सर्वव्यापक परमात्माकी शक्तिसे युक्त तथा पितन्नता करनेके तुम साधन हो । तुममें ये दोनों शक्तियां हैं।' प्राण तथा मन दोनों पितन्नता करनेवाले हैं और इनमें अद्भुत दिव्य शक्ति विद्यमान है । प्राणसाधनसे हठयोग और मनके साधनद्वारा राजयोगकी सिद्धि होती है । इन दोनोंके सहयोगसे उपासक अंदर और बाहर पितन हो स्वाधीनता देवीकी गोदमें बैठने योग्य बन जाता है । मानव पहले यह समझ ले कि उसके भीतर ये दोनों साधन वर्तमान हैं । पश्चात् उनका उपयोग कर अपनी प्रगति करे । परमात्माने इन दोनों साधनोंको मनुष्यके अधीन कर अपना कार्य पूर्ण किया है और अब समय है कि मानव अपने कर्तव्यपालनमें भूल न करे । यही बात अगले मंत्रभभागमें कही है ।

'सवितुः प्रसवे, अच्छिद्रेण पवित्रेण, सूर्यस्य रश्मिभः वः उत्पुनामि।' = 'सृजनकर्ता परमात्माकी इस सृष्टिमें छिद्ररहित पवित्रता करनेके साधनसे और सूर्यकी किरणोंसे मैं तुम सबको शुद्ध करता हूं।'निर्माणकर्ता परमात्माकी इस रचना-विश्वमें शुद्धता करनेके अनेक साधन पाये जाते हैं और उनमें सूर्यिकरण अत्यन्त प्रबल तथा प्रभावशाली है। विश्वमें सूर्यिकरणोंद्वारा पवित्रताका सृजन होता है, अतः अपने घरोंमें जो लोग सूर्यिकरण घुसने देते हैं, वहांपर रोगोंका भय नहीं होता है। जो अपने शरीरपर सूर्यप्रकाशका उपयोग करते हैं वे स्वयं आरोग्यसंपन्न बनते हैं। इस तरह सूर्यमें किरणोंद्वारा शुद्धता करनेका धर्म है। पहले कह आए हैं कि प्राण तथा मन दोनों आत्मशक्तिसे युक्त और पवित्रता करनेके साधन हैं। पर वे अ-च्छिद्र अर्थात् छिद्र, दोष, त्रुटिसे

मुक्त हों, तो ठीक है। निर्दोष रहनेपरही उनसे पवित्रता होतीं है अन्यथा शुद्धताका कार्य रुक जाता है। उदाहरणार्थ- जैसे छलनीमें सुराख न हों तभी उससे पदार्थ ठीक प्रकार छाना जा सकता है, वैरुट्टी मन तथा प्राण छिद्र-शून्य एवं अखंड हों तभी वे पवित्रता पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार जलसे भी शुद्धता की जा सकती है। देखिए —

'देवीः आपः अग्रेगुवः अग्रेगुवः ।' = 'दिव्य जलसमूह अग्रगंता और पहलेही पवित्र करनेवाले हैं।' मेघोंसे जो शुद्ध जल पृथ्वीपर आता है वही दिव्य जल है। चूंकि यह द्युलोकसे आता है इसलिए इसे 'देवीः आपः' अथवा दिव्य जलौध नाम दिया गया है। मेघवृष्टि द्वारा जो जल मिलता है, उससे भीतर बाहर शुद्धता होती है। उपवासके दिन यदि कुछ भी न खाकर केवल यह जलही पिया जाये, तो बडी अच्छी आंतरिक पवित्रता होती है। इसी तरह-मापंका पानी भी शुद्धता करनेवाला है। शुद्ध जलके कारण शरीरमें स्वच्छता होती है और आरोग्य भी सुघरता है। अतएव कहा गया है कि

'इमं यज्ञं अद्य अग्रे नयत' = 'इस यज्ञको आजही आगे ले चलो ।' आजके दिनही इस यज्ञकी प्रगति करो, इसे पीछे न घकेलो । यज्ञ या यज्ञपुरुषके नामसे वेदमें आत्मा प्रसिद्ध है । इस यज्ञको आगे ले चलना है । शरीरकी शुद्धतासे इस आत्माकी प्रगति होती है । शुद्धता प्रगति करनेका एक साधन है । अतः यदि कोई चाहे कि अपना उत्कर्ष हो, तो वह आत्मशुद्धि करनेकी चेष्टा करे । प्रारंभमें जलसे शरीर पवित्र किया जा सकता है । सूर्यिकरणोंसे सब प्रवेश एवं शरीर भी शुद्ध होता है और प्राणायाम तथा मनसे आन्तरिक पवित्रता पाई जाती है । अबतक कहे हुए शुद्धताके साधन इस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं, और वे मानवी प्रगतिमें बडी सहायता पहुंचाते हैं । अतएव आगे कहा है कि —

'यजमानको, उत्तम सप्त धातुओंसे युक्त और देवोंसे संबद्ध कर आगे ले चलो ।' यज्ञपतिका अर्थ है यज्ञका पालनकर्ता। (यज्-देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु) अर्थात् जिससे श्रेष्ठ जनोंका सत्कार, जनताका संगठत और दुःखियोंके उपकार सिद्ध किये जा सकते हैं, वह उद्य कोटिका कर्म यज्ञ है। ऐसे कर्म करनेवाला यज्ञपति कहलाता है। यह आवश्यक है कि यज्ञपति बननेकी महत्त्वाकांक्षा रखनेवाला पुरुष सु-धातु अर्थात् अच्छे धातुओंसे युक्त हो । मानवी शरीरमें रस, रक्त, मांस, अस्थि, मजा तथा वीर्यके रूपमें सात धातु पाये जाते हैं । जिस शरीरमें ये सातों धातु अच्छी दशामें हों वह सु-धातु बनता है । ऊपर कहे हुए आत्मशुद्धिके साधनोंसे शरीरके ये सप्त धातु अच्छी हालतमें रहते हैं और शरीर आरोग्यसंपन्न तथा दीर्घायुवाला हो जाता है। वैसेही 'देवयुवं' का अर्थ है देवोंसे संपर्क रखनेवाला । उपासक परमात्मासे संबद्ध रहना चाहता है, अतः उसे 'देव-युवं' कहते हैं । इसके अतिरिक्त इस शब्दका बडा विस्तृत अर्थ किया जा सकता है, जैसे अपनी प्राणशक्ति बढानेके लिए वायुदेवताके सम्पर्कमें रहनेवाला, देव-सामर्थ्य पानेके लिए सूर्यदेवताके संपर्कमें रहनेवाला, शुद्धताके लिए जलदेवताके समीप जानेवाला और अपने शरीरकी पुष्टिके लिए वनस्पति-देवताओंसे लाभ उठानेवाला जो साधक इस तरह देवताओं के निकट सम्पर्कमें रह अपनी उन्नति कर लिया करता है, उसे 'देव-यु' कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने अस्तित्वके लिए, आरोग्यके लिए, दीर्घायुष्यके लिए और सर्वागपूर्ण प्रगतिके लिए मानवको देवताओंसे संबद्ध रहता सुतरा आवश्यक है। जो इस ढंगसे देवताओंके निकट सहवासमें रहता है, उसकी प्रगति शीघ्र होती है ।।१२।।

'इन्द्रः वृत्रतूर्ये युष्मा अवृणीत' = 'इन्द्रने वृत्रहत्याके समय तुझे (जलको) स्वीकृत किया था' और —

'यूयं वृत्रत्यें इन्द्रं अवृणीत' = 'तुम भी (जल) वृत्रविनाशके समय इन्द्रको स्वीकार करते हो ।' इस तरह एक दूसरेकी सहायतासे वृत्ररूपी शत्रुका वध किया जाता है। यहांपर आत्माको इन्द्र नाम दिया गया है । जिसकी शक्तिके कारण इन्द्रियोंको इन्द्रिय' नाम मिला है, उसे इन्द्र कहना उचित है। यह इन्द्र वृत्रसे मुठभेड करता है । वृत्र (वृणांति इति वृत्रः) का अर्थ घेरनेवाला है। चारों ओरसे घेरकर, लपेटकर दम घोटनेवाला शत्रु वृत्र नामसे पुकारा जाता है । ज्वरसदृश विभिन्न राग शरीरको घेर लेते हैं। अतः आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे इन्हें वृत्र कहना ठीक है। जलकी सहायतासे ये दूर किए जाते हैं। इसलिए जलचिकित्साके अनुसार इन्द्र अर्थात् जीवात्माको जलकी सहायता प्रदान कर बीमारीको दूर हटाता है, यह यहांपर कहा है। वृत्रका वध करते समय इन्द्रने जलसे सहायता ली थी और जलके कारण उसे वह प्राप्त हुई थी । इसका सरल आशय इतनाही है कि शरीरको घेरनेवाले ज्वरसदृश रोगोंको इन्द्रने जलचिकित्सा द्वारा दूर किया । शुद्ध किया हुआ जल उत्तम आरोग्यप्रदान करता है । वृत्रका नाश युष्मा इन्द्रोऽवृणीत वृद्धतूर्ये यूथमिन्द्रमवृणीध्वं वृद्धतूर्ये' प्रोक्षिता स्थे । अग्नये त्वा जुद्धं प्रोक्षान्यं ग्रीषोमान्यां त्वा जुद्धं प्रोक्षामिं । दैन्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयुज्याये यद्वोऽशुद्धाः पराजुष्तुरिदं वस्तच्छुन्धामि ॥ १३ ॥

(१३) (इन्द्रः वृत्रत्यें युष्मा अवृणीत) इन्द्रने वृत्रहत्याके समय तुम्हें स्वीकृत किया था । (यूयं) तुमने (वृत्रत्यें) वृत्रवधके समय (इन्द्रं अवृणीत) इन्द्रको स्वीकार किया था । (प्रोक्षिताः स्थ) तुम पवित्र हुए हो । (अप्रये जुष्टं त्वा प्रोक्षामि) अग्निके प्रिय तुझको में पवित्र करता हूं । (अग्नीपोमाभ्यां जुष्टं त्वा प्रोक्षामि) अग्नि तथा सोमके प्रिय तुझे में पवित्र करता हूं । (द्वैय्याय कर्मणे शुन्धध्वम्) दिय्य कर्मके लिए शुद्ध बनो । (देवयज्यायै) देवोंके यजनार्थ शुद्ध बना । (यत् वः अशुद्धाः पराजध्नुः) चूंकि तुममेंसे कुछ लोग अशुद्धताके कारण पराभूत हुए, (तत् वः शुन्धामि) अतः मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं । १३।।

होनेपर जलप्रवाह बहने लगते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि ज्वरके होडनेपर पसीना आता है। इन मंत्रभागोंने अच्छी तरह दर्शाया है कि जल कैसी महत्त्वपूर्ण वस्तु है। मानवकी प्रगतिके लिए आरोग्य, बल एवं दीर्घ जीवनकी आवश्यकता है। वह जलके उपयोगसे प्राप्त हो सकता है, अतः आरोग्यके लिए जलसे सहायता ली जाती है।

'प्रोक्षिताः स्थ' = 'तुम (जलके सीचनेसे) पवित्र हुए हो।' माननेके कारण जल शुद्ध हो चुका है और उस उदकसे दूसरे मानव भी पवित्र बन गये हैं। या यों कह सकते हैं, शुद्धताके नियमानुसार जलसे सबकी शुद्धता होती है।

'अग्नये जुष्टं त्वा प्रोक्षामि, अग्नीमोमाभ्यां जुष्टं त्वा प्रोक्षामि ।' = 'अग्नि तथा सोमके तुम प्रिय हो, मैं तुम्हें जलसेकसे पवित्र करता हूं ।' जो वस्तु अग्नि तथा सोमको प्रिय लगे उसे पवित्र करकेही अर्पण करना चाहिए । इस नियमको समझनेके लिए यहांपर जठराग्निका उदाहरण पर्याप्त होगा । यह जाठराग्नि कुछ अन्न चाहती है और कुछ अन्नको बिलकुल नहीं चाहती । जो जिसे पचा सकती है वही उसे प्यारा लगता है । अतः जिसकी जाठराग्निको जो अन्न प्रिय हो वही उसे अर्पित करना है, तथापि उस अन्नको निदांष, पवित्र तथा शुद्ध स्वरूपमेंही प्रदान करना ठीक है; तभी वह शरीरके लिए पुष्टिकारक ठहरेगा । अन्य अग्नियोंके बारेमें भी इसी प्रकार समझना चाहिए । जाठर अग्निके समानही अपनी देहमें कई अन्य अग्नियां विद्यमान हैं। जैसे ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, यागग्नि तथा कामाग्नि इत्यादि। अग्निके विभिन्न स्वरूपमें ये सभी विभूतियां हैं और इनमेंसे प्रत्येक अग्निका प्रिय अन्न विभिन्न प्रकारका

होता है । इस अन्नको पवित्र एवं शुद्ध स्वरूपमेंही उस विशिष्ट अग्निको अर्पित करना चाहिए । मानवी शरीरमें जो उष्ण तथा उद्दीपन करनेवाला भाग है, वह अग्नि और जो शान्त भाग है वह सोम है। मानव-शरीर या विश्व 'अग्नि-पोमीय' है। इनकी व्यवस्था सुचारु रूपसे चलनेके लिए जो कुछ इन्हें देना आवश्यक हो, वह शुद्ध तथा निर्दोष रहे । जैसे जाठराग्निको शुद्ध अन्न देनेसे वह प्रदीप्त होता है, मंद नहीं बनता, वैसेही अन्य अग्नि तथा सोमके सम्बन्धमें समझना चाहिए । प्रज्वलित रहनेपरही शरीरवृद्धिमें सहायता मिलती है ।

'दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम् ।' = 'दिव्य कर्म करनेके लिए तुम इस तरह शुद्ध और पवित्र अर्थात् निर्दोष बनो ।' यदि तुम्हारी इच्छा हो कि अपनेसे दिव्य कर्म संपन्न हो तो तुम्हें उपर्युक्त ढंगसे अंदर और बाहर निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनना चाहिए । दिव्य कर्मोंके करनेपरही तुम्हारी प्रगति होगी और यदि कहीं आसुरी कर्म हुए तो तुम्हारा अधःपतन होगा । अतएव आसुरी कर्मोंके बजाय अपनेसे दिव्य कर्मही हों इस हेतु तुम अपनी कायिक, वाचिक एवं मनोमय शुद्धता संपादन करो ।

'देवयज्यायै शुन्धध्वम् ।' = 'देवोंकी पूजा करनेक लिए शुद्ध बनो ।'अपने द्वारा देवताओंका सत्कार हो इसलिए तुम शुद्ध बनो । जिन देवोंके लिये यजन करना है, वे देवता अध्यात्म-पक्षमें शरीरस्य नेत्र जैसे इन्द्रियोंके स्वरूपमें, अधिभूत पक्षमें जनताके ब्राह्मण जैसे वर्णोंके रूपमें और विश्वमें सूर्यादि तेजोगोलके स्वरूपमें विद्यमान हैं । इन सबकी यथोचित ढंगसे पूजा करके प्रगति करनी है । मानवी शरीरमें नेत्र, कर्ण, नासिका

# शर्मास्ये विधूत्रं रक्षोऽविधूता असंतयो े ऽदित्यास्त्वगीसे पति त्वादितिर्वेर्तुं अदिरसि वानस्पत्यो प्रावीऽसि पृथुर्बुध्यः पति त्वाऽदित्यास्त्वग्वेर्तुं ॥ १४ ॥

(१४) (शर्म असि) तू सुख है। (रक्षः अवधूतं) राक्षस दूर हुए और (अरातयः अवधूताः) अनुदार भी दूर हटाये गरे। (अदित्याः त्वक् असि) स्वाधीनताकी त्वचा तू है। (अदितिः त्वाप्रतिवेत्तु) स्वाधीनता तुझे जान लेवे। (वानस्पत्यः अद्रिः असि) तू वनस्पतिसे निर्मित पर्वतही है। (पृथुबुघ्नः ग्रावा असि) तू दृढ नींववाला पत्थर है। (अदित्याः त्वक् त्वा प्रति वेत्तु) अदीनताका आवरण तुझे मिल जाए। १९४।।

आदि देव हैं और इन्हें शुद्ध तथा सरल आचरणमें रखकर सत्कारार्ह बनाना है। राष्ट्रमें (ब्राह्मण) झानी, (क्षित्रिय) शूर, (वैश्य) धनिक और (शूद्र) शिल्पी चारों देवस्वरूपी हैं। ये झानदेव, वीर्यदेव, धनदेव तथा कर्मदेवके रूपमें राष्ट्रकी सेवा करते हैं। इनमें जो शुद्धाचरणवाले हों उनकाही सत्कार करना उचित है। इसी तरह विश्वमें जल, वायु आदि अनेक देवता हैं, जिनके कारण सब जीवित हैं। अतः उनका भी सत्कार करना चाहिए। मानव, ऊपर कहे हुए तीनों क्षेत्रोंमें निवास करनेवाले देवताओंकी योग्य अर्चा करे। इस कार्यको करनेके लिए सबसे पहले मानवको शुद्ध होना अत्यावश्यक है। स्वयं शुद्ध बनकर यदि इन सभी देवताओंका भली भांति सत्कार किया जाय तो वे अपने सामर्थ्यके फलस्वरूप मानवको उन्नत बना सकेंगे। अगले मंत्रभागमें कहा है कि शुद्धता क्यों करनी चाहिए।

'यत् वः अशुद्धाः पराजध्नुः तत् वः शुन्धामि ।' =
'तुम यदि अशुद्ध रहोगे तो अवश्यही पराभूत होओगे, अतः मैं
तुम्हारी शुद्धता करता हूं ।' मानवको पराजयका प्रमुख कारण
यही है कि वह आत्मशुद्धिसे वंचित रहता है, अपितत्र विचार या
अन्य कोई दोष उसमें घुस जाते हैं । अतएव यदि हम चाहे कि
अपनी विजय हो, तो अपनी शुद्धता अक्षुण्ण रखना अनिवार्य है ।
अध्यात्मपक्षमें अपने शरीरस्थ रोग जैसे शत्रुओंसे जूझते समय
विजयी बननेके लिए शरीरकी आंतरिक तथा बाह्य शुद्धताकी बडी
आवश्यकता है । राष्ट्रके विरोधी दलसे मुठभेड करते समय विजय
पानेके लिए भी, राष्ट्रके घटकावयवरूपी जो विभिन्न वर्ण एवं मानवी
वर्ग विद्यमान हैं, उनमें आचार तथा विचार विषयक पितत्रताही
अिनवार्य है अर्थात् शुद्धतापरही विजय निर्भर है । अशुद्धताके
कारण हार उठानी पडती है और शुद्धता विजयमें सहायक होती है
119311

'शर्म असि ।' = 'तू सूखस्वरूप है ।' ध्यानमें रख कि तेरा

सद्मा स्वरूप सुखमय है। इसलिए यदि मौलिक शुद्ध स्वरूपपर तिनक भी कलंक लगे, या वह दूषित हो, तो दुःख होना स्वाभाविक है। अतएव मानवको अपनी शुद्धता अक्षुण्ण बनाये रखना चाहिए। सुख आत्मशुद्धिपर निर्भर है और यदि वह प्राप्त हो तो क्या होता है, देखिए —

'रक्षः अवधूतं अरातयः ।' = 'राक्षस दूर हुए, शत्रु, या अनुदार बलके लोग दूर हट गये ।' यह अनुभव प्राप्त होता है। शुद्धता होनेपर शत्रुओंके दूर हट जानेसे निर्बाधताका अनुभव मिलता है और यह हरेक मानवको मिलनाही चाहिए। शरीरमें रोगोंके कीटाणु और राष्ट्र तथा मानवी समुदायमें आततायी एवं दुष्ट लोग राक्षसवत् हैं। ये आक्रमण कर दूसरोंको कष्ट पहुंचाते हैं। रोगोंके कीटाणु मानवशरीरपर हमले चढाकर और अधम लोग दुर्व्यवहारसे सज्जनोंको पीडित करते हैं। अतः कोई इनके वशमें न चला जाये, स्वाधीन बनकर रहे। इस मंत्रमें बतलाया है कि आत्मशुद्धि द्वारा इन्हें दूर किया जा सकता है। यदि किसीके चित्तमें यह सन्देह पैदा हो कि, क्या मानव आत्मिक शुद्धता पानेमें स्वतंत्र नहीं है ? तो उसे हटानेके लिए अगले मंत्रमें कहा है —

'अदित्याः त्वक् असि' = 'तू अदितिका चर्म है ।' 'दिति' का अर्थ है 'बंधन,' परतंत्रता, दीनता, न्यूनता, खंडित होना। 'अदिति' का अर्थ है बंधनसे मुक्ति, स्वतंत्रता, अदीनता, अखंडितता एवं असीम वृद्धि। 'दिति' से दैत्य, असुर तथा राक्षसोंका सृजन होता है और 'अदिति' से आदित्य, देव तथा सुरका निर्माण होता है। दैवी संपत् अदितिकी है और आसुरी विपत्ति दितिकी है । इस संपूर्ण अर्थको दर्शानेके लिए 'अदिति' से स्वाधीनताका भावही यहां लेंगे, पर पाठक दूसरे 'अदीनता, बंधनसे छुटकारा' आदि अर्थ ध्यानमें रखें। 'हे मानव ! तु स्वाधीनताकी त्वचा है।' 'त्वक्' का अर्थ है — 'चमडी, बाहरी ढक्कन या आच्छादन।' यहांपर 'आच्छादन' अर्थ लेना चाहिए। 'हे मानव ! तू स्वतंत्रताका आच्छादन है। 'अर्थात् तुझमें स्वतंत्रता एवं अदीनताका वास है। तू उन्हें घेरकर अपनेमें समाविष्ट कर लेता है। परतंत्रता, दीनता या पराधीनता मानवकी विकृति है, प्रकृति नहीं; अतः मानव यथासंभव इनसे दूरही रहे। मानव प्राकृतिक प्रेरणासेही स्वतंत्रता एवं अदीनता चाहता है। इस बातको न भूलकर, मानवको उचित है कि वह आत्मशुद्धि द्वारा रोगादि बंघनसे मुक्त होवे, और जनताको भी दुराचारी लोगोंके बंधनसे छूडवानेकी प्रबल अभिलाषा मनमें घरे। मनुष्यकी नैसर्गिक प्रवृत्ति भी उसे ऐसी इच्छा करने तथा उसकी पूर्ति करनेके लिए अविरत चेष्टा करनेको प्रेरित करती है। कभी कभी मानव दशाके हेरफेरसे, ओछे भावोंसे प्रभावित हो इसके विपरीत कार्य कर बैठता है। इसीलिए कहा है—

'अदितिः त्वा प्रतिवेतु ।' = 'स्वाधीनता तुझे जान ले।'
तू स्वाधीनतासे परिचित रह, तुझे अदीनता प्राप्त होवे, स्वतंत्रता
तुझसे दूर न चली जाए, क्योंकि तू स्वतंत्रताको व्याप्त कर उसे
घेरनेवाला या अपने समीप रखनेवाला है । इस तरह नैसर्गिक
स्वतंत्रताके भावोंसे युक्त पुरुष स्वतंत्रताके लाभोंसे परिचित रहे,
नहीं तो जैसे एक कंजूस, मक्खीचूस आदमी स्वयं धनाढ्य रहने
पर भी निर्धन मनुष्यके समान वर्ताव रखता है, वैसेही सर्वसाधारण
मानव प्रकृत्तिसेही अदीन तथा स्वतंत्र रहने पर भी कई कारणोंसे
दीन एवं परतंत्र बना हुआ दीख पडता है । इन बाहरी कारणोंसे
उसमें कंपकंपी पैदा न हो इस हेत अगले मंत्रभागमें कहा है —

'वानस्पत्यः अद्रिः असि । पृथुषुध्नः ग्रावा असि ।'
= 'वनस्पतियोंसे व्याप्त पर्वतके समान तू है । बडी बुनियाद-वाले
चट्टानके समान सुदृढ तू है ।' जिस पर्वत पर बडी बडी वनस्पतियां
पाई जाती हैं, वह बडाही सुदृढ तथा अविचल रहता है, भलेही
उस पर मूसलधार वर्षा हो या भीषण आंधीके आघात हों, वह
कभी अपनी जगहसे डावांडोल नहीं होता, उल्टे अपने स्थानपर
अटल खडा रहता है । वैसेही मानव भी विविध संकटोके बवंडरमें
फंसनेपर भी अडिग तथा अविचल रह सकता है । जिस प्रकार
बडे बडे शिलाखंड तथा चट्टान भूमिमें बहुत गहराईतक पहुंचनेके
कारण अपनी अपनी जगह अटल रूपमें अवस्थित होते है, उसी
तरह सदाचरण एवं संयमकी सुदृढ बुनियादपर खडा हुआ मनुष्य
भी सुखदु:खके झकोरोंसे अधिक मात्रामें प्रभावित न हो अपने
कर्तव्यक्षेत्रमें समत्व भावसे डटा रहता है। इसलिए मानव बाहरी
कठिनाईयोंके आघात-प्रत्याघातोंसे अपने कर्तव्यको छोड न
देवे । ऐसी स्थिरता होनेपरही वह स्वयं अदीन, सुदृढ तथा स्वतंत्र

बनकर अपने शत्रुदलको परास्त कर अंतर्गत निजी तेजसे उद्घासित होने लगेगा । ऐसी शक्ति पानेके लिए तू अपने आंतरिक स्वरूपसे परिचित बन ।

'अदित्याः त्वक् त्वा प्रति वेतुः' = 'अदीनताका आवरण तुझे परिचित तथा ज्ञात रहे ।' अदीनताका आवरण तुझे अपने अंदर ले अर्थात् तू अदीनताके कवचमें जाकर रह, तेरे चारों और अदीनता एवं स्वाधीनता बिराजमान होती रहे । जिस वायुमण्डलमें तू संचार करता है वही स्वाधीनता एवं भावोंसे परिपूर्ण बना रहे । मानवका मौलिक स्वरूपही अदीनतामय आवरण हे । वह अपने उस मूलभूत स्वरूपसे परिचित रहे और कभी उसे भूल न जाये। मानव कभी इस बातको अपनी आखोंसे ओझल होते न दे कि वह दीनताके दलदलमें फंसनेवाला नहीं, अपितु सारी दीनताओंको दूर हटाकर अपनी स्वाधीनता अक्षुण्ण रखनेवाला है । यहां पर प्रायः कोई यह प्रश्न उठाए कि अज्ञानरूपी अधियारेमें वह संभवतः इसे भूल जाए । परंतु मानवी आत्माका स्वरूप किसी भी प्रकारके अंधेरेसे अछूता एवं अप्रभावित है । वह तो प्रत्यक्ष प्रकाशस्वरूपही है । 1981।

'अग्ने: तून: असि ।' = 'तू अग्निका शरीर हैं ।' हे मानव! तेरी आत्मा अग्निरूप है और तेरा शरीरही उस अग्निका बाह्य आवरण है । वह प्रकाशमय आत्माग्नि तेरे शरीरमें प्रतिपल प्रज्वलित हो उठता है। जहांपर अग्नि स्वयं घघक रहा हो वहांपर भला अंधियारा पहुंचेगा ही कैसे ? अतः हे मानव ! तेरे निकट अज्ञान आदि अंधेरा आही नहीं सकता; हां परंतु यदि तूही स्वयं प्रकाशमान होना छोड दे और धीरे धीरे बुझता चला जाए, तो अवश्यही अज्ञान आदि अंधकार तुझे घेर लेंगे । इसलिए तुझे उचित है कि तू ऐसा प्रबंध कर जिससे तेरा प्रकाश धीमा न होने पाय । यह भी मानवकाही एक विशिष्ट तथा प्रेक्षणीय वैशिष्ट्य है ।

'वाचः विसर्जनं ।' = 'वाणीका विशेष रीतिसे सृजन करना' ही तेरा विशेष धर्म है । मानवमें दिखाई देनेवाला एक विशेष महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि वह वाणी तथा शब्दका स्पष्ट उद्यार कर सकता है, आत्माके गुप्त सन्देशको शब्द समूह द्वारा व्यक्त कर देता है । यह सच है कि अन्य जीव भी कुछ शब्दोंका सृजन कर सकते हैं, पर इस वाग्विसर्जन-सामर्थ्यका जितना चरम विकास मानव कोटिमें हुआ है, उतना अन्य किसी भी प्राणीमात्रमें नहीं । मानव-सृष्टि एवं अन्य जीव-सृष्टिके बीच यदि

# अग्नेस्तुनूरंसि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह्वामि बृहद्भीवाऽसि वानस्पृत्येः स इरं देवेम्यों हविः शंमीष्व सुशमिं शमीष्वे । हविष्कृदेहि हविष्कृदेहिँ ॥ १५॥

(१५) (अग्नेः तन् असि) त् अग्निका शरीर है। (वावः विसर्जनम्) वाणीका विसर्जनही तू है। (देववीतये त्वा गृहामि) देवताओं के तेजके लिए मैं तुझे स्वीकार करता हूं। (वानस्पत्यः बृहद्ग्रावा असि) वनस्पतियों द्वारा निर्मित वडा पत्थर तू है। (स देवेभ्यः इदं हविः शमीष्व) वह तू सब देवों के लिए यह हवि सुख देनेवाला कर। (सुशिम शमीष्व) भली भाति सुखप्रद ढंगसे सिद्ध कर, शांततापूर्वक प्रदान कर। (हविष्कृत् ! एहि) हे हविक्रपी अन्न तैयार करनेवाले! इधर आ! (हविकृत् ! एहि) हे हविक्रपी अन्न तैयार करनेवाले!

कोई एक महान् विभिन्नता हो तो वह यही है कि मानव अपने अन्तस्तलके गूढ भावोंको भाषा, वाणीके द्वारा भली भांति प्रकट कर सकता है, जब अन्य कोई प्राणधारी जन्तु ऐसा नहीं करता है । इस शब्द-वाणी-निर्माणमें मनुष्यका मानवत्व छिपा पडा है । शेष मनोवेग तथा भाव दूसरे प्राणियोंमें विद्यमान है; आहार, निद्रा, भय, मैथुनादि कई भाव समान रूपसे सभी जीवनधारियोंमें पाये जाते हैं, तथापि मानवकी संभाषणशक्ति किसी भी अन्य प्राणीमें नहीं उपलब्ध होती है। अतः मानवकी सर्वोपरी विशेषता वाक्-विसर्जनही है। यदि मानवत्व इसी वाक्शक्ति पर सुतरां निर्भर है, तो मानवको इस सामर्थ्यका उपयोग बडी सतर्कता एवं सावधानीसे करना उचित है। कमसे कम, जिस शब्द-प्रयोगसे अपना मानवत्व दूषित या कलंकित हो ऐसा कोई भी शब्द-प्रयोग वह न करे। अपनी वाणी द्वारा मानव शुद्ध विचारोंके प्रवाहको अविरत रूपसे संचालित रखे। ऐसा करनेपरही मनुष्य सुखपूर्ण जीवन बिता सकेगा । वाचाशक्ति या शब्द-सामर्थ्यके दुरुपयोगसेही मानव-समुदायके कई संकट पैदा हुए हैं और बढ़ भी गये हैं । यह जानकर मानव अपनी वाक्सामर्थ्यको सतर्कतासे काममें लाए ।

'देववीतये त्वा गृह्णामि' = ' देवताओंक तेजके लिये मैं तुझे स्वीकार करता हूं ।' 'वीति' के अर्थ 'गित, उत्पत्ति, तृप्ति, संतुष्टि, भोग, तेज, प्रकाश, शुद्धता' ऐसे हैं । यहांपर तेज या शुद्धता यह अर्थ लेना उचित है । 'हे मानव ! पूर्वोक्त ढंगसे आचरण कर चूकनेपर, तुझे देवताओंका प्रकाश मिले, या देवताओंकी सहायतासे तेरी शुद्धता होवे, इसिलए मैं तुझे ऊपर उठाता हुं, अपनासा मानकर तुझे स्वीकार करता हूं ।' परमात्मा उपासकको इस भांति विश्वास दे रहा है, यह आशय इस मंत्रभागमें झलक रहा है । यह ढाढस पानेपर मानवमें धीरज बढता है, इसिलए यह

आश्वासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि इससे मानवके भयभीत होकर धर्मपथसे डिग जानेकी संभावना कम होती है। इतना ढाढस दिलानेपर मानवकी आत्माशक्तिका वर्णन फिरसे किया है।

'वानस्पत्यः बृहत् ग्रावा असि' = 'तू वृक्षों तथा वन-स्पतियोंसे परिपूर्ण पथरीला (पर्वतके सदृश स्थिर) है।' मानवको समझाया गया है कि उसमे इतनी शक्ति विद्यमान है कि, उसे बाहरकी रुकावटोंसे विचलित होने या डिगनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो पर्वत केवल बालू या रेतीसे हुआ हो, वह प्रबल आंधी या भीषण वर्षामें धराशायी होगा, पर यदि चट्टानोंसे बना हुआ महान् पर्वत उठ खडा हो, तो उसे प्रलयंकर आंधी या मूसलधार वर्षामें तनिक भी डर नहीं है। अतः हमें इसी भांति निर्भय रहना चाहिए। अनेक कठिनाइयोंसे मुठभेड हो जानेपर भी अपने कर्तव्यको कभी आंखोंसे ओझल न होने दें। इस तरह निर्भयता तथा अपनेमें सुदृढता एवं स्थिरता हो जानेपर —

'सः (त्वं) देवेभ्यः इदं हिवः शमीष्व' = 'ऐसा वह तू देवोंके लिये यह हिवभाग शांततापूर्वक प्रदान कर ।' देवकार्यके लिए आनन्दपूर्वक अपना तन-मन-धन अर्पित कर, मनमें सन्देह न कर । मनमाने ढंगसे नहीं करेगा, तो —

'सुशिम शमीष्व' = 'उत्तम सुखप्रद ढंगसे सिद्ध किया हुआ परम शांतिपूर्वक प्रदान कर ।' असावधानीसे किया हुआ कार्य सन्तोषजनक नहीं होगा ।

'हविष्कृत् ! एहि' = 'हे हवि तैयार करनेवाले ! इधर आ ।' हे मानव ! तूने देवताओं के लिए आत्मसमर्पण किया है। अब तू देवताओं काही बन गया है । सो तू इधर आ । तूझे देवों के कुक्कुटोऽसि मधुजिह्न इष्मूर्जमार्ववृ त्वयां वयथं संघातथं संघातं जेष्मं वर्षवृद्धमासिं प्रति त्वा वर्षवृद्धं वेर्तुं परांपूत्थं रक्षः परांपूता अरतियों ऽपंहत्थं रक्षे वायुर्वे विविनर्क्तं देशे वंः सर्विता हिरंण्यपाणिः प्रतिंगृभ्णात्विछद्रेण पाणिनां ॥ १६ ॥

(१६) (मधुजिद्धः कुकुटः असि) तू मिठासभरी वाणी बोलनेवाला वक्ता है। (इषं ऊर्जे आवद) अत्र तथा बलके बारेमें कह। (त्वया वयं संघातं जेष्म) तेरी सहायतासे हम शत्रु-दलोंको जीतें। (वर्षवृद्धं असि) हरसाल बढनेवाला ज्ञानं तू है। (वर्षवृद्धं त्वा प्रति वेत्तु) हरवर्ष बढनेवाला ज्ञान तुझे मिले। (रक्षः परापूतं) राक्षस दूर हट गये। (अरातयः परापूताः) अनुदारदल हट गया। (रक्षः अपहतम्) राक्षस विनष्ट हुए। (वायुः वः विविनक्तु) तुम्हें वायु शुद्ध करे। (हिरण्यपाणिः सविता देवः) हाथमें सुवर्णके आभूषण धारण करनेहारा देव सविता (वः अच्छिद्रेण पाणिना) तुम्हें अपने छिद्रशून्य हाथसे (प्रतिगृभ्णातु) पकडे। १९६।।

निकट जाना उचित है, राक्षसोंके समीप नहीं । तेरे मनमें स्वार्थी राक्षसी विचार न आने पायें ।।१५।।

'मधुजिहः कुहुटः असि' = 'तू मधुरभाषी एवं उत्कृष्ट वक्ता है।' तेरी वाणीमें मिठास है और तू अच्छा भाषणकर्ता है। अतः कभी कडवे वचनोंसे कटुभाषी न बन। (कुकं शब्दं कुटते इति कुक्कुटः) जो बडी सतर्कतासे सूक्ष्म विचारपूर्वक योग्य शब्दोंका प्रयोग करता है वह कुक्कुट कहलाता है। मानव मधुरभाषी बन अपनी मिठासभरी वाणीके द्वारा संसारको मधुमय बना दे। यही प्रगतिका मार्ग है। यदि मानवमें कटुता बढ जाय और वह शब्दोंसे उसे फैलाने लगे तो उसकी शक्तियोंका संकोच होगा। अगले मंत्रभागमें सूचित किया है, वाणी द्वारा किन बातोंका उच्चार करना चाहिए।

'इषं ऊर्ज आवद' = 'अन्न तथा बलके संबंधमें घोषणा कर ।' 'इष्' के अर्थ यों है — 'अन्न, समर्पण, शक्ति, बल, उत्साह, सत्त्व, रस, सुख, इच्छाशक्ति, घन, वृद्धि।' और 'ऊर्ज़' के अर्थ – 'शक्ति, बल, सत्त्व, रस, अर्क, जीवन, जल, अन्न, उत्साह, वृद्धि।' इनके संबंधमें यथेष्ट अभिभाषण दिया जा सकता है। पर्याप्त अन्न कैसे पा सकते है, बल कैसे बढ़े, उमंग अक्षुण्ण कैसे रहे, सत्त्व किस तरह टिक सकता है, सुख किस ढंगसे बढ़े, इच्छाशक्तिमें असीम क्षमता कैसे हो, संपत्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, देवकार्यके लिए आत्मसमर्पण तैयारी कैसे करे, जीवन–यात्रा कैसे सुधरे ? इस तरहकी कई समस्याओंके बारेमें जिनसे अभ्युदय तथा निश्रेयस्की प्राप्ति होती है, आदि विषयोंपर भाषण दिया जा सकता है। जिससे अपना पतन हो या समजाकी बाधा बढ़े, ऐसा नीच भाषण न किया जाय। सदैव सोचविचारके साथ ऐसा भाषण किया जाय तो परिणाममें शुभप्रद ठहरे। वाणीकी ये मर्यादाएँ हैं। जो इस तरह संयमित ढंगसे भाषण-सामर्थ्यका उपयोग करेगा, उससे जनता क्या कहती है, सुनिए —

'त्वया वयं संघातं संघातं जेष्म' = 'तुम्हारी सहायतासे हम शत्रुके प्रत्येक दलको जीत लें ।' जिस मनुष्यमें अपनी मधुर वाणीसे जनताको मंत्रमुग्ध करनेकी क्षमता रहती है, उसके अनुयायी बढ जाते है, उसकी संगठनशक्ति बढ़ती है और लोग उसपर विश्वास करने लगते है कि निस्सन्देह यह वीर अपने विरोधी दलके छक्के छुडायेगा। ऐसी शक्ति पानेके लिए जो कलाओंका ज्ञान आवश्यक है; प्रथम, वाणीमें मिठास तथा आकर्षकता बढ़ती रहे और दूसरे, जिन उपा-योंसे तथा कार्यक्रमसे अत्र, बल, तेज पनपता रहे, उन उपायों तथा योजनाओंकी जानकारी जनतामें प्रसृत करनेकी क्षमता उत्पन्न हो । इसके लिए अनुभवकी आवश्यकता है, जो कुछ वर्षोंके पश्चात्ही मिल सकता है । अतः कहा है —

'वर्षवृद्धं असि' = 'तू प्रतिवर्ष थढनेवाला ज्ञान है।' जैसे जैसे वर्ष बीतते जायेंगे वैसे वैसे तुझे विशेष अनुभव मिलेगा जिससे तेरी जानकारी बढ जायेगी। अनुभवरूपी ज्ञान पानेके लिए अनेक वर्ष बिताने पडते हैं और यह ज्ञान जिस अनुपातमें बढेगा उस अनुपातमें पुरुषकी योग्यताका विकास होता है। इस अनुभवजन्य ज्ञानका लगातार उपयोग करना चाहिए, कभी उसे विस्मृतिकी गहरी खाईमें न गिरा दिया जाय। इसलिए कहा है —

'वर्षवृद्धं त्वा प्रति वेतु' = 'वर्षोसे बढता हुआ ज्ञान तेरे समीप रहे ।' वह ज्ञान तुझसे पृथक् न होने पाए । ऐसा ज्ञान जिसे होता है उसके सम्मुख नीच विचारके लोग टिक नहीं सकत ।

### धृष्टिरस्ये पांडमे अग्निमामादं जिह निष्क्रव्यादंधे सेधो देवयजं वहै । ध्रवमिस पृथिवीं दंधेह ब्रह्मविन त्वा क्षञ्चविन सजातुवन्युपेदधामि भातृंव्यस्य वधार्य ॥१७॥

(१७) (धृष्टिः असि) तू धैर्ययुक्त है । (हे अग्नि) हे अग्नि ! (आमादं अग्निं अप जिहे) कचा मांस खानेवाले अग्निको तू दूर हटा । (क्रय्यादं निः षेध) मांसाहारीका निषेध कर । (देवयजं आ वह) देवपूजकको समीप रख । (धृवं असि) तू स्थिर है । (पृथिवीं दृंह) भूमिको दृढ कर । (ब्रह्मविन क्षत्रविन सजातविन त्वा) ब्राह्मण, क्षत्रिय और सजातीयके हित करनेवाले तुझको, (भ्रातृव्यस्य वधाय) दुष्टोंके वधके लिए (उपदधामि) मैं समीप करता हूं ।।१७।।

'रक्षः परापूतं । अरातयः परापूताः । रक्षः अपहत ।'
= 'राक्षस दूर हुए । अनुदार हट गये । राक्षस मर गये ।' (क्षरित)
जो अपने दुराचारसे क्षीण होता जाता है या दूसरोंको दुर्बल बना
देता है, उसे राक्षस कहते है, और जो तन-मन-धनसे दूसरोंका
विनास करनेमें लगे रहते है, सर्वहितकारी कृत्योंमें अपनी शक्ति
या संपत्तिका उपयोग नही करते हैं, वे (अ+राति=अ-दानी)
अनुदार कहलाते हैं । ऊपर कहे हुए ढंगके जो लोग अनुभवजन्य
ज्ञानसे परिपूर्ण होते हैं और उचित समयपर जो उसका उपयोग
करते हैं, उनके सामने ये नर-राक्षस खडे नहीं रह सकते ।

'वायुः वः विविनक्तु' = 'वायु तुम्हें शुद्ध करे ।' वायुसे शुद्धता होती है, क्योंकि वह प्राणरूप है । इस कारणसे वह शरीरके अंदर घुसता है और शरीरशुद्धि तथा चित्तशुद्धि द्वारा मानसिक एकाग्रतामें सहायक होता है । वायुकी गतिपरही शारीरिक मलशुद्धि निर्भर है । 'विविच्' धातुसे अर्थ 'अलग करना, परीक्षा करना । वर्णन करना, एकान्तमें बैठना, शुद्ध या निर्मल करना,' इतने हैं । यहांपर शुद्धता करना अर्थ ठीक जान पडता है । इस तरह प्राणायाम जैसे साधनोंसे आत्मशुद्धि होने पर —

'हिरण्यपाणिः सिवता देवः वः अच्छिद्रेण पाणिना प्रित गृह्णातु ।' = 'हाथमें स्वर्णमय आभूषण धारण करनेवाला सिवता देव तुम्हें अपने छिद्ररहित हाथोंसे स्वीकृत कर लेवे।' माता जैसे प्यारे हाथोंसे अपने पुत्रको समीप करती है वैसेही समूची सृष्टिका सृजनकर्ता परमात्मा तुम्हें अपने हाथोंसे निकट खींच ले । पूर्वोक्त ढंगसे तुम्हारी शुद्धता हुई तो देव बिना देर लगाये तुम्हें अपने पास रख लेगा । हां, आत्मशुद्धि होनेतक राह देखनी होगी । यहांपर कहा है कि उपासकको परमात्मा आधार देता है, इसपर दृढ विश्वास रखकर मानव शीघ्रही आत्मशुद्धिकं कार्यमें लग जावे, क्योंकि परमात्माका वरदहस्त सदैव समीपही है, व्यर्थ शीघ्रतासे कुछ नहीं होगा, देखिए — ।।१६।।

'घृष्टिः असि' = 'तू धैर्ययुक्त है ।' 'घृष्टि' का अर्थ है — धैर्य, आत्मविश्वास, प्रगतिपोषक विचार, अनवरत कार्य करनेकी क्षमता । आत्मविश्वासपूर्वक धैर्यसे और बीचमें न रुकते हुए प्रयत्न करो; तभी निस्सन्देह प्रगति होगी । पर ऐसा करते समय तनिक सतर्कताकी आवश्यकता है, जैसे—

'हे अग्ने ! आमादं अग्निं अप जिह । क्रव्यादं निःषेध ।' 'हे अग्ने ! कह्या मांस सेवन करनेवाली अग्निको दूर हटा और मांसाहारीका निषेध कर' । अमिषभोजी लोगोंको दूर कर । ऐसे लोगोंको पहले मीठे शब्दोंसे समझा और यदि वे उधर ध्यान न दे तो उन्हें बहिष्कृत कर । तुम उस तरहसे बर्ताव न कर । इतना पथ्य रखनेपर आगे क्या किया जाये, इस विषयमें कहता है —

'देवयजं आवह' = 'देवकी पूजा करनेवालेको समीप ले आ।' जो लोग देवोंकी अर्चापूजा या हवन आदि करते है उनके संपर्कमें रह। ऐसे व्यक्तियोंका एक संघ बनवाकर उनकी संख्या बढा। पकाये या कच्चे मांसके भोजन करने-वालोंको दूर हटाकर, देवताओंके लिए यज्ञ करनेवालोंको समीप रखना चाहिए। इस भांति अपने आचार, विचार एवं उच्चार विषयक शुद्धता प्रस्थापित कर धीरे धीरे सारे समाजको उसी दिशामें ले चलनेका प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार व्यष्टि एवं समष्टिको पवित्रता दृढमूल होतेही मानवी समाजकी भविष्यकालीन प्रगति अबाध रूपसे होती रहेगी। संभवतः किसीके दिलमें यह शंका पैदा हो कि इस क्षणमात्रमें नष्ट होनेवाले संसारमें हमने इतना अथक परिश्रम उठाया, तथापि हमारी चेष्टाको स्थायी रूप मिलनेकी कोई संभावना नहीं है। इस सन्देहको मिटानेके लिए कहता है—

'ध्रुवं असि' = 'तू स्थिर, अविचल है । तू पलभरमें विनष्ट होनेवाला नहीं है ।' भलेही यह दिखाई देनेवाला संसार व्यष्टिरूपसे क्षणभंगुर तथा नश्वर ठहरे, पर इसमें तू आत्मारूपमें स्थाणु, स्थिर तथा सदैव अस्तित्वमें रहनेवाला है। तेरा वास्तविक स्वरूप सचमुच त्रिकालाबाधित है। चूंकि तू स्थिर है इसलिए तेरे भलेबुरे कमोंके शुभाशुभ संस्कार अवश्य तुझपर होंगे, अतः सदैव शुभ कमींक अनुष्ठानकी आवश्यकता है। मनमें यह विचार सदैव अक्षुण्ण रूपसे उठता रहे कि, इस नश्वर संसारमें हम स्थायी हैं। इसी उद्देश्यको ध्यानमें रख ऊपर कहा गया है – देवोंके यजन करनेवालेके समीप जाकर उपासकोंके निकटतम संपर्कमें रह अपने शुभ संस्कार बढाये जायें।

'पृथिवीं टूंह' = 'तू अपने अन्दर विद्यमान भूविभागको सुदृढ कर ।' मानवी देहमें जो स्थूल पार्थिव भाग है उसे तथा मातृभूमिके भूप्रदेशको दृढतम बनाना चाहिए। मातृभूमिमें निवास करनेवाले लोगोंका उत्तम संगठन कर बलिष्ठ राष्ट्रप्रस्थापित करना चाहिए, ताकि कोई भी शत्रु उस प्रबल सामर्थ्ययुक्त राष्ट्रपर चढाई करनेका साहस न करे। उत्कृष्ट संगठन होनेपर हमले करनेकी ढिठाई भला किस विरोधी दलमें हो सकती है? अगले मंभभागमें कहा है, संगठन किस भांति किया जाये—

'ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि त्वा भातृव्यस्य बधाय उपदधामि' = 'ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं सजातीय लोगोंके हितकर्ता तुझे शत्रुओंका वध करनेके लिए मैं समीप रखता हूं।' 'ब्रह्म-वनि' का अर्थ है ज्ञानी या ज्ञानके बारेमें मनमें आदरभाव रख उनका हित करनेवाला; 'क्षत्र-विन' का अर्थ है शूर एवं शूरताको पूज्य भावसे देख उनका कल्याण करनेवाला; 'सजात-वनि' का तात्पर्य है अपनी जातिके लोगोंसे आदरपूर्वक बर्ताव रख उनका हित करनेवाला । मानवोंमें यदि ऐसे भाव पैदा होने लगें कि, अपने राष्ट्रमेंज्ञान बढे और विद्वान् लोग अच्छी दशामें पहने पाएं, देशमें शौर्यकी वृद्धि हो तथा शूर योद्धा सुखपूर्वक रहे; वैसेही राष्ट्रीय उन्नतिके कार्यमें किसी तरह रोडे न अटकाते हुए अपने ज्ञातिबांधवोंकी प्रगति होने पाये; तो उनकी सामूहिक शक्ति बढने लगती है। दूसरोंकी प्रगतिमें बाधा न डालते हुए अपनी जातिकी उन्नति हो, अन्य जातियोंके विनाशपर स्वजाति -वृद्धिकी अट्टालिका खडी न की जाये और सबके संयुक्त परिश्रम एवं ज्ञानी, वीरोंके ज्ञान तथा वीरताके एकत्रीकरणसे सबकी उन्नति होवे । यही राष्ट्रीय उत्कर्षका ध्येय है । शत्रु वही है जो इसकी राहमें अडचनें या रुकावटें खडी करता है। ऐसे विरोधीकर्ताको सदाके लिए हतबल कर देना चाहिए । उसे इस हालतमें रखा जाये कि वह आगे कभी विद्रोहका झण्डा खडा न करने पाए । संगठनका कार्यक्रम यही है कि, '(१) राष्ट्रमें ज्ञान तथा शौर्यकी उन्नित होवे, (२) वे दोनों एक दूसरेके पृष्ठपोषक तथा सहायकर्ता हों और (३) निर्बाध रूपसे सब इकड्ठे हो अपनी प्रगति करते रहें।' जो दल स कार्यक्रमको अपनाता है वह धर्मानुकूल कार्य करनेवाला है। इस दलका प्रतिद्वन्द्वी दल समझता है कि, '(१) राष्ट्रमें ज्ञान तथा शूरता घटने लगे तो भी पर्वाह नहीं, (२) ज्ञानी तथा शूर अपना संगठन न कर सकें तो भी कुछ हर्ज नहीं और (३) हम दूसरोंका तनिक भी ख्याल नहीं करेंगे पर अपना हितसंबंध अक्षुण्ण रखेंगे।' दूसरोंके हानिलाभसे हमें क्या पर्वाह ? ऐसी दशामें दोनों दलोंमें संघर्ष पैदा होना आश्चर्यजनक नहीं । ऐसे मानव-धर्मके शत्रुवत् लोगोंको वेदमें 'भ्रातृव्य, सपत्न' नाम दिये गये हैं। सहोदर भ्राताओंके लडकोंको भ्रातृब्य कहते हैं और एकही पुरुषके दो पत्नियोंसे उत्पन्न पुत्रोंको सपत्न कहते हैं। एकही पितृभूत देशमें रहनेवाले और धर्मानुकूल तथा धर्मविरुद्ध भावोंसे प्रेरित दो दलोंके सदस्य पारस्परिक संबंधमें भ्रातृव्य होते हैं । वैसेही, एकही मातृभूमिमें बसनेवाले पर परस्परविरुद्ध विचारधाराओंसे प्रभावित लोग सापत्न कहे जा सकते हैं । संसारमें जो लडाइयां, झगडे फिसाद तथा मारपीटका बाजार गर्म है वह इस तरहके भ्रातृव्य और सापत्न लोगोंमें प्रचलित है । एक दलके लोग धार्मिक पक्ष प्रस्थापित कर उस धर्मानुकूल मतप्रणालीका प्रसार करना चाहते हैं । धर्मसंस्थापनाके कारण परमात्मा इस सहायता देता हैं । इस सत्पक्षके विरोधी लोगोंके दिलोंमें परिवर्तन कर उन्हें या तो धर्मानुकूल बनाना चाहिए, या सदाके लिए दिनष्ट कर देना चाहिए । उसका नीत प्रकारसे वध किया जा सकता है - (१) 'मत एवं विचारधारामें क्रान्तिद्वारा ।, (२) निर्वासित करनेके द्वारा और (३) मृत्युदण्डके द्वारा ।' यदि कोई मनुष्य मत परिवर्तनके कारण असत्पक्ष छोड सत्पक्षमें प्रविष्ट होता है तो असत्पक्षकी संख्या घट जानेसे वह दल मृतवत् हो जाता है। बहिष्कार, कारावास या निर्वासनके जरिये दूसरे प्रकारका वध होता है। पहले दोनों प्रकारोंको 'अशस्त्र वध' कह सकते हैं। तीसरे प्रकारकी शरीर-वध कहना ठीक प्रतीत होता है। 'ज्ञानवध, स्थानवध और शरीरवध' ऐसे नाम भी सुसंगत हैं । पहले दो प्रकार ब्राह्मणी उपाय योजनामें समाविष्ट हो सकते हैं और तीसरा क्षात्र कहलाया जा सकता है। अब पाठकोंके ध्यानमें यह बात आ गई होगी कि किसे समीप रखा जाय और किसे दूर किया जाय और संगठन-शक्तिके विकासद्वारा अपनी प्रगति कैसे हो सकती है। इस युजर्वेदमें अग्ने बहां गृभ्णीष्वं ध्रुणंमस्यन्तरिक्षं हर्छह ब्रह्मवनि त्वा क्षञ्चवनि सजात्वन्युपंद्धामि भ्रातृंद्यस्य ब्रधार्यः । धर्त्रमंसि दिवं हर्छह ब्रह्मवनि त्वा क्षञ्चवनि सजात्वन्युपंद्धा<u>मि भ्रातृं</u>द्यस्य ब्रुषार्यः । विश्वाभ्यस्त्वाशांभ्य उपंद्धामि चितं स्थोर्ध्वचितो भृगूणामाङ्गरसां तपंसा तप्यध्वर्मं ॥ १८ ॥

(१८) (अग्ने) हे अग्नि ! (ब्रह्म गृम्णीष्व) ज्ञानका स्वीकार कर । (घरुणं असि) तू धारक है । (अन्तरिक्षं दृंह) अन्तरिक्षको दृढ कर । (ब्रह्मविन क्षत्रविन सजातविन त्वा) ब्राह्मण, क्षत्रिय और सजातीयके हित करनेवाले । (धर्त्र असि) तू धारक है । (दिवं दृ्ह) द्युलोकको बलशाली कर । (ब्रह्मविन क्षत्रविन सजातविन त्वा) ब्राह्मण, क्षत्रिय और सजातीयके हित करनेवाले । (विश्वाभ्यः आशाभ्यः) सभी दिशाओंमें (त्वा उपदधामि) में तुझे समीप रखता हूं । (चित्तः स्थ) तुम चेतना देनेवाले हो । (ऊर्ध्वचितः भृगूणां अंगिरसां तपसा तप्यध्वम्) उर्ध्वभागकी ओर चेतना देनेवाले बनो और भृगु तथा अंगिरसके तपसे तेजस्वी बनो ।।१८।।

बारबार यह धारणा दुहराई गयी है, अर्थात् योही वाक्य आगे चलकर बारबार पुनरावृत्त हुए हैं, इसलिए पाठक इस विवेचनको बराबर ध्यानमें रखें। तभी वेदमंत्रोका गंभीर आशय स्पष्टतया उनके ध्यानमें आ सकेगा। अन्यथा यदि 'भ्रातृव्य तथा सपत्न' के अर्थ ध्यानमें ठीक तरह न आयें तो अर्थका अनर्थ हो जानेकी संभावना रहती है 119611

'हे अग्रे ! ब्रह्म गृभ्णीष्व ।' = 'हे तेजस्वी पुरुष ! ज्ञानका ग्रहण कर ।' जहां कहीसे भी तुझे ज्ञान मिले वहांसे उसका संग्रह करना चाहिए । तू अग्रिके समान तेजस्वी है और तुझमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो चुकी है । तू ज्ञानकी वृद्धि कर ताकि तेरा प्रकाश अधिकाधिक बढे । सभी उन्नतिका ज्ञानही प्रमुख साधन है ।

'धरूणं असि ।' = 'तू धारण कर्ता है ।' तुझसे दूसरोंका धारण होता है । इस तेरे शरीरका धारण एवं जीवन आत्मापर निर्भर है । अतः तुझमें विद्यमान धारक तथा पोषक शक्ति प्रकट होती है । चूंकि तुझमें यह सामर्थ्य अंतर्निगूढ है, अतः ---

'अन्तरिक्षं दृंह' = 'अंतरिक्षको दृढ बना ।' अंतःकरणके रूपसे तुझमें अंतरिक्ष छिपा है जिसे सुदृढ तथा बलशाली करना है । अपनी आधार-सामर्थ्यसे यदि अंतस्तल बलिष्ठ हो तो भी भविष्यमें सभी पुरुषार्थकृत्य किए जा सकते हैं ।

'धर्त असि' = 'तू धारणकर्ता है ।' अपनी सामर्थ्यसे, शक्तिसे तू दूसरोंको धारण करता है ।' मंत्र १७-१८ दोनोंमें यद्यपि धारक-पोषक गुण समान हैं तो भी 🖙 अंतस्तलका और दूसरा बृद्धिका धारक है; आगे तथा पीछेके मंत्रोंसे यह स्पष्ट होता है । मंत्र १७ में स्थूल शक्तियोंसे संबंध, १८ में अंतःकरणसे संबंध और १८ में मस्तकस्थ ज्ञानशक्तिसे संबंध दर्शाया गया है। पाठक ध्यानमें रखें कि तीनों स्थानोंमें यद्यपि धारण-पोषण अर्थ समान है तोभी विभिन्न शक्तियोंके कारण उनके कार्य विभिन्न प्रकारके हैं।

'दिवं दृंह' = 'द्युलोक बलिष्ठ कर ।' ब्रह्माण्डमें जैसे द्युलोक विद्यमान है, उसी प्रकार मानवी पिण्डमें मस्तिष्कके स्थानमें भी वर्तमान है। उसमें जो दिव्य शक्ति है उसे बढाना चाहिए।

'विश्वाभ्यः आशाभ्यः त्वा उपदधामि' = 'सभी दिशा-ओंमेंसे मैं तुझे समीप रखता हूं ।' यहांपर परमात्मा उपासकसे कहता है, उसे ढाढस दिलाता है - यदि तू पूर्वोक्त ढंगसे आचरण करेगा तो चाहे जिस दिशामें रहे मैं तुझे अपने समीप रखूंगा । इस आश्वासनका इतनाही तात्पर्य है कि, सत्यधर्मका आचरण कभी निष्फल नहीं होता, सच्चे धर्मका पालन कर चुकनेपर मानव अवश्यमेव परमात्माके निकट सहवाससे लाभ उठा सकता है ।

'चितः स्थ ।' = 'तुम चेतना देनेवाले हो ।' मानवकी यह विशेषता देखनेयोग्य है कि, वह चैतन्यशक्तियुक्त है, और उस शक्तिसे वह दूसरोंके मनमें उद्य कोटिकी चेतनाका सृजन कर सकता है । इसलिए —

'कर्धिवतः भृगूणां अंगिरसां तपसा तप्यध्वं' = 'कर्ध्व भागकी और चेतना देनेवाले बनो और भृगु तथा अंगिरसके समान तपश्चर्या द्वारा तेजस्वी बनो ।' मानवका सर्वोपिर विभाग हृदय तथा मस्तिष्क है । हृदयमें भक्तिकी चेतनता और मस्तकमें विचारोंका चैतन्य प्रज्वलित होना चाहिए । इस तरहकी चेतनाओंको पाकर मानव शक्तिसंपन्न बनता है और तदुपरान्त उसकी योग्यता

### हार्मास्ये वंधूतुष्ठ रक्षोऽवंधूता अरात्यो रादित्यास्त्वर्गासि प्रति त्वाऽदितिवेंर्तुं । धिषणांऽसि पर्वती प्रति त्वाऽदित्यास्त्वग्वेर्तुं द्विवस्क्रम्भूनीरंसिं धिषणांऽसि पार्वतेयी भति त्वा पर्वती वेर्तुं ॥१९॥

(१९) (शर्म असि) तू सुख है। (रक्षः अवधृतं) राक्षस दूर हुए। (अरातयः अवधृताः) अनुदार दूर हुए। (अदित्याः त्वक् असि) तू अदीनताकी त्वचा है। (अदितिः त्वा प्रति वेतु) अदीनता तुझे परिचित रहे। (पर्वती धिषणा असि) पर्वतमें रहनेवाली बुद्धि तू है। (अदित्याः त्वक् प्रति वेतु) अदीनताका चर्म तुझे परिचित रहे। (दियः स्कम्भनीः असि) द्युलोकको स्थिर करनेवाली (शक्ति तू) है। (पार्वतेयी धिषणा असि) पर्वतमें की बुद्धि तू हैं। (पर्वती त्वा प्रति वेतु) पर्वतकी बुद्धि तुझे परिचित रहे। । । ।

बढ जाती है । मानवकी योग्यता हृदय तथा मस्तिष्ककी शक्तिओं पर निर्भर रहती है। इस चैतन्य सामर्थ्यके साथही साथ तपकी भी मानवको आवश्यकता पडती है । द्वन्द्व सहन करनेकी शक्तिको तप कहते हैं । ठंडी, गरमी, सुख तथा दुःख आदि द्वन्द्वोंको सहन करनेकी क्षमता जिस मानवमें पाई जाती है, वही प्रगति कर सकता है। जो शीतोष्ण सहन करनेकी योग्यता नहीं रखता है, वह बड़े बड़े कार्य नहीं करने पाता । यदि व्यावहारिक क्षेत्रमें या धार्मिक क्षेत्रमें महान् कार्य करनेकी अभिलाषा हो, तो शीतोष्णादि द्वन्द्व सहनेका अभ्यास बढाना चाहिए । अल्पसी उष्णतासे जो मुर्झाने लगता हो या अल्प जाडेसे बीमार पडता हो, वह कदाचित्ही विशेष पुरुषार्थ कर दिखला सकेगा । भृगु तथा अंगिरस् शब्दोंसे दो विभिन्न प्रवारके तपकी सूचना मिलती है । भृगु शब्दका अर्थ 'पर्वत, शिखर, मानवी शरीरका पर्वत अर्थात् रीढ और उसकी चोटी अर्थात्ही मस्तिष्कका भाग, शुक्र या वीर्य' है। इन सबको बलिष्ठ करनेके लिए जो तप करना पडता है, वही 'भृगूणां तपः' कहलाता है। उपर्युक्त शक्तियां, जिस योगानुष्ठानसे शरीरमें बढकर संतुलित अवस्थामें रहती हैं, उसे तप कहते हैं । इसी तरह 'अंगिरस्' शब्द भी अवयवोंमें विद्यमान जीवनरसका निर्देश करता है। सभी अवयवोमें संचार करनेहारा यह जीवनरस, जिस तपश्चर्यासे पुनीत बनकर, समूचे अंगोंपांगोंमें उत्तम सतेज जीवनको प्रस्थापित करता है, वह 'अंगिरसां तपः' नामसे विख्यात है । इन दो तरहकी तपश्चर्याओंसे स्थूल शरीरसे लेकर मानवमें विद्यमान बृद्धि वैभव सदृश सभी प्रकारकी शक्तियोंका भली भांति विकास होने पाता है, इसलिए मानवी प्रगतिके विचारसे ये द्विविध तप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझने उचित हैं ।।१८।।

इस भांतिके तपश्चरणसे क्या लाभ होता है, यह अगले मंत्रभागमें सूचित किया है। 'शर्म असि' = 'तू सुखमय है।' चूंकि तू स्वयंही सुखमय है, इसलिए बाहरसे सुख तुझे नहीं मिल सकता, वह तो तुझमें अन्तर्निगूढ है। अपनेही भीतर वर्तमान सुखके अनुभवको पानेके लिए ऊपर कहे हुए द्विविध तपको कार्य-रूपमें परिणत करनेकी आवश्यकता है। यह सदा स्मरण रहे कि अपनीहि शक्तियोंका अनुभव पानेके लिए भी अथक परिश्रम करनेकी आवश्यकता होतीही है।

'रक्षः अवधूतं । अरातयः अवधूताः ।' = उपर्युक्त मंत्रके कथनानुसार अपने सुखमय स्वरुपका अनुभव पाने पर साधक तथा उपासकको प्रतीत होता है कि वह अब संपूर्ण-तया निर्भर तथा शत्रुरहित हुआ है । इस तरह अंतर्विद्यमान सुखका अनुभव ले चूकने पर और सभी शत्रुओंके निराकरण हो जाने पर, निर्भयत्वकी जानकारी होने पर अपनी अदीनता एवं स्वकीय दैवी शक्तिका पूर्ण परिचय पाना सुगम होता है, दीन दुर्बलताके भाव विनष्ट हो जाते हैं । अगले मंत्रभागोंमें इस मनोवृत्तिका उल्लेख दीख पडता है ।

'अदित्याः त्वक् असि । अदितिः त्वा प्रति वेत् । अदित्याः त्वक् प्रति वेत् । = 'त् अदीनताका आवरण है और तू इस अदीनतासे परिचित रह । यह अदीनताका आवरण तुझे परिचित हो ।' 'अदिति' देवता प्रसिद्ध है । अदीनता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता रूपी देवीसे सभी देव उत्पन्न होते हैं । वैसेही 'दिति' भी असुरोंकी माता है । 'दिति' का अर्थ पराधीनता, दीनता, परतंत्रता है । इससे स्पष्ट होगा कि सुर तथा असुरोंका सृजन किन भावनाओंसे होता है । मानव सोचिवचरपूर्वक दैवी सामर्थ्यसे युक्त होनेकी चेष्टा करे, क्योंकि इसके लिए उपर्युक्त विवेक उसमें अवश्य पाया जाता है ।

### धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणायं त्वो दानायं त्वौ व्यानायं त्वौ । द्वीर्घामनु प्रसितिमार्थुषे धां देवो वंः सदिता हिर्रण्यपाणिः प्रतिगृम्णात्विङ्कद्रेण पाणिना चर्छुषे त्वौ महीनां पर्योऽसि ॥२०॥

'पर्वत धिषणा असि । पार्वतेथी धिषणा असि । पर्वती त्वा प्रति वेतु ।' = 'पर्वतमें उपलब्ध होनेवाली विद्या या बुद्धि तू है, तू इससे परिचित रह ।' पीठकी रीढ या पृष्ठ-वंश या मेरुदण्ड पर्वत कहलाता है। (पर्ववान्-पर्ववत्-पर्वत) अर्थात् पदोंसे युक्त पर्वत होता है । पृष्ठवंशमें पर्व पाये जाते हैं । रीढ परसे हाथ फेरने पर उन पर्वोका ज्ञान होता है। इस पर्वत अर्थात् पृष्ठवंशमें व्याप्त हुई एक अद्भूत शक्ति है, जिसे 'पर्वती, पार्वती, पार्वतेयी' कहते हैं । अब 'पर्वती धिषणा' से स्पष्ट होगा कि जो बौद्धिक शक्ति इस पृष्ठवंशमें व्यापक रूपसे रहती है, उसका उल्लेख यहांपर है। मस्तिष्कमें एक बुद्धि रहती है और पृष्वंशमें भी दूसरी बुद्धि विद्यमान है जिसमें पूर्व संस्कार इकट्ठे होते हैं, अतः इसका महत्त्व अधिक है । इसीलिए योगशास्त्रमें भी पृष्ठवंशकी सुस्थिति या समान स्थितिको अधिक महत्त्व दिया गया है । चूंकि सभी पूर्व संस्कार इसी पृष्ठवंशमें संगृहीत हुए हैं, इस कारण इस रीढकी इडा पिंगलाओंका प्रवाह यदि सुचारु रूपसे चलता रहे, तो मानदकी बौद्धिक प्रगतिको कोई क्षति नहीं । जन्मजात श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता या बुद्धिहीनता अधिकांशमें पृष्ठवंशकी स्थिति पर निर्भर है। अतः इन मंत्रभागोंने उस मेरुदण्डमें वर्तमान बुद्धिका महत्त्व दर्शाया है। इस बुद्धिको अधिक विकसित करनेके लिए योगशास्त्रमें विशिष्ट प्रकारके आसन तथा प्राणायाम निर्दिष्ट किए हैं । यह बुद्धि जिस प्रकारकी होगी, मानवकी योग्यता भी उसी तरहकी होगी । ये मंत्रभाग उस बुद्धिका परिचय देते हैं। यदि कोई इस बुद्धिकी महानताके बारेमें प्रश्न उठाये तो उत्तर दिया है।

'दिवः स्कंभनीः असि' = 'तूही द्युलोकको अटल बनानेवाली शक्ति है।' तेरी यह बुद्धि इतना विशाल है, जो दुलोकतक व्याप्त कर लेती है, स्थिरता पैदा करती है; ऐसी दशामें निस्सन्देह मानव इसी बुद्धिके सहारे भूलोक तथा अंतरिक्षमें भी स्थैर्य पैदा कर सकेगा। मानवी मस्तिष्कमें यह अद्भूत बुद्धि है और पृष्ठवंशमेंसे रीढकी अंतिम हड्डीतक चली गयी है। इसका सामर्थ्य त्रैलोक्यको घेर सकता है। मानव अपने अन्दर विद्यमान इस महान् बलको पहचान लेवे और उसे बढानेकी चेष्टा करे। व्यसनोंके अधीन हो उसे न्यून न कर दे। संयमसे यह बढाया जा सकता है। 1981। इसलिए कहा है ---

'धान्यं असि । देवान् धिनुहि ।' = ' तू धान्य है इस कारणसे देवोंको तृप्त कर ।' (धाने पोषणे हितं) जिससे पोषणकार्यमें सहायता मिलती है वह धान्य है । पोषणकी दृष्टिसे धान्य हितकारक है, अतः वह धान्य कहलाता है। अथवा जिसके फलस्वरूप मानव 'धन्य' होवे वह भी धान्य है । चूकि मानव देवकार्यके लिए अर्पित है और वह स्वयंही हवि बनता है, अतः उसे 'देवोंका धान्य' नामसे संबोधित किया है। उससे कहा है कि आत्मसर्वस्वके अर्पणसे देवताओंको संतुष्ट करना चाहिए । अध्यात्मकी दृष्टिसे देखने पर आत्मामें धन्यता तथा पोषणशक्ति है और उसके रहने तकही इन्द्रियोंकी पुष्टि भली प्रकारसे होती है। ज्योंही वह शक्ति शरीरकी ओरसे पीठ दिखाने लगती है, शरीर क्षीण बनता है । अतः इस मंत्रमें कहा है कि 'तू धान्यवत् पुष्टिकर्ता है, इसलिए अपने शरीरान्तर्गत देवोंको अर्थात् इन्द्रियोंको तृप्त, पुष्ट एवं धन्य कर ।' अपनी निजी पुष्टिकारक आत्म-शक्तिसे अपने सुप्त सामर्थ्यको जागृत कर । स्वोद्वारके कार्यके लिए आवश्यक कर्मोकी उचित पूर्ति करनेमें अपनी शक्तिका उपयोग कर । अपनीही शक्तियोंका अधःपतन हो ऐसे किसी भी जघन्य कर्ममें उस आत्मशक्तिका उपयोग न किया जाये । मानवको उचित है कि वह सदैव ऐसा कर्म करे कि जिससे उसकी प्राणशक्तियां बलवती होवें । इसलिए कहा है —

'प्राणाय त्वा, उदानाय त्वा, य्यानाय त्वा (घां) ।'
= 'प्राण, उदान एवं व्यान प्राणोंके लिए तुझे धारण करता हूं ।'
प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान-सदृश और अन्य भी
प्राणोंकी शक्तिको बढानेके लिए मैं तेरा धारण करता हूं । किसी
भी वस्तुको धारण करते समय मानव सोच ले कि, इसके ग्रहणके
फलस्वरूप मेरी प्राणशक्ति तथा इन्द्रिय-शक्ति बढेगी या क्षीण
होगी ? जिसने प्राणका बल बढे ऐसी वस्तुओंका ग्रहण करना
और जिनके स्वीकारसे प्राणोंकी सामर्थ्य घटे ऐसी चीजोंका त्याग
करना उचित है। ऐसा करनेका कारण अगले मंत्रभागमें देखिए —

'आयुष दीर्घा प्रसिति अनु द्यां' = 'आयुष्यके लिए मैं बडी शक्ति अनुकूल ढंगसे धारण करता हूं।' दीर्घ जीवन पानेके लिए मैं प्रचण्ड सामर्थ्य प्राप्त कर उससे यथोचित लाभ उठाऊंगा। (२०) (धान्यं असि) तू धान्य है । (देवान् धिनुहि) देवताओं को संतुष्ट तथा तृप्त कर । (प्राणाय त्वा) प्राण, (उदानाय त्वा) उदान तथा (व्यानाय त्वा) ध्यान प्राणाों के लिए धारण करता हूं । (आयुषे) आयुष्यके लिए (दीधां प्रसितिं अनु धां) विस्तृत-शक्ति मैं अनुकूलतापूर्वक धारण करता हूं । (हिरण्यपाणिः सविता देवः) हाथमें स्वर्णाभरण धारण करनेवाला देव सविता (अधिउद्रेण पाणिना) छिद्ररहित हाथसे (वः प्रतिगृभ्णातु) तुम्हें पकडे । (चक्षषे त्वा) नेत्र इन्द्रियके लिए तुझे धारण करता हूं । (महीनां पयः असि) महान् शक्तियोंका दूध तू है ।।२०।।

कार्य-कलाप ऐसे ढंगसे करने चाहिए कि शक्ति घटनेके स्थान पर बढ़ती जाये । जो मानव इस तरह आत्मशक्ति बढ़ाते हैं उनकी सहायता परमात्मा भी करता है, देखिए —

'हिरण्यपाणिः सविता देवः अच्छिद्रेण पाणिना वः प्रति-गृभ्णातु ।' = 'हाथमं स्वर्ण लिए सृजनकर्ता देव अपने छेदरित हाथोंसे तुम्हें पकड लेवे ।' सबका निर्माता परमात्मा उनकी, अपने निर्दोष तथा हितरमणीय वस्तुओंसे परिपूर्ण हाथों द्वारा, सहायता करता है जो पूर्वोक्त ढंगसे अपनी शक्तियोंका उचित विकास कर लेते हैं। जो लोग अपनीही चेष्टाओं द्वारा अपना उद्धार करनेका महान् उद्यम करते है, उन्हें परमात्मासे अवश्य सहायता मिलती है। पहलेही कहा जा चुका है कि प्राणोंकी शक्ति बढानेके लिए अनुकूल वस्तुएंही लेनी चाहिए और दीर्घ जीवन प्राप्त करना चाहिए। जैसे प्राणोंकी वृद्धिके लिए कुछ विशिष्ट नियमोंका पालन अनिवार्य है वैसेही नेत्रसदृश इन्द्रियोंका सामर्थ्य बढानेके लिए भी करना अवश्य है। अगले मंत्रमें यही बात कही है।

'चक्षुषे त्वा' = 'नेत्र आदि इन्द्रियोंके लिए तुझे घारण करता हूं।' किसी भी पदार्थको लेते समय मानव अवश्यही इस बातका विचार करे, क्या इसके आदानसे तथा उपभोगसे मेरी आंख जैसी इन्द्रिय प्रबल होगी या हतबल होगी। जिनके ग्रहणसे सभी इन्द्रियां शक्तिशाली तथा प्रबल हों, उन्हेंही अपने समीप रखना उचित है और क्षीणता पैदा करनेवाली चीजें दूर रखनी चाहिए। इस मानवमें अनन्त शक्तियां हैं।

'महीनां पयः असि' = 'तू महान् शक्तियोंका दूध है।' इस मानवमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, दिशा, सूर्य, विद्युत् आदि अनेक बडी बडी शक्तियोंका सार या अर्क निहित है। जैसे गौओंमें सारभूत दुग्ध पाया जाता है, वैसेही इन सारी विश्वव्यापक प्रचण्ड शक्तियोंका सारभूत तत्त्व मनुष्यही है या मानवमें इनका निचोड पाया जाता है इस तरह मानव समूचे विश्वकी शक्तियोंका सत्त्वस्वरूप है। यही कारण है कि मानवकी महानताको सभी मुक्त कंठसे स्वीकार करतेहैं। मानवमें इस प्रकार सारस्वरूप शक्ति है, अतः उसे अपना आयुष्य बढाकर अपनी शक्तियोंका परितोष करना उचित है ।।२०।।

जो मानव इस प्रकार अपनी सुप्त सामर्थ्यका पूर्वोक्त ढंगसे विकास करता है, उसे परमात्मारो आश्वासन मिलता है।

'सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णोः हस्ताभ्यां त्वा सं वपामि' = 'सबका निर्माण करनेवाले देवकी प्रसूतिरूप इस सृष्टिमें अश्विनोके बाहुओंसे तथा पूषाके हाथोंसे तुझे मैं फैलाता हूं।' रोगोंके प्रतिरोधक तथा निवारक बलोंको अश्विनौके बाहु यह नाम दिया गया है और पूषाके हाथ पोषकशक्तिकी सूचना देते हैं। परमात्मा रोगप्रतिबंधक, रोगनिवारक एवं पोषक बलोंके द्वारा मानवको महान् कर उसके सामर्थ्यको फैलाता है। मानवमें उपर्युक्त बलोंको बढानेके लिए औषधिवनस्पतियोंका उचित मात्रामें सेवन अनिवार्य है। उन औषधियोंके बारेमें अगले मंत्रभागमें कहा है —

'आपः ओषधीभिः सं पुच्यन्तां ।' = 'जल ओषधियोंसे मिश्रित होवें।' वृक्ष, धान्य, वनस्पति तथा ओषधि द्रव्योंको उदित अवसरपर उचित मात्रामें जल मिलता रहे और —

'ओषधयः रसेन संपृच्यन्तां ।' = ' वे सभी ओषधियां उत्तम रससे युक्त होवें ।' इस भांति जब ओषधियां उद्य कोटीकी रसीली हों तभी उनसे मानव जातिमें रोगप्रतिबंधक, रोगनिवारक तथा पोषक सामर्थ्यका सृजन हो, मानव दीर्घ जीवन तथा ओरोग्यसंपन्नता प्राप्त कर सकता है। अब वनस्पतियोंके आहारद्वारा मानव भली भांति आरोग्यसंपन्न हो सकता है, इस प्रतिपादनके द्वारा समाजकी सुस्थताके लिए एक बडे अनिवार्य नियमका उल्लेख किया गया है, क्योंकि मानवका जीवन समाजपर पूर्णतया निर्भर है।

'रेवतीः जगतीभिः सं पृच्यन्तां ।' = 'धनिक जनता वेगशाली प्रजासे अच्छी तरह मिल जाये ।' मानव-संघके कुछ लोग धनिक और कुछ लोग अतिशीघ्रतासे कार्य करनेमें कुशल

### देवस्य त्वा सवितुः प्रसिद्धेऽश्विनीर्बाहुम्यां पूष्णो हस्तम्याम् । सं वंपामि समाप ओषंधीिः समोषंधयो रसेन । सछ रेवतीर्जगीतीभिः पृच्यन्ताछं सं मर्थुमतीर्मधुमतिभिः पृच्यन्ताम् ॥२१॥

(२९) (सवितुः देवस्य प्रसवे) सबके सृजनकर्ता देवकी प्रसूतिरूप सृष्टिमें, (अश्विनोः बाहुभ्यां) अधिनौके बाहुओंसे और (पूष्णोः हस्ताभ्यां) पूषा देवके हाथोंसे (त्वा सं वपामि) तुझे विस्तीर्ण करता हूं । (आपः ओषधीभिः सं पृच्यन्ताम्) जल ओषधियोंसे मिले । (ओषधयः रसेन सं) ओषधियां रसीली होवें । (रेवतीः जगतीभिः सं) धनाढ्य वेगवानोंसे मिलजुल कर रहे । (मधुमतीः मधुमतीभिः सं पृच्यन्ताम्) मधुर मधुरोंसे मिल जाएं ।।२१।।

होते हैं । यदि दोनों प्रकारके लोग बिना किसी पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विताके अपने संघके उत्कर्षके लिए उद्यम करें, तो सारा मानवसमुदाय प्रगतिशील बन सकता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रोंमें केवल वैश्यश्रेणीके लोग धनाढ्य होते है । ब्राह्मणमें ज्ञानका वेग, क्षत्रियमें शौर्यका वेग और शूद्रोंमें कर्म या सेवाका वेग पाया जाता है । यदि इन सभी वेगवानोंको आधार मिले तो सबकी संतुलित उन्नति हो सकती है । ऐसे प्रगतिशील मानवी संघके हरेक व्यक्तिमें जो अद्भुत सामर्थ्य रहता है उसे प्रगतिशील बना देता है । पराधीन समाजके तथा स्वतंत्र संघके और प्रगतिशील समुदायके पुरुषोंमें जन्मसेही स्वाभाविकतया शक्तिका न्यूनाधिक्य पाया जाता है । अतः यदि समूचा समाज उन्नत बने, तो उसके घटक सदस्योंमें निसर्गतः एक असाधारण शक्ति आ जाती है । जो मानवको उन्नत करनेकी अभिलाषा रखते हों, वे इस शिक्के बारेमें अवश्य सोचें । शक्ति बढानेके लिए दूसरा एक महत्त्वपूर्ण उपाय है वह भी दृष्टव्य है –

'मधुमती: मधुमतीभि: सं पृच्यन्तां' = 'मधुर मधुरोंसे मिलजुलकर रहें।' इनमें असमानता पैदा करनेवाला कोई कडवा या तीखा न आजाये। जिनके विचार, एवं आचारमें मिठास भरी रहती है, उनकी संघशिक्त अभेद्य हुआ करती है। लेकिन अगर उनमें एक भी विरुद्ध विचारधारा रखनेवाला पुरुष प्रवेश पा जाए तो वह संघवल टूट जाता है। अतः संगठन-शक्ति बढानेवालोंको आपसमें मधुरता बढानेकी चेष्टा करनी चाहिए और उसकी सहायतासे अपनी सामुदायिक शिक्त अटूट तथा अक्षुण्ण बनाई रखनी चाहिए। ये दोनों नियम सामान्य कोटिके हैं। खानपानमें तथा औषधियोजनामें भी इन नियमोंसे बडा लाभ हो सकता है। विषम गुणधर्मवाले रसायन एकसाथ न लेने चाहिए। ध्यानमें रखनेयोग्य नियम इतनाही है कि समान गुण तथा योग्यतावालोंके साहचर्यसे लाभ होता है।।२१।।

'जनयत्यै त्वा संयौमि' = 'संतानका निर्माण करनेके लिए तुझसे समागम करता हूं।' यह मंत्रभाग दर्शाता है कि स्त्री-पुरुषका समागम किस कार्यके लिए करना आवश्यक है। उच कोटिकी संतान पैदा करनेके लिए नर तथा नारी विवाहसंस्कारसे परस्पर संबंद्ध किये जाते हैं। निरी विलासिताके लिए नहीं अपितु श्रेष्ठ संतानोत्पादनके लिए गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना उचित है। जो निरी विलासितामें जीवन बिताते हैं, वे अल्पायु तथा दुर्बल बन विनष्ट होते हैं, पर केवल संततिनिर्माणके लिएही स्त्री-संबंध रखनेवाले वीर्यवान् होनेके कारण दीर्घ जीवन पा सकते हैं। आयुरेखा बलिष्ठ तथा लंबी करनेके लिए उचित ब्रह्मचर्य-पालन अनिवार्य है । इसके लिए यहांपर उपदेश दिया है कि केवल संतानोत्पत्तिके लिएही स्त्रीपुरुषोंका परस्पर समागम हो । जीवनके चार विभागोंमें एकही विभाग गृहस्थाश्रममें बिताया जाता है । अन्य विभागोंमें तो पूर्ण ब्रह्मचर्य-पालन करनाही पडता है और यदि गृहस्थाश्रममें भी संतानोत्पादनके लिएही स्त्री-समागम किया जाय तो ब्रह्मचर्यका पालन उचित ढंगसे हो सकता है । इस प्रकार जीवनभर ब्रह्मचर्य अखंड हो तो मानव दीर्घ जीवन पाकर अपने ध्येय या आदर्शको कार्यरूपमें परिणत कर सकेगा इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

'इदं अग्नेः, इदं अग्नीषोमयोः ।' = 'यह अग्नि तथा अग्निसोमके लिए पोषक है।' मानवी देहमें अग्नि तथा सोमके तत्त्व विद्यमान हैं। शरीरकी उष्णता, उमंग तथा चपलता स्थिर रखना अग्निका कार्य है और शांति, समाधान तथा पृष्टिका कार्य सोमके अधीन है। इसलिए अन्नोदकका सेवन करते समय अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि कौनसी चीजें अग्निवर्धक और कौन कौन वस्तुएं अगिनमान्द्य बढानेवाली हैं, तथा उनके सेवनसे शरीरमें समता होगी या विषमताजन्य कष्ट होंगे। उचित अवसरपर अभीष्ट वस्तुका ग्रहण लाभदायक होता है। तभी शरीरकी हालत सुधर जनेयत्ये त्वा संयौ<u>मी दमभे दिवमम्नीषोमयो दिवे त्याँ घ</u>र्मोऽसि विश्वार्य<u>ी ह</u>रुपंथा कुरु पंथस्वोरू ते युज्ञपंतिः पथर्ता मिनिष्टे त्वचं मा हिंशसी देवस्त्वी सर्विता धंपयतु वर्षिष्ठेऽधि नार्के ॥ २२ ॥

(२२) (जनयत्यै त्वा संयौमि) संतानके लिए तुझसे समागम करता हूं। (इदं अग्रेः) यह अग्रिका और (इदं अग्रीबोमयोः) यह अग्रि तथा सोमका है। (इबं त्वा) अन्नके लिए तुझसे संपर्क रखता हूं। (धर्मः असि) तू उष्णतारूपी है। (विश्वायुः) तू पूर्ण आयुवाला है। (उरुप्रथाः) तू बहुत विस्तुत है। (उरु प्रथस्व) इसलिए अधिक विशाल बन। (ते यज्ञपतिः उरु प्रथताम्) तेरे यज्ञपतिकी बहुत प्रसिद्धि होवे। (अग्रिः ते त्वचं मा हिंसीत्) अग्रि तेरे धर्मको न दुखावे। (सविता देवः) सविता देव (त्वा विविंहे नाके अधि अपयतुः) तुझे श्रेष्ठ स्वर्गमें पक्ष्व करे।।२२।।

सकती है और दीर्घ जीवनकी संभावना की जा सकती है।
पुष्टिप्रद तथा अग्निवर्धक अन्नका सेवन वांच्छनीय है। विषमता
तथा अग्निमन्दता पैदा करनेवाला भोजन सुतरां त्याज्य है। इस
प्रकारके —

'इषे त्वा (सं यौम)' = 'अन्नके लिए मैं तुझसे सहवास रखता हूं।' ऊपर कहे हुए ढंगसे अन्नकी प्राप्ति हो इसलिए मैं तुझसे संबंध रखता हूं। विवाह-संस्कारके उपरान्त स्त्री-पुरुष एकत्र रहकर परस्पर आरोग्यके संरक्षणार्थ अन्न आदिका सेवन करते समय ऊपर दिया हुआ उपदेश ध्यानमें रखें।

'धर्मः असि' = 'तू उष्णता है।' उष्णता चेतनाकी सूचना देती है और शीततासे ढिलाईका बोध होता है। शरीरमें जबतक प्राण रहता है तबतक उष्णता कुछ अशमें पाई जाती है और जीवनकी आशा की जा सकती है। यदि सारा शरीर ठिठुर जाये तो आयुरेखा टुट जाती है। इस जीवात्मामें इस भांति चैतन्यप्रद उष्णता है। व्यष्टिके समानही समाजमें या राष्ट्रमें भी चेतनताका संचार करनेके लिए यह अतीव उपयोगी है। इस देहमें चेतनासाबर्थ्यको अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिएही सभी प्रकारका खानपान वांच्छनीय है। शरीरस्थ अग्र तथा सोमका विचार इसीलिए किया है। यदि यह चेतनता अनुकूल हो तो ——

'विश्वायु: असि' = 'तू पूर्ण वायुसे युक्त है ।' तू दीर्घ जीवनवाला है । अबतक दीर्घ जीवनके लिए हितकारक जिन बातोंका उल्लेख किया है उन्हें तथा अन्य मंत्रभागों में किये उपदेशोंको ध्यानमें रखनेसे दीर्घ जीवनके उपायोका पता लगेगा । इस प्रकार पूर्ण आयुष्यका उपभोग करना मानवके लिये असंभव नहीं है ।

'उरुप्रथाः उरु प्रथस्व' = 'तुझमें अधिक विस्तृत-शक्ति

है, अतः विशाल बन ।' प्रथ या प्रथनका अर्थ विस्तार, प्रसार या प्रख्याति है। यदि कोई पूछे कि मानव कितना बढ सकता है ? तो उत्तर यही है (उरु-प्रथा) उसका विस्तार बहुत बडा है, वह विशाल बन सकता है । मानवमें बहुत बडी शक्ति बीजरूपमें विद्यमान है और उसकी वृद्धि असीम है। अनंत विकास करनेकी क्षमता मानवमें अवश्य है। यदि वह यहांपर कहे हुए नियमोंके अनुसार अपना बर्ताव रखे तो अवश्य उसका विस्तार प्रचंड हो सकता है, (उरुप्रथाः)। इसलिए मंत्रमें स्पष्ट रूपसे कहा है कि, अत्यधिक विस्तार प्राप्त कर और अपनी शक्ति बढा। छोटे-मोटे मोहजालमें फंसकर अपनी सामर्थ्यको न घटा। कभी न भूल कि इस जन्ममें यथाशक्ति अपनी प्रगति करना परम कर्तव्य है। तुझमें अनेक शक्तियां हैं और उनका यथासंभव विकास करना तेरा श्रेष्ठतम कर्तव्य है।

'ते यज्ञपतिः उरु प्रथताम्' = 'तेरा यज्ञपति बहुत प्रसिद्ध हो ।' उसकी शक्ति अधिक बढे । शरीरमें रहनेवाला जीवात्माही यज्ञपति है । जातियों तथा राष्ट्रोमें वहांके नेतागण यज्ञपति कहलाते हैं । ये सभी प्रबल हों, इन सबका यश अत्यधिक विस्तृत हो और इसके लिए आप सभी ऐसा अथक परिश्रम करें कि जिसके फलस्वरूप सभी प्रगतिशील बनें और प्रयल हों । यदि आप इस भांति प्रगतिपथपर आगे कदम उठाते चलेंगे, तो सारा विश्व तुम्हारे अनुकूल होगा, उदाहरणार्थ —

'अग्निः ते त्वचं मा हिंसीत्' = 'अग्नि तेरे चर्मको कह न पहुंचाए।' यद्यपि अग्नि सबको जलाता है, झुलस देता है, तो भी वह ऐसे लोगोंके शरीरको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है। धर्मानुष्ठानसे इतना बल प्राप्त होता है। विश्वके सभी पदार्थ इस भांति तुम्हारे अनुकूल होंगे और तुम्हारा कोई विरोधकर्ता या शत्रु

### मा भेमी संविक्<u>षीं</u> अतमेर्क्युज्ञोऽतमेर्क्यजमानस्य प्रजा भूयात्रे त्रिताय त्वा द्विताय त्वे <u>क</u>तार्य त्वा ॥ २३ ॥

(२३) (मा भेः) भयभोत न बन । (मा संविक्याः) पीछे कदम न रख । (यज्ञः अतमेरुः) यज्ञ सुदृढ है । (यजमानस्य प्रजाः) यजमानकी प्रजा (अतमेरुः भृयात्) सुदृढ बने । (त्रिताय त्वा द्विताय त्वा, एकताय त्वा) तीन, दो या एकके लिए तुझे पक्व करे ।।२३।।

शेष नहीं बचेगा । पश्चात् —

'सविता देवः त्वा वर्षिष्ठे नाके अधि श्रपयतु' = 'सृजनकर्ता देव तुझे उद्य कोटिके स्वर्गमें परिपक्ष बनवाकर स्थिरता प्रदान करे।' इन लोगोंकी योग्यता इतनी बढ जाती है कि परमात्मा, जो सबका निर्माता है, उन्हें स्वर्गका सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है। प्रशस्ततम कर्म कभी निष्फल नहीं हुआ करता है, और इहलोक या परलोकमें उसका फल मिलही जाता है। इतना धर्माचरणका महत्त्व है।।२२।।

कभी कभी मानव धर्माचारणसे या सत्यभाषणसे भयभीत हो उठता है। इस कारण उससे कहा है ——

'मा भेः' 'मा संविक्थाः' = 'न डर और अपने कर्तव्यसे पीछे न हट ।' बिना किसी भयके अपना कर्तव्य करता रह । डरपोक मानवके लिए उन्नतिका मार्ग खुल नहीं सकता । निडर पुरुषही वैयक्तिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रगति-पथपर आगे बढ सकता है । किसी भी कार्यक्षेत्रमें भयभीत मनुष्यके लिए कोई स्थान नहीं है । अतः उन्नति चाहनेवाले मानवके लिए निर्भयताकी बडी आवश्यकात है । क्योंकि —

'यज्ञः अ-तमेरुः' = 'यज्ञ सुदृढ है। यों कहा जा सकता है कि, यज्ञ या प्रशस्ततम कर्म केवल सुदृढ तथा निर्भय मनुष्यसेही निष्पन्न हो सकता है। भीतिग्रस्तके लिये यह असंभव है। निर्भय पुरुषही श्रेष्ठ कर्म कर चुकनेपर अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिये कहा है —

'यजमानस्य प्रजाः अ-तमेरुः भूयात् ।' = 'यजमानकी प्रजा सुदृढ होवे ।' जो यज्ञ अर्थात् श्रेष्ठतम कर्म करनेवाले है उनकी प्रजा, उनके अनुयायी सभी बलवान्, निर्भय तथा सुदृढ होवे । उनमें कोई भीरु या बिकल न होने पाये, क्योंकि भीरुसे कोई प्रबल पुरुषार्थ नहीं हो सकता ।

'त्रिताय त्वा, द्विताय त्वा, एकताय त्वा (श्रपयतु)'

= 'त्रित, द्वित तथा एकताके लिए तुझे परिपक्क बनावे ।' वह परमात्मा इनके लिए तुझे परिपक्त बना दे । सत्त्व, रज तथा तमके गुण-समदायको त्रित, प्रकृतिपुरुषके संयोगकोद्वित और केवल शुद्ध आत्माको एकता कहते हैं । अपने अन्दर विद्यमान तीन गुंणोंसे योग्य लाभ उठानेके लिए विशिष्ट तरहकी योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए । मानवमें प्रकृति तथा पुरुषका अद्भुत संयोग दीख पडता है और इन दो तत्त्वोंका परिपूर्ण विकास करनेके लिए अच्छी तैयारी कर लेनी पड़ती है। अंततो गत्वा एकमेवाद्वितीय दशातक पहुंचानेमें भी एक विशिष्ट क्षमताकी आवश्यकता रहती है। परमात्माकी असीम कृपासे इस त्रिविध परिपूर्णताकी सिद्धी ऊपर कहे हुए उत्कर्षके लिए मानवमें होवे । मानव भलेही अन्य सफलताएं प्राप्त करे पर अंतमें आत्माके प्रकाश द्वारा पाई जानेवाली उन्नति केवल परमात्माकी असीम कृपासेही हो सकती है। 'यं एव एष वृणुते तेन लभ्यः ।। तस्य एष आत्मा वृणुते तनूं स्वाम्' = (कठ उ. १।२।२३) यह आत्मा जिसे स्वयं स्वीकारती है उसेही यह प्राप्त होती है। मानो वह आत्मा अपनेही शरीरको स्वीकारती हो। परमात्मा स्वयं दयालु बन कर जबतक हमें स्वीकार नहीं करता तदतक उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता । अतः उसकी कृपाके पात्र बन जाने योग्य कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है । उसकी कृपाकी प्राप्ती प्रशस्ततम कर्मोद्वाराही हो सकती है। अतः ऐसे कर्मोका रूप यहांपर बतलाया है और ऐसे कर्म करनेवालोंको परमात्मारो आश्वासन मिलता है ।।२३।।

'सवितुः देवस्य प्रसवे अक्षिनोः बाहुम्यां पूष्णोः हस्ताभ्यां त्वा आददे' = 'सबके निर्माता देवकी बनाई इस सृष्टिमें अश्विनोंके बाहुओंसे तथा पूषाके हाथोंसे मैं तुझे धारण करता हूं।'

'देवेभ्यः अध्वरकृतं (त्वा आददे)' = 'देवोंके लिए हिंसारहित कर्म करनेवाले तुझे मैं स्वीकार करता हूं।' यहांपर स्पष्ट रूपसे कहा है कि परमात्मा किसे सहारा देता है, किसे

### देवस्यं त्वा सिवृतुः प्रेसिवेऽश्विनीर्बाहुस्यां पूष्णो हस्तिस्याम् । आदेदेऽध्वर्कृतं देवेस्यं इन्द्रंस्य बाहुरसि दक्षिणः सहस्रभृष्टिः ज्ञाततेजा वायुरसि तिग्मतेजा दिपतो वर्षः ॥ २४॥

(२४) (सिवतुः देवस्य प्रसवे) सबके सुजनकर्ता देवकी प्रसूतिरूप सृष्टिमें (अश्विनौः बाहुभ्यां) अश्विनौ बाहुओंसे और (पूष्णोः हस्ताभ्यां) पूषादेवके हाथोंसे (त्वा आददे) तुझे विस्तीर्ण करता हूं । (देवेभ्यः अध्वरकृतं) देवोंके लिए अहिंसामय कर्म करनेवाले तुझे मैं धार करता हूं । (इन्द्रस्य दक्षिणः बाहुः असि) इन्द्रका तू दाहिना बाहु है । (सहस्रभृष्टिः शततेजाः तिग्मतेजाः) तू सहस्रों शत्रुओंका नाशक सैकडों तेजोंसे युक्त तथा तीक्ष्ण तेजवाला है । (वायुः असि) तू वायु (प्राण) है । (द्विषतः वधः) तू द्वेष्टाओंका वध करनेवाला है ।।२४।।

अपनाता है और किसपर कृपा-वृष्टि करता है। ध्वरा का अर्थ है हिंसा, कुटिलता या टेढापनका बर्ताव और जिस कर्ममें इनका अभाव हो वह अध्वर कहलाता है। उस श्रेष्ठ कर्मको अध्वर नाम दिया गया है जिनमें हिंसा, टेढा बर्ताव या कुटिलता न हो जो सदाचारी मानव देवोंके लिए इस भांति अर्हिसामय तथा सरल भावोंसे परिपूर्ण कार्य करता है, उसे परमात्मा अपनाता है, उसपर दयामय निगाह रखता और उसके लिये अपना निजी स्वरूप प्रकट करता है। इतनाही नहीं अपितु वह मानव —

'इन्द्रस्य दक्षिणः बाहुः असि' = 'इन्द्रका दाहिना हाथ है।' वह प्रभुका दाहिना हाथ बन कार्य करता है। हे मानव! यदि तू पूर्वोक्त ढंगसे बर्ताव करेगा तो तू परमात्माका दाहिना हाथ बनेगा। इतनी तेरी क्षमता है। प्रत्येक मानव चेष्टा करे ताकि यह 'परमात्माका दाहिना हाथ बने।' अच्छे कर्मोके करनेसेही यह सिद्ध हो सकता है।

'सहस्रभृष्टिः शततेजाः तिग्मतेजाः (असि)' = 'त् हजारों शत्रुओंका विनाश करनेवाला, सैकडों तेजों तथा तीक्ष्ण ज्योतिसे युक्त है।' अर्थात् यदि मनुष्यका आचरण पूर्वोक्त ढंगसे हो तो मनुष्यमें इतनी प्रचंड शक्ति आ सकती है। उसकी तेजस्विता बढेगी और चारों और उसका यश भी फैलेगा। मानों —

'वायुः असि' = 'तू वायुही है।' ऐसा प्रतीत होगा। जैसे वायु सबको चेतना देता है वैसेही मानवमें सबको चेतना-युक्त करनेकी क्षमता बढेगी। इस संसारमें वायु गतिमानताके लिये प्रसिद्ध है। मानव भी वैसेही सबकी प्रगति कर सकेगा। इतनाही नहीं किन्तु उसी कारणसे मानव सबका प्राण-स्वरूप बनेगा। पश्चात्—

'द्रिषतः वधः (असि) ।' = 'तू द्वेष करनेवालोंका वध

करनेवाला है ।' सभी द्वेष्टाओंको दूर हटानेपर मनुष्य शीघ्रही 'अजात-शत्रु' कहलवानेकी क्षमता प्राप्त कर सकेगा । इस स्थितितक पहुंचनेपर मनुष्यकी चित्तवृत्तिमें महान् उथल, पुथल, महान् परिवर्तन होगा ।।२४।।

पहले मनुष्य शत्रुको देखतेही उसका वध करनेकी इच्छा करता था, पर अब उसका मन इतना अहिंसामय बन गया है कि वनस्पतियोंके मूलको भी कष्ट न देनेकी अभिलाषा पैदा होगी। उस दशाका वर्णन देखिए ——

'हे देवयजनि पृथिवि ! त`औषध्याः मूलं मा हिंसिषं' = 'हे मातृभूमि ! तुझपर देवोंके लिए हवन किया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि मुझसे तुझपर उगनेवाली ओषधि-वनस्पतियोंकी जडोंको भी कभी कष्ट न पहुंचे ।' जो मनुष्य पहले शत्रुको देखतेही उसकी हत्या करनेके लिये दौड धूम मचाता था, वही अब सतर्क हो रहा है कि उसके द्वारा वनस्पतियोंको भी कोई बाधा न पहुंचे । इस तरह मानवी प्रगतिकी ये मंजिलें हैं । जो अभीतक पहली मंजिलतकही पहुंच पाया था, वह स्वयं शत्रुवध करना चाहता था, पर वही ऊंची सीढ़ियोंपर चढनेपर इच्छा करता है कि उसके द्वारा किसीको कठिनाई न भुगतनी पडे । यह तो मनकी सर्वोच्च भूमिका है जहांपर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वनस्पतियोंकी जड़ें भी सुखसे रहने पाये । घरमें गौ आदि पशुसमूह पाले जाते हैं, उन्हें घासतिनकेकी जरूरत होती है; वे वनमें चरनेके हेतु जाती हैं, वहां हिंसा होनेकी बहूत बडी संभावना रहती है। अहिंसा मनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति बने, इसमें किसी प्रकारकी कृत्रिमता न हो । अकृत्रिम एवं प्रकृतिसिद्ध अहिंसा उच्च कोटिकी है । वित्तकी इतनी ऊंची तैयारी होनेपर उसके समीप यदि कोई हिंसापूर्ण मनोवृत्तिका प्राणी आजाए तो भी वह अहिंसक बना रहता है । यह हिंसा यथाशक्ति घटे इसलिए ऊपरके मंत्रभागमें कहा है। पशुपालनके

### पृथिवि देवयज्ञन्योर्षध्यास्ते मूलं मा हिंछसियं' मूजं गंच्छ गोष्ठा<u>नं</u> वर्षतु ते द्यौं विधानदेव सवितः परमस्याँ पृथिव्याछं ज्ञतेन पाठीयुंऽस्मान्द्वेष्टि यं चं बुवं द्विष्मस्तमतो मा मीर्क् ॥ २५ ॥

(२५) (देवयजनि पृथिवि) जिसपर देवोंका यजन हो रह है ऐसी पृथिवी ! (ते ओषध्याः मूलं) तुझपर होनेवाली ओषधियोंके मूलको (मा हिंसिषम्) मुझसे दुःख न पहुंचे । (व्रजं गोष्ठानं गच्छ, द्यौः ते वर्षतु, सवितः देव परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैः वधान, यः यस्मान् द्वेष्टि, यं च वयं द्विष्मः, अतः तं मा मौक्) तू ग्वालोंकी गोशालामें जा । द्युलोक तुझपर वर्षा करे । हे सृजनकर्ता देव ! इस असीम पृथ्वीमें सैकडों जालोंसे उसे बांध दे, जो हम सबसे द्वेष करता है और जिससे द्वेष हम सभी करते हैं, और उस स्थानसे उसे मत छोडो ।।२५।।

लिए घास काटनीही पड़ती है, बिना उसके काम रुक जायेगा । इसलिए अनिवार्य दशामें हिंसा कर चुकनेपर वह घास लेकर —

'व्रजं गोष्ठानं गच्छ' = 'ग्वालोंकी गोशालामें जा' और गौओंके सम्मुख रखकर परमात्मासे प्रार्थना कर ।

'द्यौः ते वर्षतु' = 'द्युलोक तुझपर वृदृष्टि करे ।' हे तृण ! तुझपर यथेष्ट बारिश होवे । लाचार हो मुझे घास काटनी पडी । अब मैं वर्षोके अधिष्ठाता देवतासे प्रार्थना करता हूं कि वह इस छिन्नविच्छिन्न हरी घाससे आच्छादित भूमि-भागपर पर्याप्त वर्षा करे जिसके फलस्वरूप घास खूब बढ जायेगी । इतनी अहिंसाकी भावना दिलमें दृढमूल होनेपर परमात्माही उसके विरोधियोंका समुचित प्रबन्ध कर देगा । अगले मंत्रभागमें इसीका वर्णन किया है ।

हे सबके निर्माता परमात्मन् ! इस विशाल पृथ्वीमें अपने सैकडों फंदोंसे उसे बांध दे, जो अकेला दुष्ट हम सभी अन्य मानवोंको कष्ट पहुंचा रहा है और अतः उस अकेलेसे द्वेष अन्य सभी करते हैं । (उसे पाशबद्ध कर चुकनेपर रिहा न कर।) परमात्माही दुष्टोंको दण्ड देवे । दण्ड देनेका कार्य मानव स्वयं अपने हाथमें न ले, क्योंकि उस तरह शासन अपने हाथमें ले लेनेसे यत्रतत्र बडी अन्धाधुन्धी तथा भगदड मचेगी । देशभरमें गृहयुद्धकी आग धधक उठेगी और अराजकताके फलस्वरुप कोई सुखी न रह सकेगा । अतः दण्ड देनेका प्रबन्ध या तो परमेश्वरके हाथोंमें सोंपा जाय या उसे नरेशके अधीन समझकर मानव आपसमें बर्ताव रखे। इस मंत्रमें शत्रुकी व्याख्या की गई है । शत्रु कौन हे इसके उत्तरमें कहा है, जो अकेला व्यर्थ सबसे द्वेष करता हो और जिससे द्वेष सभी लोग सम्मिलित हो एकमतसे करें वही शत्रु है । मानवी समुदायके हितकी दृष्टिसे ऐसे शत्रुको दूर हटाना सर्वयैव उचित है । अल्पसंख्यावाले अधिक संख्यावालोंको व्यर्थ कष्ट न दें और बहुमतवाले अल्पसंख्यावालोंके अधिकारोंको पददलित न करें। सबका कल्याण हो इस भावसे सभी बर्ताव रखें और कोई भी अन्यायपूर्वक अपनाही विभिन्न हितसंबंध, जो स्थिर बन चुका हो अक्षुण्ण बनाये रखनेका अश्लाप्य प्रयत्न न करे। तभी मानवी संघमें मन-मुटाव नहीं होगा और सुखका साम्राज्य फैलेगा। समाजमें सुख बढे और अविरोध हो इसलिए देवके उपासक यन्नतन्न दिखाई दे। देवोंकी निन्दा करनेवाले लोग क्षणमान्न भी न रहने पाये

इसीलिए कहा है -

'पृथिर्व्य देवयजनात् अरकं अप वध्यासं' = 'पृथ्वीपरके देवपूजकोंके स्थानमें दुष्टको मैं दूर हटाता हूं।' जो लोग देवके उपासक एवं भक्त हों वे संघ प्रस्थापित कर संगठन करें और नास्तिकों द्वारा आनेवाली बाघाओंसे अपना संरक्षण करें। यह तो नरेशका कार्य है।

अब दुरात्माके लिए उपदेश है।

'हे अररो ! दिवं मा पप्तः' = 'अरे दुरात्मान् ! तू कमसे कम अपने निजी स्वर्गधामको कोई क्षिति न पहुंचा ।'यद्यपि तू दूसरोंके सुखकी पर्वाह नहीं करता है, तो भी अपने सुख एवं कल्याणकी पर्वाह अवश्यही करता है। तू ऐसे भ्रममें न पड कि दूसरोंको पीडा देनेसे तुझे सुख मिलेगा। प्रारंभमें तुझे अगर कुछ सुखका अनुभव मिले तो भी यह कदापि न भूल कि उसीसे तेरा सद्या सुख तहस-नहस हो रहा है। दूसरोंको पीडित करनेसे कभी तेरा सुख न बढेगा, दूसरोंको सुख देनेसे तुझे अधिक सुख मिलेगा। द्युलोक अर्थात् तेरा स्वर्ग-लोक तेरे सुकका लोक है। यदि उसमें कुछ बिगाड पैदा होगा तो तेराही सुख घटेगा। अपनेही हाथों अपने सुखकी जडपर कुठाराघात करना तेरे लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं। वैसेही —

अपारतं पृथिव्ये देवयजनाद्वध्यासं वृजं गंच्छ गोठानं वर्षतु ते द्यो विधान देव सवितः पर्मस्यां पृथिव्यारं शतेन पाड़ीयीऽस्मान्द्रेष्ट्रियं चं वयं द्विष्मस्तमतो मा मीक् । अरेशे दिवं मा पति व्यक्ति द्यां मा स्कर्न वृजं गंच्छ गोठानं वर्षतु ते द्यो विधान देव सवितः पर्मस्यां पृथिव्यारं शतेन पाड़ीयीऽस्मान्द्रेष्ट्रियं चं वयं द्विष्मस्तमतो मा मीक् ॥ २६॥

गायत्रेणं त्वा छन्दं<u>मा</u> परिगृद्धामि<sup>\*</sup> त्रेप्टुंमेन त्वा छन्दं<u>मा</u> परिगृद्धामि<sup>\*</sup> जार्गतेन त्वा छन्दं<u>सा</u> परिगृद्धामि<sup>\*</sup> । सुक्ष्मा चासि <u>जि</u>वा चीसि<sup>\*</sup> स्<u>यो</u>ना चासि सुषद् <u>चास्यू</u> जीस्वती चासि पर्यस्वती चै ॥ २७ ॥

(२६) (पृथिव्यै देवयजनात्) पृथ्वीपर जो देवपूजाका स्थान है। (अरकं अप वध्यासम्) वहांसे दुष्टको दूर निकाल देता हूं। (व्रजं गोष्ठानं गच्छ । द्यौः ते वर्षतु । सिवतः देव परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैः बधान यः अस्मान् देष्टि, यं च वयं द्विष्मः। अतः तं मा मौक्) तू ग्वालोंकी गोशालामें जा। द्युलोक तुझपर वर्षा करे । हे सृजनकर्ता देव ! इस असीम पृथ्वीमें सैकडों जालोंसे उसे बांध दे जो हम सबसे द्वेष करता है और जिससे द्वेष हम सभी करते हैं और उस स्थानसे उसे मत छोड । (अररो ! दिवं मा पप्तः) अरे दुशत्मन् ! तू द्युलोकको क्षति न पहुंचाओ । (ते द्रप्सः द्यां मा स्कन्) तेरा सत्त्वरस द्युलोककी राहमें रोडे न अटकाये । (व्रजं गोष्ठानं गच्छ । द्यौः ते वर्षतु । सिवतः देव परमस्यां पृथिव्यां शतेन पाशैः बधान यः अस्मान् द्वेष्टि, यं च वयं द्विष्मः । अतः तं मा मौक्।) तू ग्वालोंकी गोशालमें जा। द्युलोक तूझपर वर्षा करे । हे सृजनकर्ता देव ! इस असीम पृथ्वीमें सैकडों जालोंसे उसे बांध दे जो हम सबसे द्वेष करता है और जिससे द्वेष हम सभी करते हैं और उस स्थानसे उसे मत छोड ।।२६।।

(२७) (हे पृथिवि !) (गायत्रेण छन्दसा त्वा परिगृहामि) (हे मातृभूमि !) मैं प्राणरक्षक छन्दके द्वारा तेरा स्वीकार करता हूं । (त्रेष्टमेन छन्दसा त्वा परिगृहामि) तीन स्तवनोंके छन्दसे मै तेरा स्वीकार करता हूं । (जागतेन छन्दसा त्वा परिगृहामि) जगत्के छन्दसे मै तेरा स्वीकार करता हूं । (सुक्ष्मा च असि) हे मातृभूमि ! तू बल देनेवाली है, (शिवा च असि) कल्याण करनेवाली है, (स्योना च असि) आनन्द देनेवाली है, (सुषदा च असि) बैठनेके लिए श्रेष्ठ शान देनेवाली है, (ऊर्जस्वती च असि, पयस्वती च असि) अन्नसे युक्त और पेयसे भी युक्त है ।।२७।।

'ते द्रप्सः द्यां मा स्कन्' = 'तेरा सत्त्वरस तेरेही स्वर्गकी अवरुद्ध न करे ।' भलेही स्वर्ग तेरे निकट चला आये, या तू स्वर्गकी ओर प्रस्थान करे लेकिन अपनेही कमोंसे तेरी सुखोपलिबच्चकी गित कुंठित न बने । मानवमें जो जीवन-रसका प्रवाह चलता है उसे यहांपर 'द्रप्सः' कहा है । प्रत्येकमें यह प्रवाह विभिन्न स्वरूपमें पाया जाता है । चाहे वह किसी भी तरहका हो लेकिन उससे अपनीही क्षति न होने पाये । अगर हरकोई इतनी सतर्कता या सावधानीसे कार्य कर सके तो भी बहुतसा सुख मिल सकेगा । इस प्रकार बर्ताव रखनेसे मानवकी प्रगति यथेष्ट मात्रामें हो सकेगी ।।२६।।

इस मंत्रमें और अगले दो मंत्रोमें 'छन्द' शब्द दुहराया गया

है। इस शब्दमें श्लेष पाया जाता है। 'छन्दस्' के अर्थ यों है; इच्छा, आनन्द, इच्छापूर्वक व्यवहार या आचार, मनीषा, युक्ति, कामना, स्वतंत्र इच्छाशक्ति, अक्षरछन्द। 'गायत्र' अर्थात् प्राणोंसे या प्राणोंका रक्षण करना। प्रत्येकके मनमें अपने प्राण बचानेकी इच्छा उठती रहती है और मातृभूमिके उपासकोंके चित्तमें लालसा उठती है कि प्राण-तक त्थागकर मातृभूमिकी रक्षा की जाये। वैसेही तीव्र भावसे मैं अपनी मातृभूमिको स्वीकार करता हूं। जिस अदम्य लालसासे मानव अपने प्राण बचाता है उसीसे में मातृभूमिका संरक्षण करता हूं। जैसे प्रत्येक मानवमें प्राणरक्षाके भाव सदैव जागृत रहते हैं वैसेही मेरे दिलमें, मातृ-भूमिको अपनाते समय विचार जागृत हों। उसी प्रकार - '(हे पृथिवि !) त्रैष्टुभेन छन्दसा त्वा परिगृह्णामि ।' = 'हे मातृभूमि ! तीन स्तवनोंके छन्दसे मै तुझे स्वीकार करता हूं ।' 'स्तुभ' का अर्थ है स्तुति करना, पूजा करना, स्तब्ध करना। 'त्रिष्टुभ' का अर्थ है जिसमें तीनोंकी स्तुति की गयी हो, तीनोंका सत्कार हो रहा हो और तीनोंको अपने सम्मुख स्तब्ध किया हो । जिस कर्ममें, प्रकृति, जीव और परमात्माकी स्तुति, पूजा एवं सत्कार हो उस छन्दद्वारा मैं तुझे स्वीकार करता हूं । इससे भी आगे चलकर —

हे मातृभूमि ! जगत्के कर्तव्य करनेके छन्दसे मै तेरी भक्ति करता हूं अर्थात् सारे विश्वका हित हो इसलिए मैं उपासनीयताके नाते तेरा आदर्श अपने सम्मुख रखता हूं । मेरी इच्छा तो है कि अखिल विश्वका कल्याण होवे, पर इतना बडा कार्य मुझसे होना कठिन है, अतः विश्वहितकी कामनासे मैं अपनी मातृभूमिकी सेवा करता हूं । समूचे संसारके हितमें बाधा न हो इस तरह मैं अपनी मातृभूमिकी सेवा करता हूं । इस मंत्रभागमें तीन छन्दोंका उल्लेख पाया जाता है। 'छन्द' शब्दके दो अर्थ है; एक कविताका छन्द और दूसरा किसी बातका चस्का पड जाना । इस स्थानपर दूसरा अर्थ लेना ठीक है । व्यवहारमें देखा जाता है कि हर व्यक्तिको किसी न किसी बातका चस्का लगही जाता है, कभी वह व्यायाममें या योगसाधनमें खूब दिलचस्पी लेता है अर्थात् उसे व्यायामादिका छन्द या चस्का लग जाता है । यहांपर छन्द शब्दका यह अर्थ अभीष्ट है । (१) 'गायत्र छन्द' प्राण (गय) संरक्षण (त्र) का चस्का है। (२) 'त्रेष्ट्रभ छन्द' (त्रि) तीनोंका (स्तुभ्) आदर करनेका चस्का है । प्रकृति, जीव तथा परमात्माका यथोचित आदर करनेमें इच्छा लेना है। (३) 'जागत छन्द' विश्वके संबन्धमें अपना कर्तव्य पालन करनेका चस्का है । संसारके उद्घारका चस्का ऐसा कह सकते हैं । प्राणशक्तिको बलवान् करके उन प्राणोंका संरक्षण करना व्यक्तिगत तैयारी करनेमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । प्राणोंको बलिष्ठ करनेके लिए यम-नियम-आसन-प्राणायाम प्रभुति योगके विभाग अति उपयुक्त हैं। इसके उपरान्त, ईश्वरोपासना, आत्मिक बलका संवर्धन और प्रकृतिका यथोचित उपयोग कर सुखके साधनोंको बढाना दूसरे छन्दसे सूचित होता है। सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवहारोंका उल्लेख भी उससे हो जाता है। अब तीसरे छन्दद्वारा सूचना दी गई है कि राष्ट्रकार्य करते समय 'वसुधैव कुटुम्बकम्' भाव जागृत रहे । विश्वके हितमें राष्ट्रकार्य बाधा न डाले । बडी चतुराईसे तीन मंत्रभागोंमें तीनों छन्दोंका उल्लेख किया गया है, और श्लेष-द्वारा उपदेश किया है । जैसे 'बहुव्रीहि' समास तथा बहुतसे चावल अपने समीप रखनेवाले पुरुषका द्योतक है, वैसेही 'गायत्र, त्रैष्टुभ् तथा जागत' शब्दोंके दूसरे अर्थ ध्यानमें रखकर उपर्युक्त विवेचन किया है। यिद यह श्लेषार्थ ध्यानमें न रखा जाय तो अर्थके अनर्थ हो जानेकी संभावना है, इसलिए यह सूचना दी गई है। जनताके लिए तीनों बातोंका आकर्षण हो । मानवको यदि प्राणरक्षा करनेका और सृष्टि, जीव एवं परमात्माका आदर करनेका तथा विश्वका हित करनेका आकर्षण लग जाये तो कितना अच्छा होगा । जो मानव किसी बातमें प्रेम न लेता हो, जिसे किसी भी अच्छी बातका चस्का न लगा हो, वह बिलकुल निम्न स्तरपर रह जाता है और उसकी योग्यता भी अधिक नहीं बढती । प्रगति करनेके लिए कुछ बातोंका चस्का लग जाना अतीव आवश्यक है। बहुतसे लोगोंको बुरी बातोंका चस्का लग जाता है जौ कदि।प अभीष्ट नहीं । इसलिए यहांपर जानबूझकर तीनोंही छन्द रहें ऐसा कहा है । बुरी बातोंका आकर्षण लग जानेसे मानवका पतन होता है अतः वे घातक हैं। चिंक इन छन्दोंसे मातृभूमिको स्वीकार करना है अर्थात् अंतस्तलमें उसे उपास्य देवताके स्वरूपमे प्रतिष्ठापित करना है । यदि इन तीन छन्दोंद्वारा मातृभूमिकी उपासना की जाये तो वही संसारके उद्धारका प्रशस्ततम कर्ममार्ग बन जाता है।

यहांपर ऐसा प्रतिपादन किया है कि मातृभूमिकी सहायतासे बल, आनन्द, सुख, स्थान, अन्न तथा पेयकी प्राप्ति होती है। अतः लोग मातृभूमिकी भक्ति अवश्य करें जिससे उन्हें इन सभी सुखसाधनोंकी प्राप्ति हो । पृथ्वीतलपर अवतीर्ण हो ऐसेही प्रशस्ततम कर्म करनेकी आवश्यकता है। जन्म लेनेपर मानवको शुद्ध ढंगसे जीवन बितानेकी, सुखपूर्वक दिन बितानेकी और परलोकमें सुख मिलनेमें सहायक कर्म करनेकी बडी आवश्यकता है । इस भांति उच कोटिके कर्म करनेवाला अपने पौरुषपूर्ण कृत्योंसे मातृभूमिका तेज बढाते हैं। लोग मातृभूमिकी भक्ति क्यों करे, इस प्रश्नका बड़ा अच्छा उत्तर इस मंत्रभागमें दिया है। (१) मातृभूमि हमारा बल बढाती है, (२) हरतरहसे हमारा हित करती है, (३) सभी सुखसाधनोंकी पूर्ति कर देती है, (४) हमारे बैठने उठनेके लिए तथा हरेक तरहसे व्यवहार करनेके लिए जगह देती है, (५) हमारी पुष्टिके लिए अच्छे प्रकारके षड्रस अन्न प्रदान करती है, (६) और भांति भांतिके पीने योग्य रस भी देती है; इसलिए मातृभूमिकी भक्ति करना प्रत्येकका कर्तव्यही है । अपनी

### पुरा कुरस्यं विसृषों विराध्शिश्चकृत्वायं पृथिवीं जीवदांनुम् । यामैरंयँश्चन्द्रमंसि स्वधा<u>भि</u>स्तामु धीरांसो अनुदिश्यं यजन्ते । प्रोक्षं<u>णी</u>रासदियं द्विषतो वृधोऽसिं ॥ २८ ॥

(२८) (विरम्शिन्) हे विज्ञानयुक्त ! (विसृपः क्रूरस्य पुरा) वीरोंके दोनों दलोंके बीध युद्ध शुरु होनेके पहलेही, (यां जीवदानुं पृथिवीं) जिस जीवन देनेहारी मातृभूमिके उद्धारके लिए (उदादाय) बुद्धिमान् लोग उसके, (धीरासः तां अनुदिश्य यजन्ते) उद्देश्यसेही आत्मयज्ञ करते हैं (स्वधाभिः चन्द्रमसि ऐरयन्) वे उस भूमिको मानों अपनी धारक-शिक्तयोंद्वारा चन्द्रमें प्रेरित करते हैं । (प्रोक्षणीः आसादय) शुद्ध करनेवालीको समीप रखे । (द्विषतः वधः असि) द्वेष करनेवालीका वधकर्ता तू है ।।२८।।

मातृभूमिमें हमें स्वतंत्रता-पूर्वक भली प्रकारसे रहना चाहिए और इसके लिए हरतरहका पुरुषार्थ कर सकनेमें अपनी क्षमता बढानी है । मातृभूमिमें निवास करनेवाले सभी मनुष्योंके उद्धारार्थ आत्मसमर्पण करनेके लिए तैयार रहना चाहिए ।।२७।।

'हे विज्ञानयुक्त पुरुष ! वीरोंकी लडाई शुरु होनेके पहलेही जिस जीवन प्रदान करनेवाली मातृभूमिके उद्धारके लिए धीर तथा बुद्धिमान् लोग जिसके उद्देश्यसे आत्मयज्ञ करते हैं, वे उस मातृभूमिको मानों अपनी घारकशक्तियोंसे चन्द्रवत् तेजस्वी बना देते हैं ।' बहुतसे लोगोंकी धारणा है कि केवल युद्धोंमेंही वीर पुरुष अपनी सभी शक्तियोंकी पूर्णाह्ति आत्मयज्ञमें दे डालते हैं, लेकिन इस मंत्रमें कहा है कि बर्बरतापूर्ण युद्धके प्रारंभके पहलेही मातृभूमिके भक्तोंका एवं बुद्धिमान् वीरोंका आत्मबलिदानरूपी यज्ञ चला करता है (क्रूरस्य पुरा धीरासः यजन्ते ।) यह बिलकुल सच बात है। हां, लढाईमें शूर पुरुषोंको अपने शरीरोंका बलिदान करना पड़ता है पर तो भी ज्ञानी, धनिक एवं कई कार्यकुशल पुरुष अपने अपने सामर्थ्यके अनुकूल मातृभूमिके लिए आत्मयङा करतेही हैं । धीर (धी+र) अर्थात् जो बुद्धिसे विविध विषयोंपर निर्णय देकर राष्ट्रको तथा जनताको योग्य अवसर पर सचेत करते हैं, उनका बौद्धिकयज्ञ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यहांपर वीरोंके युद्धको 'क्रूर' कहा है । युद्ध सचमुच बडाही क्रूर कर्म है और मानवको इससे पराड्-मुख होना चाहिए, पर जब दुरात्मा पुरुषोंपर सद्पदेशोंका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता है, तब वैसे लोगोंसे छुटकारा पानेके लिए युद्ध जैसे बर्बरतापूर्ण कार्य करनेही पडते हैं । इसके पहलेसेही बुद्धिजीवी श्रेणीके लोग स्वयं ज्ञानयज्ञका प्रवर्तन कर जनतामें आश्चर्यजनक तेजका संचार करते हैं । इन यज्ञोंका सूत्रपात मातृभूमिकी प्रगतिको प्रमुख ध्येय समझकरही किया जाता है। (तां पृथिवी अनुदिश्य यजन्ते) अब हमें यज्ञके अर्थको अधिक सतर्कतासे समझना चाहिए । यज्ञमें तीन बातोंका विचार प्रमुखतया किया जाता है । 'देवपूजा-संगतिकरण-दानमयो यज्ञः ।' देवोंका सत्कार, संगठन एवं उपकाररूपी तीन महत्त्वपूर्ण बाते यज्ञमें रहा करती हैं । जो हीन दशामें पड़े हुए हैं उन्हें ऊपर उठानेके लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। समूचे समाजका संगठन कर संघका बल बढाना चाहिए और जो सत्कारके योग्य हों उनका यथोचित्त आदर-सत्कार करना चाहिए यज्ञकर्ममें इन तीनोंका अनुष्ठान करना पडता है । अतः राष्ट्रहित एवं मानवहितके लिए यज्ञोंका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान ध्यानमें रखना चाहिए । अतः कहा है कि तीन छन्दोंद्वारा मातृभूमिको स्वीकार करना चाहिए; उसकी उपासना कर सब सुख प्राप्त करने चाहियें और अपनी पौरुषपूर्ण चेष्टाओंद्वारा उसमें तेजका संचार किया जाये और उसके लिए अपनी अपनी शक्तियां अर्पित की जायं, यही यज्ञ है और यह यज्ञ सब मानवोंके लिए अनिवार्य है । इसमें (तां पृथिवी स्वधाभिः चन्द्रमसि ऐरयन्) उस मातृभूमिको अपनेमें विद्यमान धारक शक्तियोंद्वारा चन्द्रमामें प्रेरित करते हैं। 'स्वधा' एवं 'चन्द्रमस्' शब्दोंका अधिक विचार करना चाहिए । 'स्व+धा' अर्थात् निजी धारकशक्ति जिसके सहारे अपना शरीर, समाज, राष्ट्र तथा अखिल विश्वका धारण हो रहा है, वह 'स्वधा' कहलाती है। यदि राष्ट्रके सभी निवासयोंमें ऐसी धारणक्षम शक्ति रहे तोही वह स्वतंत्र रह सकता है, अन्यथा उस पर उन लोगोंका आधिपत्य प्रस्थापित होता है जिनमें यह 'स्वधा' अधिक मात्रामें मौजूद हो । इसीलिए हरेक राष्ट्रके लोगोंका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे इस 'स्वधा' को विषेशरूपसे वर्धित करनेकी चेष्टा करें। 'स्व+धा' शब्दका यह गमितार्थ भली भांति ध्यानमें आ जाये तो सभी लोगोंको अपने कर्तव्य-कर्मका ज्ञान तुरन्त हो जायेगा । 'चन्द्रमाः' शब्दके घातुका अर्थ (चन्दति आल्हादयति इति चन्द्रः)

प्रत्युंहुष्ठं रहाः प्रत्युंहा अरातयो' निर्हप्तुष्ठं रह्यो निर्हप्ता अरातयेः। अनिशितोऽसि सपत्नक्षिद्धाजिनं त्वा वाजेध्याये सम्मार्जिमे । प्रत्युंहुष्ठं रह्यः प्रत्युंहा अरातयो निर्हप्तुष्ठं रह्या प्रत्युंहा अरातयो निर्हप्तुष्ठं रह्यो निर्हप्ता अरातयेः। अनिशिताऽसि सपत्नक्षिद्धाजिनी त्वा वाजेध्याये सम्मार्जिमे ॥ २९ ॥

(२९) (रक्षः प्रत्युष्टम् अ-रातयः प्रत्युष्टाः रक्षः निष्टमम् अ-रातयः निष्टमाः उरु अन्तरिक्षं अन्वेमि) राक्षस भुनाये जा चुके हैं । अनुदार लोग दग्ध हो गये हैं । राक्षस ज्वालासे जल चुके हैं । अनुदार लोग झुलस गये हैं । विस्तीर्ण क्षेत्रमें अनुकूलतापूर्वक चला जाता हूं । (अनिशितः सपत्निक्षत् असि) तू तीक्ष्ण न होनेपर भी शत्रुका नाश करनेवाला शस्त्र है, (त्वा वाजिनं वाजेध्यायै सम्मार्जिम) तू बलवान है, बलके लिए मैं पवित्र करता हूं । (रक्षः प्रत्युष्टम् अ-रातयः प्रत्युष्टाः रक्षः निष्टमम् अ-रातयः निष्टमाः उरु अन्तरिक्षं अन्वेमि) राक्षस भुनाये जा चुके है । अनुदार लोग दग्ध हो गये हैं । राक्षस ज्वालासे जल चुके हैं । अनुदार लोग झुलस गये हैं । विस्तीर्ण क्षेत्रमें अनुकूलतापूर्वक चला जाता हू । (अनिशिता सपत्निक्षत् असि) तीक्ष्ण रहित शत्रुओंको विनष्ट करनेवाली तलवार तू है, (त्वा वाजिनीं वाजेध्यायै सम्मार्जिम) उस बल देनेवाले तुझको बलके लिए मैं पवित्र करता हूं । १२९।।

प्रसन्नता तथा आल्हाद प्रदान करना है। जिसे देखनेसे प्रेक्षकको हर्ष हो वह चन्द्र या चन्द्रमा कहलाता है। जो पुरुष अपने महान् कमोंसे तथा पुरुषार्थसे अपनी मातृभिमको चन्द्रके समान आल्हादप्रद बताने हैं वेही सच्चे मातृभूमिके उपासक है। ये लोग अपनी बुद्धि, शूरता, संपत्ति एवं कार्यकुशलतासे मातृभूमिको चन्द्रवत् सुखदायक बनाते हैं और इस पुरुषार्थकोही यज्ञ नाम दिया गया है। अतः सभी धर्मग्रन्थोंमें प्रतिपादन किया है कि यज्ञके द्वारा सबकी उन्नति तथा प्रगति होती है। यदि इस प्रकारकी (स्वधा) धारकशक्ति अपनेमें बढे ऐसी इच्छा हो तो —

'शुद्धता करनेहारी बुद्धि समीप रखो ।' पवित्रता बढाने – वाली बुद्धिको बढाना चाहिए। शरीर, वाणी, मन तथा बुद्धिमें जो कुछ भी त्रुटियां या दोष हों उन्हें दूर कर पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। रहन-सहन, तथा प्रथाएँ ऐसी हों कि जिनके परिणाम-स्वरूप मानवकी पवित्रता बढे। क्योंकि आत्मिक पवित्रतासेही सब तरहका कल्याण हो सकता है।।२८।।

तुम्हें प्रतीत होगा कि शत्रुओंका पतन हो चुका है। तुम्हारी आत्मिक पवित्रता सिद्ध होनेपर और शत्रुदलका प्रतिकार करनेकी शक्ति बढ जानेपर तुम विरोधियोंके आतंकसे छूट जाओंगे और कोई शत्रु तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचायेगा।

तू बहुत तीक्ष्ण नहीं है । जैसे कोई तीक्ष्ण शस्त्र सुगमता-पूर्वक क्षण करता है या तीक्ष्ण स्वभावका पुरुष दूसरोंको कष्ट

पहुंचाता है, परंतु मृदु स्वभाववाला मनुष्य उससे अत्यन्त भिन्न स्वभाववाला होता है। हे मानव ! तू मृदु तथा शान्त होनेपर भी शत्रुका विनाश करनेवाला है । वास्तवमें उग्र एवं तीक्ष्ण प्रकृतिका पुरुषही शत्रुको हतबल कर सकता है, ऐसी लोगोंकी धारणा है, पर इस मंत्रभागके कथनानुसार शान्त प्रकृतिका मानव भी शत्रुको परास्त करनेकी क्षमता रखता है। यदि किसी भीउपायसे शांत मनोवृत्ति अक्षुण्ण रखकर भी शत्रुको हटानेकी क्षमता पैदा की जा सके, तो यह अत्यन्त उपादेय है। धर्म भी इसीलिए प्रवर्तित हुआ है कि मानवमें विद्यमान क्रूरता एवं बर्बरताको हटाकर उसे शान्त बनाया जाय । यदि मानव शान्तता, अहिंसा तथा निर्वेरता बढा सके तो वह लगभग अजातशत्रु हो सकता है । उसके विरोधी उसके सहायकर्ता बन जाते हैं । क्रूस्तासे शत्रुओंका विनाश करनेकी अपेक्षा अजातशत्रु बनकर सभी दुष्टोंको निर्वेर मनोभावसे सज्जन कर देना सर्वथैव उचित है। मृदु स्वभावसे युक्त होनेपर भी शत्रुओंको दूर हटानेके कारण तू बलवान् (वाजिनं) है; वास्तवमें यह बल शारीरिक नहीं और नहीं यह क्रूर वीरोंका बल है, यह तो आत्मिक तथा बौद्धिक बल है एवं शांत प्रकृतिवाले मानवोंमें विद्यमान रहता है। यह बल तुझमें बढ़े इसलिए मैं बलवृद्धिके हेतु तुझे पवित्र करता हूं ; (वाजेध्यायै संमार्जिम) । क्योंकि अपनी पवित्रता परही यह (आत्मिक ) बल निर्भर है । जिस अनुपातमें यह बल तुझमें बढेगा उसी अनुपातमें शांततां बढानेपर भी तू सभी शत्रुओंको दूर कर सकेगा । इतनाही नहीं अपितु वे तेरे विरोधी स्वयंही दूर हो

# अदित्ये रास्त्रीसिं विष्णोर्विष्णोऽस्यू जे त्वाँ ऽद्य्धेन त्वा चक्षुवावेपश्यामि । अग्रेजिह्नासि सुहुर्देवेभ्यो धाम्त्रे धाम्त्रे मे भव् यर्जुषे यजुषे ॥ ३० ॥

(३०) (अदित्यै रास्ना असि) स्वतंत्रताके लिए तू मेखलावत् है। (विष्णोः वेष्पः असि) व्यापक परमात्माका घर तू है। (ऊर्जे त्वा) अत्र और बलके लिए तुझे प्राप्त करता हूं (अदब्धेन चक्षुषा त्वा अवपश्यामि) न दबी हुई आंखोंसे मैं तुझे देखता हूं। (अग्नेः जिह्ना असि) तू अग्निकी जिह्ना है। (मे धाम्रे धाम्रे) मेरे घर घरमें तथा (यजुषे यजुषे) प्रत्येक यज्ञमें (देवेभ्यः सुहू: भवः) तू देवोंका भलीभांति आह्वानकर्ता बन ।।३०।।

जायेंगे । यहांतक अपनी उन्नति करनी चाहिए और इतना हो चुकनेपर — ।।२९।।

'अदित्यै रास्ना असि ।' = 'स्वतंत्रताकी तू मेखला है ।' जैसे किसी वस्तुको रस्सीसे बांधनेपर वह इघर-उघर बिखर नहीं पाती हैं, वैसेही मानव स्वतंत्रता देवीके लिए रशना या मेखलारूप है । अर्थात् मनुष्यमें विद्यमान मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाररूपी रशनाओंसे स्वतंत्रता देवी बांध रखी है, जिससे स्पष्ट है कि इनके वास्तविक स्वरूप पर स्वतंत्रता देवीकी सुस्थिति या बुरी हालत बहुत कुछ निर्भर है । 'दिति' का अर्थ है बन्धन और 'अ-दिति' से स्वाधीनता, मुक्तिका बोध होता है । चूंकि मानव इसके लिए मेखलारूप है, अतः उसे सोचना चाहिए कि क्या उसने स्वतंत्रता देवीको अपने समीप सुदृढ बांध रखा है या दूर कर दिया है और 'दिति' राक्षसीको समीप रखा है। 'अदिति' देव माता है और उसे समीप रखनेसे देवोंके निकटवर्ति बननेका अधिकार मानवको मिल सकता है; पर 'दिति' राक्षसीको समीप करनेसे सब किये कराये पर पानी फिर जायेगा । इस स्वतंत्रता देवीकी उपासना करनेपर —

'विष्णोः वेष्यः असि ।' = 'तू व्यापक परमात्माका घर है, यह अनुभव रहेगा ।' शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय एवं आत्मा सभी देवताके नित्य निवासस्थान बनें । ऊपर कहे हुए ढंगपर बर्ताव रखनेसे ऐसा होना संभव है । मानवका अंतस्तल सर्वव्यापक परमात्माका मंदिर बने और वहांपर वह प्रकट होवे । ऐसा होने पर-

'कर्जे त्वा' = 'अन्न एवं बलके लिये तुझे प्राप्त करें, ऐसा लोग कहने लगेंगे क्योंकि तेरे समीप पहुंचनेसे विशेष प्रकारकी शक्तिका अनुभव उन्हें होगा ।' तुझमें बल बढनेका यही अच्छा प्रमाण है। इस अध्यायके प्रारंभमेंही यह मंत्रविभाग आया है जहांपर अन्न पानेके लिए मानवोक प्रेरणा दी गयी है। अबतकके उपदेशोंको कार्यरूपमें परिणत करनेसे उसकी क्षमता इतनी बढ गयी है कि जनता उसके समीप आत्मिक बल तथा अन्न पानेके लिए आनेको उत्सुक हो जाती है । सुकृतसे इतनी उन्नति हो सकती है ।

हरकोई उसे देखनेपर ऐसा कह सकता है क्योंकि उसकी ओर टकटकी लगाकर देखनेसे सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह तो शिक्तका केन्द्रही बन जाता है और उसकी प्रशान्त तथा तेजोमय मुखाकृति निरखनेसे सबके दिलमें पसन्नता उमड आती है। इस कारण सब जनताका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे महात्माकी योग्यता कितनी महान् है देखिए ——

'अग्ने: जिह्ना असि' = 'हे मानव ! तूं अग्निकी जिह्ना है।' जैसे अग्निकी ज्वाला अत्यन्त प्रदीप्त होती है, गित प्रदान करती है और प्रकाश देती है, वैसेही तेरी जिह्ना भी तेजस्वी, ज्ञानका प्रकाश देनेवाली और प्रगतिशील है। यहांपर जिह्नासे भाषा, वक्त्व-शक्ति, विद्वत्ता आदि अर्थ लेने उचित हैं। पूर्वोक्त ढंगसे शुद्ध तथा पवित्र हुए सत्पुरुषकी वाणी ऐसीही ओजगुणपूर्ण रहती है, यह वात सबको विदित है। जिसे इस तरह वाक्शिक्त या वाक्सिद्धि प्राप्त हुई हो उसे एक कर्तव्य-कर्म पूरा करना पडता है, वह ध्यानपूर्वक सुनिये —

मेरे प्रत्येक घरमें और स्थान तथा यज्ञमें देवोंको भली-भांति बुलानेवाला बन । अर्थात् मेरे घरमें आनेपर, यज्ञमें उपस्थित होनेपर देवोंको वहां अवश्य बुलाना चाहिए । यह तभी संभव है जब वाणी इतनी पवित्र एवं प्रभावोत्पादक हो कि बुलानेपर तुरन्तही देव उपस्थित हों । इसके लिए समुचित सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए । जो लोग मनसे पुकारते हैं उनकीही वाणी देवता सुनते हैं । मानवमें ऐसा सामर्थ्य रहे कि उसके बुलातेही देवता आ जायें । इसलिए कहा है — 113011

'सवितुः प्रसवे त्वा अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य

सुवितुस्त्वां प्रसुव उत्पुंनाम्यर्ष्छिद्रेण प्रवित्रेण सूर्यस्य रहिमार्भः । सुवितुर्वः प्रसुव उत्पुंनाम्यर्ष्छिद्रेण प्रवित्रेण सूर्यस्य रहिमार्भः । तेजोऽसि जुक्तमस्यमृतमस्य धाम नामासि प्रियं वेवानामनाधृष्टं देवयजनमस्रिं ॥३१॥ ( कथ्यावः १, कंडिकाः १६, संब-संक्या १३७ )

।। प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ।।

(३१) (सिवतुः प्रसवे त्वा अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः उत्पुनामि । सिवतुः प्रसवे वः अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः उत्पुनामि) सृजनकर्ता देवकी इस सृष्टिमें छिद्ररित शुद्धता करनेवाले साधनके द्वारा और सूर्यकी किरणोंद्वारा तुम सबको भली भांति पवित्र कर देता हूं । (तेजः असि) तू तेज है । (शुक्रं असि) तू वीर्य है । (अमृतं असि) तू अ मृत है । (धाम नाम असि) तूही स्थान तथा यज्ञ है । (देवानां प्रियं अनाधृष्टं देवयजनं असि) तू देवोंका प्यारा तथा न दब जानेवाले यजनही है ।।३१।।

रश्मिभः उत्पुनामि । सवितुः प्रसवे वः अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभः उत्पुनामि' = 'सृजनकर्ता परमात्माकी इस सृष्टिमें छिद्ररहित पवितत्रता करनेके साधनसे और सूर्यकी किरणोंसे मैं तुम सबको शुद्ध करता हूं ।' निर्माणकर्ता परमात्माकी इस रचना-विश्वमें शुद्धता करनेके अनेक साधन पाये जाते हैं और उनमें सूर्यकिरण अत्यन्त प्रबल तथा प्रभावशाली है। विश्वमें सूर्यकिरणोंद्वारा पवित्रताका सृजन होता है, अतः अपने घरोंमें जो लोग सूर्यिकरण धुसने देते हैं, वहांपर रोगोंका भय नहीं होता है। जो अपने शरीरपर सूर्यप्रकाशका उपयोग करते हैं वे स्वयं आरोग्यसंपन्न बनते हैं । इस तरह सूर्यमें किरणोंद्वारा शुद्धता करनेका धर्म है। पहले कह आए है कि प्राण तथा मन दोनों आत्मशक्तिसे युक्त और पवित्रता करनेके साधन है । पर वे अ-च्छिद्र अर्थात् छिद्र, दोष, त्रुटिसे मुक्त हों, तो ठीक है। निर्दोष रहनेपरही उनसे पवित्रता होती है, अन्यथा शुद्धताका कार्य रुक जाता है। उदाहरणार्थ- जैसे छलनीमें सूराख न हों तभी उससे पदार्थ उीक प्रकार छाना जा सकता है, वैसेही मन तथा प्राण छिद्र-शून्य एवं

अखंड हों तभी वे पवित्रता पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार जलसे भी शुद्धता की जा सकती है। शुद्धता होनेपर होनेवाली दशाका वर्णन देखिए——

ये सभी गुण अधिकाधिक उद्दीप्त होने लगेंगे और मानव सचमुच अपने असीम ऐश्वर्यका अनुभव करने लगेगा । यही सभी धर्मानुष्ठानका चरम साध्य है । इससे भी अधिक —

मानवका शरीर तथा निवासस्थान सब देवोंका अति-प्यारा स्थल होगा। (अनाधृष्टं) उसपर आसुरी विचारोंका नहीं आक्रमण होगा और यदि कहीं हुआ भी तो तुरन्त शत्रुओंकी हार होगी। इसी स्थलमें देवताओंका सद्धा सत्कार होगा। प्रत्येक मनुष्य यह अनुभव करे कि अपना शरीर अब देवताओंका मंदिर बन गया है और देवगण यहां सदाके लिए बसने आये हैं। जो इस भांति देवताका संपर्क अनुभव करने लगे, वह सचमुच अतीव धन्य है। वैदिक धर्मकी शिक्षाको कार्यान्वित करनेसे यह धन्यता पाना कोई कठिन बात नहीं। इस प्रथम अध्यायमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया है कि, प्रशस्ततम कमोंके अनुष्ठानसे उपर्युक्त बात संभवनीय है। 13911

॥ प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥

# श्रेष्ठतम कर्मका आदेश

वाजसनेयी संहिताके इस प्रथम अध्यायमें यह बतलाया है कि मानव श्रेष्ठ कर्मोकी सहायतासे अपना उद्धार कैसे कर सकता है, चूंकि यजुर्वेद 'कर्मवेद' है इसलिए इसमें उन सभी शुभ कर्मोका क्रमशः प्रतिपादन किया है, जिनका यथावत् अनुष्ठान करना मानवके उद्धारके लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसी उद्देश्यसे इस सर्वप्रथम अध्यायमें श्रेष्ठतम कर्मके साधारण स्वरूपका दिग्दर्शनमात्र किया है।

#### गुण तथा कर्म

इस अध्यायका मनन करनेपर एक बात स्पष्ट होती है कि, जिस कर्मके अनुष्ठानके लिये वेद मानवको आज्ञा प्रदान करता है, उस कर्मको कार्यरूपमें परिणत करनेकी क्षमता मानवमें विद्यमान होती है। वेंदकी उपदेश देनेकी प्रथा यों है- 'तू शूर है अतएव अपने देशकी रक्षा करनेके लिये शूरता दिखा।' तनिक सोचनेपर पता लगेगा कि यह रीति सुयोग्य है, क्योंकि यदि उचित योग्यता विरहित मनुष्यको किसी कार्यक करनेका उपदेश दिया जाये तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसी कारण वेद पहले पहले मानवको उसकी अंतर्गत शक्तियोंसे परिचित कराकर फिर उससे कहता है कि उन शक्तियोंके अनुकूल विशिष्ट कार्य कर। उदाहरणके तौरपर देखिये—

#### पवित्रं असि । दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम् ।

'तू पवित्रता करनेका साधन है, इसलिए देवोंके लिये कर्म करते समय शुद्ध तथा पवित्र बन ।' यहांपर चूंकि शुद्ध बनाना तथा शुद्ध होना मानवके लिए संभव है अतः उससे कहा है, वह देवकार्यका अनुष्ठान करते समय शुद्ध बने । उसी प्रकार —

वाचः विसर्जनम् । मधुजिह्नाः असि । इषं कर्ज आवद ।

'वाणीका उद्यारण करना तेरी प्रमुख विशेषता है और तू मीठा भाषण करनेहारा है, अतः अन्न मिले तथा अपना बल बढ़े इस हेतु समुचित अभिभाषण कर ।' मानव वाचा-शक्तिसे युक्त है अतएव उसे चाहिए कि वह मनमाने ढंगसे भला बुरा न कहकर मिठासभरे शब्दही मुंहसे निकाले और उस मीठे भाषणका परिणाम भी ऐसा हो कि उसे खानपानकी वस्तुएं यथेष्ट मिलें और उसका बल बढे । वाक्शक्तिके मनुष्यमें विद्यमान होनेके कारण इन उपदेशमें औचित्य दीख पडता है । और भी देखिये —

#### धुवं असि । पृथिवीं दृंह ।

'तू स्वयं स्थिर है इसलिए अपनी मातृभूमिको स्थिरता प्रदान कर ।' अर्थात् उसमें अच्छा बल बढे । उसी प्रकार –

#### धृष्टिः असि । क्रव्यादं निःषेध ।

'तू धीरज घरकर शत्रुदलको परास्त करनेवाला है, अतः मांसभक्षकोंका निषेध कर ।' फिर —

## धूः असि । घूर्वन्तं घूर्व ।

'तुझमें विनाश करनेहारी शक्ति है, इस कारणसे, जो हमारे विनाशके लिए आन्दोलन करता हो, उसीको विनष्ट कर ।' इन ऊपर दिये हुए पांचों उदाहरणोंसे पाठकोंके ध्यानमें आयेगा कि उपदेश करते समय, वेद पहले मानवमें विद्यमान सुप्त या जागृत गुणोंको बतलाता है, और पश्चात् उनकी सहायतास संभवनीय कर्मोंक द्वारा अपनी प्रगति करनेका पथ दर्शाता है । यह गुणोंका दिग्दर्शन किन्ही स्थानोंपर पहले किया जाता है तो कभी पश्चात् भी किया जाता है । कई स्थानोंपर गुणोंकी सूचना दी जाती है पर कर्मका उल्लेख नहीं पाया जाता है, उदाहरणार्थ —

#### शर्म असि । अमृतं असि ।

'तू सुखस्वरूप है एवं तू अमर है।' यहांपर इन दो गुणोंका उल्लेख हुआ है पर उनसे ध्यानमें आने योग्य कर्मोंका उल्लेक नहीं होने पाया है। परंतु पाठकोंको ध्यानमें रखना चाहिए कि उनमें सुख विद्यमान है और उनकी आत्मा अमर है। इन्होंका ठीक अनुभव मिलनेके लिएही सभी धर्मकर्मोंका उपदेश किया जाता है। तात्पर्य, जहांपर इस भांति गुणवर्णन हो वहां उसीके सहारे उन गुणोंके अनुकूल तथा संवर्धकके स्वरूपमें अनिवार्य कर्म करनेका उपदेश भी समझ लेना चाहिए। इस नियमको ठीक तरह समझ लेनेपर तुरन्त ध्यानमें आयेगा कि कौनसा वेदमंत्र मानवको किस कर्मको करनेके लिए उपदेश दे रहा है, या उस वेदमंत्रसे मानवको कौनसी शिक्षा मिलती है। इसलिए जो इस वेदके अर्थको जानना चाहते हों, वे पहले यह निश्चित कर लें कि इसमें गुणोंको

सूचित करनेवाले मंत्र कौनसे हैं, कर्मका उपदेश देनेवाले मंत्रभाग कौनसे हैं और उन दोनोंके बीच कौनसा संबंध विद्यमान है। ऐसा करनेपर अर्थनिश्चय हो जानेमें कोई कठिनाई न रहेगी। जहां निरे गुणर्वनपरक वाक्यही मिलते हों, वहांवर पूर्वापर अविरोधसे अपने कर्तव्य निर्धारित कियें जाएं और यदि कर्मकाही उपदेश हो, तो उससे गुणका अनुमान सुगमतापूर्वक हो सकता है।

अबतकके विवरणसे पाठकोंके ध्यानमें यह बात आगई होगी कि वेद मनुष्यके अन्दर मौजूद अनन्त शक्तियोंका वर्णन कैसे करता है। संभव है कि कुछ गुण गूढ़ हों तथा कुछ व्यक्त हों एवं कुछ अधूरी विकसित दशामें पाये जायें । परन्तु निस्सन्देह मानव इन गुणों एवं शक्तियोंसे युक्त है। मानवमें शरीर, इन्द्रियगण, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि तथा आत्मा विद्यमान हैं । हरएकके कुछ गुणधर्म हैं और इनकी सहायतासे मानव विविध कर्म करता है तथा अपनी उन्नति कर लेता ह। ये सातों आत्माके सहारे अस्तित्वमें हैं, इसलिए इस ज्ञानको 'अध्यात्म-ज्ञान' अर्थात् '(अधि-आत्मा) आत्माके आधारपर जो निर्भर हैं, उनके गुणधर्मोका ज्ञान,' ऐसा कहते हैं । इस अध्यात्मविषयका विवेचनही वेदोंका मुख्य प्रयोजन है। मानवमें विद्यमान गुणों तथा धर्मो एवं शक्तियोंकी जानकारी दिलानाही वेदका प्रमुख उद्देश्य है । इन शक्तियोंके अनुकूल, मानवसे कर्म करनेके लिए कह प्रगतिपथ बतलाना या उसे उन्नत करना वेदका ध्येय है । अब हम देखेंगे कि यजुर्वेदके इस प्रथम अध्यायमें अध्यात्म-ज्ञानका उपदेश किस प्रकार किया है।

#### अध्यात्म-ज्ञान

आत्मज्ञानका अर्थ है आत्मा और उसपर निर्भर बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, इन्द्रियगण और शरीरके जो गुण, धर्म तथा कर्म है, उनका ज्ञान । अब ध्यान दीजिए कि इस अध्यायमें यह ज्ञान किस तरह दिया गया है । इसे 'आत्म-स्वरूप ज्ञान' भी कह सकते ह ।

१. अमृतं असि ।

२. शर्म असि ।

३. शुक्रं असि ।

४. तेजः असि ।

५. धाम नाम असि ।

६. विष्णोः वेष्यः असि ।

(१) 'तू अमर है, (२) तू सुखमय है, (३) तू शक्तिसंपन्न व पवित्र है, (४) तू तेजः स्वरूप है, (५) तू घाम तथा यश ह। इतनाही नहीं अपितु (६) सर्वव्यापक परमात्माका तू मंदिरही ह।'

इन छः मंत्रभागोंमें आत्माके इन गुणधर्मीका उल्लेख किया है। जो अध्यात्म-ज्ञान पाना चाहते हों वे इन मंत्र-भागोंपर मनन करें। इन मंत्रोंसे मानवके जो गुणधर्म व्यक्त हुए हैं, उनसे मानवके निम्नलिखित अनिवार्य कर्मोका बोध होता है।

(१) अपनी अमर दशाकी जानकारी तथा अनुभव पानेके लिए जो अच्छे कर्म करने आवश्यक हों उन्हें कार्यरूपमें परिणत करना चाहिए। (२) अपने अन्दर विद्यमान सुखकी, जो किसी भी बाहरी निमित्तसे नहीं मिल सकता है और जिसका अनुभव स्वयंही अपने आप किया जा सकता है, अनुभूति पानेके लिए धर्मानुष्ठान करे, (३) अपने आपको बलका केन्द्र समझकर सभीकी प्रगतिके पोषक कार्योको अपनी शक्तिसे करे या अपने मौलिक शुद्ध स्वरूपको पहचानकर मलिनतासे दूर रहे। (४) 'मैं तेजका केन्द्र हूं,' यह धारणा दृढ करके अपने तेजसे दूसरोंको तेजस्वी बनानेकी चेष्टा करे । (५) 'मुझमें सभी सक्तियोंका भंडार और यशका आदिस्रोतहै,' ऐसा समझकर अपनेसे सभी शक्तियोंका संवर्धन तथा पोषण हो और यशस्विता पानेके प्रयत्न सुगमतासे हो सकें इस ढंगसे कार्य पूर्ण करे, उसी प्रकार (६) 'सर्वव्यापक परमात्माका मंदिर मेरा शरीर है, उसका निवास अपने हृदयमंदिरमें है,' ऐसा जानकर ऐसी चेष्टा करे कि सचमुचही यह उसका सजीव और जागृत मंदिर बने । उपर्युक्त मंत्रोंसे संक्षेपमें इस उपदेशकी प्राप्ति पीछ दर्शाये ढंगेसे हों सकती है । अब इसके विरुद्ध अथिपितले हम क्या न करें, यह भी इन मंत्रोंसे ध्यानमें आ सकता है, जिसका विचार अब किया जायगा ।

(१) 'आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, (२) रोती सूरत नहीं करनी चाहिए, (३) हम सर्वथा दुर्बल हैं, इस घारणातो मनमें स्थान नहीं देना चाहिए, (४) तेजकी हानि हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, (५) जिससे अपयश या दुष्कलंक हो ऐसा बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, (६) अपने अन्तस्तलमें राक्षसी मनोभावोंको जगह नहीं देनी चाहिए।'

उन्ही मंत्रोंसे इस प्रकार ज्ञात होता है कि मानव क्या न करे और इन अथोंपर अगर अधिक मनन किया जाये तो इससे अधिक उपदेश या बोध मिल सकता है। यहांपर तिनकसी दिशा दर्शानेके लिए भावार्थका किचिन्मात्र उल्लेख किया है। अब आत्मशक्तिका वर्णन करनेवाले दो मंत्रोंको देखिए।

देवानां वहितमं, सस्नितमं, पप्रितमं, जुष्टतमं, देवहूतमं असि । देवानां प्रियं अनाधृष्टं देवयजनं असि ।।

'तू देवताओंको ले आनेवाला, उनकी सहायतासे शुद्धता करनेवाला, पूर्णता करनेवाला, उनका सेवन करनेवाला और देवोंको बुलानेवाला है। उसी प्रकार देवोंके अति प्यारे और शत्रुदलसे परास्त न होनेवाला देवोंके पूजनका स्थानही तू है।' इन मंत्रोंके कथनपर सोचनेके पहले पाठक एक वैदिक कल्पनाको ध्यानमें रखें कि इस शरीरमें आत्माके साथही सूर्य आदि अन्य देवताओंके प्रतिनिधि या अंश भी आकर रह चूके हैं। इदयमें जीवात्मा, आंखोंमें सूर्य, नाकमें प्राण, इस भांति दूसरे इन्द्रियों तथा अवयवोंमें दूसरे देव निवास करते हैं और उपनिषद्में इसका वर्णन वारंवार पाया जाता है —

#### वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् । सूर्यश्चक्षुभूँत्वाक्षिणी प्राविशत् । ( ऐ.उ. २।४)

इस प्रकारसे इन सभी देवोंके दैवी अंश इस शरीरमें आकर बसे हैं और यही देवताओंका अंशावतार है। कौन इन देवताओंको इधर बुलाता है ? इन्हें कौन यहां लाता है ? इस स्थानमें इन सभी देवताओं के साथ कौन रहता है ? उन सभी देवताओं से कौन कार्य करता है ? इन देवोंको कौन यहां प्रबल बनाता है ? आदि सभी सवालोंका एकही उत्तर 'आत्मा' है । यही आत्मा इन सब देवोंको अपने रथपर बिठलाकर यहां लाती है, उन्हें अपनी अपनी जगहपर बैठाती है, उनका कल्याण करती है, उचित अवसरपर उनसे कार्य करवाती है और चेष्टा करती है कि शत्रु उनपर आक्रमण न करे। यही आत्मा यजमान है और ये देव ऋत्विज या सदस्य हैं। इस प्रकारका यह यज्ञ इस क्षेत्रमें सौ वर्षोतक चलनेवाला है और उधर क्तवटें डालनेके लिए राक्षस तैयार खडे हैं। इस आत्माको यही चेष्टा करनी चाहिए कि उन रुकावटोंको हटाकर यह शतसांवत्सरिक यज्ञ उचित ढंगसे यहांपर पूरा हो जावे । यह जीवात्माही जो सौ वर्षोतक क्रतु करती हुई यहांपर सौ वर्षोतक अच्छे कर्म करनेपर 'शत-क्रतु' बनती ह । जिसके यझमें राक्षसगण बीचमेंही रुकावटें खडी कर देते हैं और इस यज्ञभूमिको उजाड एवं वीरान कर देते हैं, उसका यज्ञ निष्फल होता है, जिसके फलस्वरूप वह इस जन्ममें 'शतक्रतु' बननेका सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता है । परंतु जो बाल्यावस्थाके बीत जानेपर १०० वर्षोतक प्रशंसनीय कर्म करता रहता है, वह शतक़तु बनकर मनुष्यजन्मकी सफलताका अनुभव पाता है। उपर्युक्त मंत्रोंके शब्दोंसे यही वैदिक कल्पना प्रकट होती ह । यदि इस दृष्टिकोणसे हम इन शब्दोंको ओर देखें तो उनका सचा आशय तुरन्त ध्यानमें आ जायेगा । इसी मौलिक कल्पनाके आधारपर रचे हुए अनेक वचन अथर्ववेद तथा उपनिषदोंमें पाये जाते हैं और पुराणोंमें भी बहुतसी कथाएं इसी कल्पनाका स्पष्टीकरण करनेके लिए बनायी गयी हैं । संक्षेपमें हम कह सकते हैं कि देवताओंका मंदिर अपना शरीरही है जिसमें परब्रह्मका अंशरूप जीवात्मा रहती है और सूर्यादि दूसरे देवोंके अंश भी उसीके साथे यहांपर आए हैं। वैदिक धर्मका उद्देश्य यही है कि सभी देवोंका यह मंदिर सचमुच

'देवोंकाही मंदिर' बने और राक्षसोंके हाथमें यह कभी न जाये। इसलिए इन मंत्रोंमें ये उपदेश दिये गये हैं। यह समझकर तथा उनपर मनन करके प्रत्येक मनुष्य अपने अन्दर विद्यमान इन दैवी शक्तियोंका अनुभव लेकर दिव्य वायुमंडलमें निवास कर यशस्वी बने।

#### धारक शक्ति

यह आत्मा सूर्यादि देवोंको यहांपर ले आती है, अपने अस्तित्वभर उन्हें यहांपर पकड रखती है और सभी शक्तियोंका धारण-पोषण करती है। अतः यह धारक शक्तियोंसे युक्त है। इसके निदर्शक निम्न मंत्रभाग हैं—

#### ध्रुवमसि । धर्त्र असि । धरुणं असि । विश्वधा असि ।

'तू स्वयंही ध्रुव अर्थात् स्थिर है, इसलिए तू दूसरोंको धारण करता है, तू (विश्व–धा) सबको धारण करनेवाला है।'

यदि हम देखें कि इस आत्माने इस शरीरमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश एवं सूर्य जैसे देवोंके अंश कैसे आकर्षित कर रखे हैं तो इसकी धारणक्षम शक्तिके कारण हमें अचंभा होता है। चूंकि इसके भीतर यह धारण करनेवाली शक्ति है इसीलिए यह अपना, कुटुम्बका, समाजका, राष्ट्रका और विश्वकुटुम्बका धारण-पोषण कर सकता है। अपने अन्दर विद्यमान धारणकर्त्री शक्तिको बढाकर यह समाजका धारण कर ले तो ठीक। जो यह जानता है कि अंतःशक्तिसे बाह्य दशाको उचित ढंगसे धारण किया जा सकता है वही भली-भांति अपनी धारक शक्तिको पहचान सकता है। वैदिक धर्मकी यही आकांक्षा है कि इस धारक शक्तिको जान लिया जाये और उसका अनुभव ले उसे बढाया जाये। इस शक्तिको बढानेके लिए ही वैदिक धर्मके नियम प्रवृत्त हुए हैं।

#### ज्ञान और वाक्शिक

मानवमें ज्ञान जाननेकी शक्ति है और उस प्राप्त ज्ञानको व्यक्त करनेके लिए वाक्शिक्त भी उसमें है। चिंक वह ज्ञानका ग्रहण कर सकता है, इसीलिए उसे उपदेश दिया है - 'तू ज्ञान प्राप्त कर।'

#### ...ब्रह्म गृभ्णीष्व । चितः स्थ ।

'तू ज्ञानको स्वीकार कर, क्योंकि तू चैतन्यशक्तिसे युक्त है।' जो चैतन्यवान् होते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तुम मानवोंको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मानवोंकी बुद्धिमें यह ज्ञान रहता है और बुद्धिके अनुकूलही मनुष्य बनता है। इसे बतलानेके लिएही निम्नमंत्रमें कहा है -

#### पर्वती धिषणा असि । पार्वतेयी धिषणा असि ।

'तू पृष्ठवंशरूपी पर्वतमें रहनेवाली बुद्धि है।' अर्थात् जैसे मस्तिष्कमें और समूची रीढमें विद्यमान मञ्जा-केन्द्रोंमें बुद्धि रहती है वैसे तू है। तेरी योग्यता बुद्धिके अनुपातमेंही है क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसा ही मनुष्य बनता है। मस्तिष्कमें व्यावहारिक बुद्धि और पृष्ठवंशमें नैसर्गिक बुद्धि रहती है। यह बुद्धि जिस अनुपातमें न्यूनाधिक होती है उसी अनुपातमें मानवकी योग्यता घटती बढ़ती है। इस कारणसे उत्तम ज्ञान प्राप्त कर मानव अपनी योग्यता बढ़ाये। संगृहीत ज्ञान दूसरोंको देनेके लिए वाक्शिक्तका बड़ा उपयोग होता है। इस विषयमें देखिए —

वाचः विसर्जनम् । मधुजहः असि । इषं ऊर्ज आवद ।

'हे मानव ! (वाचः) भाषण करनेका (विसर्जनं-विशेषेण सर्जनं) वक्तृता देनेका गुण तुझमें है । यदि तू चाहेगा तो तू मीठा भाषण करनेवाला भी बन सकता है । इसलिए सबको उस ज्ञानका तू उपदेश कर कि जिससे जनताको अन्न पानेमें और बल बढानेमें सहायता मिल सके ।'

वेदका उपदेश है कि इस भांति मानव अपनेमें विद्यमान ज्ञानका, बुद्धिका एवं वक्त्व-शक्तिका उपयोग करे। सब मानवोंको पर्याप्त मात्रामें अन्न मिले और उनका कायिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक बल भी बढे। इसके लिए समाजके वक्तृता गुणयुक्त पुरुषोपर उत्तरदायित्व आता है। वेदने समाजके नेताओंको यों उपदेश देकर उन्हें अच्छी तरह जागृत किया है। वक्ता लोग इस उपदेशको ध्यानमें रखें और अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यको जानकर मिठास-भरी वक्तृतासे जनताको एसे पथपर चलनेके लिए प्रोत्साहित करें कि उसे पर्याप्त अन्न यथेष्ट मान्नामें मिले तथा उसका बल भी संपूर्णत या बढे। इस प्रकार सार्वजनिक कल्याणके लिए कार्य करते समय यदि स्वार्थपरायण लोग भय दिखलाने लगें तो उनसे उरनेकी आवश्यकता नहीं। इस विषयमें वेदका कथन देखिए—

#### निर्भयता

## मा भेः । मा संविक्थाः ।

हे मानव ! तू भयभीत न बन और अपने (लोक-जागृतिके सत्कार्यसे) पीछे पैर न हटा ।' तुमने जो आन्दोलन प्रवर्तित किया है कि जनताके प्रत्येक व्यक्तिको यथेष्ट अन्न मिले और सब बलिष्ठ बनें, उसका विरोध करनेवाले भलेही तुम्हें डरानेका प्रयत्न करें लेकिन तुम न डरो, क्योंकि तुम्हारा सत्पक्ष है और जो पुरुष अच्छे पथपर चलता हो उसका सहायक परमात्मा है। यह बात ध्यानमें रखकर अपना सदुपदेशका कार्य प्रचलित रखना चाहिए। ध्यानमें रहे कि तुम सभी लोगोंके उच्च कोटिके पुरुषार्थपरही तुम्हारे लोगोंका सुख तथा कल्याण निर्भर है और इसलिए तुम्हें भांतिभांतिके प्रयत्न करने चाहिए। कुछ दिशा दर्शानेके लिए देखिए —

अनमीवाः । अयक्ष्माः । प्रजावतीः (प्रजाः) ।

'हे मानव ! तुम्हें आवश्यक है कि तुम आरोग्यसंपन्न तथा स्वस्थ बनो और अच्छी संतान उत्पन्न करो ।'

रोगरहित बननेके लिये, स्वास्थ्य संपादन करनेके लिये और पश्चात् अच्छे संस्कारोंसे युक्त संतानके उत्पादनके लिये मानवोंको चेष्टा करनी चाहिए। यदि चारों ओर रोग बढने लगे, सबको किन्ही अंशोंमें भूखों रहना पड़े और यह हालत दिनप्रतिदिन घटनेके बजाय बढती रहे तो निस्सन्देह तुमने अपने सर्तव्यके पालनमें भूल की है। इसलिए इस कर्तव्यको निभाना अत्यन्त अर्निवार्य है। इसका मतलब यह है कि —

#### आप्यायध्वम् ।

'तुम सभी अपनी सर्वांगीण प्रगति करो ।' जिसे मानवी प्रगति कहते हैं उस संबंधमें तुम अविरत एवं अबाध रूपसे आगे बढो । इसके लिए तुम पूरी तरह ठान लो कि —

अध्न्याः (प्रजाः) । स्तेनः नः मा ईशत । अधशंसः व मा ईशत ।

'तुम्हारी यह योग्यता नहीं कि हत्याद्वारा तुम्हारा नाश हो अर्थात् तुम सदैव बढनेयोग्य हो, इसलिए तुमपर शासन करनेवाला चोर या पापी न हो ।' चोर या पापिष्ठ मानवकी छन्नछायामें तुम न रहो और अगर ऐसे पुरुष तुमपर शासन चलाये तो तुम उसे विनष्ट करो, क्योंकि ऐसे डाकू या पापीके शासनप्रबंधमें तुम्हारी उचित वृद्धि होगी, यह सुतरां असंभव है । इसलिए चोरोंके शासनप्रबंधमें रुकावटें डालना तुम्हारे लिए आवश्यक है । तुम —

#### इन्द्राय भागम् ।

'राजाको अपने उत्पादनका भाग करके दो ।' पर जो नरेश

डाकू या पापी न हो और तुम्हारी सच्ची उन्नति करनेमें सहायता प्रदान करता हो उसीको करभार देना चाहिए । यदि राजा और उसका शासन इस तरहका न हो तथा यदि बह लूदखसोट एवं पापपर अधिष्ठित हो तो कर देनेसे रोकनाही अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है । राज्यशासनकी बुराई रोकनेके लिए यही एकमेव उपाय है ।

'विशि राजा प्रतिष्ठितः' (वा. य. २०।९)

यजुर्वेदनेही आगे चलकर उपदेश दिया है कि राजा प्रजाके सहारे रह सकता है, प्रजाके सहयोगके कारण राजाको स्थिरता प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रजाका सहयोग नष्ट होनेपर राजा सिर्फ अपने बलके आधारसे टिक नहीं सकता। इसीलिए कहा है कि 'तुम चोरों एवं पापियोंके शासनमें न रहो' और ऐसे कहनेका सीधा मतलब है कि इस भांति जो राज्यशासन चलता हो उससे असहयोग करना चाहिए।

## मातृभूमिकी भक्ति

जिस स्थानपर मानवका वंश जन्म लेकर पुष्ट हुआ हो वही उसकी मातृभूमि है। माताका दुग्ध जैसे पुत्रको मिलना चाहिए उसी प्रकार मातृभूमिसे मिलनेवाले भोग उसके पुत्रोंको मिलने चाहिए। निम्नलिखित मंत्रमें कहा है कि ये उपभोग कौनसे हैं —

सुक्ष्मा, शिवा, स्योना, सुषदा, ऊर्जस्वती, पयस्वती च असि ।

'हे मातृभूमि ! तू हमें बल देनेवाली, हमारा कल्याण करनेवाली, हमें आनन्द प्रदान करनेवाली और उढने-बैठनेके लिए विस्तृत स्थानसे युक्त ऐसी है। तुझमें खाने-पीनेकी चीजें मिलती हैं।'

चूंकि मातृभूमिसे ये चीजें मिल सकती हैं, अतः उसका महत्त्व सबको ज्ञात होना सुगम है और इसीलिए —

....जीवदानुं पृथिवी उदादाय धीरासः तां अनुदिश्य... स्वधाभिः.... यजते ।

'....जीवन देनेवाली मातृभूमिके उद्घारके लिए धीरज रखनेवाले पुरुष उसको लक्ष्यमें रखकर.... अपनी धारणा-शक्तियोंसे.... आत्मयज्ञ करते हैं।'

मातृभूमिका उद्धार हो इस हेतुसे प्रभावित होकर देशके निवासी सभी धैर्ययुक्त एवं वीर पुरुष उस कार्यके लिए अपनी सारी शक्तियोंका समर्पण कर देते हैं। उनका क्या कथन है सो सुनिए।

त्वया वयं संघातं जेष्म । बह्यवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा भ्रातृय्यस्य वधाय उपद्यामि ।

'हे मातृभूमि! तुझसे एकरूप हो बर्ताव रखनेवाले हम बेशक शत्रुदलको परास्त करेंगे। तू ज्ञानयुक्त, शूरतासंपन्न तथा अपने ज्ञातिबांधवोंका हित करनेवाली है, इसलिए जो तुझसे विरोध करना ठाने उसे हम विनष्ट कर देंगे।'

मातृभूमिके भक्त मनमें ऐसे ख्याल करते हैं और चूंकि उनके दिलोंमें मातृभूमिके प्रति प्रेमकी नी उमड आती है, अतः वे कर्तव्य कर्म पूरा कर प्रगतिशील बनते हैं।

#### बल

मातृभूमिकी सेवा करनी हो तो बलकी आवश्यकता ह। यदि किसी पुरुषमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक बल न हो या न्यून मात्रामें हो तो उससे मातृभूमिकी सेवा होना असंभव है। इसलिए वेदके आदेशकी ओर ध्यान दीजिए –

इषे त्वा । उर्जे त्वा । दृंहस्व । परमेण धाम्ना दृंहस्व ।

'अन्न एवं बल पानेके लिए तुम्हें प्रयत्न करने पडेगें । तू सुदृढ बन और परम धाममें निवास करनेवाले परमात्माकी सहायतासे तू बलिष्ठ तथा सुदृढ बन ।'

इस प्रकार वेदके उपदेशसे हमें शिक्षा मिलती है कि मानव बलिष्ठ बनकर जनतारूपी जनार्दनकी सेवा, एवं प्रगति करनेके लिए अपनी योग्यता बढावे। क्योंकि वैदिक धर्मकी दृष्टिसे देखनेपर

#### घृष्टिः असि । घर्मःअसि ।

'हे मानव ! तू धैर्यकी मूर्ति है और तू चेतना देनेवाला उष्णता गुणसे युक्त है ।' ये मानवके स्वाभाविक गुण है, तो फिर वह क्योंकर घबरा उठता है ? इस प्रश्नका यही उत्तर है कि अपनी प्रकृतिसिद्ध शक्तियोंके संबंधमें वह तिनक भी जानकारी नहीं रखता है, अतः उसे डर लगता है । वास्तवमें पाशविक शक्तियोंके बारेमें भयभीत होनेकी मानवको कुछ भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह चैतन्य-स्वरूप अज आत्मा है और उसकी शक्ति अदम्य है । वह तो स्वयंही - धूः असि । द्विषतः वधः असि । सहस्रभृष्टिः शततेजाः तिग्मतेजाः असि । इन्द्रस्य दक्षिणः बाहुः असि ।

'तू शत्रुदलको विचलि एवं उसका वध करनेवाला है। स्वयं एक तेजधारावाला हथियार है और सीधे इन्द्रका दाहिना हाथ खुदही है।'

यदि वीरके अंतःकरणमें धैर्य न हो तो सब शस्त्रास्त्रोंके रहनेपर भी वह कुछ नहीं कर सकता है और वे सभी हथियार निरुपयोगी ठहरते हैं । इसीलिए मनुष्यका अन्तस्तलही सबसे प्रभावशाली शस्त्र है और यदि इसमें धीरज हो तोही यह पराक्रम करनेमें सफलता पायेगा । मनकी तीक्ष्णतापरही शस्त्रोंकी शक्ति निर्भर ह।

इस अध्यायमें उपर्युक्त प्रकारका उपदेश दिया गया है । अब हम इसी अध्यायमें बतलाये हुए दूसरे उपदेशोंका ख्याल करेंगे ।

#### किसकी प्रेरणा ?

कर्म करनेके लिए मानवको कौन प्रेरित करता है और किसलिए वह प्रेरणा की जाती है, इस संबंधमें नीचे लिखे मंत्रभाग कहते हैं —

कः त्वा युनिक ? स त्वा युनिक । कस्मै त्वा युनिक ? तस्मै त्वा युनिक ।

'कौन तुम्हें कर्ममें जुडाता है ? वह तुम्हें काममें लगाता है। किसलिए वह तुझे कर्मके लिए प्रेरित करता है ? उसके लिए वह तुझे काममें लगाता है।'

ये मंत्रभाग बिलकुल घुंघले एवं अस्पष्ट हैं और इनके उपदेशको सुलझानेके लिए निम्नलिखित मंत्रभागोंपर सोचना उचित है —

भूताय त्वा । न अ-रातये । उरु प्रथाः उरु प्रथस्व ।

'प्रगतिके लि तुझे पैदा किया है । शत्रुके हाथमें पड़कर मृत्युके फंदेमें जाकर नामशेष होनेके लिए नहीं । इसलिये बहुतसा यश पाकर तू यशस्वी बन ।'

वह परमात्मा यों प्रेरणाका सृजन करता है और यह प्रेरणा प्रत्येक मानवमें विद्यमान है। ऐसी इच्छा जो होती है कि अपनी उन्नति हो, अपना कल्याण तथा विकास हो, और जिस इच्छाके कारण मानव सब तरहकी चेष्टाएं करता है वह वास्तवमें परमात्माकी प्रेरणासे होती है ताकि मानव प्रगति कर ले। पर कई बार भ्रांतिमें पडकर वह (अरातये) शत्रुके हाथमें जा गिरता है और घोखा खाता है । मनुष्यमें यशस्वी बननेकी जो इच्छा है, वह भी परमेश्वरकी प्रेरणाके रूपमेंही प्रगतिके लिए पोषक ठहरती है । पर यह तभी हो सकता है जब कि मानव स्वयंही कटिबद्ध होकर प्रगतिके लिए अनवरत चेष्टा करेगा । मानव स्वयं ऐसा कर ले कि

#### स्वः अभिविख्येषम् ।

'मुझे आत्माका प्रकाश दीख पडे।' अपने अंतरात्माका प्रकाश प्रकट होनेके मार्गमें जो रुकावटें हों वे दूर हों। मनमें ऐसी विचारधारा दृढ हो जाय कि आत्म-शुद्धिद्वारा मैं अपने आत्मप्रकाशकी व्यक्त करूंगा, क्योंकि इससे मन विपथगामी नहीं होता है और प्रगतिपोषक सभी आन्तरिक प्रेरणाएं उसकी सहायता करती हैं जिसके फलस्वरूप वह धीरे धीरे प्रगति करता है। पुरुषार्थ कर दिखलानेके लिएही मानवका सृजन हुआ है। देखिए —

#### कर्मणे वाम् । वेषाय वाम् ।

'कर्मके लिए तुम्हें प्रेरणा देता हूं, अपने घरकी ओर देखनेके लिए तुम्हें प्रवृत्त करता हूं ।'

अपने पुरुषार्थों एवं प्रयत्नोंसे तुम्हें अपने घरकी हालत सुधारनी चाहिए। घरसे मतलब है शरीर, गृह, ग्राम, प्रान्त, देश, राष्ट्र, संसार सभी घर है। विस्तारकी दृष्टिसे घर छोटा या बड़ा कहा जा सकता है। व्यक्तिके अधिकारानुसार किसीका घर विश्वही होगा तो दूसरे किसीका घर उसीके चहारदीवारोके भीतर सीमित होगा। घर कैसेही क्यों न हो पर यह प्रत्येकका कर्तव्य है कि वह उसे शत्रुओंसे सुरक्षित रखे और उसकी हालतको बिगडने न दे। इसीलिए मानवको कर्म करने पडते हैं। प्रत्येक मनुष्य देख ले कि क्या वह अपना कर्तव्य कर्म भली भांति निभा सका या नहीं।

## ंतुमने क्या किया ?

कर्तव्य करनेमें जागृत रहे, इसलिए निम्न मंत्रोंमें कहा है -

कां अधुक्षः ? सा विश्वायुः । सा विश्वकर्मा । सा विश्वधायाः ।

'मनुष्यो ! तुमने किसका दूध निचोडा है ? जो तुम्हारे घरमें (विश्व-आयुः) संपूर्ण आयुष्यरूपी घेनु है उसके दुग्धका सेवन कर तुमने क्या आयुष्य लंबा कर दिया है ? या (विश्वकर्मा) समूची कर्मशक्तिरूपी दूसरी जो गौ है उसका दूध निचोडकर तुमने पी लिया है और क्या तुम महान् पुरुषार्थी बन चुके हो ? अथवा (सर्वधायाः) वह सबको धारण करनेवाली सामर्थ्यरूपी जो गाय तुम्हारे समीप है, उसके दूधक पीनेसे तुमने अपनी धारक शक्तिको बढाया ह ?'

तुमने क्या किया है ? बिना इस कार्यके तुम्हारी प्रगति कैसे होगी ? जबतक तुम खुद बड़ी लगनसे प्रयत्न न करोगे तुम्हारी उन्नतिकी राहमें रोडे अटकाये जायेंगे । उठिए तथा अथक परिश्रम कीजिए, यज्ञको संपन्न कीजिए ।

#### यज्ञका महत्त्व

सभी प्रकारकी दुर्बलताको हटाकर यज्ञ मनुष्यको प्रबल तथा प्रगतिमान बना देता है। मानव अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न करे अर्थात् वह यज्ञ कर लिया करे। यह बतलानेके लिए वेदमंत्र कहता है कि

अ-तमेरुः यज्ञः ।

'यज्ञ सुदृढता करनेवाला है ।' यज्ञकी सहायतासे ढीलापन विनष्ट होता है और शत्रुको रोकनेकी ताकत पाई जाती है। यज्ञका अर्थ है दूसरोंके लिए अपनी शक्ति अर्पण करना । यज्ञका प्रारंभ पहले अपने घरमें होता है। घरसे तात्पर्य है पति, पत्नी तथा बालकोंके रहनेका स्थान । पत्नीके लिए पति अपनी शक्तिका व्यय करके आत्मत्याग करता है, पत्नी भी अपने पतिके लिए अपने सामर्थ्यानुसार यज्ञ करती है और जिस समय मातापिता बालबचोंके लिए तथा बालक भी पितरोंके लिए आत्मसमर्पणद्वारा यज्ञ करत हैं तभी गृहमख सम्पन्न हो जाता है। जबतक यह यज्ञ प्रचलित रहता है तभीतक घरका यश वृद्धिगत हो गुञ्जायमान हूआ करता है, लेकिन अगर परस्पर मनोमालिन्य बढ़नेसे प्रत्येक स्वार्थी हो तो निश्चित समझना चाहिए कि गृह नामसे विख्यात शक्ति विलुप्त हो चुकी है। त्यागका यही नियम सारे संसारके सुप्रबंधको समान रूपसे लागू हो जाता है।

शरीरके सभी अंगोपांग जबतक समूचे शरीरके सूचारु संचालनके लिए प्रयत्न करते हैं, तभीतक शरीरका स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहता है; वैसेही घरके सभी लोग जबतक घरके सुयशके लिए चेष्टा करते हों तबतक परिवारमें शक्ति निवास करती हैं। राष्ट्रके बारेमें भी ऐसाही समझना उचित है। 'पूर्णके लिए अंशका आत्म-बलिदान या आत्मसमर्पणही यज्ञ कहलाता है' और इसी यज्ञपर सबकी प्रगति, सुस्थिति एवं बलिष्ठता निर्भर है। इस यजुर्वेदमें जनताको इस भांति तरहतरहके यज्ञोंकी आयोजना बतलायी हुई है। यही श्रेष्ठ कर्म और इसी उन्नतिको सहायता पहुंचती है।

## आत्म-शुद्धि

श्रेष्ठ कर्म करनेके लिए यह आवश्यक है कि हम शुद्ध बनें या हों। यह विशुद्धता कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक रूपमें विविध प्रकारकी हो सकती ह। यदि मन शुद्ध न हो तो कोई भी कार्य भली भांति नहीं हो सकता है और इसी तरह अन्य स्थानोंमें मैला हो तो भी श्रेष्ठ कार्य करना असंभव हो जाता है। इसीलिए स्पष्टतया कहा है कि -

दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम् । देवयज्यायै शुन्धध्वम् यत् वः अशुद्धाः पराजध्नुः तत् वः शुन्धामि ।

'दिव्य कर्म करते समय शुद्ध बनो । देवोंका यजन करना हो तो शूद्ध बन जाओ । यदि तुम अशुद्ध रहोंगे तो तुम्हें मुंहकी खानी पडेगी, इसलिए शुद्धताका ख्याल रखो ।'

यहां सूचना दी गयी है कि मिलनतासे पराजय हो जाता है और विजय विशुद्धतापर निर्भर रहती है। यदि उच्च श्रेणीका कर्म करना हो तो प्रथम विशुद्ध बन जानेकी ओर ध्यान देना चाहिए। ये सभी उपदेश मनन करनेयोग्य हैं। सार्वजनिक कार्यमें निरत मनुष्य कभी कभी मोहजालमें फंसकर बुरे मार्गपर चलने लगते हैं और इसका कारण यही है कि उनके भीतर कुछ न कुछ मिलनता रहती है। जिस पुरुषका अंतरतल विशुद्ध हो उसपर मोहका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता है। अतः आत्मशुद्धिकी आवश्यकता है, जिसपर यों बल दिया है –

#### मा हाः ।

'कुटिल न बनो ।' जो भी कुछ करना हो सरलतापूर्वक करो । उसी प्रकार -

अहं अनृतात् सत्यमुपैमि । व्रतं चरिष्यामि, तत् शकेय, तत् मे राध्यताम् ।

'मैं असत्यका त्याग कर सत्यके निकट पहुंचता हूं । मैं इस व्रतका पालन करुंगा । यह मेरे लिए सुगम हो और इसमें मुझे यश मिले ।'

मानव इस सत्यके पालनरूपी प्रतिज्ञाका अंगीकार करे । ऐसी प्रतिज्ञा करके उसे निभानाही आत्मशुद्धिका सरल मार्ग है । सत्यनिष्ठ पुरुषही निर्दोष बनता है और श्रेष्ठ कर्मके द्वारा अभ्युदय तथा निश्रेयस प्राप्त करता है । ऐसा बर्ताव रखकर —

पृष्ठिव्यां दुर्याः दृहन्ताम् ।

'भूमिपर विद्यमान सभी घर तथा द्वार सुदृढ हों ।' ऐसा प्रबंध करो कि किसी भी बाजूसे शत्रु भीतर प्रवेश न पाये और तुम सुखपूर्वक वहांपर रह सको । व्यर्थही जैसे तैसे रहना नहीं किन्तु पूर्ण आयु पाकरही रहना चाहिए । इसलिए कहा है –

विश्वायुः (असि) । आयुषे दीर्घा प्रसिति अनु धाम् ।

'तू पूर्ण आयुवाला है, तुम्हारे लिए जीवनकी लम्बी मर्यादा मैंने रख दी है।'

अर्थात् पूर्णायु पाकरही यहां रहना चाहिए, शुद्ध बनना चाहिए और श्रेष्ठतम कर्म करते हुए अभ्युदय तथा निश्रेयसकी प्राप्ति करनी चाहिए। प्रथम अध्यायमें दिये हुए प्रमुख उपदेशोंका सार यों है। इसमें अन्य उपदेश भी बहुतसे पाये जाते हैं। सब मिलाकर कुल १८९ उपदेश हैं। पुनरुक्त उपदेशोंको अलग करनेपर लगभग १५० अच्छे उपदेश पाये जाते हैं और यदि मननपूर्वक इन्हें कार्यरूपमें परिणत कर लें तो इहलोक एवं परलोक दोनों दृष्टिसे मानवोंका अच्छा कल्याण होगा इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

इस उपसंहारमें कुछ उपदेश लेकर उनमें विद्यमान सुसंगति दर्शानेका प्रयत्न किया है। शेष मंत्र योंही छोड दिये हैं। इसी प्रकार किन्हीं स्थानोंमें मंत्रके कुछ शब्द जानबूझकर हटा दिये हैं और अर्थ करते समय मतलब सुगमतासे ध्यानमें आजाये इसलिए कुछ पूर्वापर संबंध बतलानेके हेतुसे अधिक शब्द जोडकर अर्थ दिया गया है। यदि शब्दशः अर्थ जानना हो, तो मंत्रोंके अंकोंपरसे, पहले जो अर्थ दिया गया है वह पाठक देख सकते हैं। क्रमांकोंकी सहायतासे तुरन्त ध्यानमें आयेगा कि किस मंत्रमें ये मंत्रविभाग हैं। पाठक इन सूचनाओंको ध्यानमें रखकर इस विवेचनसे लाभ उठायें और अध्यायके आध्यात्मिक तात्पर्यकी ठीक समझ लें।

'दर्शपूर्ण-मास' नामक याज्ञिक विषयपर अब कुछ चर्चा करना उचित जान पडता है।

दर्शपूर्ण मास

यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रमा सोलह कलाओंसे युक्त है। ऐसा माना जाता है कि जीवात्माकी भी सोलह कलाएँ हैं। इस दृष्टिसे वैदिक साहित्यमें एकको दूसरेकी उपमा दी जाती है। जैसे प्रतिपदाके दिन चन्द्रमा बिलकुल छोटा दीख पडता है पर आगे बढता बढता वह पूर्ण सोलह कलाओंसे युक्त बन जाता है और पश्चात् धीरे धीरे कलाएँ घटने लगती है जिसके फलस्वरूप वह अदृश्य हो जाता है।

मानवकी आत्मा भी स्वयं 'अज' रहनेपर भी शरीरके साथ जन्मता है, पश्चात् उसका शरीर युवावस्था एवं बुढापा तै करता हुआ अंतमें विनष्ट होता है। अपनी आत्माकी सोलहों कलाओंका विकास होनेके लिए मनुष्यको यथेष्ट परिश्रम उठाना पडता है। सोलह कलाओंकी वृद्धिकी यह समानता चन्द्रमा एवं मानवी शरीरमें देखनेयोग्य है। इसी सादृश्यके कारण अध्यात्ममें प्रतीयमान वृद्धिका एक अखंड नियम दर्शानेके लिए वेदमें चन्द्रमाकी उपमा दी गयी है। मनुष्य पुनर्जन्म कैसे होता है? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए वेदमें कहा है कि 'चन्द्रमाके समान मानवका पुनर्जन्म होता है।' जिस प्रकार प्रत्येक मासमें चन्द्रमा जन्मता है, बढ़ता है और अदृश्य हो जाता है, वैसेही मानव भी जन्मता है, वृद्धिंगत होता है और मृत्युवश हो जाता है। मृत्युके उपरान्त चन्द्रमाकी पुनरुत्पत्तिके समानही मानवका पुनरुत्पादन होता है।

दर्शस पूर्णिमातक और पूर्णिमासे फिर दर्शतक चन्द्रमाकी जो वृद्धि तथा क्षीणता होती है, उससे मानवकी वृद्धि तथा क्षीणताका ज्ञान हो जाता है और यह दर्शानेके लिए 'दर्शपूर्ण मास' यागका प्रयोग निर्धारित किया गया है।

मानवी शरीरकी रचना देखकरही यज्ञके मंडपकी रूपरेखा खींच दी गयी है। जैसे मानचित्रमें देशके प्रान्तोंके चित्र दर्शाये जाते हैं और उसमें देशस्य पर्वत, नदी, ग्राम, प्रान्त, देखकर समझ लेना पडता है कि अपने देशमें प्रान्त, ग्राम, निदयां और पर्वत कहां कहां तथा कैसे कैसे हैं। जैसे कंठस्थ करनेके लिए मानचित्र तैयार नहीं किया जाता है पर देशके विभागोंकी जानकारी पानाही उसका उद्देश्य है, ठीक उसीप्रकार, यज्ञका मंडप, यज्ञके विभिन्न अग्नि तथा हवन-कुण्ड इत्यादि सभी इसलिए बनाये जाते हैं कि उनसे पता लग जाय मानवी देहमें विद्यमान आन्तरिक गूढ तत्त्व कैसे और कहां है एवं उनका परस्पर संबंध कैसे है। जो इस तत्त्वसे परिचित होगा वही यज्ञके सिद्धान्तकी जान सकेगा और जो यज्ञयागके इस आध्यात्मिक पहलुको नहीं पहचानेगा वह यज्ञके प्रमुख सिद्धान्तकी दक्तह पायेगा । इस संबंधमें अधिक विवेचन क्रमशः आगे किया जायेगा, परंतु यहांपर अत्यन्त संक्षेपमें तनिकसा यज्ञका आध्यात्मिक स्वरूप दर्शायेंगे । आगे पृष्ठ ४६ पर जो चित्र दिया गया है, उससे चतुर पाठकोंके ध्यानमें यह बात सुगमतया आयेगी । यहांपर यह कोष्ठक भी देखिए ---

| यज्ञके विभाग   | शरीरके अवयव                |
|----------------|----------------------------|
| यज्ञ-मंडप      | मानवी शरीर                 |
| मुख्य अग्नि    | आत्माग्नि                  |
| अन्य अग्नि     | पंचप्राणाग्नि, पंचाग्नि    |
| आहवनीयाग्नि    | <b>जा</b> ठर अग्नि         |
| गार्हपत्याग्नि | प्रजननेंद्रिय, प्रजननाग्नि |
| ऋत्विज         | इन्द्रियगण                 |
| शतक्रतु करना   | सौ वर्ष धर्माचरण करना      |

इस ऊपर दिये हुए कोष्ठकसे और चित्रपरसे यह बात विशद हो जायगी कि हममे कौनसे आध्यात्मिक तत्त्व अंत-निगुढ हैं एवं उनकी जानकारी करा देनेके लिए साधारणतया यज्ञमें कैसी



आयोजना की गयी है।

इस प्रथम अध्यायमें इससे अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले प्रत्येक अध्यायमें इसी यज्ञके संबंधमें विभिन्न विभाग आनेवाले है जैसे उनकी चर्चा उस अवसरपर की जायगी। यह तो उसकी केवल भूमिका मात्र है।

इस यज्ञके सिद्धान्तके परिचित होनेपर पाठकोंक ध्यानमें आयेगा कि क्योंकर इस अध्यायमें 'तू ऐसा है, इसलिए ऐसा कार्य तुझे करना चाहिए' इस तरह उपदेश दिया है। प्रथम मनुष्यके अंतर्गत शक्तियोंका परिचय करा देनेपर पश्चात् उससे विशिष्ट कार्य करनेके लिए कहना ठीक है, क्योंकि इससे अंतःशक्तियोंका ज्ञान हो जाता है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यही प्रमुख उद्देश्य है। देखिए न –

#### पवित्रं असि । दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वम् ।

'तू स्वयं पवित्रताका साधन है, इसलिए देवोंके कार्य करते समय तू पवित्र बन ।' तू पवित्र बन सकता है, तुझमें पवित्र हो जानेकी क्षमता है, इस कारण तू शुद्ध हो जा । इस सब वर्णनका प्रमुख आशय यही है कि साधन अपनी अध्यात्मशक्तियोंसे परिचित हों और उनके विकासार्थ वह अनुष्ठान कर सके । अध्यात्म-ज्ञान देनाही यहां प्रमुख उद्देश्य है । इसीलिए कहा है कि -

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति । (कठोप. २।१५)

'जिस पदका वर्णन सभी वेद करते हैं' वही पद सबकी अभीष्ट है, वही अध्यात्म है, सभी वेदवाक्योंका यही एक ध्येय है । जो यह जानता हो वही वेद समझ सकता है और यह न जाननेपर समझना चाहिए कि वह वेद जाननेमें अक्षम है। उसी प्रकार —

#### वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः (भ.गी. १५।१५)

'सभी वेदोंके द्वारा 'मै' ही ज्ञात होनेयोग्य हूं ।' यह स्पष्ट है कि समूचा वेद अपनी आत्मिक या अपने अन्दर विद्यमान शक्तियोंकाही वर्णन करता है क्योंकि प्रत्येक साधकको उपर्युक्त 'अहमेव (मैही)' शब्दोंसे सूचित अनुभूतिकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । इस तरह गीता एवं उपिनषद्में सुसंगति दीख पडती है और वेदमंत्र भी यही उपदेश करता है —

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् । (अ. १०।७।१७)

'जो मानवमें विद्यमान ब्रह्मको जानते हैं, वे परमेठीरूप प्रजापतिको जान लेते हैं।' इस अथर्ववेदके शब्दोंमे भी यही कहा है कि मानवमें अंतर्निगूढ ढंगकी जो सुप्त ब्रह्मशक्तियां हैं उन्हें ज्ञान लेना चाहिए और वेदमें उनका वर्णन उपर्युक्त ढंगसे किया है।

## अथ द्वितीयोऽघ्यायः।

## कृष्णोऽस्यासरेष्ट्रोऽग्रये त्वा जुष्टं पोक्षांमि वेदिरसि बहिये त्वा जुष्टां पोक्षांमि बहिरिस सुग्भ्यस्त्वा जुटं पोक्षांमि ॥ १॥

(३२) (आ-ख-रे-हः कृष्णः असि) स्वर्ग देनेवाले कर्म में सब प्रकारसे स्थिर रहनेवाला तू सबको अपनी ओर आकर्षित करनेवाला है (अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि) अग्निके लिए उपासक हुए तुझको में पवित्र करता हूँ। (वेदि असि) तू ज्ञानी अथवा यज्ञ स्थान है। (बर्हिंबे जुष्टं त्वा प्रोक्षामि) यज्ञके लिए सिद्ध हुए तुझे पवित्र करता हूं। (बर्हिंः) तू यज्ञ है, (सुग्भ्यः जुष्टं त्वा प्रोक्षामि) सुवाओंके लिए प्रीति करनेवाले तुझे में पवित्र करता हूँ।।।।।

'ख' नाम स्वर्गका है। 'ख' शब्दके दूसरे अर्थ ये हैं - सूर्य, आकाश, इन्द्रिय, सुख, कर्म, ज्ञान, ज्ञानी, नगर, क्षेत्र, शून्य (अनन्तका विन्ह) । यहां इसका अर्थ स्वर्ग अथवा सुख ह । 'र' का अर्थ 'प्रदान करना, देना' है। 'रा–दाने' इस धातुसे यह शब्द बना है। 'ख–र' का अर्थ होता है 'सुख देनेवाला कर्म ।' जिससे सुख होता है, ऐसा शुभ कर्म 'ख-र' नामसे वेदमें प्रसिद्ध है। 'आ-ख-र' पदोंका अर्थ है सुखसे प्राप्त होने तक जिनकी मर्यादा है, वैसे कर्म । 'आ' का अर्थ है मर्यादा । यहां उन कर्मोकी मर्यादा कही है कि जिनसे सबका सुख बढ़े, सबको सुख प्राप्त हो, उन कर्मोका नाम 'आ–ख–र' है। 'स्थ' का अर्थ है रहनेवाला । इसप्रकार 'आ-ख-रे-स्थः' का अर्थ हुआ कि जो कर्मकर्ता स्वर्ग प्राप्त करनेके अथवा सबका सुख बढानेके कर्मोकी मर्यादाम ही अपने आपको रखता हैं। इन शुभ कर्मोको मर्यादासे बाहर अपने आपको जाने नहीं देता । सदा शुभ कर्मही करता रहता है, और शुभ कर्मोकी मर्यादाके अन्दर रहकर नाना प्रकारके पुरुषार्थ करता है। यज्ञ ही शुभ कर्म है। यज्ञ कर्मोकी मर्यादामें रहकर सर्वदा यज्ञीय कर्म ही करता है, यह इसका तात्पर्य ह। इस तरहके सुखोत्पादक प्रशस्ततम कर्म करनेवाला 'कृष्ण' अर्थात् 'सबको अपनी ओर आकर्षित करनेवाला' होता है। प्रशस्ततम शुभ कर्ममें यह बल है कि वह सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यहां शुभ कर्म होता है, वहीं सब शुभ शक्तियां आकर्षित होती हैं।

'कृष्' धातुका अर्थ 'खींचना, हल चलाना, सेना संचालन करना, प्रभुत्व करना, समर्थ होना और प्राप्त करना' है। अर्थात् 'कृष्ण' का अर्थ '(१) अपनी और सबको खींचनेवाला, (२) भूमिको बीज बोने योग्य बनाने के लिए हल चलानेवाला, (३) सेनाका संचालन करनेवाला, (४) सब पर प्रभुत्व स्थापित करनेवाला' है। जो पूर्वोक्त प्रकार शुभ और प्रशंसनीय कर्म करता है, वह सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, सबको यथायोग्य मार्गसे चलाता और उन्नित की ओर ले जाता है, अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करता है।

जो उन्नत होनेकी इच्छा करता है, वह शुभ कर्म करे, सबका सुख बढानेवाला पुरुषार्थ करे और अपने सत्कर्मोसे सबकी अपनी ओर आकर्षित करे । यज्ञके अर्थ (१) देव पूजा, (२) संगति करण और (३) दान ये हैं । ये यहां संगत होते हैं । पूज्योंकी पूजा करे, सत्कार करने योग्यों का सत्कार करे, जनतामें संघटन करे और दानके योग्योंको दान देवे । ये शुभ कर्म करनेवाला अपनी धर्ममर्यादामें रह कर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है ।

'जष्' धातुका अर्थ है '(१) सन्तुष्ट होना, (२) अनुकूल होना, (३) प्रीति करना, (४) भक्ति करना, (५) रहना, (६) बैठना, (७) पसन्द करना और (८) उपासना करना इसलिए जुष्टका अर्थ होता है - सन्तुष्ट, अनुकूल, भक्ति करनेवाला, उपासक, सत्कार करनेवाला । अग्नेय जुष्टं का अर्थ यह है कि -'अग्निकी उपासनामें जिसे आनंद प्राप्त होता है, जो अग्नि उपासना करता है, अग्रिकी उपासनामें जो दत्त चित्त है। 'अग्रिमें यज्ञ किए जाते हैं, इन यज्ञ कमोंमें जो प्रेमसे दत्त चित्त रहता है, एक चित्तसे जो यज्ञ यागादि प्रशस्ततम कर्म करता है, उसे इन सत्कर्मोके करनेके पूर्व पवित्र बनना चाहिए । 'शरीरकी तथा कपडोंकी पवित्रता जलसे होती है। सत्यसे मनकी शुद्धता होती है, विद्या और तपसे आत्मा की पवित्रता होती हैं और ज्ञानसे बुद्धिकी पवितत्रा होती हं।' (मनु.५।१०९) इनमेंसे यहां जलसे होनेवाली पवितत्राका साधन बताया है । यह प्रथम साधन ह । यज्ञकी ओर प्रवृत्ति होते ही प्रथम जलसे अपनी शुद्धता करनी चाहिए । जिस तरह जलसे बाह्य शुद्धि होती है, उसी तरह आन्तरिक शुद्धि भी होती है और शरीरको पूर्णतया नीरोग बनानेमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार स्वयंको पवित्र करना ही प्रशस्ततम कर्म-यज्ञ करनेकी पूर्व तैयारी ह ।

'वेदि' का अर्थ है - 'विद्वान्, पंडित, ज्ञानी, यज्ञका स्थान जहां अग्रि सिद्ध करके हवन किया जाता है, मन्दिर या राज मन्दिरका मुख्य स्थान, सरस्वती, भूमि ।' हे कर्मकर्ता ! तू वेदि है अर्थात् ज्ञानवाला है और यज्ञका स्थान भी तू ही है । प्रशस्ततम कर्म ही यज्ञ है। इस यज्ञको ठीक तरहसे सिद्ध करनेके लिए पहिली आवश्यकता ज्ञानकी ह । उत्तम ज्ञान अर्थात् सत्कर्म करनेका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और स्वयं भी यज्ञरूप बनना चाहिए । त्यागभाव, दानका भाव और यज्ञका भाव अपने मनमें हो तो सुखपूर्वक यज्ञ हो सकता है । मनमें यदि यज्ञ न हो, तो बाहरका यज्ञ भी नहीं हो सकता । इसलिए यहां कहा है कि हे यज्ञकर्ता ! तूही 'वेदि' है । तेरे अन्दर ही सची वेदि है । तेरे अन्दरकी वेदि सिद्ध हो जाए, तो बाहरकी वेदि भी सिद्ध हो सकेगो । मानवमें दानका भाव जन्मसे है, इसलिए मानवही यज्ञ कर सकता है । पर संस्कारसे इसी दानभावको यज्ञमें परिणत कर देना चाहिए । इस तरह मानव जीवनकोही वे दिरूप बनाना चाहिए जब मनुष्य स्वयं 'वेदि' बनना है, तब उसका जीवन ही यज्ञ होता है। मानव इस तरह उन्नत होगा, तब वह स्वभावसेही प्रशस्ततम कर्म करेगा । मनुष्य ज्ञानी बने और जहां यज्ञही होते हैं, ऐसी वेदिरूपी यज्ञभूमि बने । यह भाव मनुष्यमें है, वह स्वभावसे प्रकट होवे ।

'ब्रहिस्' का अर्थ है – 'यज्ञ, समर्पण, अग्नि, प्रकाश, तेज, जल, जीवन, आकाश, कुश घास ।' यज्ञके लिए जो प्रेम रखता है, यज्ञके लिए जो आत्मसमर्पण करता है, उसका जीवन पवित्र होता है । यहां भी जलसे पवित्रता करनेका निर्देश है । प्रोक्षण जलसे होता है । जलसे शरीरकी पवित्रता होती दै । शरीर, वस्त्र, स्थान आदिकी पवित्रता करनेका निर्देश यहां पर है । यज्ञके लि समर्पित होते ही, स्थानशुद्धि, वस्त्रशुद्धि और शरीरशुद्धि करनाही चाहिए । यह शुद्धता होनेके पश्चात्ही यज्ञका प्रारंभ होना है । यज्ञके लिए सिद्ध हुए मानवकी पवित्रता होती है, यज्ञही इसकी पवित्रता करता है । यज्ञकी ओर प्रवृत्ति होतेही पवित्रता होना प्रारंभ हो जाता है । इस तरह यज्ञही पवित्रता करनेवाला है ।

'बहिं:' का अर्थ ऊपर दिया है। यज्ञ, समर्पण और कुश-घास ये इस पदके मुख्य अर्थ हैं। मानव स्वभावतः दानशील है। दानही यज्ञ है। अतः मानव यज्ञही है, ऐसा यहां कहा है। बहिं: के पूर्वोक्त अर्थ यहां लेनेसे इसके निम्न अर्थ होते है -

'तू यह है, तू समर्पण अर्थात् दान करनेके स्वभाववाला है, तू प्रकाश है, तू तेजस्वी है, तू जलके समान शान्ति देनेवाला है, तू कुशघासके समा न पवित्रता करनेवाला है।' मानव जन्मतः शुद्ध पवित्र और दानशील है, पर अपने प्रबल स्वाथोंके कारण वह राक्षस बन जाता है। इसलिए वेद यहां सूचना देता है कि मानव स्वभावतः पवित्र है। उसको इसका ख्याल रखना चाहिए। कुश घाससे सब रस छाने जाते हैं, अतः कुश घास पवित्रता करनेवाला है। इसी तरह मानव पवित्रता करनेवाला है। मानव स्वयं पवित्र है, और इस स्थानको पवित्र करनेवाला भी है, अर्थात इसके स्वभावमें स्वयं पवित्र बनने तथा अन्योंको पवित्र बनानेकी शक्ति है। मनुष्य अपने अन्दर इस शक्तिको बढाये। पर मनुष्य भूलसे अपनी इस शक्तिको न बढाता हुआ अन्य हीन भावोंको अपने अन्दर बढाता है। मनुष्य ऐसा न करे, यह सूचना यहां दी ह।

'सुच्' अथवा सुचा' चमसका नाम है, जिससे यझाग्निमें घी की आहुति डाली जाती है। अतः 'सुचा' यझका या समर्पणका सूचक शब्द है। सुचा हाथमें पकडकर घृतकी आहुति यझाग्निमें डालनेके कृत्यमें जिसका मन रमता है, उसे पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्र बनकर वह यझ करनेवाके योग्य बनता है, अर्थात् पवित्र बनकर वह यझ ही करता है।

इन छै वाक्योंमें तीन बार 'जुष्टं त्वा प्रोक्षामि' यह वाक्य आया है। 'यज्ञमें प्रेम रखनेवाले तेरी पवित्रता करता हूं,' यह वाक्य तीन बार यहां कहा गया है। पवित्र होकर यज्ञ करना और यज्ञसे पवित्र होना, ये दोनों भाव परस्पराश्रित हैं। मनुष्य यज्ञ करनेके लिए पवित्र बने और वही यज्ञ करते करते यज्ञसे भी पवित्र होता जाए। यही होता है।

सुख बढानेवाले सत्कर्म करनेके लिए, सब मनुष्योंको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिए अर्थात् यज्ञ करनेके लिए स्वयं अत्यन्त पवित्र बननेकी अत्यन्त आवश्यकता है। यही इसके तीनबार दुहरानेसे सिद्ध होता है। हे मनुष्य ! यदि तू यज्ञ करके अपनी उन्नति करना चाहता हैं, ता पहले तीन बार अपनी पवित्रता करो। संक्षेपसे यह आदेश यहां है।।१।।

'दिति' का अर्थ है 'दीनता, खण्डितता, विभक्तता, दुकडे टुकडे होनेकी स्थिति ।' पृथक् होना, विभक्त होना, परस्पर विरोध होनेका भाव इस पदमें है । यही दीनताका हेतु है । 'अ-दिति' का अर्थ है - 'अ-दीनता, अखण्डित रहना, अविभक्त होकर संघटित होकर रहना, संमिलित होना।' मानवोंके उत्कर्षके लिए अदिति अर्थात् अविभक्तता व संगठनकी आवश्यकता है । इसके बिना

# अदित्ये व्युन्देनमसि विष्णी स्तुप्तेऽस्यू णीम्प्रवसं त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेभ्यो भुवंपतये स्वार्ह्य भुवंनपतये स्वार्ही भूतानां पतिये स्वार्ही ॥ २ ॥

(३३) (अदित्यै व्युन्दनं असि) अखण्डितताके लिये तू जल सिंचन रूप है। (विष्णोः स्तुपः असि) व्यापक देवकी तू रचना विशेष है। (देवेभ्यः स्वासस्थां ऊर्णभ्रदसं त्वा स्तृणामि) देवोंके बैठनेके लिए उत्तम आसन बनानेके हेतु ऊन जैसे मृदुरूप तुझे मै फैलाता हूं। (भुवपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा) भूमिके पालनकर्ता, भुवनोंके पालनकर्ता और सब प्राणियोंके पालनकर्ताके लिए अपने सर्वस्वका समर्पण हो।।२।।

उन्नति अशक्य ह। 'दिति' से दैत्य बने, दैत्योंसे विश्वमें झगडे बढते गए, दूसरी तरफ 'अदिति' से आदित्य बने और उनसे विश्वमें प्रकाशका मार्ग खुल गया, यज्ञ बढे, संघटन बढा, और उन्नति हुई। यह बाते पुराणोमें दैत्यो और आदित्योंकी कथाओंसे प्रकट हो गई है। इसलिए 'दैत्य'का परिणाम और 'आदित्यों'का परिणाम बतानेकी आवश्यकता नहीं है। इस मंत्रमें 'अदिति' का वर्णन है। 'प्रकाश, संघटना, और एकता' का सूचक यह पद है। मानवोंकी अदीनता इससे यहां बताई है । मानव दीन न बनें । सब मानव अदीन हों अर्थात् उनमें संघटना होकर वे प्रकाशके मार्गसे चलें, उत्कर्षके मार्गसे चलें । इस (अदित्यै) अदीनताकी सिद्धिके लिए, हे मानव ! तू (व्युंदनं असि) जलसिंचन करनेवाला ह। एकताके लिए जलसिंचनकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है, मिट्टीके कण अलग-अलग रहते हैं, उस अवस्थामें उसका नाम धूली है, यह मृत्कणोंकी विभक्तावस्था है। थोडांसो वायु इस धूलको उनकी विभक्तताके कारण सहजहीमें उडा देता है और उससे धूल इधर उधर फेंक दी जाती है, जिससे कुछ भी प्रशंसनीय कार्य नहीं हो पाता । मिट्टीकी 'दिति' अवस्था बननेसे यह नाश हुआ । उसकी 'अदिति' अवस्था बनानेके लिए (व्युन्दनं) जलका सिंचन करनेसे वह धूल गीली हो जाती है, इससे वे मृत्कण संघटित हो जाते हैं, और उससे इँट, घडे, पात्र और मकान आदि बन जाते हैं। जलके सिंचन रूप संगठन होनेसेही ये कार्य बने। यह महत्त्व है, जलसिंचनका।

यहां यज्ञ करनेवाला मानव जल सिंचन करनेवाला, मिलान करनेवाला बनकर मानवसमाजकी अदीनता सिद्ध करता है। मानवमें सहजहीसे यह मिलान करनेकी प्रवृत्ति ह। वह यहां बताई है। बिगाड करनेका जो भाव मानवमें दीखता है, वह मानवके मनकी विकृति है। मानवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अदीनताकी वृद्धि करनेके लिए जल सिंचन करनेकी है। मानवोंकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे यह उसका स्वभाव धर्म बढ़े और मानवजातके उत्कर्षके लिए सहायक हो ।

विष्णुका अर्थ है 'व्यापक देव, जो देव सर्वत्र व्यापता है, वह विष्णु है।' 'स्तुप' का अर्थ है - 'संचय, संघात, शिखा स्तूप, रचना विशेषसे बनाया स्तंभ आदि (जैसे बौद्धोंके स्तूप होते हैं), ढेर बनाना, ऊंचा बनाना।' 'शिक्त, बल, सांधिक बल।' मानव देह सर्वव्यापक ईश्वरकी एक विशेष रचना है। विशेष रचना करके यह दीपस्तंभ जैसी विलक्षण शिक्तवाली यह देह बनाई है। इस मानवी देहको देखकर उस परमात्माके रचना कौशल्यका पता लगता है। हे यज्ञ करनेवाले मनुष्य! तू इस देहकी इस अपूर्वताको सदा स्मरणमें रख। तू क्षुद्र नहीं है, तेरे अन्दर बडी शिक्त है और तेरी यह मूर्ति परमात्माने विशेष कुशलतासे बनाई है। इसलिए यह जानकर इस जीवनका परम श्रेष्ठ सत्कर्ममें उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। असत्कर्ममें व्यर्थ खोनेके लिए यह शरीर नहीं है।

मनुष्यको अपने देहका महत्त्व प्रथम जानना चाहिए। इससे मनुष्य सदा सावधान रहेगा और अपनी हानि करनेवाले कुकमोंसे अपने आपको बचायेगा। सुख बढानेवाले सत्कर्म करने चाहिए, इनके लिए अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए, और इसके लिए अपने शरीरका महत्त्व जानना चाहिए।

देवोंके लिए मृदु आसन बनाना है, वहां सब देव आकर आनन्दसे बैठें। (सु-आस-स्यां) उत्तम आसन बनने योग्य स्थान बनाना है, जहां आनन्दसे देव बैठ सकें, उन्हें किसी तरहका कष्ट न हो। (ऊर्ण-भ्रदसं) ऊन जैसी भुलायम होती है, वैसा ही मुलायम आसन हो, जो उस पर बैठनेवालेको न चुमे। हे सत्कर्मकता! तेरा जीवनहीं ऐसा उत्तम देवोंके लिए सुखासनरूप बने और वह अपना जीवन ही देवोंके लिए तू फैला। जिसे देखकर देव आकर आनंदसे वहां बैठे और तेरा जीवन यज्ञ सफल हो। मानव जीवन एक आयुभर चलनेवाला यज्ञ है। इस यज्ञमें देवोंका निवास होना चाहिए। वास्तवमें मानवी शरीरमें आंखमें सूर्य, मनमें चन्द्र, प्राणस्थानमें वायु, हृदयमें इन्द्र ये देव अंशरूपसे आकर रह रहे हैं। पर इनका प्रभाव एवं देवत्व इस शरीरमें बढ़ना चाहिए। शरीरमें देवोंका साम्राज्य होना चाहिए। यद्यपि सब देवी शक्तियां बीजरूपसे यहां हैं, तो भी संपूर्ण जीवनमें दैवीभावका पूर्णतया प्रकट होना महाकठिन कार्य दीख पड़ता है। इसलिए अपने देहस्थानमें देवोंके लिए सुखदायक मृदु आसन बनाने चाहिए। इसमें अपने जीवनको देवी जीवनका सम्पूर्णभाव निहित है। जबतक कठोरता जीवनमें रहेगी, तबतक वहां देवोंका निवास नहीं होगा, अतः अपने जीवनको देवोंके निवास योग्य बनाना चाहिए। यह यज्ञकी तैय्यारी है। यह जीवन यज्ञकी ही तैय्यारी है।

यहांके शब्द समूह विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देखने योग्य है-(१) देवोंके लिए आसन स्थान, (२) देवोंके लिए सु-आसनस्थान (३) देवोंके लिए ऊर्णभ्रद सु-आसन स्थान । मंत्रके पदोंसे ये तीन अवस्थाये दृष्टिगोचर होती हैं । 'आसस्थ', 'आसनस्थ' और 'आसनस्थान' एक ही बात है। देव अपने अपने आसनों पर बैठे ही हैं। सूर्य नेत्र रूपी आसन पर बैठा है, चन्द्र मनरूपी आसन पर बैठा है, वायु प्राणरूपी आसन पर बैठा हुआ है, अश्विनी देव नासिकामें बैठे हुए हैं, इन्द्र हृदयमें बैठा हुआ है, दिशायें कानोंमें अपना आसन लगाकर बैठी हुई हैं। इसी तरह अन्यान्य सब देवता इस स्थान पर अपना अपना बिछाये बैठै हुए हैं । जैसे आसन उन्हें प्राप्त हुए हैं, वैसे ही आसनो पर वे बैठे हुए हैं। अतः प्रथम साधकको चाहिए कि वह इन आसनोंको सु-आसन बनाये । साधारण आसन उत्तम आसन बने । पश्चात् 'कर्णभ्रद स्वासन' जनके गद्देके समान उत्तम आसन बनें । मृदु आसन बनें, मृदु और सुंदर आसन बन । इन मृदु आसनोंको पाकर प्रत्येक देव वहां आनन्दसे बैठे और अन्त तक वहीं स्थिर रहे। यहां गद्दोंके आसनोंका वर्णन है, अतः आंख, नाक आदिमें भी गद्दे हों, ऐसी बात नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यही है कि ये सभी इन्द्रिये देवोंके लिए सुखदायक आसनरूप बनें और सभी देव वहां सुखसे रहें । यदि आसन कष्टप्रद हों तो उन आसनों पर कोई भी बैठना नहीं चाहेगा । ये देव इस मानव जीवनरूपी यज्ञमें आकर बैठे हुए हैं । इन्हें यह यज्ञ यहां सौ वर्षतक चलाना है । शत सांवत्सरिक सत्रमे इन देवोंको सौ वर्ष तक बैठकर इस यज्ञका कार्य करना है । अतः ये आसन ऐसे होने चाहिए कि इन आसनों पर बैठकर ये देव 900 वर्ष तक इस यज्ञको चला सकें । सूर्य जिसके यज्ञके बीचमें ही उठकर चला जाता है, वह अन्धा हो जाता है। इसी तरह अन्यान्य देवोंके चले जानेसे शरीरमें अन्यान्य

विकलतायें उत्पन्न हो जाती हैं। और उतने ही विघ्न इस यज्ञमें होते हैं, इसलिए यहां कहा है कि जो देव यहां आकर रह रहे हैं, उन्हें नरम और उत्तम आसन प्रदान करो। हे यज्ञ कर्ता! (त्वा स्तृणामि) तू ही इन देवोंका आसन बन और अपने जीवन रूप आसनकी अच्छी तरह खोल अथवा मैं आसनरूप तुझे फैला कर रखता हूं। ये देव यहां बैठे और शतसांवत्सरिक यज्ञ चलावें। बीचमें ही विघ्नके आ जानेसे यज्ञ अधूरा न रह जाए।

देव यहां मानवके जन्मके साथही आंकर बैठे हैं। मनुष्यको उन्हें बुलाना नहीं पडता, और नाही उन्हें आसन देना पडता है। वह तो वे देव स्वयंही ले लेते हैं। मनुष्यको इतनाही करना होता है कि वह इन देवोंके आसनरूप इन्द्रियोंको अधिकसे अधिक उत्तम, सुन्दर, नरम ओर सुखदायक बनाए। यही अनुष्ठान है। इसीका दूसरा नाम आत्मसुधार है। आत्मपवित्रता भी यही है। इससे पूर्व जो (प्रोक्षण) पवित्रता करनेका विधान है, उसीसे यह अनुष्ठान बनता है।

भुवपतिः - भूमिका पालनकर्ता है । यह राजा है जो सबका यथायोग्य पालन करता है । 'भुवनस्पतिः' वह है जो बनी हुई सब वस्तुओंका यथायोग्य पालन करता है। यह भी राज्य प्रबन्धहीका वर्णन है । 'भूत' का अर्थ है प्राणिमात्र । पर यहां उस शब्दका विशेष अर्थ मनुष्य है और सामान्यार्थ सब प्राणी हैं। इनका जो अच्छी तरह पालन करता है, वह भुवनपित कहलाता है। इस पालनमें पालन, संवर्धन और रक्षण आदि सबका अन्तर्भाव हो जाता है। राज्य व्यवस्थासे यह सब होना चाहिए । राज्य व्यवस्था ठीक तरहसे चलानेके लिए जनतासे करका लेना आवश्यकही है, अन्यथा राज्यव्यस्था नहीं चल सकती। इसलिए 'स्वाह' शब्दसे बताया है कि 'स्व+आ+हा' जो कुछ (स्व) अपने पास है, उसका (आ) पूर्णतासे (हा) त्याग करना, दान करना, अपना भाग राज्यप्रबन्धके लिए देना चाहिए । भूपति, भूतनपित और भूतिपतके लिए अपने लाभका भाग (स्व+आ+हा) देना । इससे राज्ययंत्रका बल बढता है और उत्तम राज्य प्रबन्धके कारण हर एक व्यक्ति उत्तम यज्ञ आदि सत्कर्म करके सुखसे, आनंदसे शान्तिसे रहता है। इस तरह व्यष्टि और समष्टिका कल्याण होता है।

यहां पति शब्दसे राज्य व्यवस्थाका प्रजापालन रूप कर्तव्य बताया है। यह उसका अत्यावश्यक कर्तव्य है। यह प्रथम उसके प्रबन्धसे होना चाहिए। उसके बदलेमें प्रजा अपने उत्पन्नका कुछ भाग राजाके लिए समर्पित करे। यह एक राष्ट्रीय यज्ञ है। (परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ गी. ३।११) परस्परकी संभावनासे श्रेय लाभ होनेका जो भाव गीतामें कहा है, वही यहां है। यहां

## अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितुश्च सम्मार्जिमे । नमो वेवेम्पः स्वधा पितृम्यंः सुयमे मे मूयास्तुम्— ॥७॥

(३८) हे (वाजजित् अग्ने) अन्न प्राप्त करानेवाले अग्ने ! (वाजं सरिष्यन्तं) अन्नके प्रति जानेवाले तथा (वाजजितं त्वा) अन्नको जीनतेवाले तेरा (सं मार्जिम) मैं शोधन करता हूं । (देवेभ्यः नमः) देवोंके लिए प्रणाम, (पितृभ्यः स्वधा) पितरोंके लिए हम अन्न देते हैं, (में सुयमें भूयास्तं) मेरे सहायक होईए ।।७।।

बिना भी घृतकी आहुतियां नहीं दी जा सकती । इस तरह इनकी सहायता यज्ञमें है ।

ये गौ और कडा अपने अपने स्थानमें सुस्थिर रहें । अव्यवस्थासे इधर उधर न जायें । 'विष्णु' (वेवेष्टि इति विष्णुः), जो सर्व व्यापक देव है, उसे विष्णु कहते हैं । 'यङ्गो वै विष्णुः' (श.ब्रा. ५१२।३१६, ऐ. ब्रा. ११२५, तां. ब्रा. १३१३१२, गो. ब्रा. ६१७) इस कथनके अनुसार यङ्ग भी विष्णु कहलाता है, क्योंकि यङ्ग भी सर्वत्र है । सर्वव्यापक ईश्वर इस स्थिर बैठी हुई गौ और जुहूकी सब आपत्तियोंसे सुरक्षा करे, क्योंकि इनकी सहायतासे यङ्ग होता है । इन सब यङ्ग साधनोंकी सुरक्षा हो । (यङ्गं पाहि) यङ्ग की अर्थात् इस यङ्गविधि की सुरक्षा हो, यह यङ्ग निर्विघ्न सिद्ध हो । (यङ्गपति पाहि) यङ्गके कर्ताकी रक्षा हो, यजमान सब प्रकारसे सुरक्षित होकर अपना यङ्ग कर्म करता रहे । (यङ्ग-न्यं पाहि) जो यङ्गको चलाते हैं, उन सबकी रक्षा हो, ये सब सुरक्षित हों और निर्भय होकर अपना यङ्ग चलावें । जिससे विश्वका भला हो, सबका कल्याण हो ।।६।।

अग्नि 'वाजजित्' है । 'वाजस्' का अर्थ है अन्न, बल, सामर्थ्य । अन्नको जीतनेवाला, प्राप्त करनेवाला, शन्नुओंका पराभव करके अन्न लानेवाला 'वाजजित्' कहलाता है । अग्नि अन्नके पास जानेवाला है और अन्नप्राप्तिमें होनेवाले प्रतिबंधको दूर करनेवाला है । अग्नि अन्नको सिद्ध करता है, परिपक्ष करता है, शन्नुका नाश करके अन्न लाता है । उस अग्निका मैं शोधन करता हूं । हाथ जोडकर मैं नमस्कार करता हूं । स्वच्छ स्थानमें स्थापन करके प्रणाम करता हूं । यहां शंका होती है कि अग्नि शन्नुका पराजय करके अन्नको किस तरह लाता है ? उत्तरमें कहा जा सकता है कि अग्नि स्थापन करके अन्नको किस तरह लाता है ? उत्तरमें कहा जा सकता है कि अग्नि स्थापन करके यज्ञमें उसकी सामुदायिक उपासना करते हं । इससे उपासकोंका सांधिक बल बढता है और वे शन्नुका पराभव करनेमें समर्थ होते हैं । जो यह शक्ति मानवोंके संघमें प्रकट होती है, वह अग्निकी सामुदायिक प्रार्थनासे प्राप्त हुई है, इसलिए यह सामर्थ्य

अग्निकाही मानना चाहिए। अग्निही इनका अग्रणी है, नेता है, प्रेरक है और उत्साहवर्धक है। अतः यह अग्निकाही कार्य है, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसे अग्नि आदि देवोंके लिए नमस्कार। 'नमः' शब्दके तीन अर्थ है – (१) नमन, (२) अन्न और (३) वज। यहां 'देवेभ्यः नमः' इस पदके लिए नमनका अर्थ लेना चाहिए। (पितृभ्यः स्वधा) पितरोंके लिए स्वधा। 'स्वधा' का अर्थ है। (१) अपनी धारकशित, (२) अपनी इच्छाशित, (३) अन्नका समर्पण, (४) अन्न, (५) अपना भाग, (६) श्राद्ध, (७) समर्पण। यहां पितरोंके लिए समर्पण अर्थ लिया है। जो पदार्थ पितरोंके जद्देश्यसे दिया जाता है, उसकी 'स्वधा' संज्ञा है। स्वधामें नमनका अर्थ भी निहित ह। देवों और पितरोंके लिए यहां श्रद्धाभित्तसे नमन करनेको कहा है। (मे सुयमे भूयास्तं) तुम दोनों मेरे सहायक हो जाओ। देवों और पितरोंसे मेरी सहायता हो। उनकी सहायतासे यह मेरा यज्ञ सफल हो, विघन दूर हों, और मैं निर्भय होकर इस यज्ञको पूर्ण कर सकूं।

यज्ञ करनेके लिए यज्ञके समीप घृत रखते हैं। यह घृत स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। घृत ऐसा शुद्ध और पवित्र होना चाहिए कि जो कहीं गिरा न हो, उसमें कोई पदार्थ गिरा न हो। घीकी पवित्रताके बारेमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। देवोंके उद्देश्यसे इस घीकी आहुतियां देनी होती हैं।

'विष्णु' का अर्थ 'यझ' है। पांव से इस यझभूमिका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अर्थात् यझभूमि को अपवित्र नहीं करना चाहिए। यझभूमिमें सावधानीसे बैठना चाहिए। सभामें जिस रीतिसे बैठा जाता है, उसी रीतिसे यझमें बैठना चाहिए। सभामें इस रीतिसे बैठना चाहिए कि उसके पांवसे किसीको क्लेश न पहुंचे। यहां सभामें बैठने की पद्धति बताई गई है।

अग्निकी छाया (वसुमती) घन देनेवाली, सौभाग्य और यश देनेवाली है। यहां 'छाया' का अर्थ आश्रय और समीपवर्तीस्थान है। जहां तक अग्निका प्रभाव पहुंचता है, यहां तक का स्थान —अस्केन्नम् वेवेभ्य आज्युष्ठं संनियासे माईवाणा विष्णो मा त्वार्वकिमियं वर्तुमतीमग्ने ते ह्यायामुपेस्थेषं विष्णो स्थानेमसीत इन्द्री वीर्यमकृणोदृष्विऽष्वर आस्थाते ॥ ८॥ अग्ने वेहींन्नं वेर्दृत्युमर्वतां त्वां द्यावापृथिवी अव त्वं द्यावापृथिवी स्विष्टकृहेवेभ्य इन्द्र आज्येन हविषा मृत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः ॥९॥

(३९) (अद्य देवेभ्यः) आज देवोंको अर्पण करनेके लिए (अस्कन्नं आज्यं सं भ्रियासं) न गिरा हुआ घी मैं लाया हूं । हे (विष्णो) यज्ञ पुरुष ! (अधिणा त्वा मा अवक्रमिषं) पांयसे मै तेरे ऊपर आक्रमण नहीं करुंगा । हे (अग्ने) अग्न ! (ते वसुमतीं छायां) तेरे घन देनेवाले आश्रयमें (उपस्थेषं) मैं रहूं । (विष्णोः स्थानं असि) तू यज्ञका स्थान है । (इतः) इस स्थानसे (इन्द्रः वीर्यं अकृणोत्) इन्द्रने पराक्रम किया, (अध्वरः ऊर्ध्यः अस्थात्) इससे हिंसारहित कर्म बहुतही श्रेष्ठ हुआ ।।८।।

(४०) हे (अग्ने) अग्ने ! (होत्रं देः) इस हवनतत्त्वको जान, (दूत्यं देः) दूत कर्म के तत्त्वको जान, (द्यावा पृथिवी त्वां अवतां) द्यु और भूमि तेरा पालन करे, (त्वं द्यावा पृथिवी अव) तू द्युलोक और पृथिवी लोककी रक्षा कर । (इन्द्रः हविषा आज्येन) इन्द्र हविरूप धृतसे (देवेभ्यः स्विष्टकृत् भूत्) देवोंके लिए उत्तम यज्ञ करनेवाला हो (स्वाहा)

यही हमारा अर्पण है । (ज्योतिषा ज्योतिः सं) तेजसे तेज मिलकर बढे ।।९।।

अग्निकी छाया समझना चाहिये । अग्नि के पास बैठकर नाना देवताओं के उद्देश्यसे घी की आहुतियां दी जाती हैं । अतः इस मंत्रसे अग्निके समीप बैठने की सूचना मिलती है । अग्निके पास यज्ञ करनेके लिए बैठना घन देनेवाला है । जो यज्ञ करता है, उसकी सहायता अन्य लोग करते हैं । जहां विश्व हितकारी यज्ञ होता है, वहां चारों ओरसे घन आने लगता है । विश्वहितकारी शुद्ध भावनाने जो यज्ञ होगा, जिसमें छल कपट न होगा, वहीं धन आएगा इसीलिए यज्ञाग्निके समीपका स्थान घन देनेवाला कहा ह ।

पूर्वोक्त रीतिसे यहां यज्ञ होगा, वह स्थान विष्णुका ही है, यज्ञ ही विष्णु है । यज्ञका स्थान ही ईश्वरका स्थान है, वह विश्वहितकारी कर्मका स्थान है। वह सब प्रकारसे पवित्र स्थान है।

इस यज्ञके स्थानसे इन्द्र ने बड़े पराक्रम किए। इस यज्ञकी रक्षाके लिए और यज्ञका प्रभाव बढ़ानेके लिए इन्द्रने वड़े पराक्रम किए। इन पराक्रमोंसे यज्ञकी महिमा बढ़ी और यह श्रेष्ठतम कर्म सिद्ध हुआ। जिससे विश्वका भला होता है, सबको सुख पहुंचता है, वह श्रेष्ठ कर्म है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।।८।।

अग्निदेव 'होता' है। मनुष्य हवनीय पदार्थ अग्निमें डालते हैं। आगेका कार्य अग्नि स्वयं करता है, इसलिए सद्या हवन कर्ता अग्नि ही है। जिस तरह मनुष्य पेटमें अत्र डालता है, परन्तु पालन का कार्य 'जाठर अग्नि' करती है, मनुष्य अन्नका पालन नहीं कर सकता । उसी तरह यहां भी समझना चाहिए । इसिलए कहा है कि (अग्ने ! होत्रं वेः) हे अग्ने ! हवन कार्य जिस तरह करना होता है, उसे तू अच्छी तरह जानता है । तथा तू ही (दूत्यं वेः) सब देवी शिक्तयोंको लाता और उनके पास तक हविर्भाग पहुंचाता है । मनुष्य अपने शरीरमेंही देखे, जाठराग्नि अन्नका पाचन करती है, और अन्नरसके सत्त्व अंशको सब अवयवोंतक पहुंचाता है । मनुष्य केवल अन्नको पेटमें ही डालनेकाही अधिकारी है, आगेका कार्य अग्निही करता है । पाचनाग्नि यदि अनुकूल न हो तो पेटमें अन्न डालने मान्नसे कुछ फायदा होनेवाला नही है । अतः हवन करना और सत्त्वांशको यथायोग्य देवताओं तक पहुंचाना अग्निका ही कार्य है । इस तरह ऋतुसंधिमें उत्पन्न होनेवाले रोगोंके वायु शुद्धि द्वारा दूर करनेका कार्य अग्नि ही कर सकता है । यह सब अग्नि करना जानता है और करता भी है । मनुष्यका कार्य केवल हिवको इकट्ठा करना और विधिपूर्वक अग्निको सुपुर्द करना मान्न ह ।

इस मंत्रका द्वितीयभाग यह है कि 'द्यावापृथिवी अग्रिकी रक्षा करें और अग्नि द्यावापृथिवीकी रक्षा करे।' यह परस्पर रक्षा करनेका उद्देश्य यज्ञका मूल है। परस्परका पालन और रक्षणही यज्ञ है। भगवद्गीतामें कहा है कि – 'यज्ञसे मनुष्य देवोंका सत्कार करें और देव मानवोंकी रक्षा करें। इस तरह परस्पर सहायता करते हुए दोनों उन्नत हों' (भ. गी. ३।११)। यही बात इस मंत्रभागमें कही

# मधीवमिन्त्रं इन्द्रियं दंधात्वसमान् रायो मधवानः सचन्ताम् । अस्मार्कथं सन्त्वाशिषंः सत्या नः सन्त्वाशिषुं उर्पष्ट्रता पृथिवी मातोषु मां पृथिवी माता ह्वयतामुग्निराग्नीभ्रात्स्वाहाँ ॥ १०॥

(४९) (इन्द्रः) प्रभु (मिय) मुझमें (इदं इन्द्रियं दधातु) यह इन्द्रियशिक्त स्थिर रखे । (रायः मघवानः अस्मात् सचन्तां) सब धन हम धनवानोंके पास प्राप्त हों । (अस्माकं आशिषः सत्याः सन्तु) हमारे सब अभीष्ट सिद्ध हों । (न आशिषः सत्याः सन्तु) हमारे आशीर्वाद सत्य हों, (स्वाहा) इसिलए आत्मसमर्पण करते हैं, (माता पृथिवी उपह्ता) मैंने मातृभूमिकी उपासना की है । (पृथिवी माता मां उपह्रयतां) वह मातृभूमि मुझे अनुमित देवे कि (अग्नीग्रात् अग्निः) मैं अग्नि प्रदीप्त करनेवाला होनेके कारण प्रदीप्त अग्निवाला होकर (अन्नका भक्षण करता हूं) ।।१०।।

है। द्युलोकसे पृथ्वी तक 'अग्नि-विद्युत्-सूर्य' ये अग्निके रूप हैं। लोक और अग्नि ये यहां परस्पर उपकारक हैं। परस्पर उपकार करनाही यज्ञ है और मानवकी उन्नति इसी यज्ञसे होती है।

इस मंत्रके तृतीयभागमें कहा है कि - 'इन्द्र हिविष्यके द्वारा देवोंका अभीष्ट करे । अर्थात् धृत आदिके समर्पणसे द्वारा देवोंको प्रसन्न करे । पृथ्वी, आप, वायु, औषधि आदि देव धृतके हवनसे प्रसन्न होते हैं । पृथ्वीमें धान्य आदि बोनेके समय धृतका हवन करते हैं । इससे भृशुद्धि होती है और उत्तम धान्यकी उत्पत्ति होती है । धृतके हवनसे वायुके अन्दरके रोगबीज नष्ट हो जाते हैं । इसी तरह वायुको प्रसन्न करनेका मार्ग जानना चाहिए । अन्यान्य देवोंको प्रसन्न करनेके बारेमें भी जानना चाहिए । प्रभुनेही अपने विशाल विश्व प्रबन्धसे यह सब किया है । मनुष्य यह विश्वव्यापक प्रबन्ध देखे और इन नियमोंको जाने और तदनुसार आचरण करके अपनी उन्नति करे । यज्ञका तत्त्व 'उत्तम इष्ट करनेवाला बनना' ही है । परस्पर (सु-इष्ट-कृत्) उत्तम इष्ट करनेवाला मनुष्य बने । यज्ञका यह तत्त्व हरएक मनुष्य अपने मनमें सदा स्थिर रखे ।

उत्तम रीतिसे अपनी वस्तुको सबकी भलाईके लिए समर्पण करनेका नामही यज्ञ है। यह समर्पण सबका कल्याण करनेके लिएही होना चाहिए। केवल समर्पणसेही यज्ञ नहीं हो सकता, वह समर्पण सबकी भलाई करनेवाला होना चाहिए। तभी वह यज्ञ कहलाएगा। यही यज्ञका मौलिक सूत्र है।

(ज्योतिषा ज्योतिः सं) तेजसे तेज मिले और अधिक ज्योति फैले। यह भी यज्ञही है। एक दीपकसे दूसरा दीपक पदीप्त होता है। गुरुसे शिष्यका ज्ञानदीप जलाया जाता ह। विश्वमें सबका कल्याण एकके तेजसे दूसरेके तेजकी वृद्धि होनेसे होगा। यज्ञका हेतु यही है कि इससे सब तेजोंका संगठन होवे और सबकी तेजस्विता बढे ।।९।।

यज्ञ करनेवालेको चाहिए कि वह मातृभूमिकी उपासना करे। मातृभूमिके लिए यज्ञ करनेके लिए सदा तैयार रहे। इस तरह मातृभूमिके लिए आत्म-बलिदान करनेवाले मेरे लिए मातृभूमि आवश्यक पदार्थोंका उपभोग करनेकी अनुमति देवे। आवश्यक उपभोग भोगनेकी अनुमति मातृभूमि मुझे देवे।

हर एक मनुष्य सबसे प्रथम मातृभूमिक लिए यज्ञ करे । स्वयंको समर्पित करके भी मनुष्य मातृभूमि की सेवा करे । इस तरह मातृभूमि की प्राणपत्रसे सेवा करनेवाले को मातृभूमि आज्ञा देती है कि वह अपने लिए आवश्यक भोग लेवे । जो मातृभूमिका सेवक नहीं है, उसे भोग भोगनेका कोई अधिकार नहीं है । मातृभूमि की सेवा एक महान् यज्ञ है, इस यज्ञको करनेवाले ही अपने लिए भोग भोग सकते हैं । मातृभूमिकी सेवारूप यज्ञ करनेसे यज्ञशेष का भक्षण करनेका अधिकार प्राप्त होता है; जो यज्ञ नहीं करता, उसे यज्ञशेष भी प्राप्त नहीं होता । यज्ञ न करते हुए भोग भोगना पाप है ।

भातृभूमिके लिए जो आत्मार्पण करके यज्ञ किया जाता है, उसमें अग्रिको प्रदीप्त करनेवाला ही यज्ञ करता है। जो राष्ट्राग्नि को प्रदीप्त करता है, वह स्वयं अग्नि के समान तेजस्वी होता है। स्वयं अग्नि होकर ही अन्नका सेवन किया जाता है। जिसका अग्नि प्रज्वलित नहीं हुआ, वह अन्न सेवन करेगा, तो अच्छी तरह उस अन्नका पाचन नहीं होगा।

इसलिए अन्नसेवन करनेके लिए प्रथम अपनी जाठर अग्नि प्रदीप्त करनी चाहिए। जाठराग्नि प्रदीप्त होनेके पूर्व भोजन करना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हवनकुंडमें अग्नि प्रदीप्त होनेके बाद ही. उसमें हिव दी जाती है, उसी तरह जाठराग्निके प्रदीप्त होने पर ही अन्नका सेवन करना चाहिए।

# उपहूतो द्यौष्पितोष् मां द्यौष्पिता ह्वंयतामुग्निराग्नीभ्रात्स्वाहाँ । देवस्यं त्या स<u>वितुः</u> पं<u>स</u>वे ऽश्विनी<u>र्बोह</u>्यां पृष्णो हस्तम्याम् । प्रतिगृह्णाम्यु ग्रोप्ट्वास्येन प्राक्षामि ॥ ११ ॥

(४२) (द्यौः पिता उपहृतः) द्युलोक के पालन कर्ता की उपासना मैंने की है, (द्यौः पिता मां उपहृयतां) अतः द्युलोक का पालक प्रभु मुझे अत्र भक्षण की अनुमित देवे । (अग्निग्नात अग्निः प्राश्नामि) अग्नि के प्रज्वलन के कर्म से मैं अग्नि के सदृश होकर इस अन्न का भक्षण करता हूं । (स्वाहा) यह उत्तम आहूतिरूप होवे । (सिवतुः देवस्य प्रसवे) सबके उत्पन्न कर्ता प्रभु की प्रेरणासे (अश्विनोः बाह्भ्यां) अश्विनीकुमारों की बाहुओं की सहायतासे तथा (पूष्णः हस्ताभ्यां) पूषा के दोनों हाथों की सहायतासे (त्वा प्रति गृह्मामि) इस यज्ञशेष अन्न को में ग्रहण करता हूं । (अग्नेः आस्येन त्वा प्रशनामि) अग्निके मुखसे तुझे (तेरे अन्नभागका) मैं भक्षण करता हूं । 1991।

जो अन्न सेवनीय है, उसका हवन होकर उसमें से जो शेष बच जाता है, वही यज्ञशेष है । यज्ञशेष अन्नही सेवनीय ह । यज्ञमेंसे बचा हुआ अन्नही पुण्य अन्न है ।

मातृभूमिकी सेवा के लिए मातृभूमिक उद्देश्यसे जो जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञमें आत्मसर्पण करनेके पश्चात् जो बचे वही सेवन करने योग्य है, और उसका भी सेवन जाठराग्निके प्रदीप्त होनेकी अवस्थामेंही करना चाहिए।

यही सचा आत्मसमर्पण है और यही सचा यज्ञ है, और यही सची आहुति है ।।१०।।

तेजस्वी चुलोक का प्रतिपालक ईश्वर है, उसकी उपासना मैंने की है। उस मेरी उपासनासे सन्तुष्ट होकर वह चुलोक का पालन प्रभु इस यज्ञशेष को भक्षण करनेकी आज्ञा या अनुमति देवे। उनकी अनुकूलता से मैं इस अन्न का भक्षण करूगा। मातृभूमिक उपासक का यज्ञशेष भक्षण करनेका अधिकार है, परन्तु उसके लिए भी विश्वपालक प्रभु की अनुमति और अनुकूलता चाहिए। अग्नि को प्रज्वलित करनेका कार्य मैंने किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरी अग्नि-जाठराग्नि भी प्रज्वलित हो गई है। जाठराग्नि के प्रदीप्त होने पर ही मैं यह यज्ञशेष अन्न भक्षण कर रहा हूं। मेरा यह यज्ञशेष भक्षण इन देवोंकी कृपासे उत्तम आहुति रूप होकर मेरी उन्नति करनेवाला बने।

सब विश्वके प्रसविता अर्थात् जन्म देनेवाले ईश्वर को 'सविता देव' कहते हैं। विश्व स्रष्टा और विश्व नियामक प्रभुकी विशेष प्रेरणासे यह यज्ञ मैने किया और उसका शेष यह अन्न भाग है, जिसका भक्षण इस समय मैं करना चाहता हूं। मेरी बाहों में वही शक्ति है कि जो शक्ति अश्विनीकुमारोंकी बाहोंमें है। यह शक्ति रोग बीज दूर करनेवाली है। मेरे हाथों में पूषा देवता की पोषक सामर्थ्य ह । मेरे ये हाथ इन दोनों बलोंसे युक्त है । इनमें मैं इस यज्ञशेष अन्नको स्वीकार करता हूं अथवा उठाता हूं । इस कारण यह अन्न अब रोगबीज रहित तथा पोषण करनेवाला हूआ है । अतः नीरोगता और पृष्टि देनेवाले इस अन्नको मैं लेता हूं । शरीर में रोगबीजों को नष्ट करनेकी शक्ति चाहिए ।

और अग्नि के मुखसे अन्न को खाता हूं। जिस तरह जठर में अग्नि है, उसी तरह मुखमें भी अग्नि है। इस अग्नि का रूप मुखमें 'लालारस' है।जब जाठराग्नि अच्छी तरह प्रदीप्त होती ह, उस समय उत्तम उत्तम अन्न के सन्मुख आने से मुख में लार-आग्नेय रस-स्वयं उत्पन्न हो जाती है। यह लार जब अन्न के साथ मिलकर पेट में जाती है, तभी अन्न का पाचन होता है। यदि यह रस मूंह में न हो, तो केवळ जठर रस से ही अन्न का पाचन नहीं होता। इसलिए अग्निमुखसे ही अन्न भक्षण करना चाहिए, यह महत्त्वपूण आदेश यहां है, वह अत्यन्त मननीय है। 1991।

सविता देव सब विश्वका प्रसविता है। इसीका नाम ज्ञान का स्वामी ब्रह्मा है। ब्रह्मा सृष्टिका निर्माता है। वही सबको यथावत् जाननेवाला है। जो भी यज्ञ किया जाता है, वह इसी की सन्तुष्टि के लिए किया जाता है। यज्ञ नाम भी इसी के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात् सविता, देव, बृहस्पति, ब्रह्मा, यज्ञ ये नाम इस एक ही देवता के हैं। यही सबके द्वारा यजनीय अथवा पूजनीय देव है। यह देव यज्ञ की, यजमान की और मेरी उत्तम रक्षा करे, इस रक्षासे सुरक्षित होकर यजमान यज्ञ करते जाएं और यज्ञ से यजमान की उन्नति होती रहे तथा यज्ञ से सब विश्वका कल्याण होता रहे। 1921।

मन बड़ा वेगवान् है, वह मन धृतका सेवन करे । अन्नमें धृत तेजका भाग है । उसका सेवन करनेसे मन तेजस्वी बनता है । गुन्धुर्वस्त्वां विश्वावंसुः परिद्धातु विश्वस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिधिरस्याग्निरिड ईक्रितेः। इन्द्रंस्य बाहुरंसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्ये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितेः। मित्रावर्रणौ त्वोत्तरुतः परिधत्तां धुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्टये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितैः॥ ३॥

(३४) (विश्वस्य अरिब्ट्यै) विश्वका विनास न हो इसलिए (यज्ञ करना है) । (ईंडे अग्निः ईंडितः) वाणीकी पवित्रताके लिए अग्निकी प्रशंसा की है । (यजमानस्य परिधिः असि) यज्ञ करनेवालाकी सुरक्षा है । (विश्वावसुः गंधर्वः) सबको बसानेवाला गंधर्व (त्वा) तुझे (परि दधातु) चारों ओरसे धारण करे । (विश्वस्य अ-रिष्ट्यै) विश्वको सुरक्षित रखनेके लिए (ईंडे अग्निः ईंडितः) यज्ञमें अग्निकी स्तुति की गई है । (यजमानस्य परिधिः असि) तू यजमानका संरक्षक है । तथा (इन्द्रस्य दक्षिण बाहुः असि) इन्द्रकी दाहिनी भुजा है । (विश्वस्य अरिष्ट्यै) विश्वको सुरक्षित रखने के लिये (ईंडे अग्निः ईंडितः) यज्ञमें अग्निकी स्तुति की गई है । (यजमानस्य परिधिः असि) तू यजमानका संरक्षक है । (मित्रावरुणौ धुवेण धर्मणा) मित्र और वरुण अपने अपने स्थिर धर्मके द्वारा (त्वा उत्तरतः परि धत्तां) तेरी उद्यतर साधनसे रक्षा करे ।।3।।

'पतिके लिए स्व-- समर्पण' अर्थात् जो पालन करता है, उसके लिए स्वकीय स्वत्वका समर्पण करता है। पालनके कार्यके लिए यह समर्पण है। जो पालन न करेगा, वह भी गिरेगा और जो पालनका लाभ उठाता हुआ भी उसके लिए कुछ समर्पण नहीं करेगा, वह भी गिरेगा ।।२।।

इस मंत्रमें मुख्यभाग 'विश्वस्य अ-रिष्ट्यै' यह है। विश्वका-सबका विनाश न हो, सबकी सुरक्षा हो, इसलिए यह सब यज्ञका प्रक्रिया करनी है। विश्वशान्ति, विश्वका उत्कर्ष अर्थात् सबका भला होनेके लिएही सब वैदिक यज्ञकी प्रक्रिया है। यज्ञका मुख्य हेतु यहां स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है। यह मंत्रभाग यहां तीन बार आया है। यह त्रिबार अभ्यास यहां इसलिए किया है कि यज्ञका यह हेतु धार्मिकोंके मनमें स्थिर हो जाए। 'विश्वस्य अरिष्टिः' सबका भला करनाही यज्ञका साध्य है।

'इड्' पदके अर्थ ये हैं – आहुति समर्पण, वाणी, प्रार्थना, अन्न, भूमि, जल, वर्षा, जनता, प्रजा, भिक्त, भिक्तिका विषय, उपास्य, देवता, जीवनीय रस, स्वर्ग । इस प्रकार ईडे का अर्थ होता है – सब लोगोंके हितके लिए, सबके जीवनके लिए, सबको अन्न प्राप्त होनेके लिए, वाणीथी पवित्रताके लिए, भूमिके लिए, अर्थात् इतनी बातोंकी सिद्धिके लिए अग्निकी स्तुति की जाती है । अग्नि देवताके स्तोन्नोंमें कौन कौनसे विषय हैं, इसका पता यहां लगता है । अग्निमंन्नोंमें ये विषय हैं । अग्निमंन्नोंसे ये विषय जानने चाहिए ।

अग्नि यज्ञके लिए सिद्ध की जाती है और अग्निके स्तोत्र पढकर आहुतियां डाली जाती हैं। इससे यज्ञ होता ह। पर आहुतिवाला यह यज्ञ एक प्रतीकमात्र है । यज्ञका वास्तविक उद्देश्य (विश्वस्य अरिष्टिः) 'सबका अविनाश, सबका भलाई' है । सब मानवोंका हित अर्थात् उनके लिए स्थान, अत्र, पान, आरोग्य, पवित्र भाषण, उच्च उपासना, श्रेष्ठ जीवन आदिकी प्राप्ति होकर सबको प्रस आनन्द मिले, यह यज्ञका हेतु है। अग्नि देवकी स्तुतिके मंत्रोंमें ये विविध विषय हैं, इसलिए यज्ञमें ये पढे जाते हं ।

इन्द्र नाम आत्माका है। आत्माही सब शक्तिका केन्द्र है। इन्द्र शक्तिका देवता है। इन्द्रका कार्य (इन् + द्र) शत्रुका नाश करना है। इन्द्र सब शत्रुओंको परास्त करता ह। यज्ञ करनेवाला मनुष्य इन्द्रकी दाहिनी भुजा है। दाहिना हाथ बायें हाथकी अपेक्षा अधिक कुशलताके साथ कर्म करनेवाला होता है। जो मनुष्य यज्ञ करता है, वह सबसे श्रेष्ठ कर्म करता है, जिससे सबकी सुरक्षा होती है, सबका उत्कर्ष होता है। भू, भुवन और भूतोंका पालन होता है। जिस कर्मसे यह सब होता है, सबका कल्याण होता है, उस श्रेष्ठतम कर्मको करनेवाला इन्द्रका दाहिना हाथ होता ह। यज्ञ करनेवाला सचमुच श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ होता जाता ह।

'विश्वा-वसुः' (विश्वस्मिन् सर्वस्मिन् प्रदेशे वसतीति विश्वा वसुः) सब विश्वमें व्यापनेवाला (गं-धर्वः गति धारक) गतिका प्रेरक जो परमेश्वर है, वह तेरे चारों ओर है, वह चारों ओरसे तेरी रक्षा करे । परमेश्वर सर्वत्र बसता है, इसलिए वहीं यज्ञकर्ताका उत्तम रक्षक होता है । सब स्थानसे प्राप्त होनेवाले भय वहीं सब ओरसे दूर कर सकता है । अन्य रक्षक तो एक प्रदेशसे रक्षा कर सकते हैं । पर जो 'विश्वा-वसु' है, वह सब प्रदेशोंमें रहनेके कारण सब ओरसे रक्षा कर सकता है ।' 'गं-

# बीतिहोत्रं त्वा कवे युमन्तुरं समिधीमहि । अग्ने बृहन्तंमध्येरे ॥ ४ ॥

(३५) हे (कवे अग्रे) ज्ञानी अग्रे ! (वीतिहोत्रं द्युमन्तं बृहन्तं त्वा) समृद्धिके लिए यजन करनेवाले, तेजस्वी और बडे तुझको हम इस (अध्वरे) हिंसारहित कर्ममें (सिमधीमिहि) प्रज्वलित करते हैं ।।४।।

धर्व' वह है, जो (गं) गतिका (धर्वः) धारण करता है। जिसके आधीन सब गति होती, वही सबकी रक्षा कर सकता है। यज्ञ करनेवाला सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, इसके प्रयत्नसे (विश्वस्य अरिष्टिः) विश्वका उत्कर्ष होना है। इसलिए इस यज्ञ कर्ता की सब ओरसे सुरक्षा होनी आवश्यक है। अतः यज्ञ कार्य इस तरह स्वयं 'विश्वव्यापक गतिमान् देव' करता है।

'मित्रावरुणी' ये दो देव हैं। मित्र सूर्य है और वरुण चन्द्र। अथवा मित्र-वरुण 'वायु-आदित्य' भी हैं। वरुण बलतत्त्वका स्वामी है और सूर्य, आदित्य या मित्र अग्नितत्त्व का स्वामी ह । गर्मी-सर्दीका यह दुन्दु है। सब विश्वको 'अग्निषोमीय' कहते हैं, क्योंकि इस दुन्दु पर ही इस विश्वकी स्थिति है। मित्रावरुणौ, सूर्याचन्द्रमासौ, अग्रीषोमी, जलादित्यो, रियप्राण आदि सब पद इस दुन्द्रके वाचक हं। धन और ऋण शक्ति ही इस विश्वमें कार्य कर रही है। इस तरह सब विश्वके ये आधाररूप दोनों देव उद्यतर साधनोंसे यज्ञ कर्ताकी रक्षा करें। सब ओरसे ही रक्षा करें, यह आशय यहां है। 'उत्-तर-तः' शब्दका आशय यह है कि उद्यर साधनसे, उत्कृष्टसाधनसे चारों ओरसे घेर । 'परि घत्तां' क्रिया 'सब ओरसे घेरने' सब ओरसे रक्षा करनेका भाव बता रही है । इसलिए यहांका 'उत्-तर-तः' पद 'उत्कृष्टतर साधनसे, श्रेष्ठतर साधनसे' यह भाव बनाता है। नहीं तो यहां इस पदका भाव केवल 'उत्तरदिशा' ही माना जाए, तो 'चारों ओरसे घेरने' का भाव नहीं हो सकता। अतः 'उत्तरतः परिधा' का अर्थ 'उत्तम साधनोंसे चारों ओरसे रक्षा करना ही है।'

यज्ञकर्ता सबकी भलाई (विश्वस्य अरिष्टिः) करता है इसलिए उसकी रक्षा चारों ओरसे तथा उत्तम साध्नोंसे होना उचित ही है। यही भाव आगेके मंत्रभागमें है -

यज्ञकर्ता का (परि-धिः) चारों ओर से धारण अथवा उसकी सुरक्षा होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि इस यज्ञकर्ता के यज्ञरूप कर्म से 'भू, भुवन और भूतों' की भलाई होनी है, सबका हित होना है, इस जगत् को स्वर्गधाम बनाना है, अतः जो यज्ञ करता है, वह सब तरहसे सुरक्षित होना चाहिए। किसी भी स्थानसे उसे भय नहीं होना चाहिए। वह निर्भय होकर अपना यज्ञ निर्विच्नता के साथ परिपूर्ण कर सके, ऐसी स्थित उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। निश्चित होकर यज्ञकर्ता अपना काम करे। यज्ञ करने के लिए निर्भय होना अत्यन्त आवश्यक है। रामलक्ष्मणने विश्वामित्र को निर्भय किया, तब वह ऋषि अपना यज्ञ निर्विच्नताके साथ समाप्त कर सका। जिससे विश्वका कल्याण हुआ (वा. रामायण बाल. ३०)। इसी तरह यज्ञ करनेके लिए सुरक्षित होना चाहिए। प्रथम अध्याय में (प्रत्युष्टं रक्षः) राक्षसों का नाश बताया है। सुरक्षितताके लिए शत्रुओंका नाश अत्यन्त आवश्यक है। प्राणियोंका पालन और सबका उत्कर्ष तब सिद्ध होगा।।३।।

यहां 'अग्नि' जड नहीं है, जो 'कवि' अर्थात् तीनों कालोंका ज्ञान यथावत् धारण करता है, अतीन्द्रियायोंको जो जानता है, वह अग्नि यहां अभीष्ट है । 'तत् एव अग्निः (वा. य. ३२।१) इस मंत्रमें कहा है कि 'वह ब्रह्म ही यह अग्नि है।' यह अग्नि ब्रह्म ही है। ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा आदि शब्द यहां एक अर्थवाले समझने चाहिए । इस परमात्माशक्तिका अग्रिरूपसे प्रकटन यहां हुआ है । ऐसे परमात्मास्वरूप अग्निको हम यहां इस अग्निके रूपसे प्रज्वलित करते हैं। यह अग्नि कैसा है ? 'कवि' है। 'कवि' वह है जो इन्द्रियोंसे दिखाई देनेवाली वस्तुओंसे परे रहनेवालीको प्रत्यक्ष देखता है, इन्द्रियातीत वस्तुओंका साक्षात्कार करता है और इस अपूर्व अतीन्द्रिय ज्ञानको अपने काव्य द्वारा प्रकट करता है। यहांका अग्नि ऐसा कवि है। वह 'द्युमान्' है, तेजस्वी है, प्रकाश करनेवाला है, दिव्य प्रकाश देता है। 'बृहत्' है, बडा है, सबसे विशाल है। सबसे महान् अकेला 'ब्रह्म' ही है। यह अग्नि ब्रह्मका क्तप होनेसे 'बृहत्' शब्द इस अग्निके लिए सार्थक हुआ है । यह अग्नि संपूर्ण विश्वमें व्यापक है अर्थात् यह विश्वके समान बडा ह । 'अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव ।' (कठ. ५।९) अग्रि प्रतिवस्तुमें प्रविष्ट होकर उस प्रत्येक वस्तुके रूपको लेकर प्रकट होता है । इस तरह विश्वके प्रत्येक वस्तुको रूप देनेवाला यह अग्नि है । अतः यह सर्वव्यापक ह । विश्वका रूप इसी अग्निने प्रकट किया है । यह अग्नि 'वीति-होत्र' है । यहां 'वीति' का अर्थ है - 'गति, हलचल, उत्पत्ति करना, सुख, आनन्द,

# समिदंसिं सूर्यस्त्वा पुरस्तात् पातु कस्योश्चिद्रभिश्चरिये । सवितुर्बाह्न स्थे ऊर्णम्बद्रमं त्या स्तृणामि स्वासुरथं देवेभ्यं आ त्वा वर्सवो रुद्रा आदित्याः संदन्तु ॥ ५ ॥

(३६) (सिमत् असि) तू सिमधा है, (कस्याः चित् अभशस्त्यै) किसी भी शापसे (त्वा सूर्यः पुरस्तात् पातु) तेरी रक्षा सूर्य आगेसे करे । (सिवतुः बाहूस्थ) सिवताके तुम बाहू हो । (देवेभ्यः स्वासस्थं ऊर्णभ्रदसं त्वा स्तृणािम) देवोंके बैठनेके लिए उत्तम आसन बननेके हेतु ऊन जैसे मृदुरूप तुझे मै फैलाता हूं । (वसवः रुद्राः आदित्याः त्वा आसदन्तु) वसु, रुद्र और आदित्य ये तीनों देव तेरे ऊपर बैठे ।।५।।

भोग, खाना पीना, प्रकाश, तेज, पवित्रता करना, प्रसन्नता । अर्थात् 'वीतिहोत्र' का अर्थ है – जो हवनमें प्रीति रखता है, हवनसे जो पवित्रता करता है, हवनसे जो सुख बढ़ाता है, इत्यादि । अग्निका यह अर्थ मनन करने योग्य है । ऐसी अग्निको हम सिधाओंसे (सिधीमिह) प्रज्वित करते हैं, प्रदीप्त करते हैं, जगाते हं । क्योंकि हमें इसकी सहायतासे 'अ-ध्वरे' हिंसा और कुटिलतासे रहित कर्म सिद्ध करने हैं । विश्वमें हिंसा और कुटिलताके कारण दुष्ट व्यवहार हो रहे हैं । इससे प्रजाका दुःख बढ़ रहा है । हमारी इच्छा है कि 'विश्वस्य अ-रिष्टिः' विश्व भरमें शान्ति और आनन्द स्थापित हो, सब लोग 'आ-ख-रे-ष्ठाः' सुखमें रहें, विचरें और आनन्द प्राप्त कर । इस भूमिपर स्वर्गधाम बने । इसलिए हम 'अ-ध्वर' हिंसारिहत कर्मोकी वृद्धि करना चाहते हैं । वह हमारा कर्म इस पवित्रता करनेवाले अग्निकी सहायतासे निरसन्देह सिद्ध होगा । इसलिए इस अग्निको हम यहां प्रज्वित करते हैं ।।।।

तू समिधा है । हे यज्ञकर्ता ! यज्ञमें हवन होनेवाली समिधा तू है —

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् । मंत्रोऽहमहमेवाज्यं अहमग्रिरहं क्रतुः ।। (गी. ९।१६)

यहां मैं यज्ञकर्ता ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषधि (सिमधा आदि हवनीय वस्तु) मंत्र, धृत, अग्नि और आहूति हूं। इस कथन में 'मै यज्ञकर्ता सिमधा हूं' ऐसा स्पष्ट कहा है। वही भाव इस मंत्रभागमें (त्वं सिमत् असि) 'तू सिमधा है' इस कथन से स्पष्ट हुआ है। हर एक मनुष्य जो यज्ञ करता है, वह सिमधा है। जो यज्ञ नही करता, वह सिमधा नहीं हो सकता, वह तो लकडी ही बना रहता है। यह सिमधा प्रतिक्षण जल रही है। मृत्यु के समय इस सिमधा की अन्तिम आहुति होगो। इसलिए इसका नाम 'अन्त्येष्टिः' (अन्त्य + इष्टिः) है। जिस तरह सिमधा स्वयं जलकर

दूसरोंको प्रकाश देती है, इसी तरह मनुष्यको स्वयं जलकर दूसरोंको सन्मार्गवर्ती होनेके लिए प्रकाश बताना चाहिए। यही इसके समिधा होनेको हेतु है। आत्म-सर्वस्व का समपर्ण समिधा करती ह। मनुष्य यही करे, यह आदेश इसकी समिधा होने में है। समिधा वही हो सकती है जो पूर्ण रीतिसे आत्म समर्पण करता है। समिधा पूर्ण आत्मसमर्पण अर्थात् यज्ञका आदर्श है।

'अभिशस्त' का अर्थ 'शाप, हिंसा और दुर्गति' है। हिंसासे यज्ञकर्ताकी सुरक्षा होनी चाहिए। हर तरहकी हिंसासे सूर्य इसकी रक्षा करे। सूर्य सब अज्ञान, अन्धेरा, रोग आदिका नाश करता ह। यज्ञका प्रवर्तक सूर्य है। 'सूर्य आत्मा जगतरुतस्युपः' (ऋ. १/१९५/१) सूर्य स्थावर जंगमकी आत्मा है। यज्ञ आत्मा जब अन्तःकरणमें पूर्णतया प्रकाशती है, तब किसी शाप या आपितसे इसका कुछ भी अहित नहीं होता। इस तरह यह सूर्य सबको आरोग्य देकर उनकी रक्षा करता है और वह आत्मारूपी सूर्य सबकी आत्मप्रभावसे रक्षा करता है। सर्वत्र सूर्यही विश्वका रक्षक है, इसमें सन्देह नहीं है। जो अपने जीवनकी सिमधा बनाकर पूर्णतया आत्मयज्ञ करनेके लिए सिद्ध है और जो विश्वका भला करनेके लिए कटिबद्ध है, उसकी सुरक्षा तो सूर्य अवश्य ही करता है।

जो सविता सूर्य सबका संरक्षक कहा गया है, उस सबके संरक्षक सूर्यके तुम बाहू बनो । तुम यज्ञकर्ता उसके बाहू हो ही । क्योंकि सूर्य यज्ञप्रवर्तक है, यज्ञ उसका नाम या स्वरूप ही है । वह यज्ञ जो मानव करते हैं, उनके उसके बाहू होनेमें संदेह ही क्या है ? यज्ञकर्ताके हृदयमें यह विचार सदा जाग्रत रहना चाहिए कि हम सविता देवके बाहू है, अतः हमसे कोई ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए कि जो हमारे इस बाहू होनेमें शोभा न दे सके । गायत्री मंत्रमें 'सविता' देवकी ही प्रार्थना है । वही सविता इस मंत्रमें है । सविताका अर्थ जिस तरह सूर्य है, उसी तरह उस शब्दका अर्थ 'सबका उत्पन्न कर्ता' भी है (सविता वै देवानां

चुताच्यंसि जुहूर्नाम्ना सेदं पियेण धाम्नां वियक्षं सद् आसीर्दं चुताच्यंस्युप्यभ्रमाम्ना सेदं वियेण धाम्नां वियक्षं सद् आसीर्दं चुताच्यंसि ध्रुवा नाम्ना सेदं पियेण धाम्नां विवक्षं सद् आसीर्दं वियेण धाम्नां पियक्षं सद् आसीर्दं। ध्रुवा अंसद्भृतस्य योनी ता विष्णो पाहि पाहि युत्रं पाहि सां येज्ञन्यम् ॥ ६॥

(३७) (घृताची असि) तू घी देनेवाली है, (जुहू: नाम्ना) तेरा नाम जुहू है, (सा) वह तू (प्रियेण घाम्ना) अपने प्रिय धामके साथे (इदं प्रियं सदः आसीद) इस प्रिय यज्ञसभामें बैठ । (घृताची असि) तू घी देनेवाली है, (उपभृत नाम्ना) तेरा नाम उपभृत् है, (सा) वह तू (प्रियेण धाम्ना) अपने प्रिय धामके साथ (इदं प्रियं सदः आसीद) इस प्रिय यज्ञसभामें बैठ (घृताची असि) तू घी देनेवाली है, (घृव नाम्ना) तेरा नाम ध्रुवा है, (सा) वह तू (प्रियेण धाम्ना) अपने प्रिय धाम के साथ (इदं प्रियं सदः आसीद) इस प्रिय यज्ञ सभामें बैठ । (ऋतस्य योनौ घृवा असदन्) यज्ञके स्थानमें ये स्थिर बैठे है । हे (विष्णो) व्यापक देव (ताः पाहि) उनकी सुरक्षा कर । (यज्ञं पाहि) यज्ञ की सुरक्षा कर (यज्ञपतिं पाहि) यज्ञपति की सुरक्षा कर (यज्ञन्यं मां पाहि) यज्ञ करनेवाले मेरी रक्षा कर ।।६।।

प्रसविता-श.ब्रा. १।१।२।१७) । यह सविता भी परमेश्वर ही है । परमेश्वरका नाम 'यज्ञ' है । जो यज्ञकर्ता है, वह ईश्वरका ही कार्य करता है और कार्य हाथोंसे ही किया जाता है । इसलिए यज्ञकर्ताको ईश्वरका हाथ यहां कहा है । यज्ञकर्ता पर कितना बड़ा उत्तरदायित्व है, यह यहां जानने योग्य बात है । जिसेका हम हाथ हैं, उसके यशके अनुकूल हो हमें कार्य करने चाहिए । इस तरह यज्ञकर्ता ईश्वरका अंग है ।

वसु पृथिवीस्थानीय, रुद्र अन्तरिक्षस्थानीय और आदित्य द्यस्थानीय देव हैं। वसु आठ, रुद्र ग्यारह और आदित्य बारह इस प्रकार सब मिलकर ३१ देव होते हैं तथा यज्ञ और प्रजापति मिलकर ३३ देव होते हैं। ये ३३ देव तुम्हारे शरीरमें सुखसे विराजे। तुम्हारे शरीरमें उन देवोंके लिए उत्तम, सुन्दर और मृदु आसन हों। तुम्हारे द्वारा दिए गए उन आसनों पर ये देव सुखसे बैठें और इस जीवनरूप शतसांवत्सरिक यज्ञको उत्तम निर्विघ्नताके साथ समाप्त करें। तुम्हारे अन्दर यह दैवी जीवन जाग्रत हो। पृष्ठवंशमें ३३ मज्ञा केन्द्र हैं, उनमें ये देवतांश रहते हैं, और शरीरके अन्दरका कार्य करते हैं। वे सब कार्य दैवी शक्तिसे प्रभावित हों और उसमें आसुरी भाव जरासा भी न हो। यही दैवी स्वराज्यका प्रकटीकरण है, जो यज्ञका साध्य है।।411

'धृताची' का अर्थ है घी देनेवाली, जिससे घी की प्राप्ति होती है। सबसे प्रथम यह गौ है। गौके दूधसे दही बनता है और उसके मक्खनसे घी बनता है, अतः घीको देनेवाली गौ है। दूसरी घीकी आहुति देनेवाली कड़छी है। इसी कड़छीको इस मंत्रमें 'जुहू' कहा गया है । 'जुहू' का अर्थ है (ह्यते अनया इति) जिससे हवन की आहुतियां डाली जाती है । उसमें घी भरकर आहुति अग्निमें डाली जाती है । इसलिए कड़छीका नाम घृताची है (धृतं अच्यते ययां) जिससे धृत दिया जाता है । यहां घी देनेवाले दो पदार्थ हुए. (१) गौ और (२) कड़छी या चमस । इनके 'उपभृत्, धृवा' ये दो नाम प्रसिद्ध हैं । उपभृत्का अर्थ हे (उप) समीप रहकर (भृत्) भरण पोषण करना । गौ भी मनुष्यके समीप रहती है और उसका पोषण करती है, इसलिए 'गौ' उपभृत् कहलाती है । धृतकी आहुति देनेवाली तथा धृतको परोसनेवाली कड़छी भी उपभृत कहलाती है । इसका कारण यह है कि यह भी अग्निके समीप रहकर धृतकी आहुतियों से अग्निका पोषण करती है । 'धृवा' पदका अर्थ 'स्थिर' है । गौ भीदोहन के समय नहीं हिलती है और कड़छी भी स्थिरताके साथ आहुति देती है । इसलिए दोनोंको धृवा कहते हैं ।

यह गौ अपने (प्रियेण धाम्ना) प्रिय धामके साथ (इदं प्रियं सदः) इस प्रिय यज्ञस्थानमें बैठे या रहे। 'धाम' का अर्थ है - (१) स्थान (२) तेज (३) शक्ति। गौ अपने तेज और सामर्थ्यके साथ यज्ञभूमिमें रहे। इसी तरह धृताहुति देनेवाली कडछी भी अपनेमें तेजस्वी धृत धारण करती हुई यज्ञ स्थानमें रहे। गौके बिना यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए यज्ञभूमिमें गौ अवश्य ही रहनी चाहिए। जिसके आज निकाले हुए दूधमेंसे दूसरे ही दिन बनाया हुआ धृत हवनके कार्यमे आ सके। पुराने घी का हवन वैसा लाभकारी नहीं होता जैसा कि हेयंगदीन धृतका हवन लाभकारी होता है। घीके हवनसे वायुमें स्थित रोगोत्पादक विषका नाश होता है। कडछीके

पुतं ते देव सवितर्पुज्ञं पाहुर्बृहरूपर्तये ब्रह्मणे । तेन युज्ञमेषु तेनं युज्ञप<u>र्ति</u> तेन मार्मवे ॥ १२ ॥ मनो जूतिर्जुषतामार्यस्य बृहरूपर्तिर्युज्ञ<u>मिमं तेनोत्वरिष्टं युज्</u>ञध्ं स<u>मि</u>मं देशातु । विश्वे देवासं हुह मोदयन्तामो३म्प्रतिष्ठं ॥ १३ ॥

एषा ते अग्ने सुमित्तया वर्धस्य चा चे प्यायस्य । वर्धिबीमहि च व्यमा चे प्यासिषीमहि । अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा ससुवाछंसं वाजजितुछं सम्मोजिं।। १४॥

(४३) हे (सवितः देव) सब विश्वकं उत्पन्न कर्ता देव !(एतं यज्ञं) यह यज्ञ (ते बृहस्पतये ब्रह्मणे प्राहुः) तेरे लिए अर्थात् ज्ञानपति ब्रह्मा के लिए किया जाता है, ऐसा कहते हैं। (तेन यज्ञं अव) इसलिए इस यज्ञकी रक्षा कर, (तेन यज्ञपति अव) इसलिए यजमान की रक्षा कर, (तेन मां अव) इसलिए मेरी रक्षा कर ।।१२।।

(४४) (जूतिः मनः आज्यस्य जुषतां) तेरा वेगवान् मन धृतका सेवन करे, (बृहस्पितः इमं यझं तनोतु) ज्ञानका स्वामी इस यज्ञको फैलावे, (इमं यझं अरिष्टं सं दघातु) इस यज्ञको हिंसारहित करके सम्यक् धारण करे । (विश्वे देवासः इह मादयन्तां) सब देव यहां आनन्दित हों, (ओं प्रतिष्ठ) ऐसा ही होवे, प्रतिष्ठित होवे । 19३।।

(४५) हे (अग्ने) अग्ने ! (एषा ते समित्) यह तेरे लिए समिधा है, (तया वर्धस्व) इससे तू बढ (च आप्यायस्व च) और हमें भी बढा, (वयं वर्धिषीमिहि) हम बढेंगे । (च आप्यासिषीमिहि) और बढायेंगे । हे (अग्ने) अग्ने ! तू (वाजजित् असि) अन्नको जीतनेवाला है । (वाजं सस्वांसं) अन्नको उत्पन्न करनेवाले और (वाजजितं त्वा) अन्नको जीतनेवाले तेरा (संमार्जिम) मैं शोधन करता हूं ।।१४।।

झानका स्वामी इस यज्ञका विस्तार करे, जो ज्ञानवान् है, वह यज्ञभावका प्रसार करे, अपने ज्ञानसे विश्व भरमें यज्ञका भाव प्रसृत करे अर्थात् जगत् भरमें यज्ञ होते रहें, जिनसे सबका कल्याण हो । यज्ञमें किसी तरहकी हिंसा या त्रुटि न रहे । यज्ञ बीचमें छिन्न विच्छिन्न न हो । यज्ञ निर्विध्न समाप्त हो, योग्य रीतिसे यज्ञ सम्पन्न बने । सब देवता इस यज्ञमें आनंदित हों । देवता अनेक हैं । अग्नि, जल, वायु, सूर्य ये सभी देवता हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्ध ये भी देवता हैं, माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये भी देवता हैं । इन सबकी तृप्ति यज्ञसे होती है । इनकी सन्तुष्टि, तृप्ति, पुष्टि तथा प्रसन्नता हो, इसीलिए यज्ञ किया जाता है । यही (ओं) सत्य है और इसी यज्ञसे सबकी सुस्थिति होती है । यज्ञसेही विश्वकी प्रतिष्ठा है । १९३।।

जिस प्रकार अग्निमें सिमधा डालनेसे वह बढ़ती है और अन्योंका तेज बढ़ाती है, उसी तरह हम यज्ञसे बढ़ते हैं और अन्योंको बढ़ाते हैं। अपने उन्नत होने और दूसरोंकी उन्नति करनेका यज्ञतत्त्व यहां बताया है। यज्ञसे अपनी उन्नति करने और दूसरोंको भी उन्नति करनेका मार्ग खुला होता ह। अग्नि अन्नको प्राप्त करनेवाला तथा जीतनेवाला है, अर्थात् शत्रुको हराकर अन्न प्राप्त करनेवाला है। जो इस तरह अन्नको उत्पन्न करने, प्राप्त करने और जीतनेवाला है। उसीको अधिक आत्मशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि विजयी वीरोंकेही पतनकी अधिक संभावना रहती है। अतः यदि वे शुद्ध होते रहें, तो उनके गिरनेकी कर्त्वई संभावना नहीं रहती अथवा बहुतही कम रहती है। विजयी वीरोंका शोधन हो, तो उनकी उद्यावस्था सदा सुस्थिर रह सकती है। 1981।

इस मंत्रमें शत्रुको दूर करनेका उपदेश है। अग्नि और सोम तथा इन्द्र और अग्नि संयुक्त देवता है। ये दोनों देवता मिलकर कार्य करते हैं। अग्नि और सोम ये विरुद्ध गुणवाले देवता हैं। ये आपसमें संघटन करते और विजय पाते हैं। इसी तरह इन्द्र और अग्निक संगठनसे विजय मिलती है। इनकी विजयके वर्णन वेदोंके अनेक सूक्तोंमें है। इनकी विजयके वर्णनको देखकर मनुष्य इन देवताओंके समान अपना संगठन करके विजय प्राप्त करे।

इन देवताओं के विजयके अनुकूल बर्ताव करके मैं अपनी विजय प्राप्त करता हूं। इन देवताओंने किस तरह विजय प्राप्त की, अन्तीषोर्मणेठिकितिमतूर्जेषं वार्जस्य मा पस्वेत पोर्हामि । अन्तीषो<u>र्मी तमपंतुदतां</u> गुोऽस्मान्देष्टि यं चं वृयं द्विष्मो वार्जस्यनं प्रस्वेनापीहामि । इन्द्वाग्न्योठिकितिमनूर्जेषं वार्जस्य मा प्रस्वेत पोर्हामि । इन्द्वाग्नी तमपंतुदतां योऽस्मान्देष्टि यं चं वृयं द्विष्मो वार्जस्यनं प्रस्वेनापीहामि ॥ १५ ॥

(४६) (अग्निषोमयोः उजितिं) अग्नि और सोमने जैसी विजय प्राप्त की, (अनु उज्जेषं) वैसी विजय मैं प्राप्त भी प्राप्त करूं । (वाजस्य प्रसवेन) अन्नकी प्रेरणासे (मा प्रोहामि) मैं स्वयंको प्रेरित करता हूं । (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, (यं च वयं द्विष्मः) और जिससे हम द्वेष करते हैं (तं अग्नीषोमौ अपनुदतां) उसे अग्नि और सोम दूर करें । (वाजस्य प्रसवेन) अन्नकी प्रेरणासे (एनं अपोहामि) इस शत्रुको दूर करता हूं । (इद्राग्यो उजितं) इन्द्र और अग्निने जैसी विजय प्राप्त की, उसी तरह मैं भी (अनु उत् जेषं) विजय प्राप्त करूं । (वाजस्य प्रसवेन) अन्नकी प्रेरणासे (मा प्रोहामि) मैं स्वयंको प्रेरित करता हूं । (यः अस्मान् दृष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, (यं च वयं द्विषमः) और जिससे हम द्वेष करते हैं, (यः इन्द्राग्नी अपनुदत्तां) उसे इन्द्र और अग्नि दूर करें । (वाजस्य प्रसवेन एनं अपोहामि) मैं अन्नकी प्रेरणासे इस शत्रुको दूर करता हूं । 194।।

यह मैं देखता हूं। विजय प्राप्तिके लिए जो साधन जिस प्रकार वर्तने चाहिए, इसका ज्ञान प्राप्त करता हूं और वैसा व्यवहार करके अपनी विजय सिद्ध करता हूं। देवताओं के अनुसार हम अपना आचरण करके अपनी विजय प्राप्त करे। 'यत् देवाः अकुर्वन् तत्करवाणि' जैसा कुछ देवोंने किया है, वैसाही मैं करुं, यही विजयका सूत्र है। यही बात 'देवानां उज्जितं अनु उन्नेषं' इस मंत्रभागमें कही है।

अन्नकी प्रेरणासे मैं अपने आपको प्रेरित करता हूं, उत्साहित करता हूं। मानव जो विविध कार्य करते हैं, वे अन्नके उत्पादनसे, अन्नकी प्रेरणासे प्रेरित होकरही करते हैं। मानवी व्यवहारमें सर्व साधारण प्रेरणा अन्नकीही है। अन्न मिलनेवाला न हो, तो अन्य भोग मिलनेवाले होंगे। अर्थात् भोगोंकी प्राप्ति की प्रेरणासेही मानव उत्साहित होकर कार्य करते रहते हैं। अपने सब व्यवहार भोग प्रेरणासेही सब मानव करते हैं।

भोग या अन्न प्राप्त होना चाहिए। इस भोग प्राप्तिमें कई शतु होते हैं, इन शतुओंको दूर करना चाहिए, तभी अपनी विजय होगी और अन्नादि भोग प्राप्त होंगे। शतुका लक्षण हैं – 'जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है और जिस अकेले से हम सब द्वेष करते हैं, वह शतु है। शतुका यह लक्षण है। जो अकेला सब समाजसे द्वेष करता है और वहीं शतु है और वह उस समाजमें रहने योग्य नहीं है। ऐसे शत्रुको दूर करना चाहिए। जिस तरह अग्नि और सोम अथवा इन्द्र और अग्निने अपने शत्रुओंको परास्त करके भगा दिया, उसी तरह हम आपसका संगठन बढाकर शत्रुओंको दूर करें।

शत्रुओंको क्यों दूर किया जाए ? इस प्रश्नके उत्तरमें कहा जा सकता है कि अन्नके प्रसवसे, अन्नकी प्रेरणासे में शत्रुको भगाता हूं । शत्रु समाजमें रहेगा तो अन्न प्राप्तिके कार्यमें बाधा उत्पन्न होगी । इसलिए शत्रुको दूर करतना आवश्यक है । हमें अन्न भरपूर मिले, इसलिए शत्रुको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

इस मंत्रमें कहा है कि 'अन्नकी प्रेरणासे अपनी उन्नतिके लिए विजय प्राप्त करना और उसी अन्नकी प्रेरणासे शत्रुकों दूर करना चाहिए ।' इस प्रकार इस मंत्रमें उन्नितके दो सूत्र बतायें हैं - (१) अपनी विजय प्राप्त करना और (२) शत्रुको दूर करना ।।१५।।

वसु, रुद्र और आदित्योंके लिए तेरा अर्पण करते हैं। वसु पृथ्वी आदि आठ हैं, वे सबका निवास कराते हैं। रुद्र शत्रुका संहार करते हैं। शरीरमें स्थित ग्यारह प्राणही ग्यारह रुद्र हं। आदित्य देव बारह है और वे सबकी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये तीनों देव क्रमशः सबका निवास करानेवाले, सबका संहार करनेवाले और सबका आधार देनेवाले हैं। इनके लिए अर्पण करनेका तात्पर्य यह है कि इनके तीनों कार्योके लिए अपना अर्पण करना अर्थात् इन तीनों कार्योमें अपना भाग स्वयं करना अर्थात् जगत्का निवास करानेके लिए, शत्रुओंका नाश करनेके लिए और सबको केन्द्रित करनेके लिए मनुष्योंको यत्न करना चाहिए। उक्त तीनों देवोंके उक्त तीनों कार्योक लिए यहां मानवोंका समर्पण होना है।

मानवोंका संगठन उक्त तीनों कार्योंके लिए हुआ है, यह बात

# वर्षुम्यस्त्वी क्द्रेभ्यस्त्वी ऽऽतित्येभ्यस्त्वी संजानाथां द्यावापृथिवी मित्रावर्रणी त्वा षृष्टपीवताम् । व्यन्तु वयोक्तथं रिहाणी मुक्तां पृषतीर्गच्छ वृशा पृक्षिर्मृत्वा दिवं गच्छ तती नो वृष्टिमार्वह । चक्षुष्ण अंग्नेऽसि चक्षुमें पार्हि ॥ १६ ॥

(४७) (आदित्येभ्यः त्वा) आदित्योंके लिए तुझे अर्पित करते हैं, (वसुभ्यः त्वा) वसुओंके लिए तेरा अर्पण करते हैं। हे (द्यावापृथिवी) द्यावापृथिवी ! तुम दोनों (संजानाथां) यह जानो । (मित्रावरूणौ) मित्र और वरुण (वृष्ट्या) वृष्टिसे (त्वा अवतां) तेरी रक्षा करें। (अक्तं रिहाणाः) भीगे हुएको घाटनेवाले (वयः व्यन्तु) पक्षी घले जाएं। (मरुतां पृवतीः गच्छ) मरुतोंकी गतियोंका अनुसरण करके जा। (वशा पृश्निः भूत्वा) वशा गौके द्वारा बने (दिवं गच्छ) द्युलोकको प्राप्त कर। (ततः नः वृष्टिं आ वह) वहांसे हमारे लिए वृष्टिको ले आ। हे (अग्ने) अग्ने ! (चक्षुष्पा असि) तू आंखोंकी रक्षा करनेवाला है, (मे चक्षुः पाहि) अतः मेरी आंखोंका पालन कर।।१६।।

द्युलोकसे पृथ्वीपर्यन्तके तीनों लोकोंमें अच्छी तरह सबको विदित हो । सभी मनुष्य इस बातको जानें ।

मित्र और वरुण, सूर्य और चंद्र अथवा जलाधिपति देव वृष्टि यथासमय करके मनुष्यकी रक्षा करें। इस वृष्टिसे संसारके वृक्षाद पदार्थ भीगते हैं, सिंचित होते हैं। पक्षी जलसे गीले हुए पदार्थको आनन्दसे खाते हैं। वृष्टिसे जिनको आनन्द होता है वे आकाशमें आनन्दसे उडते रहें। जब वृष्टि यथायोग्य होगी, तब धान्यफल आदि उत्पन्न होंगे और उनको खाकर आकाशमें पक्षी उडते रहेंगे। ऐसा आनन्द मानव प्राप्त करें।

वायुकी गतियां प्रसिद्ध हैं, वे बडी विविध भी हैं। सबके लिए हितकारक भी हैं। इन गतियोंके अनुसार, ह मानव ! तू अपनी गति कर। वायुके अनुसार मनुष्य इस विश्वमें संचार करे और वायुके अनुसार सबको जीवनका आनन्द मिले। वायुका यही कार्य जगत्में है, वही मानव यथाशक्ति करे। गौ वशा होकर अर्थात् सुदुघा होकर अर्थात् सहज और उत्तम दूध देनेवाली हो। गौवें यदि वशा हो जाएं, तो इस भूमि पर स्वर्गधाम स्थापित हो जाए। गौ दो तीन प्रकारकी हैं। वशा, सूतवशा और साधारण। वशा वह है कि जो जिस समय और जितनाचारे उस समय और उत्तना दूध दे। सूतवशा वह है कि जो नौकरके वशमें रहती है और तीसरी गौ इनसे भिन्न साधारण गौ है। वशा गौ हो सबसे उत्तम है, क्योंकि वह हर समय दूध देती है। ऐसी गौवेंही पृथ्वीको स्वर्गधाम बनाती हैं। उक्त प्रकार उत्तम गौओंसे बने स्वर्गको, हे मानव! तू प्राप्त हो। इस स्वर्गधामसे हमारे लिए सुखोंकी वृष्टि ले आ।

अग्नि आंखका पालन करनेवाला है । वह आंखोंकी रक्षा कर ।

इस मंत्रका संक्षिप्त भाव यह है कि मनुष्य तीन कार्य करते रहें - (१) सबका सुखसे निवास हो ऐसा यत्न करें (२) शत्रुओं का नाश करें (३) सबको एक कार्यमें संगठित करें । सब विश्वमें यही कार्य होता रहे । इससे यह संसार स्वर्गधाम बनेगा । तभी यथासमयपर यथायोग्य वृष्टि होगो । सब वृक्ष वनस्पतियां हृष्टपृष्ट होंगी, धान्य अच्छा उपजेगा, जिसका फल खाकर पक्षी आनंदसे आकाशमें उडते रहेंगे और आनंदसे कूजन करते रहेंगे । संसारके आनंदका यह चिन्ह है । इतना होनेपर सब मानव वायुवेगसे प्रगति करके मानवी जीवनका सुख भोग सकेंगे । पृथ्वीपर स्वर्गधाम बनानेमें गौका बडा भारी उपयोग है । उत्तम दूध देनेवाली वशा गाये यदि अधिक संख्यामें हों, तो यही पृथ्वी स्वर्गधाम बन सकती है, क्योंकि वशा गौ कामधेनु है और कामधेनुही स्वर्ग बनानेवाली है । इसीसे सबको सुख प्राप्त हो सकता है और सबकी आंखें तेजस्वी हो सकती हैं । इस प्रकार इस मंत्रमें संक्षेपमें मानवी उन्नतिके साधन बताये गए हैं । 19६॥

शत्रुओंकी सेनासे घिर जाने पर अपनी सुरक्षाके लिए अपने चारों ओर अथवा जिस तरफ शत्रुका जोर अधिक हो उस ओर परिधि अर्थात् किलेकी जैसी दीवार खडी करनी चाहिए। यह युद्ध विषयक संदेश इस मंत्रमें दिया गया है। यह संदेश युद्धकालमें अत्यन्त उपयोगी है। यहां शत्रुका नाम 'पणि' है। पणि वे शत्रु हैं कि जो व्यापार व्यवहार करते हुए सेना लेकर आक्रमण करते हैं, अर्थात् वैश्य और क्षत्रिय इन दोनोंके गुण जिनमें होते हैं वे पणि यं पेरिषिं पूर्वर्षस्था अग्ने देव पूर्णिर्भिर्गुहार्मानः । तं तं पुतमनु जोषं मराम्येष ने स्वदंपचेतयातां अग्नेः पियं पाथोऽपीतृम् ।। १७ ॥ सरस्वमाना स्थेषा बृहन्तः पस्तरेष्ठाः पेरिधेयांश्च देवाः । इमा वार्चम्भि विश्वे गूणन्तं आसद्यास्मिन् बार्हिषं मादयध्वधं स्वःहा वार्द् ॥ १८ ॥

(४८) हे (देव अग्ने) हे प्रकाशक अग्ने ! (पणिषिः गुह्ममानः) पणि नामक शत्रुओंके द्वारा घेरे जाने पर (यं परिधिं) जिस परिधिको तूने (परि अधत्थाः) चारों ओर खडा किया, (तं एतं जोगं) उस प्रिय परिधिको (ते) तेरे लिए (अनुभरामि) अनुकुलतासे भर देता हूं। (एषः) यह परिधि (त्वत् न इत् अपचेतयातै) तुझसे पृथक् न हो। (अग्नेः प्रियं पाथः) अग्निका यह प्रिय अन्न (अपि इतम्) तुझे प्राप्त हो। 19७।।

(४९) हे (विश्वे देवाः) सब देवो ! (संस्रव भागाः स्थ) अच्छी तरह स्रवनेवाले रसदार अन्नका भाग तुम्हारा है । (एषा बृहन्त) इसके सेवनेसे बड़े बनो, (ये प्रस्तरेष्ठाः च परिधेयाः विश्वे देवाः) पत्थरों और परिधिके आश्रयसे रहनेवाले सब देवो ! (इमां वाचं अभिगृणान्तः) इस घोषणाको सुनो कि (अस्मिन् बर्हिष आसद्य) इस आसन पर बैठे हुए ही तुम (मादयध्वं) आनन्दित होओ, (स्वाहा वाद) आत्म समर्पण की ही यह घोषणा है । १९८।।

होते हैं। इन शत्रुओं के द्वारा घेरे जाने पर जिस ओर शत्रुओं का बल अधिक हो, उस ओर किला अथवा किले के समान दृढ दीवार खडी कर देनी चाहिए। यहां चारों ओर दीवार खडी कर देने का उल्लेख है। यह खडी की हुई दीवार यदि शत्रुओं के हमले के कारण किसी स्थान पर टूट टाट जाए, तो (अनुभरामि) उसे अनुकूलता के अनुसार भर देना अथवा दुरुस्त कर देना चाहिए। क्यों कि शत्रुके हमले के समय इसी दीवारका सहारा लेना होता है। शत्रुका हमला होनेपर यह दीवारही एकमात्र आश्रय स्थान बनता है कि यहां पर बचाव हो सकता है। यह दीवार अपने स्थानसे दूर न हो अर्थात् जिस समय आश्रय लेने की आवश्यकता हो, उसी समय इस दीवारका सहारा मिल। किलेकी दीवार हमेशा दुरुस्त रहें और उनका आश्रय योग्य समय पर मिलता रहे।

इसी तरह प्रिय अन्न सदा प्राप्त होता रहे। ऐसा समय कभी न आवे कि शत्रुओंसे घिर कर अपने सैनिक अन्न-जलसे वंचित हों। यदि ऐसी स्थिति आ पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि अपनी पराजय निश्चित है। अतः सावधानीकी सूचना यहां वेद देता है कि अन्न और जल पर्याप्त प्रमाणमें हमारे पास रहें और किलेंकी दीवारें भी सुरक्षित अवस्थामें रहें। इससे शत्रुका भय जाता रहेगा 119811

ज्ञानदेव, बलदेव, धनदेव और कर्मदेव ये चार प्रकारके देव हैं। देवोंका यही चातुर्वर्ण्य है। ये देव पत्थरोंसे बने किलोंमें रहते हैं तथा पत्थरके आश्रयसे रहते हैं। इस तरह रहकर ये शत्रुओंसे युद्ध कर रहे हैं। समय उनको घासके आसन बैठनेक लिए मिले हैं। उन्हों पर उन्हें बैठना है। अन्य सुखमय आसनों पर वे नहीं बैठ सकते। इन आसनों पर बैठकर ही मधुररस चुआनेवाले रसदार अन्नभागोंका सेवन करते हैं। ये देव जहां भी रहते हैं, वहीं उन्हें यह अन्नभाग प्राप्त होता है। दे देवों! तुम अपने स्थानका परित्याग मत करो, जहां भी तुम रहागे, वहीं तुम्हें तुम्हारा अन्नभाग प्राप्त होगा। क्योंकि यह अन्नभाग तुम्हारा है। इसका सेवन करके तुम आनंदित होओ और अपने स्थान पर रहते हुए तुम शत्रुको परास्त करो। यह समय आत्मसमपर्णका है, यही घोषणा है, इस घोषणाको आनंदसे सुनो और आनंदसे तदनुकूल करो। 1921।

पंद्रहवें मंत्रमें शत्रुको दूर भगाने, विजय प्राप्त करने तथा अन्नकी स्पर्धाका वर्णन है। सोलहवें मंत्रमें सबको स्थान देने, सबको इकट्ठे करने और शत्रुओंके संहार करनेका वर्णन है। इसके साथही विजय प्राप्त करके नयी सुव्यवस्था कायम करनेकी पद्धति पर भी विचार हुआ है। इस तरह शत्रुको दूर करनेके प्रयत्नमें शत्रुओं द्वारा धिर जानेपर क्या करना चाहिए, इस प्रश्न पर १७ वें और १८ वें मंत्रोंमें विचार किया गया है। किलोंमें रहना, किलोंको उत्तम दशामें रखना, अपना स्थान मजबूत करना, अन्न तथा जल अपने पास पर्याप्त प्रमाणमें रखना, वह यथाभाग सबको बांटना आदि सब व्यवस्थाओं पर विचार इन दो मंत्रोंमें किया है। ये विचार बडे मननीय है और राष्ट्रको विजयी बनानेके लिए ये विचार अत्यन्त आवश्यक हैं।

घूताची स्थो धुर्यी पातथं सुम्ने स्थं: सुम्ने मो धत्तम् । यज्ञ नमश्च तः उपं च यज्ञस्यं शिवे संतिष्ठस्व स्विष्टे मे संतिष्ठस्व ॥ १९ ॥

अग्नेऽदब्धायोऽशीतम पाहि मां विद्योः पाहि प्रसित्ये पाहि दुरिद्ये पाहि दुरिद्यान्या अंदिवं नः पितुं कृणु सुषवृा यो<u>नी</u> स्वाहा वां डग्नये संवेशपंतये स्वाहो सरस्वत्ये यशोभगिन्ये स्वाहां ।।२०॥

(५०) (घृताची स्थ) तुम घृतसे युक्त हो, (घुयौँ पातं) तुम धुरामें नियुक्त हुओंका पालन करो, (सुम्ने स्थ) तुम सुखमें हों, (सुम्ने में धतं) अतः तुम मुझे सुखमें रखो । (यज्ञ) हे यज्ञ ! (च ते नमः) और यह अन्न तुम्हारे समीप लाया गया है, (यज्ञस्य सं शिवे तिष्ठस्व) यज्ञके कल्याणमें तुम रहो, (में स्विष्टे सं तिष्ठस्व) मेरे उत्तम इष्टमें तुम रहो ।।१९।।

(५१) हे (अदब्धायो अशीतम अग्ने) न दबनेवाली आयु देनेवाले और बहुभक्षी अग्ने ! (दिद्योः मा पाहि) शस्त्रसे मेरी रक्षा कर, (प्रसित्यै पाहि) जालसे बचा, (दुरिष्टयै पाहि) विनाशसे बचा, (दुरिश्चन्या पाहि) दुष्ट अन्न भक्षणसे बचा, (नः पितुं अविषं कृणु) हमारा अन्न विषरहित कर । (सुषदा योनौ स्वाहा वाद) सुखसे मैं अपने घर पर रहूं । ऐसा कर, यही मेरी प्रार्थना है । (अग्नये संवेशपतये स्वाहा) समीप स्थानके पालक अग्निके लिए यह अर्पित है । (यशोभिगन्यै सरस्वत्यै स्वाहा) यशकी बहिन सरस्वती देवीके लिए यह अर्पित है । ।२०।।

तुम्हारे पास पर्याप्त घृत है, तुम घीसे सिंचित हो, अर्थात् घृतसे परिपूर्ण हो । अतः तुम्हें चाहिए कि जो वीर धुरामें नियुक्त हुए हैं, सबसे आगे रहकर लड़ रहे हैं, उनके खानपान आदिका प्रबन्ध करना और उनकी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है । यह समय ऐसा है कि जिसके पास अन्न हो, वह उसे त्यागभावसे समाजको समर्पित कर दे, और जो समाजेके शत्रुओंसे जुझ रहे हों, उन्हें वह अन्न मिलें । तुम्हारा मन उत्तम है, अतः जो यह मै कह रहा हूं, उसे उत्तम मनसे स्वीकार करो । सुनो –

यह यज्ञ है, यज्ञके पास अन्न पहुंचना चाहिए, क्योंकि अन्नदानसेही यज्ञ होता है। यज्ञ निर्विघ्न हो, और मुझे जो प्रिय है, वह मुझे तथा हम सबको मिले, ऐसा करो। यज्ञसे सबका कल्याण हो और सबकी उन्नति हो।।१९।।

जिस जीवनमें दब जाना नहीं होता, दूसरेके अधीन होना नहीं पडता, उस जीवनका नाम 'अ-दब्ध आयु' है। अग्नि 'अशीतमः' है। यह अग्नि बहुत अन्न खाकर उसका उत्तम पाचन करती है। यह अग्निका धर्म है। जिसकी आयुमें शत्रुके वशमें होना नहीं होता और जिसकी आयुमें अपचनका दोष नहीं होता, ऐसे उपास्य देवका वर्णन यहां पर है। यह अग्निदेव यहां रक्षा करता है। शत्रुके शस्त्रसे, शत्रुके जालसे, विनाशसे और जिसकी इच्छा कोई नहीं करता, ऐसी विपत्तिसे, दोषयुक्त अन्नके भक्षणसे, होनेवाले रोगादि कष्टोंसे रक्षा कर। शत्रुके विविध शस्त्रोंसे, शत्रुके कपट जालोंसे, बंधनमें डालनेके लिए शत्रुके द्वारा किए गए विविध प्रचारके उपायोंसे, सब अनिष्ट दुःस्थितियोंसे तथा अन्नदोबसे बचना चाहिए । मनुष्य अपने आपको इन कष्टोंसे बचावे और साथ ही शत्रुके हाथमें न पडे और अन्तमें शत्रुका पराभव भी करे ।

हमारा अत्र विषरहित रहे, उसमें विष न मिले । अथवा वह अपचन आदि दोषोसे विष मय न बने । मेरे अन्नसे ही मुझे विषकी बाधा न पहुंचे । अपने घरमें, अपने देशमें, अपने स्थानमें, सुख और आनंदसे रहनेका सुख हमें प्राप्त हो । अपने ही देशमें दूसरे सुख भोगे और हम उन सुखोंसे वंचित रहें, ऐसी हमारी स्थिति कभी न हो ।

उपनिवेशोंके अधिपति अपना कार्य उत्तम रीतिसे करें, वे जागकर अपने स्थानोंकी रक्षा करें।

यश देनेवाली सरस्वती-विद्याकी देवीको प्राप्त करना चाहिए। इस विद्यासे ज्ञान प्राप्त होता है, यश मिलता है और अपनी रक्षा करके विजय प्राप्त करनेका मार्ग ज्ञात होता है। यहां सरस्वती-विद्याको यशोभागिनी कहा है। विद्याके बिना किसी तरहकी उन्नति नहीं हो सकती, यह इसका तात्पर्य हैं।।२०।।

वेदही सबका ज्ञाता है। इसलिए उसकी संज्ञा 'वेद' है। वेदसेही देवोंको ज्ञान प्राप्त हुआ और वेदसेही मानवोंको ज्ञान प्राप्त होगा। इस कारण मानवोंको चाहिए कि वे वेदका रहस्य जाननेके लिए उसका उत्तम अध्ययन करें।

देवोंको वेदके अध्ययनसे सत्यमार्गका ज्ञान प्राप्त होता है ।

ब्रेवेऽसि येन त्वं वेव वेद देवेभ्यों वेदोऽभंदुस्तेन महां वेदो भूर्याः।
देवां गातुविदो गातुं विस्ता गातुमित । सर्नसस्पत इमं देव युज्ञछं स्वाहा वार्ते थाः ॥२१॥
संब्रहिर्द्धकाछं हृविषां घृतेन समिदिरपैर्वसुंभिः सम्मुरुद्धिः ।
समिन्द्रों विश्वदेविभिरङ्कतां दि्ष्यं नभी गच्छतु यत स्वाहां ॥ २२ ॥
कस्त्वा विमुञ्जति स त्वा विमुञ्जति कसी त्वा विमुञ्जति तसी खा विमुञ्जति ।
पोषांचे रक्षंसां भागोऽसि ॥ २३ ॥

(५२) हे देव ! तू (वेदः असि) सबका ज्ञाता है । हे (वेद देव) वेदरूपी देव ! (येन त्वं) जिस प्रकार तू (देवेभ्यः वेदः अभवः) देवोंके लिए ज्ञानका दाता हुआ, (तेन महां वेदः भूया) वैसाही तू मुझे ज्ञान देनेवाला हो । हे (गातुविदः देवाः) हे मार्गदर्शक देवो ! (गातुं वित्त्वा) सत्यमार्गको जानकर (गातुं इत) सत्य मार्गपरही जाओ । हे (मनसस्पते देव) मनके स्वामिन् ईश्वर ! (इमं यज्ञं स्वाहा) इस यज्ञको तेरे लिए समर्पित करता हूं, (वाते घाः) इसे वायुमें स्थापित कर ।।२१।।

(५३) (इन्द्रः आदित्यैः वसुभिः) इन्द्र आदित्यों, वसुओं (मरुद्रिः विश्वदेवेभिः) मरुतों और सब देवोंके साथ (हविषा धृतेन) हवनके घीसे (बर्हिः सं अंक्ताम्) दर्भसृष्टिको अच्छी तरह भिगा वे । (यत् दिव्यं नभः) जो दिव्य

आकाश है, वहां यह दर्भमुष्टि (गच्छतु) जाए । (स्वाहा) ये दर्भ समर्पित हैं ।।२२।।

(48) (कः त्वा विमुंचित) कौन तुझे मुक्त करता है ? (सः त्वा विमुंचित) वह प्रजापालक तुझे मुक्त करता ह। (कस्मै त्वा विमुंचित) किसलिए तुझे विमुक्त करता है ? (तस्मै पोषाय त्वा विमुंचित) उस पोषणके लिए तुझे मुक्त करता है। (रक्षसां भागः असि) तू राक्षसोंका भाग है।।२३।।

मनुष्य वेदाध्ययनसे इस सत्यमार्गका ज्ञान प्राप्त करके इसी सत्यमार्गसे चलें और कल्याणको प्राप्त करें। मनका स्वामी आत्मा है, वह इस यज्ञ मार्गको जाने और उस मार्ग परसे चले। इस यज्ञमें मुख्य तत्त्व आत्मसमर्पण है। इस यज्ञको वायुमें धारण करना चाहिए। यज्ञसे वायुको शुद्ध करनेपर सभी प्रसन्न होते हैं। 'ऋतु संधिओंमें व्याधि होती है' अतः ऋतु संधिओंमें यज्ञ करते हैं। इससे वायु शुद्ध होता है।।२१।।

जिसकी आहुति दी जाती हो, उस वस्तुको घी से अच्छी तरह भिगा देना चाहिए। इसीलिए यहां दर्भको अच्छी तरह भिगा देनेका आदेश है। प्रत्येक हवनीय पदार्थ पर यही नियम लागू होता है। आदित्य, वसु आदि सभी देवोंकी शक्तियां इस हवनीय वस्तुमें रहें, बढें और इस तरह उत्तम रीतिसे तैय्यार की गई वस्तुओंका हवन हो।।२२।।

तुझे इन दुःखोंसे मुक्त कौन करेगा ? वह प्रजापित परमात्माही सब दुःखोंसे सबको मुक्त करेगा । वही सबको सुख देनेवाला प्रभु है । किस उद्देश्यसे वह सबको मुक्त करेगा ? सबका पोषण हो, इस उद्देश्यसे वह सबको मुक्त करेगा। परतंत्र अवस्थामें यथायोग्य रीतिसे सबका पोषण नहीं हो सकता, बंधनसे मुक्त होनेपरही सबकी पृष्टि यथायोग्य रीतिसे हो सकती है। इसीलिए वह सबको मुक्त करता भी है। मुक्त होनेके लिए जो जैसे कर्म होने या करने योग्य है, वैसे करनेकी सुविधा वह प्रथम करता है और इस तरह बंधनसे मुक्त होनेका मार्ग वह सुगम करता है। यही उसकी अतुल कृपा है।

अन्नमें देवों, मनुष्यों और राक्षसोंके भाग होते हैं। राक्षसोंका भाग राक्षसोंको प्रथम दिया जाना चाहिए, ताकि वे कोई उपद्रव न कर सकें। और मनुष्य आसानीसे उन्नति करते चले जाएं। इसी उद्देश्यसे राक्षसोंका भाग उन्हें देनेके लिए यहां कहा है। रक्षण करनेवालेकी भी 'राक्षस' संज्ञा है। उनके रक्षणके कार्यके लिए उन्हें वेतन देना भी आवश्यक है।।२३।।

हम उत्तम शरीरोंसे युक्त हैं। यहां स्थूल, शूक्ष्म और कारण शरीरोंका वर्णन है। हमारे ये तीनों शरीर उत्तम बलसे युक्त हा। हमारा मन शिव संकल्पवाला हो। वह सदा उत्तम विचार करता सं वर्षसा पर्यसा सं तुन्भिरगेनमि मनेसा सर्थ शिवेने । लाहां सुक्<u>त्रो</u> विव्धातु रायोऽनुमाई तुन्त्रो यद्विलिंहम् ॥ २४ ॥

विवि विष्णुर्विकछस्त जार्गतेन छन्दंसा ततो निर्मको योऽस्मान्द्रेष्टि यं चं वयं द्विष्मो ' ऽन्तरिक्षे विष्णुर्विकछस्त जैद्धेभेन छन्दंसा ततो निर्मको योऽस्मान्द्रेष्टि यं चं वयं द्विष्मो ' पृथिव्यां विष्णुर्विकछस्त गाय्त्रेण छन्दंसा ततो निर्मको योऽस्मान्द्रेष्टि यं चं वयं द्विष्मो ' ऽस्मा-द्रिक्षा पंतिष्ठायाँ अर्गनम् सर्वैः सं ज्योतिषाभूमं ॥ २५॥

(५५) (वर्चसा, पयसा, तनूभिः) तेजस्विता, दूध, शरीर तथा (शिवेन मनास सं अगन्मिह) उत्तम मनसे हम युक्त हुए हैं। (सुदन्नः त्वष्टा) उत्तम दाता त्वष्टा (रायः वि दधातु) अनेक प्रकारका धन हमें देवे। (तन्बः यत् वितिष्टं) हमारे शरीरमें जो न्यूनता हो, (तत् अनुमार्ड्) वह ठीक होवे।।२४॥

(५६) (विष्णुः जागतेन छन्दसा) विष्णुने जगती छंदसे (दिवि व्यक्रंस्त) द्युलोकमें आक्रमण किया । (ततः) वहांसे (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, (यं च वयं द्विष्मः) और जिससे हम द्वेष करते हैं (सः निर्भक्तः) वह हटा दिया गया है । (विष्णुः त्रैष्टुभेन छंदसा) विष्णुने त्रिष्टुभ छंदसे (अंतिरक्षे व्यक्रंस्त) अंतिरिक्षलोकमें आक्रमण किया । (ततः) वहांसे (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, (यं च वयं द्विष्मः) और जिससे हम द्वेष करते हैं, (सः निर्भक्तः) वह हटा दिया गया है । (विष्णुः गायत्रेण छंदसा) विष्णुने गायत्री छंदसे (पृथिव्यां व्यक्रंस्त) पृथ्वी पर आक्रमण किया । (ततः यः अस्मान् द्वेष्टि) वहांसे जो हसमे द्वेष करता है, (यं च वयं द्विष्मः) और निससे हम द्वेष करते हैं, (सः निर्भक्तः) वह हटा दिया गया है । (अस्मात् अन्नात्) इस अन्नके स्थानसे उस शत्रुको हटा दिया गया है । (अस्य प्रतिष्ठायै) इस प्रतिष्ठाके स्थानसे उस शत्रुको हटा दिया है । (स्वः अगन्म) हम सब स्वर्गधामको प्राप्त हुए हैं । (ज्योतिषा सं अभूम) तेजके साथ हम मिल चुके हैं ।।२५।।

रहे। हमारे पास पर्याप्त प्रमाणमें दूध रहे। हमारे अन्नमें जितना दूध चाहिए, उतना दूध हमें प्राप्त हो। उसका पान हम यथेष्ट करें। इस दूधको पी कर हम तेजस्वितासे युक्त हा। इस तरह इस मंत्रमें शरीरका स्वास्थ्य, मनकी सुसंस्कृतता, अन्नकी पवित्रता और जीवनकी पवित्रता प्राप्त होनेके पश्चात् घनोंकी इच्छा की है; क्योंकि इतनी संस्कार सम्पन्नताके बाद प्राप्त हुआ धन ही लाभदायी हो सकता है। अंतमें यह प्रार्थना की गई है कि हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंमें जो न्यूनता हो, वह न रहे और हम सब प्रकारसे पूर्ण बने। हममें किसी तरहकी न्यूनता न रहें। 12811

शत्रु वह है कि जिससे सब लोग द्वेष करते हैं और जो सबसे द्वेष करता है। इस शत्रुको दूर करना चाहिए। व्यापक परमेश्वरने द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वीमें पराक्रम किया है, जिससे कि सब शत्रु दूर हो चुके हैं। इसी रीतीसे मानवोंको यत्न करके अपने शत्रुओंको दूर करना चाहिए। पृथ्वी पर गायत्री छंदसे प्रयत्न करना चाहिए। यह गायत्री छंद प्राणोंकी रक्षा करता है। जिससे प्राणोंका पालन होता है, उसका नाम गायत्री छंद है। छंद उसे कहते हैं कि जिसे स्वेच्छासे किया जाता है । प्राणधारण भी स्वेच्छासे ही किया जाता है । प्राणके बिना मानव रह नहीं सकता ।

यदि मनुष्य प्राण धारण न करेंगे, तो वे रह नहीं सकत। 'जगती छंद' दूसरा छंद है। जगतीका अर्थ 'पृथ्वी अथवा मानव जाति' है। जो मानव जातिकी या मातृभूमिकी स्वेच्छासे उन्नति करनेकी प्रवृत्ति है, उसे 'जगती छंद' कहते हैं। इस छंदसे भी बड़ा कार्य होता है। अंतरिक्ष लोकमें विष्णुने त्रिष्टुम् छंदसे आक्रमण किया। यह 'त्रि+स्तुभ्' है। अर्थात् तीनोंकी मिलकर उपासना है। (१) प्राणधारण (गाय-त्र), (२) जागत अर्थात् मानवजातिके हितकी साधना और (३) उपासना ये तीन छंद हैं। जिससे विष्णुकी तीनों लोकोंमें विजय होती है। व्यक्तिकी सुस्थिति, समाजकी उन्नति और प्रभुकी उपासना ये तीन छंद हैं, जो ऊपरके तीन छंदोके रहस्यमय उपदेश हैं। मानव भी इन छंदोंसे यत्न करेगा, तो उसी प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है। जैसा आचरण देवोंने किया था, वैसाही आचरण मनुष्योंको भी करना चाहिए। विष्णुने जिस तरह विजय प्राप्त की, उसे देखकर मनुष्य अपने

# स्वयंभूरंसि भेडो ग्रिमर्थेचींदा असि वर्षी मे देहि'। सूर्यस्यावृत्तमन्वार्वते ॥ २६ ॥ अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयोऽग्नेऽहं गृहपतिना भूयास्थ सुगृहपतिस्त्वं मयोऽग्ने गृहपतिना मुपाः। अस्थूरि णो गार्हपत्यानि सन्तु ज्ञतथं हिर्मोः सूर्यस्यावृत्तमन्वार्थते ॥२०॥

(५७) (स्वयंभू: श्रेष्ठः रश्मिः असि) तू स्वयंभू और श्रेष्ठ तेजकी किरण है, (वर्षोदा असि) तू तेज देनेवाला है, (मे वर्षः देहि) इसलिए मुझे तेज दे । (सूर्यस्य आवृतं अनु आवर्ते) सूर्यकी प्रदक्षिणाके भ्रमणानुसार में प्रदक्षिणा करता

हूं ॥२६॥

(५८)हे (गृहपते अग्ने) गृह के पालक अग्ने ! (त्वया गृहपतिना) तुझ गृह के रक्षक के साथ रहता हुआ (अहं सुगृहपतिः भूयासं) मैं उत्तम घर का रक्षक बनूं । हे (अग्ने) अग्ने ! (नया गृहपतिना त्वं) मुझ जैसे गृहपति की उपासना से तू (सुगृहपतिः भूयाः) उत्तम गृहपति बन । हे (अग्ने) अग्ने ! (नौ गार्हपत्यानि) हम दोनों पतिपत्नी के गृहसथ संबंधी कर्तव्य (शतं हिमाः अस्थूरि सन्तु) सौ वर्षतक सतत चलते रहें । मैं (सूर्यस्य आवृतं अनु आवर्ते) सूर्य के समान प्रदक्षिणा करता हूँ ।।२७।।

#### क्षेत्रमें विजय प्राप्त करे।

सब स्थानोंसे अर्थात् (१) मानव समाजसे, (१) व्यक्तिके क्षेत्रसे और (३) अन्यान्य व्यवहारसे शत्रुको भगा देना चाहिए । इस तरह उक्त रीतिसे सब स्थानोंसे शत्रुको दूर करनेके बाद इस अन्नसे रोगबीजरूपी शत्रुको दूर करना चाहिए । अन्न प्राप्त न करता हुआ भूखा शत्रु परास्त होकर दूर भाग जाए । उसे आश्रयस्थानसे दूर भगाया जाए । किसी स्थान पर उसे स्थिरता न मिले । सर्वत्र ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसे भागनाही पडे ।

इस तरह सब स्थानोंसे, व्यक्ति तथा समाजके क्षेत्रोंसे शत्रुओंके दूर होनेसे और अपनी उन्नति होनेसे हम स्वर्गधामको प्राप्त होंगे । अर्थात् यही लोक हमारे लिए स्वर्गधाम बन सकता है । शत्रुके दूर होने और अपनी शक्तिके बढनेसे यह भूलोक स्वर्गधाम बन सकता है । ज्योतिके साथ हम मिले है, हम तेजस्वी बने हैं । संसारको स्वर्ग बनानेका यह उपाय है ।

जिस विक्रमसे विष्णुने स्वर्गलोकका निर्माण किया, उसी प्रकारका विक्रम करनेसे मानवी विष्णु शूरसेन संसारमें स्वर्गधामकी स्थापना कर सकते हैं ।।२५।।

तू स्वयं-भू अर्थात् अपनी शक्तिसे स्थिर रहनेवाला है। तेरी स्थितिके लिए किसी दूसरेके सहारेकी आवश्यकता नहीं है। तू तेज देनेवाला श्रेष्ठ किरण है, अर्थात् तू तेजस्विताका स्रोत है। तेज देनेवाला तू है। इसलिए मुझे तेज प्रदान करके मुझे तेजस्वी बना। आत्मा स्वयंसिद्ध, स्वयंभू और अपनी शक्तिसे रहनेवाला है, यही श्रेष्ठ तेजसे युक्त है । अतः आत्मा स्वयंप्रकाशी है ।

सूर्य जिस तरह चारों ओर आवर्तन या भ्रमण करके सर्वत्र प्रकाश करता है, सब स्थानका अंधेरा दूर करता है, वैसाही मैं करूंगा । मैं स्वयं ज्ञानवान् और तेजस्वी होकर दूसरोंको ज्ञान प्रदान करूंगा, और उनका अज्ञान दूर करके उन्हें तेजस्वी बनाऊंगा 112811

अग्नि उत्तम गृहस्वामी है। वह प्रकाशता हुआ उत्तम उजाला घरमें करता है। गृहस्थ भी अपने घरमें इसी तरह अपने ज्ञान से और कर्म से प्रकाशता रहे, दूसरों को प्रकाश देता रहे। अग्नि और गृहस्थी दोनों परस्पर सहायक बनें और परस्पर की उन्नति करनेवाले बनें। गृहस्थ के यज्ञ कर्म सौ वर्ष तक निर्विघ्नता के साथ चलते रहें। बीच में विघ्न न हो। एक बैल की गाडी को स्थूरी कहते हैं। अधिक बैलों की गाडी को अस्थूरी कहते हैं। गृहस्थी के शकट को पति पत्नी खीचते हैं। इसलिए इस शकट को 'अ-स्थूरि' कहा है। परस्पर की सहायतासे ही यहां की प्रगति होती है। 12011

यह व्रतपालनकी प्रतिज्ञा यजू. १।५ में की थी । इस मंत्रमें उसकी सिद्धिकी बात कही है । पाठक इन दोनों मंत्रोंकी तुलना करें तथा इन दोनों मंत्रोंके अंदर जो उपदेश है और धर्म नियमके उपदेश हैं, उनका अनुसंधान भी करें । अध्याय १ मंत्र ५ से लेकर अध्याय २ मंत्र २८ तक जो उपदेश दिए हैं, उनका मनन पुनः पुनः करना चाहिए । पाठक इस बातका भी ध्यान रखें कि उन उपदेशों पर कितना अमल हुआ है । जिसकी प्रतिज्ञा अध्याय १ मंत्र ५ में

अग्ने वतपते व्रतमेचारिषं तर्दशकं तन्मेऽराधी विमहं य एवास्मि सोऽस्मि ॥ २८॥ अग्नये कव्यवाहंनाय स्वाहां सोमीय पितृमते स्वाहां। अपेहता असेरा रक्षांश्रंसि वेदिषदेः॥ २९॥ ये क्ष्पाणि प्रतिमुख्यमाना असेराः सन्तेः स्वथया चरिन्त । यापुरी निपुरो ये प्ररेन्त्यग्निष्टां होकात्मण्डात्यस्मातं ॥ ३०॥

- (५९) हे (व्रतपते अग्ने) व्रतोंके पालन कर्ता अग्निदेव (अहं व्रतं अचारिषं) मैंने नियमों का जो पालन किया है, (तत् अशकं) उसे करने में (तेरी कृपासे) मैं समर्थ हुआ हूँ (तत् मे अराधि) वह मेरा कर्म (तेरी ही कृपासे) सिद्ध हुआ है (इदं यः अहं अस्मि) यह कर्म करने पर जो मैं था, (सः एव अस्मि) वही मैं अब हूं ।।२८।।
- (६०) (कयावाहनाय अग्नेय स्वाहा) पितरोंको दिए अन्नको ले जानेवाली अग्निके लिए यह आहुति है। (पितृमते सोमाय स्वाहा) पितरोंके साथ रहनेवाले सोमके उद्देश्यसे यह समर्पित है। (वेदिषदः असुराः रक्षांसि) वेदिपर आए हुए असुरों और राक्षसोंका (अपहताः) नाश हुआ है।।२९।।
- (६९) (ये असुराः) जो असुर (रूपाणि प्रतिमुंचमानाः सन्तः) अपने रूपोंको बदलते हुए (स्वधया चरन्ति) पितसें को दिए अन्न का सेवन करके संचार करते हैं, (ये परापुराः) जो पूरे मोटे ताजे होते हुए भी (निपुरः भरन्ति) क्षीण जैसे बर्ताव करते हैं, (तान् अग्निः अस्मात् लोकात्) उनको अग्नि इस स्थान से (प्रणुदाति) बाहर निकाल दे ।।३०।।

की थी, उस प्रतिज्ञाकी सिद्धिका उल्लेख अ. २ मंत्र २८ में आया है ।।२८।।

अग्निमें डाली गई आहुतियां जिस तरह देवोंके पास पहुंचती हैं, उसी तरह पितरोंके पास भी पहुंचती हैं। पितरोंको जो हव्यभाग दिया जाता है उसका नाम 'कव्य' है, और देवोंको जो भाग दिया जाता है उसका नाम 'हव्य' है।

वेदिमें अर्थात् ह्व्यकव्यको समर्पित किए जानेके स्थानमें जो असुर और राक्षस आए हों, उन्हें दूर करना चाहिए। उनका नाश करना चाहिए। असुरों और राक्षसोंको अपने समीप बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो कष्ट होते हैं, वे अधिकतर असुर और राक्षसोंसेही होते हैं।

अतः जहां असुर और राक्षस हों वहां से उन्हें दूर भगाना अथवा उनका नाश करना चाहिए।।२९।।।

इस मंत्रमें असुरों का वर्णन है। ये असुर अपने वास्तविक रूप का परित्याग करके और नये रूपों को घारण करके समाज में विचरते हैं तथा देवों और पितरों को दिए अन्न का स्वयं भोग करते हैं अर्थीत् देवों और पितरों को दिया हुआ अन्न देवों और पितरों का रूप घारण करके स्वयं खाते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य संन्यासी को दिए जानेवाले अन्न संन्यासी का कपटवेश धारण करके स्वयं खा जाए, उसी तरह इन असुरों का भी कर्म है। ये असुरी कपट से विभिन्न वेशभूषा करते हैं। इस प्रकार दूसरों को धोखा देकर दूसरों का अन्न स्वयं खा जाते हैं।

इसलिए जो असुरों या राक्षसों का भाग हो वह उन्हें सर्वप्रथम दे देना चाहिए, ताकि उनके कारण कोई उपद्रव न हो । इतना कुछ करने पर भी वे उपद्रव करते ही हैं, यही असुरों की दुष्टता ह।

'प्रतिमुंचित' इस शब्दमें 'प्रति' (विपरीतार्थक) उपसर्गपूर्वक 'मुंच' धातु है, इसका अर्थ है बांधना । दूसरेके रूपोंके चिन्ह अपने शरीर पर बांधना या धारण करना । स्वरूप बदलकर दूसरा वेश धारण करनेका तात्पर्य यहां ह । देव, पितर, असुर और राक्षस इन सबके वेश पृथक् पृथक् होते हैं । अतः जिसका वेश जो धारण करेगा, वह उसीके समान दिखाई देगा ।

पर इन असुरोंके शरीर बड़े और मोटे ताजे होते हैं। देवों और पितरोंके शरीर वैसे नहीं होते। केवल वेष धारण करनेसे शरीरकी मुटाई छिप नहीं सकती। तो भी मोटे ताजे होने पर भी ये असुर क्षीण शरीर जैसे अपने आपको बताते हैं। असुरोंके शरीर प्रमाणमें बड़े और देवों तथा पितरोंके शरीर उनकी अपेक्षा क्षीण होते हैं। अर्झ पितरो मौदयध्वं यथामागमार्थुषायध्वर्म् । अमीमदन्त पितरो यथामागमार्थुषायिषते ॥ ३१ ॥

नमीं वः पितरो रसार्यं नमीं वः पितरः शोषांयं नमीं वः पितरो जीवार्यं नमीं वः प्रितरः स्वधार्ये नमीं वः पितरो घोरायं नभी वः पितरो मन्यवे नमी वः पितरः पितरो नमी वो प्रहार्यः पितरो दत्त सतो वंः पितरो देण्मैतं दः पितरो वास आर्थर्स ॥ ३२ ॥

- (६२) हे (पितरः) पितरो ! (अत्र मादयध्वं) यहां तुम आनंदित होओ । (यथा भागं आ वृषायध्वं) यथा भागसे (अन्न प्राप्त करके) बैलके समान पुष्ट होओ । (पितरः अमीमदन्त) पितर हर्षयुक्त हुए । (यथा भागं आ वृषायिषत) यथाभाग (अन्न) प्राप्त करके बैलके समान पुष्ट हुए ।।३१।।
- (६३) हे (पितरः) पितरो ! (वः रसाय नमः) आपके रसके लिए नमस्कार है । (पितरः) हे पितरो ! (वः शोषाय नमः) तुम्हारी शुष्कताके लिए नमस्कार है । हे (पितरः) पितरो ! (वः स्वधाय नमः) तुम्हारे जीवनके लिए नमस्कार है । (पितरः) हे पितरो ! (वः घोराय नमः) तुम्हारी घोर स्थितिके लिए नमस्कार है । (पितरः) पितरो ! (वःमन्यवे नमः) तुम्हारे उत्साह या क्रोधके लिए नमस्कार है । हे (पितरः वः नमः) पितरो ! तुम्हें नमस्कार हो । हे (पितरः) पितरो ! (वः गृहान् वत्त) हमें घर (अर्थात् पुत्र) दो । हे (पितरः) पितरो ! (वः सतः देष्म) हम अपने पास जो है, उसे आपको देते हैं । हे (पितरः) पितरो ! (वः वासः आ धत्त) आपके लिए यह वस्त्र देते हैं । ३२।।

इसलिए वेषान्तर करनेपर भी असुर छिप नही पाते और पहचान लिए जाते हैं। इसलिए असुर प्रयत्न करके अपने आपको देवों और पितरों जैसाही बताते हैं।

यहां (१) वेषान्तर करना (२) शरीरका मोटा होना, (३) पर क्षीण होनेका प्रयत्न करना (४) और दूसरोंका अन्न स्वयं खाना आदि असुरोंके दुष्कृत्य बताये हैं।

अग्नि उन्हें इस स्थानसे दूर भगाये। अग्निके प्रकाशमें असुरोंको पहचाना जा सकता है, इसलिए अग्निके प्रकाशित होते ही कपटवेषधारी असुर भाग जाते हैं।।३०।।

प्रथम राक्षसोकी अन्नका भाग दिया, तत्पश्चात् वेष बदलकर अंदर घुसे हुए असुरोंको बाहर निकाला । अतः पितरोंको उनका अन्नभाग यथायोग्य मिलने लगा । अतः इस मंत्रमें प्रार्थना की है कि यहां आकर वे अपने अन्नका भाग प्राप्त करें, उसका सेवन करें और पुष्ट तथा बलवान् बनें ।।३१।।

यहां रस, शोष जीव, स्वधा, घोर और मन्यु ये छै पर क्रमशः 'वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमंत और शिशिर इन छै ऋतुओं के वाचक हैं। पितरों की छिपी शक्तिसे ये छै ऋतु होते हैं और इन छै ऋतुओं से सबका पालन होता है। यह पितरों की कृपा है। वसंत ऋतुमें रसदार फल उत्पन्न होते हैं, ग्रीष्म ऋतुमें सर्वत्र शुष्कता होती है। वर्षामें वृष्टिके द्वारा सबको नया जीवन प्राप्त होता हैं। शरदमें विविध अन्न उत्पन्न होते हैं और जीवोंका धारणपोषण होता है। इस कारण इसका नाम 'स्व-धा' अर्थात् अपना धारणपोषण करनेवाली ऋतु कहा है। हेमंतमें भयंकर शैत्य या ठंडी होती है और शिशिरमें पुराने पत्ते झडकर वृक्षोंपर नई कोपलें फूटती हैं। इन छै ऋतुओंके ये छै कार्य हैं, अर्थात् संसार सुव्यवस्थासे चल रहा है। यह पितरोंका जिनसे विश्वपालक शक्तियोंका कार्य है।

यहां 'रस, शोष, जीव, स्वघा, घोर और मन्यु' इन शब्दों का अर्थ ऋतु परक ही होता हो, ऐसी बात नहीं है। रिसकता, खुशकी, जीवन, स्वकीय धारक शिक्त, घोरत्व और उत्साह ये वैयिक्तिक गुण भी यहां माने जा सकते हैं और ये व्यक्तित्व के रक्षक गुण है, ईसलिए इन गुणोंकोही मानना यहां प्रासंगिक होगा। ये वैयक्तिक गुण रही व्यक्तिसत्ता को सुस्थिर रखते हैं, इसलिए ये व्यक्ति में पितृस्थानीय हैं। पितर रक्षक ही होते हं।

व्यक्ति में समय पर रसमयता समय पर खुश्की, समय पर जीवनीयता, अपनी धारण करने की शक्ति, समय पर क्रूरता और समय पर क्रोध या उत्साह धारण करने से मानवी जीवन की सफलता होती है। अतः ये गुण व्यक्ति की सफलता करनेवाले हैं, अतः ये व्यक्तित्व के रक्षक हैं और इसीलिए ये पितर कहलाते

## आर्थत पितरो गर्में कु<u>मा</u>रं पुष्कंरसजम् । य<u>थेह पुर</u>ुषोऽसंत् ॥ ३३ ॥ ऊर्जे वहंन्तीर्मृतं घृतं पर्यः <u>की</u>लालं परिस्नुतंम् । स्युधा स्थं <u>त</u>र्पर्यंत मे पितृन् ॥ ३४ ॥

[ 40 2, 40 38, 40 40 94 ]

#### ॥ द्धितीय अध्याय समाप्त॥

- (६४) हे (पितरः) पितरो ! (यथा इह पुरुषः असत्) जिस तरह यहां वीर पुरुष होगा (पुष्करस्रजं) उसी तरह कमल की माला धारण करनेवाले (कुमारं) कुमारको गर्भ में (आधत्र) स्थापित कीजिए ।।३३।।
- (६५) (ऊर्ज धृतं) हे जलो ! अत्र, धृत, (पयः परिसुतं) दुध तथा चुनेवाले रसोंको (वहन्तीः) धारण करनेवाले तुम हो । अतः तुम (अमृतं) अमरत्व धर्मसे युक्त और (कीलालं) उत्तम पानके योग्य हो (स्वधा स्थ) तुम धारकशक्ति बढानेवाले हो । इसलिए (मे पितृन् तर्पयत) मेरे पितरोंको तृष्ठ करो ।।३४।।

## ।। द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ।।

है।

पितरों से इस मंत्र में घर मांगा है। यहां घर का अर्थ पुत्र पौत्र आदि संतित है। भार्या, पुत्र और पौत्र के समूह का नाम गृह है। केवल ईटों के समूह का नाम गृह नहीं हैं। हमें ऐसे घर चाहिए कि जहां पित पत्नी और बच्चे सुख से मिलजुल कर रहते हों। इसिलए कुटुंब में रस, शोष, जीवन, अन्न, क्रोध और उत्साह चाहिए। इन गुणों की आवश्यकता घर में होती है। पाठक स्वयं इस बात का अनुभव कर सकते हं। घर में समय पर प्रेम भी करना है, तो समय पर कठोर भी होना पडता है। तभी कुटुंब की उन्नति सुचारुक्तप से हो सकती ह।

इसलिए मेरे विचार से इन पदों का अर्थ मानवीय गुणों के बोधक ही समझने चाहिए। भाष्यकारों ने इन पदोंका ऋतुवाचक माना है। यह ऋतुवाचक भाव आधिदैविक अर्थ में सार्थक होगा।

मंत्रके अंतिम भाग में यह कहकर कि 'जो कुछ हमारे पास है, वह सब हम पितरोंके लिए समर्पित करते हैं' पितरों को वस्त्र समर्पित किया है 113211

अपने कुल में वीर पुरुष ही उत्पन्न होने चाहिए। उससे सब राष्ट्र की आकांक्षा तृप्त होनी चाहिए। ऐसा पुत्र दम्पति प्राप्त करें। कमलों की माला धारण करनेवाला वीर कुमार उत्पन्न हो। गर्भाधान के समय यह पतिपत्नी की इच्छा हो। इस इच्छा से पतिपत्नी संबंध स्थापित करें और अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि वे ऐसे जीव को अपने कुल की यशोवृद्धि के लिए भेजे।

पितर गुण रूप से व्यक्ति में, वीर रूप से राष्ट्र में, और ऋतुरूपसे विश्व में रहते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वज पितर हं। इन पूर्वज पितरों की कृपा से इष्ट वीर पुत्र उत्पन्न होता ह। इसलिए पितृयज्ञ किया जाता है और उन पज्ञों से सन्तुष्ट हुए पितर इष्ट संतित देते हैं। इसलिए यहां पितरों से वीर पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की है। पितरों में से ही कोई एक जीव पुत्ररूप में फिर उत्पन्न होता है, ऐसी भी एक मान्यता है।।३३।।

बलवर्धक अन्नरस, घी, दूध, फलों फूलोंसे चूनेवाले उत्तम रस, नीरोगता करनेवाले तथा मृत्युको दूर करनेवाले औषधिरस, उत्साहवर्धक पेय, धारणाशक्ति बढानेवाले अन्नरस पितरोंकी तृप्तिके लिए देने चाहिए । इन रसों और अन्नोंको देकर पितरोंकी तृप्ति करनी चाहिए । इस तरह तृप्त किए गए पितर, पितृयज्ञसे तप्त हुए पितर हमें वीर संतानें द ।

यहां पितृयज्ञका संबंध वीर पुत्रकी उत्पत्तिसे है।

अथ तृतीयोऽष्यायः।

समिधाऽग्नि दुवस्यत घूतैवेधियतातिथिम्। आस्मिन् हृष्या जुहोतने ॥ १ ॥ सुसमिद्धाय शोविषे घुतं तीवं जुहोतन । अग्नयं जातवेदसे ॥ २ ॥ तं त्वां समिद्धिरिक्षिरो घूतेनं वर्धयामि । बूहच्छोचा यविष्ठयं ॥ ३ ॥ उपं त्वाऽग्ने हृविष्मंतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत । जुपस्वं समिधो मम ॥ ४ ॥

- (६६) (सिमधा अग्निं दुवस्यत) सिमधा से अग्नि की सेवा करो, (धृतैः अतिथिं बोधयत) घी की आहुतियों से अग्निरूपी अतिथि को जगाओ और (अस्मिन् हव्या आ जुहोतन) पश्चात् इसमें हवनीय द्रव्य की आहुतियों का हवन करो ।।१।।
- (६७) (सुसमिद्धाय शोचिषे) उत्तम प्रदीप्त तेजस्वी (जातवेदसे अग्नये) ज्ञानी अग्नि के लिए (तीव्रं घृतं जुहोतन) तेजस्वी घी का हवन करो ।।२।।
- (६८) हे (अंगिरः) गतिमान् अग्ने ! (तं त्वा सिमिद्धिः) उस तुझे सिमधाओंसे और (धृतेन) घीसे (वर्धयामिस) हम बढाते हैं । हे (यविष्ठय) युवा अग्ने ! (बृहत् आ शोच) तू बडी ज्वालाओंसे प्रकाशित हो ।।३।।
- (६९) हे (अंग्नेः) अग्ने ! (हविष्मती घृताचीः) हविष्यात्रसे युक्त और घीसे भीगी हुई समिधायें (त्वा उपयन्तु) तुझे प्राप्त हों । हे (हर्ग़त) कान्तियुक्त अग्ने ! (मम समिधः जुबस्व) मेरी समिधाओंका सेवन कर ।।४।।

अश्वत्थ आदि की समिधायें डालकर अग्नि को प्रज्वलित करो । ये समिधायें भी घी से भीगी हों । अग्नि प्रज्वलित करनेके लिए घृत की आहुतियां उस अग्निमें डालो। समिधायें और घी डालने से अग्नि जाग उठेगी । अग्निकी ज्वालायें अच्छी वरह प्रज्वलित होनेके बाद उस प्रज्वलित अग्नि में नानाविध द्रव्यों की आहुतियां डालो और इस तरह हवन करो ।

यहां 'अतिथि' शब्द अग्नि का विशेषण है। (अति इति अतिथिः) जो खाता है, वह अतिथि है। अतिथि का यह अर्थ इस मंत्र में है। इसका दूसरा अर्थ (अतित) है – जो जाता है, घूमता है, प्रवास करता है, वह अतिथि है। पर वह अर्थ यहां नहीं है। अग्निका सर्वभक्षक गुण इस 'अतिथि' पद से यहां बताया है।।१।।

उत्तम और सम्यक्तया प्रदीप्त, जिसकी ज्वालायें उत्तम प्रकार फैल रही हैं, जो सब वस्तुमात्र को जानता है अथवा जिसके प्रकाशसे सब वस्तुओंका ज्ञान होता है। अपने प्रकाशसे अग्नि सब वस्तुओंका ज्ञान यथावत् कराता है उस अग्नि में गरम किया हुआ, स्वच्छ शुद्ध तेजस्वी, आग पर गरम किया हुआ घी डालो।

हवनके लिए घी जमा हुआ न हो, पर पतला हो, यह भाव यहां है। यह अग्नि 'जातवेदस्' हे अर्थात् बने हुए पदार्थ मात्रको जो जानता है अथवा जो बताता है। यहां ज्ञान देनेवाले ज्ञानसाधन अग्निका वर्णन है । अग्नि सब कर्मोका और ज्ञानका साधन है ।।२।।

समिधाओंसे और घीकी आहुतियोंसे अधिका संवर्धन करना चाहिए, जिससे अग्रिकी ज्वालायें बडी होकर चारों ओर उसका अच्छा प्रकाश हो।

'अंगिरः' पद गतिमान् अर्थका वाचक है । अंग-रसमें जो आग्नेय तत्त्व है, उसका नाम भी अंगिरस् है । इसको जीवनका सत्त्व कहते हैं । 'यविष्ठ्य' पदका अर्थ बलवान् अथवा नित्य वरुण, नित्य युवा है । अग्नि कभी बूढा नहीं होता, वह तो सदाही तरुण रहता है । यह आदर्श उपासक अपने सामने रखे ।।३।।

नाना प्रकारकी हवनकी सामग्रियां तथा घीसे भीगी समिधायें अग्निके समीप लाई हैं, उनका हवन इस अग्निमें हो ।।४।।

हे अग्ने, तू सत्तावान्, अस्तित्ववान्, ज्ञानवान् और अपने निज आनंद से युक्त है। तेरे अंदर सत्ता, ज्ञान और आनंद है। मैं भी तेरी उपासनासे सत्, चित्त् और आनंद से युक्त बनूं। सत्ता, ज्ञान और आत्म प्रकाश के लिए मै यह अग्नि की उपासना कर रहा हूं। वह मेरी कामना पूर्ण और तृप्त हो।

यह पृथ्वी देवों के यजन करने के लिए उत्तम है। यहां देवों

मूं भूंबेः स्वै चौरिंव भूम्ना पृथिवीवं विद्या। ।
तस्यस्ति पृथिवि देवयजानि पृष्ट्वेऽग्निमेञ्चाद्मञ्चाद्यायादंधे ॥ ५॥
आयं गौः पृश्चिरक्रमीदसंदन् मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्तस्वैः ॥ ६॥
अन्तर्श्वरति रोचनास्य प्राणार्वपानती । व्यक्ष्यन् महिषो दिवंमे ॥ ७॥

(७०)(भू:, भुवः स्वः) तू सत्ता, ज्ञान और आनंद रूप है। हे (देव यजिन पृथिवि) देवोंके यजन के लिए स्थान देनेवाली पृथिवी ! (तस्याः ते पृष्ठे) उस तेरी पीठ पर (अन्नाद्याय) अन्न के भक्षण के लिए (अन्नादं अग्निं आ दघे) अन्न भक्षक अग्नि की स्थापना करता हूँ। इससे (भूम्ना द्यौः इव) मैं विशालता से द्युलोक के समान और (वरिम्णा पृथिवी इव) विरष्ठता से पृथिवी के समान होऊं।।।।।

(७९) (अयं गौः पृश्निः) इस गमनशील विचित्र दीप्तिमान् अग्निने (आ अकमीत्) अंतरिक्षमें आक्रमण किया । वह (पुरः मातरं असदत्) प्रथम माता पृथ्वीके पास गया । (स्वः प्रयन् पितरं च असदन्) तदनंतर प्रकाशलोकमें जाता हुआ वह पितृरूप द्युलोकतक पहुंच गया ।।६।।

(७२) (अस्य रोचना) इस अग्निकी दीप्तिमती शक्ति (प्राणात् अपानती) प्राण और अपान रूपसे (अन्तः चरित) अंदर संचार करती है। (महिषः दिवं व्यख्यत्) यह महान् अग्नि द्युलोकको प्रकाशित करता है।।७।।

के उद्देश्य से हवन किया जाता है। अन्नादि की प्राप्ति हो, पर्याप्त अन्न मिले, इस उद्देश्य से यज्ञ करने के लिए अन्न भक्षक इस अग्नि की स्थापना मैं इस वेदी में करता हूं। इसमें मेरा यज्ञ सफल हो और मैं द्युलोकके समान विस्तारसे युक्त और पृथ्वीके समान गुरुत्वसे युक्त हो जाऊं।

'भू: भुव: स्व:' का अर्थ टीकाकार अनेक तरहसे करते हैं, यथा-पृथिवी-अंतरिक्ष-द्युलोक, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य, अन्न-प्रजा-पशु आदि आदि । कुछ टीकाकार इन तीन महा व्याहृतियों का अर्थ ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ यह भी करते हैं । इनकी परिपूर्णता को सिद्ध करना ही यहां लक्ष्य है। 'भू: भुव: स्व:' इन तीनों लोकोंके अंदर का सब वस्तुमात्र जाना जाता है। यज्ञसे इन सबका हित सिद्ध करना है।

जिस तरह द्युलोक विस्तारसे युक्त है और उसमें सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि तेजस्वी गोलक हैं, उसी तरह में भी विस्तारसे युक्त परिवारसे विस्तृत, कार्य व्यापारोंसे विस्तृत, विद्यासे विस्तृत अर्थात् कौटुम्बिक पुत्र-मित्र-इष्टजनिस विस्तृत बनूं । यशसे विस्तृत बनूं, और गुरुत्वसे, बडप्पनसे, धनादि सब प्रकारके ऐश्वर्यसे बडा होऊं । विस्तार और महत्त्व इस तरह दो तरहके महत्त्व का वर्णन यहां पर है । मनुष्य की उन्नतिमें इन दोनों प्रकारके महत्त्व की आवश्यकता होती है, अतः इनकी प्रार्थना यहां की है । मनुष्य जो यज्ञ करता है, वह इनकी प्राप्ति के उद्देश्य से ही करता है ।।५।।

वह गतिशील अग्नि विचित्र रंगरूपवाला है। लाल, श्वेत, पीत रंगवाली ज्वालाओं से प्रकाशित होने के कारण अग्निको यहां विविध रंगवाला कहा गया है। यह अग्नि विविध स्थानों पर आक्रमण करता है। अग्निरूपसे पृथ्वीपर, विद्यूदूपसे अंतरिक्षमें तथा मेघमंडलमें और सूर्यरूपसे द्युलोकमें इसने आक्रमण किया है। इस तरह त्रिलोकोमें इसका आक्रमण होता है।

पृथिवी माता है और अग्नि उसका पुत्र है । इसलिए वह सबसे प्रथम अपनी माताकी गोदीमें –वेदिमें बैठता है । पृथ्वीपर आक्रमण करता है । उसका पिता सूर्य है, क्योंकि सूर्यसे, सूर्यिकरणसे अग्निकी उत्पत्ति होती है । अतः पृथ्वीपर विक्रम करता हुआ यह अग्नि यज्ञरूपसे अपने प्रकाशसे सूर्य किरणके आश्रयसे द्युलोकतक पहुंचता है और अपने पिताको प्राप्त करता है । बीचमें अंतरिक्षमें भी इसका विक्रम मेघमंडलमें दीखता है । अर्थात् यह अग्नि इस प्रकार तीनों लोकोंमें विक्रम करता हुआ प्रकाशता है, इतना इस अग्निका सामर्थ्य है ॥६॥

इस अग्निकी ज्योति प्राण और अपान रूपसे सब प्राणियोंके अंदर संचार करती है। वही अंतरिक्षमें वायुरूपसे संचार करता है अर्थात् यह वायु भी अग्निकाही एक रूप है। यही महा समर्थ अग्नि युलोकको प्रकाशित करता है। अर्थात् यह अग्निही अग्निरूपसे चिर्श्वाद्धाम् विराजिति वाक् पंतृङ्गार्य धीयते । प्रति वस्तोरह द्युमिंः ॥ ८ ॥
अग्निर्व्योतिज्योतिप्रिग्नः स्वाह्यं सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहां ।
अग्निर्वर्यो ज्योतिर्वर्षः स्वाह्यं सूर्यो वर्षो ज्योतिर्वर्षः स्वाहां ।
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहां ॥ ९ ॥
सज्वेवनं सवित्रा सज् राज्येन्द्रवत्या । जवाणो अग्निर्वेत स्वाहां ।

सुर्वेदेवेनं सिव्या सुजू राज्येन्द्रवत्या । जुषाणो अग्निवेदु स्वाहाँ । सुजूर्देवेनं सिव्या सुजूरुषसेन्द्रवत्या । जुषाणः सूर्यो वेदु स्वाहाँ ॥ १० ॥

(৩३) (त्रिंशत् धाम विराजित) जो तीस धामोंमें विराजिती है, (वाक्) वह वाणी (प्रति वस्तोः) प्रतिदिन और (अहः) विशेष दिनोंमें (द्युभिः) अपने तजोंसे (पतंगाय धीयते) अग्निके लिए प्रयुक्त होती है ।।८।।

(७४) (अग्निः ज्योतिः) अग्नि ज्योति है और (ज्योतिः अग्निः) ज्योति अग्नि है, (स्वाहा) मैं उसमें अर्पण करता हूँ। (सूर्यः ज्योतिः) सूर्य ज्योति है, (ज्योतिः सूर्यः) और ज्योति सूर्य है, (स्वाहा) मैं उसमें अर्पण करता हूँ। (अग्निः वर्चः) अग्नि तेज है और (ज्योतिः वर्चः) तेजही अग्नि है, मैं (स्वाहा) उसमें अर्पण करता हूं। (सूर्यः वर्चः) सूर्य तेज है और (ज्योतिः वर्चः) तेजही सूर्य है (स्वाहा) मैं उसमें अर्पण करता हूं। (ज्योतिः सूर्यः) तेज सूर्य है, (सूर्यः ज्योतिः) और सूर्य तेज है (स्वाहा) मैं उसमें अर्पण करता हूं। (ज्योतिः सूर्यः) तेज सूर्य है, (सूर्यः ज्योतिः) और सूर्य तेज है (स्वाहा) मैं उसमें अर्पण करता हूं।।९।।

(७५) (सवित्रा देवेन सजूः) सविता देवके साथ (इन्द्रवत्याः राज्र्याः सजूः) इन्द्रयुक्त रात्रीके साथ (जुषाणा अग्निः) रहनेवाला अग्नि (वेतु स्वाहा) इस आहुतिको प्राप्त होवे । (सविता देवेन सजूः) सविता देवके साथ (इन्द्रवत्या उषसा सजूः) इन्द्रयुक्त उषाके साथ (जुषाणः) रहेनेवाला (सूर्यः) सूर्य (वेतु स्वाहा) आहुतिको स्वीकार करे ।।१०।।

पृथ्वीपर, वायु और विद्युत् रूपसे अंतरिक्षमें और सूर्यरूपसे द्युलोकमें विद्यमान है । अंतरिक्षमें वायुके साथ विद्युद्रूप भी सम्मिलित है ।।।।।।

अहोरात्रके तीस मुहूर्त होते हैं। इन तीस मुहूर्तोमें वाणी कार्य कर रही है। मानवोंके व्यवहार करती है। यह वाणी दिनभर कार्य करती है। यह वाणी हमेशा कुछ न कुछ बोलती ही रहती है। दिनमें और रात्रीमें प्रतिदिन और विशेष दिन जो वाणीका कार्य होता है, वह गतिमान् अग्निके कारणही होता है। वाणी द्वारा जो कुछ वर्णन हो रहा है, वह अग्निकाही वर्णन है।

अग्रिका नाम पतंग है। सूर्यका भी यही नाम है। जो उडता हुआ जाता है (पतन् गच्छति), वह पतंग है, इसलिए पतंग सूर्य को भी कहते हैं। सूर्य आकाश के तीस विभागोमेंसे गुजारता है और उसीका वर्णन मानवों की वाणी रहती है।।८।।

अग्नि और सूर्य ब्रह्मका तेजही है अर्थात् ब्रह्मके तेजकेही अग्नि, सूर्य, ज्योति, वर्च आदि रूप हैं। ऐसा मानकर में इस अग्निमें यह ब्रह्मका रूप है, ऐसा जानकर और मानकर हवन करता हूं। इस यज्ञसे मेरी कामना सफल हो ।।९।।

पहिला मंत्र सायंकालके हवन करनेका और दूसरा मंत्र प्रातःकालके हवन करनेका है। 'सविता' शब्द सब विश्वके प्रसविता परमात्माका वाचक है। सकल जगत्के निर्माता ईश्वरकी शक्तिके साथ, इन्द्रशक्तिके साथ जो रात्री है, उसके साथ रहनेवाले अग्निमें मैं हवन कर रहा हूं। वह हवन सर्व देवतामय अग्निको प्राप्त होवे।

सब जगत्की उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी शक्तिके साथ इन्द्रवाली उषाके साथ रहनेवाले सूर्यरूप अग्निमें यह आहुति अर्पण करता हूं, वह सर्व देवतामय अग्निको प्राप्त हो ।।१०।।

जिसमें हिंसा और कुटिलता नहीं है, उस यज्ञको अध्वर कहते हैं। हम हिंसारहित और कुटिलतारहित यज्ञ करते हैं और जहां ऐसे यज्ञ होते हों, वहां हम जाते भी हैं। ऐसे यज्ञोमें जाकर अग्निदेवकी प्रशंसाके मंत्र बोलते हैं। हमारी की हुई यह प्रशंसा उपप्रयन्ती अध्वरं मन्त्रं बोचेमाग्नथे। आरे असमे च जूण्वते'॥ ११॥
अग्निर्मूर्धो विवः क्कुत्पतिः पृथिव्या अयम्। अपार्थ रेतांश्रंस जिन्वति'॥ १२॥
उमा वामिन्द्राग्नी आहुवध्यां उमा रार्धसः सह मातृयध्ये।
उमा वाताराविषार्थ रेयीणामुमा वार्जस्य सातये हुवे वाम् ॥ १३॥
अयं ते योनिर्कृत्वियो यतो जातो अरोचथाः।
तं जानन्न्रेय आरोहाथां नो वर्धवा र्यिम् ॥ १४॥

समीप अथवा दूरसे अग्निदेव सुनते हैं, क्योंकि अग्निही सब देवतास्वरूप है। यह अग्नि प्रार्थनाको सुनता है। वह समीप होनेपर भी सुनता है और दूर होने पर भी सुनता है। अग्निके लिए दूर और समीप कुछ नहीं है। उसके लिए सभी कुछ समीप है, इसका आशय यह है कि अग्नि सर्वत्र व्यापक है, वह प्रत्येक वस्तुमें है, इसलिए वह सब कुछ जानता है और इसीलिए हम उसे अपनी प्रार्थना कहते या सुनाते है। 1991।

अग्नि पृथ्वीका पालन करनेवाला है तथा द्युलोक के ऊपर के भाग पर विराजता है, मानों यह द्युलोक का मस्तक ही है और बैल के पीठ पर जिस प्रकार ऊंचा भाग होता है, उसी तरह यह अग्नि विश्वमें उद्य है और उद्य स्थान पर विराजनेवाला है। यह अंतरिक्ष में रहकर वहां मेघ मंडल में जो जलके सत्त्वरूप वीर्य रहते हैं, उनमें विद्युत् रूपसे रहकर उत्तेजित करता है। सर्वत्र रहता हुआ सबको प्रेरणा देता है और सबका उत्साह बढाता है 119211

इन्द्रदेव और अग्निदेव दोनोंही अन्नों और घनोंको देनेवाले हैं।
 इसलिए उन्हें सन्तुष्ट करनेके लिए मैं उन्हें बुलाता हूं। इस अन्नके

दानसे उन्हें सन्तुष्ट करता हूं। इससे वे सन्तुष्ट हों और मुझे पर्याप्त अन्न और धन दें । 1931।

गार्हपत्य अग्निसे आहवनीय अग्नि उत्पन्न होती है। गृहपित अर्थात् गृहस्थिही दातृत्वभावको उत्पन्न करनेवाला है। गृहस्थिधमींही दानकी प्रथा उत्पन्न होती है। यह जानकरही गृहस्थिधमींको स्वीकार करना और उसका पालन करना चाहिए। दानसेही गृहस्थिकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है और कीर्ति बढती है। गार्हपत्य अग्नि गृहस्थाश्रमका बोधक और आहवनीय अग्नि यज्ञ हवन या दानका सूचक है। इन दो अग्नियोंके परस्पर-संबंधके वर्णनसे गृहस्थ धर्मका उपदेश दिया है। 1981।

यह अग्नि हवन करनेवाला है अथवा यज्ञभूमि में देवों को बुलाकर लानेवाला है। यह यजन करनेवाला, और यजन करनेके स्वभावसे युक्त है। यज्ञोंमें सबसे प्रथम पूजन करने योग्य है। ऐसे अग्नि की स्थापना अग्न्धाधान करनेवाले ऋत्विजों ने इस वेदिमें की है। यह अग्नि व्यापक, सर्वत्र व्यापक और विभु है। विलक्षण आश्चर्यकारक सामर्थ्यसे युक्त है। मनुष्य मात्रके हित करनेके लिए कर्म करनेवाले, दानशील, दातृत्व गुणसे युक्त, संततिसे युक्त

<sup>(</sup>७६) (अ-ध्वरं उप प्रयन्तः) यज्ञके समीप जानेवाले हम (आरे अस्मे च शृण्वते) दूरसे भी हमारा कथन सुननेवाले अग्निके लिए (मंत्रं वोचेम) मंत्र बोलते हैं ।।११।।

<sup>(</sup>৩७) (दिवः मूर्धा ककुत्) द्युलोक का मस्तक और उद्य भाग तथा (पृथिव्याः पतिः अयं अग्निः) पृथ्वीका पालक यहं अग्नि (अपां रेतांसि जिन्वति) जलोंके वीयों को पुष्ट करता है ।।१२।।

<sup>(</sup>७८) हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि ! (वां उभौ आहुवध्यै) तुम दोनों को मैं बुलाता हूँ । (राधसः उभौ सह) अन्नके द्वारा तुम दोनोंको (मादयध्यै) मैं सन्तुष्ट करना चाहता हूँ । (उभौ) तुम दोनों (इषां रयीणां दातारौ) अन्नों और धनोंके देनेवाले हो । (उभौ वां वाजस्य सातये हुवे) इसलिए तुम दोनों को अन्नके दानके लिए बुलाता हूँ । १९३।।

<sup>(</sup>७९) हे (अग्ने) अग्ने ! (ऋत्वियः अयं) ऋतुके अनुकूल उत्पन्न हुआ यह अग्नि (ते योनिः) तेरा उत्पत्तिस्थान है । (यतः जातः अरोचथाः) जहांसे उत्पन्न होकर तू प्रकाशित होता है । (तं जानन् आरोह) उसको जानकर ऊपर चढ (अथ नः रियं वर्धय) और हमारे धनोंकी वृद्धि कर ।।१४।।

अयमिह प्रथमो धायि धातृमिहीता यजिष्ठी अध्वरेष्वीड्यः ।
यमप्नेवानो भूगेवो विरुद्धविनेषु वित्रं विभ्वं विशेविशे ।। १५ ॥
अस्य प्रत्नामनु द्युतेष्ठं शुक्रं दुदुहे अह्यः । पर्यः सहस्रसामृधिम् ।। १६ ॥
तन्पा अग्नेऽसि तन्वं मे पाह्यायुर्वा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वर्ची मे देहि।
अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपूर्ण ॥ १७ ॥
(न्धानास्त्वा श्रत्थं हिमा द्युमन्त्थं समिधीमहि । वर्यस्वन्तो वयुस्कृत्धं सहस्वन्तः सहस्कृतम् ।
अग्ने सपत्नदम्भन्मदंब्धासो अद्याग्यम् । चित्रांवसो स्वस्ति ते पारमेशीर्य ॥ १८ ॥

(८१) (अस्य प्रत्नां द्युतं अनु) इस अग्रिके पुरातन तेजके अनुकूल रहनेवाले (अहयः सहस्रसां ऋषिं) निर्भय

ऋत्विजोंने हजारों यज्ञ करनेवाले ऋषि तुल्य गौ से (शुक्रं पयः दुदहे) शुद्ध दूध निचोडा है ।।१६।।

(८२) हे (अग्ने) अग्ने ! (तनूपा असि) तू शरीर का रक्षक है, (मे तन्वं पाहि) अतः मेरे शरीरकी रक्षा कर । हे (अग्ने) अग्ने ! तू (आयुर्दा असि) आयु देनेवाला है, (मे आयुः देहि) अतः मेरे शरीर की रक्षा कर । हे (अग्ने) अग्नि तू (आयुर्दा असि) आयु देनेवाला है, (मे आयुः देहि) अतः मुझे दीर्घायु दे । हे (अग्ने) अग्ने ! तू (वर्षोदा असि) तेजस्विता देनेवाला है, (मे वर्षः देहि) अतः तू मुझे तेजस्विता दे । हे (अग्ने) अग्ने ! (यत् मे तन्वा कर्न) जो मेरे शरीर में न्यूनता हो, (तत् मे आ पृण) वह पूर्ण कर । १९७।।

(८३) हे (अग्ने) अग्ने ! (वयस्वन्तः सहस्वन्तः) अन्नसे समृद्ध, बलवान् (अदब्धासः) न दबे हुए हम सब (ग्रुमन्तं वयस्कृतं सहस्कृतं) तेजस्वी अन्न सिद्ध करनेवाले, बलवान् (सपत्नदंभनं) शत्रुका नाश करनेवाले (अदाभ्यं त्वां) और न दबनेवाले तुझ अग्निको (इन्धानाः) प्रदीप्त करते हुए (शतं हिमाः समिधीमहि) सौ वर्षतक प्रज्वलित करते रहेंगे । हे (वित्रावसो) हे रात्रि देवी ! (ते पारं स्वस्ति अशीय) तेरे पास कल्याणके साथ हो जाएं ।।१८।।

लोग वनों में यज्ञ कमों की रचना करते हैं और वहां अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। तपशक्तिसे अपने पापों को जलानेवाले लोग भृगु कहलाते हैं। ये ऋषि जनता के हितके लिए यज्ञ करते हैं और मानवी उन्नति को सिद्ध करते हैं।।१५।।

प्राचीन सनातन कालसे चले आए प्रकाशको देखकर अर्थात् अग्नि प्रदीप्त होते ही, लज्जारहित, भयरहित, निर्भय होकर यज्ञकर्म करनेवाले याजक हजारों यज्ञो को पूर्णता करनेवाली गौ से, ऋषि तुल्य गौ से दीर्घ बढानेवाले पवित्र दूघ को निकालते हैं, दुहते हं।

अग्रिके प्रदीप्त होते ही उसके प्रकाशमें गौ का दोहन करके दूध निकालते हैं और दूध हवन किया करते हैं ।।१६।। अग्निदेंव शरीर की सुरक्षा करता है, दीर्घ आयु देता है, तेज बढाता है और शरीरमें जो न्यूनता होती है, उसे दूर करके शरीर हृष्ट पुष्ट और सुडोल बना देता है। इसलिए यज्ञ द्वारा अग्नि की उपासना करनी चाहिए।।१७।।

हम सब लोग अन्नको प्राप्त करें, बलको बढावे, किसीके दबावमें न आवें, अग्निको जगाते हुए सौ हिमकालोंतक अग्निकी उपासना करते रहें । सौ वर्षतक अग्निकी सेवा करनेके लिए कमसे कम १०८ वर्षोकी आयु होनी चाहिए और इस आयुके अंततक हम बल, सामर्थ्य, अन्न और आत्मप्रभावसे युक्त रहें।

तेजस्वी, अन्नवान्, बलशाली, शत्रुको दबानेवाले अग्निकी हम उपासना करें, जिससे हमारे अंदर तेज, अन्न, बल, वीर्य और

<sup>(</sup>८०) (अयं होता यजिष्ठः) यह हवनकर्ता, यजनशील, (अध्वरेषु प्रथमः ईड्यः) यझोंमें प्रथम पूजनीय अग्निको (धातृभिः इह अधायि) आधान करनेवाले ऋत्यिजों ने यहां स्थापन किया है। (यं विभ्वं चित्रं) इस व्यापक और आश्चर्यकारक अग्निको (विशे विशे अप्नवानः भृगवः) मनुष्यमात्रके हितके लिए कर्म करनेवाले भृगु आदि ऋषियों ने (वनेषु वि रुरुवुः) वनोंमें प्रदीप्त किया ।।१५।।

सं त्वमंने सूर्यस्य वर्चसाग्धाः समृषीणाधं स्तुतेन । सं प्रियेण धाम्ना समृहमार्युषा सं वर्चसा सं प्रजया सधं रायस्पोषण ग्मिषीयं ॥ १९॥ अन्ध स्थान्धों वो मक्षीय महं स्था महों वो मक्षीयोर्ज स्थाजें वो मक्षीय रायस्पोषं स्थ रायस्पोषं वो मक्षीयं ॥ २०॥

रेवेती रमध्वमुस्मिन्योनोवस्मिन् गोब्लेऽस्मिल्लोक्लेऽस्मिन् क्षये । इहैव स्तु मार्पगार्त ॥ २१ ॥

(८४) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं सूर्यस्य वर्षसा सं) तू सूर्यके तेजके साथ, (ऋषीणां स्तुतेन सं) ऋषियों के स्त्रोत के साथ (प्रियेण घाम्ना सं) प्रिय धामके साथ (अगघाः) संगत हुआ है । उसी तरह तू (आयुधा सं) आयुके साथ (वर्षसा सं) तेजस्विताके साथ (प्रजया सं) प्रजाके साथ तथा (रायस्पोषेण सं) धनधान्य के साथ (सं ग्मिषीय) युक्त हुआ है । १९।।

(८५) (अन्धः स्थ) तुम अन्न हो, (वः अन्धः भक्षीय) तुम्हारा अन्न मैं खाऊंगा । तुम (महः स्थ) पूज्य हो, मैं (महः भक्षीय) तुमसे पूज्यत्व प्राप्त करूं । तुम (ऊर्जः स्थ) तुम बलयुक्त हो, (वः ऊर्जे भक्षीय) तुमसे बल प्राप्त करूं। (रायस्पोषः स्थ) धनके पोषक हो, (वः रायस्पोषं भक्षीय) तुमसे धनका पोषण प्राप्त करूं।।२०।।

(८६) (रे-वतीः) हे धनवाली गौओ ! (अस्मिन् योनौ) इस स्थानमें (अस्मिन् गोष्ठे) इस गौशालामें, (अस्मिन् लोके) इस देशमें (अस्मिन् क्षये रमध्यम्) इस घरमें आनंदसे रमो । (इह एव स्त) यहीं रहो (मा अपगात) मत दूर जाओ ।।२१।।

शत्रुके नाशका सामर्थ्य बढता रहे और हम शत्रुके लिए दुर्जय हो जाएं ।

'चित्रा-वसु' रात्रीका नाम है। इसमें चित्रविचित्र ग्रह-नक्षत्र बसते है, दिखाई देते हैं। हे रात्री! हम तेरे पार सुखसे हो जायें। इस प्रार्थनामें आया हुआ रात्री शब्द अहोरात्रका वाचक है या दीर्घरात्रीका यह मननीय है। इस भूमिपर ऐसे भी स्थान हैं कि जहां १२ घंटोंसे लेकर छ मास तक रात्रीकी अवधि न्यूनाधिक होती है। यह प्रार्थना छोटीसी रात्रिकी है, या दीर्घरात्रिकी है अथवा सब प्रकारकी है, यह विचारके योग्य है। 1961।

सूर्यके समान तेजस्वी होना चाहिए ऋषियोंके स्तोत्रों का अध्ययन करना चाहिए, प्रिय धाम की प्राप्ति करनी चाहिए, अपना धर, अपना स्थान, और अपना देश प्रिय होना चाहिए। दीर्घायु, तेजस्विता, उत्तम संतान और घनके साथ पृष्टि प्राप्त करनी चाहिए। अग्नि की उपासना से यह प्राप्तव्य है। 19९1।

यह गौ की प्रार्थना है। गौवें दूध देती हैं और दूध ही उत्तम अन्न हैं। इसलिए गौ को अन्न कहा है। हे गौवो! तुम अन्नरूपी दूध देने के कारण अन्नस्वरूप हो। तुमसे अन्न प्राप्त करके मैं उसका सेवन करूंगा। प्राण को धारण करनेवाले अन्न को 'अन्ध' कहते हैं। हे गौवो ! तुम पूज्य हो, मैं तुमसे पूज्यता प्राप्त करूं। तुम बलयुक्त हो, बल देनेवाली हो, तुम से मैं बल प्राप्त करूंगा। तुम्हारे दूधके सेवनसे मुझे बल प्राप्त होगा। धनका पोषण तुमसे होता है, अन्न आदिकी उत्पत्ति तुमसे और बैलोंसे होती है। इसलिए तुमसे अन्नकी पृष्टि मैं प्राप्त करूंगा। अर्थात् मैं अन्न, महत्त्व, बल और पोषणयुक्त होकर उन्नत होकंगा।।२०।।

गौ धनवाली है। गाय ही धन है। दूधसे शरीरके बल रूपी घनका पोषण होता है। बैल उत्पन्न करके गाय धान्य-रूप धनकी वृद्धि करती है। इस तरह जो सब तरहसे राष्ट्रीय धनकी वृद्धि करती है। इसलिए गौको 'रे-वती' धनवाली कहा है, जो सर्वथा योग्य है।

(योनिः) रहनेका स्थान, जन्मस्थान, (गोष्ठ) गोशाला, गायोंका बाडा, (लोकः) मनुष्य जिस मोहल्ले या गांवमें रहते हैं, वह देश, (क्षयं) निवास स्थान, इन सब स्थानोंमें गायें सुखरूपसे रहें, विचरें, क्रीडा करें, आनंदसे धूमें, इन्हें भय देनेवाला कोई दुष्ट इन स्थानोंमें न रहे। इन स्थानोंमें गायें रहें, बढ़े और उन्नत होती रहें।

सब प्रजायें गौका दूध पीकर पुष्ट हों । यज्ञसे गौकी रक्षा होती है और जनताका कल्याण इस रीतिसे होता है ।।२१।। गौ विश्वरूपी है अर्थात् श्वेत, लाल, काली या अनेक मुधितिति विश्वकृष्यूर्जा मार्विश गीपुत्येन । उपं त्वाग्ने विविदेवे दीर्षावस्तार्श्विया प्रयम् । नमो मर्रन्त एमंसि ।। २२ ॥ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम् । वर्धमान्ध्रं स्वे दमें ॥ २३ ॥ स नः पितेवं सूनवेऽग्ने स्पायनो मंत्र । सर्वस्या नः स्वस्तये ॥ २४ ॥ अग्ने त्वं नो अन्तम छत त्राता शिवो मंत्रा वक्त्रयः । वसुरिग्निर्वस्थवा अच्छो नक्षि सुमर्तमध्रं रुपिं दाः ॥ २५ ॥

- (८७) (विश्वरूपी संहिता असि) हे गौ ! तू अनेक रूपोंसे संघटना करनेवाली है । (ऊर्जा गौपत्येन मा आविश) तू बल देनेवाली होकर गोपालनके भावसे मुझमें प्रविष्ट हो । हे (अग्ने) अग्नि ! (वयं दिवे दिवे) हम सब प्रतिदिन (दोषावस्तः) रातदिन (धिया नमो भरन्तः) श्रद्धा बुद्धिसे तुझे नमन करते हुए (त्वा उप एमसि) तेरे पास आते हैं ।।२२।।
- (८८) (राजन्तं अध्वराणा गोपा) तेजस्वी, अहिंसक कर्मोके रक्षक (ऋतस्य दीदिविं) सत्यके प्रकाशक और (स्वे दमे वर्धमानं) अपने स्थानमें बढनेवाले (अग्निके पास हम जाते हैं) ।।२३।।
- (८९) हे (अग्ने) अग्ने ! (सः) वह तू (सूनवे पिता इव) पुत्र के लिए जिस तरह पिता सुख देता है, उसी तरह (नः सूपायनः भव) हमें सुख से प्राप्त होनेवाला हो और (नः स्वस्तये सवस्व) हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रह
- (९०) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं नः अन्तमः) तू हमारे पास रहनेवाला, (उत त्राता) और हमारा रक्षक (शिवः वरूथ्यः भव) हितकारी और घरेलू मित्र हो । (वसुः अग्निः) हमारा निवासक प्रकाश देव (वसुश्रवाः अच्छ निक्ष) कीर्तिमान अग्नि हमारे पास रहे, (द्युमत्तमं रिव दाः) और तेजस्वी घन हमें दे ।।२५।।

रूपोंवाली है अथवा सब विश्वको, अनेक प्राणियोंको रूप देनेवाली, पोषण करके सुरूपता देनेवाली है। सब शुभ मानवोंको बचा सकती है। एक गौ अनेक विपत्तियोंसे गुणोंका संघटन इस गौमें है। यह गौ शत्र और बल स्वरूप है, क्योंकि दूध आदि अन्न देकर सबका बल बढाती है। ऐसी गौएं मेरे पास रहें और मैं इन गौओंका स्वामी बनूं, यह इच्छा प्रत्येक मनुष्यकी हो। इस तरहकी गायें मेरे घरमें रहें।

प्रतिदिन सबेरे और शामको हविर्द्रव्य समर्पण करके लोग अग्निकी उपासना किया करें। यज्ञ घर घरमें सुबह शाम होता रहे, जिससे रोग दूर होकर आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होकर मानवोंका सुख बढे ।।२२।।

अग्नि प्रकाशता है, हिंसारहित सत्कर्मोकी रक्षा करता है, अर्थात् हिंसारहित, कुटिलतारहित शुभ कर्मोको फैलाने-वाला यह देव है। स्तयधर्मका प्रकाशक है। सरलतायुक्त सत्यधर्मका प्रवर्तक है और अपने यज्ञस्थानमें हवनादि द्वारा यह सदा बढता है। यह अग्रिका वर्णन है।

अग्नि ही यज्ञमार्ग का प्रवर्तक, संवर्धक और प्रसारक है। यज्ञ ही सब मानवों का कल्याण करनेवाला प्रशस्त कर्म है। यह कर्म अग्निसे सिद्ध होता है, इसलिए अग्नि की उपासना करना मानवों के लिए उचित है।।२३।।

पुत्र जिस प्रकार पिता के पास आसानी से ही जाता है, बीच में किसी की जरूरत नहीं होती, उसी तरह प्रभु के पास हम पहुंचें। उसकी भिक्त से कल्याण प्राप्त करें। 'स्वस्ति= सु+अस्ति' अर्थात् उत्तम अस्तित्व, हमारे लिए यहां का जीवन सुखमय हो ।।२४।।

अग्नि हमारे पासही है, क्योंकि उसनेही सबको रूप दिया है। अतः वह सबके पास है, वह सबका रक्षक है, सबका हितकारी है, घरमें रहनेवाला साथी है। जब संपूर्ण विश्वरूपी घरमें अकेला अग्नि व्यापक है, तब सभीका वह साथी है। तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नायं नुनमीमहे सिक्षंभ्यः । स नो बोधि थुधी हवंगुरुष्या णो अधायतः संमस्मातं ॥ २६ ॥ इड्र एह्यदितु एहि' - काम्या एतं । मिथं वः कामधर्रणं मूयात् ॥ २७ ॥ सोमानुष्ठ स्वरंणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवंन्तं य औश्चितं ॥ २८ ॥

- (९१) (हे शोचिष्ठ दीदिवः) हे तेजस्वी कान्तिवाले अग्ने ! (तं त्वा नूनं सुम्नाय सिखम्यः ईमहे ।) उस तुझको हम निश्चयसे सुख के लिए और मित्रों के हितके लिये प्राप्त करते हैं । (सः त्वं नः बोधि, हवं श्रुधी, समस्मात् अधायतः नः उरुष्य) वह तू हमको जानो, हमारी प्रार्थना सुनो, और संपूर्ण पापियों से हमारी रक्षा करो ।।२६।।
- (९२) (हे इडे एहि) हे अन्नरूपी गौ ! यहां आ । (हे अदिते ! एहि) हे अदीनता करनेवाली गौ ! यहां आ । (हे काम्याः ! एत) हे सबके द्वारा चाहने योग्य गौओ ! यहां आओ । (वः कामधरणं मिय भूयात्) तुम्हारे अंदर जो कामनाकी पूर्णता करनेकी शक्ति है वह मुझे मिले ।।२७।।
- (९३) (हे ब्रह्मणस्पते !) हे ज्ञानके स्वामिन् परमेश्वर ! (सोमानं स्वरणं कृणुहि) सोमरस तैयार करनेवाले को उत्तम तेजस्वी कर । (यः औशिजः तं कक्षीवन्तं) जैसे उशिक् पुत्र कक्षीवान् को किया था ।।२८।।

'अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ? (कठ उ. ५।९) 'अग्नि संपूर्ण भुवनमें प्रविष्ट हो कर प्रत्येक रूपका प्रतिरूप हुआ है।' इस तरह वह सबका हितकर्ता मित्र है। यह सबका (वसुः=वासयिता) निवास करानेवाला, सर्वत्र जिसकी कीर्ति फैली है ऐसा कीर्तिमान है, वह हमें प्राप्त हो। हम उसके तेजसे तेजस्वी और कीर्तिसे कीर्तिमान बने। वही अग्नि हमें अत्यंत तेजस्वी घन देवे, अर्थात् ऐसा घन देवे कि जिसके तेजसे हम तेजस्वी बने।।२५।।

हम सब तेजस्वी प्रतापी अग्निको इसलिए प्राप्त करते है कि वह हमें (सुम्नाय) सुख देवे और (सिखम्यः) हमारे इष्टमित्रों का हित करे। वह हमारे भावको (बोधि) समझे, अथवा जाने, हमारी प्रार्थना (श्रुधि) सुने, और (समस्मात् अधायतः) सब प्रकारके पाप करनेवाले पापी लोगों से हमारा बचाव करे। ईश्वर उपासनासे पापी जनोंकी कुटिल कारवाइयोंसे बचाव होता है, यह बात यहां सूचित की है।।२६।। (ऋ. ५।२४।३-४ व्युत्क्रमपाठः)

गौ के तीन नाम यहां कहे हैं। 'इडा' = जो अन्न देती है, दूध, दही, मक्खन, घी, छास आदि पुष्टिकारक अन्न देती है, इसलिए गौ को 'इडा' कहते हैं, 'इडा, इरा, इळा' आदि नाम एक ही अर्थ के वाचक हैं। 'अदितिः= (अदनात्)' = जो अन्नरूप है, जो भक्षण किया जाता है, उक्त प्रकार दुग्धादिरूप अन्न देनेसे ही गौका यह नाम हुआ है। इसका दूसरा अर्थ 'अ-दिति = अ- दीना' है। जो दीनताको हटा देती है और उन्नति लाती है।

यह गौ 'काम्या' है अर्थात् सबकी यहा इच्छा होती है कि यह अपने पास अपने घरमें रहे, इसका दूघ हमें प्राप्त हो और इसका दूध पीकर मेरे घरके लोग हृष्ट पुष्ट और अदीन बने तथा मैं इनके दूधसे यज्ञ करूं।

गौका यह वर्णन उसका महत्त्व बताता है। गौके विषयमें जो यह (काम-घरणं) कामनाओंकी धारणा है, गौसे जो यह सिद्धि मिलती है वह मुझे प्राप्त हो, अर्थात् गौएं मेरे पास बहुत रहें और उनके हविसे मेरा यज्ञ सफल होता रहे और उनसे प्राप्त होनेवाले अन्न से मेरे सब पारिवारिक जन तथा इष्ट मिन्न इष्टपुष्ट तथा नीरोग बने 112011

ब्रह्मणस्पति वह है कि जो संपूर्ण ज्ञानका अधिपति प्रभु है। हे प्रभो ! तू सोमयाग करनेवालेको 'सु-अरणं' उत्तम प्रगतिसे युक्त, उत्तम तेजसे युक्त कर । जिस तरह उशिक् ऋषिके पुत्र कश्चीवान् को ज्ञानवान्, तेजस्वी और प्रगति संपन्न किया था, वैसा मुझे करो । 'उशिक्' वह है जो उन्नति चाहता है, 'कश्ची-वान्' वह है जो कक्ष्या कमर कसेनी रस्सीवाला होता है। कमर कस कर उन्नतिके कार्य करनेको जो तैयार होता है, उसके ये सांकेतिक नाम हैं। जो अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये सदा कटिबद्ध रहता है उसको जिस तरह प्रभुकी सहायता होती है, वैसी हो मुझे हो, क्योंकि मैं भी अपनी उन्नति चाहता हूं और तदर्थ हर एक यो रेवान्यो अमीवृहा वंसुवित्पृष्टिवर्द्धनः । स नाः सिषकु यस्तुरंः ॥ २९ ॥ मा तः श्रांशमो अरहषो धूर्तिः पण्ड् मत्यस्य । रक्षां णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३० ॥ महि ज्ञीणामवोऽस्तु द्युक्षं मित्रस्यांर्यम्णः । दुराधर्षं वर्रणस्य ॥ ३१ ॥ नहि तेषाममा चन नाध्वंस वार्णेषु । ईशे रिपुर्धश्रंशंः ॥ ३२ ॥

(९४) ((यः रेवान्) जो धनवान, (यः अमीवहा) जो रोगोंका नाश करनेवाला, (यः तुरः) जो पुष्टि करनेवाला है और जो त्वरासे कार्य करनेवाला है, (सः नः सिषक्तु) वह हमारे पास रहे ।।२९।।

(९५) (हे ब्रह्मणस्पते) हे ज्ञानपते ! (अररुषः मर्त्यस्य शंसः धूर्तिः) हिंसाकारी घातक शत्रुका शाप अथवा द्रोह (नः मा प्रणक्) हमारे पास न आवे । (नः रक्ष) हमारी रक्षा कर ।।३०।।

(९६) (मित्रस्य अर्यम्णः वरुणस्य) मित्र अर्यमा और वरुण (त्रीणां) इन तीनोंकी (मित्र द्युक्षं दुराधर्ष) बडी तेजस्वी और शत्रुसे धर्षण होने अयोग्य (अवः अस्तु) सुरक्षा हमें प्राप्त हो ।।३१।।

(९७) (अघशंसः रिपुः) पापी शत्रु, (तेषां अमा, अध्वसु, वारणेषु) उनको घरमें, मार्गोमें अथवा दुर्गम स्थानोंमें (चन नहि ईशे) किसी तरह, काबू करनेमें समर्थ नहीं होता ।।३२।।

प्रकारमें यत्न दक्षतापूर्वक कर रहा हूं । इसलिए प्रभुकी सहायता चाहता हूं । वह मुझे प्राप्त हो ।।२८।। (ऋ. १।१८।१)

ब्रह्मणस्पति, ज्ञानका स्वामी, प्रभु (रे-वान्) सब प्रकार के धनोंसे युक्त है, कोई घन उसके पास नहीं ऐसा नहीं है, जो (अमीव-हा) आमसे उत्पन्न होनेवाले सब रोगोंको दूर करता है और नीरोगता देता है, यहां रोगोंका कारण 'आम' है ऐसा कहा है । अपचित अन्नका नाम 'आम ' है । 'अमवान्' अर्थात् जहां आम होता है वही रोग है । 'अमीव' नाम रोगका है । 'अमीव-हा' आमसे उत्पन्न रोगोंका नाशकर्ता । प्रायः सब रोग अपचित अन्नसे-आमसे ही होते हैं, इसलिए जो आमसे अपने पेटको बचाता है वह सब रोगोंसे अपना बचाव करता है । यही 'वसु-वित्' धनों को यथावत् जानता है, और सब वस्तुओंका ज्ञान पूर्वक प्रयोग करता है। अतः यही 'पुष्टिवर्धनः' पुष्टिका संवर्धन करनेवाला है। और 'तुरः' त्वरासे सब शुभ कार्य करनेवाला है। ऐसा गुणसंपन्न प्रभु हमारा साथी होकर हमारी सहायता करे । अर्थात् हम ऐसे कर्म करे कि जिससे वह प्रसन्न होकर वह हमारी पूर्ण रीतिसे सहायता करे ।।२९।। (ऋ. १।१८।२)

हे ज्ञानके अधिपते, हे प्रभो (अ-ररुषः) हिंसा करनेवाले, घातपात करनेवाले, मारफ दुष्ट शत्रुके (शंसः) भाषण, शाप, निंदाके प्रयोग अथवा अपशब्द तथा (धूर्तिः) कपटके अथवा हिंसाके मारक प्रयोग किंवा शस्त्र हमतक न पहुंचे । हमारे पास आनेतक ही उनका नाश हो, अथवा वे विफल होजांय । हे प्रभो, हमारी सुरक्षा कर ।।३०।। (ऋ.९।९८।३)

मित्र आधिदैवतमें सूर्य है, और अधिभूतमें सुहृत् है, अर्यमन् अधिदैवतमें आदित्य है और अधिभूतमें श्रेष्ठ मनवाला महात्मा है, वरुण आधिदैवतमें जलाधिपति देव है और अधिभूतमें जीवनका रक्षण कर्ता है। अध्यात्ममें ये ही क्रमशः आत्मा, हृदय और प्राण हैं। प्रत्येक क्षेत्रमें ये इन तीनोंकी बडी सहायता हो रही है। इसी सहायताका वर्णन इस मंत्रमें है।

इनसे (मिंह द्युक्षं दुराघर्षअवः) यडा तेजस्वी दुराघर्ष संरक्षण प्राप्त होता है। जिसमें हीनता या दीनताका भाव नहीं है वह 'द्युक्ष' अर्थात् स्वर्गीय या तेजस्वी है। शत्रुके द्वारा जिसका घर्षण नहीं हो सकता, शत्रु जिसपर आक्रमण नहीं कर सकते अथवा शत्रुका आक्रमण होनेपर वे परास्त होते हैं वह 'दुराघर्ष' है। इस तरहका संरक्षण इन तीनों देवताओंसे प्राप्त होता है।

'मित्रः = (मिद्यति स्निद्यति मिद्-त्र) जो प्रेमका बर्ताव करता है, 'अर्यमा' (अर्थ श्रेष्ठं मिमीते) जो श्रेष्ठ कौन है और हीन कौन है इसकी ठीक ठीक परीक्षा करता है, 'वरुणः' (वृणोति) जो स्वीकृत किया जाता है, जो दरा जाता है, जो सबको प्रिय है, जो वरिष्ठ है। इस तरह इन तीनोंके भाव देखकर इनके गुण किस तरह सहायकारी होते हैं यह मानना चाहिए।।३९।।

'अघ-शंसः' पाप कर्म के लिये ही जो प्रसिद्ध है वह अघशंस

ते हि पुत्रासो अर्दितेः प जीवसे मत्यीय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजीवर्म् ॥ ३३ ॥ कृदा चन स्त्रीरिसि नेन्द्रं सध्यसि वृश्युषे । अत्राधित्रं मध्यस्य वृष्यते ॥ ३४ ॥ अशोधन्न सूय् इन्नु ते वानं वृषस्य पृष्यते ॥ ३४ ॥ तत्सितितुर्वरेणयं भगी वृषस्य धीमहि । धियो यो नः पचोदयति ॥ ३५ ॥

(९८) (हि ते अदितेः पुत्रासः) निश्चयसे ये अदितिके पुत्र (वसुवित् पुष्टिवर्धनः) धनको पास रखनेवाला, (मर्त्याय जीवसे) मनुष्यको दीर्घजीवन के लिये (अजसं ज्योतिः प्रयच्छन्ति) अविच्छिन्त तेज देते हैं ।।३३।।

(९९) (हे इन्द्र !) हे इन्द्र ! (कदाचन स्तरीः न असि) कभी भी तुम निष्फलं नहीं हो (दाशुषे इम्नु उप सश्चिसि) इन्द्र दाताके अनुकूल होता है (हे मधवन्) हे मधवन् ! (देवस्य तेदानं) तुझ देवताका दान (भूयः इशु उपपृथ्यते) बहुतही प्राप्त होता है ।।३४।।

(१००) (सवितुः देवस्य) सबको प्रसवनेवाले देवके (तत् वरेण्यं भर्गः धीमिह) उस श्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं । (यः नः धियः प्रचोदयात्) जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा करता हैं ।।३५।।

है, यही सब जनता का शत्रु है। पाप करनेवाला ही शत्रु है। यद्यपि पाप करनेवाला सबका शत्रु है और वह सबको कष्ट पहुंचा सकता हैं, तथापि पूर्वोक्त तीनों दिव्य गुण कर्मस्वभाववाले देवताओंको अथवा उक्त दिव्य भाववालोंको वह शत्रुभी काबूमें नहीं ला सकता। क्योंकि 'मित्रभाव, आर्यकी ही मान्यता करनेका भाव और श्रेष्ठता' ये ऐसे शुभ गुण हैं कि इनसे वह पापी शत्रु भी हार खाता है।

'मित्रभाव' से शत्रुभी मित्र होते हैं, अर्थको अर्थात् श्रेष्ठकोही मैं श्रेष्ठ मानूंगा, कभी दबावमें आकर हीनको श्रेष्ठ नहीं कहूंगा और श्रेष्ठकी ही मान्यता करूंगा' इस वृत्रोसे वीरता और धीरता बढ़ती है और यह मनुष्य किसी के दबावमें नहीं आता और न गिरता है। इसी तरह जो वरणीय है, सबका हितकारी है, सबकी जीवन रक्षामें तत्पर है, वह भी शत्रुके काबूमें नहीं फंसता। इस तरह इन तीनों शुभ गुणों और शुभ गुणवालोंके महत्त्वको जानना उचित है।

अदिति (अ-दिति) वह है जो खण्डित नहीं है, अविभक्त एक रस, अविभाज्य ऐसी जो विश्वव्यापिनी शक्ति है, वह अदिति है। इसके पुत्र मित्र अर्यमा और वरुण हैं। इनका स्पष्टीकरण पूर्व मंत्रोंमें दिया है। ये मनुष्य को ऐसा विलक्षण तेज देते हैं कि जो प्राप्त होनेसे मनुष्य सुखसे दीर्घजीवन व्यतीत कर सकता है।

'दिति' के दैत्य और 'अदिति' के आदित्य है 'दिति' का भाव 'खण्डित शक्ति' है, छोटे छोटे टुकडे जिसमें माने जाते हैं। व्यक्ति व्यक्तिका विभिन्न भाव जिसमें माना जाता है। प्रत्येक व्यक्तिकी भिन्नता माननेसे कलह और युद्ध अपरिहार्य है। यही दितिके पुत्रों, दैत्यो, का युद्ध प्रेम है।

दितिके विरुद्ध भाव 'अ-दिति' में है । अविभक्तता, अविभाज्यता, अपृथग्भाव, अखण्डभाव, एकरस एकत्वका-भाव, एकही सत् है यह भाव 'अदिति' से जाना जाता है। इस अदितिके तेजस्वी आदित्य होते हैं जो जगत् को प्रकाशका मार्ग बताते हैं और सबका उद्धार करते हैं।

दिति और अदिति के तत्त्वज्ञानसे जगतमें किस तरह विरुद्ध भाव उत्पन्न हतो है यह देखनेसे, अदिति के पुत्रोंसे सुखमय जीवन किस तरह होता है यह ध्यानमें आ सकता है 113311

'स्तरी:' का अर्थ है 'वंध्या गौ' । उपासकके लिये कभी भी वन्ध्या गौक समान इन्द्र निष्फल नहीं होता । सदा पर्याप्त दूध देनेवाली उत्तम गौके समान फलदायी होता है । इन्द्र सदाही दाताके अनुकूल रहता है, सदा सहाय्यकारीही होता है । 'सश्च' का अर्थ है (to cling, follow, honaur, pervade) चिपकना, साथ रहना, अनुसरना, संमान करना, व्यापना । यहां 'अनुसरना' अर्थ है । इन्द्र हमेशा दाताके अनुकूल होकर उसकी सहायता करता है । 'दानं उपपृच्यते' का अर्थ है 'दान दिया जाता है ।' इन्द्र दान देता है और वह पर्याप्त प्रमाणमें देता है जिससे उपासक संतुष्ट होता है ।।३४।। परि ते दूडमो र<u>खो</u>ऽस्माँ२ अश्वीतु <u>वि</u>श्वतः। येन रक्षसि <u>हाशुर्षः ॥ ३६ ॥</u> मूर्मुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्याधं सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः। नर्थ प्रजां मे पा<u>ति</u> शखस्य पुशूनमें पाद्यौ र्थर्य पितुं मे पाहिं ॥३७॥

(१०१) (येन दाशुषः एक्षसि) जिससे दाताओंकी तुम रक्षा करते हो, (सः ते) यह तेरा, (दुडभः एथः) किसीसे न दबनेवाला रथ, (अस्मान् विश्वतः परि अश्नोतु) हम सब के चारों ओर रहे ।।३६।।

(१०२) (भू: भुव: स्वः) सत्, चित्, आनंद स्वरूप प्रभो ! (प्रजाभिः सुप्रजाः) मैं प्रजाओंसे सुप्रजावाला, (वीरैः सुवीरः) वीरोंसे उत्तम वीरवाला, (बोबैः सुपोबः स्याम्) पृष्टियोंसे उत्तम पोषक अन्नोंवाला होऊं । (हे नर्य) हे मानवोंके हितकर्ता ! (मे प्रजां पाहि) मेरी प्रजाकी रक्षा कर । हे शंस्य) हे प्रशंसायोग्य ! (मे पशून पाहि) मेरे पशुओंकी रक्षा कर। (हे अथर्य) हे गतिमान् ! (मे पितुं पाहि) मेरे अन्नकी रक्षा कर ।।३७।।

'सविता' वह देव है जो (सर्वस्य प्रसविता। श.ब्रा.) सबका प्रसविता है, सबको अपने अंदरसे सृजन करता है, जैसी मकडी अपने अंदर से अपना तन्तुजाल बना देती है। विश्वव्यापी संसारका जो इस तरह सृजन करता है वह 'सविता देव' यहां वर्णन किया है। उसके वरणीय तेज का ध्यान करनेका उपदेश यहां है। इस तेजका नाम 'भर्ग' है, जो सब पापोंका भर्जन करता है, सब दुष्ट भावोंको जला कर नष्ट करता है, इस तेजका ध्यान करना है। यह तेज ऐसा है कि जिससे संपूर्ण विश्व तेजस्वी बना है, अतः इसके ध्यानसे उपासकका तेज भी बढ सकता है। उपासकोंकी बुद्धि इस तेजसे सत्कमोंमें प्रेरित होती है। यह उपासनाका फल है।

यह सामुदायिक उपासना है, सबके द्वारा मिलकर करने की है। इसलिये (नः धियः) 'हम सबकी बुद्धियां' ऐसा बहुवचनी प्रयोग यहां हुआ है। वैयक्तिक उपासनामें भी 'हम सबकी बुद्धियां' प्रेरित हों, यहा भाव मनमें घारण करना चाहिए। वैदिक धर्मकी सामुदायिक उपासनाका महत्त्व इससे जाना जा सकता है।।३५।।

'तूडभः (तूळभः, दुर्दभः)' = किसीसे न दबाया जानेवाला, जिसको कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता, जो अपनी गतिते सर्वत्र संचार कर सकता है, ऐसा प्रभुका रथ है।यह सब ओरसे हमारे पास आवे, हमारे चारों ओर रहे और हमारी चारों ओरसे रक्षा करे। दाताओंकी अर्थात् उपासकोंकी रक्षा परमेश्वरही करता है। परमेश्वर रथका स्वामी है और उपासक उस रथसे सुरक्षित होनेवाला है। उपासक अपने आपको प्रवासी समझे और ईश्वरके रथपर बैठकूर इष्ट स्थानको पहुंचना है और उस रथको सुरक्षित स्थानपर लेजानेवाला प्रभु है ऐसी यहां कल्पना करे। यही ध्यानका

विषय यहां कहा है ।।३६।।

(भू:) सत्ता अथवा अस्तित्व, सत् भावसे युक्त, (भुवः) विकल्पन, ज्ञान, चित् भावसे युक्त, (स्वः = स्वर्) अपना प्रकाश, अपना निज आनंद, आनंदसे युक्त । 'भू:-भूवः-स्वः' ये तीन व्याहृति मिल कर 'सत्-चित्-आनंद' स्वरूप परमात्माका बोध करती हैं। ये ही तीन गुण मानवोंको प्राप्तव्य है। हरएक मानव इनकी प्राप्तिके यत्नमें ही है।

मनुष्यको उत्तम प्रजा, उत्तम संतान चाहिए, सुप्रजा होना एक विशेष भाग्यका लक्षण है। (प्रजाभिः सुप्रजाः स्यां) उत्तम संतानोंसे शुभ संतानवाला मैं बनूं। (वीरैः सुवीरः स्यां) उत्तम वीरोंसे उत्तम वीरवान् मैं बनूं, उत्तम वीरपुत्रोंसे सुसंतानवाला मैं बनूं, (पोषैः सुपोषः स्यां) उत्तम पोषक खानपानसे युक्त होकर मैं उत्तम पोषक अन्नवाला बनूंगा। ऐसा उत्तम पोषक अन्न प्राप्त होनेके बाद मैं उस अन्नका दान करूंगा, यज्ञ करूंगा और मानवोंका हित करूंगा। (नर्य) भानवोंका हितकर्ता बनूंगा।

(नर्य) हे संपूर्ण मानवों के हितकर्ता प्रभो ! तू सबका हित तो करता ही है । (मे प्रजां पाहि) मेरी प्रजाका, मेरी संतान का सब प्रकारसे हित कर, उनकी सब प्रकारसे रक्षाकर ।

(शंस्य) हे प्रशंसाके योग्य प्रभो ! मेरे सब गौ आदि पशुओंकी रक्षा कर । मेरे सब पशु सुरक्षित हों और उनसे मेरा यज्ञ सफल औस सुफल बने ।

(अथर्य) हे प्रगतिमान् प्रभो ! हे सबकी प्रगती करनेवाले देव ! (मे पितुं पाहि) मेरे अन्नकी रक्षा कर । मेरा अन्न सुरक्षित रहे, रोगबीजों से दूर रहे, मेरा पोषण करनेवाला होवे, और वह आ गंनम विश्ववेदसम्परमध्यं वसुवित्तंमम् । अग्ने सम्राङ्क्षभि द्युम्नमुमि सह् आ यंच्छस्यं ॥३८॥ अयम्ग्रिर्गृहर्षिति गर्हिपत्यः प्रजायां वसुवित्तंमः । अग्ने गृहपतेऽभि द्युम्नमुभि सह् आ यंच्छस्वं ॥३९॥

अयमुग्निः पुरीव्यो रियमान् पुरिवर्धनः । अग्ने पुरीव्याभि सुम्नमुभि सह आ पेच्छस्वे ॥४०॥

गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्जं विश्रेत एमसि ।

ऊर्जे विश्रद्धः सुमनाः सुमेधा गृहानैमि मनेसा मोर्स्मानेः ॥४१॥

(१०३) (हे सम्राट् अप्रे) हे तेजस्वी अग्रे ! (विश्ववेदसं) सबके ज्ञाता, (अस्मभ्यं वसुवित्तमं) हमारे लिये घन प्राप्त करनेवाले (अभि आगन्म) तुमही के पास हम आते हैं । (द्युम्नं सह) बल के सहित (अभि आ यच्छस्व) तेज हमें प्रदान करो ।।३८।।

(१०४) (अयं गार्हपत्यः अग्निः गृहपतिः) यह गृहपति अग्नि ही घरका स्वामी है । (प्रजायाः वसुवित्तमः) प्रजाको घन देनेवाला है । (गृहपते अग्ने) हे गृहस्वामी अग्ने ! (द्युम्नं सह) बलके सहित (अभि आ यच्छस्व) तेज हमें प्रजान करो ।।३९।।

(१०५) (अयं पुरीष्यः अग्निः) यह पृथ्वी पर रहेनेवाला अग्नि है (रियमान्) और यह धनवान् (पुष्टिवर्धनः) और पुष्टिको बढानेवाला है। (हे पुरीष्य अग्ने ) हे पृथ्वी निवासी अग्ने ! (द्युम्नं सहः आयच्छस्व) हमें तेज युक्त बल प्रदान कर ॥४०॥

(१०६) (हे गृहाः) हे गृहो ! (मा बिभीत) मत डरो, (मा वेपध्वम्) मत कांपो (ऊर्ज बिभ्रतः एमसि) बलको धारण करनेवाले हम तुम्हारे पास आते हैं। (ऊर्ज बिभ्रत्) बलको धारण करनेवाला, (सुमनाः सुमेधाः) उत्तम मनवाला, उत्तम बुद्धिवाला, (मनसा मोदमानः) मनसे आनंदप्रसन्न होकर, (वः गृहान् ऐमि) घरोंको प्राप्त होता हूं।।४१।।

सुरक्षित होकर सदा मुझे प्राप्त होता रहे। इस अन्न से मैं, अपनी प्रजा तथा सब जनता पुष्ट होतीं रहे और इस अन्नसे इस मेरे यज्ञकी सिद्धी होवे।

इस तरह यज्ञ सांग होकर सबका भला हो । सबका कल्याण हो ।।३७।।

(सं-राज्) उत्तम प्रकारसे तेजस्वी जो है वह अग्नि । साम्राज्यका रक्षक अग्नि । सबको मिलकर प्रकाशित करने-वाला अग्नि । (विश्व-वेदस्) सबको मिलकर जाननेवाला। सर्वज्ञ, अथवा सब धनको प्राप्त करनेवाला, (वसु-वित्-तमः) सब प्रकारके धनको प्राप्त करनेवाला अग्नि है । अग्निसे यज्ञ होता है और यज्ञसे ज्ञान और घनकी प्राप्ती होती है । यज्ञका यह महत्त्व है ।

(द्युम्नं) (Splendour, Energy, Wealth, Inspiration, Oblation) तेज, शक्ति, घन, स्फुरण और दान ये धुम्नके अर्थ हैं। यह सब हमें प्राप्त हो और इतने बलोंसे हम युक्त हों । अर्थात् हम तेजस्वी, वर्चस्वी, बलवान्, धनवान्, अंतःस्फूर्तिसे युक्त और दान देनेमें उदार हों ।

यह उत्तम प्रार्थना है । मानवोंकी सर्वांगीण उन्नतिके लिये आवश्यक सब चीजें इसमें हैं ।।३८।।

यह अग्नि गार्हपत्य अग्नि है । यही हमारे घरका स्वामी है । हमारी प्रजाओंके लिये यही सब प्रकारका धन देता है । हे गृहस्वामी अग्ने ! हम सब तेजस्वी बनें ।।३९।।

पृथ्वीपर रहनेवाले अग्निको पुरीष्य कहते हैं। (पुरि-इष्य) नगरीमें, नगरनिवासी लोगोंको जो इष्ट है वह पुरीष्य है। 'पुरीष्य इति वै तमाहुर्यः श्रियं गच्छति । श. ब्रा. २।१।१।७ एन्द्रं हि पुरीष्यं । श. ब्रा. ८।५।४।६' जो घन प्राप्त करता और जो प्रभुशक्ति प्राप्त करता है वह पुरीष्य है। नागरिक लोगोंको घन और नियामक शक्ति की आवश्यकता रहती है। इस बलको देनेवाले अग्निका नाम 'पुरीष्य' है। नागरिक लोगोंको इष्ट वस्तुओंका प्रदान वेषां मुखेति मुक्तेश्व सीमन्सो बृहः । गृहानुर्वद्वयामहे ते नी जानन्तु जान्तेः ॥४२॥ उर्पहृता कृह गाव उर्पहृता अजावयः । अथो अग्नस्य कीलाल उर्पहृतो गृहेर्य नंः । क्षेमाय यः शान्त्ये प्रवेधे शिवछं श्रम्भछं श्रंयोः श्रंयो । ॥४३॥ मुख्ये ह्वामहे मुक्तेश्व स्थावंसः । क्रम्भणं स्जोर्यसः ॥४४॥

(१०७) (प्रवसन्) प्रवासको जाता हूंआ, (येषां अध्येति) जिनके विषयमें विशेष ख्याल रखता था, (येषु बहु सौमनसः) जिनके विषयमें बहुत प्रीति थी, (तान् गृहानि उपह्रयामहे) उन घरोंको हम हर्ष युक्त करते हैं, (जानतः ते नः जानन्तु) ज्ञानवाले वे घर हमारा यह भाव जाने ॥४२॥

(१०८) (इह नः गृहेषु गावः उपहूताः) यहां हमारे घरोंमें गौवें संमानसे बुलाई हैं, (अजावयः उपहूताः) भेड बकरीं बुलाई हैं, (अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतः) और अन्नका रस भी लायाहै । (क्षेमाय) क्षेमके लिये, (शान्त्यै)शान्तिके लिये, (वः प्रपद्ये) तुम गौओंको प्राप्त करता हूं । (शं-योः शिवं) सुख शान्तिके लिये कल्याणऔर सुख प्राप्त हो ।।४३।।

(१०९) (रिशादसः) शत्रुका नाश करनेवाले, (सजोषसः) प्रीति करनेवाले, (प्रधासिनः च मरुतः) और बहुभक्षी मरुतों को (करम्भेण हवामहे) दिधिमिश्रित सत्तु के साथ हम बुलाते हैं।।४४।।

करनेवाला यह है। (रियमान्) विविध प्रकारके धन देता है और (पुष्टि-वर्धनः) पोषण की वृद्धि करता है। धन और पुष्टि तो मानवोंको अत्यंत आवश्यक हैं। इनके बिना नागरिकोंका जीवन चल नहीं सकता। (आगेका भाग मंत्र ३८ के समानहीं है, अतः वह वहां देखा जावे)।।४०।।

(गृहाः ! मा बिभीत) हे घरोंमें रहनेवाले मनुष्यो ! तुम मत डरो, निडर हो कर रहो । निर्भय होकर अपने कर्तव्यको करो । जहां घर हों वहां निर्भयता रहे, किसी प्रकार शत्रुका कोई भय न हो । (मा वेपध्वं) भयसे मत कांपो । किसीसे डर कर कांपने न लगो । यह जानो कि तुम निर्भय हो । (ऊर्ज बिभ्रतः एमसि) बलका घारण करके हम इन घरोंमें आकर रहते हैं । हम बलवान हैं। इस लिये जहां हम रहते हैं वहां डरने और कांपनेका कोई कारण नहीं है। भय न होनेके और भी हेतु है - (१) (ऊर्ज बिभ्रत्) मैं बलवान् हूं, (२) (सु-मनाः) मेरा मन अच्छे विचारोंसे युक्त है, (३) (सुमेघाः) मेरी घारणा वती बुद्धि उत्तम है और (४) (मनसा मोदमानः) मेरे मनमें आनंद रहता है, मैं आनंद प्रसन्न रहता हूं । इन चार कारणोंसे मैं जहां रहूंगा वहां निर्भयता ही रहेगी । (१) स्वयं निर्बल होगा, शारीरिक दुर्बलता होगी, (२) मनमें बूरे विचार आवेंगे, मनमें हीनता दीनताके विचार आवेंगे, (३) बुद्धिकी धारणा ठीक न होगी, (४) मन ही खिन्न रहेगा, तो मनुष्यको भय होगा । पर जिसका शरीर सुद्रु और बलिहहै, जिसके मनमें शुभ विचार सदा जाग्रत रहेंगे, जिसकी घारणावती बुद्धि तेजस्वी होगी, और जिसके मनमें आनंद और प्रसन्नताके भाव सदा रहेंगे, उसके पास किसी तरह भय नहीं आवेगा, और जहां वह रहेगा, उस स्थानमें भी निर्भयता सदा सुस्थिर रहेगी।

निर्भयता किस तरह प्राप्त होती है, इस संबंधमें वेदके ये विचार मनन करने योग्य हैं। इस तरह बर्ताव करके मनुष्य निर्भय हो जांय ।।४९।।

जिस समय कोई मनुष्य प्रवास को जाता है, उस समय वह अपने उन घरोंका, कि जिनके विषयमें वह सदा विशेष ख्याल रखता है, अथवा जिनके विषयमें उनके हृदयमें प्रेम का भाव रहता है, उन घरों की सुरक्षितता या आदरपूर्वक सत्कार करनेके लिए वह सदा तैयार रहता है। इन घरों के लिए वह व्ययभी करता है। यह पद्धति सब जानते ही है। मानव स्वभाव ही यह है।।४२।।

(नः गृहेषु गावः उपहूताः) हमारे घरोंमें गौवें सन्मान के साथ बुलायी जाती हैं, सन्मान के साथ पाली और पोसी जाती हैं। इतनाही नहीं पर हमारे घरोंमें (अजा-अवयः) भेड बकरीं भी संमानके साथ (उपहूताः) बुलायी जाती हैं और आदरसे उनका पालन पोषण किया जाता है। किसी भी पशुको हमसे कष्ट नहीं हो सकता ऐसा हमारा उदारताका बर्ताय सबसे होता है। (अन्नस्य कीलालः) अन्न रस उत्तमसे उत्तम हम अपने पास संग्रहित करके रखते हैं, और जो अन्न जिसको जैसा चाहिए वैसा देते हैं। इसलिये सबका यथायोग्य पालन पोषण होता है। यद्ग्रमे यद्र्यण्ये यत्मभायां यदिन्द्विये । यदेनश्चकृमा व्यमिदं तदर्वयजामहे स्वाहां ना४५॥ मो पू णे इन्द्रार्श्च पूत्सु देवरस्ति हि प्मां ते शुप्मिश्चव्याः । महश्चिद्यस्यं मीहुपो यव्या हविष्मतो मुरुतो वन्दते गीं: ॥४६॥

(१९०) (यत् ग्रामे) जो ग्राममें, (यत् अरण्ये) जो अरण्यमें, (यत् सभायां) जो सभामें, (यत् इंद्रिये) जो इन्द्रिय संबंधमें (यत् एनः चकृम) जो पाप हमने किया है, (वयं तत्) हम उस पापको (इदं अव यजामहे) इस से दूर करते हैं, (स्वाहा) यह ठीक कहा है।।४५।।

(१९९) (हे शुष्मिन् इन्द्र !) हे बलवन् इन्द्र देव ! (अत्र पृत्सु) इन संग्रामोंमें (देवैः नः) देवोंके साथ रहे (मा सु) हमारा (नाश) न करो । (ते यूयं अव याः हि स्म) क्योंकि वे आप ज्ञानी हैं । (मीढुपः) वृष्टि देनेवाले (हिविष्मतः) और हवनीय द्रव्यको लेनेवाले इन्द्र देवका (महः चित् यव्याः) महात्म्य निःसंदेह यवके खाद्यके समान (सेवनीय है) । (गीः मरुतः वन्दते) हमारी वाणियां मरुतोंका वन्दन करती हैं ।।४६।।

सबके (क्षेमाय शान्त्ये) कुशलमंगल और शान्तिसुख के लिए गौओंको हम अपने पास रखते है। (शं-योः) शान्तिकी प्राप्ति और अनिष्टको दूर करना यही हमारा कर्तव्य है, इसीलिए (शिवं) कल्याण और (शग्मं) सुख प्राप्त किया जाता है।

मनुष्य यह अपना कर्तव्य समझे और वैसा आचरण करके सुखी होवे ।।४३।।

(रिश-अदसः) शत्रुको खानेवाले, शत्रुका संपूर्ण नाश करनेवाला, पर अपने सत्पक्षके लोगोंपर (स-जोषसः) प्रीति करनेवाले, तथा (प्र-धासिनः) शीघ्र और बहुत खानेवाले और साथ साथ खाये अन्नका उत्तम पचन करनेवाले वीर मरुत् हैं। जो वीर (मर्-उत्) मरनेतक उठकर शत्रुसे लडते है वे मरुत हैं। ये मरुत् प्रथम (मर्तासः स्यातन । ऋ. ११३८१४) मर्त्य मानव थे, पश्चात् देवत्वको प्राप्त हुए, पर अब उनका प्रभाव ऐसा है कि (वः स्तोता अमृतः स्यात् । ऋ. ११३८१४) उनका उपासक अमर होता है। इन मरुतोंको हम अपने पास बुलाते हैं, पर (करम्भेण) . दही और सत्तुका मिश्रण करके वह मरुतों को समर्पण करनेकी इच्छासे उनको हमारे यझमें हम बुलाते है। इस का सेवन वे करें और आनंद प्रसन्न हों।

वीरोंके चार लक्षण यहां बताये हैं - (१) शत्रुका नाश करना, (२) सज्जनोंपर प्रीति करना, (३) मरनेतक धर्मयुद्ध करना और (४) अन्नका भक्षण करके उसका उत्तम पाचन करना तथा बलवान बनना । ऐसे वीरोंका संमान करना योग्य है ।।४४।।

मनुष्यसे अनेकविध पाप होते हैं। कई पाप (ग्रामे) ग्रामके जीवनमें होते हैं, कई (अरण्ये) अरण्यमें किये जाते हैं, कई पाप (सभायां) सभामें, सभाके संचालनमें, सभाके वक्तव्य करनेके प्रसंगमें, सभामें प्रस्ताव विधानमें, (इंद्रिये) इंद्रिय व्यवहारमें होते है, नेत्र द्वारा पापदृष्टीसे दूसरेको देनेसे, कानों द्वारा पापी भाषण श्रवणसे, जिह्ना द्वारा अभक्ष्य भक्षणके खानेसे और अपेय पान करनेसे, मुख द्वारा अयोग्य भाषण करनेसे, स्पर्श द्वारा अनिधकार स्पर्शसुख लेनेकी चेष्टा करनेसे, तथा अन्यान्य इंद्रियोंसे जो अन्यान्य पाप होते हैं, उन सब पापोंका संकल्प यहां करना चाहिए। और पश्चाताप पूर्वक उस सब पापका अबयजन करनेका संकल्प करना चाहिए। इस पापको दूर करनेके लिये मैं यह अर्पण करता हूं, इस अर्पणसे यह सब पाप दूर हों जाय, यह इस संकल्पका विषय है। इस तरह अर्पण करनेसे पाप दूर होता है, यह (सु-आह) ठीक ही कहा है, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। पापका प्रायश्चित होना चाहिए यह बात यहां बतायी है।।४५।।

हम सब (देवैः) देवोंके साथ रहते हैं, अतः देवोंकी शक्तिसे हम बलवान् हुए हैं। इसलिए (पृत्सु) संग्रामोंमें हमारा नाम नहीं हो सकता। हम दैवी शक्तिके साथ उन्नतिको हो प्राप्त होते रहेंगे। आप (अव-याः) ज्ञानी हैं, शान्ति करनेवाले हैं, आप नीच स्थानके लोगोंमें जाकर उनको ज्ञानादिका सहारा देकर उन्नत करनेवाले हैं। इसलिए आप उन्नति करनेवाले हैं। आप वृष्टि करनेवाले, नवजीवन देनेवाले, और अन्न समर्पण करनेवाले हैं, अतः आपकी (महः) महिमा बडी वर्णनीय है। इसलिए हमारी (गौः) वाणियां वीर मरुतोंको (वन्दते) नमनपूर्वक प्रशंसा करती हैं।

मनुष्य यदि उन्नति चाहता हो, तो वह दैवी संपत्तिवाले वीरोंके साथे रहे, धर्मयुद्धमें अपना कर्तव्य करे, ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान देकर दूसरोंको ज्ञानी बनाये । नवजीवनसे लोगोंके जीवन उच अक्रन् कमें कर्मुकृतेः सह बाचा मयोभुवा । देवेभ्यः कमें कृत्वास्तं पेतं सचाभुवेः ॥४७॥ अवभृथ निचुम्पुण निचेरुरीस निचुम्पुणः । अवं देवेर्देवकृतमेनोऽयासियमव् मत्यैर्मत्यंकृतं पुरुराव्णो देव रियस्प्रीहे ॥४८॥

(११२) (कर्मकृतः) कर्म करनेवाले (मयोभुवा वाचा सह) सुख देनेवाली वाणीके साथ (कर्म अक्रन्) कर्म करते रहे । (हे सचाभुवः!) हे साथ रहनेवालो ! (देवेभ्यः कर्म कृत्वा) देवोंके लिये कर्म करके (अस्तं प्रेत) अपने घरको जाओ ।।४७।।

(१९३) (हे निचुम्पुण अवभृथ !) हे मंदगति और स्नानयोग्य जलाशय ! (निचेरुः निचुम्पुणः असि) तुम गितमान होनेपर भी यहां मंद गितवाला हो । (देवैः देवकृतं एनः) इन्द्रियों द्वारा किये इन्द्रिय संबंधी पापको (अव यासिषं) मैं हटा देता हूं । (मत्त्यैः मर्त्यकृतं (एनः) अव (यासिषं)) मनुष्यों द्वारा किये मानयी पापको भी हटा देता हूं । (हे देव !) हे देव ! (पुरुराव्णः रिषः पाहि) बहुत दुःख देनेवाले शत्रुसे हमारी रक्षा करो ।।४८।।

बनावे । जो ऐसा करेंगे वे ही प्रशंसनीय होंगे ।।४६।।

(कर्मकृतः) कर्म करनेवाले पुरुषार्थी लोग (मयो-भुवा वाचा सह) प्रसन्नता करनेवाली शुभ वाणी बोलते हुए, शुभमंगल भाव जिसमें हैं ऐसी पवित्र वाणी बोलते हुए (कर्म अक्रन्) कर्म करते आये हैं। सज्जनोंकी यही परिपाठी है कि वे मंगल भाषणके साथ कर्म करते हैं, वेदमंत्रोंकी वाणी मंगल वाणी है, वेदमंत्र बोलकर कर्म करते हैं। वाणीमें अशुभ विचार नहीं रहना चाहिए। शुभ विचार ही वाणीमें रहने चाहिए। इसका कारण यह है कि अशुभ विचार वाणीसे प्रकट होते ही मन-बुद्धि-चित्तमें मिलनता आने लगती है। इसलिए सदा इस विषयमें सावधान रहना चाहिए। (देवेभ्यः कर्म कृत्वा) देवोंकी प्रसन्नताके लिए सुयोग्य शुभ कर्म करनेके पश्चात् हि अपने अपने (अस्तं प्र-इत) घरको ये कर्म कर्तां चले जावे। सब लोग एक स्थानपर जमा हों, वहां शुभ वाणी बोलें, शुभ भावना मनमें धारण करें, और शुभ कर्म करें। यथायोग्य रीतिसे शुभ कर्म करनेके उपरांत अपने अपने स्थानको चले जांय।।।।।।।

पापसे बचनेक साधनोंका वर्णन यहां है। तीन प्रकारके पापोंका उल्लेख यहां है। शारीरिक, इन्द्रिय संबंधी और मानवोंके संघ संबंधी ऐसे तीन पापोंका उल्लेख यहा किया है। शारीरिक मल या अपवित्रता यह एक पाप है, इससे नाना रोग होते है। ये मल स्नानसे धोये जाते है। 'अद्विगीत्राणि शुध्यन्ति' (मनु.) जलसे शरीरेक अवयव शुद्ध होते हैं। इस तरह शरीर शुद्धि करनेके लिए नदी आदि जलस्थानमें जाकर स्नान करना चाहिए। इस स्नानका नाम 'अवभुथ' है। 'अव-भुथ' का अर्थ 'हटा देना, निकाल देना,

दूर करना' है। स्नान शारीरिक मलोंको दूर करता है इसलिए स्नानको 'अव-भुथ' कहते हैं। यज्ञ समाप्तिके समय करनेके स्नानको 'अव-भुथ' कहा जाता है। यह स्नान किस स्थान पर करना चाहिए इसके विशेष निर्देश यहां कहे हैं।

सब निदयां 'नि-चेरुः' निम्न भागमें प्रवाहित होती है इसलिए वेगवाली होती हैं। पर बड़े वेग से जहां पानी चलता है वहां अच्छी तरह स्नान नहीं किया जा सकता, वह जानेका डर रहता है। इसलिए स्नान करनेके लिए ऐसा स्थान ढूंढना चाहिए कि जहां 'नि-चुम्पुणः' मन गतिसे पानी चलता हो। पानीमें बिलकुल गति न रही तो वह जल स्नानके लिए अयोग्य है, अतः मन्द गतिवाला शुद्ध जलप्रवाह स्नानके लिए पसंद करना चाहिए, और वहां स्नान करना चाहिए। इस स्नानसे शारीरिक मलोंका दूरीकरण होता है। यहां बहुत वेगवाला और बिलकुल गतिहीन ऐसे दोनों जलाशय स्नानके लिए अयोग्य कहे हैं, यह स्मरण रखने योग्य है।

'देवै: देवकृतं एनः' इन्द्रिय संबंधी इन्द्रियोंक क्षेत्रोंमें जो पाप होते हैं, वे विषयोंके संबंधके पाप है। पांच इन्द्रियोंके पांच विषय हैं। इनसे पाप हो रहे हैं। मनुष्य अपने व्यवहार को देखे और इनके पापोंका विचार करें। इन पापोंको दूर करना चाहिए। इसी तरह 'मत्यैं: मर्त्यकृतं' मानवोंके द्वारा मानवीपाप होते हैं। मनुष्योंके संघसे सांधिक पाप होते है। उपर कहे इन्द्रिय संबंधी पाप वैयक्तिक है और ये पाप सामुदायिक हैं। मनुष्य संघ बनाकर दूसरोंके सताते हैं। यह सांधिक पाप बढ़ा भारी घातक है। यह भी अवभूथ स्नानसे दूर किया जा सकता है। पर यह स्नान ज्ञान गंगामें करना चाहिए। इसलिए 'मनः सत्येन शुद्धयित, बुद्धिज्ञानिन शुद्धयित' (मनु.) सत्य और ज्ञानसे क्रमशः मन बुद्धि शुद्ध होती है

# पूर्णा दे<u>र्</u>वि पर्रा पत् सूर्पूर्णा पुन । पेत । वस्तेव विकीणाव<u>हा</u> इपुमूर्जिश शतकतेर ॥४९॥ वृहि मे दर्दामि ते नि में धे<u>हि</u> नि त दथे। <u>नि</u>हारं च हर्रासि मे निहारं नि हेराणि ते स्वाही ॥५०॥

(१९४) (हे दर्वि !) हे दर्वि ! (पूर्णा परा पत) तू पूर्ण भर कर परे जा, (पुनः सुपूर्णा आपत) और पुनः उत्तम पूर्ण भरकर, इधर आ (हे शतक्रतो) हे सौ क्रतु करनेवाले इन्द्र ! (वस्रा व इव) हम मूल्यसे खरीदनेके समान (इषं ऊर्ज) अत्र और रसको (विक्रीणावहै) बेचें ।।४९।।

(१९५) (मे देहि, ते ददामि) मुझे दे, तुझे देता हूं। (मे निधेहि, ते निदधे) मुझे प्रदान कर, तुझे प्रदान करता हूं। (निहारं मे हरासि) क्रेतव्य पदार्थ मुझे प्रदान करिये, (निहारं ते निहराणि च) क्रेतव्य पदार्थ तुझे मैं देता हूं। (स्वाहा) उत्तम भाषण हो।।५०।।

#### ऐसा मनुने कहा है।

यह ज्ञान गंगा वेदसे वह रही है, वेदज्ञ विद्वानोंसे यह बह रही है। इस ज्ञानगंगामें भी बड़े वेगका, अल्पवेगका और वेगहीन ऐसे तीन प्रवाह रहते हैं। वेगहीन प्रवाह वह है कि जहां सत्यग्रहण और असत्यके त्यागके लिए, खोजके लिए अवसर नहीं है। जिस समाजमें कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो सवाई कोमी दबा देते हैं, वहां समझना चाहिए कि ज्ञानगंगाका यहांका प्रवाह गतिहीन अतः स्तब्ध हुआ है। इसलिए यहां ज्ञानगंगामें स्नान करनेका पुण्य मिल नहीं सकता।

दूसरा ज्ञानगंगाका वेगवान प्रवाह है, जहां प्रचण्ड बुद्धिवाले महाज्ञानियोंके हाथमें ही ज्ञान रहता है। इनका उद्यतम कोटीका ज्ञान दूरसोंके समझमें ही नहीं आता इसलिए वे विचारे हताश रहते हैं। इनका प्रवचन सुननेसे भी न सुननेके समान होता है। इसलिए इस ज्ञानगंगाके प्रवाहका लाभ सर्व साधारण जनताको नहीं होता।

अतः मध्यम गतिवाले ज्ञान प्रवाहमें सर्व साघारण जन गीता लगायेंगे, तो उनके मनबुद्धिपरके सब मल दूर हो जायेंगे और वे पवित्रात्मा बनेंगे। यह मार्ग इंद्रिय पाप ओर सांधिक पापसे बचनेका है। पाठक इसका विचार करें।

'पुरु-राव्णः' बहुत रुलानेवाला, अतिदुःखदायो 'रिषः' घातपात करनेवाला जो शत्रु हो, उससे 'पाहि' रक्षा करो । शत्रुका नाश करके अपनी रक्षा करो । उक्त शुद्धिसे ही इन शत्रुओंका नाश हो जाता है ।।४८।।

'दबीं' चमस अथवा कडछी को कहते हैं । अग्निमें आहुति देनेके समय यह कडछी पूर्णतासे भरकर अग्निमें आहुति देनेके लिए आगे बढे । कभी चमस कम भरकर आहुति देनेसे घीकी बचत करनेका विचार मनमें न आवे । आहुति देकर वापस आनेके समय वही चमस सुकृतसे पूर्ण भरकर वापस आवे । अर्थात् किसी समय चमसे आधा भरनेका विचार भी मनमें न आवे । इस तरह हम देवोंको धृतादिकी आहुतियां देवें, और वे हमें पवित्रता देवें । इस रीतिसे परस्पर सहायता करते हुए परम उन्नतिकी प्राप्त हों (गीता. ३।११ देखों)

'वस्ना इव' मूल्य देकर वस्तु खरीदनेक समान हम इस कर्मसे 'इषं ऊर्ज' अन्न और पेयका 'विक्रीणावहै' बेचना करते है। अर्थात् हम आहुती देते हैं और उसके बदलेमें कर्मफल लेते हैं। इस तरह खरीदना और बेचना इस यज्ञ क्रियाके द्वारा चलता है। जो विशेष विचारणीय है।

चमसे भरकर धृताहुती देनी चाहिए, इसमें उदारता है। अपूर्ण चमससे आहुती देनेसे आहुतिदाताके मन में जो कंजूसीके भाव आते हैं वे अधःपातके सूचक हैं।।४९।।

क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना, लेना देना, इस व्यवहार की बात चीत किस तरह हो, इस विषयमें यह उपदेश यहां दिया गया है। यज्ञसे खरेदी विक्रीका उपदेश इस ढंगसे होता है। देखिए —

(इन्द्रदेव) - हे याजक ! हवि मुझे प्रदान करो,

(याजक ) - हे देव ! मैं तुझे हविरन्नका समर्पण करता हूं

(इन्द्रदेव) - हे याजक ! हवि मुझे प्रदान करिये,

(याजक) - हे देव ! मैं तेरे लिये मूल्य रूप हविर्दव्य

समर्पम करता हूं।

इस तरह (सु-आह) दोनों दाता और लेनेवालोंमें उत्तम बातचीत यज्ञमें होती रहे । और दोनों परस्परोंकी सहायक होकर अक्षन्नमीमदन्त हार्व प्रिया अधूपत । अस्तोपत स्वर्भानको विष्ठा नर्विष्ठया मृती योजा न्धिन्द्र ते हरीं ॥५१॥ पुसन्दर्श त्वा वृयं मर्घवन्वान्दिपीमहिं । प तूनं पूर्णबन्धुर स्तुतो यांसि वर्गाँ२ अनु योजा न्विन्द्र ते हरीं ॥५२॥ मनो न्वाह्वांमहे नाराज्ञ इसेन स्तोमेन । पितूणां च मन्मिमेः ॥५३॥ आ नं एतु मनः पुनः कत्वे दक्षांय जीवसे । ज्योक् च मूर्य हुशे ॥५४॥

(१९६) (अक्षन्) अत्र खाया, (अमीमदन्त) आनंद हुआ, (प्रियाः हि अव अधूषत) सन्तुष्ट होकर सिर भी, हिलाया, (स्वभानवः विप्राः) आत्म तेजसे युक्त हुए ज्ञानी (नविष्ठया मती अस्तोषत) नूतन बुद्धिसे स्तुति करने लगे। (हे इन्द्र!) कि हे इन्द्र! (ते हरी नु योज) तू अपने घोडे जोत ।।५१।।

(१९७) (हे मधवन् !) हे इन्द्र ! (वयं सुंसंदृशं) हम उत्तम दर्शनीय ऐसे (त्वा वन्दिषीमिह) तुम्हारी वंदना करते हैं। (स्तुतः) स्तुति किये तुम, (पूर्णबन्धुरः) धन पूर्ण रथके साथ, (वशान्) वशमें रहनेवाले याजकों के पास (नूनं अनुप्रयासि) अनुकूल होकर जाते हैं। (हे इन्द्र) हे इन्द्र ! (ते हरी नु योज) तेरे घोडों को रथ के साथ जोड ।।५२।।

(१९८) (नाराशंसेन) वीरोंकी प्रशंसाके (स्तोमेन) स्त्रोतसे (पितृणां मन्मिभः च) और पितरोंके स्त्रोत्रोंके साथ

(मनः नु आह्वामहे) मनको आह्वान करते हैं ।।५३।।

(१९९) (नः मनः) हमारा मन (क्रत्वे) सत्कर्मके लिये, (दक्षाय) बलके लिये, (जीवसे ज्योक्) दीघायुके लिये, (सूर्यं दृशे च) चिरकाल सूर्यदर्शन करनेके लिये (पुनः आ एतु) पुनः पुनः प्रवृत्त हो ॥५४॥

परस्पर की सहायता करें । (परस्पर भावयन्तः श्रेयः परं अवाप्स्यय । गी. ३।११) परस्पर की सहायतासे बडा श्रेय प्राप्त करो । व्यापार व्यवहारमें भी यह बातचीत ऐसी हि सरल भाषामें ही और सबका लाभ हो ।।५०।।

हमने जो अन्न पितरों को दिया, वे उस अन्न को 'अक्षन्' खा चुके, और उससे उनको 'अमीमदन्त' बहुत आनंद हो चुका है, वे 'प्रियाः' प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्नता दर्शक वे अपने सिरोंको आनंदसे 'अवाधूबत' हिलाने लगे हैं, तथा नवीन भावों को प्रकाशित करते. हुए वे 'अस्तोबत' प्रशंसा भी कर रहे हैं कि यह अन्न अच्छा था, बडा आनंद पाया इत्यादि प्रकार वे स्तुति कर रहे हैं। अब हे इन्द्र! तू अपने रथको घोडे जोड और इस यज्ञ भूमिमें आओ। ऐसी प्रार्थना भी वे कर रहे हैं।

यहां यह उपदेश है कि जब किसी अतिथिको अन्न आदि देना है, उस समय जितना वह अच्छेसे अच्छा दिया जाय, उतना उत्तमसे उत्तम देना चाहिए, जिसे खाकर वह अतिथि संतुष्ठ और तृप्त हो जाय, प्रसन्नतासे अन्न की प्रशंसा करें, और प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दें। अतिथि सत्कार की यही रीति देखने योग्य है। १५९।। प्रभु की हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, क्योंकि इस तरह प्रार्थना किया हुआ प्रभु उपासकों को भरपूर धन आदि पदार्थ देते हैं। प्रभु उपासकोंकी सहाय्यतार्थ उनके पास जानेके लिये रथ जोत कर उस पर चढ़कर तैयार हैं।।५२।।

'नाराशंसेन' वीरोंके साथ संबंध रखनेवाले, अर्थात् शूर मानवोंके व्यवहारके साथ संबंध रखनेवाले स्तोत्रसे, तथा 'पितृणां मन्मभिः' पितरोंके रक्षकोंके वर्णन करनेवाले स्तोत्रोंसे 'मनः आह्वामहे' मनकी शक्तिको उत्तेजित करते हैं। मनको सत्कर्ममें प्रेरित करते हैं।

ऋग्वेदमें इसी मंत्रमें 'आ हुवामहे' पद है, अर्थ यही है पर 'नाराशंसेन सोमेन' ये पद द्वितीय चरणमें हैं। 'स्तोम पदके स्थान पर 'सोम' पद है। मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं ऐसे सोमसे हम मनको उत्साहित करते हैं। यह ऋग्वेद मंत्रका आशय है। सोम वानने मनका उत्साह बढता है, इसलिए यह आशय ठीक ही है। और 'स्तोमेन' स्तोत्रसे मनकी शक्ति बढती है इसलिए यजुर्वेदमंत्रका आशय भी ठीक ही है।

सोमपान द्वारा, उत्तम रसपान द्वारा, वीरोंके काव्यों द्वारा अथवा

पुनर्नः पितरो मनो दवांतु दैव्यो जर्नः । जीवं वार्तथः सचेमहि' ॥५५॥ वयथः सीम वृते तव मर्नस्तुनूषु बिश्रेतः । प्रजावन्तः सचेमहि' ॥५६॥ एप ते रुद्र भागः सह स्वस्राभ्विकया तं जुषस्व स्वाहै' प ते रुद्र माग आसुस्ते पृशुः ॥५७॥

(৭२०) (हे पितरः) हे पितरो ! (दैव्यः जनः) दिव्य मानव (पुनः नः मनः) फिरसे हमें उत्तम मन (ददातु) देवे । (जीवं ब्रातं) जिससे जीवित संघकी हम सेवा (सचैमहि) करेंगे ।।५५।।

(१२१) (हे सोम) हे सोम ! (वयं तव व्रने) हम तेरे नियममें रह कर, (तनूषु मनः बिभ्रतः) शरीरोंमें मनका धारण करते हुए, (प्रजावन्तः) प्रजाओंसे युक्त होकर, (जीवं व्रातं सचेमिह) जीवित संघकी सेवा करेंगे ।।५६।।

(१२२) (हे रुद्र) हे रुद्र ! (ते स्वस्ना अम्बिकया सह) तेरी बहिन अम्बिकाके साथ, (एष भागः) यह भाग है, (तं जुबस्व) उसका सेवन करो, (स्वाहा) यह अर्पण है। (हे रुद्र) हे रुद्र ! (एष ते भागः) यह तेरा भाग है, (ते पशुः आखुः) तेरा पशू चूहा है।।५७।।

रक्षकोंके कार्व्योंके द्वारा मनको उत्साहित करके, सत्कार्यमें प्रवृत्त करना चाहिए, यह इसका आशय स्पष्ट है ।।५३।।

मनुष्य को उचित है कि वह अपना मन 'ऋत्वे' सत्कर्ममें लगावे, 'दक्षाय' बलके संवर्धन करनेके लिए करने योग्य कर्तव्योंमें लगावे, 'जीवसे' दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके अनुष्ठान में लगावे, और (ज्योक् सूर्य दृशे) चिरकाल सूर्य दर्शन करे, अर्थात् सूर्यका दर्शन करनेसे उसके नेत्र चिरकाल कार्यक्षम रहेंगे, इसलिए यह साधक प्रतिदिन सूर्य दर्शन करता रहे।

यहां अनुष्ठान करनेकी रीति 'पुनः पुनः आ एतु' इन पदोंसे बतायी है। यहां वही अनुष्ठान पुनः पुनः करना चाहिए यह बात विशेष रीतिसे कही है। कोई कर्म पुनः पुनः करनेसेही उसमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कर्मकी प्रवीणता, बलका वर्धन, दीर्घायु प्राप्तिका साधन और सूर्य दर्शन ये अनुष्ठान प्रतिदिन अथवा पुनः पुनः करने योग्य हैं। तब इनमें सिद्धि मिलेगी।।५४।।

हे पितरों, हे रक्षकों ! 'दैव्यः जनः' दिव्य शक्ति जिसको प्राप्त हुई है ऐसा महात्मा हमारे मनको 'पुनः ददातु' वारंवार उत्साह देवे, सहाय्यता देता रहे; ऐसी प्रेरणा करता रहे कि हमारा मन सदा पित्र होकर उन्नत होता रहे । हम 'जीवं' जीवित और जाग्रत 'वातं' संघको प्राप्त हों, अर्थात् ऐसे मानवोके संघमें हम रहें कि जिनमें जाग्रत वीरताका जीवन है, और उसकी हम सेवा करेगें । 'जीवं वातं' जीवित और जाग्रत समाज वह है जो उत्साही, वीरत्व युक्त, शूर, विजयी और प्रगतिशील है । मुर्दा समाजमें ये गुण कदापि नहीं दीखते। वह समाज जीवित है कि जो विजयी है, प्रगतिशील है। ऐसे जाग्रत समाजमें हम रहें अर्थात् हम जिस समाजमें हैं वह समाज इस तरह शूरवीर दिग्विजयी हो। दिव्य शक्तिवाले महान् आत्मा (दैव्यः जनः) इस समाजमें वीरताका जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा करते रहे।

आदर्श समाजका यह वर्णन पाठक मनन पूर्वक देखें। समाजकी सेवा आत्मसमर्पणके द्वारा करनेका उपदेश यहां आया है। यही यज्ञका मूल मंत्र है।।५५।।

'सोम' देवता शांतिकी सूचक है । शांति स्थापना करना सोम का यह व्रत हैं। सोम चंद्रमा है, वह शांति देता ही है; सोम औषधि है वह रोगादिकोंको दूर करके शांति प्रदान करती है। सोम कलावान् है वह कलाओंसे धनादकी प्राप्ति द्वारा शांति स्थापन करता है । सोम 'स+उमा' उमा नामक ब्रह्मविद्या (देखो केन उपनिषद ३।१२) से युक्त अर्थात् ज्ञानी, यह भी ज्ञान द्वारा शांति स्थापन करता है । इस तरह सोम का व्रत 'शांतिकी स्थापना करना है'। 'वयं तव व्रते' हम सोमके व्रतमें रहेंगे, इसका आशय यह है कि 'हम मानव समाजमें शांति स्थापनके कार्यमें अपना जीवन अर्पण करेंगे'। यह साधक यहां प्रतिज्ञा करता है । यह प्रतिज्ञा पूर्ण करना इसका कर्तव्य होता है। (तनूषु मनः बिभ्रतः) हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंमें हम अपना 'पूर्व मंत्रके अनुसार' दिव्य मानव द्वारा सुसंस्कृत हुआ मन विशेष कर्तव्य करनेके लिये स्थिर रखेंगे, 'प्रजावन्तः' उत्तम सुसंतानोंसे युक्त होकर, जीवित और जाग्रत समाजको प्राप्त होंगे, मानव समाजको जाग्रत करके उसकी सेवारूप यज्ञकर्म हम करेंगे ।।५६।।

englis of Supervising the state

अवं क्रुमदीमृद्यवं देवं व्यम्बकम् ।
यथां नो वस्यस्कर्द्यथां नः श्रेयस्कर्द्यथां नो व्यवसाययाते ॥५८॥
भेषजमीते मेषुजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषुजम् । सुखं मेषायं मेष्ये ॥५९॥
व्यम्बकं यजामहे सुग्रन्धं पुष्टिवर्धनम् । उर्वाक्किमिव बन्धनानमृत्योर्मुक्षीय मामृताते ।
व्यम्बकं यजामहे सुग्रन्धं पतिवेदनम् । उर्वाक्किमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामृतारे ॥६०॥

(१२३) (रुद्रं) शत्रुओंको रुलानेवाले, (त्र्यम्बकं देवं अव) तीन दृष्टियोंसे युक्त, देवको समर्पण करके, (अदीमिह) हम अन्न भक्षण करते हैं। (यथा नः वस्यसस्करत्) जिससे हमारा निवास उत्तम हो, (यथा नः श्रेयसस्करत्) हमें कल्याण प्राप्त हो (यथा नः व्यवसाययात्) और हमें व्यवसायकी सफलता प्राप्त हो ।।५८।।

(१२४) (भेषजं असि,) तू औषध है, (गवे अश्वाय,) गौ, घोडा, (पुरुषाय भेषजं) पुरुषके लिये तू औषध हो, (मेषाय मेष्यै सुखम्) मेष और मेषीके लिये सुख प्राप्त हो ।।५९।।

(१२५) (सुगन्धि) सुगंधयुक्त, (पुष्टिवर्धनं) पुष्टिवर्धक (त्र्यम्बकं) तीनों दृष्टियोंसे युक्त (यजामहे) महावीरका हम यजन करते हैं, (मृत्योः मुक्षीय) मृत्युसे हम मुक्त हों, (बन्धनात् उर्वारुकं इव (मुक्षीय)) बंधनसे ककडीके फलके समान हम मुक्त हो, (अमृतात् मा) पर अमरत्वसे हम कभी वियुक्त न हों । (पतिवेदनं) पतिको देनेवाले (सुगन्धि) सुगंधयुक्त, (त्र्यम्बकं) तीनों दृष्टियोंसे युक्त महावीरका (यजामहे) यजन हम करते हैं, (बन्धनात् उर्वारुकं इव) बंधनसे ककडीका फल मुक्त होनेके समान (मुक्षीय) हम मुक्त हों, (अमुतः मा) वहांसे हम कभी वियुक्त न हो ।।६०।।

करता है, शत्रुको रहने नहीं देता । शत्रुसे युद्ध करना और उस का नाश करना इसका कार्य है । इसकी बहिन अम्बिका है । यह 'माता' है। यदि रुद्र संहार करता है और शत्रुका नाश करकें सब की रक्षा करता है तो उसकी बहिन अम्बिका मातृभावसे सबकी रक्षा करती है । रुद्रमें वीरता है तो उसकी बहिन अम्बिकामं मातृभाव है । दोनों भाव विश्वके रक्षक भाव हैं । इसलिए कृतज्ञ होकर इन दोनोंको यज्ञभाग देना उच्चित है । अतः इनके उद्देश्यसे यज्ञमें एकभाग दिया जाता है और कहा जाता है कि 'एष ते भागः तं जुषस्व' यह आपका भाग है, आप दोनों इसका सेवन करें ।

आपके लिये ही हमने यह (स्वाहा) अर्पण किया है।

रुद्रका पशु (आखुः) चूहा है ऐसा यहां कहा है । इसका आशय खोजका विषय है ।

पुराणोंमें रुद्रकी स्त्री अम्बिका है, और चूहा उनके पुत्र गणेशका पशु है। वेद और पुराणोंमें इस विषयमें इतना अंतर है। यह विषय अन्वेषणीय है।।५७।।

रुद्र शत्रुको रुलानेवाला देववीर है, वह 'त्रि-अम्बकं' तीन नेत्रोंसे युक्त है, उसकी तीन दृष्टियां है, अध्यात्मदृष्टि, अधिभूत दृष्टि और आधि दैविक दृष्टि ये तीन दृष्टियां विश्वक्रपकी ओर देखनेकी हैं, ये तीनों दृष्टियां जिसमें उत्तम अवस्थामें रहती हैं वह त्र्यम्बक है, यही शत्रुनाशक महावीर है। इसकी अन्नभाग पूर्व मंत्रमें (मं. ५७ में) दिया है, इससे उसको प्रसन्नता भी हो चुकी है। इसके बाद हम 'अदीमहि' यज्ञशेष अन्नका सेवन करते हैं। महावीरको अन्न समर्पण करके यज्ञशेष प्रसादक्षप अन्न हम खाते हैं। देवोंको देकर पश्चात् हम सेवन करते हैं। इससे हमारा 'वस्यसस्करत्' निवास अधिक सुखका होगा, हमें 'श्रेयसस्करत्' अधिक कल्याण प्राप्त होगा और हमारे 'व्यवसाययात्' व्यवसायोंमें सफलता भी हमें मिलेगी। क्योंकि वह महावीर हमारे शत्रुओंका नाश करेगा जिससे हम उक्त सुखोंसे युक्त बनेंगे।।५८।।

आत्माका स्वरूप औषध है, अर्थात् अंदरकी आत्म शक्तिसे ही सब की चिकित्सा होती है। हरएक को यह मालूम होना चाहिए कि अपने अंदर जो आत्मा अथवा महावीर प्राण रूपी रुद्र है वह (भेषजं) औषध ही है। सब बीमारियोंकी वह दवा है। इसकी अनुकूलतासे सब औषध कार्य करते हैं। इसकी अनुकूलता न रहेगी तो कोई दवा कार्य नहीं करती। सब औषधी वनस्पतियां इसीकी सहायक बनती हैं और दोष दूर करनेका कार्य यह स्वयं करता है। गौ, घोडा, बकरा, मेढा आदि तो इसीकी सहायतासे

## पुतर्ते रुद्राव्यं तेन पुरो मूर्जवृतोऽतींहि । अवैततधन्वा पिनांकावसः कृत्तिवासा अहिंधसन्नः शिवोऽतींहि ।।६१॥ ज्यायुपं जुमदंगेः कुश्यपंस्य ज्यायुपम् । यहेवेषुं ज्यायुपं तन्नो अस्तु ज्यायुपम् ॥६२॥

(१२६) (हे रुद्र !) हे शत्रुको रुलानेवाले महावीर ! (एतत् ते अवसं) यह तेरा हविर्भाग है (तेन अवतत-धन्वा) इसको साथ लेकर धनुषकी डोरी उतार कर, (पिनाकावसः) अपने पिनाक धनुष्यको वस्त्रमें छिपा कर (मूजवतः परः, अतीहि) मूजवान्के परे गमन करो । (कृतिवासाः) चर्म परिधान करनेवाले (नः अहिंसन्) तुम हमारी हिंसा न करते हुए (शिवः अतीहि) कल्याणकारी होकर जाओ ।।६१।।

(१२७) (जमदग्नेः त्र्यायुषं,) जो जमदग्निकी त्रिविध आयु है, (कश्यपस्य त्र्यायुषं) जो कश्यपकी त्रिविध आयु है, (यत् देवेषु त्र्यायुषं,) जो देवोंमें त्रिविध आयु होती है, (तत् त्र्यायुषं नः) वह विविध आयु हमें (अस्तु) प्राप्त हो।।६२।।

नीरोग होते हैं, उनके लिये औषधियोंका उपयोग बहुत ही कम करना पड़ता है। पर मानव के लिए बहुतही दवाईयां बर्ती जातीं हैं, इसलिए मानव यह जाने कि सच्ची औषधि आत्मशक्ति है, सच्ची नीरोगिता अंदरसे प्राप्त होती है। अतः अपनी आंतरीय रुद्रशक्ति, प्राणशक्ति, बलशाली करना योग्य है।।५९।।

'सुगंधि' सुंदर मनोहारि सुगंधसे युक्त, 'पुष्टिवर्धन' सबके पोषक, 'त्र्यंबकं' तीन दृष्टियोंसे युक्त महादेवका हम 'यजामहे' पूजन करते हैं, 'मृत्योः' वह हमें मृत्युसें 'मुक्षीय' बचावें । जिस तरह 'बन्धनात् उर्वारुकं इव' बन्धनसे कोई फल पक्कर मुक्त होता है वैसी मेरी मुक्ति हो । वृक्षपर फल लगते हैं, वे जब पकते हैं तब स्वयं अपने वृक्षके साथवाले बंधनसे अलग हो जाते हैं । वे उस समय स्वतंत्र होते हैं, उनमें उस समय स्वतंत्र वृक्ष बनकर नये फल अपनेमेंसे उत्पन्न करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए वे स्वतंत्र अर्थात् मुक्त किये जाते हैं । इसी तरह जो ऐसे पूर्ण हो जाते हैं वे मुक्त किये जाते हैं । यहां बंधनसे मुक्त होना है 'अमृतात्' अमरत्वसे 'मा' नहीं । ईश्वरके अमर भावसे संबंध छोडना नहीं है । यह बंधनसे या मृत्युसे संबंध छोडना ही मुक्ति है ।

इस मंत्रके जपसे मृत्यु, रोग, अनारोग्य, बंधन आदि भयोंसे मुक्तता होती है। पाठक विधिपूर्वक जप करके अनुभव लें।

'पतिवेदनं' पतिकी प्राप्ति करानेवाले, सुगंधि, पुष्टि-वर्धक तीन दृष्टियोंसे युक्त महादेवका हम यजन पूजन करते हैं। वह हमें बंधनसे फल पक्त होकर छूट जाता है वैसा बंधनसे मुक्त करे अर्थात् 'बंधानात्' पिताके घरके बंधनसे 'मुक्षीय' मेरी मुक्तता करे अर्थात् पतिके साथ विवाह करा कर पिताके घरका संबंध छुडवा देवे और पतिके घरके साथ संबंध बोड देवे । उस पतिके घरसे 'अमृतः मा' मेरा संबंध कभी न छूट जावे । वह पतिके घरका संबंध अखण्ड रहे ।

यह मंत्र विवाह चाहनेवाली कुमारिका जप करे, जिससे उसका अच्छे सुयोग्य पतिके साथ विवाह हो जाता है और वह विवाह संबंध कभी खण्डित नहीं होता।

इस मंत्रके 'त्र्यंबक' शब्दका विवरण मंत्र ५८ की टिप्पणीमें देखिए ॥६०॥

रुद्र देव शत्रुको रुलानेवाला महावीर है। वह अपने धनुष्यकी ज्या उतारे और उस धनुष्यको कपडेमें लपेट कर चला जावे। अर्थात् शत्रुओंका नाश करनेके पश्चात् उसके धनुष्यको विश्राम देनेका समय आचुका है, इतना कार्य करके वह यहांसे जावे। यहां अब एक भी शत्रु रहा नहीं, ऐसी स्थिति आनेके बाद वह अपने स्थानको चला जावे। (भूजवत परः अतीहि) हिमालयके मौजवान पर्वतके परे ही कैलास पर्वत है, वहां अपने स्थानमें जाकर शांतिसे महावीर रहे।

अपने वस्त्र पहिनकर किसीकी हिंसा न करते हुए शांतिसे महावीर अपने स्थानमें रहें।

सब देशोंसे शत्रुओंका नाश हुआ, सर्वत्र शांतिकी स्थापना हो चुकी, तो पश्चात् वीरों और सैनिकोंके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । ऐसी स्थिति आजाय यह इच्छा इस प्रार्थनामें है ।1६9।।

#### शिवो नामिति स्वधितिस्ते पिता नर्मस्ते अस्तु मा मा हिथंसी':। नि वेर्त्तियाम्यायुष्टिऽझाद्याय पुजर्ननाय रायस्पोपाय सुप्रजास्त्वार्य सुवीर्याय ॥६३॥ इति दुर्तायोऽध्यायः। ॥०३, ३०६३, २०६० १९)

(१२८) (शिवः नाम असि) तेरा नाम शिव है, (स्वधितिः ते पिता) शस्त्र तुम्हारा पालन कर्ता है, (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमन है, (मा मा हिंसीः) मेरी हिंसा न कर । (आयुषे) दीर्घ आयु (अन्नाद्याय) अन्नादिकी प्राप्ति (प्रजननाय) सुप्रजाकी प्राप्ति (सुप्रजास्त्वाय) उत्तम प्रजा होनेका सामर्थ्य (रायस्योषाय) धनके साथ पुष्ठि, (सुवीर्याय) सुवीर्य अथवा उत्तम पराक्रमके लिये (निवर्तयामि) मैं यत्नवान् होता हूं ।।६३।।

#### ।। तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।।

त्रिविध आयु वह है कि जो बाल्य तारुण्य और वार्धक्य के नामसे पहचानी जाती है। जमदग्नि, कश्यप और अनेक देवोंने अपनी उक्त प्रकारकी त्रिविध आयु जिस प्रकार तेजस्वी जीवनसे व्यतीत की थी, वैसी तेजस्वी आयु हमें प्राप्त हो और उनके समान तेजस्वी और वर्चस्वी कृत्य करके हम उनके समान ही यशस्वी हो जांयगे। यह प्रार्थना यहां है।।६२॥

तेरा नाम (शिवः) कल्याण है, तू स्वभावसे कल्याणमय है, शस्त्र तेरा रक्षक है, अर्थात् शस्त्रोंसे तेरा संरक्षण हुआ है। अतः तेरे लिये नमस्कार करता हूं। तेरे कारण मेरी हिंसा न हो। तू दूसरे किसीकी हिंसाका हेतु न बन। (आयुषे) दीर्घ आयुकी प्राप्ति करनी है, (अन्नाद्याय) खानपानके पदार्थ प्राप्त करने हैं, (प्रजननाय) उत्तम संतान उत्पन्न करने हैं, (सुप्रजास्त्वाय) उत्तम सुसंस्कृत प्रजा बनाना है, इसलिए (रायस्योषाय) घन और पोषणके सहाय्य अन्न आदि प्राप्त करने हैं, (सुदीर्याय) उत्तम पराक्रम करने हैं। यह सब हमारी आयुका ध्येय है, हमें अपनी आयुमें यह सब करना है। इसलिए इनके विधातक मार्गोसे में (निवर्तयामि) निवृत्त होता हूं, पीछे हटता हूं, अर्थात् इनके अनुकूल जो मार्ग होंगे उन मार्गोमें में प्रवृत्त होता हूं। जिससे उक्त साध्य मुझे प्राप्त होंगे और मेरा सब ध्येय प्राप्त होगा तथा मैं कृतकार्य होऊंगा। परमेश्वर मुझे सफलता देवे।।६३।।

॥ तृतीय अध्याय समाप्तं ॥

## अथ चतुर्थोऽध्यायः ।

एदमंगनम देवयंत्रनं पृथिन्या यत्रं देवासो अर्जुपन्त विश्वे । क्षत्रसामाभ्यांश्रं सन्तरेन्तो यर्जुमी रायस्पोर्षेण समिषा मंदेमं । द्रमा आपः शमुं मे सन्तु देवी रोषंधे त्रायस्वे स्वधिते मैनंश्रं हिश्रंसीः ॥१॥ आपो अस्मान्मातरेः शुन्धयन्तु घृतेनं नो घृत्वः पुनन्तु । विश्वेद हि रिष्रं प्रवहन्ति देवीरुदिद्रिन्यः शुचिरा पूत एमि । दीक्षात्वपसोस्तन्रेसि तां त्वां शिवांश श्रम्मां परि देशे भन्नं वर्णं पुष्यने ॥ २ ॥

(१२९) (इदं पृथिव्याः) इस पृथ्वीपरके (देवयजनं) देवोंके यजन करनेके स्थानमें (आ अगन्म) हम आये हैं, (यत्र विश्वेदेवासः) जहां सब देव (अजुबन्त) प्रेमसे बैठे हैं, (ऋक्सामाध्यां यजुर्भिः) ऋचा, साम और यजुके मंत्रोंसे (सन्तरन्तः) हम (इस यज्ञको) संपूर्ण करते हैं, (रायः पोदेण) और घनकी वृद्धि (इबा) और अन्नकी प्राप्तिसे (संमदेम) हम आनंद प्राप्त करेंगे। (इमाः देवीः आपः) यह दिव्य जल (मे शं उ सन्तु) मेरे लिये कल्याण करनेवाला हो। (ओषधे!) हे औषधि! (त्रायस्व) हमारी पालना कर। (स्वधिते!) हे शस्त्र ! (एनं मा हिंसीः) इसकी हिंसा न कर।।।।। (१३०) (मातरः आपः) माताके समान यह जल (अस्मान् शुन्धयन्तु) हमें पवित्र करे। (धृतप्वः धृतेन) जलके

पवित्र करनेके धर्म जलसे (नः पुनन्तु) हमारी पवित्रता करें । (हे देवीः आपः) निश्चयसे दिव्य (जल) (विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति) हमारे सब दोषोंको दूर बहा देता है । (शुविः आपूतः आभ्यः) शुद्ध और पवित्र होकर (उत् इत् एमि) मै इस जलसे ऊपर आता हूं । (दीक्षातपसोः) तू दीक्षा और तपका (तनूः असि) शरीर है । (तां शिवां शग्मां त्वा) उस शुभ और सुखदायी तुमको (भद्रं कान्तिं पुष्यन्) कल्याणकारक कान्तिकी पृष्टि करता हुआ (परिदधे) मैं धार करता हूं ।।।।

(पृथिव्याः देवयजनं) यह यज्ञस्थान इस भूमिपर देवताओं की पूजा करनेका स्थान है। यहां हम (आ अगन्म) इकट्ठे हुए हैं। यहां (विश्वेदेवासः अजुबन्त) सब देवगण प्रेमसे आकर बैठे हैं, परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं, प्रेमसे इस बातका विचार कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। देवताओं का आगमन यहां होने से इस भूमिपर स्वर्गधाम हो चुका है। पृथ्वी पर स्वर्गधामकी स्थापना करनाही इस यज्ञका मुख्य उद्देश्य है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेदके मंत्रों से इस यज्ञका सब कार्य चलाया जा रहा है। इससे हम सब दुःखों के (तरन्तः) पार हो जांयगे। और हम सब (रायः पोषेण) धनकी विपुलता और (इषा) अन्नको प्राप्त करके हम वडे आनंदसे युक्त होंगे। यज्ञ कर्मकी सफलतासे हमें धन, पृष्टि और पर्याप्त अन्न मिलेगा और सबका आनंद बढ जायगा।

यह यहांकी नदीका (देवी: आपः) दिव्य जल हम सबको (शं) शान्तिका सुख देनेवाला और सबको निरोग करनेवाला हो ।

ये सब औषधियां और वनस्पतियां तथा घान्य आदि पदार्थ

हमारी रक्षा करनेवाले हों, इनसे हम सुरक्षित होकर सब प्रकारका सुख प्राप्त करें ।

शस्त्रसे हमारेमेंसे किसीका धातपात न हो, हम सब सब प्रकारसे सुरक्षित होकर, सब प्रकार आनंद प्राप्त करें।

यज्ञस्थानमें वेद, जल, औषधियां और शस्त्र आदि रहते हैं। इन सबसे शान्ति, पुष्टि और सन्तुष्टी सबको मिले। मानवको यही चाहिए वह निर्विध्नताके साथ प्राप्त हो।।।।

(आपः मातरः) जल माताओं के समान हितकारी है। यह जल तृप्ति करके, रोगबीजों को दूर करके, जीवन का उत्साह देके और पवित्रता तथा शुद्धता करके हमारे लिये माताके समान सहायक होता है। यह जल (धृतप्वः=धृत-पुवः) अपने तेजसे पवित्र करनेवाला है, वह अपने तेजस्वी रससे हमें पवित्र करे, शुद्ध बनावे और तेजस्वी करे। यह जल वास्तविक (देवीः आपः) दिव्य जल है, अर्थात् मेघसे आया, आकाशसे गिरा है, अतः महीनां पर्योऽसि वर्चीदा असि वर्ची मे देहिं। वृत्रस्यांसि कनीनंकश्यक्षुदां असि चर्श्वमें देहिं॥ ३॥

चित्पार्तिर्मा पुनातुं <u>बा</u>क्पर्तिर्मा पुनातुं देवो मा स<u>विता पुनात्विधिद्रेण पवित्रेण</u> सूर्यस्य रहिमाभैः। तस्यं ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम् ॥ ४ ॥

(१३१) (महीनां पयः असि) तू गौओंका दूध है (वर्चोदा असि) तेज देनेवाला तू है (मे वर्चः देहि) मुझे तेज दो। (वृत्रस्य कनीनकः असि) वृत्रकी कनीनिका तू है, (चक्षुर्दा असि) तू नेत्र देनेवाला है (मे चक्षुः देहि) मुझे नेत्रेन्द्रिय दो ।।३।।

(१३२) (चित्पितः मा पुनातु) ज्ञानका अधिपित मेरी पवित्रता करे (वाक्पितः मा पुनातु) वाणीका अधिपित मेरी पवित्रता करे (सिवता देवः अध्छिद्रेण पवित्रण) सविता देव छिद्ररहित पवित्रसे (सूर्यस्य एश्मिभिः मा पुनातु) और सूर्यिकरणोंसे मेरी पवित्रता करे । (हे पवित्रपते !) हे पवित्रोंके अधिपते परमात्मान् ! (तस्य पवित्रपूतस्य ते पुनामि) पवित्र और शुद्ध ऐसे आपके सामर्थ्यसे मैं पवित्र होता हूं । (यत्कामः पुने) जिस कामनासे में पवित्र होना चाहता हूं (तत् शकेयम्) वह सिद्ध करनेके लिये मैं समर्थ बनूं ।।४।।

निर्दोष है। इसीलिए हमारे अंदर जो जो (रिप्रं) दोष, रोगबीज, मल, अपवित्रता, आम, अपचित अन्नदोष होंगे, उन सबको (प्रवहन्ति) बाहर बहा देता है और आंतरिक शुद्धता करता है। इसीसे मनुष्य नीरोग होता है, प्रसन्न होता है। यह जल चिकित्सा करके रोगोंको भी दूर कर देता है। मनुष्य इसी कारण दृष्टपुष्ट होता है। दोष, रोगबीज और मलोंको दूर करनेका ही नाम (शुचिः पूतः) शुद्ध और पवित्र होना है। इसीसे नीरोग होकर बलवान तथा दीर्घआयु मनुष्य होता है।

मनुष्यका शरीर (दीक्षा-तपसोः तनूः) दीक्षा और तपका शरीर है। शीत और उष्ण आदि द्वन्द्वोंके सहन करनेका नाम तप है। मनुष्य जितना द्वन्द्व सहन करनेका अभ्यास करेगा उतना अधिक वह नीरोग, बलवान् और दीर्घायु होगा। इसी तरह दीक्षा लेनेसे बहुत ही लाभ होते हैं। दीक्षाका अर्थ है व्रत लेना, विशेष नियमोंका दक्षतासे पालन करनेका नाम दीक्षा लेना है। दीक्षा होनेके पश्चात् विशेष नियमोंसे आचरण करना होता है। मानवी उन्नतिके लिये दीक्षा और तपकी अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्यका शरीर दीक्षा और तपकी अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्यका शरीर दीक्षा और तपके लिये बनाया है। दीक्षा और तपसे मानवका सुधार होता है। (भद्रं कान्ति पुष्यन्) इससे मानवके शरीरपर तपका तेज चमकने लगता है, उसके मुखपर एक प्रकारका प्रकाश दीखता है और उसके साथ रहनेवाले उसके उस तेजसे प्रभावित होते हैं। (शिवां शग्मां परिदधे) कल्याणकारी और सुखदायी उस कान्तिको मनुष्य घारण करना चाहता है। इससे मनुष्य सुखी आनंदी और प्रसन्न रहता है।

स्नान करनेके समय बोलनेके लिये यह मंत्र है । जलका सब शुभ गुण इससे प्राप्त होता है ।।२।।

गौओका दूध (वर्च:-दाः) तेजस्विता बढानेवाला है। गौका दूध जो पीता है वह तेजस्वी बनता है। जो तेजस्वी बनना चाहते हैं, जो वर्चस्वी होनेके इच्छुक हैं, वे गोदुग्धका सेवन करें। (वर्चः मे देहि) मुझे तेज दे यह प्रार्थना है। क्योंकि मनुष्य तेजस्वी होना चाहता है वह गौके पास गोमाताके पास- तेज चाहता है। यज्ञके साथ गौका संबंध अखण्ड हे। यज्ञसे गोरक्षा होती है और गोदुग्ध प्राप्त होनेसे मनुष्य तेजस्वी और वर्चस्वी होते हैं।

(वृत्रस्य कनींनकः) यह एक अञ्जनका नाम है। 'इन्द्रो वृत्रं अहन् तस्य कनीनिका परापतत्, तदेवाञ्जनमभवद्।' (तै. सं.) इन्द्रने वृत्रको मारा, उस समय उसके नेत्रकी कनीनिका गिर पड़ी वही अञ्जन बन गया। यह अञ्जन नेत्र इन्द्रियकी शक्ति बढानेवाला है। अञ्जन नेत्रमें लगानेके समय यह मंत्र बोलनेसे अञ्जनका धारण विशेष लाभदायक होता है। 'यत्र वा इन्द्रो वृत्रमहंस्तस्य यदक्यासीनां गिरिं त्रिक कु दमक रोत्.।' (श.प.ब्रा. ३१९१२१२) अञ्जनकी उत्पत्तिका यह वर्णन है। वैद्यक ग्रंथोमें इस विषयकी खोज करनी चाहिए। जो बैद्य हैं वे इसमें सहायता देवें। यह नेत्रदोष दूर करनेवाला अञ्जन है।।३।।

ज्ञानपति ज्ञानी है वह ज्ञानदानसे मानवोंके बृद्धियोंको पवित्र करता है। 'बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति।' (मनु.) ज्ञानसे बुद्धि शुद्ध होती हैं। (चित्पतिः) ज्ञानका अधिपति, चित्तका स्वामी, जिसने

# आ वी देवास ईमहे वामं प्रेयत्यध्वरे । आ वी देवास आशिषी यज्ञियांसी हवामहे ।।५॥ स्वाहां यञ्जं मर्नसः स्वाहोरोर्न्शरिक्षात्स्याहो द्यावीपृथिवीभ्या<u>र</u> स्वा<u>हां</u> वातादारेमे स्वाहाँ॥६॥

(१३३) (हे देवासः !) हे देवो ! (अध्वरे प्रयति) इस हिंसा रहित कर्मके चालू करनेके बाद (वः वामं आ ईमहे) आपसे हम सुंदर घन चाहते है । (हे देवासः !) हे देवो ! (यशियासः आशिषः) पूज्य आशीर्वाद वः आ हवामहे) आपसे हम चाहते हैं ।।५।।

(१३४) (मनसः यज्ञं स्वाहा) मन लगाकर यज्ञ करते हैं (उरोः अन्तरिक्षात् स्वाहा) विस्तृत अंतरिक्षसे यज्ञ करते हैं, (द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा) द्युलोक और पृथ्वीके लिये यज्ञ करते हैं, (वातात् स्वाहा) वायुकी सहायतासे यज्ञ करते हैं, (आरभे स्वाहा) यज्ञको हम प्रारंभ करते हैं, आत्म समर्पण से यज्ञ करते हैं।।६।।

चित्तको स्वाधीन किया है वह चित्पति हैं । यही बुद्धिका पवित्रकर्ता है। (वाक्पतिः) वाणीका अधिपति, वाणीका स्वामी मेरी वाणीकी शुद्धता करे । वाणी पवित्र बने, उसमें अपवित्र शब्द न हो, कुविचार न रहें, दूसरेका बुरा करनेका भाव वाणीमें न हो, पवित्रता, कल्याण और शक्तिका स्रोत वाणीसे बहता रहे । मन, बुद्धि, चित्त और वाणीकी शुद्धि इस तरह करनी होती है । अब सूर्य प्रकाशसे शुद्धिके विषयमें विचार करना चाहिए । (सूर्यस्य रश्मिभः) सूर्यके किरणोंसे अपनी शुद्धि करनी चाहिए । नंगे शरीर सूर्यातपस्नान करनेसे शरीरका लाभ होता है । यह अभ्यास शनैः शनैः करना और बढाना चाहिए । शनैः शनैः करनेसे शरीरका लाभ होता है । सूर्यके आतपका स्नान भोजनके पूर्व और पश्चात् करना नहीं चाहिए । हानि होती हैं । अन्य समय शनैः शनैः करनेसे लाभ होता है। सूर्यातपसे शरीर दोषरहित होता है। जलादिकी पवित्रता तो (अ-च्छिद्रेण पवित्रेण) ऐसी छाननीसे छानकर करनी चाहिए कि जो छाननी छिद्ररहित हो, फटी न हो । इस तरह शुद्धिके अनेक विधविधि हैं । इनसे सर्वागीण शुद्धि करनी योग्य है ।

यहां ज्ञानसे बुद्धिकी, शुद्ध वाणीसे भाषाकी, सूर्यिकरणोंसे शरीरादिकी और उत्तम छाननीसे प्रवाही पदार्थोंकी शुद्धि लिखी है। ऐसे छाने और शुद्ध किये रसोंका सेवन करनेसे लाभ होते हैं। सूर्यिकरणोंसे कमरों, वस्त्रों, वस्तुओं, धान्यों और देहोंकी पवित्रता होती है।

(पवित्रपतिः) सब पवित्रोंका पति परमात्मा है, उसकी सहायतासे हम सबकी शुद्धी होती है। यह शुद्धि ईश्वरकी भक्तिसे साध्य होनेवाली है।

(यत्कामः पुने) जिस सिद्धीकी इच्छासे हम यह सब शुद्धि करना चाहते हैं वह सिद्धि प्राप्त करनेका सामर्थ्य (तत् शकेयं) मुझमें रहे, उस सामर्थ्यसे मैं समर्थ बनकर-उक्त सिद्धिको प्राप्त करूं ।

सर्वतः पवित्र बननेसेही सब प्रकारका आनंद-निजानंद अपना आंतरिक आनंद मिलता है ।।४।।

(अ-ध्वरः) जिसमें हिंसा अथवा कुटिलता नहीं है, उस कर्मका नाम अध्वर है। ऐसा हिंसा रहित और कुटिलता रहित कर्म हम शुरू करते हैं। इस कार्य करनेके लिये हमें (वामं) उत्तम धन हमें चाहिए, पवित्र वंदनीय सुंदर धन चाहिए। जिससे उक्त प्रकारका हमारा यज्ञ सफल और सुफल हो ऐसा धन हम चाहते हैं । इस लिये देव हमें यह धन देवें और शुभ आशीर्वाद भी देवें।।५।।

यपना (मनसः) मन निष्ठापूर्वक लगावर यज्ञ करते हैं, मनको चञ्चल रखकर नहीं अपितु कर्ममें पूर्णतया लगाकर यह कर्म करते हैं, (उरोः अंतरिक्षात्) विस्तृत अंतरिक्षकी सहायतासे हम यज्ञ करते हैं, द्युलोक और पृथ्वीमें लाभ होनेके लिये हम यह यज्ञ करते हैं, वायुकी अनुकूलतासे हम यज्ञ करते हैं। इस कर्मका हमने यहां आज प्रारंभ किया है। (स्व-आ-हा) आत्म समर्पणसे ही यह यज्ञ होता है। यह बात (सु-आह) सच कही जाती है। समर्पणसे ही यज्ञ होता है। हमारा समर्पण योग्य रीतिसे होकर यह यज्ञ सफल होवे।।६।।

शुभ संकल्पकी शक्ति, उत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा, धारणावती मेधाबुद्धि, मननकी शक्तिवाला मन, विशिष्ट व्रतकी दीक्षा लेना और उसको निभाना, शीत, उष्ण आदि द्वन्द्वोंका सहन करना और द्वन्द्वोंसे आहत होकर अपना कर्तव्य न छोड़ना, सरस्वती अर्थात् विद्यादेवीकी उपासना करना, पुष्टि प्राप्त करना इत्यादिकी सिद्धि करना मनुष्यकी उन्नति के लिये अत्यंत आवश्यक है।

मनुष्यको ये सब शक्तियां प्राप्त करनी आवश्यक हैं, इसलिए

आर्कृत्यै प्रयुजेऽग्रये स्वाहाँ मेधायै मनंसेऽग्रये स्वाहाँ वृक्षिये तर्पसेऽग्रये स्वाहाँ सरस्य-त्यै पूष्णोऽग्रये स्वाहाँ। आपो देवीर्बृहतीर्विश्वशम्भुयो द्यावापृथिषी उरो अन्तरिक्ष। बृहस्पतीये ब्रुविषां विधेम् स्वाहाँ ॥७॥

## विश्वों देवस्यं नेतुमंतीं वुरीत सख्यम् । विश्वों राय इंषुध्यति द्युम्नं वृणीत पुष्यसे स्वाहा" ॥८॥

(१३५) (आकूत्यै प्रयुजे अग्नये स्वाहा) संकल्पपूर्वक प्रेरणा करनेवाले अग्निके लिये यह आहुती है, (मैघायै मनसे अग्नये स्वाहा) मेधाबुद्धिसे युक्त मनको प्रेरक अग्निके लिये यह आहुती है, (दीक्षायै तपसे अग्नये स्वाहा) दीक्षा और तपकी प्रेरक अग्निके लिये यह आहुति है। (सरस्वत्यै पूष्णे अग्नये स्वाहा) विद्यादेवीके विषयमें प्रेरक पोषक अग्निके लिये यह आहुति है, (हे देवी: बृहती: विश्व-शं-भुव: आप: !) हे प्रकाशमान् दिव्य, महान् विश्वका कल्याण करनेवाले जलो ! (हे द्यावापृथिवी !) हे द्यावापृथिवी ! (हे उरो अन्तिरक्ष !) हे विशाल अंतिरक्ष ! (बृहस्पतये हविषा विधेम) ज्ञानपतिके लिये हिव द्वारा हम यज्ञ करते हैं, (स्वाहा) उसके लिये यह आहुति है।।७।।

(१३६)(विश्वः मर्तः) सब मनुष्य, (नेतुः देवस्य सवितुः) सबके नेता देव सविताकी (सख्यं करीत) मित्रताको प्राप्त करें, (पुष्यसे द्युम्नं वृणीत) पृष्टिके लिये तेजस्वी धन प्राप्त करें। (विश्वः राये इषुध्यति) सब मानव धनकी इच्छा करते हैं (स्वाहा) इसलिए हम अर्पण करते हैं।।८।।

इनके लिये कुछ त्याग करना आवश्यक ही है। इस त्यागकी सूचना यहांके 'स्वाहा' शब्दसे मिलती है। 'स्वाहा' का अर्थ है आत्म समर्पण, त्याग करना, अपनी वस्तुका दान करना। यह दान उक्त गुणोंकी प्राप्तिके लिये करना है।

दिव्य जल (विश्व-शं-भुवः) सब प्रकारकी अशान्ति दूर करके सब प्रकारकी शान्ति देनेवाला है। सब प्रकारकी शान्तिका अर्थ शारीरिक निरोगिता, आरोग्य, उत्साह, बलकी प्राप्ति, मानसिक शान्ति आदि है। जलके प्रयोगसे रोग दूर होते हैं इत्यादी वेदकी विद्याये वेदमंत्रोंमें अन्यत्र हैं। उनका अनुसंधान पाठक यहां करें।

यह जो यज्ञ किया जाता है वह (विश्व-शं-भूः) विश्वशान्तिके लिये ही है। द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक और भूलोकमें शान्ति स्थापना करनेके लिये यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञके लिये हम यह अर्पण करते हैं।।७।।

संपूर्ण विश्वका चलानेवाला, सबका 'नेता' एक देव है, उसको 'सविता' इसलिए कहते हैं कि वही अपने अंदरसे सबका प्रसव करता है। 'सविता वै सर्वस्य प्रसविता। (श. ब्रा.) इस एक देवकी सख्यभक्ति सब लोग करें। इससे सबका कल्याण होगा। शरीर पोषण करनेके लिये अनेक प्रकारका धन चाहिए (पुष्पसे द्युम्नं), यह घन भी मनुष्यको प्रयत्नसे प्राप्त हो सकता है, (वृणीत) धन प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए । सब मनुष्य (राये) धन प्राप्तिके लिये (इबुध्यति) प्रबल इच्छा करता है, ईश्वरकी प्रार्थना करता है, हर प्रकारके यत्न करता है, इतनाही नहीं परंतु युद्ध भी करता है । इसलिए जगत्सष्टाकी मित्रता, सख्यभित वह करेगा तो यह धन उसकी निःसंदेह प्राप्त होगा । यज्ञही इसका उपाय है अतः (स्वाहा) यज्ञके लिये हम यह समर्पण करते हैं। हमारा यह यज्ञ सफल हो ।।८।।

पादबद्ध व्यवस्था जिसमें है वह ऋक् मंत्र कहलाता है, यह ऋक् मंत्र गानमें परिणत हुआ तो उसका नाम साम होता है। ऋग्वेदका मंत्र स्तोभोंके साथ, आलापोंके साथ गानेसे साम होता है और यही सामगान है। ऋक् मंत्र तीन स्वरोंमें बोला जाता है, सामगानका सात स्वरोंमें गायन होता है तथा तानें आलाप मूर्छना आदि स्वर विस्तार बहुतही विस्तृत है। सामगान बडी कुशंलताका कार्य है। ऋचा और सामका यह गान एक शिल्प है, अर्थात् यह बडी कुशलतासे सिद्ध होनेवाला कार्य है।

वेदमंत्रोंसे सिद्ध होनेवाला यज्ञ भी बडी चातुर्यसे सिद्ध होनेवाली कार्यप्रणाली है। इसलिए विशेष यज्ञविधिको शिल्प कहते हैं। ये शिल्प ऋग्वेद और सामवेदके मंत्रोंसे सिद्ध होते हैं। यज्ञमें हम ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारंभे ते मा पातमास्य यज्ञस्योहचैं:। शर्मीसि शर्मे मे यच्छ नर्मस्ते अस्तु मा मा हिर्छसीः ॥९॥

ऊर्गस्याङ्गिरस्यूर्णम्मवृ ऊर्जं मार्थं धेहिं। सोर्मस्य नीविरंसिं विष्णोः शर्मासि शर्म यर्ज-मान्स्ये नदंस्य योनिरसिं सुसुस्याः कृपीस्कृषिः। उच्छ्रंयस्य वनस्पत ऊर्जी मां पाह्यधहिस आस्य युज्ञस्योहर्चः ॥१०॥

(१३७) (ऋक्सामयोः) ऋचा और सामका मिलकर (शिल्पे स्थः) यह तुम शिल्प हो, (ते वां आरभे) उन शिल्पोंका मैं प्रारंभ करता हूं (ते मा अस्य यज्ञस्य) वे मेरी इस यज्ञके (उदृबः पातम्) अन्नतक रक्षा करें। (शर्म असि) तू कल्याणस्वरूप हो, (मे शर्म यच्छ) मुझे कल्याण दो (ते नमः अस्तु) तेरे लिये प्रणाम हो (मा मा हिंसीः) मेरी हिंसा मत कर ।।९।।

(१३८) (आक्निरसी ऊर्क्) अंगीय रसका बल बढानेवाला (ऊर्णम्रदाः असि) तू ऊन जैसा मृदु अन्न हो (ऊर्ज मिय घेहि) तू मुझमें बल धारण कर । (सोमस्य नीविः असि) सोमका प्रधान अंग तू है । (विष्णोः शर्म असि) व्यापक ईश्वरसे प्राप्त होनेवाला सुख तू है । (यजमानस्य शर्म) अतः यजमानको सुख दे । (इन्द्रस्य योनिः असि) इन्द्र शिक्तिका उत्पत्तिस्थान तू है । (कृषिः सुसस्याः कृषि) कृषि उत्तम फलदायी कर । (हे वनस्पते !) हे वनस्पते ! (उच्छ्यस्व) उन्नत हो, (ऊर्घ्वः अस्य यज्ञस्य उदृषः) ऊंचा होकर इस यज्ञके समाप्ति तक (मा अंहसः पाहि) मुझे पापसे बचाओ ।। १० ।।

इनका कार्य शुरू करते हैं, निर्विध्नतासे ये यज्ञभागहमसे सिद्ध हों।

यज्ञसे अनेक शिल्पोंकी सिद्धता होती है। राष्ट्रके सब शिल्पी इस यज्ञमें लगाये जाते हैं। यज्ञसेही उनकी उन्नति होती है। इसका विचार विविध यज्ञके प्रसंगमे होगा। यज्ञ सब शिल्पोंकी और सब शिल्पयोंकी उन्नति करनेवाला है।

(शर्म असि) तू सुख स्वरूप हो । इस मंत्रभागका विचार (यजु. अ. १ मंत्र १४ और १९ मंत्रके विचारके प्रसंगमें) हुआ है । वहां इसका विचार पाठक अवश्य देखें । हमें सुख प्राप्त हो। हमारी हिंसा न हो । इसलिए प्रणाम करते हैं । हमारा प्रणाम स्वीकार करो ।।९।।

'ऊर्ज' का अर्थ (Vigour, juice, water, food, energy) बल, वीर्य, रस, जल, अन्न, शक्ति है। 'आंगिरसी ऊर्क' का अर्थ ऐसा है कि 'जो रस शरीरके अंग प्रत्यंगोमें है उसका वीर्य और बल बढानेवाला रस या अन्न'। शरीरमें बल बढे यह मनुष्य चाहता है, परंतु यह बल योग्य अन्न और रसके सेवनसे बढनेवाला है यह भी मनुष्यको मनमें धारण करना चाहिए। अन्न भक्षण करनेके लिये ऐसा तैयार करना चाहिए कि जो मृदु हो, सुष्क रसहीन न हो। सोमका मुख्य अंग यह सोमरस ही है। 'नीवि' का अर्थ 'लपेटनेका वस्त्र, ओढनेका वस्त्र, प्रधान अथवा मुख्य भाग, (Principal, capital) मूल धन, मुख्य सत्त्व, बंधन रञ्जु' होता है, यहां 'मुख्य सत्त्वरस' यह अर्थ है। सोमवल्लीका मुख्य सत्त्वरस ही बल बढानेवाला उत्तम अन्न है।

सर्वव्यापक परमेश्वरका सुख सब पदार्थोमें विविध रूपोंमें रहता है । सोमवल्लीमें वह सोमरसके रूपसे रहा है । 'रसोऽहमण्सु' (गी. ७।८) 'पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः । (गी. १५।१३) जलोंमें रस ईश्वरकी विभूति है, रसात्मक सोम होकर ईश्वर सब औषधियोंको पुष्ट करता है । इस तरह स्पष्ट हुआ कि सोमबल्लीमें जो सोमरस है वह ईश्वरकी विभूति है । सर्वव्यापक परमेश्वरका सुख इस सोमरसके रूपमें हमें मिलता है । यह सोमरस यजमानको सुख देवे ।

इन्द्रकी (योनिः) उत्पत्ति भी यही है। (इस विषयमें इन्द्रशक्तिका विकास नामक पुस्तकमें विशेष लिखा है, वह पाठक यहां देखें।) सोम जैसे रसमें शरीरकी इन्द्रशक्ति बढानेका सामर्थ्य रहता है। भक्ष्य वनस्पतियोंके रसोंमें यह सामर्थ्य रहता है। सोमरसमें वह विशेष रहता है। पाठक यह जानें की अपने अंदर इन्द्रशक्ति बढनेसे ही शौर्य, वीर्य, धैर्य, सामर्थ्य, प्रभाव आदि बढता वृतं कृणुताग्निर्वद्याग्निर्युक्तो वनस्पतिर्यक्तियैः। दैवीं धियं मनामहे सुमृडीकाम्भिष्टंय वर्षोधां यज्ञवीहसर्थ सुतीर्था नी असुद्वशें। ये देवा मनीजाता मनोयुजो दक्षकतवस्ते नीऽवन्तु ते नेः पान्तु तेम्यः स्वाहीं ॥११॥

(१३९) (व्रतं कृणुत) व्रतका पालन करो, (अग्निः ब्रह्म) अग्नि ब्रह्म है, (अग्निः ब्रह्मः) अग्नि यह है (वनस्पति ब्रह्मियः) और वनस्पति व्रह्मके योग्य है। (अभिष्टये दैवीं) सहायताके लिये दिव्य (सुमृडीकां वचींघां) सुखकारक बलवर्धक (ब्रह्मवाहसं) यज्ञ साधक (धियं मनामहे) बुद्धिको ही हम विचारमें लेते हैं, (सुतीर्था नः वशे असत्) वह (विद्या-) पारंगत बुद्धि हमारे वशमें रहे। (ये मनोजाताः) जो मनसे उत्पन्न (मनोयुजः) मनके साथ रहनेवाले (दक्षक्रतवः देवाः) दक्षताके साथ कर्म करनेवाले इन्द्रियगण हैं, (ते नः अवन्तु) वे हमारा पालन करें (तेभ्यः स्वाहा) उनके लिये यह आहुति है। 1991।

है। इसलिए अन्नमें ऐसे रस रखने चाहिए कि जिनसे इस सामर्थ्यकी वृद्धि हो सकती हो।

उत्तम फल जिससे उत्पन्न होते हों. ऐसी कृषि कर । सस्य धान्यका और फलका वाचक शब्द है। ऐसी कृषि कर कि जिससे उत्तम धान्य प्राप्त हों और उत्तम फल मिलें। यह इसलिए कि फलोंके रसके सेवनसे भी इन्द्रशितका विकास होता है। इसलिए फल पूर्ण विकसित मिलें ऐसी खेती करनी चाहिए। धान्यके विषयमें भी वही बात है। उत्तम कृषिसे उत्तम फल मिलें, उनके रसके सेवनसे अपने अंदर इन्द्रकी शिक्त बढ़े और व्यापक परमेश्वरके सुखदायक रससे हम इष्टपुष्ट और नीरोग होते रहें इत्यादी पूर्व मंत्रभागोंसे संबंध यहां देखना चाहिए।

वनस्पतियां ऊपर ऊंची अच्छी तरह बढें, उत्तम रसदार हों, उनके सेवनसे पूर्वोक्त मंत्रोंमें कहे सामर्थ्य हमें प्राप्त हों । और हमारा पापसे बचाव हो (अंहसः पाहि) । इस यज्ञकी समाप्तितक (यज्ञस्य उदृचः) हमारा पापसे बचाव हो, ऐसा यहां कहा है । एक यज्ञ होनेके बाद दूसरा यज्ञ शूरू होता है और मनुष्य पूर्ण आयु भी एक शतसांवत्सरीक यज्ञ है । इस तरह विचार करनेसे पता लगेगा कि हमारी पापसे रक्षा सदाही होनी चाहिए यह इस प्रार्थनाका मुख्य उद्देश्य है । ऐसीही प्रार्थनाएँ स्थान स्थानपर हैं, इसका यही कारण है ।।१०।।

(व्रतं कृणुध्वं) नियमोंका पालन करो, कुछ व्रत पालन करनेका नियम करो, इससे अनुशासनमें रहनेका तुम्हें चस्का लग जायगा। जो यज्ञ तुम करते हो तो उसमें जो अग्नि है वह अग्नि (अग्नि: ब्रह्म) साक्षात् ब्रह्म ही है, अग्नि ही साक्षात् यज्ञ है और यज्ञ साधक है। और ये वनस्पतियां (यज्ञियः) यज्ञके योग्य हैं। 'वनस्पतयो यज्ञियाः, निह मनुष्या यजेरन्यद्वनस्पतयो न स्युः ।' (श. ब्रा. ३।२।२।९) वनस्पतियां यजन करने योग्य हैं, यदि वनस्पतियां न हों, तो मनुष्योंसे यज्ञही नहीं होगा । इसलिए अग्नि साक्षात् ब्रह्म है, अग्नि ही यज्ञ है और वनस्पतियोंके हवनसे यज्ञे होता है यह जानो और यज्ञ करनेका व्रत धारण करो ।

इस कार्यमें तुम्हारी सहायता करनेवाली बुद्धिही है। यह ध्यानमें रखो। यह बुद्धि (सुतीर्था) विद्यास्नातिका, व्रतस्नातिका अर्थात् सुविद्यासे सुसंस्कृत बनी हुई हो, (वर्चोधा) बलवती और तेजस्विनी हो, (यइ – वाहसं) यज्ञ निभानेकी इच्छासे युक्त हो, उत्साहके साथ प्रारब्ध यज्ञको सफलता तक पहुंचानेवाली हो, (सु– मुडीकां दैवीं) प्रशंसनीय और दैवी सामर्थ्यसे युक्त हो। इस तरहकी बुद्धि मनुष्यकी सहायिका है जिसके पास ऐसी बुद्धि हो वही कृतकार्य हो सकता है। यह बुद्धि (वसे असत्) वशमें रहे, सन्मार्गसे चले, कुमार्गमें न चले, तभी सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो ऐसी बुद्धि कुमार्गमें प्रवृत्त हुई तो उसका परिणाम बडा भयानक होगा। इसलिए कहा है कि यह बुद्धि अपने वशमें रहे।

(मनो-जाताः) मनसे उत्पन्न (मनो युजः) मनके साथ संयुक्त, मनके साथ रहनेवाले, (दक्ष-ऋतवः) दक्षतासे कर्म करनेवाले (देवाः) इन्द्रिय हैं। सब इन्द्रिय मनके साथ रहनेसेही कार्य कर सकते हैं, इसलिए ये सब विशेषण सुयोग्य हैं। ये सब स्वाधीन रहेंगे तो ही ये (अवन्तु) रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इनको स्वाधीन करनेमें अपनी शक्तिका (स्वाहा) कुछ समर्पण होना चाहिए।।१९।।

जल पीनेके बाद वह (श्वात्राः) बल बढानेवाला और पेटमें कष्ट न देनेवाला होवे । वह जल (अ-यक्ष्माः) क्षयरोग दूर श्वात्राः प्रीता भेवत यूयमोपों अस्माकेमुन्तरुद्धे सुशेषोः । ता अस्मभ्यमयुक्षमा अनमीवा अनोगसुः स्वर्दन्तु देवीरुमृतो ऋतावृधीः ॥१२॥

इयं ते युज्ञियां तुनू उपो मुक्तामि न प्रजाम ।

अश्होमुचः स्वाहांकृताः पृथिवीमा विंशतं पृथिव्या सम्भवे ॥१३॥

अग्रे त्वरंत्र सु जांगृहि व्यरंत्र सु मंन्दिपीमहि । रक्षां जो अप्रयुच्छन् प्रबुधे नः पुनेस्कृषि ॥१४॥

(१४०) (हे आपः !) हे जलो ! (यूयं पीताः) तुम पीये जानेके बाद (श्वात्रा भवत) बल बढानेवाले बनो, (अस्माकं उदरे अन्त) सुशेवाः) हमारे पेटमें सुखदायी होओ । (ताः अयक्ष्माः) ये जल रोगरहित (अनमीवाः) आमदोषरहित (अनागसः) पाप दूर करनेवाले (ऋतावृधः) यज्ञभाव बढानेवाले (अमृताः) मृत्युका भय दूर करनेवाले (देवीः) दिव्य शक्तिसे युक्त (अस्मभ्यं स्वदन्तु) हमारे लिये स्वादु रुचिकर हों ।।१२।।

(१४१) (इयं ते यिझया तन्ः) यह पृथिवी तेरा पवित्र शरीर है । (अपः मुश्चामि) मैं जलको त्यापता हूं, (न प्रजाम्) प्रजाको नहीं छोडता । (अंहो मुचः) पापको फैलानेवाले (स्वाहाकृताः) स्वाहा करके स्वीकृत किये जल (पृथिवीं आ विशत) भूमिमें प्रविष्ट हों । (पृथिव्या संभव) वे पृथ्वीसे मिल जावें ।।१३।।

(१४२) (हे अग्ने !) हे अग्ने ! (त्वं सुजागृहि) तुम उत्तम जागो (वयं सुमन्दिषीमहि) हम आनंदसे निद्रा करेंगे (अप्रयुष्ठान) प्रमाद न करते हुए (नः रक्ष) हमारी रक्षा करो (नः पुनः प्रबुधे कृषि) और हमें फिर जाग्रत करो ।।१४।।

करनेवाला, (अन्-अमीवाः) आमसे-अपचित अन्नसे उत्पन्न दोषोंको दूर करनेवाला, (अन्-आगसः) पापकी ओरकी प्रवृत्तिको दूर करनेवाला, (ऋता-वृधः) रसलताकी दिव्य प्रवृत्तिको बढानेवाला, (अमृताः) मरणके भयको दूर करनेवाला, अर्थात् अपमृत्युके भयको दूर करनेवाला (देवीः) दिव्य शक्तिसे युक्त हमारे लिये होकर वह हमें स्वादु भी लगे । यहां जलके गुण दिये हैं, जलचिकित्साका मूल यहां है। 'अनमीव-अनागस्' इन दो शब्दोंका घनिष्ट संबंध है, यकृत् बिगडनेसे अन्नका पाचन नहीं होता और आम बनता है और आम होनेसे पापकी ओर प्रवृत्ति होती है। जल यकृतका सुधार करके पापप्रवृत्तिसे बचाता है और सत्प्रवृत्तिको बढाता है इत्यादि उपदेश यहां देखने योग्य है। 1921।

मूत्रादि दुर्गन्ध पदार्थकी व्यवस्था करनेके आदेश इस मंत्रमें बड़े अच्छे दिये हैं। (इयं) यह पृथिवी तेरा (यज्ञिया तनूः) पवित्र शरीर ही है। तेरा शरीर इस पवित्र भूमिसे बना है और उसीमें मिलानेवाला है, तथा यह पवित्रता करनेवाला है।

इसलिए (अपः मुश्चामि) मैं मूत्ररूपी जल इस गढेंमें छोडता हूं । मूत्र ही छोडता हूं, उसके साथ हस्तस्पर्शादि द्वारा प्रजा उत्पन्न करनेवाला वीर्य नहीं छोडता । वीर्य सुरक्षित रखता हूं और मूत्र ही छोडता हूं ।यह जल (स्वाहा-कृताः) यज्ञशेष पवित्र दुग्धादिके स्वीकार करनेके बाद, उसमें जो (अंह:-मुच:) मलरूपी पापरूपी भाग है जो दुर्गन्धरूपी पाप फैलाता है वह (पृथिवीं आ विशत) पृथवीमें जो यह गढा किया है उसमें प्रविष्ट होवे ।

और (पृथिव्या संभव) पृथ्वीके साथ मिल जावे । जिससे दुर्गन्धि नहीं फैलेगी ।

यहां मूत्रोसर्त्गादिके विषयमें जो दक्षता कही है वह मानवी आरोग्यके लिये अत्यंत योग्य है ।।१३।।

हे अग्ने ! तू इस यज्ञगृहमें अच्छी तरह जागता रहे, हम यहां सुखसे शयन करेंगे, अथवा आनंदसे निवास करेंगे, विश्राम लेंगे । प्रमाद न करते हुए तुम हमारी रक्षा इस रात्रीमें करो और कल सबेरे हमें पुनः योग्य समयमें जाग्रत कराओ। रात्रीमें हमें निद्रासे उत्तम विश्राम मिले, उत्तम गाढ निद्रा लगे ऐसा कर, तथा प्रातः योग्य समयमें हमें जाग्रत कर, जिससे हम उठकर आजका अधूरा कार्य कल उठकर समाप्त करेंगे ।।१४।।

निंद्रा समाप्त करके पुनः जाग्रति प्राप्त होते ही पूर्ववत् मुझे मन, आयु, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र आदि सबकी सब शक्तियां जैसे पहिले थी वैसी प्राप्त हुई है। इनमें कोई हेर फेर नहीं हुआ। गाढ निंद्रामें इनका बोध मुझे नहीं था, तथापि जाग्रति आते ही मैं पुनर्मनः पुनरायुर्मे आऽगुन् पुनेः पाणः पुनेशत्मा म आऽगुन् पुनुश्वक्षुः पुनः भोश्रं म आऽगेन् । वैश्वानरो अर्दन्धस्तनूपा अग्निनीः पातु दुरितार्दवृद्यात् ॥१५॥

त्वमीग्रे वतुपा असि द्रेव आ मर्त्येष्वा । त्वं यज्ञेष्वीर्द्याः । रास्वेयत्सोमा भूयो मर देवो नः सिवता वसीद्गीता वस्वदाते ॥१६॥

एषा ते शुक्त <u>तनूरेतद्वर्षस्तया</u> सम्भेव आजं गच्छे । जूरीसे धृता मने<u>सा जुष्टा विष्णवे ॥१७॥</u>

(१४३) (में मनः पुनः आगन्) मुझे मन पुनः प्राप्त हुआ (में आयुः पुनः) मुझे आयु पुनः (प्राणः पुनः आगन्) प्राण भी पुनः प्राप्त हुआ (में आत्मा पुनः) मुझे आत्मा पुनः प्राप्त हुआ, (चक्षुः पुनः) चक्षु पुनः (में श्रोत्रं पुनः आगन्) और श्रोत्र भी पुनः प्राप्त हुआ। (वैश्वानरः) विश्वका नेता (अदब्ध) न दब जानेवाला (तनूपाः अग्निः) शरीर रक्षक अग्नि (अवद्यात् दुरितात् नः पातु) निंदनीय पापसे हमारी रक्षा करे ।।१५।।

(१४४) (हे अग्ने !) हे अग्नि ! (देवः त्वं) तू प्रकाशक देव (आ मर्त्येषु) सब मत्योंमें (व्रतपाः असि) व्रतोंका पालन करनेवाला है, (त्वं यझेषु आ ईड्यः (असि)) तू यझमें भी पूजनीय है । (हे सोम !) हे सोम ! (इयत् रास्व) इतना धन तो तू हमें दे (भूयः आ भर) पश्चात् और ला दे । (वसोः दाता) धनदाता (सविता देवः) सविता देवने (नः वसु अदात्) हमें धन दियाही है ।।१६।।

(१४५) (हे शुक्रः !) हे शुक्र ! (एषा ते तनूः) यह तेरा शरीर है, (एतत् वर्षः) यह तेज है, (तया संभव) इसके साथ एक बनो, मिल जाओ (भ्राजं गच्छ) और प्रकाशको प्राप्त हो । (जूः असि) तू वेगवान् है, (मनसा धृता) मनसे धारण किया (विष्णवे जुष्टा) और व्यापक ईश्वरके लिये प्रीतिसे रखा तू ही है ।।१७।।

ठीक ठीक पहचानता हूं कि मेरे ये सब इन्द्रियगण जैसे पहिले थे वैसे ही आज हैं। यहां 'आयु' का अर्थ जीवन है, 'आत्मा' का अर्थ जीवभाव है। 'तनूपा' अग्नि मेरा रक्षक है, वही पापसे बचाता है।

जिस तरह 'निंद्रा' के पश्चात् पूर्व दिनके इन्द्रिय दूसरे दिन प्राप्त होते हैं, इसको दैनिक पुनर्जन्म कहते है, उसी तरह 'महानिंद्रा' - मृत्यु-के पश्चात् पुनर्जन्म में भी पूर्ववत् ही सब इंद्रिय शक्तियां पुनः प्राप्त होती हैं ।1941।

अग्निदेव सब मत्योंमें रहता है। 'अग्निर्यर्थको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।' (कठ. उ.) प्रत्येक वस्तुमें तदाकार होकर रहता है। यही विविध व्रतोंका पालन करनेवाला उत्साह देता है, जिससे मनुष्य विविध कर्म करते हैं। इसलिए अपने अंदर विद्यमान इस आग्नेयी शक्तिको जानना योग्य है।

सोम 'कलावान्' है, कलावृद्धि अर्थात् हुनरकी वृद्धिसे वह सब प्रकारका धन देता है। जहां कला होती है वहां घन पहुंचता है। सविता देव सबका उत्पादक है, उसने उत्पत्तिके साथ सब धन प्रत्येकके पास रखा ही है। उस जन्म प्राप्त शक्तिकी वृद्धि करके अन्यान्य धन प्राप्त करने होते है।

हरएक मनुष्य यह बात जानें और अपना कर्तव्य करके इष्ट धनोंकी प्राप्ति करे ।।१६।।

शुक्र नाम वीर्थका है। यही शरीरका आधार तत्त्व है। इसलिए कहा कि यह शरीर शुक्रका ही शरीर है। यह शुक्र तेज है, अर्थात् तेज देने और बढानेवाला है। जब शुक्र इस शरीरके साथ एक जीव, एक रूप हो जाता है, तब वह अत्यंत बडे प्रकाशसे चमकने लगता है। उस समय यह बडा तेजःपुंज दीखता है। इसलिए मनुष्यको उचित है कि वह अपने शरीरमें शुक्रको सुस्थिर करे और तेजस्वी बने।

जीवन एक वेग है, मनसे इस वेगका घारण होता है, और सर्वव्यापक परमात्माके लिये उसका प्रीतिपूर्वक सेवन किया जाता है। अर्थात् अपने जीवनके प्रचण्ड वेगको सर्व व्यापक परमात्माकी सेवामें प्रीतिपूर्वक अर्पण करना चाहिए। अपनी सब शक्ति उसीको सेवामें लगानी चाहिए। उसकी सेवासे ही मानवी जीवनके वेगकी सफलता है। 1901।

### तस्यस्ति सत्यसंवसः प्रसवे तन्त्रो युन्त्रमंशीय स्वाहो । शुक्रमंसि जुन्द्रमंस्युमुतंमसि वैश्ववृवमंसि ॥१८॥

### चिद्ंसि मनासि धीरं<u>सि</u> दक्षिणासि क्षत्रियांसि यहित्यास्यदितिरस्युभयतः <u>श</u>ीर्ण्णा । सा नः सुप्री<u>ची</u> सुप्रतिच्येधि मित्रस्त्वा पदि बेब्रीतां पूषाऽध्वनस्पात्विनद्वायाध्यक्षायं ॥१९॥

(१४६) (तस्याः सत्यसवसः ते प्रसवे) उस सत्यप्रवृत्तिवाले तुम्हारी प्रगतिके लिये, (तन्वाः यन्त्रं अशीय) शरीरके यंत्रको प्राप्त करुं, (स्वाहा) इसलिए आहुति देता हूं। (शुक्रं असि) तू शुक्र हो, (चन्द्रं असि) आनंद दायक हो (असृतं असि) अमर हो, (वैश्वदेवं असि) सब देवोंकी शक्तिसे युक्त हो ।।१८।।

(१४७) (चित् असि) तू ज्ञान हो, (मना असि) तू मन हो, (धीः असि) तू युद्धि हो, (दक्षिणा असि) तू दक्षता हो, (क्षित्रिया असि) तू क्षित्रिय शक्ति हो, (यिष्ठिया असि) तू पूजायोन्य हो, (अदितिः असि) तू अखंड शक्ति हो, (उभयतः शीष्णीं (असि)) तू दोनों ओर सिरवाली हो, (सा नः सुप्राची) वह तू हमारे लिये आगे बढनेमें (सु प्रतीचीं) वह तू हमारे लिये आगे बढनेमें (सु प्रतीचीं) अथवा पीछे हटनेमें (एधि) सहायक हो। (मित्रः त्वा पदि बधीतां) मित्र तुझे पांवमें बांध कर रखे। (पूषा अध्यक्षाय इन्द्राय) पूषा अध्यक्ष इन्द्रके लिये (अध्वनः पातु) मार्गकी रक्षा करे ।।१९।।

तुम (सत्य-सबसः) अपनी सत्य प्रवृत्ति करो, ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये जो प्रवृत्ति है वह सत्य प्रवृत्ति हो । सत्य धर्ममार्गसे ही ऐश्वर्य प्राप्त करूंगा ऐसा विचार मनमें स्थिर रहना चाहिए । इस प्रवृत्तिके पश्चात् (प्र-सवे) अपने विशेष ऐश्वर्यको प्राप्त करनेके लिये ही यह (तन्वाः यंत्रं) शरीरका यंत्र है यह मानो । इस शरीरका भोग (अशीय) हमने करना है वह भोग केवल सुखभोगके लिये नहीं, अपितु (प्र-सवे) सबकी प्रगति और उन्नतिके लिये है, यह बात मनमें धारण करनी चाहिए । इसलिए (स्वाहा) त्याग या दान करना चाहिए । क्योंकि यहां केवल भोगही भोगना नहीं है । सत्प्रवृत्ति रखनेके लिये दृष्ट प्रवृत्तिको हटाना चाहिए, इसी तरह इसमें त्याग बहुत है ।

तेरा स्वरूप (शुक्रं) वीर्य, सामर्थ्य, पावित्र्य, (चन्द्रं) आनंद, (अमृतं) अमरत्व और (वैश्य-देवं) सब देवताओंकी शक्तिसे युक्त है। यह जानो। तुम्हारे अंदर सब देवताओंकी शक्तियां हैं, उनका विकास करना चाहिए। यही तुम्हारा अनुष्ठान अथवा (प्र-सव) प्रयत्न है। इसको निभाना तेरा कर्तव्य है। 19८।।

यहां चित्त, मन, बुद्धि, दाक्षिण्य, क्षात्रशक्ति, पूजनीया, अखंड भाव आदि तू है ऐसा कहा है। मानवमें भी ये गुण हैं और मानव ये गुणवाला है, इसलिए मनुष्य ये गुण अपनेमें देखे और उनका विकास करनेका यत्न करे। यह तो मानवके लिये बोध है। पर यह मंत्र यहां गौके उद्देश्यसे विशेष कर आया है। और यहांका 'अदिति' शब्द (अ-दिति, अ-काट्य, अवध्य) गौवाचक है। और यह वर्णन गौके लिये यहां आया है। गौ ज्ञान, मन, बुद्धि बढानेवाली, दक्षिणामें ब्राह्मणको देने योग्य, सदा पूजनीय, क्षत्रियको प्रेरणा करनेवाली, (अ-दिति) अवध्या है। यह (उभयतः शीष्णी) दोनों ओर सिरवाली अर्थात् यज्ञके दोनों भागोंमें दुग्धादि देकर यज्ञकी सहायता करनेवाली है। प्रायुख और प्रत्ययुख होकर यज्ञ कर्ममें सहायक होनेवाली गौ है। मित्रभाव रखनेवाला गौको पांवमें रस्सीसे बांधे। यहां सूचना मिलती है कि गौके गलेमें रस्सी नहीं बांधनी चाहिए, परंतु पांवमें बांधना चाहिए। मार्गमें जहां गौ जाना चाहती है वहां जाते समय मार्गमें पूषा-पोषण शक्तिवाला इसको रक्षा करे। इस तरह गौ सुरक्षित रहे, उसको किसी तरहका कष्ट न हो और वह यज्ञकी सहायता करे। यह यज्ञपरक भाव है।

यह मंत्र गौण वृत्तीसे सब मानवोंको भी बोध देता है। मनुष्य क्या है? उत्तरमें कहा कि 'तू चित्त, मन, बुद्धि, दक्षता, क्षत्रियकी रक्षक शक्ति, पूजनीय पवित्रता और अखण्ड भाव हो।' मानवमें विचारशक्ति, मननशक्ति, बुद्धि ज्ञानशक्ति, दक्षतासे चौक्कस बुद्धिसे कर्म करनेकी शक्ति, शत्रुको दूर करनेकी शक्ति, यज्ञ करनेकी वृत्ती और सबकी ओर अखण्डित एकत्वके भावसे देखकर समबुद्धिसे बर्ताव करनेकी बुद्धि रहती है। हरएक मनुष्य अपने अंदर ये शक्तियां देखें और उनका उपयोग जानकर इनका विकास करनेका यत्न करे।

आगे बढने और पीछे हटनेमें भी मनुष्य अपनी बुद्धि लगाता

#### अर्नु त्वा <u>माता मेन्यतामनुं पिताऽन</u>्नु भाता सगुभ्योऽनु स<u>खा</u> सर्यूथ्यः । सा देवि देवमच्छेहीन्द्रीय सोर्मध्रे बुद्रस्त्वा वर्तयतु स्वस्ति सोर्मस<u>खा पुन</u>रेहिं ॥२०॥

#### वस्त्र्यस्यवितिरस्या<u>वि</u>त्यासि <u>क</u>द्रासि <u>च</u>न्द्रासि । वृद्यस्यतिष्द्वा सुम्ने रम्णातु <u>क</u>द्रो वसुंभिरा चैके ॥२१॥

(१४८) (त्वा माता अनुमन्यतां) तुझे माता अनुमित दे, (पिता अनु, सगर्म्यः भ्राता अनु) पिता, सहोदर भाई, (सयुथ्यः सखा अनु) समूहमें रहनेवाला सखा तुझे अनुमित दे। (हे देवि!) हे देवि! (सा त्वं इन्द्राय) वह तू इन्द्रके लिये (सोमं देवं अच्छ इहि) सोम देवको शीघ्र प्राप्त हो। (रुद्रः त्वा वर्तयतु) रुद्र तुझे परावृत्त करे (सोमसखा स्वस्ति पुनः ऐहि) सोमरूपी मित्रको साथ रखकर क्षेमपूर्वक फिर इधर आ।।२०।।

(१४९) (वस्वी असि) तू वसुकी शक्ति हो, (अदितिः असि) तू अखण्ड शक्ति हो, (आदित्या असि) तू आदित्य शक्ति हो, (रुद्रा असि) तू रुद्रशक्ति हो, (चन्द्रा असि) तू चंद्रशक्ति हो। (वृहस्पतिः त्वा सुम्ने रम्णातु) वृहस्पति तुझे आनंदमें रममाण करे, (रुद्रः वसुभिः आचके) रुद्र तुझे वसुओंके साथ आनंदमें तेजस्वी रखे।।२१।।

है, ये इसके दो सिर हैं। पूर्वकी ओर अथवा पश्चिमकी ओर जानेमें यह बुद्धि सहायक होती है। शत्रुपर हमला करने अथवा समयपर पीछे हटनेमें यह बुद्धि इस मानवके काममें आती है।

इस गौको 'मित्र' ही बंघनमें रखे । अर्थात् जो इसका सद्या मित्र है वही इसकी गति करनेवाले पांवमें बंधन डालकर इसकी गतिको रोके । जो मित्र होगा यही ठीक तरह इसकी उन्नतिमें रुकावट न हो ऐसी दृष्टीसे इसकी गतिको रोक सकता है । मित्रका बंधन कष्टदायक नहीं होता । यदि शत्रु इसको प्रतिबंध करेगा, तो यह द्विगुणित वेगसे अधिक दौडेगा । इसलिए यहां रोकनेवाला 'मित्र' कहा है । मनुष्य अपने मित्रोंमें ऐसे मित्र रखे कि जो समयपर इसको अयोग्य मार्गमें जानेसे रोकें ।

'पूवा' ही इसकी रक्षा मार्गपर चलते समय करे। पूषा वह है कि जो पोषण करता है, पुष्टि देता है। वह इसको मार्गमें रक्षा करता हुआ आगे ले जावे, और पोषणमें बाधा न डालकर, इसकी रक्षा करता हुआ इसकी प्रगति होनेमें सहायक हो।

इस तरह गौणवृतीसे इस मंत्रका अर्थ मानवकी उन्नतिमें किस तरह बोध करता है इसका विचार पाठक करें, और बोध प्राप्त करें। गौवाचक अर्थ पहले दियाही है। 1991।

माता, पिता, भाई और मित्र तेरे कार्यमें प्रतिकूल न हों। सोम लानेके लिये तू जा, इन्द्रको देनेके लिये तू सोम यहां ले आ। सोम प्राप्त करनेपर, उस सोमको अपनी पीठपर रखकर तूं यहां आ और रुद्र तुझे वापस आनेमें सहायता देवे अर्थात् शत्रुसे तेरी रक्षा करके तुझे यहांतक सुरक्षित ले आवे ।

गौण वृत्तीसे यही मंत्र मानव के लिये बोध देता है। तेरे माता, पिता, भाई और मित्र तेरे शुभ यझ कर्ममें सहायक हो, इन्द्रको अर्पण करनैके लिये तू जो हविरन्न लाता है, वह सीधे मार्गसे प्राप्त कर और उसको लेकर यहां वापस आ। जाते और आते समय शूर महावीर तेरी रक्षा मार्गमें करें। इस तरह अर्थ जानकर बोध प्राप्त करना उचित है।।२०।।

वसु आठ हैं, 'अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, द्यु, चंद्र, नक्षत्र' ये आठ वसु हैं। रुद्र ग्यारह हैं जो दश प्राण और ग्यारहवां मन मिलकर ग्यारह रुद्र हैं। आदित्य बारह हैं। द्वादश मासके कालविभाग बारह आदित्य हैं। ये सब देवगण सब मानवोंको तथा सब विश्वको चलाते है। मानवमें वसुशक्ति, रुद्रशक्ति और आदित्यशक्ति अंशरूपसे विद्यमान है। विश्वमें जितनी देवताएं हैं उन सबके अंश मानवमें हैं और उन सब अंशोंसेही यह शरीर बना है। इसी सत्य ज्ञानको ध्यानमें धारण करके तू (वस्वी) वसुशक्ति है, (रुद्र) रुद्रशक्ति है और (आदित्या) आदित्यशक्ति है ऐसा कहा है, वह नितान्त सत्य है। इतनाही नहीं जितने नक्षत्र आकाशमें हैं उन सबके अंश इस शरीरमें विद्यमान है। जो ब्रह्माण्डमें है वही सब अंशरूपसे पिण्डमें है। ब्रह्माण्डको पिण्डमें देखना चाहिए, यही ज्ञान है।

'अदिति' यह सबका नाम है, इसी अदितिसे सब विश्व बना है। (ऋ. १।८९।१०) 'द्यौ,अंतरिक्ष, पृथ्वी, माता, पिता, पुत्र, अर्दित्यास्त्वा मूर्ज्याजिधर्मि देवयर्जने पृथ्विष्या इस्रीयास्प्रदर्मासे घुतवत् स्वाही । अस्मे रमस्यो समे ते बन्धुं स्त्वे राया मे राया मा वयांत्र रायस्पोधेण विद्यार्थ्य तोता रायः ॥२२ सर्मस्ये देव्या धिया सं दक्षिणयोकचंश्रसा ।

मा म आयुः प्रमोधीर्मी अहं तर्व दीरं विदेख तर्व देवि सन्हिशे ॥२३॥

(१५०) (अदित्याः पृथिव्याः मूर्धन्) अखण्डित पृथिवीके सिरपर (देवयजने) देवोंके यज्ञस्थानमें (त्वा आजिधर्मि) तुम्हारे लिये धृताहूति देता हूं। (उडायाः पदं असि) तू पृथिवीका स्थान हो, (धृतवत् स्वाहा) धीकी आहुति देता हूं। (अस्मे रमस्व) हमारे अंदर रममाण हो; (ते अस्मे बन्धुः) तुम्हारे हम बंधु हैं; (त्वे रायः) तुम्हारे अंदर धन है; (मे रायः) मेरे पास धन रहे; (वयं रायः पोषेण मा वियौष्म) हम धन और पृष्टिसे वियुक्त न हों। (तोतः रायः) तुम्हारा धन है।।२२।।

(१५१) (देव्या, दक्षिणया) दिव्य, दाक्षिण्यसे युक्त, (उरुचक्षसा धियाः समख्ये) विस्तृत दर्शनवाली बुद्धिसे युक्त दीखती हो ! (मे आयुः मा प्रमोबीः) मेरी आयु खंडित न कर, (तव आयुः अहं मा उ) तेरी आयुको मै खण्डित नहीं करता । (हे देवि !) हे देवि ! (तव सदृशि वीरं विदेय) तेरी दृष्टिमें वीर पुत्रको प्राप्त करूं ।।२३।।

सब देव, पश्चजन, जो होचुका और जो होनेवाला है वह सब अदिति है। अर्थात् अदिति सब कुछ है। वह व्यक्ति भी है और समष्टी भी है।

इस तरह सब देवताओं का निवास अपने शरीरमें देखना और अनुभव करना चाहिए। यह ज्ञान है। जो यह ज्ञान अपनेमें स्थिर करते हैं उनको (बृहस्पतिः) ज्ञानका स्वामी परम आत्मा (सुम्ने रम्णातु) सुखमें रममाण करता है। 'सुम्न' शब्द 'सु+मन' उत्तम मनका बोधक है। जिसके पास उत्तम शिवसंकल्पयुक्त मन हो वह सुखी होगा ही। सुखकी यही कूंजी है। रुद्र व वसु आदि सब देवताएं उसकी सहायता करता हैं। सब उसको सुख देती हैं।

इस तरह हरएक मानव अपने विषयमें ज्ञान प्राप्त करें। 'गौ' के लिये भी यही मंत्र प्रयुक्त होता है। गौमें उक्त प्रकार सब देवताएं अंशरूपसे रहती हैं। प्रत्येक प्राणीमें भी ऐसी ही सब देवताएं रहती हैं। गौके विषयमें यह मंत्र प्रयुक्त करनेपर गौमें देवतामयी शक्ति देखनी चाहिए। इस रीतिसे इस मंत्रका बोध जानना उचित है।।२१।।

'अ-दिति पृथिवी' है क्योंकि यह किसी जगह खण्डित नहीं है। सब पृथिवी अविभक्त है। (मूर्धन्) इस पृथ्वी का सिर अर्थात् मुख्य भाग वह है कि जहां यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञस्थानमें, इस गौके स्थानमें, इस वाणीके अर्थात् वेद प्रवचन होनेके स्थानमें घीकी आहुतियां अग्रिमें देनी चाहिए। यज्ञस्थानमें, हमारे घरोंमें गौवें आनंदसे रहें। गौवें ही धनरूप हैं। यह धन, यह गोधन हमारे पास सदा रहे, हम इससे कभी वियुक्त न हों। हमारे पास विपुल गौवें हों और वे आनंदसे रहें जिससे सबका कल्याण हो।।२२।।

पति और पत्नी परस्परको प्रेमसे देखकर पत्नीसे पित बोले कि - ' हे देवि ! तुम (देय्या) प्रकाशन (उरु चक्षसा) विस्तृत दृष्टीवाली तथा (दिक्षणया) दक्षतायुक्त उत्तम शुभ (धिया) बुद्धिसे युक्त तुम्हें में (समख्ये) देखता हूं।' अर्थात् हे पत्नि ! तुम्हारी दृष्टी विशाल है, तुम्हारी बुद्धिमें ज्ञानका प्रकाश है, दिक्षणा देनेका उदारभाव तुम्हारी बुद्धिमें है तथा दक्षता भी है । ऐसी बुद्धिमती स्त्री मुझे मिली यह मेरा भाग्य है । अब हम परस्पर ऐसा व्यवहार और वार्तालाप करें कि जिससे तेरी और मेरी दोनोंकी आयु कम न हो । अर्थात् तेरे व्यवहार और भाषणसे मुझे क्रोध आकर मेरी आयु कीण न हो और मेरे व्यवहार और भाषणसे तुझे खेद होकर तेरी आयु भी क्षीण न हो । हम एक दूसरेके शुभ भावोंको बढाते रहेंगे । और हे प्रिय पत्नि ! तेरे उदरसे उत्तम वीर संतान प्राप्त हो । यह हम दोनोंका एकही ध्येय है । पित पत्नी दोनोंका मिलकर 'वीर संतान उत्पन्न करना' ही एक मात्र ध्येय रहे । । १३।।

सोमयागर्मे गायत्री आदि छंदोंका विधिभाग है वह सोम की प्रशंसा के लिये है। यह सोम वैदिक छंदोंके साम्राज्य में अर्थात् यज्ञमें प्राप्त होता है। वहां उसका रस लिया जाता है। वही सोम का ग्राह्य भाग है। जो बल और वीर्यवर्धक है। पुग ते गायुत्रो भाग इति में सोमीय बूतादेष ते त्रेष्ट्रंभो भाग इति में सोमीय बूतादेष ते जागतो भाग इति में सोमीय बूताच्छन्देःनामाना साम्रोज्यं गुच्छेति में सोमीय बूतादास्माकोऽसि शुक्रस्ते ग्रह्मो विचित्तस्त्वा वि चिन्वन्तुं ॥२४॥

आभि त्यं देवशं संवितारंभोणयोः क्विकंतुमचीमि सत्यसेवशं रत्नधामाभि प्रियं मितिं क्विम् । अर्ध्वा यस्यामतिभी अदिद्युत्तरसर्वीमिन् हिर्रणयपाणिरमिमीत सुकर्तुः कृपा स्वैः । मजास्वेत्त्वा प्रजास्त्वा प्रजास्त्वा प्रजास्त्वमेनुपाणिहि ॥२५॥

(१५२) (ते एष गायत्रो भागः) तेरा यह गायत्री छन्द का भाग है (इति मे सोमाय वृतात्) ऐसा मेरा वचन सोमके उद्देश्यसे बोलो । (ते एषा त्रैष्ट्रभः भागः) तेरा यह त्रिष्ट्रप् छंदका भाग है (इति मे सोमाय वृतात्) ऐसा मेरा वचन सोमके उद्देश्यसे कहो । (ते एष जागतः भागः) तेरा यह जगती छंदका भाग है (इति मे सोमाय वृतात्) ऐसा मेरा वचन सोमके उद्देश्यसे कहो । (छन्दो नामानां साम्राज्यं गच्छ) छंदोके नामोंके साम्राज्यको प्राप्त हो (इति मे सोमाय वृतात्) ऐसा मेरा वचन सोमके उद्देश्यके बोलो । (आस्माकः असि) हे सोम ! तू हम सबका हो । (शुक्रः ते ग्रह्यः) तेरा शक्तिवर्धक रस ग्राह्य है । (विवितः त्वा विचिन्वन्तु) सार और असार भागका विभाग करनेवाले तेरा विभाग करें (और सारभागका ग्रहण करें) ।।२४।।

(१५३) (ओण्योः) द्युलोक (त्वं देवं) और पृथ्वीके बीचमें उस प्रकाशक, (कविक्रतुं) कवित्यका कर्म करनेवाले (सत्यसवं) सत्यके प्रसवनेवाले (सत्यद्यां) रत्नधारक (अभि प्रियं) सबके प्रिय (मितं) मननशील (किंवं सिवतारं) किंवे, सबके प्रसवनेवाले देवकी (अभि अर्चामि) मैं पूजा करता हूं, (यस्य अ-मितः भाः ऊर्घ्वा) जिसकी अपरिमित प्रभा ऊपर (सवीमिन, अदिद्युतत्) और प्रसवमें यहां भी प्रकाशित होती है, (हिरण्यपाणिः) सुवर्णके भूषण हाथपर धारण करनेवाला (सुक्रतुः कृपाः स्वः) शोभनकर्म कर्ताने अतुल कृपासे स्वर्ग निर्माण किया, उसकी पूजा करता हूं। (प्रजाभ्यः त्वा) प्रजाके कल्याणके निमित्त तुमको प्राप्त करते हैं। (प्रजाः त्वा अनुप्राणन्तु) प्रजा तेरे अनुकूल होकर जीवें (त्वं प्रजाः अनुप्राणिहि) और तू प्रजाको अनुकूल होकर जीवो ।।२५।।

'यो वै सोमं राजानं साम्राज्यलोकं गमयित्वा क्रीणाति, गच्छिति स्वानां साम्राज्यम् । (तै. सं.) जो सोम राजाको वैदिक यज्ञ साम्राज्य के लिये अर्थात् सोम याग के लिये ले जाता है वह मानवोंके साम्राज्यको प्राप्त होता है। अर्थात् इस छंदोंके साम्राज्य से मानवोंके साम्राज्यके संचालनका बल प्राप्त होता है। सोम याग से जो संगठना होती है वह साम्राज्य चलानेमें सहायक होती है।

यागों में 'राजसूर्य, अश्वमेघ' आदि यज्ञ ऐसे है जो साक्षात् राजाका सार्वभौम आधिपत्य सिद्ध करनेवाला ही हैं। इनका विचार करनेसे भी पता लगता है कि मानवी साम्राज्य का संबंध यज्ञोंसे अवश्य हैं। यज्ञों देवताओं के साम्राज्यका प्रात्यक्षिक दिखाया जाता है। यह आधिदैविक दृश्य है। इसको देखकर आधिभौतिक अर्थात् मानवसमष्टिके अंतर्गत साम्राज्यादि राज्यशासन जानना है। जो इस यज्ञतत्त्वको जानते हैं वे इस मानवी शासन विद्याको भी जानते हैं। 1281। (ओण्योः) द्युलोक और पृथ्वीलोकके बीचमें एक अद्वितीय देव है वह (सविता) सबका प्रसविता है, (सत्य सवं) सद्या एक मात्र सबका प्रसविता है, (किवं) वह क्रान्तदर्शी है, जिसकी दृष्टि दूरतक पहुंचती है, अतीन्द्रिय पदार्थोका जो साक्षात्कार करता है, एतएव (किव-क्रतुं) किवत्वके कर्म जो करता है, ज्ञान तथा कर्म जो करता है, (मितं) सद्बुद्धिका जो प्रदान करता है, (रत्न-धां) रत्नोंका धारण करने और करानेवाला ऐसा जो देव है उसीकी (अभि अर्चामि) मैं पूजा करता हूं, उपासना करता हूं। इस देवकी (अ-मितः भाः ऊर्घ्वाः) अपिरमित प्रभा सब आकाशमें कैली है, जो कुछ प्रकाश है वह उसीका है, वही यहां (सवीमिन) सोमरस निकालनेक समय इस यागमें (अदिद्युतत्) अग्निरूपसे प्रकाशता है। वही (हिरण्यपाणि) सुवर्णके समान किरणोंवाला (सु-क्रतुः) उत्तम कर्मकी प्रेरणा करनेवाला अपनी अतुल कृपासे (स्वः) दुलोकमें प्रकाशता है, उसका निर्माण करके प्रकाश करता है।

श्रुकं त्वी शुकेण कीणामि चन्द्रं चन्द्रे<u>णामृतंग्रमृतेनं ।</u> सुग्मे ते गोरुस्मे ते चन्द्राणि तपंसस्तुनूरंसि प्रजापं<u>त</u>ेर्वणंः पर्मणं कीयसे सहस्र<u>ोपं पुषेयम्</u> ॥२६॥

## भित्रो न एडि सुमित्रध इन्द्रंस्योरुमा विंग् दक्षिण मुशत्रुशन्तंथं स्योनः स्योनम् । स्यान् भ्राजाद्वारे सम्मीरे हस्त सुहंस्त कुशनिवेते वेः सोमकर्पणाम्तात्रेक्षध्वं मा वी दमन् ॥२७॥

(१५४) (शुक्रं त्वा शुकेण) वीर्यवान् तुझे वीर्यसे (चन्द्रं चन्द्रेण) आल्हाददायक तुझे आल्हाददायकसे (अमृतं अमृतेन) अमृतरूप तुझको अमृतसे (क्रीणामि) क्रय करता हूं। (गोः ते स-गमे) गौ तेरे साथ रहे। (ते चन्द्राणि अस्मे) वे आनंददायक गुण हमारे पास रहें। (तपसः तन्ः असि) तू तपका शरीर हो (प्रजापतेः वर्णः) प्रजापालकका वर्ण तेरा है (परमेन पशुना क्रीयसे) परम पशुसे क्रय किया जाता है (सहस्रपोषं पुषेयम्) सहस्रों पृष्टियोंसे मैं पृष्ट होता हूं।।२६।।

(१५५) (मित्रः सुमित्रधः नः एहि) हमारा मित्र मित्रोंका वर्धन करता हूआ हमारे पास आओ । (उशन् स्योनः) इच्छा करता हुआ सुखकारी हो कर (इन्द्रस्य उशन्तं स्योनं) इन्द्रके इच्छा करनेवाले सुखकारी (दक्षिणं उरुं आदिश) दक्षिण विस्तारमें प्रवेश करो । (स्वान) हे उपदेश कर्ता, (भ्राज) तेजस्वी, (अह्यारे) पाप नाशक (बंमारे) प्रगतिशील, (हस्त) प्रसन्न, (सुहस्त) उत्तम कुशल हस्त क्रियाके कर्ता, (कृशानौ) कृशको जिवानेवाले (वः एते सोमक्रयणाः) आपके ये सोमक्रय के पदार्थ हैं, (तान् रक्षध्वम्) उनकी रक्षा करो । (वः मा दभन्) कोई तुमको न दबावे ।।२७।।

हे प्रभो ! सब प्रजाओंके कल्याणके निमित्त तुम्हारी उपासना हम करते हैं, तेरी कृपासे सबका कल्याण हो ।

तेरी अनुकूलतासे सब शक्तियोंसे युक्त होकर सब प्रजाओंकी शक्तियोंका विकास होने योग्य सबको उत्तम जीवन प्रदान करो ।।२५।।

तुम्हारे अंदर वीर्य है, आनंद है, अमरत्व है। यह तेरा रूप है। मै अपना वीर्य, अपना आनंद और अपनी अमर शक्ति देकर अपने लिये तुझे लेता हूं। अपने अंदर ये शुभगुण बढाता हूं और उक्त प्रकार अपने त्यागसे इनकी वृद्धि करता हूं।

हे यजमान ! तेरे पास गौ रहे । इसीसे तेरे पास शुक्र, चंद्र (आल्हाद) और अमरत्वकी वृद्धि होगी । गौ ही सब प्रकारका सोभाग्य है ।

हे गौ ! या हे सोम ! तेरे पासे अनेक (चन्द्राणि) आल्हाद दायक शुभगुण है, वे हम अपने अन्दर बढाना चाहते हैं । ये शुभगुण हमारे पास स्थिर रहें ।

(तपसः तनूः असि) तू तपकी तनु है, तेरा शरीर तपसे बना है, और तप करनेके लिये हैं । मनुस्मृतिमें कहा है – 'स्वाध्यायेन व्रतेहोंमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः । महायज्ञैश्च यज्ञैश्य ब्राह्मीयं क्रियते तनुः । (मनु. २।२८)' स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रिविद्या, इज्या, सुत, महायज्ञ और यज्ञसे यह ब्राह्मणका शरीर होता है । इतना तप करनेसे उत्तम शरीर प्राप्त होता है । इससे मालूम हो सकता है कि तपसे शरीर किस तरह बनता है । सबके जैसे तप होते हैं वैसा उनका शरीर बनता है। शरीर तपसे मिलता है और इसकी रक्षा भी तपसेही होती है । प्रजापतिके शरीरमें ही मानव रहते हैं, इस लिये प्रजापतिसे इसको वर्णकी प्राप्ति होती है । जो जिसका वर्ण है वही उसको पालन योग्य है । स्ववणोंचित कर्तव्य करके वह प्रजापतिकी सेवा करे और कृतकृत्य बने । 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विदित मानवः । (गी. १८।४६)' स्ववणोंचित कर्मसे प्रजापतिकी पूजा करनेसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। (सहस्रपोषेण पुषेयं) हजारों पुष्टियोंसे मैं पुष्ट होऊं । यह इच्छा मनमें धारण करनी चाहिए । पुष्ट होकर प्रजापतिको ही सेवा करुंगा । यह भाव सदा मनमें रहे ।।२६।।

उत्तम मित्रोंको बढाता है वही सद्या मित्र है 'सु-मित्र धः मित्रः एहि' ऐसा मित्र हमारे पास आवे । इससे हमारे मित्र बढेंगे, और जिसके सुमित्र बहुत होते हैं उसका ही कल्याण होता है ।

'उशन् स्योनः' अपनी उन्नतिकी इच्छा करता हुआ तू सबको

#### वरि माऽ<u>ग्रे</u> दुर्श्वरिताङ्गाध्यस्या <u>मा</u> सुर्वरिते मर्ज । उदार्युवा स्<u>वायु</u>वोर्दस्था<u>ममृतौ</u>र अर्नु ॥२८॥

# प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगार्मनेहर्सम् । येन विश्वाः परि द्विषी वृणाक्त विन्वते वसु ॥२९॥

(१५६) (हे अमे) हे अमे ! (दुश्वरितात् मा परिवाधस्त्र) दोष युक्त आचरणसे मुझे निवृत्त करो, (सुवरिते मा आर्मज) और उत्तम आचरणमें मुझे रखो । (उदायुषा) उत्तम जीवनसे (स्वायुषा अमृतान्) तथा उत्तम आयुष्यसे युक्त हो कर (अनु उद अस्थाम्) अमर भावोंको मैं प्राप्त होऊं ।।२८।।

(१५७) (स्वस्तिगां) कल्याणके साथ जाने योग्य, (अनेहसं) जहां विनाशका भय नहीं है, (पन्यां प्रति पद्महि) ऐसे मार्गको हम प्राप्त होते हैं। (येन विश्वाः द्विषः परिवृणिक्ति) जिससे सब शत्रु दूर होते हैं (वसु विन्दते) और धन प्राप्त होता है।।२९।।

सुख देनेवाला बन । सबकी भलाई करनेकी इच्छा कर और सबको सुख पहुंचाओ । 'इन्द्र (इन् +द्र)' उसका नाम है कि जो शत्रुओंका नाश करके स्वजनोंकी उत्तम रक्षा करता है, 'इन्द्रस्य उरुं' इस प्रकार शत्रुका नाश करके स्वराष्ट्रकी रक्षा करनेवाले के विस्तृत देशमें, विस्तृत क्षेत्रमें, 'स्योमं दक्षिणं उरुं' सुखदायी दक्षिण क्षेत्र में, सुखदायक दक्षतासे चलावे राज्यमें 'उशन्तं' जो तुमको अपने अंदर लेना चाहता है ऐसे स्थानमें, देशमें या राष्ट्रमें 'आ विश' प्रवेश करो और रहो तथा वहां रहकर भी 'उशन् स्योनः' उनकी उन्नति करनेकी इच्छा करता हुआ उस क्षेत्रके लिये सुखकारी कर्म करनेवाला हो ।

'स्वान' उत्तम हितकारी उपदेश देनेवाला, 'भ्राज' तेजस्वी, 'अंध-अरे' पापका नाश करनेवाला, 'बं-भारे' गतिसे भरपूर, प्रगतिशील, 'हस्त' हंसनेवाला, अथवा हाथके कर्म करनेवाला, 'सु-हस्त' कुशलतासे हाथका कार्य करनेवाला, 'कुश-अनो' कुश अथवा दुर्बलोंकी प्राणशक्ति को बढानेवाला, ये सात गुण मनुष्यमें अपने अंदर बढाने चाहिए। ये सात धन शक्तियां हैं। इनसे सोमका क्रम जाता है। सोम एक जीवनीय शक्ति है वहइनसे क्रय की जाती है। मोल ली जाती है। इसलिए 'तान् रक्षध्वं' इन सात गुणोंकी सुरक्षा करो। ये सात शुभ गुण 'मा दभन्' दब न जांय। 'वः' आपके अंदर आपके राष्ट्रके अंदर ये शुभ सात गुण उन्नतिको प्राप्त हों। इस विषयका प्रयत्न करो।।२७।।

'वु:-चरितात्' दोषमय आचरण करनेके लिये जिस समय मैं प्रवृत्त होऊंगा, उस समय 'मा परि बाधस्य' मुझे चारों ओर से बुरे मार्गसे निवृत्त करो और 'सुचरिते' उत्तम सन्मार्ग पर 'मा आभज' मुझे स्थापन करो । अर्थात् मुझसे कभीदोषमय आचरण न हो और सदा शुद्ध सदाचार ही होता रहे।

'उत्-आयुषा' मैं अपने आयुष्य को उच्च मार्ग पर से चलनेके उद्योगमें लगा सकूं तथा 'सु-आयुषा' मेरा आयुष्य शुभ गुणसे युक्त हो और मैं 'अमृतान् अनु उदस्यां' अमर भावोंको, दिव्य गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त होकर अमर बन जाऊं, ऐसी अनुकूल परिस्थिति मुझे प्राप्त हो ।।२८।।

'स्वस्ति-गां' सुखके साथ जिसपरसे गमन किया जा सकता है, 'अन्-एहसं' जहां नष्ट भ्रष्ट होनेका भय नहीं है, ऐसे 'पंथां प्रतिपद्मिह' मार्गको प्राप्त होकर हम उन्नति करनेकी इच्छा करते हैं । यह हमारी इच्छा सफल हो जाय । इससे 'विश्वाः द्विषः परिवृणिक हमारे सब शत्रु दूर हों और हमें 'वसु विन्दते' सुखसे निवास करानेवाला घन प्राप्त हो । जिससे हम सुखसे यहां रहें ऐसा धन हमें चाहिए । ऐसा धन हमें नहीं चाहिए कि जिससे दुःख बढते रहेंगे ।।२९।।

'अदित्याः त्वक् असि' (वा.य.अ.१।१४,१९) दो बार प्रथमाच्यायमें यह मंत्र आ गया है। इसकी व्याख्या वहीं देखो। 'अ-दित्याः' स्वाधीनता, अखण्डभावका 'त्वक्' आवरण, रक्षक साधन तू है। स्वतंत्रताका रक्षण करना तुम्हारी शक्तिके अधीन है।

'अ-दित्यै' स्वतंत्रता अथवा अदीनताके लिये तू यज्ञमें स्थिर रह, 'आसीद' सुस्थिर रह, यज्ञसे इधर उधर ने जा।

'वृषभः' बलवान् ईश्वर द्यु और अन्तरिक्षका यथा स्थान धारण करता है, पृथ्वीका विस्तार कितना है उसका नाप उसने किया है। वह विश्वका सम्राट् है और वहसब भुवनोंका शासन अदित्यास्त्वग्रस्ये दित्ये सद् आसीदं । अस्तंभ्नाद्द्यां वृंपमो अन्तरिक्षमिमित विद्रमाणं पृथिव्याः । आऽमीदृद्दिश्वा मुर्वनानि सम्राड्विश्वेत्तानि वर्रणस्य वृतानि ॥३०॥ वर्नेषु व्युन्तिरक्षं ततान् वाज्ञमर्वत्सु पर्य उस्त्रियांसु । हृत्सु क्रतुं वर्रुणो विक्ष्वुग्निं हिवि सूर्यमद्धात् सोममदी ॥ ३१॥ सूर्यस्य चक्षुरारोहाग्नेरक्षणः क्नीनंकम् । यत्रैतशिक्षिरीयंसे भ्राजंमानो विप्रश्चिता ॥३२॥

(१५८) (अदित्याः त्वक् असि) दीनताका रक्षक तू है। (अदित्यै सदः आसीद) अदीनताके लिये यज्ञ स्थानपर बैठ। (वृषभः द्यां अन्तरिक्षं अस्तम्नात्) बलवान् ईश्वर द्युलोक और अंतरिक्षको स्थिर रखता है। (पृथिव्या परिमाणं अमिमीत) पृथिवीके विस्तारको नापता है। सम्राट् विश्वा भुवनानि आसीदत) वह सम्राट् सबः भुवनोंका अधिष्ठाता है। (वरुणस्य विश्वा व्रतानि इत्) वरुण राजाके ये सब कर्म हैं।।३०।।

(१५९) (वरुणः वनेषु अन्तिरक्षं वि ततान) वरुण देवने वनोंमें अंतिरक्षको फैलाया, (अर्वासु वाजं) घोडोमें बल, (उस्रियासु पयः) गौओंमें दूध, (इत्सु ऋतुं) हृदयोंमें यज्ञ, (विक्षु अग्निं) प्रजाओमें अग्नि (दिवि सूर्य) द्युलोकमें सूर्य (अद्रौ सोमं अदधात्) और पर्वतपर सोमको स्थापित किया हैं ।।३१।।

(१६०) (सूर्यस्य चक्षुः) सूर्यकी चक्षु इंद्रिय तू (अग्नेः अक्ष्णः कनीनकं) अग्निकी आंखकी पुतलीपर (आरोह) आरोहण कर । (यत्र विपश्चिता भ्राजमानः) जहां ज्ञानसे युक्त तेजस्वी होकर (एतशेभिः ईयसे) किरणोंसे गति करता है।।३२।।

करता है। विश्वमें दीखनेवाले 'िरवा व्रतानि' सब कर्म उसी 'वरुणस्य' श्रेष्ठ प्रभुके हैं। ये देखकर प्रभुकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है।।३०।।

वरुण देव परमात्मा है । उसने वन और उनमें अवकाश निर्माण किया अर्थात् इस पृथ्वीपर स्थान निर्माण करके उस स्थानमें वृक्षादिका निर्माण किया है । वहां घोडे और गौवें चरती हैं और घोडोमें वल है और गौओंमें दूध निर्माण होता है । यह दूध यज्ञीय हिव है । मानवोंके हृदयोंमें यज्ञ करनेका भाव निर्माण किया है और प्रजाजनोंमें हवनके लिये अग्नि स्थापन किया । दिनके निर्माण करनेके लिये आकाशमें सूर्य रखा है जो प्रकाशताहै और दिनमें याजक लोक यज्ञ करते हैं । यज्ञमें सोम चाहिए वह पहाडोंपर उगता है । हिमालयके पर्वतोंमें उत्कृष्ट सोम निर्माण किया है । सर्वोत्कृष्ट सोम हिमालयके मौंजमान पर्वत पर १६००० फीटके ऊपर होता है । इस बल्लीका रस नीरोगिता करनेवाला, दीर्घायु देनेवाला और बल बढानेवाला है । हवन करनेके बाद वह पीया जाता है । यह वनस्पति गौओंको खिलायी जाती हैं और उनका दूध सेवन करनेसे

भी बड़े लाभ होते हैं ।।३१।।

'सूर्यस्य चक्षुः' नेत्र सूर्यका अंश है। सूर्य चक्षु होकर शरीरमें नेत्रके स्थानपर रहा है, '(देखो एतरेय उ. १११) सूर्यकी ही यह आंख है जो हमारे शरीरमें देखनेका कार्य करती है। उस आंखमें जो काली पुतली है उसमें 'अग्नेः अक्षणः अनीनकं' आग्नेय तेज है। इस लिये कहा है कि 'सूर्यस्य चक्षुः कनीनकं आरोह' सूर्यके सत्त्वसे बना नेत्र इंद्रिय कनीनिकाके स्थानपर आरूढ हो कर रहे। 'अग्नेः अक्षणः कनीनकं' यह कनीनका अग्नितत्त्वसे बने आंख की है। यहां सूर्य और अग्नि एक तत्त्वके हैं और आंख भी उसी तत्त्वका बना है। इस नेत्र इंद्रियका कार्य 'एतशेभिः' सूर्य किरणोंसे, तेजोंसे, जिनको अश्व संज्ञा है उन सप्ताश्वोंसे, सूर्यप्रकाशसे 'ईयते' चलता है, 'विपश्चिता' ज्ञान भी इनसे मिलता है और 'भ्राजमानः' तेज या प्रकाश भी मिलता है। रूप, प्रकाश और नेत्र ये तीन एक ही अग्नि तत्त्वके तीन भेद हैं। नेत्रको सूर्य प्रकाशसे सहायता मिलकर बिगाड नहीं होता। सूर्य किरणसे नेत्रकी चिकित्सा होती है।।३२।।

बैल बलवान होनेसे 'धू:-साहौ' गाडीकी घुराका भार सहन करते हैं, अधिक भार होनेपर भी 'अन्-अश्र्' आंसु नहीं गिराते उख्यावेतं धूर्षाही युज्येथांमन्थू अवीरहणी बह्यचोदंनी । स्वस्ति यर्जमानस्य गृहान् गेच्छतम् ॥३३॥

मुद्रो मेंऽ<u>सि</u> प्रच्यंवस्य भुवस्पते विश्वान्यभि धार्मानि । मा त्वा परिपरिणों विदृन् मा त्वा परिपन्थिनों विदृन् मा त्वा वृक्षां अवायते विदन । इयेनो भूत्वा पर्य पत् यर्जमानस्य गृहान् गंच्छ तन्नी संस्कृतम् ॥३४॥

नमी मित्रस्य वर्षणस्य चक्षसे महो वेवाय तह्नतथ संपर्धत । दूरेहरों वेवजाताय केतवें विवस्पुत्राय सूर्यीय शंधसर्त ॥३५॥

(१६१) (हे उस्रौ !) हे बैलो ! (धूर्षाहौ) घुराका भार सहन करनेवाले, (अनुश्रू) अश्रुपात न करनेवाले, (अवीरहणौ) वीरोंको न मारनेवाले, (ब्रह्मचोदनौ) मंत्रोंसे प्रेरित होकर (एतं युजेशां) इसमें लग जाओ (स्वस्ति) और कल्याण करते हुए (यजमानस्य गृहान् गच्छतम्) यजमानके घरोंके पहुंच जाओ ।।३३।।

(१६२) (हे भुवः पते !) हे भूपति ! (मे भद्रः असि) मेरे लिये तू कल्याण करनेवाला हो, (विश्वानि धामानि) सब स्थानोंको (अभि प्रच्यवस्व) सब प्रकारसे प्राप्त हो । (त्वा परिपरिणः मा विदन्) उसको चोर न जानें । (त्वा परिपन्थिनः मा विदन्) तुमको बटमार न जानें (अधायवः वृक त्वा मा विदन्) पापी भेडिये तुम्हें न जानें (श्येनः भूत्वा परापत) श्येन पक्षी जैसे वेगवान् बन कर तुम दूर जा, (यजमानस्य गृहान् गच्छ) यजमानके घरोंके पास जा, (यत् नौ संस्कृतम्) वह स्थान हमने संस्कार करके रखा हैं ।।३४।।

(१६३) (मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे) मित्र वरुणदेवके प्रकाशरूप, (महो देवाय) महादेव, (दूरे दृशे) दूरदर्शी, (देवजाताय) देवता समूहरूप, (केतवे) ज्ञानप्रद, (दिवस्पुत्राय) द्युलोकके पुत्ररूप (सूर्याय नमः) सूर्यके लिये नमस्कार है। (तत् ऋतं सपर्यंत) वह यज्ञ करते रहो, (शंसत) उसकी प्रशंसा भी करो ।।३५।।

अर्थात् थकते नहीं, 'अ-वीर-हनौ' वीरोंको मारते नहीं, बालकोंका अपने सोंगोंमें घातपातनहीं करतें, ऐसे पालतू हैं और 'ब्रह्मचौदनौ' मंत्रोसे प्रेरित होते हैं, अर्थात् मंत्र बोंलते अथवा इशारा देते ही कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, इधर उधर नहीं भटकते । गाडीको बैल ऐसे वशीभूत हुए जीतने चाहिए । ये गाडीको बाहर ले जायेंगे और सुखपूर्वक वापस भी आवेंगे । ऐसे बी बैल हितकारी होते हैं 113311

तू कल्याण करनेवाला होकर सर्वत्र संचार कर । यदि तू लोगोंका कल्याण करनेवाला होगा, तो तुझे चोर, लुटेरे और घातक न जाने कि तू फलाने स्थानपर हो । इस तरह तुम सुरक्षित रह सकते है । लोगोंका हित करनेवाला होकर शीघ्र गतिसे तू यज्ञ कर्ताक घरके प्रति जा । वहांका स्थान हमने आपके लिये शुभ संस्कार करके उत्तम सजावट करके रखा है । रहां यज्ञ हो रहा हैं, वहां जाओ और यज्ञमें शामिल हो जाओ ।।३४।।

सूर्य 'महो देव:' महादेव है, 'चक्षस्' सब लोगोंका चक्षु है, 'दूरे दृशे' दूरसे दर्शन देता है, 'देव-जात' अन्यान्य देव जिससे उत्पन्न हुए हैं, सब देव मिलकर जो एक होता है, 'केतवे' जो ज्ञान देता है, जो ध्वज जैसा विराजता है, 'दिव: पुत्र:' जो द्युलोकका पुत्र हैं प्रकाशका जो पुत्र है। वह सूर्य सबको वंदनीय है। उस सूर्यके उदय होते ही 'ऋतं सपर्यत' यश कर्मका प्रारंभ करो, और देवताओंके यशका वर्णन करो 113411

वरुण देव सब विश्वका एकमात्र प्रभु राजा है। उसके पास उन्नत (उत्तम्भनं) होकर जाना होता है। वहां जानेमें विरोध करनेवाली शक्तियां प्रतिबंध करनेके लिये स्थानपर खडी हैं। उन प्रतिबंधोंका निरोध करनेवाले और अपना मार्ग निर्विध्न समाप्त वर्षणस्<u>योत्तरभेनमसि</u> वर्षणस्य स्कर्भसर्जनी स्थो वर्षणस्य ऋतुसर्दन्यसि वर्षणस्य ऋतुसर्दनमसि वर्षणस्य ऋतुसर्दनुमा सीद् ॥३६॥

या ते धार्मानि हुविषा यर्जन्ति ता ते विश्वां परिभूरेस्तु युज्ञम् । गुयस्फानः पृतरणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोम् दुर्यान् ॥३७॥

इति चतुर्थोऽध्यायः।

[ अ० ४, कं० ३७, मं० मं० ८२ ]

(१६४) (वरुणस्य उत्तम्भनं असि) वरुणका उत्कर्ष तू हो । (वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थः) वरुणका निरोध करती तुम दोनों हो । (वरुणस्य ऋतसदनी असि) वरुणके यज्ञमें आसनके समान हो । (वरुणस्य ऋतसदनं असि) वरुणके प्रज्ञका स्थान हो । (वरुणस्य ऋतसदनं आसीद) वरुणके यज्ञ स्थानमें तू बैठ ।।३६।।

(१६५) (हे सोम) हे सोम ! (ते या धामानि) तेरे जो धाम (हविषा यज्ञं यजन्ति) हविद्वारा यज्ञको संपन्न करते हैं, (ते ता विश्वा परिभू: अस्तु) वे सब स्थान तुमसे प्राप्त हों, (गयस्फानः) तू घरका विस्तार करनेवाला, (प्रतरणः) तारण करनेवाला, (सुवीरः) उत्तम वीर, (अवीरहा) शत्रुओं का नाशकर्ता होकर (दुर्यान् प्रचर) यजगृहोंके प्रति प्राप्त हो ।।३७।।

#### ।। इति चतुर्थोऽध्यायः ।।

करनेवाले साथी चाहिए। उनकी सहायतासे (ऋत-सदनं) यज्ञके स्थानपर पहुंचना चाहिए और यज्ञके समीप (आसीद) बैठ जाना चाहिए। यज्ञस्थान पवित्रताका केन्द्र है, पवित्र होकरही वहां जाना चाहिए और यज्ञके समीप बैठना चाहिए। प्रभुके पास जानेका सरल मार्ग यज्ञही है। 13६।।

सोम का यज्ञमें अनेक प्रकारसे उपयोग होता है। सोमसे ही यज्ञ संपन्न होता है। सोम ही यज्ञकी सांगता करता है। यह सोम (गय-स्फानः) यज्ञके स्थान का विस्तार करनेवाला, (प्रतरणः) सबका तारण, रक्षण करनेवाला है, (सु-वीर) उत्तम धीर निर्माण करता है, (अवीर-हा) जो डरपोक हैं उनको दूर करता है, अर्थात् सबके अंदर वीरता लाता है। ऐसा यह सोम हमारे घरों में विचरे, संचार करे, अर्थात् हमारे घर यज्ञगृह बनें और हम यज्ञ का फैलाव करनेवाले, सज्जनोंका तारण करनेवाले उत्तम वीर हों और यज्ञका भात्र सर्वत्र फैलाकर सबकी उन्नति करनेवाले हों।।३७।।

॥ चौथा अध्याय समाप्त ॥

# अथ पञ्चमोऽध्यायः।

अग्नेस्तुनूरंसि विष्णवि त्वां सोमंस्य तुनूरंसि विष्णवि त्वां ऽतिथेरातिथ्यमंसि विष्णवि त्वां स्वेनार्य त्वा सोम्भूते विष्णवि त्वाऽग्नये त्वां रायस्पोपुदे विष्णवि त्वां ॥१॥ अग्नेर्जुनित्रीमसि वृषणी स्थे उर्वश्यंस्या युरेसि पुरूरवां असि । गायत्रेणं त्वा छन्दंसा मन्थार्सि वैद्वेभेन त्वा छन्दंसा मन्थार्सि जार्गतेन त्वा छन्दंसा मन्थार्सि ॥२॥

(१६६) हे सोम ! तुम (अग्ने: तन्: असि) अग्निक शरीर हो । (विष्णवे त्वा) परमात्माकी प्रीति प्राप्त हो इसलिए तुमको स्वीकार करता हूं । हे सोम ! तुम (सोमस्य तन्: असि, विष्णवे त्वा) तुम सोमके शरीर हो, तुमको विष्णु देवताके प्रीतिके निमित्त स्वीकार करता हूं । हे सोम ! तुम (अतिथे: आतिथ्यम् असि) अतिथिको अतिथि सत्कारसे संतुष्ट करनेवाले हो, तुमको (विष्णवे त्वा) विष्णु देवके लिये स्वीकार करता हूं । हे सोम ! तुम (सोममृते श्येनाय) सोम धारण करनेवाले श्येनके समान हो, अतः (विष्णवे त्वा) विष्णुके निमित्त तुमको स्वीकार करता हूं । हे सोम ! (रायस्पोवदे विष्णवे अग्नये त्वा) धनके पोषण करनेवाले विष्णुके सदृश तुमको स्वीकार करता हूं । १।।।

(१६७) तुम (अग्नेः जिनत्रं असि) अग्नि के उत्पत्ति कारण हो । तुम (वृषणौस्थः) वीर्य को देनेवाले हो । तुम (उर्वशी असि) उर्वशी हो । 'उरु-वशी' सबको वशमे रखनेवाले हो । तुम (आयुः असि) आयु हो । तुम (पुरूरवाः असि) पुरूरवा नाम वाली हो । (गायत्रेण छन्दसा त्वा मन्थामि) गायत्री छंदसे तुमको विलोडन करता हूँ, (त्रैष्टुभेन छन्दसा त्वा मन्थामि) त्रिष्टुप् छंदसे तुमको मथता हूं तथा (जागतेन छन्दसा त्वा मन्थामि) जगती छन्दसे तुमको मथता हूँ ।।२।।

हे सोम ! अग्नेः तन्ः असि - हे सोम ! तू अग्निका शरीर हो ! सोमसे-सोमरस पीनेसे शरीरमें उष्णता उत्पन्न होती है ।

हे सोम ! सोमस्य तनूः असि - हे सोम ! तू सोमरसका. शरीर है। तुझमें सोमरस रहता है। अतः सोमरसके लिये तेरा स्वीकार किया जाता है।

अतिथेः आतिथ्यं असि – सोमरस अतिथिका सत्कार करनेके लिये प्रयुक्त होता है। अतिथिका सत्कार करनेके लिये अतिथिकी सोमरस दिया जाता है।

सोमभूते श्येनाय असि – सोमका भरण पोषण करनेवाले श्येनके लिये प्रदान करनेके लिये तेरा स्वीकार किया जाता है ।

रायस्योषेविष्णवे अग्रये त्वा – धनसे पोषण करनेवाले सर्त व्यापक अग्निको देनेके लिये तेरा स्वीकार करते हैं।

'श्येन' वह है, जो सोमका भरण और पोषण करता है। सोमको लगाना और उसका पोषण करना यह एक महत्त्वका कार्य है, उसको करनेवाला 'स्येन' कहलाता है। सोमरस पीनेसे शरीरमें उष्णता सुस्थिर रहती है, उस सोमरससे अतिथिका आदरातिथ्य किया जाता है। शरीर सुस्थिर रहनेसे धन प्राप्त किया जा सकता है और उससे शरीरका उत्तम पोषण भी होता है। 1911 अग्नेः जनित्रं असि - अग्निकी उत्पत्ति करनेवाले तुम हो । तुमसे-सोमरस पीनेसे-उष्णता उत्पन्न होती है ।

वृषणौ स्थ - वीर्य उत्पन्न करनेवाले तुम हो । सोमरस पीनेसे वृषण बलवान होते हैं और वीर्य उत्पन्न करते हैं ।

उर्वशी असि - (उरु+वशी) बहुतोंको अपने वशमें करनेवाले हो । वीर्यसे सब वश होते हैं । वीर्यवान् जो बलवान् होता है उसके वशमें सब वीर्यहीन लोग होते हैं । जो बलवान् होता है, उसके वशमें सब बलहीन होते हैं ।

आयुः असि - सोमरस आयु बढानेवाला है । योग्य प्रमाण में सोमरस पीनसे आयु बढती है ।

पुरु-रवा असि - उत्तम और बहुत भाषण करनेवाला मनुष्य सोमरस योग्य प्रमाणमें पीनेसे बनता है।सोमरससे उत्साह बढ़ता है और उससे भाषण करनेकी शक्ति बढ़ती है।

गायत्रेण त्रेष्ट्रमेन जागतेन छंदसा त्वा मन्थामि-गायत्री, त्रिष्टुप और जगती छंदके मंत्रोंको बोलकर सोमरस यझमें निकालते हैं ।।२।।

जात-वेदसौ - (जातं वेत्तीति जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थ मात्रको जाननेवाले ये दोनों हैं। पदार्थमात्रको जानना चाहिये, यही भवतं नः सर्मनसी सर्चेतसावरेपसी । मा युज्ञधं हिंधसिष्टं मा युज्ञपंतिं जातवेदसी शिबी मेवतमुद्य नैः ॥३॥ अग्रावृश्चिर्यस्ति पविष्ट कषीणां पुत्रो अभिशस्तिपावा । स नः स्योनः सुयजां यजेह देवेश्यों हृब्यधं सद्मर्पयुच्छन्तस्वाहां ॥४॥

आर्थतये त्वा परिंपतये गृह्णामि तनूनप्त्रे शाक्तराय शक्तेन ओजिष्ठाये। अनीधृष्टमस्यनाधृष्यं बुवानामोजोऽनीभिशस्त्यभिशस्तिपा अनिभशस्तेन्यमस्त्रीसा सत्यमुर्पगेपछ स्विते मा धाः॥५॥

(१६८) हे (जातवेदसौ) दोनों अग्नि ! आप (नः समनसौ, सचेतसौ, अरेपसौ भवतम्) एकाग्रमन, समानचित्त और भ्रमप्रमादिसे रहित होयें । (यझं मा हिंसिष्टम्) यज्ञका विनास न करें । (यझपतिम् मा) यज्ञपतिको विनष्ट न होने देवें । और (अद्य नः शिवौ भवतम्) आज हमलोगोंके लिये मंगल करनेवाले होवें ।।३।।

(१६९) (ऋषीणाम् पुत्रः वा अभिशस्तिपा अग्निः अग्नौ प्रविष्टः चरित) ऋषियों के पुत्र रूप तथा शापसे याजकों की रक्षा करनेवाला यह अग्नि, आहवनीय अग्निमें प्रविष्ट हो कर रहता है। हे अग्नि! (सः नः स्योनः सुजया इह) यह तू हमारे लिये सुखदायी हो कर सुंदर याग हो नेवाले इस स्थानमें (सदम् अप्रयुच्छन् देवेम्यः हव्यं यज) सदा प्रमादरहित हो कर इन्द्रादि देवताओं के निमित्त हिका यजन करो, (स्वाहा) तुम्हारे लिये यह आहुती हम देते हैं।।४।।

(१७०) (त्वा परिपतये तनूनप्त्रे शाक्वराय शक्वने ओजिहाय आपतये गुहामि) तुमको, सबके स्वामी, शरीरसे पौत्रके समान प्रिय, सबसें समर्थ, बलवान्, सदा गतिशीलके रूपसे ग्रहण करता हूं। तूम (अनाषृष्टम् आनाषृष्यम्, देवानाम् ओजः अनिभास्ति, अभिशस्तिम् असि) आजतक किसीसे तिरस्कार न पानेवाले तथा आगे भी किसीसे भी तिरस्कृत न होनेवाले हो, तुम देवताओंके बल बढानेवाले, स्वयं अनिन्दनीय और हमको भी निन्दित कर्मसे सुरक्षित करनेवालो हो। तुम (आ अञ्जसा अनिभशस्त्येनम्) सीधे मार्गसे अनिन्दित स्थानको प्राप्त करानेवाले हो। (सत्यम् उपगेषम्) आज हम सद्ये भावसे यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। अब (स्विते मा घाः) शोभनमार्गवाले यज्ञ कर्ममें मुझे स्थापन कर ॥५॥

ज्ञान है । वह प्राप्त करना चाहिये ।

स-मनसौ- समान मनवाले, समान विचारवाले हों।

स-चेतसौ- समान चितन शक्तिवाले हों ।

अ-रेपसौ- संदेहरहित, भ्रमरहित हों ।

यज्ञं मा हिंसिष्टं- यज्ञका नाश न करो ।

यज्ञपतिं मा हिसिष्टं- यजमानका नाश न करो ।

नः अद्य शिवौ भवतं – हमारे लिये आज कल्याणकारी होवो ।।३।।

अग्निः ऋषीणां पुत्रः-अग्नि ऋषियोंको 'पु-त्रः' नरकसे बचानेवाला है।

पु-त्रः 'पुंनाम नरकात् त्रायते' – नरकसे बचानेवाला पुत्र कहलाता है ।

अभिशक्तिपा अग्नि:- अभिशापसे अग्नि बचाता है । दुष्ट

भाषण किसीसे किया गया, तो अग्नि-अग्रणी होता है वह उसको बचाता है। अग्नि 'अग्र-णी' है उसका कर्तव्य हैं कि दुष्ट भाषण कोई न करे ऐसी सुव्यवस्था समाजमें अग्रणी करे।.

अग्निः अग्नौ प्रविष्टः चरित-अग्रणी दूसरे अग्रगामी लोगोंनें रहकर कार्य करता है । सर्वत्र संचार करता है । अपना कर्तव्य करता है । अग्रगामी मनुष्योंमें रहकर मनुष्य उत्तम कार्य करे ।

सः नः स्योनः सुयजा इह – वह तू हमारे लिये सुखदायी तथा हमारे कल्याणके लिये यज्ञके कार्य करनेवाला होकर यहां रह । यज्ञसे आरोग्य बढता है इससे मनुष्योंका सुख भी बढता है ।

सर्व अप्रयुच्छन् देवेभ्यः हव्यं यज - प्रमाद न करा हुआ तू देवोंके पास यह हविद्रव्य पहुंचा दो ।

स्वाहा - 'सु-आह; स्वा-आहा' हमारे पासका जो हविर्द्रव्य है उसकी हम यज्ञमें आहुति द्वारा डालते हैं । उसका हवन करते अग्ने व्रतपास्त्वे वंतपा या तर्वं तुनूरियछं पा भिये यो मर्भ तुनूरेपा सा त्वर्यि । मह नीं व्रतपते व्रतान्यनुं मे वृक्षां वृक्षापितिर्मन्यतामनु तपुस्तपस्पति': ॥६॥

अश्रुरिशंशुहे देव सोमाप्यायतामिन्द्रयिकधन्विदं । आ तुम्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वमिन्द्राय प्यायस्व । आप्याययासमान्तसखीन्त्सन्या मेधयां स्वस्ति ते देव सोम सुत्यामंशीयं । एष्टा रायः प्रेषे मर्गाय ऋतमृतवादिभ्यो नमो द्यावीपृथिवीभ्यामे ॥७॥

(१७१) हे (व्रतपा अग्ने) व्रत के पालक अग्नि ! (त्वे व्रतपाः) तुम्हारे अंदर व्रत के पाल रहें । (तव या तनूः सा इयम् मिय) तुम्हारा जो शरीर है, वह मुझमें प्राप्त हो । (या मम तनूः सा एषा त्विय) जो मेरा शरीर है सौ तुझमें हो । हे (व्रतपते) व्रतपालक ! (नौ सह) हम दोनों साथ रहे; और (दीक्षापितः) दीक्षा देनेवाले (मे दीक्षाम् अनुमन्यताम्) मेरी दीक्षाको माने, तथा (तपस्पितः तपः अनु) तपके पित मेरे तपको माने ।।६।।

(१७२) हे (देव सोम) दिव्य गुण युक्त सोम ! (ते अंशुः अ्शुः एक धनविदे आप्यायताम्) तुम्हारे संपूर्ण अंश एक धनको पास रखनेवाले इन्द्रके लिये वृद्धिको प्राप्त हों, (तुभ्यम् इन्द्रः आप्यायताम्) तुम्हारे द्वारा इन्द्र वृद्धिको प्राप्त हो, (त्वम् इन्द्राय आप्यायस्व) तुम इन्द्रके लिये वृद्धिको प्राप्त हो । (सखीन्) हमारे मित्रोंके लिये (अस्मान् सन्या मेध्या आप्यायस्व) हमारी धनदान बुद्धिके द्वारा तुम बुद्धिको प्राप्त होवे । हे (देव सोम) दीप्तमान् सोम ! (ते स्वस्ति, सुत्याम् अशीय) तुम्हारा कल्याण हो, मैं सोम यज्ञको योग्य रीतिसे समाप्त कर सकूं ऐसा कर । तुम (एष्टाः सायः प्रेषे) हमारे अपेक्षित धनोंको अवश्यही प्राप्त कराओ, तथा (भगाय ऋतवादिभ्यः ऋतम्) ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये सत्यवादियोंको सद्या मार्ग बताओ । (द्यावापृथिवीभ्याम् नमः) द्यावापृथिवीमें जो वंदनीय हैं उनके लिये मेरा नमस्कार हो ।।७।।

₹1

इस तरह यज्ञ योग्य रीतिसे करनेसे सबका स्वास्थ्य उत्तम रीतिसे विकसित होता है। सब आनंद प्रसन्न होते है।।४।।

परिपतये त्वा गृह्णामि- सब प्रकारसे सुरक्षित होनेके लिये तुझे मैं प्राप्त करता हूं । परि-पति:- सब प्रकारसे पालक होने योग्य । पालकमें जो गुण होने चाहिए वे सब तुझमें हैं ।

तनू-नप्त्रे- शरीरका पतन न करानेवाले, शरीरका उत्तम संरक्षण करनेवाले ।

शाक्कराय शक्कने- सेमर्थ और सामर्थ्यवान् । ओजिष्ठाय- बलिष्ठ, सामर्थ्यवान्, ओजस्वी ।

आ- पतये गृह्णामि- सब प्रकारसे स्वामी होने योग्य । ऐसे जो होंगे उनको मैं प्राप्त करता हूं ।

अनाधृष्टं अनाधृष्यं देवानां ओजः, अनिभशस्ति अभिशस्तिः – जिसका पराभव नहीं होता, जिसपर आक्रमण नहीं हो सकता, ऐसा दिव्यजनोंका बल हैं, इसका कोई नाश नहीं कर सकता और जिसकी हानि किसीने आजतक नहीं की है। ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए और वह अपनेमें होना चाहिए।

अंजसा अनिशस्त्येनं आ- वेगसे शुभ स्थानको प्राप्त करनेवाला वह सामर्थ्य हो ।

सत्यं उपगवेषम्- सत्यको हमने प्राप्त किया है।

स्विते मा धाः – उत्तम कर्ममें मुझे रख । मुझसे उत्तम कर्म सदा होता रहे ऐसा कर ॥५॥

त्वे व्रतपा:- तुम्हारे साथ व्रतका पालन करनेवाले रहें । तव या तनू: सा इयं मयि- तुम्हारा शरीर जो है वह मुझमें रहे । मेरे शरीरमें उष्णता रूपी आग्नेय शरीर रहे ।

नम या तन्ः सा एषा त्वयि मेरा शरीर तुम्हारे अंदर रहे । शरीरका उष्मा अग्निका शरीर है । वह हर एक शरीरमें रहता है ।

नौ सह हम दोनों साथ हैं। शरीर और अग्रि साथ रहते हैं।

दीक्षापितः मे दीक्षां अनुमन्यताम् - दीक्षा देनेवाला इस मेरी दीक्षाका अनुमोदन करे । दीक्षा देनेवाला और दीक्षा लेनेवाला ये दोनों परस्पर अनुकूल होने चाहिए । ये दोनों साथ साथ रहें ।

तपस्पतिः तपः अनुमन्ताम् - तप करनेमें प्रदीण उत्तम

पा ते अग्नेऽयः <u>श</u>या तुर्विषैष्ठा गह्नरेष्ठा । जुग्नं वच्चो अपविधीत्त्वेषं वच्चो अपविधीतस्वाहाँ । या ते अग्ने रजः श्रया तुर्विषिष्ठा गह्नरेष्ठा । जुग्नं वच्चो अपविधीत्त्वेषं वच्चो अपविधीतस्वाहाँ । या ते अग्ने हरिश्या तुर्विषिष्ठा गह्नरेष्ठा । जुग्नं वच्चो अपविधीत्त्वेषं वच्चो अपविधीतस्वाहाँ ॥८॥

(१७३) हे (अग्रे) अग्रि ! (या ते तन्:) जो तुम्हारा शरीर (अयःशया वर्षिष्ठा गह्नरेष्ठा स्वाहा) लोहस्थानमें निवास करनेवाला, देवताओंको अभिमत फलको वर्षानेवाला और असुरोंके विषम देशमें स्थित रहनेवाला है, वह तुम्हारा शरीर दैत्योंकी (उग्रं वचः अपावधीत) उग्रवाणीको नाश करनेवाला है (त्वेषं वचः अपावधीत) असुरोंके कहे देवताओं पर आक्षेपरूप प्रदीप्त वाक्यको नष्ट करता हूआ इस प्रकारके तुम्हारे शरीरके निमित्त (स्वाहा) श्रेष्ठ होम हो । हे (अग्रे) अग्रि ! (या ते रजः शया तनः वर्षिष्ठा गहरेष्ठा उग्रं वचः अपावधीत त्वेषं वचः अपावधीत स्वाहा) जो तुम्हारा राजास्थानमें वास करनेवाला शरीर है जो कि देवताओंको अभिमत फलका वर्षानेवाला, असुरोके विषमदेशमें स्थित रहनेवाला वह तुम्हारा शरीर दैत्योंकी उग्रवाणीको नाश करता हुआ तथा असुरोंके कहे देवताओं पर आक्षेपरूप प्रदीप्त वाक्यको नष्ट करता हूआ इस प्रकारके तुम्हारे शरीरके निमित्त श्रेष्ठ होम हो । हे (अग्रे) अग्रि ! (या ते हरिशया तनः वर्षिष्ठा गहरेष्ठा उग्रं वचः अपावधीत् त्वेषं वचः अपावधीत् स्वाहा) जो तुम्हारा सुवर्ण गृहमें वास करनेवाला शरीर है जो कि देवताओंको अभिमत फलका वर्षानेवाला, असुरोंके विषम देशमें स्थित रहनेवाला वह तुम्हारा शरीर दैत्योंकी उग्रवाणीको नाश करता हुआ तथा असुरोंके कहे आक्षेपरूप वचनको विनाश करता हूआ है, इस प्रकारके तुम्हारे शरीरके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ।।।।

तप करनेवाले का अनुमोदन करें । तप करनेमें प्रदीण गुरु तप करनेवाले शिष्यका उत्तम मार्गदर्शक हो । इन दोनोमें अनुकूलता हो, प्रतिकूलता न हो ।।६।।

हे सोम देव ! ते अंशु एक-धन-विदे आप्यायताम् -हे दिव्य सोम ! तेरा अंश अर्थात् तेरा भाग धनवान् इन्द्रके लिये सुरक्षित होकर बढता रहे । इन्द्रको तेरा अंश प्राप्त हो ।

तुभ्यं इन्द्रः आप्यायताम् - तुम्हारे लिये इन्द्र बढता रहे । त्वं इन्द्राय आप्यायताम् - तूं इन्द्रके लिये बढता रह । सोम इन्द्रके लिये और इन्द्र सोमके लिये वृद्धिको प्राप्त हो, बढकर ये दोनों परस्परोंकी सहायता करें । बढनेपर परस्परमें विरोध न उत्पन्न हो । शक्ति बढानी चाहिए और शक्तिमानोंने परस्परकी सहायता करनी चाहिए । परस्परकी मित्रता बढानी चाहिए ।

सखीन् अस्मान् सन्या मेघया आप्यायस्व – मित्रोंके लिये तथा हम सबके लिये उत्तम बुद्धिके साथ बुद्धिको प्राप्त हो । बुद्धिको वृद्धि करके सबका कल्याण करनेका यत्न करना चाहिये । अपनी शक्ति बढानेसे द्वेष उत्पन्न नहीं करना, परंतु आपसका प्रेम बढाना चाहिए ।

सुत्यां स्वस्ति अशीय- यज्ञमें यज्ञसे कल्याणको प्राप्त करें। एष्टाः रायः प्रेषे- इष्ट धन हमें प्राप्त हो ।

भगाय ऋतवादिभ्यः ऋतम् – ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये सत्य भाषण करनेवालोंको सत्यमार्गका हि अवलंबन करना चाहिए ।।७।।

### अग्निके शरीर

या ते अयःशया तन्ः वर्षिष्ठा गव्हरेष्ठा – जो तेरा शरीर लोहा आदि पदार्थोमें रहता है, वह बड़ा उपयोगी हे और अनेक कार्योको सिद्ध करनेवाला है । अग्नि सब पदार्थोमें रह कर बड़े उपयोगी कार्य सिद्ध करता है।

या ते रजः शया तन्ः जो तुम्हारा रजस्में रहनेवाला शरीर है । अग्नि 'रजस्'में रहता है ।

ते हरिशया तनूः - अग्नि सुवर्ण आदि अनेक पदार्थोमें भी रहता है।

(अयः) लोहा, (रजः) चांदी और (हरिः) सुवर्ण आदिमें अग्नि रहता है और मानवोंकी सहायता वहांसे करता है। वस्तुतः पदार्थमात्रमें अग्नि रहता है और वहांसे वह मानवोंकी सहायता करता है।।८।।

- में तप्तायनी असि मेरी उष्णता बढानेवाली तू हो।
- मे वितायनी असि मुझे धन देनेवाली तू हो ।
- मे नावितात् अवतात् मेरी निकृष्ट अवस्थासे रक्षण

तुप्तार्यनी मेऽसि वित्तार्यनी मेऽस्य वितानमा नाथिता व्वेतानमा न्यथितार्त । विदेवृशिर्नभो नामाँ ऽग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि योऽस्यां पृथिन्यामसि यत्तेऽनांपृष्टं नामं यज्ञियं तेन त्वा वृथि विदेवृश्चिर्नमो नामाँ ऽग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि यो द्वितीर्यस्यां पृथिन्यामसि यत्तेऽनांपृष्टं नामं यज्ञियं तेन त्वा वृथि विदेवृश्चिर्नमो नामाँ ऽग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि विदेवृश्चिर्नमो नामाँ ऽग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि विदेवृश्चिर्नमो नामाँ उग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि विदेवृश्चिर्नमो नामाँ उग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि विदेवृश्चिर्नमो नामाँ उग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि विदेवृश्चिर्ममो विदेवृश्चिर्ममा विदेविष्टं नाम् यज्ञियं तेन त्वा वृश्चिर्ममा अर्थं त्वा वृश्चिर्ममा विदेविष्टं नाम् यज्ञियं तेन त्वा वृश्चिर्ममा अर्थं त्वा वृश्चिर्ममा विदेविष्टं नाम् यज्ञियं तेन त्वा वृश्चिर्ममा अर्थं विदेवृश्चिर्ममा विदेविष्टं नाम् यज्ञियं तेन त्वा वृश्चिर्ममा विदेविष्टं नाम् यज्ञियं तेन त्वा वृश्चिर्ममा विदेविष्टं नाम् यज्ञियं तेन त्वा वृश्चिर्ममा अर्थं विदेविष्टं नाम् यज्ञियं तेन त्वा वृश्चिर्ममा विदेविष्टं नाम् यज्ञियं विदेविष्टं नाम् यज्ञियं विदेविष्टं नाम् यज्ञियं विदेविष्टं नाम् यज्ञियं विदेविष्टं नाम् योज्ञेष्टं नाम्येष्टं नाम्येष्टं नाम्येष्टं ना

(१७४) तुम (मे ततायनी असि) मेरी उष्णता बढानेवाली हो । (मे वित्तायनी असि) मेरे लिए तुम धन देनेवाली हो । तुम (मा नायितात् अवतात्) याचना करनेकी अवस्थासे मेरी रक्षा करो, मैं तुमको (नमः नाम अग्निः वदेम) आकाश नाम अग्नि समझता है । हे (अङ्गिरः अग्ने) अंगोमें रहनेवाले अग्ने ! तुम (आयुना नाम्ना एहि) आयु नामसे इस स्थानमें आओ (यः अम्याम् पृथिव्याम् ते यत् यङ्गियम् अनाधृष्टम् तेन त्वा आदधे) जो तुम इस पृथ्वीमें रहते है इस कारणसे तुम्हारा जो रूप यज्ञके योग्य, तिरस्कार रहित है उस रूपसेही तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूं, तुमको में (नमः नाम अग्निः वदेम) नभनाम अग्नि कहता हूं । हे (अङ्गिरः नाम अग्ने द्वितीयस्यां पृथिव्याम् ते यत् यङ्गियम् अनाधृष्टं तेन त्वा दधे) अङ्गिरस नामवाले अग्नि ! जिस कारण तुम दूसरी पृथ्वी अर्थात् अंतरिक्षमें हो इस कारण तुम्हारा जो रूप यज्ञके योग्य और नष्ट न होनेवाला है उस रूपसे तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूं । हे अग्नि ! हे अग्नि ! (यः तृतीयस्याम् पृथिव्याम् असि यत् ते यङ्गियम् अनाधृष्टम् तेन त्वा आदधे) जिस कारण तुम तीसरी पृथ्वीमें स्थित हो इस कारण तुम्हारा जो रूप यज्ञके योग्य और नष्ट न होनेवाला उस रूपसे तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूं । हे मृत्तिके ! (देववीतये त्वा अनु) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त तेरा स्वीकार करता हूं । १।।।

करो । निकृष्ट अवस्थामें मैं न पहुंचूं ऐसा कर ।

नभः नाम अग्निः वदेम- आकाशमें उत्पन्न हुआ अग्नि तू है ऐसा मैं मानता हूं।

अंगिरः अग्ने- प्रत्येक अंगमें रहनेवाला अग्नि है । अग्नि प्रत्येक अंगमें रहता है और अपनी उष्णतासे वहांका कार्य करता है ।

आयुना नाम्ना एहि – आयु नामसे यहां आ । शरीरमें जो उष्णता रहती है तब तक आयु होती है । शरीर ठंडा हुआ तो मृत्यु होती है । योग्य प्रमाणमें शरीरमें उष्णता रहे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए शरीरमें उष्णता न् बढे और न घटे ऐसा करना चाहिए ।

अस्यां पृथिव्यां यत् ते यक्किय अनाधृष्टं तेन त्वा आ दधे - इस पृथिवीमें जो पूज्य और आदरणीय है उस तेरे रूपसे मैं तुझे स्वीकारता हूं। पृथिवीपर जो अग्निका उत्तम रूप है उसको लेकर मैं अपने कार्य करता हूं।

नभः नाम अग्निः बदेम- आकाशमें सूर्यरूप जो अग्नि है उसका मैं आदर करता हूं। क्योंकि वही सबका अस्तित्व रखता है।

अंगिरा नाम अग्रे ! द्वितीयस्यां पृथिय्यां ते यत् यक्तियं

नाम यज्ञियं अनाषृष्टं तेन त्वा दथे – हे अंगोंमें रहनेवाले अग्ने! अंतरिक्षमें जो तेरा पवित्र शरीर है उसका मै स्वीकार करता हूं। अंतरिक्षमें जो तेरा पवित्र शरीर है उसका में स्वीकार करता हूं अंतरिक्षमें विद्युत रूपी अग्नि है उसका उपयोग करना चाहिए। इस विद्युत्का मनुष्यको बहुत उपयोग है।

यः तृतीयस्यां पृथिव्यां असि, यत् ते यज्ञियं अनाषृष्टं तेन त्वा आददे- जो पृथिवीमे ऊपरके तीसरे स्थानमें तेज है उसको मैं लेकर उपयोग करता हूं।

देववीतये त्वा अनु - देवताओंकी प्रीति संपादन करनेके लिये तेरा मैं स्वीकार करता हूं। विद्युत् शक्ति लेकर सब देवोंको अनुकूल बनानेके कार्योमें उसको लगाना चाहिए।

अग्नि पृथिवीपर, अंतरिक्षमें और स्वर्ग अर्थात् तृतीय लोकमें तीन रूपोंमें रहता है । पृथिवीपर आगके रूपमें अंतरिक्षमें विद्युत्रूपमें और आकाशमें सूर्यरूपमें अग्नि रहता है। ये अग्निके तीनों रूप मनुष्यके अत्यंत उपयोगी है । मनुष्य इनका अपने अध्युदयके कार्योको करनेके लिये उपयोग करे ।।९।।

सिंही सपत्नसाही असि- तू सिंहीनीके समान शत्रूका पराभव करनेवाली हो । शत्रुका पराभव करनेका सामर्थ्य प्राप्त <u>सि≾ह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्वं सि≾ह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुन्धस्वं</u> सि<u>≾ह्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः शुम्भस्वे ॥१०॥</u>

इन्द्रधोषस्त्वा वर्सुभिः पुरस्तात्पानुं प्रचेतास्त्वा रुद्दैः पृश्चात्पानुं मनीजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पानुं विश्वकंमी त्वाऽऽदित्यैर्रत्तरः पार्त्वि दमहं तप्तं वार्बिहर्धा यज्ञान्निः सृजामि ॥११॥ सिद्धासि स्वाहां सिद्धासि स्वाहां सिद्धासि स्वाहां क्षत्रविद्धाः स्वाहां सिद्धासि स्वाहां क्षत्रविद्धाः स्वाहां सिद्धासि सुप्रजावनी रायस्पोपविद्धाः स्वाहां सिद्धाः स्वाहां स्वाहां सिद्धाः स्वाहां स्व

(१७६) (इन्द्रघोषः वसुभिः त्वा पुरस्तात् पातु) इन्द्र नामसे विख्यात देवता आठों वसुओंके साथ तेरी पूर्व दिशा की ओरसे रक्षा करे । (प्रचेताः रुद्रैः पश्चात् त्वा पातु) वरुण देवता एकादश रुद्रोंके साथ पश्चिम दिशा की ओरसे तुम्हारी रक्षा करे । (मनोजवाः पितृभिः दक्षिणतः त्वा पातु) मनके समान वेगवाला पितरोंके साथ दक्षिण की ओर से तुम्हारी रक्षा करे । (विश्वकर्मा आदित्यैः उत्तरतः त्वा पातु) विश्वकर्मा बारह आदित्योंके साथ उत्तर की ओर से तुम्हारी रक्षा करे । (अहं तमम् इदं वाः यज्ञात् बहिंघाः निः सृजािम) मैं, इस तम्न जलको यज्ञवेदोसे बाहर की ओर फेंकता हूं ।।११।।

(१७७) विक्रममें असुरोंका नाश करनेवाली तुम (सिंही असि, स्वाहा) सिंही रूप हो, तुम्हारे लिये यह हवि देते हैं, तुम (आदित्यविनः सिंही असि स्वाहा) आदित्योंपर प्रीति करनेवाली सिंही रूपा हो तुम्हारे निमित्त हवि देते हैं, उसका ग्रहण करो । तुम (ब्रह्मविनः सिंही असि स्वाहा) ज्ञानको जाननेवालेक प्रीती जनक, पराक्रममें सिंहीरूप हो, यह आहुति तुम्हारे लिये दी जाती है । तुम (सुप्रजाविनः रायस्पोविनः सिंही असि स्वाहा) अच्छी प्रजा, घन और पृष्टिकी देनेवाली पराक्रममें सिंही रूपा हो, यह आहुति तुम्हारे निमित्त दी जाती है इसको स्वीकार करो । तुम विक्रममें (सिंही असि, यजमानाय देवान् आवह, स्वाहा) सिंहीरूप हो, यजमानके उपकारके निमित्त देवताओंको यहां लाओ, यह आहुति तुमको दी जाती है ग्रहण करो । (भूतेम्यः त्वा) जरायुजादि सब प्रकारके प्राणियोंकी प्रीतिके निमित्त तुमको वेदीके उपर ग्रहण करता हूं तुम जरायुजादिके भाग हो । १९२।।

करना चाहिए।

देवेभ्यः कल्पस्व- देवोंका हित कर । जो श्रेष्ठ आचारवाले हैं उनको लाभ पहुंचा ।

देवेभ्यः शुंष्यस्व – शुद्ध रहकर तू सञ्जनोंका हित कर। देवेभ्यः शुभस्व – देवोंका हित करनेके लिये शुद्ध होकर कार्य कर । शुची होकर कार्य करने चाहिए ।

देवताओंके समान शुद्ध रहना चाहिए । इससे सब प्रकारका

बल बढता रहता है और कल्याण होता है ।।१०।।

इन्द्रघोषः वसुभिः त्वा पुरस्तात् पातु - इन्द्र तुम्हारा आठ वसुओंकी सहायतासे संरक्षण करें । वसु आठ होते हैं । वे सबका संरक्षण करें ।

आदित्यवनिः - सूर्य सबका संरक्षण करता है। ब्रह्मवनिः - ज्ञान सबका संरक्षण करता है। सुप्रजावनिः - उत्तम प्रजा सबका संरक्षण करती है। ध्रुवोऽसि पृथिवीं हंथहं ध्रुवक्षिदंस्यन्तरिक्षं हथहाँ च्युतक्षिदंसि दिवै हथहाँ ग्रेः पुरीवमसि ॥१३॥

युक्तते मने जत युक्तते धियो विप्रा विषस्य बृहतो विपश्चितः । वि होत्रा द्वे वयुनाविदेक इन्मही वेवस्य सवितः परिंदुतिः स्वाही ॥१४॥

इदं विष्णुर्वि चंक्रमे क्रेधा नि दंधे प्रम् । समूंडमस्य पार्थसुरे स्वाहाँ ॥१५॥

(१७८) हे मध्यम परिधि ! तुम (धुवः असि, पृथिवीं दृँह) स्थिर हो, इस स्थलकी पृथ्वीको दृढ करो, हे दक्षिण परिधि ! तुम (धुविसत् असि अंतरिक्षम् दृँह) स्थिर यज्ञमें निवास करती हो अंतरिक्ष को दृढ करो । हे उत्तरपरिधि ! तुम (अध्युतिक्षत् असि दिवम् दृँह) विनाश रहित यज्ञमें निवास करती हो द्युलोक को दृढ करो । हे सम्भार ! तुम (अग्रे: पुरीषम् असि) अग्रिके पूरक हो ।।१३।।

(१७९) (बृहतः विपश्चितः विप्रस्य) वडे ज्ञानसे महत्त्वको प्राप्त हुए ज्ञानीको देखकर (विप्राः होत्राः मनः युञ्जते) सद्ये ज्ञानी लोग अपने मनको एकाग्र करके योगमें लगाते हैं। (उत धियः युञ्जते) और बुद्धियोंको भी धर्म कार्यमें युक्त करते हैं। (वयुनावित् एकः इत् विदधे) सत्कर्म करनेकी मनोवृत्तिको जाननेवाले उस एक ज्ञानीनेही सद्ये सामर्थ्यको जाना है, जिस कारण उनके द्वारा की हुई (सवितुः देवस्य परिष्टुतिः मही स्वाहा) प्रेरक अंतर्यामी परमात्मा देवकी स्तुति महान है, उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति देते हैं। 1981।

(१८०) (विष्णुः इदं विचक्रमे) सर्वय्यापी परमात्माने इस जगतको धारण किया है । और वही (त्रेषा पदम् निदधे) प्रथम भूमि दूसरे अंतरिक्ष और तीसरे द्युलोकमें तीन पदोंको स्थापन करता है, अर्थात् सर्वत्र व्याप्त है । इस विष्णुके (पांसुरे समृद्यम् स्वाहा) पदमें सम्यक् प्रकार विश्व अंतर्भूत है, उस परमात्मा देवके निमित्त हविर्दान करते हैं ।।१५।।

यजमानाय देवान् आवह- यजमानके हित करनेके लिये देवताओंको यजमानके पास ले आ ।

भूतेभ्यः त्वा - भूतमात्रके कल्याणके लिये तुम्हे मैं बुलाता हूं । भूतमात्रका कल्याण करनेका ध्येय मनमें रखना चाहिए । ।।१२।।

पृथिवीं दृंह- पृथिवीको स्थिर करो । है। अंतरिक्षं दृंह - अंतरिक्षको स्थिर करो । दिवं दृंह - द्युलोक को स्थिर करो ।

सर्वत्र चंचलता न हो, सब सुस्थिर रहें । यही इच्छा करनी चाहिए । ।।१३।।

बृहतः विपश्चितः विप्रस्य विप्राः होत्राः मनः युञ्जते – बडे ज्ञानी ब्राह्मणकी उच्च अवस्था देखकर अन्य ज्ञानी ब्राह्मण हवन करते हुए अपने मनको एकाग्र करनेके कार्यमें लगाते हैं।

विप्राः मनः युञ्जते - ज्ञानी अपने मनको एकाग्र करनेमें लगाते है ।

विप्राः धियः युञ्जते- ज्ञानी अपनी बुद्धिको एकाग्र करनेमें

लगाते हैं।

युञ्जते – योगसाधन करते हैं । युज्–योगसाधन करना। ययुनावित् एक इत् विदधे– सत्कर्म करनेवाला अकेला विद्वान् योग्य मार्गको जानता है और उसपर चलता है ।

सवितुः देवस्य परिष्ठुतिः मही- सर्व जगत्को उत्पन्न करनेवाले परमेश्वरकी स्तुती करना बडे महत्त्वको प्राप्त करनेका उत्तम साधन है।

सविता- (सर्वस्य प्रसविता) सब जगत्को उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर सविता कहलाता है ॥१४॥

विष्णु इदं विचक्रमे- परमेश्वरने यह सब क्रमपूर्वक निर्माण किया है।

पदं त्रेधा निदधे - अपने पांवको तीन स्थानोंमें उसने रखा है। तीनों स्थानोंमें वह ईश्वर व्यापक है।

पांसुरे समूद्धम् - उसके पदमें सब समाया है । स्वाहा - (सु +आह) - यह सत्य औ उत्तम कथन है । इरावती धेनुमती हि मृतथ् स्र्यवसिनी मनेवे दशस्या । व्यस्कम्ना रोदंसी विष्णवेते वाधर्थं पृथिवीम्मिती म्यूखैः स्वाहीं ॥१६॥

देव भुतौ देवेष्या घोपतं पाची प्रतमध्यारं कुल्पर्यन्ती ऊर्ध्व युज्ञं नयतं मा जिह्नरतम् । स्वं गोष्ठमा वदतं देवी दुर्ये आयुर्मा निवीदिष्टं पूजां मा निवीदिष्टं मत्रं रमेथां वर्षम् पृथिव्याः ॥१७॥

विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवीचं यः पार्थिवानि विम्रमे रजार्थसं । यो अस्क्रमायुदुत्तर्थं सुधस्यं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वौ ॥ १८ ॥

(१८१) हे (रोदसी) द्यावापृथिवी ! तुम सबके कल्याणार्थ (इरावती श्रेनुमती सूयवसिनी मनवे दशस्या भूतम्) अन्नसे युक्त, बहुत धेनुओंसे युक्त, बहुत उत्कृष्ट खाद्यपदार्थ देनेवाली, और मानवोंको हितके साधनोंकी देनेवाली हो । हे (विष्णो) सर्वव्यापी परमात्मन् ! तुमने (एते व्यस्कश्नाः) इन द्यावा पृथ्वीको विभक्त करके रखा है । (पृथ्वीम् मयूखैः अमितः दाधर्थ) और पृथ्वीको अपने आकर्षक किरणोंसे, सब ओर अच्छी प्रकार धारण करते हो (स्वाहा) अतः तुम्हारे लिये आहुती प्रदान करते हैं । १६।।

(१८२) तुम (देवशुतौ देवेषु अधोषतम्) देव सभामें प्रसिद्ध विद्वानोंमें कही । (अध्वरं कल्पयन्ती प्राची प्रेतम्) इस यज्ञकर्मको समर्थन करते हुये पूर्वमुख जाओ, (यज्ञम् ऊर्ध्वम् नयतम्) यज्ञको उद्य बनाओ (मा जिज्ञरतम्) अधःपतित न करो (देवी दुर्ये स्वं गोष्ठम् आवदतम्) देवस्थानमें रहनेवाले अपनी गोशालामें निवास करें यजमानकी जबतक (आयुः मा निर्वादिष्टम्) आयु है, तबतक उनके धन आदिसे रहित होनेको मत उद्यारण करो । (प्रजाम् मा निर्वादिष्टम्) यजमानके पुत्रादिको बुरे वाक्य मत कहो । (पृथिद्याः अत्र वर्ध्मन् रमेथाम्) पृथ्वीके यहां रमणीय सुखसेवन युक्त प्रदेशमें आनंदसे वास करो । (१०।।

(१८३) (विष्णोः नुकम् वीर्याणि प्रवोचम्) सर्वव्यारी परमात्माके किन किन कर्मोको मैं वर्णन कर्ल । (यः पार्थिवानि रजांसि विममे) जिसने अपने सामर्थ्यसे पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोकादिस्थानोंका निर्माण किया है । तथा (यः त्रेधा विचक्रमाणः) जो तीनों लोकोंमें विक्रम करता (उरुगायः) बहुत प्रशंसित होकर (उतरं सद्यस्थं अस्कभायत्) उद्यतम स्थानको शोभायमान करता है । १९८।।

पृथिवी, अंतरिक्ष और द्युलोक ये तीन स्थान हैं जिनमें परमेश्वरने अपना पांव रखा है, अर्थात् वह ईश्वर इन तीनों लोकोंमें पूर्णतया व्याप्त है ।।१५।।

रोदसी ! इरावती धेनुमती सूयवसिनी मनवे दशस्या भूतम् – हे द्यु और पृथिवी ! तुम अन्न देवेवाली, गौवोंवाली, खाद्यपदार्थोंका दान करनेवाली और मानवोंका हित करनेवाली हो ।अन्न, गौवें तथा खाद्य पदार्थ विपुल होने चाहिए । मनुष्य इनकी उत्तम प्रमाणमें उत्पत्ति करे और उनका अपने हितके लिये उपयोग करे ।

विष्णो ! एते व्यस्कभ्नाः – हे परमेश्वर ! तूने पृथिवी और द्युलोकको पृथक् करके रखा है । पृथिवी मयुखैः अभितः दाघर्थ- पृथिवीको अपने आकर्ष शक्तियोंसे- किरणकी शक्तियोंसे घारण करके रखा है ।।१६।।

देवेषु आघोषतम् - ज्ञानियोंकी सभामें इस बातकी घोषणा करो ।

अध्वरं कल्पयन्ती प्राची प्रेतं - हिंसारहित कर्म करते हुए पूर्व दिशासे आगे बढो । जिस दिशासे उदय हो, उस दिशासे आगे बढो ।

यझं उर्घ्व नयतं – यझको उद्य भावसे करो । कर्मको श्रेष्ठतर बनाओ ।

मा जिह्नरतं- पीछे न हटो । हीन कर्म न करो । विनाशक

विषो वा विष्ण उत वा पृथिष्या महो वा विष्ण उरोर्न्तरिक्षात्।
उमा हि हस्ता वसूना पूणस्वा प्र येच्छ दक्षिणादोत सद्यो दिष्णवे त्वां।। १९।।
प्र तद्विष्णुं स्तवते वीर्येण मुगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः।
यस्योरुषुं त्रिषु विक्रमंणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वां।। २०॥
विष्णो र्राटमसिं विष्णोः श्रष्त्रं स्थां विष्णोः स्यूरंसिं विष्णोधुंनोऽसिं।
वैष्णवमंसि विष्णवे त्वां॥ २१॥

(१८४) हे (विष्णो) सर्वय्यापी परमेश्वर ! तुम कृपा करके हम लोगोंको (दिवः वसुना आपृणस्व) इस महामण्डल द्युलोकसे द्रय्यके साथ सुखोंसे पूर्ण कीजिये । और (पृथिय्याः उत वा महः उत उरोः अन्तरिक्षात् हि) भूमिसे उत्पन्न हुवे पदार्थ अथवा यहान् विस्तीर्ण अंतरिक्षसे द्रय्यके साथ सुखोंसे निश्चय करेक पूर्ण कीजिए । हे (विष्णो) सबमें प्रविष्ट ईश्वर ! तुम (दिक्षणात् उत् सय्यात्) दिक्षण और वाम पार्श्वसे सुखोंको दीजिए उस (त्वा विष्णवे) तुझ य्यापक ईश्वरको यज्ञके द्वारा सुपूजित करते हैं । १९१।

(१८५) (गिरिष्ठाः कुचरः भीमः मृगो न) पर्वतमें स्थित, कुत्सित आचार करनेवाले भयंकर सिंहके समान (विष्णुः वीर्येण स्तवते) सर्वव्यापी परमात्मा उसके पराक्रमके कारण स्तुतिको योग्य होता है । (यस्य ऊरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वा अधिक्षियन्ति) जिस व्यापक परमात्माके महान् तीन स्थानोंमें सम्पूर्ण प्राणि निवास करते हैं ॥२०॥

(१८६) (विष्णोः एराटम् असि) व्यापक परमात्माका प्रकाश कैल रहा है । (विष्णोः ध्रुवा असि) विष्णुके द्वारा यह विश्व स्थिर रहा है, तथा (विष्णोः स्यूः असि) ईश्वरसे यह जगत् विस्तृत हुआ है । यह सब जगत् (वैष्णवम् असि) परमात्मासे व्याप्त है । (विष्णोः श्नप्त्रे स्थः) सर्व व्यापक ईश्वरके द्वारा जड और चेतन यह दो प्रकारका जगत् हुआ है। उस जगत्के उत्पन्न करनेवाले (त्वा, विष्णवे) तुझ व्यापक परमात्माके लिये यह अनुष्ठान करते हैं ।।२१।।

कर्म न करो ।

देवीदुर्ये स्वं गोष्ठं आवदतं - उत्तम स्थानमें अपनी गोशाला रखो।

आयुः मा निर्वादिष्टम्- आयुष्यका नाश हो ऐसा कार्य न करो ।

प्रजां मा निर्वादिष्टम् - पजाका नाश हो ऐसे कार्य न करो। पृथिव्याः अत्र वर्ष्मन् रमेयाम् - पृथिवीपर जहां सुखसे रह सकते हैं वहां रहो ।।१७०

विष्णोः वीर्याणि प्रवोचं - सर्व व्यापक परमात्माके पराक्रमोंका मैं वर्णन करता हूं।

यः पार्थिवानि रजांसि विममे- जिसने पृथिवीके रजः कर्णोका निर्माण करके धारण किया है ।

यः त्रेधा विचक्रमाणः - जो तीनों स्थानोंमें विक्रम करता है। इसका प्रमाण यह विश्वसृष्टी है जो पृथिवी, अंतरिक्ष और आकाशमें विश्क्त है। उरुंगाय:- वह ईश्वर बहूत प्रकारोंसे प्रशंसनीय है । वह स्तुति करने योग्य है ।

उत्तरं सधस्थं व्यस्कभ्नात्- जो सबसे ऊपरके स्थानमें आनंदसे रहकर अपने कार्य करता है ।।१८।।

हे विष्णो ! दिवः वसुना आपुणस्व- हे विष्णो ! दिव्य धनसे हमें भरपूर भर दे ।

पृथिव्याः उरोः अंतरिक्षात् हि आपृणस्व- पृथिवीसे तथा इस विशाल अंतरिक्षसे हमें भरपूर घनसे भर दे। परिपूर्ण कर

हे विष्णो ! त्वा विष्णवे हिक्कणात् उत सव्यात् - हे व्यापक ईश्वर ! तेरी अर्थात् व्यापक ईश्वरकी दक्षिण अथवा उत्तर भागसे में प्रार्थना करता हूं। तू सर्वत्र व्यापक है अतः तू सब स्थानोंसे मेरा कल्याण कर 119811

विष्णुः वीर्येण स्तवते - परमात्मा उसके पराक्रमके कारण स्तुति करने योग्य होता है । जो पराक्रम करता है उसकी स्तुति होती है । वेषस्य त्वा सिवतुः प्रसिव्धेऽश्विनीर्बाहुम्यां पूष्णो हस्ताम्याम् । आ द्वे नार्यसी व्यह्नाह्यं रक्षसां ग्रीवा अपि क्रन्तामि । बृहन्नीसे बृहद्रवा बृहतीमिन्द्रीय वार्चं वर्द् ॥२२॥

र्धोहणं वलगृहनं वैष्णवी'—मिद्महं तं वेलग्रातिसामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो निचलानेद्महं तं वेलग्रातिसामि यं में समानो यगसेमानो निचलानेदमहं तं वेलग्रातिसामि यं में समानो यगसेमानो निचलानेदमहं तं वेलग्रातिसामि यं में सर्वन्धु-र्यमसेबन्धुनिचलानेदमहं तं वेलग्रातिसामि यं में सजातो यमसंजातो निचलानोत्कृत्यां किसामि ॥२३॥

(१८७) (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुम्याम् पूष्णाः हस्ताम्याम् आददे) सविता देवकी प्रसन्नताके लिये अश्विनीकुमारोंकी दोनों भुजाओंसे तथा पूषा देवताके दोनों हाथोंसे तुमको ग्रहण करता हूं । तुम (नारी असि) हमारी सहायता करनेवाली हो । में जो (इदं) इस कार्यको करता हूं इसके द्वारा (अहं रक्षसाम् ग्रीवा अपि कृन्तामि) मैं राक्षसोंकी गर्दन छेदन करता हूं । तुम (बृहत् बृहद्रवाः असि) महान् और बडा शब्द करनेवाले हो । (इन्द्राय बृहतीम् वाचम् वद) इन्द्र देवताके लिये इस प्रकार बडे जोरसे स्तुतिका उद्यारण करो ।।२२।।

(१८८) है ज्ञानी मनुष्य ! जैसे (अहम् बलगहनम् रक्षोहणम् वैष्णवी यं बलगम् उत्किरामि) मैं बलोंसे शिक्तमान् हुए और राक्षसों का नाश करनेवाले कर्म करता हूं तथा व्यापक ईश्वर की प्रीतिक लिये जिस प्रकार बलको प्राप्त करनेवाले इस कर्मको करता हूँ (तम्) उस कार्य को वैसे ही तू भी (इदं) इसी कार्यको कर । जैसे (मे निष्टयः अमात्यः यम् इदम् निचखान तम्) मेरा कर्ममें कुशल सहायक विद्वान् मनुष्य जिस कर्मको निःसंदेह करता है वैसे उसको तेरा भी भृत्वा करे । जैसे (अहम् यम् बलगम इदम् उक्तिरामि तम्) मै जिस बल प्राप्त करनेवाले कर्मको अच्छे प्रकार सम्पादन करता हूं वैसे उस कर्म को तू भी कर । जैसे (मे समानः असमानः यम् निष्ठखान) मेरा सदृश वा अशदृश मनुष्य जिस कर्मको करता है वैसे तू भी कर जैसे (अहम् यम् बलगम् इदम् उत्किरामि तम्) मैं जिस आत्मबद्ध प्राप्त करनेवाले इस कर्मको सम्पन्न करता हूँ वैसे उसको तू भी कर । जैसा (मे सबन्धुः असबंधु यम् निचखान) मेरा मित्र वा अमित्र जिस कर्मको करता है वैसे उस कर्मको तेरा मित्र भी करे । जैसे (अहम् यम् बलगम् इदम् उत्किरामि तम्) मैं जिस बल प्राप्त करनेवाले इस कर्मको तेरा मित्र भी करे । जैसे (अहम् यम् बलगम् इदम् उत्किरामि तम्) मैं जिस बल प्राप्त करनेवाले इस कर्मको सम्पादन करता हूं वैसे उसको तू भीकर । जैसे (मे सजातः असजातः यम् कृत्याम् निचखान) मेरा साथी वा अलग उत्पन्न हुआ मनुष्य जिस कर्म को निःसन्देह करता है वैसे तेरे मित्र इस को निःसन्देह करें। जैसे मैं सब कर्मोको (उत्किरामि) सम्पादन करता हूं वैसे तू भी कर ।।२३।।

यस्य ऊरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वा अधिक्षियन्ति – जिस परमात्माके तीन स्थानोंमें संपूर्ण विश्व रहता है। वह सर्वाधार है ॥२०॥

विष्णोः रराटं असि- परमात्माका प्रकाश फैल रहा है। विष्णोः ध्रुवा असि- परमात्माके कारण यह स्थिर है। विष्णोः स्यूः असि- परमात्मासे यह जगत् विस्तारित हुआ है।।२१।।

सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां, पूष्णोः हस्ताभ्यां आददे - सब विश्वके उत्पन्न करनेवाले देवकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये मैं अश्विनौ और पूषाके हाथोंसे इस पदार्थको ग्रहण करता हूं ।

अश्विनौके हाथ वैद्योंके हाथ हैं। वे सुयोग्य पदार्थका ही ग्रहण करते हैं। पूषा पोषक देव है। उसके हाथ पोषणके कार्यमें लगे रहते है।

उत्तम वैद्योंके तथा पोषण कर्ताके हाथ जिसका ग्रहण करते हैं वह उत्तम ही पदार्थ होना चाहिए। वैद्यकीय परीक्षा तथा पोषण करनेवालेकी पोषण शक्ति इनसे युक्त पदार्थ, इनसे परीक्षित पदार्थ स्वीकृत करने चाहिए। स्वराडीस सपरनही संञ्चरार्डस्यभिमातिहों जेन्नरार्डीस रक्षोहौं संवरार्डस्यमिञ्चहाँ ॥२४॥
रक्षोहणों वो वलगृहनः प्रोक्षामि वैष्णुवान् रक्षोहणों वो वलगृहनोऽवनयामि वैष्णुवान्
रक्षोहणी वो वलगृहनोऽर्वस्तृणामि वैष्णुवान् रक्षोहणी वां वलगृहना उप द्धामि वैष्णुवी रक्षोहणी वां वलगृहनो पर्यूहामि वैष्णुवी विष्णुवर्मिस वैष्णुवा स्था ॥२५॥

(१८९) हे मनुष्य ! जिस कारण तू (स्वराट् असि, सपत्नहा) प्रकाशमान हुआ है और शत्रुओंको हनन करनेवाला हुआ है । जिस कारण तू (सत्रराट् असि अभिमातिहा) यज्ञमें कार्यकर्ता हुआ है और अभिमानी पुरुषोंको मारनेवाला होता है । जिससे तू (जनराट् असि, रक्षोहा) धार्मिक विद्वानोंमें प्रकाशित है, इससे दुष्ट राक्षसोंको वध करनेवाला होता है । तथा जिस कराण तू (सर्वराट् असि, अमित्रहा) सबमें प्रकाशित है इससे अमित्ररूप शत्रुओंको दण्ड देता है । १४।।

(१९०) तुम (रक्षोहणः वैष्णवान् वः प्रोक्षामि) दुष्टोंका नाश करनेवाले हो, और सर्वव्यापक परमेश्वरके उपासक हो, अतः तुमको में शुद्ध करता हूं । तुम (रक्षोहणः वलगहनः वैष्णवान् वः अवनयामि) दुष्टोंको मारनेवाले हो । वैसे शत्रुसेनाका नाश करनेवाला में यलवान् बनकर ईश्वरके भक्तों-तुमको ऊपर उठाकर दुष्टोंको दूर करता हूं ! जैसे (वलगहनः रक्षोहणः वैष्णवान् वः अव स्तृणामि) में बलवान् बनकर दुष्टोंका नाश करता हूं, शत्रुओंको मारने और सर्व व्यापक ईश्वरकी भिक्त करनेवाले तुमको सुखसे युक्त करता हूं । जैसे तुम (रक्षोहणौ वलगहनौ वाम् उपद्यामि) राक्षसोंके मारने और बलोंको बढानेवाले विद्वान्को धारण करते हो वैसे मैं भी धारण करता हूं । जैसे (रक्षोहणौ वलगहनौ वाम् वैष्णवम् पर्यूहामि) राक्षसोंके मारनेवालोंको विलोडनेवाले प्रजा और सभाध्यक्ष तुम दोनों सब विद्याओंमें व्यापक विद्वानोंकी क्रिया वा जो विष्णु संबंधी ज्ञान है उन सबोंको तर्कसे जानते हैं वैसे मैं भी तर्कसे अच्छे प्रकार जानूं । और जैसे तुम सब लोग (वैष्णवाः स्थ) सर्वत्र व्यापक परमात्माकी उपासना करनेवाले हैं, वैसे मैं भी होऊं ।।२५।।

राष्ट्रमें वे पदार्थ आने योग्य हैं कि जिनको उत्तम वैद्य और पोषण प्रवीण पसंद करें ।

नारी असि 'न+अरि: असि' - जो शत्रु सदृश न हो वह राष्ट्रमें आने योग्य है। नारी-स्त्री, न+अरिः - जो शत्रु समान न हो

अहं रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि- मैं राक्षसोंका गला काटता हूं। जो राक्षस होंगे उनको सुरक्षित रखना नहीं चाहिए।

बृहद्रवा असि - बडे आवाजसे व्याख्यास देना योग्य है । सबको सुनाई दे ऐसी आवाज हो ।

बृहर्ती वाचं मद- बडे आवाजसे बोल । सबको सुनाई दे ऐसा भाषण करना योग्य है ॥२२॥

अहं वलगहनं रक्षोहणं वैष्णवीं यं उत्किरामि- मैं बलसे सामर्थ्यवान बनी, राक्षसोंका नाश करनेवाली, जिस सर्व व्यापक ईश्वरीय शक्तिको बढ़ाता हूं, उस प्रकार सब लोग अपने सामर्थ्यका संवर्धन करें।

मे निष्ठयः अमात्यः इदं निषखान- मेरा निष्ठावान् सहाम्यक इस शक्तिको बढाता है, उस प्रकार सब अपनी शक्तिको बढावें ।

मे समानः असमानः यं निचखान - मेरे समान अथवा असमान मनुष्य जिस शक्तिको बढाता है वैसा शक्तिका विकास सब करें।

मे सबंधुः असबंधुः यं निचखान- मेरा भाई अथवा संबंधी जैसा शक्ति बढाता है, वैसा सब अपनी शक्ति बढावें।

मे सजातः असजातः यं कृत्यं निचखान- मेरा सजातीय अथवा विजातीय जिस कर्तृत्वशक्तिको बढाता है वैसी अपनी शक्ति सब बढावें !

सबको उचित है कि ये अपना हर प्रकारका सामर्थ्य बढाते रहें । अपने सामर्थ्यको कम करनेका कोई यत्न न करे । उस सामर्थ्यका उपयोग उत्तमसे उत्तम कार्योमें ही करना चाहिए, जिससे सबका भला होता रहे, सबकी उन्नति होती रहे ।।२३।।

सपत्नहा स्वराङ् असि – शत्रुका नाश करके अपना स्वराज्य चलानेवाला बनो ।

अभिमातिहा सत्रराइ असि - शत्रुका नाश करके अपने

देवस्यं त्वा सिवतः प्रसिव्धेऽश्विनीबाहुभ्यां पूष्णो हस्तांभ्याम् । आ देवे नार्थसी च्वमहर्थः रक्षसां ग्रीवा अपि क्वन्तामि । यवीऽसि यवयास्मद्द्वेषो यवयारांती — दिवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिन्ये त्वा अन्धेन्ताँ ह्योकाः पितृपर्दनाः पितृपर्दनमसि ॥२६॥

(१९९) (सिवतुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्याम् आददे) सबके उत्पन्न कर्ता देवकी प्रसन्नताके लिये अश्विनी कुमारोंको भुजाओंसे तथा पूषा देवताके दोनों हाथोंसे उत्तम कार्य करके तुमको मैं उन्नत करता हूं, तूम (नारी असि) हमारी उपकारिणी हो । मैं जो (इदं) इस शुभ कार्यको करता हूं इसके द्वारा (अहं रक्षसाम्प्रीवा अपि कृन्तामि) मैं राक्षसोंकी गर्दन काटना चाहता हूं । तुम (यवः असि) युवा हो इस कारणसे हमारे (द्वेषः) शत्रुकी (अस्मत् यवय) हमसे दूर करो तथा (अरातीः यवय) हमारे शत्रु समूहको हमसे दूर करो (दिवे त्वा) द्युलोकके हितके निमित्त तुझे शुद्ध करता हूं । (अंतिरक्षाय त्वा) अंतिरक्षके हितके निमित्त तुझको शुद्ध करता हूं । (पृथिव्ये त्वा) पृथ्वीके हित करनेके लिये तुझे शुद्ध करता हूं । (पितृषदनाः लोकाः शुन्ध-ताम्) जहां पितर निवास करते हैं वे लोक शुद्ध हो जायें । तुम (पितृषदनम् असि) पितृगणके आसन रूप बनो ।।२६।।

राज्यको उत्तम रीतिसे करनेवाला बनो ।

रक्षोहा जनराड् असि – दुष्टोंका नाश करनेवाला हो और जनताका उत्तम पालन करो ।

सर्वराड् असि अमित्रहा- संपूर्ण राष्ट्रका राज्य करो और दुष्टोंका नाश करो ।

(सपत्नहा) शत्रुका नाश कर्ता, (अभिमातिहा) दुष्टोंको दूर करनेवाला, (रक्षोहा) राक्षसोंका विनाशकर्ता राजा वते और वह (स्वराट्) स्वराज्यका शासक, (सत्रराट्) उत्तम कर्मोंको करनेवाला, (जनराट्) संपूर्ण जनताका पालन करनेवाला (सर्वराट्) सर्व राष्ट्र का उत्तम शासक बने ।

यहां उत्तम शासनकर्ताके शुभ गुण कहे हैं, शासक इन शुभगुणोंसे युक्त हों और प्रजाका उत्तम शासन करें ।।२४।।

रक्षोहणः वैष्णवान् वः प्रोक्षामि – राक्षसोंका नाश करनेवाले जो परमेश्वरके भक्त होंगे, उनको मैं शुद्ध करता हूं। राक्षसी स्वभाववाले विनष्ट हों, और परमेश्वरके उपासक आनंदसे रहें।

रक्षोहणः वलगहनः वैष्णवान् वः अवनयामि – राक्षसोंका नाश करनेवाले सामर्थ्यवान् परमेश्वरभक्त जो होंगे, उनको मै संघटित करता हूं । उनको मैं एकत्रित करके ऊपर उठाता हूं ।

रक्षोहणौ वलगहनौ वां उपद्यामि- राक्षसोंको मारनेवाले बलवान् वीर जो होंगे उनको मैं एकत्रित करके बढाता हूं।

रक्षौहणौ वलगहनौ वैष्णवी वां वैष्णवं पर्यूहामि-राक्षसोंको मारनेवाले बलवान् ईश्वरभक्त ऐसे तुमको मैं परमेश्वर भक्त करके जानता हूं और इस कारण तुमको उपर उठाता हूं। वैष्णवः स्थ-सर्वव्यापक ईश्वरके उपासक बनकर रहो।

'विष्णु' सर्वव्यापक परमेश्वरका नाम है। 'वेवेष्टि इति विष्णुः' जो सर्वत्र व्यापक रहता है वह 'विष्णु' है। इस विष्णुदेव- सर्व व्यापक ईश्वरके जो भक्त होते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं। ये भक्त आचरण और व्यवहारसे शुद्ध होते है, क्योंकि ये सर्वत्र ईश्वरको देखते हैं, और उस ईश्वरको सर्वत्र देखकर अपना व्यवहार करते हैं। इस कारण उनका व्यवहार शुद्ध होता है।।२५।।

सिंतुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुम्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा आददे – 'सिवता' सबका उत्पादन करनेवाला देव है । उसकी प्रसन्नताके लिये तुझे मैं स्वीकारता हूं । मेरे स्वीकारनेके लिये आगे हुए बाहू अश्विनी देवोंके सामर्थ्यसे युक्त हों और पूषाके हाथोंके समान बलवान हों । अश्विनौ देवोंके हाथोंमें विलक्षण शक्ति रहती है, वैसी शक्ति मेरे हाथों में हो और पूषाके हाथों जैसे मेरे हाथ पृष्ट हों ।

यहां बाहू और हाथ उत्तम पुष्ट और सामर्थ्यवान हों ऐसा कहा है । प्रत्येक मनुष्य अपने बाहु और हाथ ऐसे पुष्ट तथा शक्तिमान करनेका प्रयत्न करे ।

नारी असि - 'नारी' का अर्थ 'न+अरि' शत्रुरूप होना योग्य नहीं है। सहाय्यक होना योग्य है।

अहं रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि – मै राक्षसोंका गला काटता हूं अर्थात् दुष्टोंका नाश करता हूं । अपने समाजसे दुष्ट मनुष्योंको दूर करना चाहिए । उदिरां स्तमानान्तरिक्षं पूण् हथंहेस्य पूथिव्यां स्नुतानस्त्यां मार्कतो मिनोतु मित्रावर्रणौ भूवेण धर्मणौ । ब्रह्मवर्ति त्वा क्षञ्चवर्ति रायस्पोपवित पर्यूहामि । ब्रह्मं हथंह क्षञ्चं हुथंहायुर्हेथंह पुजां हथंहै ॥२७॥

धुवासि धुवोऽपं यर्जमा<u>नो</u>ऽस्मिञ्चापतेने पुजर्या पशुभिर्भूयाते । घृतेने द्यावापृथिवी पूर्वे<u>थां मिन्द्र</u>ेस्य छदिरेसि विश्वजनस्य <u>छा</u>याँ ॥२८॥

(१९२) (दिवम् उत्तमान) द्युलोकको ऊंचा करो (अंतिरक्षां पृण) अंतिरक्षको पूर्ण करो, और (पृथिव्यां दृंहस्व) पृथ्वीमें दृढता हो ऐसा करो । (द्युतानः मारुतः धुवेण धर्मणा त्वा मिनोतु) प्रकाशमान वायु देवता स्थिर धर्मसे तुमको संयुक्त करें । तथा (मित्रावरुणौ) मित्र-वरुण, तुम्हारी रक्षा करें । (ब्रह्मविन, क्षत्रविन रायस्पोपविन त्वा पर्यूहािम) ज्ञानसे युक्त, क्षात्रधर्मसे युक्त और वैश्यवर्णसे युक्त रहे; तुझको मैं सुदृढ करता हूं । (ब्रह्म दृंह) ज्ञानको बढाओ (क्षत्रं दृंह) क्षत्रियत्वको दृढ करो, (आयु: दृंह) आयुको बढाओ तथा (प्रजां दृंह) पुत्रादिको बलवान् करो ।।२७।।

(१९३) हे यजमानकी भार्या ! जिस प्रकार तू (प्रजया पशुभिः अस्मिन् आयतने ध्रुवा असि) अपनी संतानों और गाय आदि पशुओंके सिहत इस सत्कार करानेके योग्य यज्ञमें सुदृढ हैं, वैसे (अयम् यजमानः ध्रुवः धृतेन द्यावापृथिवी पूर्येथाम्) यह यज्ञ करनेवाला तेरा पित यजमान भी दृढ संकल्प है, तुम दोनों इस दृतयज्ञसे आकाश और भूमिको पिरपूर्ण करो । हे यज्ञ करनेवाली स्त्री ! तू (इन्द्रस्य छदिः असि) इन्द्रकी छायाके समान है, अतः तू और तेरा पित (विश्वजनस्य छाया भूयात्) संसारका सुख बढानेवाला छायारूप हो ।।२८।।

यवः असि, द्वेषः अस्मत् यवय- तूं जवान या बलवान् हो अतः शत्रुको हमसे दूर करो । शत्रु हमारे पास न रहे ऐसा कर ।

अरातीः यवय- दुष्टोंको हमसे दूर कर । अदानशील जो होता है वह समाजमें रहने योग्य नहीं होता । दानी मनुष्य समाजमें रहने योग्य होते हैं ।

दिवे, अन्तरिक्षाय पृथिव्ये त्वा 'शुंधामि' द्युलोक अंतरिक्ष और पृथिवीमें शान्ति रहे इस लिये तूं शुद्ध होकर व्यवहार कर । कदापि दुष्ट व्यवहार न कर ।

पितृषदनाः लोकाः शुन्ध्यन्ताम् – पिता आदि श्रेष्ठ लोक रहनेके स्थान शुद्ध सदाचारी लोकोंसे, निवाससे शुद्ध रहें । दुराचारी लोक वहां न रहें । दुष्टोंका उपद्रव किसीको न हो।

पितु-सदनं असिक्ंपिता आदि श्रेष्ठ लोक रहनेका स्थान तुम्हारे पास हो । तुम जहां रहते हो वह स्थान सुखदायक हो । कष्टदायक न हो ॥२६॥

दिवं उत्तमान- द्युलोकको उंचा देखो । द्युलोक जैसा उच्च स्थानमें है वैसा तुम उँचै स्थानमें रहो । अपना अधःपतन हो ऐसा कोई दुष्ट कृत्य न करो ।

अन्तरिक्षं पृण- अंतरिक्षके समान परिपूर्ण होओ ।

पृथिव्यां दृहंस्व- पृथिवीके समान सुदृढ हो जावो ।

चुतानः मरुतः धुवेण धर्मणा त्वा मिनोतु – तेजस्वी मरुत् अपने सुस्थिरतायुक्त रक्षणके कर्मसे तेरा संरक्षण करें। मरुत सैनिक हैं। सेना राष्ट्रका संरक्षण करती है। उस अपनी सेनासे तुम सुरिक्षत होकर अपने राष्ट्रमें बिराजो।

ब्रह्मवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि त्वा पर्यूहामि = ज्ञान, क्षात्रतेज और घनसे तुझे मैं सुरक्षित रखता हूं। ज्ञान, शौर्य और धन इन तीन साधनोंसे प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिए।

ब्रह्म दृंह- ज्ञानको अपने देशमें बढाओ ।

क्षत्रं दृंह - क्षात्रशक्तिको अपने देशमें बढाओ ।

आयुः दृंह- अपनी आयुको बढाओ ।

प्रजां दृंह- प्रजाकी वृद्धि करो ।

ज्ञान, शौर्य, आयु और प्रजाकी वृद्धि करनी चाहिए । यह राष्ट्रीय कर्तव्य है । राष्ट्रके लोक विचार करके अपने राष्ट्रमें इनकी वृद्धि करनेका सतत यत्न करें ।।२७।।

अस्मिने आयतने प्रजया पशुभिः धुवा असि – इस यज्ञ स्थानमें तुम प्रजा और पशुओंसे युक्त होकर सुस्थिर रहते हैं। प्रजा अर्थात् संतानोंसे मनुष्य स्थिर होता है। जिसको प्रजा परि त्वा गिर्वणो गिरं इमा भेवन्तु विश्वतः ।

कृद्धायमनु वृद्धयो जुष्टां भवन्तु जुर्द्धयेः ॥२९॥
इन्द्रंस्य स्यूर्सी नद्धंस्य धुवोऽसि । ऐन्द्रमिसँ वैश्ववृवमिसँ ॥३०॥
विमूर्रिस प्रवाहणो विद्वितस हन्यवाहनः । श्वाञ्चोऽसि पर्वतौ स्तुर्थोऽसि विश्ववेदाः ॥३१॥
द्विश्वारीस कृवि रङ्कारिरसि बम्भरि रवस्यूरसि दुवस्वौ उद्धुन्ध्यूरसि मार्जालीयः सम्राहिस कृशानुः परिषद्योऽसि पर्वमानो नभीऽसि वृतक्वा मृष्टोऽसि हन्यसूर्दर्न ऋतर्थामाऽसि स्वुर्योतिः ॥३२॥

(१९४) हे (गिर्वणः) स्तुतियोंसे स्तुति करने योग्य इन्द्र ! (इमाः विश्वतः गिरः त्वा परिभवन्तु) ये मेरी की हुई समस्त स्तुतियां तुम्हारेको सब प्रकारसे प्राप्त हों । और (वृद्धायुं अनु वृद्धयः जुष्टयः जुष्टाः भवन्तु) वृद्धोंके समान आचरण करनेवाले तुम्हारे पश्चात् अत्यंत बढती हुई, प्रीति करने योग्य प्यारी हों ।।२९।।

(१९५) तुम (इन्द्रस्य स्यूः असि) इन्द्रकी सीवन हो ! (इन्द्रस्य ध्रुवः असि) इन्द्र संबंधसे स्थिर हो । तुम (ऐन्द्रम् असि) इन्द्रके संबंधके कारण हो । तुम (वैश्वदेवम् असि) समस्त देवताओंके प्रतिनीधि हो ।।३०।।

(१९६) यह अग्नि (विभू: असि) व्यापक है, यह (प्रवाहणः विद्वः असि) प्रधान कार्यनिर्वाहक विद्वि है, तथा (हव्यवाहनः श्वात्रः असि) समस्त हिवयोंका वहन करनेसे हव्यवाहन और मित्र है । यह अग्नि (प्रचेताः तुथः विश्वेदाः असि) प्रकृष्ट ज्ञानवान् और ज्ञानका बढानेवाला है, इस कारण विश्ववेद नामसे विख्यात है ।।३१।।

(१९७) तू (उशिक् असि) कान्तिमान् है, (अंधारिः कविः असि) पापहारी, और ज्ञानी है,(बम्भारिः अवस्यूः असि) पालक और उत्तम रीतिसे शत्रुसे सुरक्षा करनेवाला है। तू (दुवस्वान् शुन्ध्यूः असि) प्रशंसनीय और शुद्ध है तथा (मार्जालीयः सम्राट् असि) सबका शोधन करनेवाला, तथा अच्छी प्रकार प्रकाशमान् है। तू कल्याणके कार्य करनेवाला है, तथा (प्रतकानभः असि) हर्षित व अपहरण करनेवालेका हन्ता है। तू (हृद्यसूदनः मृष्टः असि) होमके द्रव्यको यथायोग्य व्यवहारमें लानेवाला और पवित्र है। तू ही (स्वज्योंतिः ऋतधामा असि) अपना प्रकाशक, तेजस्वी और सत्यका स्थान है।।३२।।

नहीं हुई उसकी स्थिरता-वंशकी सुस्थिरता-रहना अशक्य है। सर्वसाधारण मनुष्य विवाह करके संतानोंकी प्राप्ती करे और अपने स्थानमें सुस्थिर होवे।

अयं यजमानः घुवः घृतेन द्यावापृथिवी पूर्येथाम्-यह यज्ञ करनेवाला यजमान सुस्थिर बने और घीके हवनसे द्युलोक और पृथिवीलोकको भर देवे । हवनसे द्यावापृथिवीको भर दे । हवनसे वायु शुद्ध होता है । वैसा वायु सर्वत्र फैले । हवन सर्वत्र होता रहे इससे वायु शुद्ध होगा और सब लोगोंका लाभ होगा ।

इन्द्रस्य छदिः असि- तू इन्द्रका छत जैसा आवरण है। अर्थात् तुम्हारे अंदर 'इन्द्र' है। इसी लिये आंख, नाक, कान, हाथ, पांव आदि अवयवोंको 'इन्द्रिय' कहते हैं। इन्द्रियां इन्द्रकी शक्तियां हैं, इससे शरीरमें इन्द्र निवास करता है, यह सिद्ध होता 含

विश्वजनस्य छाया भूयात् – संपूर्ण मानवोंका सुख बढानेवाली यह छायारूप शक्ति है। प्रत्येक प्राणीमें इन्द्र अपनी अतुलनीय शक्तिके साथ रहता है, इससे जीवित रहा प्राणी इस अपरिमित शक्तिसे संपन्न रहता है। प्रत्येक प्राणोमें जो आत्मशक्ति है उस शक्तिकी तुलना दूसरी किसी शक्तिसे नहीं हो सकती। ऐसी यह आत्माकी शक्ति अद्भूत शक्ति है। यह शक्ति जानने योग्य और शक्तियोंमें मनन करने योग्य हैं। 12611

गिर्वण:- इन्द्र स्तुति करनेके लिये योग्य है। जितनी उस इन्द्रकी शक्तिकी प्रशंसा की जाय उतनी थोडी है। इन्द्रकी शक्तिसेही सब विश्वके कार्य हो रहे हैं। समुद्दोऽसि विश्ववर्यची अजीऽस्येकेषी दिहैरसि बुध्न्यी वार्गस्यैन्द्रमिस सद्दोऽस्य तस्य द्वारी मा मा सन्तदि मध्वनामध्वपते प्र मा तिर स्वस्ति मेऽस्मिन्पथि देवयाने भूयात ॥३३॥ मित्रस्य मा चक्षपक्षध्व मर्गयः सगराः सगरा स्थ सगरेण नाम्ना रौद्वेणानीकेन पुरत मोऽग्रयः पिपृत मोऽग्रयो गोषायतं मा नभी वोऽस्तु मा मो हिछंसिष्टं ॥३४॥

(१९८) परमेश्वर ! तू (समुद्रः विश्वव्यचाः अजः असि) समुद्रके समान विशाल सर्व व्यापक और अजन्मा है; (एकपात् अहिः बुध्न्यः असि) सब संसार जिसके एक चरणमें है, जो क्षीणतारहित और प्रथम होनेसे सर्वत्र प्रसिद्ध है । वह (बाक् असि) वाणीरूप है; तथा (एन्द्रं सदः, ऋतस्य द्वारौ, मा मा सन्तमम्) परम ऐश्वर्यका स्थान, यज्ञके द्वारदेशमें स्थापित होनेसे हमको किसी प्रकार सन्तापित करनेवाला न हो । हे (अध्वपते) शुद्ध मार्गके पालक ! हम किसी भी मार्गसे गमन करें । तुम (अध्वनाम् मा प्रतिर) मार्गोके मध्यमें धर्मकार्य करनेवाले मुझको संबंधित करो, जिससे (अस्मिन् देवयाने पिथ मे स्वस्ति भूयात्) इस देवयान मार्गमें मेरा कल्याण हो ।।३३।।

(१९९) (मित्रस्य चक्षुसा मा ईक्षध्यम्) मित्रकी दृष्टिसे मुझे देखो । और (स-गराः अग्नयः सागरेण नाम्ना सागराः स्थ) स्तुतिके योग्य हे समर्थ अग्नियो ! तुम स्तुतिके योग्य हो, अतः हे (अग्नयः) अग्नियो ! (रौद्रेण अनीकेन मा पातम्) अपने उग्र मुखसे हमारी रक्षा करो । हे (अग्नयः) अग्नियो ! (मा पिपृत) मुझको पूर्ण करो, (मा गोपायत) मेरा पालन करो । (दः नमः अस्तु) तुमारे लिये मेरा नमस्कार हो । (मा मा हिंसिष्ट) मुझको मत मारना ।।३४।।

वृद्धायु अनुवृद्धयः जुष्टाः भवन्तु – जैसी वृद्धकी प्रशंसा होती है जसी प्रकार इस इन्द्रकी प्रशंसा सर्वत्र हो रही है। क्योंकि यह इन्द्र सबमें वृद्ध है और प्रशंसाके योग्य है।।२९।।

इन्द्रस्य स्यूः असि- तमे इन्द्रका जोडनेवाला धागा हो । तुमसे इन्द्रके साथ उत्तम संबंध होता है ।

इन्द्रस्य ध्रुवः असि- तूं इन्द्रके साथ रहनेवाला स्थिर मित्र हो।

ऐन्द्रं असि - तू इन्द्रकी शक्ति हो । वैश्वदेवं असि- सब देवोंकी शक्ति तुझमें है ।

मनुष्यमें इन्द्रकी शक्ति रहती है। उसकी सब इन्द्रियां इन्द्रकी तथा देवोंकी शक्तियां दी हैं। यह जानकर मनुष्य अपने अंदरकी शक्तियां इन्द्रकी तथा देवोंकी शक्तियां ही हैं यह ज्ञान प्राप्त करे। सब देवताएं इस शरीरमें रहती है यह ज्ञान प्राप्त करे और वैसा अनुभव करे और अपने शरीरमें विश्वकी सब शक्तियां देखे। यह शरीर देवताओंका मंदिर है।।३०।।

विष्: असि- हे अग्नि ! तू व्यापक हो । अग्नि सब पदार्थोमें है । उष्णता सबमें कम ज्यादा होती है ।

प्रवाहणः वहिः असि – प्राधान्यसे कार्यकर्ता अग्नि है । चलानेवाला अग्नि है । अग्नि गति उत्पन्न करता है । अन्योंको चलाता है । हृद्यवाहनः श्वात्रः असि- हवन किये द्रव्योंको ले जानेवाला, यथास्थान पहुंचानेवाला है।

प्रचेताः तुथः असि- विशेष ज्ञानी और ज्ञान बढानेवाला है अतः ज्ञानवान, ज्ञानी कहलाता है।

विश्ववेदाः - सब ज्ञान जाननेवाला, विशेष ज्ञानी ।।३९।। उशिक असि - तू तेजस्वी हो । आत्माका तेज तुझमें विकसता है ।

अंधारिः कितः असि- तू पापको दूर करनेवाला ज्ञानी है। प्रत्येक मनुष्य चाहे तो पापसे दूर रह सकता है और ज्ञानी हो सकता है। यह शक्ति मनुष्यमें रहती है, इस कारण कई लोक ज्ञानी बने हैं। उस तरह प्रयत्न करके हरएकको ज्ञानी बननेका प्रयत्न करना योग्य है।

बम्भारिः अवस्युः असि – तू पालन करनेवाला तथा उत्तम संरक्षण करनेवाला है । शत्रुसे सुरक्षा करनेवाला 'बंभारि' होता है । शत्रुसे अपनी सुरक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है ।

दुवस्वान् शुन्ध्युः असि- तू तेजस्वी तथा शुद्ध हो । अपने आपको तेजस्वी तथा उद्योगी बनानेवाला ।

मार्जालीयः सम्राट् असि- शुद्ध ओर तेजस्वी हो । कृशानुः पवमानः परिषद्यः असि- तेजस्वी, शुद्ध और सभामें उत्तम कार्य करनेवाला तू है । इस तरह स्वयं तेजस्वी और ज्योतिरसि विश्वर्रुषुं विश्वेषां देवानांशं समित् । त्वशं सीम तनूकृद्धणो द्वेपोभ्योऽन्यकृतेस्य धुरु यन्तासि वर्रुष्युष्ट स्वाहरि जुणाणो अप्तुराज्यस्य वेतु स्वाहरि ॥३५॥

अग्ने नयं सुपर्था गागे अस्मान्विश्वानि देव व्युमिनि विद्वान् । युगोध्युस्मज्जुंहुगुणमेनो भूपिष्ठां ते नमे उस्ति विधेमे ॥३६॥ अयं नो अग्निर्वरिवस्कुणोत्वयं मुर्धः पुर एतु प्रमिन्दन् । अयं वाजीखयतु वाजीसाताव्यर्थ शर्त्रु खयतु जद्दीषाणुः स्वाहा ॥३७॥

(२००) हे (सोम) सोम ! तुम (विश्वेषां देवानां विश्वक्तपं ज्योतिः समित् असि) सब देवोंके संपूर्ण रूपयुक्त, सबोंके प्रकाश करनेवाले प्रकाशक दीपक हो । (त्वं अन्यकृतेभ्यः द्वेषोभ्यः तन्कूद्भय यन्ता) तुम, हमारे विरोधियोंसे प्रेरित द्वेष करनेवाले शत्रुओं, शरीर छेदक राक्षसोंके दण्डदाता हो । (उरु वरुथम असि स्वाहा) हमारे निमित्त तुम अत्यंत बलयुक्त हो तुमको दी हुई यह हिव सुन्दर रूपसे प्राप्त हो । (जुषाणः अष्तुः आज्यस्य वेतु स्वाहा) प्रीयमाण सोमदेवता मेरे दिये हुये इस धृतका पान करो हमारी दी हुई यह आहुति सुंदर रूपसे गृहीत हो ।।३५।।

(२०१) हे (अग्ने) विश्वज्योति परमात्मान् ! (देव) दिव्य गुणयुक्त तुम (विश्वानि वयुनानि विद्वान् अस्मान् राये सुपद्या नय) संपूर्ण मार्ग वा ज्ञानोंको जाननेवाले, अनुष्ठानकर्ता हमलोगोंको धन वा यज्ञ फलके निमित्त शोभनमार्गसे प्राप्त करो । (अस्मत् जुहुराणम् एनः युयोधि) हम यज्ञानुष्ठान करनेवालोंसे अभिलिषत क्रियाके प्रतिबंधक पापको पृथक करो । (ते भूयिष्ठाम् नम उक्तिम् विधेम) तुम्हारे निमित्त अत्यंत नमस्काररूप वाणीको कहते हैं ।।३६।।

(२०२) (अयं अग्निः नः वरिवः कृणोतु) यह अग्नि हमको धन प्रदान करे । (अयं मृषः प्रमिन्दन् पुरः एतु) यह, संग्राममें द्वेषी सेनादलको छिन्नभिन्न करता हुआ अग्रसर हो । और (अयं वाजसातौ वाजान् जयतु) यह अग्निही अन्नके विभाग करनेमें अन्नको जीते । और (जईषाणः अयं शत्रून् जयतु स्वाहा) अत्यंत प्रसन्न होता हुआ यह अग्नि शत्रुओंको जीते, हमारी यह आज्य आहुति सुंदर रूपसे गृहीत हो ।।३७।।

शुद्ध बनकर सभाका कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाला बनो ।

प्रतका नभः असि- स्वयं प्रसन्न तथा शत्रुनाशक हो । हव्यसूदनः मृष्टः असि- हवनीय द्रव्योंको योग्य रीतिसे ले आवे और स्वयं शुद्ध रहकर उनका योग्य उपयोग करे ।

स्वर्ज्योतिः ऋतधामा असि- अपना तेज बढानेवाला और सत्यको आश्रय देनेवाला हो ।

यहां जो उपदेश किया है उसको मनुष्य ध्यानमें रखें और ये गुण अपनमें बढावे और कतकृत्य हो जावे ।।३२।।

समुद्रः विश्वव्यचाः अजः असि- ईश्वर समुद्रके समान विस्तृत सर्वव्यापक और जन्मरहित है । वह सर्वत्र है ।

एकपात् अहिः बुध्न्यः असि – सब संसारमें जिसका एक चरण व्याप रहा है। वह नष्ट होनेवाला नहीं है और वह सब विश्वका आदि है। इसीसे संपूर्ण विश्व बना है।

वाक् असि- वाणीका उत्पादक वही है । उस आत्माकी

प्रेरणासे वाणी उत्पन्न होती है।

ऐन्द्रं सदः, ऋतस्य द्वारी, मा मा सतप्तम् = इन्द्रका जीवात्माका स्थान, सत्यके द्वारमें है। वह मुझे संताप उत्पन्न न करे। वह मुझे सदा आनंद देनेवाला होवे। आत्मा हो आनंदका स्थान है। वह मुझे सदा आनंदित रखे।

अध्वपते ! अध्वनां मा प्रतिर- हे सन्मार्गके रक्षक ईश्वर! शुद्ध मार्गसे मुझे दूर न कर । सदा शुद्ध मार्गपर ही मुझे रहनेके लिये प्रेरित कर ।

अस्मिन् देवयाने पश्चि मे स्वस्ति भूयात्- इस दिव्य मार्गपरसे चलनेके कारण मेरा कल्याण हो ।।३३।।

मित्रस्य चक्षुषा मा ईक्षध्वम् - मित्रकी दृष्टीसे मुझे देखो। शत्रुकी दृष्टीसे किसीको देखना नहीं चाहिए ।

सागरा अग्नयः सागरेण नाम्ना सागराः स्थ- स्तुतिके योग्य अग्नि हैं । स्तुतिसे प्रशंसित होकर अग्नि बढे और सबका चुरु विष्णो वि क्षेमस्वोरु क्षयीय नस्कृषि। पूर्त पृतयोने पिष् पर्प युज्ञपंति तिर् स्वाहा ॥३८ देवं सवितरेष ते सोमुस्तर्थ रक्षस्य मा त्वां दमन् । एतत्त्वं देवं सोम देवो देवाँ २ उपागा इद्महं मेनुष्यान्त्मह गुयस्पोषेणे स्वाहा निर्वर्षणस्य पाशान्मुच्ये ॥३९॥

अग्ने बतपास्त्वे वतपा या तर्व तुनूर्मय्यभूदेषा सा त्विष्य यो मर्म तुनूस्त्वय्यभूदियश्र सा मर्थि । यथायथं नी वतपते बतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापित्रम्हस्तानु तपुस्तपस्पति ।।४०॥

(२०३) हे (विष्णो) हे सर्व व्यापक ईश्वर ! परमात्मन् ! (उक्त विक्रमस्त) हमारे शत्रु तथा कामादि विकारोके ऊपर बहुत आक्रमण करो ! (क्षयाय नः उक्त कृषि) हमारे निवासके लिये हमको विस्तृत करो । हे (घृत योने) घृतसे वृद्धि पानेवाले ! इस (धृतं प्रपित) धृतका पान करो । (यज्ञपतिं प्र तिर) यजमानकी अतिशय वृद्धि करो । (स्वाहा) यह आहुति तुम्हारे निमित्त प्रदान करते हैं ।।३८।।

(२०४) हे (सिवतः देव) सबके प्रेरक देव ! (एषः सोम ते, तम् रक्षस्व) यह सोम तुमको समर्पित है इसकी रक्षा करो । (त्वा मा दुभन) तुझे कोई नष्ट न करे । हे सोम ! (त्वं देवः, देवान् एतत् जपागाः) तुम दिव्यगुण युक्त हो, इसलिए अपनी देवताओंको इस समय यहां प्राप्त करो । (इदं अहं रामस्योषेण सह मनुष्यान्) यह मैं धन और पृष्टिकी सहायतासे अपने साथी मनुष्योंकी सहायताके लिये यहां आया हूं । (स्वाहा, वरुणस्य पाशान् निर्मुख्ये) यह आहुति देवताओंको समर्पण कर और वरुणके पाशसे मुक्त हो ।।३९।।

(२०५) हे (अग्रे) अग्नि ! तू (ब्रतपाः) व्रतोंका पालन करनेवाला है, अतः (त्वे व्रतपाः) तेरे सन्मुख मैं व्रतोंके पालक होकर रहता हूं । (तव या तनूः मयि अभूत्, सा एषा त्वयि) तुम्हारा जो शरीर मुझमें स्थित है वह यह शरीर तुम्हारा ही है । (या उ तनूः त्वयि अभूत सा इदं मयि) जो यह मेरा शरीर तुझमें है वह शरीर मुझमें स्थिर हो । हे (ब्रतपते) व्रतपालक अग्नि ! (नौ व्रतानि यथायथम्) हमारे व्रतकर्मोंको यथायोग्य सम्पादन करो । (दीक्षापतिः मेदीक्षाम् अन्वमंस्त) दीक्षापालक देवने मेरी दीक्षानियमोंका अनुमोदन किया है और (तपस्पतिः तपः अनु) तपके पालक देवने मेरा तप भी अंगीकार कर लिया है ।।४०।।

### कल्याण करें।

रौट्रेण अनीकेन मा पातम् – अपने उग्र मुखसे मेरा रक्षण करो । अपने उग्र मुखसे शत्रुका नाश करो और मेरा संरक्षण करा ।

मा पिपृत- मुझे पूर्ण करो, मैं अधूरा न रहूं ऐसी कृपा मुझपर करो।

मा गोपायत- मेरा रक्षण करो ।

मा मा हिंसिष्ट- मेरी हिंसा हो ऐसा कोई कार्य न करो ।

वः नमः अस्तु- तुझको मैं नमस्कार करता हूं ।।३४।।

हे सोम ! विश्वेषां देवानां विश्वरूपं ज्योतिः समित् असि-हे सोम ! तू सब देवोंको प्रकाश देनेवाले प्रकाशक हो। सोम सबको प्रकाश देनेवाला है। सोम तेजस्वी है।

त्वं अन्यकृतेभ्यः द्वैषोभ्यः तनूकृद्भयः यन्ता- तूं अन्य

शत्रुका और द्वेष करनेवालोका उत्तम नियंत्रण करनेवाला है। शत्रुओंका नियंत्रण करना योग्य है।

उरु वरुथं असि – तुम विशेष बलवान हो । विशेष शक्तिमान होना योग्य है ।।३५।।

हे देव ! अस्मान् राये सुपथा नय- हे ईश्वर ! हमें उत्तम मार्गसे घन प्राप्त करनेके लिये ले जाओ ।

अस्मत् जुहुराणं ऐनः युयोधि – हमारे द्वारा दुष्टतायुक्त पापसे युद्ध कराओ । और इस युद्धमें हमारा विजय हो ऐसा करो ।

विश्वानि वयुनानि विद्वान्- तूं सब कर्मोको उत्तम रीतिसे जानते हो ।

ते भूयिष्ठां नम उक्तिं विधेम - तेरे लिये बहुत नमनके भाषण हम करते हैं । तेरा आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा रहे ड्रुरु विष्णो वि क्रमस्थोर क्षयीय नस्कृषि। घृतं घृतयोने विब प्रत्रं युज्ञपंतिं तिर स्वाहां ॥४१ अत्यन्याँ अ<u>गां</u> नान्याँ २ उपांगामुर्वाक् त्वा पर्म्योऽविदं प्रोऽविरम्यः । तं त्वा जुषामहे देव वनस्पते देवयुज्याये देवास्त्वा देवयुज्याये जुषन्तां विष्णवि त्वां। ओर्ष्ये व्रायस्वे स्विधित मैन्धं हिधंसीः ॥४२॥

(२०६) हे (विष्णो) व्यापक आहवनीय अग्निरूप परमात्मन ! (उरू विक्रमस्व) हमारे शत्रु तथा कामादिके प्रति बहुत पराक्रम करो । (क्षयाय नः उरुकृषि) ब्रह्मगृहनिवासके निमित्त हमको अधिकतर करो । (धृतयोने घृतं प्रपिव) घृतसे वृद्धि पानेवाले तुम इस घृतको विशेषकर पान करो । (यज्ञपतिम् प्रतिर स्वाहा) यजमानको अतिशय वृद्धिको प्राप्त करो, यह आहुति तुम्हारे निमित्त देते हैं ।।४१।।

(२०७) हे (वनस्पते देव) वनस्पतियोंके निर्माण करनेवाले देव ! जैसे तूं (अन्यान्, अन्यान् उप अगाम्) दुष्ट जनोंको छोडके, विद्वानोंके समीप जाते हैं, वैसे मैं भी विद्वानोंके समीप जाउंगा । जिस प्रकार तू (परेम्यः परः अवरेभ्यः अविंक् तं त्वां अविदम्) उत्तमोंसे उत्तम और समीपसे समीप हो अतः तुमको मैं पाऊं । जैसे (देवाः देवयज्यायै त्वा, त्वा जुषामहे) विद्वान लोग उत्तम गुणवान् होनेके कारण तुझको चाहते हैं वैसे हम भी तुझे चाहें । और लोग (देवयज्ञायै त्वा) देव यज्ञके लिये तुझे चाहते हैं, वैसे हम लोग भी चाहें । जैसे औषधियोंका समूह (विष्णवे स्वधिते त्वा, एवं मा हिंसीः) यज्ञके लिये सिद्ध होकर सबकी रक्षा करता है वैसे हे रोगोंको दूर करने और दुःखोंको विनाश करनेवाले विद्वान् जन हम लोग तुझे यज्ञके लिये चाहते हैं, श्रेष्ठ विद्वानजन जैसे यज्ञका विनाश नहीं चाहता वैसे तू भी ज्ञान यज्ञको मत बिगाड ।।।।।

113611

अयं अग्निः नः वरिवः कृणोतु – यह अग्नि हमें धन देवे । अयं मृधः प्रम्दिन पुरः एतु – यह शत्रुओंको मारकर आगे बढे

अयं वाजसाती वाजान् जयतु- यह अन्नदानके समय अन्नका जय हो ।

अयं शत्रून जयतु- यह शत्रुपर विजय करे ।।३७।। उरु विक्रमस्व- विशेष पराक्रम करो ।

नः क्षमाय नः उरु कृधि- हमारे निवासके लिये हमें विकसित कर ।

धृत पिब- घी पीओ ।

यज्ञपति प्रतिर- यज्ञ करनेवाले को उन्नत करो । स्वाहा- इसके लिये हम आत्मसमर्पण करते हैं ।।३८।। एव ते सोम; तं रक्षस्व- यह सोम तेरे लिये है, इसको रक्षा करो ।

त्वा मा दुमन्- तेरा कोई नाश न करे । तूं यहां सुरक्षित रहा । त्वं देवः, देवान् एतत् उपागाः – तूं दिव्य गुणोंसे युक्त हो, अतः देवताओंको प्राप्त होओ । जो दिव्य गुणोंसे संपन्न होते हैं, वे ही देवताओंको प्राप्त कर सकते हैं । गुणहीन मनुष्य देवत्व प्राप्त नहीं कर सकता ।

अहं रायस्पोषेण सहु मनुष्यान्- मैं घन और पृष्टीसे युक्त होकर मनुष्योंके पास जाकर उनका हित करुंगा ।

वरुणस्य पाशान् निर्मुच्ये – वरिष्ट देवके पाशोंसे मै युक्त होता हूं। सदाचारी बनकर देवताके पाशोंसे मनुष्य युक्त हो सकता हैं ।।३९।।

व्रत-पा:- नियमोंका पालन मनुष्य करे । 'व्रत'-का अर्थ धर्मके नियमोंका पालन करना है । मनुष्यकी उन्नति इसीसे होती है ।

त्वे व्रतपाः – तेरे – ईश्वरके – सामने मैं व्रतका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करता हूं । मैं अवश्य धर्म नियमोंका पालन करुंगा ।

तव तनूः मिय, एषा त्वयि – तेरा शरीर परमात्मामें और परमात्मा तेरे शरीरमें है यह स्मरण रखना चाहिए। मनुष्यका शरीर परमात्मामें है और परमात्मा मनुष्य शरीरमें है। मनुष्य इसका स्मरण रखेगा, तो परमात्माको अपने शरीरमें देखकर बुरे कर्मोसे चां मा लेखीर्न्तरिक्षं मा हिंधसीः पृथिव्या सम्मर्व । अयथं हि त्वा स्वधितिस्तेतिजानः प्रणिनायं महते सीर्मगाये । अतस्त्वं देव वनस्पते ज्ञातवंत्जो वि रोह सहस्रवत्जा वि व्यथं रहमें ॥४३॥

इति प्रस्त्रमोऽध्यायः।

[ बर ५, बं ४३, मं र सं १५०]

(२०८) (द्याम् मालेखीः अंतरिक्षं मा हिंसीः, पृथिव्याः सम्भव) द्योलोकके पदार्थोका नाश मत कर अंतरिक्षके पदार्थका नाश न कर, तू पृथ्वीके साथ मित्रताके साथ रह । (हि तेतिजानः अयम् स्वधीतिः महतं सौभगाय त्वा प्रणिनाय) निश्चयसे अत्यंत तीक्ष्ण यह कुठार बडे शोभन यक्तके निमित्त तेरे पास आया है । हे (वनस्पते देव) वनस्पति देव ! (अतः त्वम् शतवल्शः विरोह, वयम् सहस्रवल्शः) इस स्थानमें तुम सैकडों वर्षवाले होकर विशेषरूपसे बढता रह, हम भी इस यज्ञ कार्यके बलसे सहस्रों प्रकारके धनसे सम्पन्न हों ।।४३।।

।। इति पश्चमोऽध्यायः ।।

वह सदा दूर रहेगा और इससे वह पवित्र बनेगा।

व्रतानि यथायथम्- धर्मनियमोंका पालन यथायोग्य रीतिसे होना चाहिए ।

दीक्षापतिः दीक्षां अन्वमंस्त – दीक्षाका पालक ईश्वर दीक्षाके पालन करनेके मेरे कार्य मुझसे योग्य रीतिसे कराकर लेवे ।

तपस्पतिः मे तपः अन्वमंस्त- तपका स्वामी ईश्वर मेरे तप करनेके कार्यमें मेरी अनुकूलता करे । मुझसे तपके कार्य योग्य रीतिसे करा ले ।।४०।।

उरु विक्रमस्व – बडे पराक्रम करता रहो । पराक्रम करनेसे पीछे न हट जाओ । पराक्रम करनेका समय व्यर्थ न जाय ऐसा यत्न कर ।

नः क्षयाय उरु कृषि- अपने निवासके लिये विशेष प्रयत्न कर । अपना जीवन उत्तम यशस्वी हो ऐसा यत्न कर।

धृतं व प्रपिद- घीका पानकर । गौका घी पीओ । यज्ञपतिं प्रतिर- यज्ञ करनेवालेका उद्धार कर, यज्ञकर्ताकी सहायता कर ।।४१।।

अन्यान् अन्यान् उप अगाम- दुष्ट जनोंको हम छोड देंगे और अच्छे सज्जनोंके पास जांयगे । इससे हमारा लाभ होगा ।

परेभ्यः परः अवरेभ्यः अर्वाक् तं त्वा उप अगाम-दूरसे दूर अथवा पाससे पास रहनेवाले जो श्रेष्ठ विद्वान हो, उनके पास मैं पहुंचता हूं। और उनसे ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य होता हूं। ज्ञानी कहां भी हों उनके समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देवा देवयज्यायै त्वा जुषामहे- देवोंका सत्कार करनेके लिये तेरी प्रीति हम चाहते है । ज्ञानियोंका सत्कार किया जाय और जनताका भला होजाय ऐसा प्रयत्न करना चाहिए।

विष्णवे सधिते त्वा- सर्व व्यापक परमेश्वरकी उपासनाके लिये और अपने शोधन जीवनके लिये तेरा स्वीकार हम करते हैं। किसीका स्वीकार करना हो तो उससे जीवन उत्तम हो और परमेश्वरकी उपासना हो ऐसा होना चाहिए।।४२।।

द्यां मा लेखी: - द्युलोकमेंसे किसी पदार्थका नाश न कर । द्युलोकसे सूर्य प्रकाश आता है । उसको प्राप्त कर । वह आत्माका सामर्थ्य बढानेवाला है । 'सूर्य आत्मा जगतः तस्तुषः च' सूर्य स्थावर जंगम पदार्थोंका आत्मा है ।

अन्तरिक्षं मा हिंसी:- अंतरिक्षमेंसे किसी पदार्थका नाश न कर । अंतरिक्षका वायु मनुष्योंके जीवनके लिये सहायक है ।

पृथिव्याः संभव- पृथिवीपर तू मिलजुलकर रहो । पृथिवीके पदार्थोसे तुम्हारा विशेष संबंध है । इस कारण तूं यहां पृथिवीपर प्रेमसे व्यवहार कर । 'संभव' का अर्थ एकत्र रहकर मिलजुलकर जीवन चलाओ ।

ते तिजानः अयं स्वधितिः महते सौमगाय त्वा प्रणिनाय- यह तीक्ष्ण कुन्हाड तेरे महा सौभाग्यको बढानेवाला होगा । शस्त्रसे वृक्ष आदि काटकर गृह आदि बनाये जाते है । न काटनेसे नही बन सकते । अतः तीक्ष्ण शस्त्र भी उपयोगी है।

शतवल्शः विरोह- सौ वर्षतक बढते रहो । वयं सहस्रवल्शाः- हम हजार वर्षोतक बढते रहेंगे । राष्ट्र की यह आयु है । हजारों वर्षोतक राष्ट्र बढता रहे ॥४३॥

## अथ षष्ठोऽष्यायः ।

वेदस्य त्वा सवितुः प्रसिद्धेऽश्विनीर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्तम्याम्। आ द्वे नार्यसी व्यह्नं रक्षसां ग्रीवा अपि कुन्तामि । यवोऽसि युवयासमद् द्वेषो युवयासीती विवे त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिष्ये त्वी शुन्धेन्ताँ शिक्षोकाः पितृषदेनाः पितृषदेनमसि ॥१॥

अग्रेणीरीस स्वावेश उन्नेतृणामेतस्य विताद्धि त्वा स्थास्यति वे वस्त्वी सविता मध्वीनक्तुं सुपिप्पुलास्यस्त्वीर्वधीर्म्यः । द्यामग्रेणास्युक्ष जान्तरिक्षं मध्येनापाः प्रथिवीमुपरेणाद्दछहीं । ॥२

(२०९) (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्याम् त्वा आददे) सविता देवताकी प्रसन्नताके लिये अश्विनीकुमारकी दोनों भुजाओंसे और पूषा देवताके हाथोंसे तुझको ग्रहण करता हूं । तू (नारी असि) नारी अर्थात् घरकी नेत्री है, और (अहं) मैं पुरुष तेरा पति (इदम् राक्षसां ग्रीवाः अपि कृन्तिम) यह विघ्नकारी राक्षसोंकी गर्दन काटता हूं । तू (यवः असि) हमारे शत्रुओंको दूर करनेवाला है, अतः तू (अस्मत् द्वेषः यवय) हमसे द्वेष करनेवालोंको दूर कर और (अरातीः यवय) शत्रुओंको भी दूर कर । (पितृषदनाः लोकाः त्वा दिवे अंतरिक्षाय पृथिव्यै शुन्धताम्) पिताके समान देशके पालक समस्त प्रजाजन तुझे द्यौलोकमें सूर्यके समान अंतरिक्षमें वायुके समान और पृथ्वीके हितके लिये शुद्ध करें । तू स्वयं (पितृ षदनम् असि) समस्त प्रजाके पालक पुरुषोंके समान हो ।।१।।

(२१०) तू (अग्रेणीः असि) सबको आगे ले चलनेवाला अग्रणी है। तू (उत् नेतृणां स्ववेशः एतस्य वितात्) ऊंचे मार्गमें ले चलनेवाले उत्तम नेताओंको भी सन्मार्गपर स्थापित करनेवाला है अतः इस महान कार्यको भली प्रकारसे जान! (देवः सविता त्वा अधिस्थास्यिति) दिय्यगुणोंवाला सबका पालक परमात्मा तुम्हारेपर भी अधिष्ठाताके रूपमें स्थित रहेगा, वही (त्वा मध्वा आनकु) तुमको मधुर गुणोंसे सिंचित करे। तू (अग्रेण द्याम् अस्पृक्षः) अपने अग्रगामी सर्वोत्कृष्ट गुणोंसे द्यौलोकको स्पर्श कर अर्थात् महान तेजस्वी बन। (मध्येन अन्तरिक्षम् अग्राः) अपने मध्य, बीचके साधारण कार्योंसे अंतरिक्षको प्रजाके मध्यजनोंको पालन कर, और (उपरेण पृथिवीम् अदृंहीः) अपने शेष नीचेके भागसे उत्कृष्ट नियत व्यवस्थासे पृथ्वीके तृतीय श्रेणीके लोगोंको दृढ कर ।।२।।

सवितुः देवस्य प्रसवे- सूर्य देवके उदयके समय । 'प्रसव' का अर्थ उदय है । सूर्यका उदय होते ही उसके प्रकाशसे सब विश्व प्रकाशित होता है, प्रसन्न होता है । यह समय शुभ कार्य करनेके लिये उत्तम है ।

अश्विनोः बाहुभ्यां, पूष्णोः हस्ताभ्यां त्वा आददेअश्विदेवोंके बाहुओंसे और पूषाके हाथोंसे तेरा ग्रहण करता हूं।
अश्विदेव वैद्य हैं। वैद्योंके हाथोंसे योग्य पदार्थका ग्रहण करना
योग्य है। पोषकके हाथोंसे भी वैसा ही योग्य है। हम किसी
पदार्थका ग्रहण करनेके समय वैद्योंके हाथोंसे और पोषणकर्ताके
हाथोंसे उस वस्तुका ग्रहण करें। हमारे हाथ पुष्ट हों और वैद्यों
जैसे संस्कार संपन्न हों।

नारी असि- तू नारि है । न+अरि = वह पत्नी घरकी बलानेवाली उत्तम मित्र है। पत्नी ऐसी मित्रवत् आवरण करनेवाली हो । शत्रुरूप स्त्री कदापि न हो ।

रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि- दुष्टोंका गला काटना योग्य है। दुष्ट अपने पास न रहें। उनको दूर करना चाहिए।

यवः असि, अस्मत् द्वेषः यवय- शत्रुको दूर करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें अवश्य चाहिए । द्वेष करनेवालोंको दूर करें । उनको पास रहने देना अयोग्य है ।

अरातीः यवय- अनुदार मनुष्योंको दूर कर ।

पितृषदनाः लोकाः त्वा दिवे अंतरिक्षाय पृथिय्यै शुंष्यन्ताम्- पिताके समान पालन करनेवाले लोक द्यु, अंतरिक्ष और पृथिवीको शुद्ध रखें। दुष्ट लोक इस पृथिवीपर न रहें।

पितृषदनं असि- पिताके घरके समान तू आश्रय स्थान है। पिताके घरके समान यह सब पृथिवीके उपरके स्थान हों ।।।।। या ते धार्मान्युश्मित गर्मध्ये यञ्च गावो मूरिशृङ्गा अयासः । अञ्चाह तर्बुरुगायस्य विष्णोः पर्म प्रमर्थ मारि भूरिं । ब्रह्मवाने त्वा क्षञ्चवाने रायस्पोष्वित पर्यूहामि । ब्रह्म इछह क्षञ्च इछहार्युर्हछह प्रजां हेछहै ॥३॥ विष्णोः कर्माणि पर्यत् यतो ब्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सस्ता ॥४॥

(२९९) हम (ते या धामानि गमध्ये, उष्मिस) तेरे जिन भवनोंमें जानेकी इच्छा करते है, वे ऐसे हों (धन्न भूरि मृङ्गाः गावः अयासः) जहां बहुत प्रकाशकी किरणें आया करती हों । (उरुगायस्व विष्णोः तत् अत्र अह अव भारि) विशेष प्रशंसनीय उस व्यापक देवका वह उत्कृष्ट स्थान यहां ही विराजता है । मैं तुझको (ब्रह्मवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि) ब्राह्मणों, क्षत्रियों और ऐश्वर्यसे युक्त वैश्योंको यथोचित धनादि ऐश्वर्यका योग्य विभाग करनेवाला जानता हूं। तू (ब्रह्म दृंह) ब्राह्मण बलको बढा, (क्षत्रं दृंह) क्षात्रवलको बढा, (आयुः दृंह) प्रजाकी आयुको बढा और (प्रजां दृंह) प्रजाको भी बढाओ ।।३।।

(२९२) हे मनुष्यो ! (विष्णोः कर्माणि पश्यत) व्यापक ईश्वरके जगतकी, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्थाके नाना कार्योंको देखो । (यतः व्रतानि पस्पशे) जिनके अंदरसे अनेक नियमोंको देखा जाता है । वह परमेश्वर (इन्द्रस्य युज्यः सखा) आत्माका योग्य मित्र है ॥४॥

अग्रेणीः असि- तूं अग्रेसर होकर आगे चलनेवाला हो । तू अग्रणी हे यह समझकर वैसा अपना कर्तव्य कर और अग्रणी बनकर अपना कर्तव्य कर ।

नेतृणां स्ववेशः एतस्य वित्तात् – नेताओंको भी तू सन्मार्ग पर स्थापित करनेवाला है, यह तूं जान (नेतालोग भी सन्मार्गपर ही चलनेवाले हों, अन्यथा वे असन्मार्गपर चलनेवाले होंगे, तो उनके पीछे चलनेवालोंका अकल्याण होगा इसमें संदेही नहीं है।

देवः सविता त्वा अधिस्थास्यति – सब जगत्का उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अधिष्टाता होकर रहा है। यह ध्यानमें रख और कुमार्गमें प्रवृत्त न हो जाओ ।

त्वा मध्या आनकु – वह ईश्वर तुझे मधुरतासे युक्त करे। अग्रेण द्यां अस्पृक्षः – तुम्हारे मुख्य गुणसे तूं द्युलोकको स्पर्श कर । तुम्हारे अंदर ऐसे उत्तम शुभ गुण चाहिए ।

मध्येन अंतरिक्षं अप्राः - तुम्हारे मध्यमें रहे शुभ गुणसे तूं अंतरिक्षको भर दे । तेरे अंदर ऐसे शुभ गुण रहें ।

उपरेण पृथिवीं अदृंहीः - तुम्हारे गुणोंसे इस पृथिवीको सुद्रुढ कर ।

अपने अंदरके शुभ गुणोंसे सबको शुभ बनाना योग्य है। शुभ गुणोंसे ही ऐसा हो सरता है। अतः हरएकको अपने अंदर शुभगुण बढाने योग्य हैं। यह राष्ट्रकी सुशिक्षासे ही हो सकता है। अतः राष्ट्रमें सुशिक्षा हो ऐसा करना अत्यावश्यक है।।२।। ते या धामानि गमध्यै, उष्मसि- जिस स्थानको हम जाना चाहते हैं वे स्थान इच्छा करने योग्य उत्तम हों । उत्तम स्थानोंमें ही जाना योग्य है ।

यत्र भूरिशृंगाः गावः अयासः – यहां बहुत प्रकाश किरणे होती हैं । प्रकाशयुक्त स्थानमें ही रहना चाहिए । जहां सूर्यकी किरणें पहुंचती है वह स्थान रोगरहित होता है । इस कारण ऐसे स्थानमें ही जाना योग्य है । यहां गौवें होती हैं वह स्थान भी रहने योग्य है।

उरुगायस्य विष्णोः तत् अत्र अह अव भारि- प्रशंसनीय परमेश्वरका वह वर्णनीय स्थान यहां है क्योंकि वह कर्म व्यापक है।

ब्रह्मवनि क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि- ब्राह्मण, क्षत्रिय और घनी वैश्योंके लिये योग्य घन और पोषणका विभाग करके उनको योग्य वितरण करनेवाला तू है यह मैं जानता हूं। धनका योग्य विभाग हो ऐसी राज्यव्यवस्था होनी चाहिए।

ब्रह्म दृंह- ब्राह्मणोंके ज्ञानको राज्यमें बढाओ । क्षत्रं दृंह- राष्ट्रमें क्षात्र शक्तिकी वृद्धि करो । राष्ट्र निर्बल न रहे ऐसी योजना राष्ट्रमें करो ।

आयुः दृंह- प्रजाकी आयु बढे ऐसी राष्ट्रीय आयोजना करा । प्रजां दृह- प्रजाकी सब क्षेत्रोंमें उन्नति हो ऐसाकरो ।।३।। विष्णोः कर्माणि पश्यत- हे मनुष्यो ! सर्व व्यापक ईश्वरके तिद्विश्वाः परमं प्रवंध सदा पश्यन्ति सूरयः । द्विवीव चशुरातंतम्रे ॥५॥
पृत्विरित्ति परि त्वा देवीविशो व्ययन्तां परीमं यर्जमान्द्रः रायो मनुष्याणाम् ।
द्विवः सूनुरेस्ये प्रते पृथ्विव्याँक्लोक आर्ण्यस्ते पृशुः ॥६॥
उपावीरस्युपं वृवान्दैवीविद्यः प्रागुक्तिज्ञो विद्वितमान् ।
देवं त्वष्ट्वंसुं रम हृव्या ते स्वदन्ताम् ॥७॥

(२९३) (सूरयः विष्णोः परमम् पदम्) विद्वानजन व्यापक परमेश्वरके पदको (दिवि आततम् चक्षुः इव सदा पश्यन्ति, तत्) द्युलोकमें व्याप्त.तेजके समान सदा देखते हैं, उसको तुम लोग भी निरन्तर देखो ॥५॥

(२१४) हे ईश्वर ! (त्वं परिवी: असि) तू सर्वत्र व्यापक हो । (त्वा दैवी: विश: परिव्ययन्ताम्) तुझे विद्वान प्रजाजन सर्वत्र व्याप्त करके जानें । (इमं यजमानम् मनुष्याणां राय: 'परिव्ययन्ताम्') इस यजमानको मनुष्योंके उपयोगी ऐश्वर्य भी चारों ओरसे प्राप्त हों । हे यज्ञकर्ता ! तू (दिव: सूनु: असि) प्रकाशक पुत्रके समान तेजस्वी है । (एष: पृथिव्यां लोक: ते) यह पृथ्वीपर निवास करनेवाले समस्त लोक तेरे मित्र ही हैं और (आरण्य: पशु: ते) अरण्यवासी समस्त पशु भी तेरे ही हैं ।।६।।

(२९५) तू (उपावीः असि) प्रजाके नित्य समीप रहकर उनका पालन करनेवाला रक्षक है। (दैवीः विशः उशिजः विन्हितमान् देवान् उप प्र अगुः) दिव्यगुणवाली प्रजायें, कान्तिमान् तेजस्वी, समर्थ विद्वान् पुरुषोंको प्राप्त हों। हे (देव) दिव्य पुरुष ! (त्वष्टः वसु रम) तूं निर्माण करनेवाला हो। अतः तू नानाविध सम्पत्तियोंका उपयोग कर। (हव्या ते स्वदन्तम्) नाना प्रकारके भोग्य पदार्थ तुझे आस्वाद दें।।।।।

द्वारा इस जगत्में होनेवाले नाना प्रकारके कार्योको देखो । और उनसे उस परमेश्वरके सामर्थ्यका अनुभव करो।

यतः व्रतानि पस्पश- इससे योग्य नियमोंको जाना जाता ह। परमेश्वरके कार्य देखकर उनके नियमोंको तुम जानो और उस रीतिसे स्वयं योग्य कार्य करनेवाला बनो।

इन्द्रस्य युज्यः सखा- परमेश्वरका योग्य मित्र तू बन। तुम्हारे साथ परमेश्वर है, वह तुम्हारा परम मित्र है । अतः तू उसका योग्य मित्र बनकर, योग्य कार्य कर ॥४॥

सूरयः विष्णोः परमं पदं दिवि आततं पश्यन्ति – ज्ञानी लोक सर्वव्यापक परमेश्वरका परम उद्य पद द्युलोकमें फैला है ऐसा देखते हैं। ज्ञानी लोक परमेश्वरको सर्वत्र देखते हैं तथा द्युलोकमें उसका प्रकाश फैला है ऐसा अनुभव करते हैं।

इसी तरह सबको व्यापक परमेश्वर सर्वत्र है ऐसा अनुभव करना चाहिए ।

त्वं परिवीः असि- तू सर्व व्यापक हो ईश्वर सर्वत्र है यह समझकर उसको सर्वत्र देखना और अपना कार्य योग्य रीतिसे करना चाहिए। दैवीः विशः त्वा परिव्ययन्ताम् - दिव्य लोक-ज्ञानी जन परमेश्वरको सर्वत्र देखते है और उसको सर्वत्र देखते हुए अपने कर्तव्य निर्दोष रीतिसे करते हैं।

इमं यजमानं मनुष्याणां रायः परिव्ययन्ताम् - इस यज्ञ कर्ताको मनुष्योंके उपयोगमें आनेवाले सब धन प्राप्त हों।

दिवः स्नुः असि- तू द्युलोकके प्रकाशका पुत्र हो । विश्वमें प्रकाश फैले और अंधकार दूर हो ऐसा करना चाहिए।

एष पृथिव्यां ते लोकः - इस पृथिवीपर तेरा कार्यक्षेत्र है

उपावीः असि- तूं पास रहकर सुरक्षा करनेवाला हो । (उप+आवीः) पास रहकर संरक्षण करनेवाला ।

दैवीः विशः उशिजः दक्कितमान् देवान् उप प्र अगुः-दिव्य प्रजाजन सदिच्छावाले तेजस्वी ज्ञानियोंके पास जाते हैं। श्रेष्ठ लोक तेजस्वी ज्ञानियोंको प्राप्त करते हैं।

त्वष्टः ! वसु रम- हे निर्माण करनेवाले कारीगर ! प्राप्त धनमें रममाण रह ।

हृद्या ते स्वदन्ताम्- योग्य पदार्थ तुझे प्राप्त हों और तू उनका भोग ले ।।७।। रेवती रमध्वे बृहंस्पते <u>घारया</u> वसूनि'। <u>भ</u>तस्यं त्वा देवहविः पाशेन पति मुखामि धर्षा मानुषेः ॥८॥

वेवस्यं त्वा सिवतुः त्रेसवेऽश्विनीर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्तम्याम् । अग्रीषोमीभ्यां जुष्टं नि युनिजिमे । अञ्जवस्त्वीषेधीभ्योऽन्नुं त्वा माता मन्यतामनुं पिताऽनु भाता सगुभ्योऽनु सखा सर्यथ्यः । अग्रीषोमीभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥९॥

अपां पेरुर्स्यां पो वृवीः स्वेदन्तु स्वातं चित्सद्वेवहविः । सं ते प्राणो वातेन गच्छतार् समङ्गानि यजेत्रैः सं युज्ञपंतिराशिषां ॥१०॥

(२१६) हे (रेवतीः) ऐश्वर्यसे सम्पन्न प्रजाओ ! (रमध्वम्) आनंदमें रहो । हे (बृहस्पते) विद्वान् पुरुष ! तू (ऋतस्य देवहिवः वसूनि धारय) सत्य व्यवहारके द्वारा प्राप्त दिव्यहिव और श्रेष्ठ धनोंको धारण कर । हे राजन् ! (मानुषः पाशेन त्वा प्रति मुश्चामि) मैं मानवोंके द्वारा निर्मित बंधनसे तुझे छुडाता हूं । तू (घर्ष) सब अज्ञानोंकी घर्षण कर बलपूर्वक वश कर ।।८।।

(२१७) में (त्वा देवस्य सवितुः प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्याम्) तुमको, सर्वोत्पादक परमेश्वरके प्रशासनमें अश्विदेवोंके तेजस्वी बाहुओंसे और पोषक देवके हाथोंसे मैं स्वीकार करता हूं । और (त्वा अग्रीषोमाभ्याम् जुष्टं नि युनज्मि) तुमको अग्नि-सोमके तेजसे युक्त कार्यमें लगाता हूं । (त्वा अद्भयः ओषधीभ्यः प्रोक्षामि) तुमको जलों और औषधियों द्वारा शुद्ध करता हूं । (त्वा माता अनुमन्यताम्) तुमको तुम्हारी माता अनुमति दे, (पिता अनुमन्यताम्) पिता तुझे अनुमति दे, (प्राता अनु) भाई अनुमति दे, (सयूथ्यः सखा अनु) तेरा सहवासी मित्र भी अनुमति दे ।।९।।

(२१८) तू (अपां पेरुः असि) जलका रक्षक है। (देवीः आपः चित् स्वायत्तम्) दिव्य जलोंको अपने पास रखो। (देव हविः सं स्वदतु) दिव्य हवन सामग्री अपने पास रखो। मेरे (आशिषाते अङ्गानि यज्जैः सम्) आशीर्वादसे तेरे अवयव यज्ञ करानेवालोंके अच्छी प्रकारसे सहायक हों। और (प्राणः वातेन सं गच्छताम्) प्राणवायुके साथ उत्तमतासे मिलकर रहे। तू (यज्ञपतिः) यज्ञका पालन करनेवाला हो।।१०।।

रेवतीः रमध्यम्- धन प्राप्त करके आनंदसे रहो । ऋतस्य देवहविः वसूनि धारय- सत्यमार्गसे प्राप्त दिव्य धनोंको धारण कर ।

मानुषः पाशेन त्वा प्रतिमुंचामि- मानव द्वारा उत्पन्न किये बंधनसे तुझे छुडाता हूँ ।

वर्ष- तू स्वयं प्रयत्न करता रह । दुष्टतासे संवर्ष करता रहो ।।८।।

सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुण्यां पूष्णोः हस्ताभ्यां गृह्णामि- संपूर्ण जगत्के उत्पादकके लिये किये जानेवाले इस यज्ञकार्यमें वैद्योंके बाहुओंसे और बलवानके हाथोंसे तुम्हारा स्वीकार करता हूं। पदार्थक स्वीकार करनेके समय ऐसी भावना मनमें हा।

अग्नि-सोमाभ्यां तुष्टं नि युनज्मि- अग्नि और सोमके

इस यज्ञ कार्यमें तुम्हारा मैं नियोजन करता हूं । अच्छे यज्ञीय पदार्थोकी यज्ञके कार्यमें उपयुक्त करना योग्य है ।

अद्भद्धः ओषधीभ्यः प्रोक्षामि – जल और ओषधियोंके रससे शुद्ध करता हूं।

माता पिता भ्राता सयूथ्यः अनुमन्यताम् – माता पिता भाई और मित्र तेरा अनुमोदन करे । तुम जो कार्य कर रहे हो उसका अनुमोदन तेरे संबंधी करें । तेरे संबंधी जन तेरा विरोध न करें । तेरे संबंधी तेरे अनुकूल रहें, विरोध न करे ।।९।।

अपां पेकः असि- जलोंका सागर तूं है।

देवीः आपः चित् स्यावत्तम् - दिव्य जलको भी उत्तम रीतिसे अपने पास रखो । उत्तम जल अपने पास रखना योग्य है ।

देवहिवः सं स्वदत- देवोंको देनेका हव्य योग्य रीतिसे

रखा जाय ।

ष्ट्रतेनाकी पश्चेश्वयिथां रेवित यजमाने पियं था आ विशे । जुरोनुन्तरिक्षात्सजूर्वेवेन वार्तेनास्य हविष्रतमना यज समस्य तन्या भवै । वर्षो वर्षीयसि यज्ञे यज्ञपंतिं थांः स्वाहां देवेम्यो देवेम्यः स्वाहां ॥११॥

मार्हिर्भूमी पृदक्षि निर्मस्त आतानानुर्वा प्रेहिं। पूतस्य कुल्या उर्प <u>कतस्य</u> प<u>रया</u> अनु ॥१२॥ देवीरापः शुद्धा वीद्र<u>वर्षः</u> सुपीरिविद्या देवेषु सुपीरिविद्या वयं पीरिवेद्यारी मूयास्म ॥१३॥

(२१९) तुम दोनों (घृतेन अक्तौ पश्न् त्रायेथाम्) घृतसे युक्त होकर पशुओंका पालन करो । हे (रेवति) भाग्यवती खी ! तू (यजमाने प्रियं धाः) यजमानक साथ प्रिय आचरण कर और (आविश) उसके साथ एक चित्त होकर रह । (देवेन वातेन सजू: उरोः अन्तरिक्षात्, अस्य हविषः त्मना यज) दिव्य प्राणके साथ इसकी सह धर्मचारणी होकर, विशाल अंतरिक्षसे जिस प्रकार वायु सबकी रक्षा करता है, उसी प्रकार उसकी रक्षा कर और यज्ञके योग्य पदार्थोंसे स्वयं भी यज्ञ कर । तथा (अस्य तन्वा सम् भव) इसके शरीरसे ही तू प्रेमसे पुत्र लाभकर । हे (वर्षों) सब सुखोंकी दात्री ! (वर्षीयसि यज्ञे यज्ञ पतिं धाः) अति विस्तीर्ण, महान यज्ञमें यज्ञको पालन करनेमें समर्थ गृहपतिको स्थापित कर । (देवेभ्यः स्वाहा, देवेभ्यः स्वाहा) यज्ञके लिये पहिले आये देवोंका सत्कार करो और पश्चात् आनेवाले देवोंका भी आदर सत्कार करो ।।११।।

(२२०) तू (अहि: माभू:) सर्पके समान क्रोधी मत हो, अथवा विषैले-हिंसक प्राणियोंके समान प्राणोंका नाश कभी न हो । हे (आतान) यज्ञ सम्पादक पुरुष ! (ते नमः) तुम्हारे लिये नमस्कार है, (अनवा प्रेहि, घृतस्य कुल्या उप) निर्विघ्न रूपसे तू आ और जलकी धाराको शुद्ध होनेके लिये स्वीकार कर तथा (ऋतस्य पथ्या अनु) सत्य ज्ञानके मार्गका अनुसरण कर ।।१२।।

(२२१) हे (आपः देवीः) जलरूप देवताओं ! हे शान्त स्त्रियों ! तु सब (शुद्धाः वोष्ट्रवम्) शुद्ध आचरणवाली होकर विवाह करो, (देवेषु सुपरिविष्टाः) दिव्य जनोंके साथ उत्तम रीतिसे रहो । (वयं सुपरिविष्टाः) हम विद्वानोंके हाथों दी जावें । (वयं परिवेष्टारः) हम विवाह करनेके समय उन स्त्रियोंका पाणि ग्रहण करें ।।१३।।

ते अंगानि आशिषा यजत्रैः समं- तेरे अवयव वैदिक आशीर्वादके साथ यज्ञ करनेवालोंके साथ रहें। तेरा जीवन पूर्णतया यज्ञके कार्यमें समर्पित हो।

प्राणः वातेन संगच्छताम्- तेरा प्राण बाह्य शुद्ध वायुके साथ सुसंबद्ध होकर रहे ।

यज्ञपतिः- तू यज्ञका पालक होकर रहो ।।१०।।

घृतेन अक्तौ पशून त्रायेथाम् - घीसे युक्त होकर पशुओंका रक्षण करो । घी पीकर पुष्ट होओ और अपने घरमें गौ आदि पशुओंका पालन करो ।

रेवति – धनवाली स्त्री, गौ, साममंत्र । यजमाने प्रियं धाः – यजमानका हित कर । आविश – पास रह, साथ रह । देवेन वातेन सजः – दिला पाण जनवक न्हेगा जन

देवेन वातेन सजू:- दिव्य प्राण जबतक रहेगा, तबतक इस पतिके साथ रहो । अस्य तन्वा संभव - इस पतिके शरीरसे पुत्र उत्पन्न कर ।
यज्ञे यज्ञपतिं चाः - यज्ञमें यजमानका धारण कर ।
देवेभ्यः स्वाहा - देवताओं के लिये यह समर्पण है ।।१९।।
अहिः मा भूः - तू सर्पके समान विषयुक्त न बन । सर्पके समान विनाशकर्ता न बन ।

अनर्वा प्रेहि- निर्विध्नताके साथ तूं यहां आ । ऋतस्य कुल्या उप- सत्य मार्गसे जीवनं चलाओ । ऋतस्य पथ्या अनु- सत्य मार्गसे चलो ।।१२।। शुद्धा वोञ्ढवं- शुद्ध रहकर विवाह कर । शुद्धाचार युक्त विवाह करें । अशुद्ध मनुष्य विवाहके अयोग्य हैं ।

देवेषु सुपरिविष्ठाः – दिव्य जनोंके साथ रहो । वयं सुपरिविष्टाः – हम स्त्रियां उत्तम पुरुषोंके साथ विवाहित होकर रहें ।

वयं परिवेष्टार:- हम पुरुष स्त्रियोंके साथ विवाहित होकर

वाचं ते शुन्धामिं पाणं ते शुन्धामिं पायुं ते शुन्धामिं क्षेत्रं ते शुन्धामिं ॥१४॥
मनस्त आ प्यायतां वाक्त आ प्यायतां प्राणस्त आ प्यायतां चक्षेत्र आ प्यायतां श्री श्री ते शुन्धामिं ॥१४॥
मनस्त आ प्यायतामें । यत्ते कृरं यदास्थितं तक्त आ प्यायतां निष्ट्यायतां तत्ते शुध्यतुं शमहोन्यः। ओष्धे त्रायस्वं स्वधिते मैनेश हिशसीः॥१५॥
रक्षसां मागोऽसिं निरस्त स्वधितं स्वधिते मेनेश हिशसीः॥१५॥
रक्षसां मागोऽसिं निरस्त स्वधितं स्वधिते गोणीवाधां वायो वे स्तोकानां मागिराज्यस्य वेतु स्वाद्धां स्वाद्धां करेते यावाष्ट्रियी प्रोणीवाधां वायो वे स्तोकानां मागिराज्यस्य वेतु स्वाद्धां स्वाद्धांकृते, क्रध्वंनेभसं मानुतं गोच्छतम् ॥१६॥

(२२२) में विविध शिक्षाओंसे (ते वाचं शुन्धामि) तेरी वाणीको शुद्ध करता हूं, (ते प्राणं शुन्धामि) तेरे प्राणको शुद्ध करता हूं, (ते चक्षुः शुन्धामि) तेरे नेत्रको शुद्ध करता हूं, (ते नाभिम् शुन्धामि) तेरे नाभिको पवित्र करता हूं, (ते मेढूं शुन्धामि) तेरे प्रजननाङ्गको शुद्ध करता हूं, (ते पायुम् शुन्धामि) तेरे गुदेन्द्रियको पवित्र करता हूं और (ते चरित्रान् शुन्धामि) तेरे चरित्र अर्थात् समस्त व्यवहारोंको पवित्र शुद्ध धर्मानुकूल करता हूं ।।१४।।

(२२३) (ते मनः आप्यायताम्) तेरा मन सत्कर्मके अनुष्ठानसे वृद्धिको प्राप्त हो, (ते प्राणः आप्यायताम्) तेरा प्राण बलादियुक्त हो, (ते चक्षुः आप्यायताम्) तेरी दृष्टि निर्मल हो, (ते श्रोत्रं आप्यायताम्) तेरा कर्म सद्गुणोंसे युक्त हो, (ते यत् कूरं निःस्त्यायताम्) तेरा जो कूर स्वभाव है वह दूर हो, (यत् ते आस्थितम् आप्यायताम्) जो तेरा निश्चय है वह पूरो हो (ते तत् शुध्यतु) तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध हो, (अहोम्यः शम्) सब दिनोंके लिये तुझे सुख प्राप्त हो । हे (ओषधे) औषधे ! (एनम् त्रायस्व) इसकी रक्षा करो और (माहिंसाः) व्यर्थ इसका नाश न कर । हे (स्विधते) शस्त्र ! तु भी इसकी (त्रायस्व) रक्षा करो । १९४।।

(२२४) हे दुष्ट कर्म करनेवाले ! तू (रक्षसां भागः असि) दूसरोंका नाश करनेवाले नीच पुरुषोंका ही भाग है, इस कारण (रक्षः निरस्तम्) राक्षस स्वभाववाला तू यहांसे दूर हो । (अहं इदं रक्षः अभितिष्ठामि) मैं इस राक्षसको दूर करता हूं तथा (अहं इदं रक्षः अवबाधे) मैं इस दुष्ट जनको प्रतिबंध करता हूं । और (अहं इदं रक्षः अधमं तमं नयामि) मैं ऐसे दुष्ट राक्षसको नीच स्थानमें पहुंचाता हूं । और हे श्रेष्ठ गुणी मनुष्य ! तू (स्तोकानां वेः द्यावा पृथिवी प्रोणुंवाधाम्) सूक्ष्मसे सूक्ष्म व्यवहारोको जाननेवाले हो तेरे यज्ञशोधित जलसे सूर्य और भूमि अच्छे प्रकार भर जाय ।(अग्निः स्वाहा वेतु) अग्नि तेरे धृतादि पदार्थके अच्छे होम किये हुयेको जाने तथा (स्वाहा कृते उच्ध्व नभसं मारुतं गच्छतम्) हवन किये हुए स्नेह द्रव्यको प्राप्ते पूर्वात जो सूर्य और भूमि है वे तेरे यज्ञसे शुद्ध हुये जलको उत्पर पहुंचानेवाले पवनको प्राप्त हों ।।१६।।

रहें ॥१३॥

मनुष्य अपने शरीरके सब अवयवोंको शुद्ध रखे । दुशचारसे वे अवयव अशुद्ध न हों ।।१४।।

ते मनः प्राणः चक्षुः श्रोत्रं आप्यायताम् – तेरा मन प्राण, नेत्र और कान आदि उन्नतिको प्राप्त हों । वे निर्धल न रहें । अपने अपने कार्य करनेमें पूर्ण शक्तिमान हों । यत् ते क्रूरं, निस्त्यायताम् - जो क्रूरता तुम्हारे अंदर हो,

वह दूर हो।

यत् ते आस्थित, आप्यायताम्- जो शुभ गुण तुम्हारे अंदर हो वह बढ जाय ।

ते तत् शुध्यतु - जो तुम्हारे अंदर गुण हो वह शुद्ध होकर विराजता रहे ।

अहोम्यः शम्- सब दिनोंमें तुम्हें सुख प्राप्त हो ।

इदमापः प्र वहतावृद्धं च मर्छ च यत् । यद्यांभिदुद्दोहार्नृतं यद्यं शेषे अभीरणम् । आपो मा तस्मादेनेसः पर्वमानश्च मुखतु ॥१७॥

सं ते मनो मनेसा सं प्राणः प्राणेनं गच्छताम् । रेडस्यग्रिट्वां भीणात्वार्यस्ताः समेरिणुन्वार्तस्य त्वा धाउँये पूष्णो रथंह्यां क्रुव्मणो व्यथिपते त्रपुतं द्वेषेः ॥१८॥

भूतं पृतपावानः पिषत् वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य ह्विरेसि स्वाहाँ । विश्रीः भृदिशी आदिशी विविशी ब्रह्मिशी हिन्न्यः स्वाहां ॥१९॥

(२२५) हे (आपः) जले ! (अवद्यं च यत् मलं, यत् च अमिदुद्रोह) जो निन्दनीय और मिलन कार्य है तथा जो कुछ मैं दूसरे प्रति द्वेष, घात, वैर आदि करूं, (यत् अनृतम् च अभिरूणम् शेपे इदम् प्रवहत) जो श्रसत्य भाषण करूं और जो निर्भय होकर दूसरेको कोसूं निन्दाजनक अपशब्द कहूं उन सब मलोंको बहुत शीघ्र जलोंके समान बहाकर दूर करो। (आपः च पवमानः मा तस्मान् मुश्चतु) वे जलप्रवाह और ये पवित्र करनेवाला वायु मुझको उस पापसे मुक्त करे। 1961

(२२६) (ते मनः मनसा प्राणः प्राणेन सं गच्छताम्) तेरा मन मनन सामर्थ्यसे युक्त हो और प्राण प्राणबलसे युक्त हो । तू (रेट् असि) शत्रुओंको मारनेवाला है, (त्वा अग्निः श्रीणातु) तुझे अग्नि परिपक्त करे, (आपः त्वा सम् अरिणन्) जल तुझे अच्छे प्रकार प्रेरित करें । (त्वा वातस्य धाज्यै पूष्णः रह्यै उष्मणः व्यथिषत्) तुझको वायुकी तीव्र गति और पोषक सूर्यकी प्रचण्ड गर्मीसे तपाया जाता है इस कारण तुम्हारी प्रचण्डतासे (द्वेषः प्रयुतं) द्वेषकारी शत्रु तुमसे पीडित हों । १९८।।

(२२७) हे (घृतवानः घृतं पिवत) घृतको पास रखनेवाले पुरुषो ! तुम घृतका पान करो । (वसापावानः वसां पिवत) दसाको पास रखनेवालो ! तुम वीररसकी वाणीका स्वीकार करो । तू (अन्तरिक्षस्य हिवः असि स्वाहा) अंतरिक्षकी हिव है, इस समय हम हवन करते हैं (दिशः प्रदिशः आदिशः विदिशः उद्दिशः दिग्म्यः स्वाहा) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिक्षण दिशायें, अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान उपदिशायें सामने मुंहकी दिशा, पीछेकी दिशा और जिस ओर शत्रुके आनेकी दिशा उन सब दिशाओंसे योग्य हिवके द्वारा हम हवन करते हैं । 19९।।

ओषधे ! एनं त्रायस्व- हे औषधे ! इसकी सुरक्षा कर । मा हिंसी- इसका नाश न कर ।

८ स्वधिते ! त्रायस्व- हे शस्त्र ! इसकी सुरक्षा कर ।।१५।।

रक्षः निरस्तम् – राक्षसोंको दूर करो । दुष्टोंको पास आने न दो ।

अहं इदं रक्षः अभितिष्ठामि- मैं इन दुष्टोंको दूर करता हूं। दुष्टोंका सामना करके उनको दूर करना चाहिए।

अहं इदं रक्षः अवबाधे- मैं इन दुष्टोको दूर करता हूं । मैं दुष्टोंको कष्ट पहुंचाकर दूर करता हूं ।

अहं इदं रक्षः अधमं तमः नयामि- मैं इन दुष्टोंको नीच अवस्थाको पहुंचाता हूं। स्तोकानां वेः द्यावापृथिवी प्रोणुवाताम् – हे कार्यको जाननेवालो ! तुम द्यु और पृथिवीको भर दो ! सब लोक सत्कर्मको जाननेवाले हों ।

स्वाहाकृते ऊर्ध्वनभसं मारुतं गच्छतम् – यज्ञमें स्वाहाकार करनेपर वह आकाशकी हवामें हवन किये पदार्थ जांय और वहां शुद्धता करें ।।१६।।

जल प्रवाह और वायु इस जगतमें शुद्धता करते है और गंधगी दूर करते हैं।

अवद्यं मलं अभिदुद्रोह - निंदनीय मलको दूर कर । अनृतं अभिकणं शेपे इदं प्रवहत - असत्य, दुःखदायी शापके समान भाषण यह सब दूर कर दो । कोई ऐसा अयोग्य भाषण न करे ।

आपः पदमानः मा तस्मात् मुंचतु - जलप्रवाह तथा

ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे नि दीध्यदैन्द्र उंद्रानो अङ्गे अङ्गे निधीतः । देवे त्वष्टर्भूरि ते संथ संमेतु सलक्ष्मा यद्विपुंख्यं भवाति । देवत्रा यन्त्रमर्वसे सखायोऽनु त्वा माता पितरी मदन्तुं ॥२०॥

सुमुद्रं गेच्छ स्वाही ऽन्तरिक्षं गच्छ स्वाही वेद्यं सेवितारं गच्छ स्वाही सित्रावर्षणी गच्छ स्वाही ऽहोरात्रे गेच्छ स्वाही छन्दांछिस गच्छ स्वाही द्यावांपृथिवी गेच्छ स्वाही युद्रं गेच्छ स्वाही विद्यं नभी गच्छ स्वाही ऽभि वेश्वानुरं गेच्छ स्वाही सवाही मनी मे हार्दि यच्छे दिवं ते धूमो गच्छतु स्वुज्योतिः पृथिवी मस्मनाऽऽ पृंण स्वाहां १२१

(२२८) हे (त्वष्टः देव) शत्रुबल विदारक दिव्यगुण युक्त देव ! (अवसे अङ्गे अङ्गे ऐन्द्रः निदीध्यत्) अपनी सुरक्षाके लिये तुम्हारे प्रत्येक अङ्गमें इन्द्र शक्ति रहती है (अङ्गे अङ्गे उदानः निधीतः) और प्रत्येक उङ्गमें उदानवायु कार्य करता है । (ते यत् सलक्ष्म विपुक्तपम् भूरि सम् एतु) तेरा जो एक ही चिन्हसे युक्त एक ही प्रकारका सुंदर पौशाक पहननेवाला सेना बल है वह बहुत अधिक प्रमाणमें एकत्रित हो । (देवत्रा यन्तम् त्वा अनु सखायः अवसे) दिव्य पुरुषोंके बीच गमन करते हुये तेरे पीछे पीछे चलनेवाले तेरे सुद्धद वीर लोग तेरी रक्षाके लिये चलें और (माता पितरौ त्वा अनु मदन्तु) तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे कार्यका अनुमोदन करें ।।२०।।

(२२९) तू (स्वाह समुद्रं गच्छ) उत्तम साधनेसे समुद्रकी यात्रा कर । विमानसे (अन्तरिक्षं गच्छ) अंतरिक्षमें गमन कर । (सवितारम् देवम् गच्छ स्वाहा) सबके उत्पादक परमेश्वरको प्राप्त कर । (स्वाहा मित्रा वरुणौ गच्छ) उत्तम साधन से मित्र और वरुणके समीप पहुंच । (स्वाहा अहो रात्रे गच्छ) उत्तम साधनसे दिन और रात्रीका ज्ञान प्राप्त कर। (स्वाहा छन्दांसि गच्छ) उत्तम वेदकी विद्यासे समस्त छंदोंका अर्थात् ऋग्, यजुः, साम और अथर्व चारों वेदोंका ज्ञान कर । (स्वाहा द्यावा पृथिवी गच्छ) उत्तम विद्यासे द्यावाभूमिका ज्ञान प्राप्त कर । (स्वाहा यज्ञं गच्छ) उत्तम उपदेशसे यज्ञकी विधिका ज्ञान प्राप्त कर । (स्वाहा सोमम् गच्छ) उत्तम उपदेश द्वारा समस्त औषधियोंके रसको प्राप्त कर । (स्वाहा दिव्यं नभं गच्छ) उत्तम विद्या द्वारा दिव्यगुण युक्त आकाशके भागोंको जान । (स्वाहा अग्निं वैश्वानरं गच्छ) अच्छे विद्योपदेश द्वारा वैश्वानर अग्निका ज्ञान प्राप्त कर । हे परमात्मान् ! (मे हार्दि मनः यच्छ) मेरे इदयमें प्राप्त होने योग्य उत्तम ज्ञान प्रदान कर । (ते धूमः दिवं गच्छ) तेरे अपने सामर्थ्यसे तू द्युलोकमें जा और तेरी (ज्योतिः स्वः) ज्योति अंतरिक्षको प्राप्त हो तथा तू (पृथिवीम् भस्मना स्वाहा आपृण) पृथ्वीको अपने तेज और शत्रुको दवानेवाले सामर्थ्यसे उत्तम रीतिसे पूर्ण कर ।।२१।।

वायु मुझे उस पापसे दूर करे । इनकी सहायतासे मैं शुद्ध होऊं ।।१७।।

ते मनः मनसा, प्राणः प्राणेन संगच्छताम् – तेरा मन मननशक्तिके साथ और प्राण प्राणशक्तिके साथ मिलकर रहे। ये सहायक होकर रहें।

रेट् असि – तू दुष्टोंको दूर करनेवाला है । अतः सब दुष्ट भावोंको दूर कर ।

द्वेषः प्रयुतं – द्वेष करनेवाले शत्रुको दूर करो ।।१८।। घीको अपने पास रखनेवाले घीसे हवन करें और त्रैलोक्यको शुद्ध करें ॥१९॥

त्वष्टा देवः - कर्ममें अत्यंत कुशल देव है । त्वष्टा कुशल कारीगरको कहते हैं ।

अवसे अंगे अंगे ऐन्द्रः निदिध्यात् - संरक्षणके लिये प्रत्येक अंगमें इन्द्रशक्ति रही है। शरीरके अंगोंमें यह संरक्षक शक्ति है। मनुष्य इस शक्तिको विकसित करके अपनी तथा राष्ट्रकी सुरक्षा करनेमें सामर्थ्यवान् बने।

अंगे अंगे उदानः निधीतः – प्रत्येक अवयवमें उदानवायु रखा है। इससे शरीरकी सुरक्षा होती है। मनुष्य इसको जाने माऽपो मीर्षधीर्हिशंसी —धीम्नी धाम्नो राज्ञॅस्तती वरुण नो मुर्ज्ञ । यहाहुरुघ्न्या इति वरुणेति शर्पामहे तती वरुण नो मुज्ञ । सुमिञ्चिया न आपु ओषंधयः सन्तु दुर्मिञ्चियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि यं चं वृयं द्विष्मैः॥२२

हुविष्मंतीरिमा आपों हुविष्माँ२ आ विवासति । हुविष्मान् देवो अंध्वरो हुविष्माँ२ अस्तु सूर्यं ।।२३॥

अभेर्वोऽपेस्नगृहस्य सदीसे सादयामी नद्वाग्नयोभीगुधेयी स्थै मित्रावर्रणयोभीगुधेयी स्थै विश्वेषां वेवानां भागुधेयी स्थै । अमूर्या उप पूर्वे याभिर्वा सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्त्वध्वरम् ॥२४॥

(२३०) तुम अपने स्थानमें (आपः ओषधीः मा हिंसीः) जल और औषधियोंको मत नष्ट करो । (ततः धाम्रः नः मा मुश्च) उस प्रत्येक स्थानमें हम लोगोंको मत त्यागो । हे (वरुण) वरुण ! (अष्टन्यः इति शपामहे) न मारने योग्य गौ आदि पशुओंको न मारनेकी हम लोग शपथ धारण करते हैं । (नः आपः सुमित्रियाः सन्तु) हम लोगोंके लिये जल प्रवाह श्रेष्ठ मित्रके समान हों । यथा (यः अस्मान् द्वेष्टि च वयम् यम् द्विषः तस्मै दुर्मित्रियाः सन्तु) जो हम लोगोंसे वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर करते हैं उसके लिये वे औषधियां दुःख देनेवाले शत्रुके तुल्य हों ।।२२।।

(२३१) (इमाः आपः हिविष्मतीः हिविष्मान् आविवासित) ये जलप्रवाह सदा उत्तम हवनके योग्य रस और अन्नसे युक्त हों, उनको हिविके रूपमे ज्ञानी पुरुष प्रयोगमें लावे । (देवः अध्वरः हिविष्मान्) दिव्य गुणयुक्त अहिंसामय यज्ञ हिवसे संयुक्त हो और (सूर्यः हिविष्मान् अस्तु) सूर्य भी यजमानको फल देनेके लिये योग्य हो ।।२३।।

(२३२) (अमू: याः इन्द्राग्नयोः भागधेयीः स्थः) वे जो इन्द्र और अग्निका भाग उनको देनेवाली है। (मित्रावरुणयोः भागधेयीः स्थ) मित्र और वरुणको उनका हवनीय भाग देनेवाली हैं। (विश्वेषाम् देवानाम् भागधेयीः स्थ) सब देवोंका भाग सब देवोंको देनेवाली हैं। उन (वः अपन्न गृहस्थ अग्नेः सदिस सादयामि) तुम सबोंको जिनको गृहस्थाश्रम नहीं प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले उत्तम ब्रह्मचारीकी सभामें मैं स्थापित करती हूं और जो (सूर्य्य उप वा याभिः सह सूर्यः) सूर्यके उदय होनेपर उपस्थित होती हैं अथवा जिनके साथ सूर्य रहता है (ताः नः अध्वरम् हिन्वन्तु) वे सब हमारे यज्ञको बढावें ।।२४।।

और इसके द्वारा अपनी सुरक्षा करे।

ते सलक्ष्म विषुरूपं भूरि सं एत - तेरे अंदर जो समान अथवा विषम सामर्थ्य हैं वे एकत्रित हों और वह तेरे हितके लिये उपयोगी होवें । मनुष्यमें सम या विषम अनेक प्रकारकी शक्तियां हैं । वे सब एकत्रित होकर इसकी उन्नति करनेके कार्यमें लगें । इससे मानवकी योग्य रीतिसे उन्नति हो सकती है ।

देवत्रा यन्तं त्वा सखायः अवसे अनु - दिव्य पुरुषोंके साथ चलनेवाले तेरे साथ तेरे मित्र तेरी सुरक्षाके लिये रहें। दिव्य पुरुषोंके साथ रहनेसे अपनी शक्ति बढती हैं। तथा मित्रोंकी संघटनासे भी शक्ति विकसित होती है।

मातापितरौ त्वा अनुमदन्तु - तेरे माता पिता तेरे द्वारा

किये जानेवाले अच्छे कार्योका अनुमोदन करें। वे प्रतिकूल न हों ।।२०।।

आपः औषधीः मा हिंसी ~ जल औषधियोंका नाश न कर ।

धाम्नः धाम्नः नः मा मुद्ध - प्रत्येक स्थानसे हमको मत त्यागो । हमें अपने अपने स्थानमें सुखसे रहने दो ।

अध्या इति शपामहे - गौ मारने योग्य नही है ऐसी प्रतिज्ञा हम करते हैं।

आपः न सुमित्रियाः सन्त - जलप्रवाह हमारे लिये उत्तम मित्रके समान सुखदायक हों। हुदे त्या मनेसे त्या द्विवे त्या सूर्याय त्या। ऊर्ध्व मिर्माध्वरं दिवि देवेषु होर्जा यच्छे ॥२५॥ सोमे राज्यन् विश्वास्त्वं प्रजा ज्ञुपावरोहे विश्वास्त्वां प्रजा ज्ञुपावरोहन्तुं। श्रुणोत्विधिः समिधा हवं मे श्रुण्यन्त्वापों धिषणांश्च देवीः। श्रोतां प्रावाणो विदुषो न युज्ञछं श्रुणोतुं देवः संविता हवं मे स्वाहां ॥२६॥ देवीरापो अपा नपाद्यो व ऊर्मिहें विष्यु हन्द्रियावांन् मुदिन्तमः। तं देवेस्यो देवज्ञा देत शुक्रपेस्यो येषां मांग स्थं स्वाहां ॥२७॥

कार्षिरसिं समुद्रस्य त्वा क्षित्या उर्श्नयामि । समापी अद्भिरंग्मत समोवधीमिरोवधी ।।१८॥

(२३३) (देवेषुः होत्राः) देवोकी प्रीतिकं लिये यज्ञ कर्मका अनुष्ठान करनेवाली हैं, और जैसे हम भी (हदे त्वा) अंतःकरणसे तुझे (मनसे त्वा) मनसे तुझे वा (दिवे त्वा) द्युलोककी प्रीतिके लिये तुझे, वा (सूर्याय त्वा) सूर्यके प्रीतिके लिये तेरे लिये यज्ञ किया जाता है, वैसे तू भी (दिवि इमम् अध्वरम् यष्ट्छ) द्युलोकके देवताओं के लिये इस यज्ञकों कर ।।२५।।

(२३४) हे (सोम राजन) सोम राजन् ! (त्वम् विश्वाः प्रजाः उप अवरोह) तू समस्त प्रजाओं के अनुकूल होकर रहें । और (विश्वाः प्रजाः त्वा उप अवरोहन्तु) समस्त प्रजायें तेरे अनुकूल होकर रहें । (सिमधा अग्निः में हवम् शृणोतु) उत्तम सिधाओं से प्रदीप्त अग्नि मेरी प्रार्थनाको शुनें । ओर (आपः देवीः धिषणाः में हवम् शृणवन्तु) दिय्य जल मेरी वृद्धिसे की गई प्रार्थना सुने । हे (ग्रावाणः) तुम सुदृढ लोग भी (विदुषः 'विद्वांसः' यज्ञं न श्रोत) हे विद्वानों बुद्धिमानो ! यज्ञमें किये मेरे निवेदनको सुनो और (सविता देवः में हवम् शृणोतु स्वाहा) सर्व विश्वका उत्पादक दिव्य गृणोवाला देव भी मेरी प्रार्थना सुने ।।२६।।

(२३५) हे (देवी: आप:) दिव्य जलो ! (यः वः अपां नपात्) जो तुममेंसे जलोंको न गिरानेवाला है, ऐसा (क्रिम्मि: हिविष्यः इन्द्रियावान् मदिन्तमः) जलोंके बीच तरङ्गके समान उन्नत, हवनसे सत्कार करने योग्य, समस्त इन्द्रियोंको बलसे सम्पन्न करनेवाला और सबको हिवित करनेमें अधिक समर्थ है उसको (देवेष्यः शुक्रपेष्यः देवन्ना दत्त) समस्त विद्वानोंके हितार्थ वीर्यरक्षा करनेवालोंके देवत्वके रक्षकोंके हितार्थ सम्पूर्ण अधिकार प्रदान करो । (येषाम् भागः स्थ, स्वाहा) जिनमेंसे तुम भी एक श्रेष्ठ भाग हो, यह मेरा उत्तम कथन है ।।२७।।

(२३६) तू (कार्षिः असि) कृषिकर्म करनेवाला है, (त्वा समुद्रस्य अक्षित्यै उत् यामि) तुझे समुद्रतक जितनी भूमि है उस भूमिकी उन्नति करनेके लिये ऊपर उठाता हूं, तुम सब लोग (अभिः आपः औषधीभिः सम् अग्मत) जलोंसे और जलोंके साथ औषधियोंसे अच्छी प्रकार उन्नत होओ ।।२८।।

यः अस्मान् द्वेष्टि, ये च वयं द्विष्मः, तस्मै दुर्मित्रियाः सन्तु – जो अकेला हम सबका द्वेष करता है, और जिस अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं, उसके लिये ये जलप्रवाह शत्रुके समान हानिकारक हों ।।२२।।

इमा आपः हविष्मतीः - ये जल उत्तम हविके समान उत्तम हैं।

देवः अध्वरः हविष्मान् - दिव्य यज्ञ उत्तम हवनसामाग्रीसे युक्त हो ।

सूर्यः हविष्मान् अस्तु - सूर्योदय होनेसे उत्तम यज्ञमें

हविका समर्पण होता रहे ।।२३।।

अमू: याः इन्द्राग्रयोः मित्रावरूणयोः विश्वेषां देवानां भाग घेयी स्थ, वः अपभगृहस्य अग्नेः सदिस सादयामि – जो ये इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरूण, विश्वेदेव इनका भाग इन देवोंको अर्पण करनेके लिये यज्ञ करनेवाली हैं उनको मैं यज्ञगृहमें पहुंचातां हूं। स्त्री पुरुष यज्ञके स्थानपर जांय और यज्ञमें अपना भाग उचित रीतिसे करें।

सूर्ये उप - सूर्य उदय होनेपर यझ करनेवाले एकत्र होकर यझ करें। यमी पुत्सु मर्त्यमद्या वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता शब्दितिरिदः स्वाहाँ ॥२९॥

देवस्यं त्या सिवतुः प्रसिद्धेऽश्विनीर्बाहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् ।
आ देवें रावाऽसि गशिरामेममध्यरं कुधीनद्रीय सुषूत्रमम् ।
जुन्तमेन प्रविनीर्जस्वन्तं मधुमन्तं पर्यस्वन्तं तिग्राभ्या स्थ देवसुत्रस्तुर्वयंत मौ ॥३०॥
मनी मे तर्पयत् वाचं मे तर्पयत् प्राणं मे तर्पयत् चक्षुमें तर्पयत् श्रोत्रं मे तर्पयतारमानं मे तर्पयत् प्रजां मे तर्पयत् प्रश्नानं तर्पयत् गुणा मे मा वि तृषन् ॥३१॥

(२३७) हे (अग्ने) अग्नि ! (यम् मर्त्यम् पृत्सु अव) जिस पुरुषको तू संग्राममें रक्षा करता है और (वाजेषु यम् जुनाः) संग्राममें जिसको भेजता है (सः शश्वतीः इषः यन्ता स्वाहा) वह पुरुषही निरन्तर अन्नादि पदार्थोंको प्राप्त होता है ॥२९॥

(२३८) में (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्याम् पूष्णः हस्ताभ्याम् त्वा आददे) सर्वोत्पादक इस परमेश्वरके यज्ञमें अश्विदेवोंके बाहुओंसे तथा पोषक देवके हाथोंके तुझे ग्रहण करता हूं। तू (रावा असि) उत्तम दाता है। (इदम् अध्वरम् गभीरम् इन्द्राय सषूतमम् उत्तमेन पविना) इस यज्ञको गम्भीर और ऐश्वर्यवान् प्रभुके लिये बल बढानेवाले उत्कृष्ट पवित्र शस्त्रोंके बलसे इस यज्ञको (ऊर्जस्वन्तम् मधुमन्तम् पयस्वन्तम् कृष्टि) उत्तम बलयुक्त, मधुर अन्नादि पदार्थोसे समृद्ध, दूध आदि पृष्टिकारक पदार्थोसे सम्पन्न बनाओ ॥३०॥

(२३९) तुम अपने गुणोंसे (मे मनः तर्पयत) मेरे मनको तृप्त करो, (मे वायं तर्पयत) मेरी वाणीको तृप्त करो, (मे प्राणं तर्पयत) मेरे प्राणको तृप्त करो, (मे चक्षुः तर्पयत) मेरे नेत्रोंको तृप्त करो, (मे श्रोत्रं तर्पयत) मेरे कानोंको तृप्त करो, (मे आत्मानं तर्पयत) मेरे आत्माको तृप्त करो, (मे प्रजां तर्पयत) मेरी संतानादि प्रजाको तृप्त करो, (मे पशून तर्पयत) मेरे गौ, हाथी, घोडे आदि पशुओंको तृप्त करो, (मे गणान् तर्पयत) मेरे सेवक अनुयायी गणोको तृप्त करो (मे गणाः मा वितृषन्) मेरे अनुयायी वा सेवकजन मत उदास हों 113911

याभिः सह सूर्यः - जिनके साथ सूर्य है। अर्थात् सूर्य आकाशमें रहनेके समय ही यह यज्ञ होता रहे।

ताः नः अध्वरं हिन्वन्तु – वे हमारे यज्ञको बढावें । यहां 'ताः' पद स्त्रियोंका वाचक दीखता है । वे स्त्रियां यज्ञ करें ॥२४॥

यज्ञसे देवतागण प्रसन्न होते हैं और वे अपना कार्य उत्तम रीतिसे करते हैं। इसलिए यज्ञ करना योग्य है। यज्ञसे अनेक लाभ होते हैं। यह जानकर यज्ञ मानवोंको करना योग्य है।।२५।।

दिय्य जल इन्द्रियोंके सहायक, आनंद बढानेवाले और वीर्यरक्षा करनेवाले हैं अतः उनको शुद्ध रखना चाहिए ।।२७।।

समुद्रतक जितनी भूमि है, उस भूमिमें कृषिसे धान्य आदि अन्न उत्पन्न करना चाहिए। अनेक औषधियोंकी उत्पत्ति करनी चाहिए। इससे मानवोंका कल्याण हो सकता है।।२८।।

संग्रामों युद्ध करनेके लिये जो वीर पुरुष जाते हैं, और जिनका वहां विजय होता है, उनको ही सर्वदा अबादि पदार्थ प्राप्त होते हैं। अतः संग्राम करनेका समय आनेपर वीर पुरुष वहां जांय, अपना वीरत्व वहां दिखावें, और विजय प्राप्त करें और विपुल अन्न आदि उपभोग्य पदार्थ प्राप्त करें 112911

सवितुः प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां त्वा आददे – सर्व जगत् उत्पन्न करनेवाले ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले इस यज्ञमें अश्विदेवोंके बाहुओंसे और पूषाके हाथोंसे यज्ञीय पदार्थोंको लेता हूं। और उनका यज्ञमें समर्पण करता हूं।

रावा असि - तूं उत्तम दान देनेवाला है।

इदं गभीरं अध्वरं इन्द्राय सबूतमं उत्तमेन पविना ऊर्ज-स्वन्तं मधुमन्तं पयस्वन्तं कृषि - इस बडे यज्ञको इन्द्रकी प्राप्तिके लिये उत्तम साधनोंसे सामर्थ्यवान, मधुयुक्त, दुग्धयुक्त अर्थात् उत्तम हवनीय पदार्थोसे युक्त कर । यज्ञमें उपयोग जिनका होता है वे सब पदार्थ उत्तमोत्तम होने चाहिए ।।३०।।

मे मनः प्राणं, चक्षुः, श्रोत्रं, आत्मानं, प्रजां, पशून्,

इन्द्रांच त्वा वसुंमते कृद्रवंत इन्द्रांच त्वां ऽऽतित्ववंत इन्द्रांच त्वां ऽभिमातिशे ।

रचेनार्च त्वा सोमुभूते ऽग्नये त्वा रायस्पोष्ट्रे ॥३२॥

यत्ते सोम दिवि ज्योतिर्यत्पृथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे ।

तेनास्मै यर्जमानायोक राये कृष्यिषं द्रान्ने वीर्चः ॥३३॥

श्वान्ना स्थं वृत्रतुरो राष्ट्रोगूर्ता अमृतस्य पत्नीः ।

ता देवीर्देवन्नेमं यन्नं नयतोपहृताः सोमस्य पिषते ॥३४॥

मा मेर्मा सं विक्था उन्ने धत्सव थिषणे वीद्रवी सती वीडयेथामून्ने द्र्षाथाम् ।

पापमा हृतो न सोमें ।।३५॥

(२४०) (त्वा वसुमते रुद्रमते इन्द्राय) तुझको ऐश्वर्यवान् शत्रुओंको रुलानेवाले वीर पुरुषोंसे युक्त इन्द्रके लिये नियुक्त करता हूं, (आदित्यवते इन्द्राय त्वा) आदित्योंके सिहत ऐश्वर्यवान् पुरुषके लिये तुझे नियुक्त करता हूं, (अभिमातिधने इन्द्राय त्वा) शत्रुधाती इन्द्रके लिये तुझे नियुक्त करता हूं, (सोमभृते श्येनाय त्वा) सोमका भरणपोषण करनेके लिये बाजपक्षीके समान शत्रुपर आक्रमण करनेवालेके लिये तुझे नियुक्त करता हूं और (रायस्पोषदे अग्रये त्वा) ऐश्वर्यकी पृष्टि करनेवाले अग्रणीपदके लिये तुझको नियुक्त करता हूं ॥३२॥

(२४९) हे (सोम) सोम देव ! (ते यत् दिवि, यत् पृथिव्याम् यत् उरौअन्तरिक्षे ज्योतिः) तेरा जो द्युलोकमें, जो पृथ्वीमें और जो विस्तृत अंतरिक्षमें प्रकाश फैला है (तेन अस्मै दात्रे यजमानाय उक्त कृषि) उससे तू इस प्रोपकारके लिये दान करनेवाले यजमानके लिये बड़ी सहायता कर, तथा इसके (राये अधिवोधः) ऐश्वर्य वृद्धिके निमित्त

आज्ञा प्रदान कर ।।३३।।

(२४२) हे (देवीः) दिव्य गुणोंसे युक्त स्त्रियो ! तुम (वृत्रतुरः राघोगूर्ताः पत्नीः श्वात्राः स्थ) शत्रुका नाश करनेवाली धनकी वृद्धि करनेवाली, पतिकी सहायता करनेवाली और शत्रुपर आक्रमण करनेवाली तथा (ताः देवत्रा) वे तुम अच्छे अच्छे गुणोंसे युक्त देवताओंके साथ भिक्ति रहती हो अतः (इमम् यझं नयत) इस यज्ञको पूर्ण कराओ और यज्ञमें (उपहृताः अमृतस्य सोमस्य पिवत) बुलाई हूई अति स्वादयुक्त सोमके रसका पान करो ।।३४।।

(२४३) तू (वीड्वी सती मा भेः) बलयुक्त होती हुई शत्रुसे भयभीत न हो, (मा संविक्थाः) न कम्पायमान हो, (ऊर्ज धत्स्व) बल और पराक्रमको धारण कर । तुम दोनों (धिषणे ऊर्ज दधाथाम्) बुद्धि और पराक्रमको धारण करो, जिससे (वीड्येथाम् पाप्मा हतः) सुदृढ बलवाले हों, और उत्तम बर्ताव वर्तते हुये तुम दोनोंका दोष दूर हो, और (सोमः न) चन्द्रमाके समान सब सहायकोंको आनंदित करते रहो ।।३५।।

गणान्, तर्पयत – मरे मन, प्राण, नेत्र, कान, आत्मा, प्रजा, पशु और साथी इन सबको तृप्त करो । यज्ञसे सबको संतोष प्राप्त होता है ।

मे गणाः मा वितृषन् - मेरे साथी जन मेरे साथ विरोध न करें । मेरे साथी मुझसे दूर न हो जांय ।।३१।।

वसुमते रुद्रवते आदित्यवते अभिमातिष्टने इन्द्राय, सोमभूते श्येनाय, रायस्पोषदे अग्रये त्वा - धनयुक्त, रुद्रो और आदित्योंसे युक्त, शत्रुनाशक इन्द्रके लिये, सोम लानेवाले श्येनके लिये, धनके साथ पोषण करनेवाले अग्निके लिये मैं तेरा स्वीकार करता हूं।

यज्ञीय पदार्थ इनके उद्देश्यसे लिये जाते है।

'रुद्र' का अर्थ शरीरमें प्राण है। ये ११ हैं। शरीरमें आदित्य १२ हैं। दस प्राण हैं और ग्याहरवा आत्मा हैं। पांच प्राण और पांच उपप्राण और एक आत्मा मिलकर ग्यारह होते हैं।।३२॥

### प्रागपागुर्वगधुराक्सर्वतेस्त्वा दिञ् आ धीवन्तु । अम्ब निष्वेर् समुरीविदामे ॥३६॥ त्वमुङ्ग प्रशिक्षंसिषो वृवः श्रीविष्ठु मर्त्यम् । न त्ववृत्यो मेघवन्नस्ति मर्डितेन्द्र बवीमि ते वर्षः ।।३७॥ इति पष्टोऽध्यादः।

[ अ० ६, कं० ३७, सं० सं० ११७ ]

(२४४) तू (अम्ब) माता ! जो तेरी (अरीः) प्रगति (प्राक्, अपाक्, उद्, अधारक् सर्वतः दिशः आ धावन्तु) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सब दिशाओंसे होती रहें । तुम उनका (निः पर) पूर्ण रीतिसे पालन कर, और वे भी (त्वा सं विदाम्) तुझे अच्छे भावसे देखे ।।३६।।

(२४५) हे (अङ्ग) हे (शविष्ठ) शक्तिमान् ! हे (मधवन्) धनवान् ! हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मन् ! (देवः त्वम्) दिव्य गुणयुक्त तू (मर्त्यम् प्रशंसिषः) इस मनुष्यको उत्तमशिक्षा प्रदान कर, (त्वत् अन्यः मर्डिता न अस्ति) तुम्हारे सिवाय और कोई सुख देनेवाला नहीं है । मैं (ते वचः ब्रवीमि) तेरे वचनोंकोही कहता हं ।।३७।।

### ।। इति षष्ठोऽध्यायः ॥

स्त्रियां 'देवीः' अर्थात दिव्य गुणोंसे युक्त हैं । उनके दिव्य गुणोंका विकास करना योग्य है।

वृत्रतुराः राघोगूर्ता श्वात्राः पत्नी स्य - पत्नियां शत्रुको दूर करनेवाली, धनकी वृद्धि करनेवाली, पतिकी सहायता करनेवाली हों।

इमे यज्ञं नयत - यज्ञकी सहायता पत्नीयां करें। अमृतस्य सोमस्य पिबत - अमृत जैसे सोम रसका पान रित्रयां करे ।।3४।।

स्त्री बलशालिनी हो, भयभीत न हो, पराक्रम करनेवाली हो

बुद्धिमती हो, पाप भाव दूर करे और आनंद बढानेवाली हो। स्त्रीमें सब शुभगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिए ।।३५।।

सब कार्योमें तथा सब दिशाओंमें अशुद्धी नही होनी चाहिए । सब दिशाओंसे उत्तम प्रगति होनी चाहिए । इस विषयमें सब दक्ष रहें ।।३६।।

हे देव ! त्वं मर्त्य प्रशंसिषः - हे देव ! तू मनुष्यको उत्तम शिक्षण देनेवाला है।

त्वत् अन्यः मर्डिता नास्ति - तुझसे भिन्न सुख देनेवाला कोई नहीं है ।।३७।।

॥ छठा अध्याय समाप्त ॥

## अथ सप्तमोऽध्यायः।

बाचस्पतीय पवस्य बृष्णी अश्वाभयां गर्भस्तिपूतः'।
वृद्धो देवेम्यः पवस्य, येषां भागोऽसिं ॥१॥
मधुमतीर्न् इपस्कृष्टिं यसे सोमाद्यां नाम जागृद्धि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहाँ
स्वाहोर्न्वन्तरिक्षमन्वेमि ॥२॥
न्यान्तिरोहित विश्लीरम विश्लीरमा विद्योग्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्ट स्वाहां

स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेम्ब इन्द्रियम्यो विश्वेम्यः पार्थिवम्यो मनेस्त्वाष्ट्र स्वाहां त्वा समव सूर्यायं वेवेम्यंस्त्वा मरीचियेम्यो वेवांश्रंशो पस्मै त्वेडे तत्स्त्यमुपिर्पूतां मक्केन हत्तेऽसी पर् प्राणायं त्वा व्यानायं त्वा ॥२॥

(२४६) हे मनुष्य ! तू (वादः पतये पवस्व) वाणीके पतिके लिये पवित्र हो, (वृष्णः अंशुभ्यां गभस्तिपूतः देवः येषां भागः असि) समस्त सुखोंके देनेवाले सूर्यकी किरणोंसे पवित्र होकर दिव्यगुणवाला तू जिन देवोंका अंश है, उन (देवेभ्यः पवस्व) देवोंके लिये पवित्र हो ।।१।।

(२४७) हे (सोम) सोम ! तू (नःइषः मद्युमतीः कृषि) हमारे अन्न मधुर रसयुक्त कर, (ते यत् अदाभ्यम् जागृवि नाम तस्मै ते स्वाहा) तुम्हारा जो हिंसारहित सबको जाग्रत करनेवाला नाम है, उस तुम्हारे लिये यह हिव प्रदान करता हूं । हे (सोम) सोम ! (ते सोमाय स्वाहा) तेरे सोमके लिये यह आत्मसमर्पण है, अब मैं (उरु अन्तरिक्षम् अनु एमि)

विशाल अंतरिक्षमें व्याप्त ईश्वरको प्राप्त होता हूं ईश्वरका ध्यान करता हूं ।।२।।

(२४८) (इन्द्रियेम्यः दिवेम्यः पार्थिवेम्यः स्वाङ्कृतः असि) इन्द्रियोंके हितके लिये दिव्यजनोंके हितके लिये, तथा पृथिवीपर रहनेवाले प्राणियोंकी भलाईके लिये तू अपने सामर्थ्यसे स्वयं प्रकाशित हुआ है। (त्वा मनः अष्टु) तुझे शुद्ध मन प्राप्त हो। है (सुभव) प्रशंसित जन्मवाले मानव! (त्वा सूर्याय) तुझको सूर्य प्रकाशमें कार्य करनेके लिये नियुक्त करता हूँ, और (मरीविपेम्यः देवेम्यः त्वा) किरणोंके समान पवित्र करनेवालों दिव्यजनोंके लिये तुझे नियुक्त करता हूँ। हे (देव) दिव्य मानव! हे (अंशो) प्रकाशमान्! (यस्मै त्वा ईंढे तत् सत्यम्) जिस कारणसे मै तेरी स्तुति करता हूँ वह तेरा सत्यावरणही है। (उपरिप्रुता भन्नेन हतः असौ फट्) सत्यकी मर्यादाका भंग करनेवाला अतः उस कारण निहतसा हुआ यह तुम्हारा शत्रु विनष्ट हो जाय। (त्वा प्राणाय, व्यानाय त्वा) तुझे प्राणके लिये और व्यान नामक प्राण विभागके लिये तुझको नियुक्त करता हूँ 11311

वाचस्पतये पवस्व - वाणीका पालन होनेके लिये तू शुद्ध हो । वाणीका उत्तम रीतिस् उपयोग करना हो, तो प्रथम अपना आचरण शुद्ध करो । शुद्ध मनुष्यही अपनी वाणीका उत्तम उपयोग कर सकता है ।

देवेभ्यः पवस्व - देवताओंके समीप जाना हो, तो प्रथम शुद्ध बनो और पश्चात् देवोंके पास जाओ । दिव्यगुणसंपन्न देवं होते हैं । अतः उनके पास जाकर उनसे मिलना हो, तो प्रथम स्वयं शुद्ध होना चाहिए ।।१।।

नः इषः मधुमतीः कृधि - हमारा अत्र मधुर हो । अधिक तीखा या अधिक खट्टा न हो । मधुर अन्न सेवन करनेसे मन भी मध्र विचार करनेवाला होता है।

ते अदाभ्यं जागृवि नाम- तेरा -ईश्वरका नाम- शांति देनेवाला, जागृत करनेवाला है ।

सोम (स+उमा) = संरक्षण शक्तिसे युक्त ईश्वरकी शक्ति ।।२।।

इन्द्रियेभ्यः दिवेभ्यः पार्थिवेभ्यः स्वाम् तः असि-इन्द्रियोंके लिये, दिव्यजनोंके हित करनेके लिये तथा पृथिवीपर रहनेवाले मानवोंके हितके लिये तूं उत्पन्न हुआ है और विद्यासे-ज्ञानसे प्रसिद्ध हुआ है।

त्वा मनः अष्टु- तुझे मन शुद्ध होकर प्राप्त हो । अर्थात् मन

# उपयामगृहीतोऽस्यन्तर्थेच्छ मधवन् पाहि सोर्मम् । बुरुव्य रायु एवी यजस्व ॥४॥

अन्तस्ते द्याषांपृथिवी दंधाम्यन्तदंधाम्युर्वन्तरिक्षम् । स्यूर्देवेशिरवर्रेः परिश्चान्तर्यामे मधवन् मादयस्व ॥५॥

स्वाङ्कृतोऽसि विश्वेभय इन्द्रियेभ्यो वि्वयेभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाषु स्वाहां त्वा समव स्यीयं व्वेवभ्यस्त्वा मरीचियेभ्यं उवानायं त्वा ॥६॥

(२४९) तू (उपयामगृहीतः असि) यम नियमादिका पालन करनेवाला है, इस कारण (अन्तः यच्छ) आंतरिक शक्तीको अपने वशमें कर । हे (मघवन्) ऐश्वर्य सम्पन्न ! तू (सोमं पाहि) अपनी संरक्षक शक्तिकी रक्षा कर । और जो क्लेश हैं उनको (उरुष्य) अपने बलसे नष्ट कर, जिससे तुझे (रायः इषः आयजस्व) सब प्रकारके धन और अन्नादि प्राप्त हों ।।४।।

(२५०) हे (मघवन्) हे धनवान ! परमेश्वर (ते अन्तः द्यावा पृथिवी दधामि) तेरे अधिकारमें द्यौ और पृथ्वी ये दोनों हैं ऐसी मैं धारणा करता हूँ और (ते अन्तः उक्त अन्तरिक्षम् दधामि) तेरेही अंदर यह विशाल अंतरिक्ष भी है ऐसा मैं मानता हूँ । तू (अवरै: देवेभि: सजू: च परै: अन्तर्यामे मादयस्व) अपने पास रहे देवोंके साथ रहो और दूसरे शत्रुओंके साथ मिलकर रहकर समस्त प्रजांओंको सुखी कर ।।५।।

(२५१) हे (सुभव) उत्तम जीवन व्यतीत करनेवाले ! तू (स्वाङ्कृतः असि) स्वयं प्रयत्नशील हों । (इन्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः विश्वेभ्यः देवेभ्यः मरीविषेभ्यः त्वा) मैं इन्द्रियोंका तथा उत्तम प्रशस्त गुणोंसे तथा उत्तम विद्वानों और तेजस्वी पुरुषोंके हित करनेवाला तू है ऐसा मैं जानता हूं । (पार्थिवेभ्यः त्वा) पृथ्वीपरके उत्तम पुरुषोंके हित करनेवाला तू है ऐसे तुझको मैं जानता हूं । (सूर्याय उदानाय त्वा) सूर्यकी तरह उत्कृष्ट जीवनके लिये तुझे ग्रहण करता हूँ, जिससे (त्वा मनः स्वाहा अष्टु) तुझे, उत्तम मन और सत्यानुष्ठान करनेकी क्रिया प्राप्त हो ।।६।।

शुद्ध होना चाहिए ।

सुभव- उत्तम जन्म प्राप्त कर । जन्मसे उत्तम बननेका प्रयत्न कर । अपना जीवन परिशुद्ध होना चाहिए ।

सूर्याय त्वा, मरीचयेभ्यः देवेभ्यः त्वा- तुमको सूर्य और सूर्य किरणोंको प्राप्त करके रहना योग्य है। सूर्य किरणोंमें अपना शरीर थोडा समयतक रखनेसे मनुष्यका जीवन दीर्घ कालतक रह सकता है। सूर्यकिरणोंका स्नान लाभदायक है।

उपरिप्लुता भंगेन हतः - उपरके नियमका भंग करनेसे मनुष्य जलदी मृत्युको प्राप्त होता है।

प्राणाय त्वा, व्यानाय त्वा- प्राण और व्यानके लिये तेरा जीवन लगाओ । अर्थात् प्राणायाम आदि करके दीर्घ जीवन प्राप्त करो । प्राणके आयामसे मनुष्य लाभ प्राप्त कर सकता है ।।३।।

उपयाम-गृहीतः असि-यम और नियमोंको अपने जीवनमें लेनेवाला तू है । उप-याम-यमनियमोंके पास रहनेवाला । यम-नियमोंका पालन करनेवाला । अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य- अपरिग्रह ये पांच यम हैं और शौच-संतोष-तप-स्वाध्याय-ईश्वरभक्ति ये पांच नियम हैं। इनका योग्य रीतिसे पालन करना चाहिए।

अंतः यच्छ- अंतःकरण शुद्ध कर, आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए ।

सोमं पाहि- (स+उमा=सोमः) अपने अंदर संरक्षणकी शक्ति उत्तम रीतिसे रहे।

उरुष्य- अपने बलसे सब क्लेशोंको दूर कर ।

रायः इषः आयजस्व-धन और अन्न प्राप्त कर और उसका दान कर ॥४॥

ते अन्तः द्यावा-पृथिवी दधामि- हे परमेश्वर ! तेरे अंदर ये द्यो और भूमि है, यह मैं जानता हूं।

ते अन्तः उरु अन्तिरक्षं दधामि – तेरे अंदर यह विशाल अंतिरक्ष है यह मै जानता हूं अर्थात् तेरे अंदर यह सब विश्व है और तू इस सबमें है, ऐसा मैं जानता हूं। आ वियो मूच शुचिण उर्ष नः सहस्रं ते नियुती विश्ववार ।
उपी ते अन्धो मद्यमयामि यस्य देव द्धिषे पूर्विपेयं वायवे त्वो ॥७॥
इन्द्रेवायू इमे सुता उप प्रयोमिरागंतम । इन्द्रेवो वामुशन्ति हि ।
उपयामगृहीतोऽसि वायवं इन्द्रवायुम्यां त्वे — व ते योनिः सुओषोम्यां त्वो ॥८॥
अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोमं ऋतावृधा । ममेदिह श्रुंतः हर्वमे ।
उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वो ॥९॥

(२५२) हे (शुविपाः वायो) हे शुद्धताको पालनेवाले पवन ! तू (नः सहस्रं नियुत उप आभूष) हमारे सहस्रों शुभ गुणोंको सुभूषित कर । हे (विश्ववार) समस्त गुणोंके स्वीकार करनेवाले ! जो (ते मद्यं अन्धः) तेरा अच्छी दृष्ठि करनेवाला अन्न है, उसको (उपो अयामि) तेरे समीप पहुंचाता हूं । हे (देव) दिय्य गुणयुक्त ! (यस्य ते पूर्व पेयं दिधषे, वायवे त्वा) जिस तेरा अपूर्व पेयरूपी अन्न है, जिसको तू धारण कर रहा है, उसके लिये मैं तुझे स्वीकार करता हूं ।।।।।

(२५३) हे (इन्द्रवायु) इन्द्र और वायो ! (हि इमे सुताः इन्द्रवः वाम् उशन्ति) निश्चयसे ये उत्पन्न हुए सुखकारक सोमके पदार्थ तुम दोनोंको प्राप्त होनेके इच्छुक हैं, अतः तुम इनके (प्रयोभिः आगमतः) पास आओ । (वायवे उपयाम गृहीतः असि) वायुके लिये तेरा पापसे स्वीकार किया है ! (एषः ते योनिः) यही तुम्हारे लिये घर है। और (इन्द्र वायुभ्यां त्वा, सजोबोभ्यां त्वा) इन्द्र और वायुके लिये सोमरस रखा है । तुमको मैं चाहता हूं ।।८।।

(२५४) हे (मित्रा वरुणा) मित्र वरुण ! हे (ऋतावृधा) सत्यकी अथवा यज्ञकी वृद्धि करनेवाले देवताओ ! (वाम् अयम् सुतः, इह ममेत् हवम् श्रुतम्) तुम्हारी प्रीतिके निमित्त यह सोमरस तैयार किया है, इस यज्ञमें हमारे इस आह्वानको श्रवण करो । हे सोमरस ! तुम (उपयाम गृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत हो, (मित्रा वरुणाभ्यां त्वा) मित्रावरुण संज्ञक देवताओं के प्रीति निमित्त तुमको समर्पित करता हूं ।।९।।

अवरैः देवेभिः सजूः परैः च अन्तर्यामे मादयस्व- तू दूरके और पासके सब देवोंके साथ रहकर आनंदसे रहता है। आनंद प्रसन्नतासे सदा रहना चाहिए ॥५॥

सुभव - जन्मसे उत्तम बन । बुरा न होवो ।

स्वाङ्कृतः असि- तूं स्वयं प्रयत्न करते रहनेवाला बन । मनुष्य प्रयत्न शील हो । आलसी न हो ।

इन्द्रियेभ्यः विश्वेभ्यः दिव्येभ्यः देवेभ्यः मरीचिषेभ्यः त्वा- इन्द्रियोंके, तथा सब दिव्य महाजनोंके और तेजस्वी पुरुषोंके हित करनेके कार्यके लिये तू उत्पन्न हुआ है। तेरा कर्तव्य है कि तूं इन सब सत्पुरुषोंका हित हो ऐसा कार्य कर।

पार्थिवेभ्यः त्वा- पृथिवी परके सज्जनोंका हित करनेके लिये तुझे मैं स्वीकारता हूं ।

सुर्याय उदानाय त्वा- सूर्य प्रकाशमें रहनेके लिये तथा उदान आदि प्राणोंसे लाभ प्राप्त करनेके लिये तुझे मैं प्राप्त करता हूं। सूर्यप्रकाशसे मनुष्यके अनेक लाभ होते हैं। 'सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च' (ऋ. १।१।१५।१)

त्वा मनः स्वाहा अष्टु-तुझे उत्तम मन तथा दानभाव प्राप्त हो। मनुष्यका मन उच्च विचार करनेवाला तथा दानभावसे युक्त हो ।।६।।

शुचिपा वायो- वायु शुद्धता करता है। मनुष्य जाने कि शुचिता वायु करता है। इसलिये मनुष्य शुद्ध वायुका सदा सेवन करे। अशुद्धस्थानमें कदापि न रहे।

नः सहस्रं नियुत आभूष- हमारे हजारों शुभ गुणोंको भूषित कर । बढाओ । नियुत- घोडा, घोडोंका समूह, काव्य, निरंतर बहना, स्थिर रहना । दस लाखकी संख्या ।

ते मद्यं अंधः उपो अयामि- तेरा तृप्ती करनेवाला अत्र मैं प्राप्त करता हूं।

पूर्व पेयं दिष्ये – तू अपने पास अपूर्व पेय रखता है। उत्तम पेय अपने पास रखना चाहिए।।७।।

हे इन्द्रवायु ! हमे सुताः इन्द्रवः वां उशन्ति - हे

(२५५) जिस गौके होनेसे (वयम् राया ससवांसः मदेम) हम धनसे सम्पन्न होकर प्रसन्न होते हैं, (देवाः ह्व्येन, गावः यवसेन) जिस प्रकार देवगण हिव लाभसे, और गौवें घासादिसे प्रसन्न होती हैं। हे (मित्रा वरुणा) मित्र वरुण ! (युवम् ताम् अनपस्फुरन्तीम् धेनुं नः विश्वाहा धत्तम्) तुम दोनों उस न भागजानेवाली धेनुको हमारे समीप सर्वदा रखो। (एवः ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान हैं, (ऋतायुभ्याम् त्वा) सत्य और यज्ञके लिये इस गौको इस यज्ञ स्थानमें स्थापन करता हूं।।१०।।

(२५६) हे (अश्विना) हे अश्विदेवो ! (या वाम् मधुमती सूनृतावती कशा) जो तुम्हारी प्रशसनीय मधुर और सत्य वाणी है (तया यज्ञम् मिमिक्षतम्) उससे इस यज्ञको सिद्ध करो । तुमको (उपयाम गृहीतः असि) हमने यम नियमादिकोंसे स्वीकार किया है, (ते एषः योनिः) तेरा यह स्थान है । इससे (अश्विम्यां त्वा, माध्वीभ्यां त्वा) अश्विदेवोंके साथ तुमको, मधुरतासे युक्त तुमको आश्रय स्थान मानते हैं । १९१।

(२५७) तू (उपयामगृहीतः असि) योगके अङ्गोंका ग्रहण करनेवाला है। (ते एषः योनिः अपमृष्टः शण्डः यृासु वर्द्धसे) तेरा यह स्वभाव सुखका हेतु है, शमादि गुण युक्त है और जिससे तू वृद्धिको प्राप्त होता है। और (विश्वधा प्रत्नथा पूर्वथा इमथा जेठतातिम् बर्हिंपदम् स्वविंदम् प्रतीचीनम् आशुम् जनयन्तम् द्युनिम् वृजनम् दोहसे) सब प्राचीन महर्षि, पूर्वकालके योगी, वर्तमान योगियोंकी तरह अत्यंत प्रशंसनीय हृदयाकाशमे स्थिर सुखलाभ करने, अविधादि दोषोंसे प्रतिकूल होने, शीघ्र सिद्धि देने, उत्कर्ष पहुंचाने और इन्द्रियोंको संयमित करनेवाले योगबलको परिपूर्ण करते हैं, (तम् शुक्रमाः देवाः त्वा प्रणयन्तु) जो वीर्यबलकी रक्षा करनेहारे, दिव्यगुणयुक्त योगी लोग हैं वे तुमको अच्छी तरह वहां पहुंचावें। उस योगबलको प्राप्त हुए (शण्डाय अनाधृष्टा असि) शमदमादि गुणयुक्त तुम्हारे लिये योगकी दृढ वीरता हो, तुम उस (वीरताम् पाहि, अनु त्वा) वीरताकी रक्षा करो, वह रक्षाको प्राप्त हुई वीरता तुमको अनुकूल होकर पाले।।१२।।

इन्द्र और हे वायो ! ये निकाल कर रखे सोमरस तुम्हारी इच्छा करते हैं । तुम्हारे पास आना चाहते हैं । यज्ञमें सोमरस निकाल कर देवताओंको समर्पण करनेके लिये रखा जाता हैं ।।८।।

वयं राया ससवांसः मदेम- हम धनसे संयुक्त होकर आनंदित होते है।

देवाः हव्येन, गावः यवसेन- देवता हवनसे और गौवें घाससे प्रसन्न होती हैं।

अनपस्फुरन्ती धेनुं नः विश्वाहा ध्रत्तम्- न भागनेवाली

गौको हमारे पास सदा रखो ।

ऋतायुभ्यां त्वा- सत्य और यज्ञके लिये गौको इस यज्ञ स्थानमें रखता हूं ।।१०।।

वां मधुमती सूनृतावती कशा- तुम्हारी मधुर और सत्य भाषण करनेकी रीति है। मनुष्यको उचित है कि वह मधुर और सत्य भाषण करें।

तया यज्ञं मिमिक्षतं – उस मधुर और सत्य वाणीसे इस यज्ञको परिपूर्ण करो । मनुष्य सदा मधुर और सत्य भाषण करे । मुवीरी बीरान् प्रेजनयन् परीह्यभि रायस्पोषेण यर्जमानम् ।

सञ्जरमानो दिवा पृथिव्या शुक्तः शुक्तशोषिषां निर्रस्तः शण्डः शुक्तस्पाधिष्ठानेवसि ॥१३
अञ्चित्तस्य ते देव सोम सुवीर्यस्य रायस्पोषंस्य ददितारः स्यामं ।
सा प्रथमा सँस्कृतिविश्ववारा स प्रथमो वर्षणो मित्रो अ.ग्नः ॥१४॥
स प्रथमो बृहस्पतिश्चिकित्वास्तस्मा इन्द्राय सुतमा जुहोत् स्वाहां ।
तृम्पन्तु होन्ना मध्वो याः स्विष्टा याः सुपीताः सुहुता यत्स्वाहां ऽयोद्धभीत् ॥१५॥

(२५८) हे वीर पुरुष ! तू (सुवीरः वीरान् परि इहि) श्रेष्ठ वीर होकर और वीर पुरुषोंको तैयार करता हुआ देशभरमें भ्रमण कर और (रायः पोषेण यजमानम् अपि इहि) धन ऐश्वर्यकी समृद्धिसे अपने दानशील यज्ञ करनेवालेको प्राप्त हो, इस प्रकार (दिवा पृथिव्या संजग्मानः सुक्रः शुक्रशोचिषा) सूर्य और पृथ्वीसे सदा संगति लाभ करते हुए तेजस्वी और शुद्र कान्तिसे युक्त होकर विराजमान हो । इस तरह (शण्डः निरस्तः) बलवान परंतु दुष्ट वीर देशसे बाहर कर दिया जाय। हे राजन् ! तू स्वयं (शुक्रस्य अधिष्ठानम् असि) वीर्य पराक्रमका आश्रय दाता है । १९३।।

(२५९) हे (देवः सोम) दिय्यगुणयुक्त सोम ! (सुवीर्यस्य ते अच्छित्रस्य रायः पोषस्य दिदितारः स्याम) हम प्रजाजन उत्तम शक्तिवान ऐसे तेरे लिये अक्षय अटूट ऐश्वर्यकी समृद्धिको देनेवाले हैं, (सा विश्ववारा प्रथमा संस्कृतिः) वह सबके द्वारा वरणीय पहिली संस्कृति है। (सः प्रथमः मित्रः प्रथमः अग्निः) वह प्रथम बनाया हुआ राजा प्रजाका रक्षक मित्र और सर्वोत्तम अग्रणी है। 1981।

(२६०) (सः प्रथमः चिकित्वान् बृहस्पतिः) वह पहिला विज्ञानवान् और बृहती वेदवाणीका रक्षक है । तुम लोग (तस्मै इन्द्राय सुतम् स्वाहा आ जुहोत) उस ऐश्वर्यवान् इन्द्रके लिये सोमरसका अर्पण करो । और (होत्राः मध्वा तृम्पन्तु) हवन करनेवाले उसको मधुर भोगीसे तृप्त करें, (यत् याः स्विष्टाः याः सुप्रीताः सुहुताः स्वाहा) जो उत्तम रितिसे अपना इष्ट भाग प्राप्त कर और जो सुप्रसन्न होकर कार्यमें लगे हैं वे शक्तिसे युक्त होकर (अग्नीत् अयाङ्) अग्निके समीप जाय । 1941।

रूपयामगृहीतः असि – यम नियमोंके अनुसार किसीका स्वीकार करना योग्य है । अनियमोंसे किसीका स्वीकार नहीं करना चाहिए ।।१९।।

सुवीरः वीरान् परि इहि- स्वयं उत्तम वीर बनकर उत्तम वीरोंको प्राप्त कर।

रायः पोषेण यजमानं अपि इहि- धन और पोषण साधनसे युक्त होकर यजमानको प्राप्त कर ।

शुक्रः शुक्रशोधिषा- वीर्यके बलसे वीर्यवान बन । शण्डः निरस्तः- दुष्टको दूर करना चाहिए ।

शुक्रस्य अधिष्ठानं असि- तूं पराक्रमोंकें स्थान है ।।१३।।

सुवीर्यस्य ते अच्छिन्नस्य ते रायः पोषस्य ददितारः स्याम- उत्तम पराक्रमी जो राजा है उसको उत्तम धन देनेवाले प्रजाजन होते हैं। प्रजा कर रूपसे धनका भाग राजाको देती है। इससे राजा धनवान् होता है।

सा विश्ववारा प्रथमा संस्कृति – वह विश्वने वरणीय पहिली संस्कृति है।

सः प्रथमः मित्रः - वह राजा पहिला मित्र है ।

सः प्रथमः अग्निः – वह राजा पहिला अग्रणी है । जो अग्रणी होता है वहां पहिला राजा होता है । जो मुख्य होता है वही राजा होता है ।।१४।।

विप्राः मतिभिः रिहन्ति - ज्ञानी लोक अपनी बुद्धियोंसे उसकी स्तुति करते हैं।

मर्काय त्वा - शत्रुको दूर करनेके लिये तुझे यहां स्थापन करते हैं ।।१६।। अयं वेनश्चीद्यरपृश्चिंगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । इममुपाछं संङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विपी मृतिभी रिहन्ति ।

<u>उपयामगृंहीतोऽसि</u> मर्कीय त्वौ ॥१६॥

मनो न येषु हर्वनेषु तिगमं विषः शच्यां वनुशो द्रवन्ता । आ यः शर्याभिस्तुविनुम्णो अस्याशीणीतादिशं गर्भस्ता वेष ते योनिः प्रजाः पाह्यपृष्टो मकी वेवास्त्वां मन्थिषाः प्रणयन्त्वे नाधृष्टासि ॥१७॥

सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन् परीह्यमि रायस्पोषेण यजमानम् । सुभुगमानो विवा पृथिव्या मुन्थी मुन्थिशोचिर्षो निर्रस्तो मर्की मन्थिनोऽधिष्ठानमसि ॥१८॥

(२६१) (अयं वेनः, रजसः विमाने, ज्योतिर्जरायुः पृश्निगर्भाः चोदयत्) यह कान्तिमान् देव अन्तरिक्षके मध्यमें तेजसे युक्त होकर जलोंको वर्षारूपमें प्रेरित करता है। (इमम् अपां संगमे) इन जलोंके प्राप्त हो जानेपर (विप्राः, सूर्यस्य शिशुं न, मतिभिः रिहन्ति) विद्वानलोग, सूर्यके पुत्रके समान, अपनी बुद्धियोंसे उसकी स्तुतियोंको करके उसकी अर्चना करते हैं। तुम (उपयामगृहीतः असि) यज्ञ द्वारा ग्रहण किये गये हो। (मकाम त्वा) दुष्टोंको शान्त करनेके लिये तुमको यहां स्थापितकिया है।।१६।।

(२६२) (येषु हयनेषु, मनः न तिग्मं, विपः शच्या द्रवन्तौ वनुथः) जिन यज्ञोंके समय मनके समान तीव्र गतिवाले कार्य कुशल पुरुषको, अपनी शक्तिसे प्रगति करते हुये प्राप्त करता है, और जो पुरुष (तुविनृम्णः अस्य आदिशं गभस्तौ शर्याभिः आश्रीणीत) बहुत ऐश्वर्यवान ऐसे तुम्हारे लिये प्रत्येक दिशामें अपने बलपर प्रहार करनेवाली शत्रु सेनाओंसे अपना रक्षण करनेवाले वीर सब प्रकारसे तुम्हाराही आश्रय करते हैं, ऐसा जो वीर पुरुष है (एषः ते योनिः) यह तेरी उत्पत्तिका स्थान है, उससे तू (प्रजाः पाहि) प्रजाकी रक्षा कर । और उसके द्वारा (मर्कः अपमृष्टः) दुःख देनेवालोंको दूर कर । (त्वा मन्थिपाः देवाः प्रणयन्तु) तुझको शत्रुओंके मंथन करनेवाले पुरुषके रक्षक देवगण विजय मार्गपर ले चलें । उस वीर पुरुषके होनेसे तुम भी (अनाधृष्टा असि) अति निर्भय हो गये हो ।19७।।

(२६३) (सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्, रायः पोषेण, यजमानम् अभि परि इहि) उत्तम प्रजायुक्त तुम प्रजाजनोंको प्रकट करते हुये, धनकी सहायतासे यज्ञादि अच्छे कामोंके करनेवाले यजमानको सर्वथा धनकी वृद्धिसे युक्त करो । (मन्थी दिवा पृथिव्या संजग्मानः मन्थिनः अधिष्ठानम् असि) सद्विचारोंका वारंवार मन्थन करने और सूर्य वा पृथ्वीके समान शुभ गुणोंसे युक्त तुम योग्य गुणोंके आधार हो, इस कारण तुम्हारी स्थिति (मन्थि शोविषा मर्कः निरस्तः) दुःखमय करनेवाला अन्यायी तेजसे तुमसे दूर हो ।।१८।।

प्रजाः पाहि - प्रजाजनोंका संरक्षण कर ।

मर्कः अपमृष्टः - दुःख देनेवाले शत्रुओंको दुर कर ।

मन्थिपाः देवाः त्वा प्रणयन्तु – शत्रुका विनाश करनेवाले दिव्य जन तेरा संरक्षण करें ।

अनाधृष्टा असि - तू निर्भय हो गया है।

मनः तिग्मं – मन तीव्र गति करनेवाला है ।

विपः शच्या द्रवन्तौ वनुथः - विशेष शक्तिसे चलनेवाले

पुरुष जिसको प्राप्त करते हैं, उसको तुम भी प्राप्त करो ।।१७।।

सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन् - उत्तम प्रजा निर्माण करो ।

रायस्पोषेण यजमानं अभिपरीहि - धनकी वृद्धिसे यज्ञ करनेवालेको युक्त कर ।

मन्धिनः अधिष्ठानं असि - सद्विचारोंका मंथन करनेवालोंका तू आश्रय है।

मन्धि शोविषा मर्कः निरस्तः - दुःख देनेवाला अन्यायी

ये देवासी द्विष्येकांद्य स्थ पृथिव्यामध्येकांद्य स्थ । अप्सुक्षिती महिनेकांद्य स्थ ते देवासी युज्ञमिमं जुपध्वम् ॥१९॥

<u>जुप्यामगृंहीतोऽस्याग्रयणोऽसि</u> स्वाग्रयणः । पुहि युज्ञं पुहि युज्ञपं<u>तिं विष्णुस्त्वामिन्डियेणं पातु विष्णुं</u> त्वं पा<u>र</u>्ह्यामि सर्वनानि पाहि' ॥२०॥

सोमीः पवते सोमीः पवतेऽसमे बहांगेऽसमे क्षत्रायासमे सुन्वते यर्जमानाय पवत इव ऊर्जे विवतेऽद्भय ओवंधीम्यः पवते द्यावाविधिवीम्यां पवते सुमूतायं पवते विश्वेम्यस्त्वा वृवेम्य पुष ते योतिविभ्वेम्यस्त्वा देवेम्यंः ॥२१॥

(२६४) (ये महिना दिवि एकादश देवासः स्थ) जो अपनी महिमासे द्युलोकमें ग्यारह देव हैं, और (पृथिव्याम् अधि एकादशस्थ) पृथ्वीके ऊपर ग्याहर हैं तथा (अप्सुक्षितः एकादश स्थ) जलके आश्रयसे ठहरनेवाले ग्यारह हैं (ते देवासः इमम् यज्ञम् जुमध्यम्) वे देव इस जीवनरूप यज्ञमें कार्य करते हैं वैसे हे (देवासः) दिव्य जनों ! तुम सब अपने अपने कार्योमें दक्ष होकर (इमम् यज्ञम् जुमध्यम्) इस यज्ञको करनेवाले होओ । १४।।

(२६५) जिस कारण (त्वम् उपयामगृहीतः असि) तुम इस यज्ञ साधनसे लिया गया हो इस कारण (यज्ञं पाहि) इस यज्ञकी रक्षा करो, (स्वाग्रयणः आग्रयण असि) जिस प्रकार तुम अपने अग्रभागमें जानेवाला हो वैसाही तुम आगे बढ़नेवाला होवो (यज्ञपतिम् पाहि) अतः यज्ञपति यजमानकी रक्षा करो, यह (विष्णुः इन्द्रियेण त्वाम् पातु) व्यापक देव अपने सामर्थ्यसे तेरी रक्षा करे, (विष्णुं पाहि) इस विष्णु देवकी तुम रक्षा करो, और (सविनानि अपि पाहि) तीन

सवनोंकी सब ओर ते तुम रक्षा करो ।।२०।।

(२६६) (सोमः अस्मै ब्रह्मणे पवते) यह सोम रस इस ब्राह्मणके लिये निकाला जा रहा है। (सोमः अस्मै क्षत्राय पवते) सोम इस क्षत्रियवर्णके लिये निकाला जाता है, (अस्मै सुन्वते यजमानाय पवते) इस सोम याग करनेवाले यजमानके लिये निकाला जाता है, (इशे ऊर्जे पवते) अन्नकी वृद्धि और बल प्राप्त करानेके लिये निकाला जाता है, (यावा पृथिवीभ्याम् पवते) द्यौ और पृथ्वी दोनों लोकोंकी सन्तुष्टिके निमित निकाला जाता है, (सुमूताय पवते) उत्तम जीवनके लिये निकाला जाता है। (विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा) सम्पूर्ण देवताओंको देनेके निमित्त सोमका ग्रहण करता हूँ, (एषः ते योनिः) यह यज्ञ तेरा आश्रय स्थान है, (विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा) सम्पूर्ण देवताओंके निमित्त तुमको लेता हूँ ।।२९॥

तुम्हारे तेजसे दूर हुआ है ।।१८।।

दिवि महिना एकाद्श देवासः स्थ - द्युलोकमें अपनी महिमाके साथ ११ देव रहते हैं।

पृथिव्यां अधि एकादश स्थ - पृथिवीपर ११ देव हैं । अप्सुक्षितः एकादश स्थ - अंतरिक्षके जल स्थानमें ११ देव रहते हैं ।

अर्थात् पृथिवी, अंतरिक्ष और द्युलोकमें ११-११-११ देव रहते हैं । सब मिलकर इन तीनों स्थानोंमें ३३ देव रहते हैं। यह सब विश्व इन ३३ देवोंसे व्याप्त हुआ है । मनुष्यके शरीरमें देव हैं, विश्वमें देव हैं, और राष्ट्रमें भी देव हैं। इस तरह यह सब विश्व इन देवोंसे व्याप्त हुआ है। जहां देखा जाय वहां देव ही हैं ऐसा देखनेवालेको ज्ञान होगा।।१९।।

यझं पाहि - यझकी सुरक्षा करो ।

स्वाग्रयणः आग्रयणः असि - तू अपने मार्गसे आगे बढनेवाले है, अतः आगे बढो ।

यझपतिं पाहि - यजमानकी सुरक्षा करो, उत्तम कर्म करनेवालेकी सुरक्षा करो।

विष्णुः इन्द्रियेण त्वां पातु – व्यापक देव अपनी इन्द्रियोंकी शक्तियोंसे तेरी सुरक्षा करे । इन्द्रियोंकी सुरक्षा हो और उससे खुप्यामगृहितोऽसीन्द्राय त्वा बुहर्द्वते वर्यस्वत उक्थाव्यं गृह्णामि । यसं इन्द्र बुहद्वयुस्तस्में त्या विष्णीव रवे "व ते योनिहक्थेम्यस्त्वों देवेम्यस्त्वा देवाव्यं यक्तस्यापुषे गृह्णामि ॥२२ मित्रावर्षणाभ्यां त्वा देवाव्यं यक्तस्यापुषे गृह्णामी नद्राय त्वा देवाव्यं यक्तस्यापुषे गृह्णामी नद्राय त्वा देवाव्यं यक्तस्यापुषे गृह्णामी नद्रायकणाभ्यां त्वा देवाव्यं यक्तस्यापुषे गृह्णामी नद्रायकणाभ्यां त्वा देवाव्यं यक्तस्यापुषे गृह्णामी नद्राविष्णुभ्यां त्वा देवाव्यं यक्तस्यापुषे गृह्णामी रहा

(२६७) तू (उपयामगृहीतः असि) उत्तम नियमों द्वारा बंधा है, (उक्थाय्यम् त्वा इंद्राय बृहद्वते वयस्वते गृह्मामि) स्तुतिके रक्षा करनेवाले तुझको मैं परम ऐश्वर्ययुक्त बहुत विस्तृत कार्यसे युक्त अति दीर्घजीवनवाले प्रभुके लिये नियुक्त करता हूं । हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान् देव ! (यत् ते बृहत् वयः तस्मै त्वा) जो तेरा महान् और यह दीर्घजीवन साध्य कार्य है, मैं उसके लिये तुझको नियुक्त करता हूं । (विष्णवे त्वा एषः योनिः) विश्वव्यापक ईश्वरके लिये तुझे नियुक्त करता हूं, यह तेरा आश्रय है । (देवाय्यम् त्वा गृह्मामि) देवोंका रक्षण करनेके कार्यके लिये स्वीकारता हूं । और मैं तुझे (यज्ञस्य आयुषे गृह्मामि) इस यज्ञके दीर्घजीवनके लिये नियुक्त करता हूं । १२२।।

(२६८) (यज्ञस्व आयुषे मित्रावरुणाभ्याम् देवाव्यम् त्वा गृह्णामि) यज्ञीय जीवन होनेके लिये मित्र और वरुणके लिये विद्वानोंकी रक्षा करनेवाले तुझको स्वीकार करता हूँ । (यज्ञस्य आयुषे इन्द्राय देवाव्यं त्वा गृह्णामि) यज्ञीय जीवनके लिये परम ऐश्वर्यवान् प्रभुके अर्थ विद्वानोंकी रक्षा करनेवाले तुझको ग्रहण करता हूँ । (यज्ञस्य आयुषे इन्द्राग्निभ्यां देवाव्यं त्वा गृह्णामि) यज्ञके लिये और अग्निके अर्थ रक्षा करनेवाले तुझको ग्रहण करता हूँ । (यज्ञस्य आयुषे इन्द्रावरणाभ्यां देवानं त्वा गृह्णामि) यज्ञीय जीवनके लिए इन्द्र और वरुणके, गुण प्रकट होनेके अर्थ दिव्य जीवनवाले तुझको ग्रहण करता हूँ । (यज्ञस्य आयुषे इन्द्रा वृहस्पतिभ्यां देवाव्यं त्वा गृह्णामि) यज्ञकी आयुके लिये इन्द्र और बृहस्पतिके लिये तुझको ग्रहण करता हूँ । और (यज्ञस्य आयुषे इन्द्रा विष्णुभ्याम् देवाव्यं त्वा गृह्णामि) यज्ञकी आयुके लिये इन्द्र और विष्णुके लिये ब्रह्मज्ञानीको संतुष्ट करनेवाले तुझको ग्रहण करता हूँ ।।२३।।

तुम्हारी सुरक्षा हो ।

सवनानि अभि पाहि- यज्ञके भागोंको सुरक्षित रखो ।।२०।। सोमरस ब्राह्मणों, क्षत्रियों, यज्ञ करनेवालोंके लिये यज्ञ-स्थानमें निकाला जाता है । अन्न प्राप्त हो और बल बढे इसलिए सोम याग करते हैं । द्युलोक, अंतरिक्षलोक और पृथिवी लोकमें सबका कल्याण हो इसलिए सोमयाग करते हैं । उत्तम जीवन चले इसलिए यज्ञमें सोमरस निकालकर उसका पान करते हैं । सबका संगठन करनेके लिये यज्ञ किया जाता है । विद्वानोंका सत्कार हो, सबका संगठन बढे, और गरीबोंको अन्न मिले इस कार्यके लिये यज्ञ किये जाते हैं ।।२१।।

उपयामगृहीतः असि - तू धर्मनियमोंसे, यज्ञके नियमोंसे युक्त हो । मनुष्य धर्मनियमोंका पालन करे । यज्ञके नियमोंका पालन करे ।

उक्चाव्यं त्वा गृह्णामि - स्तुति करनेवालेकी ईश्वर सुरक्षा

करता है। ऐसे ईश्वरका उपसानासे मैं स्वीकार करता हूं।

यत् ते बृहत् वयः तस्मै त्वा गृह्धामि – तो तेरा बडा कार्य चल रहा है, उसके लिये तेरा ग्रहण मैं करता हूं। इस विश्वमें परमेश्वरका विश्वव्यापक कार्य चल रहा हैं, उसको मनुष्य देखे, और उसका अनुभव करे। वैसा स्वयं करनेका यत्न करे।

यज्ञस्य आयुषे त्वा गृह्धामि – यज्ञीय जीवन चलानेके लिये मै तैरा आदर्श सामने रखता हूं ।।२२।।

यज्ञस्य आयुषे मित्रावरुणाभ्यां देवाव्यं त्वा गृह्णामि

– यज्ञके लिये समर्पित आयुके लिये, मित्र और वरुणके लिये
दिव्य जीवन व्यतीत करनेवाले तुझे मैं प्राप्त करता हूं। मित्र सबकी
मित्रता करता है। वरुण श्रेष्ठ होता है। मित्र बनने और श्रेष्ठ
बननेके लिये देवताके समान आचरण करना चाहिए।

अपनी आयु यज्ञरूप अर्थात् सबका उपकार करनेवाली होनी चाहिए । मुर्धानं द्विषे अंति पृथित्या वेश्वान्तम् आ जातमग्रिम् । कविथ्रं सम्माजमितिथिं जननिमासम्म पात्रं जनयन्त देवोः ॥२४॥ उपयामगृहीतोऽसि ध्रुबोऽसि ध्रुबक्षितिर्धुवाणां ध्रुवतमोऽन्युंतानामन्युत्वित्तमे एष ते योनिवैश्वान्तायं त्वो । ध्रुवं ध्रुवेण मनसा वाचा सोममवं नयामि । अर्था न इन्द्र इद्विशोऽसप्तनाः समनस्करतं ॥२५॥

यस्ते द्वप्त स्कन्दंति यस्ते अध्युर्धावेच्युतो धिपर्णयोहपस्थात । अध्ययोदां परि वा यः पविद्यासं ते जहोित मनेसा वर्षट्कृत्य स्वाहाँ विवानामुत्क्रमंणमसि ॥२६॥ माणार्थ मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वं व्यानार्थ मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वो वृतानार्थ मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वं वाचे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वं क्रतूदक्षांग्यां मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वं भोत्रीय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वं चक्षुंग्यां मे वर्चोद्सो वर्चसे पवेथामं ॥२७॥

(२६९) (देवाः, दिवः मूद्धानं, पृथिव्याः अरितं ऋते आजातं वैश्वानरं) दिव्य गुणोंवाले विद्धान् प्रकाशमान सूर्यके शिरके सदृश, पृथ्वीके गुणोंको प्राप्त होनेवाले, सत्यमार्गमें अच्छे प्रकार प्रसिद्ध, समस्त मनुष्योंके आनंद पहुंचाने और (जनानां अतिथिं आसन् पात्रं किवं अग्निं सम्राजं आ जनयन्त) सत्यपुरुषोंके अतिथिके समान सत्कार करने योग्य, तथा अपने शुद्ध मुखसे समस्त शुद्ध व्यवहारकी रक्षा करनेवाले, शुभगुणोंसे प्रकाशित होते हैं, वैसे सब मनुष्योंको करना योग्य है ।।२४।।

(२७०) तू भी (उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे बद्ध है । तू (घूवः असि) स्थिर है । तू (धूविक्षितिः) स्थिर निवासवाला हो । तू (घूवाणां धुवतमः) समस्त स्थिर रहनेवालोंमें सबसे अधिक स्थिर हो । तू (अच्युत-क्षित् तमः) अपने स्थानसे च्युत न होनेवाला हो । (एषः ते योनिः) यह तेरा स्थान है । (त्वा वैश्वानराय धुवेण मनसा वाचा सोमं अवयामि) तुझको मैं समस्त प्रजाओंके नेतृपदपर तथा स्थिर चित्तसे और वाणीसे तुझे सोम प्रदान करता हूं । (अथ नः इन्द्रः इत् विशः असपत्नाः समनसः करत्) अब तूं हमारा ऐश्वर्यवान् प्रभु होकर सब प्रजाओंको शत्रुरहित और समान चित्तवाली बना ।।२५।।

(२७१) (यः ते द्रप्सः स्कन्दित) जो तेरे पास यज्ञीय पदार्थोका समूह आता है, और (यः ते ग्रवच्युतः अंशुः धिषणयोः पित्रात् उपस्थात् वा यः अध्वय्योः वा पिर) जो तेरे यज्ञके पथ्थरोंसे निकाला सोम रस प्रकाश और भूमिके गोदके स्थानको प्राप्त करता है, अथवा जो अध्वर्युके पास रहता है, (तम् ते स्वाहा मनसा वषद् कृतस् जुहोमि) उसको मै तेरे लिये सत्यव्वाणी और मनसे किये हुये संकल्पके साथ अर्पण करता हूं जो (देवानाम् उत्क्रमणस् असि) विद्वानोंके लिये उद्यता प्राप्त करनेवालेके समान है ।।२६।।

(२७२) तू (वर्चोदाः मे प्राणाय पवस्व) तेजका प्रदाता है, मेरे शरीरमें प्राणके बलको बढानेका उद्योग कर । हे (वर्चोदाः) बल प्रदान करनेवाले ! तू (व्यानाय वर्चसे पयस्व) शरीरमें ध्यानके बल बढानेका उद्योग कर । (वर्चोदाः) बलसे युक्त पुरुष ! (मे उदानाय वर्चसे पयस्व) मेरे शरीरमें उदान वायुके बलकी वृद्धिके लिये तूं उद्योग कर । हे (वर्चोदाः) तेजको बढानेवाले पुरुष ! तू (मे वाचे वर्चसे पयस्व) मेरे शरीरमें वाणीके तेजकी वृद्धिके लिये उद्योग कर। हे (वर्चोदाः) तेज और बलको बढानेवाले पुरुष ! तू (ऋतुदक्षाभ्याम् वर्चसे पवस्व) यज्ञ वृद्धि, ज्ञान वृद्धि और तेजवृद्धिके लिये उद्योग कर । हे (वर्चोदाः) बल बढानेवाले ! तू मेरे शरीरमें (क्षोत्राय वर्चसे पवस्व) श्रोत्र इन्द्रियके तेजकी वृद्धिके लिये उद्योग कर । हे (वर्चोदाः) तेजसे देनेहारे ! तुम दोनों (चक्कुभ्याम् वर्चसे पवेथाम्) शरीरमें आखोंके समान बलकी वृद्धि करनेके लिये उद्योग करे ।।२७।।

# <u>आत्मने में वर्चोदा वर्चसे पवस्ती जीसे में वर्चोदा वर्चसे पत्रस्ती चुंचे में वर्चोदा वर्चसे</u> पवस्ते विश्वनियों में मुजाभ्यी वर्<u>चोद्सों</u> वर्चसे पवेथाम् ॥२८॥

कोडिस कतुमोडिस कस्यांसि को नामांसि । यस्ये ते नामार्मन्मिति यं खा सोमेनातीतृपार्म । मूर्मुर्खः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यार्थः सुवीरो दीरैः सुपोषः पेषिः ॥२९॥

(२७३) हे (वचोदाः) तेजका बल देनेवाले ! तू (मे आत्मने वर्चसे पवस्व) मेरे आत्माके बलकी वृद्धिके लिये उद्योग कर । हे (वचोंदाः) तेज देनेवाले ! (ओजसे मे वर्चसे पवस्व) आत्मबल बढानेके लिये तेजकी वृद्धिके लिये तू उद्योग कर । हे (वचोंदाः) तेजकी वृद्धि करनेवाले पुरुष ! (आयुषे मे वर्चसे पवस्व) मेरे शरीरमें आयुके अर्थात् दीर्घजीवनकी वृद्धिके लिये उद्योग कर । हे (वचोंदाः) तेजके बढानेवाले ! तुम (मे विश्वाभ्यः प्रजाभ्यः वर्चसे पवेथाम्) मेरे समस्त प्रजाओंके तेज बढानेका उद्योग करो ।।२८।।

(२७४) (कः असि) तू कौन है ? (कतमः असि) अपने वर्गमेंसे कौनसा है ? (कस्य असि) किसका है ? (कः नाम असि) तेरा क्या नाम है ? (यस्य ते नाम अमन्मिह) जिस तेरे नामको हम जानें, (यं त्वा सोमेन अतीतृपाम) जिस तुझको सोमरससे तृप्त करते हैं । मैं (भू: भुवः स्वः प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम्) भूमि, अन्तरिक्ष, और घु इन तीनोंकी शक्तिसे युक्त होकर प्रजाजनोंके साथ उत्तम रीतिसे युक्त होऊं । और (वीरैः सुवीर, पोषैः सुपोषः) इन वीर पुरुषों द्वारा मैं सुवीर होऊं और इन पोषक ऐश्वर्यवान् पुरुषोंसे मिलकर राष्ट्रका उत्तम पोषक हो जाऊं ।।२९।।

देवाव्यं (देव+अव्यं) दिव्य गुणोंसे युक्त देव होते हैं । देव जिनका रक्षण करते हैं वह देवाव्य कहलाता है । देव अपना संरक्षण करें ऐसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए ।।२३।।

उपयामगृहीतः असि - तू नियमोंके अनुकूल चलनेवाला है।

धुवः असि - तू सुस्थिर रहनेवाला है । धुवक्षितिः - तू सुस्थिर हुआ है । धुवाणां धुवतमः - स्थिरोंमें तू अधिक स्थिर हैं । अच्युतक्षितमः - तू स्थिरोंमें अत्यंत स्थिर है ।

इन्द्रः नः विशः असपत्नाः समनस करत् – इन्द्र हमारे सब प्रजाजनोंको शत्रुरहित तथा एक भावसे युक्त करे । • प्रजामें एकता उत्पन्न करे ।।२५।।

वर्चोदाः मे प्राणाय, य्यानाय, उदानाय, वाचे, श्रोत्राय, चक्षुभ्या, पवस्व – तू तेज देनेवाला है, अतः मेरे प्राण, ध्यान, उदान, वाणी, कान और आंखोंके लिये इनका बल बढानेके लिये प्रयत्न कर ।

इन अवयवोंका बल बढानेका प्रयत्न करना आवश्यक है ।।२७।।

हे वर्षोदाः ! मे आत्मने, ओजसे, आयुषे, विश्वाभ्यः

प्रजाभ्यः वर्चसे पयस्व - हे तेजसे बल देनेवाले ! मेरे आत्मा, बल, आयु, तेज आदिकी वृद्धि करनेका प्रयत्न कर । सब प्रजाका बल बढे इसलिए प्रयत्न कर ।।२८।।

त्वं कः असि ? - तू कौन है ?

त्वं कतमः असि ? - तू किस क्रममें है ?

कस्य असि ? - तू किसका है ?

कः नाम असि ? - क्या नाम तुम्हारा है ?

यस्य ते नाम अमन्मिह - जिस तेरा नाम हम जाबना चाहते हैं।

यं त्वा सोमेन अतीतृपाम - तुझे हम सोमरस देकर तृप्त करना चाहते हैं।

भू: भुवः स्वः – अस्तित्व, ज्ञान और आत्मानंद प्राप्त करना चाहिए ।

प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम – हम सब प्रजाओं के साथ उत्तम प्रजाजन होकर रहेंगे ।

वीरैः सुवीरः - वीरोंके साथ उत्तम वीर होकर रहेंगे ।

सुपोष पोषैः - उत्तम पोषणकर्ताओं के साथ उत्तम परिपुष्ट होकर रहेंगें ।।२९।।

बारह महिनोंमें (उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे तू बंधा है,

वृत्यामगृहितोऽसि मध्वे त्वो प्यामगृहितोऽसि माध्वाय त्वो प्यामगृहितोऽसि शुकायं त्वो प्यामगृहितोऽसि शुकायं त्वो प्यामगृहितोऽसि शुकायं त्वो प्यामगृहितोऽसि शुकायं त्वो प्यामगृहितोऽसि नम्स्याय त्वो प्यामगृहितोऽसि नम्स्याय त्वो प्यामगृहितोऽस्यु त्वे त्वो प्यामगृहितोऽस्यु त्वे त्वो प्यामगृहितोऽस्यु त्वे त्वे प्यामगृहितोऽसि त्यामगृहितोऽसि त्यामगृहितोऽसि त्यामगृहितोऽसि त्यामगृहितोऽस्य त्वे प्यामगृहितोऽस्य त्वे प्यामगृहितोऽस्य त्वे प्यामगृहितोऽस्य त्वे प्यामगृहितोऽस्य त्वे प्यामगृहितोऽस्य त्वे प्यामगृहितोऽस्य त्वे ।।३०॥

इन्द्रांग्री आ गत्छं सुतं गीर्भिर्नभो वरेण्यम् । अस्य पति धियेषिता । जुपुगमगृहीतोऽसीन्द्राग्रिभ्यां त्वे च ते योर्निरिन्द्राग्रिभ्यां त्वा ॥३१॥

(२७५) तू (उपयाम गृहीत असि त्वा मधवे) नियमों द्वारा गृहीत है, अतः तुझको मधुमासके लिये लेता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि माधवाय त्वा) नियमों द्वारा गृहीत है, अतः वैशाख मासके लिये तुझे नियुक्त करता हूं । हे श्रेष्ठ पुरुष ! तू (उपयामगृहीतः असि शुक्राय त्वा) बंधा हुआ है, इसलिए जेष्ठ मासके लिये तुझे नियुक्त करता हूं । हे राजपुरुष ! तू (उपयामगृहीतः असि शुक्रये त्वा) नियमोंसे बंधा है, अतः असाढ मासके लिये तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि नमसे त्वा) बंधा हुआ है, इसलिए श्रावणमासके लिये तुझे नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि नमस्याय त्वा) बंधा हुआ है, अतः भाद्रमासके निमित्त तुझे नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि इषे त्वा) नियमोंसे बंधा है, अतः अश्वन मासके निमित्त तुझे नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि कर्जे त्वा) नियमोंसे बंधा है, अतः कार्तिक मासके लिये तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि कर्जे त्वा) नियमोंसे बंधा है, अतः कार्तिक मासके लिये तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि सहसे त्वा) नियमोंसे बंधा है, अतः मार्गशीर्ष मासके लिये तुझे ग्रहण करता हूं । हे राजपुरुष ! तू (उपयामगृहीतः असि सहस्याय त्वा) नियमोंसे बंधा है, इसलिए पौष मासके लिये तुझको ग्रहण करता हूं । हे राजपुरुष ! तू (उपयामगृहीतः असि सहस्याय त्वा) नियमोंके द्वारा गृहीत है, अतः माध मासके निमित्त तुझको ग्रहण करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि तपस्याय त्वा) नियमों द्वारा बंधा है, अतः फाल्गुन मासके निमित्त तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि अंहस्पतये त्वा) नियमों द्वारा बंधा है, अतः मलमास मासके लिए तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि अंहस्पतये त्वा) नियमों द्वारा बंधा है, अतः मलमास मासके लिए तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि अंहस्पतये त्वा) नियमों द्वारा बंधा है, अतः मलमास मासके लिए तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि अंहस्पतये त्वा) नियमों द्वारा बंधा है, अतः मलमास मासके लिए तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि अंहस्पतये त्वा) नियमों द्वारा बंधा है, अतः मलमास मासके लिए तुझको नियुक्त करता हूं । तू (उपयामगृहीतः असि

(२७६) हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि ! तुम दोनों (आगतम्) आओ, और (गीर्भिः वरेण्यम् नभः सुतम्) अपनी उत्तम वाणियोंसे की गई स्तुतिसे प्रसन्न होकर श्रेष्ठ सुखको उत्पन्न करो, तथा (इषिता, धिया अस्य पातम्) हमारी प्रार्थनाको सुनने पर अपनी बुद्धिसे इसकी रक्षा करो ! तू (उपयाम गृहीतः असि, त्वा इन्द्राग्निभ्याम्) यज्ञके द्वारा ग्रहण किया हुआ है, तुझको इन्द्र अग्निके लिये यह समर्पण करते है । (एषः ते योनिः) यह तेरा स्थान है, (इन्द्राग्निभ्याम् त्वा) इन्द्र और अग्निके पृदके लिये तुझको हम यहां रखते हैं । ३९।।

अतः बारह महिने तू नियमोंमें रहकर अपनी उन्नति कर । यमनियमोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेसेही मानवकी उत्तम उन्नति हो सकती है। धर्मके नियमोंको न माननेसे किसीकी उन्नति नहीं हो सकती। अतः कहा है कि, नियमोंका ग्रहण कर, तथा उन नियमोंके अनुसार चल और अपनी उन्नति प्राप्त करके आनंदमें अपना जीवन व्यतीत कर ।।३०।।

यज्ञस्थानमें इन्द्र और अग्रिकी प्रथम प्रार्थना की जाती है। और उनके लिये हविव्यात्र अर्पण किया जाता है इनसे अपना संरक्षण हो ऐसी प्रार्थना की जाती है।

अग्नि प्रत्येक शरीरमें जब तक रहता है तबतक ही यह शरीर जीवित रहता है। आत्मा चला गया तो यह शरीर थंडा होता है। यही मृत्यु हैं।

अतः इन्द्र और अग्निकी यहां प्रार्थना है कि वे इस शरीरमें रहें और हमें जीववित कके ।।३१।।

अग्निको प्रदीप्त करके उसमें इन्द्र और अग्निके लिये हवन करना योग्य है ।।३२।। आ हा ये अग्निर्मिन्धिते स्तूणानित बहिरीनुषक् । येषामिन्द्रो युवा ससी । उपयामगृहीतोऽस्यग्नीन्द्राभ्यां त्वै च ते योनिस्ग्नीन्द्राभ्यां त्वौ ॥३२॥

ओमांसश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गंत । टाश्वाधंसो द्राशुर्षः सुतम् । उपयामगृहीतोऽसि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्ये एष ते योतिविश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्येः ॥३३॥

विश्वे देवास आ गंत शृणुता मं इमध्ं हर्वम् । एदं बाईि निंधीदतं । जुणुगमगृहीतोऽसि विश्वेभयस्त्वा देवेभ्यं एष ते योनिर्विश्वेभयस्त्वा देवेभ्यं ॥३४॥

इन्द्रं मरुत्व इह पांहि सोमं यथा शार्याते अपिवः मुतस्य । तब प्रणीती तर्व शूर् शर्मस्ना विवासन्ति क्वयः सुयज्ञोः ।

उपयामगृहीतोऽसीन्द्रीय त्वा मरुत्वेतै एष ते योतिरिन्द्रीय त्वा मरुत्वेते ॥३५॥

(२७७) (ये अग्निम् ध इन्धते) जो विद्वान् अग्निको प्रदीप करते हैं और (आनुषक् बहिं: आ स्तृणन्ति) अपनी अनुकूलतासे उसमें हिव समर्पण करते हैं तथा (येषाम् युवा इन्द्रः सखा) जिनका तरुण इन्द्र मित्र है, (अग्नीन्द्राभ्याम्) अग्नि और इन्द्रके लिये (उपयामगृहीतः असि) उस यज्ञका ग्रहण किया गया है, (ते एषः योनिः) तेराही यह स्थान है, उस (त्वा) तुझको प्राप्त करके हम लोग (अग्नीद्राभ्याम् त्वा) इन्द्र और अग्निके लिये तुझमें हव्य अर्पण करते हैं 113२।।

(२७८) हे (विश्वे देवासः) सब देवो ! तुम (सोमासः चर्षणी धृतः) सबके रक्षक और प्रजाके धारण करनेवाले हो, तथा (दाशुषः दाश्वांसः) दान देनेवालेको ऐश्वर्यके प्रदाता हो । तुम लोग (सुतम् आगत) इस यज्ञमें आओ । (उपयामगृहीतः त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः, ते एषः योनिः) सुनियमोंसे ग्रहण किये गये तुझको समस्त देवोंके लिये यह समर्पण करता हूं । तेरा यह स्थान है । (विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा) समस्त देवोंके लिये तेरा ग्रहण करता हूं ।।३३।।

(२७९) हे (विश्वे देवासः, आगत) समस्त देवो ! आओ ओर (इदम् बर्हिः आनिषीदत) इस आसन पर बैठो, (में इमम् हवम् श्रृणुत) मेरी यह स्तुति सुनो ! तू (उपयामगृहीतः असि, त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः, एषः ते योनिः) विद्वानोंसे ग्रहण किया हुआ है, तुझे विद्वानोंके पास पहुंचाते हैं ! यह तेरा घर ही है, इस कारण (त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः) तुझे समस्त विद्वानोंसे सहायता प्राप्त होगी ।।३४।।

(२८०) (मरुत्वः इन्द्र) मरुतोंके साथ रहनेवाले हे इन्द्र ! (यथा शार्याते सुतस्य अपिवः) जिस प्रकार यज्ञ करनेवाले शर्यातिके यज्ञमें सोमरसको तुमने पिया था, उसी प्रकारसे (इह सोमं पाहि) यहां हमारे यज्ञमें सोमकी रक्षा करो और पीओ । हे (शूर) वीर ! (तव प्रणीती, सुयज्ञाः कवयः तव शर्मन् आ विवासन्ति) तुम्हारी उत्कृष्ट नीतिसे, श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले, दूरदर्शी कवि तुम्हारे सुखप्रदस्थानमें चिरकाल तक तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम (उपयामगृहीतः असि) धर्म नियमोंके स्वीकार किये हो इस कारणसे (मरुत्वते इन्द्राय त्वा) मरुत देवताओंसे युक्त इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त तुम्हारी स्तुति करता हूं । और (त्वा इन्द्राय मरुत्वते) तुझ परम ऐश्वर्ययुक्त मरुतोंके साथ रहनेवाले इन्द्रकी उपासना करते हैं । १३५॥

विश्वे देवासः ओमासः चर्षणीधृतः दाशुषः दाश्वासः – सब देव संरक्षणकर्ता हैं, प्रजाका धारण करनेवाले हैं, दाता हैं और उत्तम रीतिसे उदार हैं।

सुतं आगत - यज्ञमें आओ ।

उपयामगृहीतः त्वा विश्वेभ्य देवेभ्यः ते एषः योनिः - सुनियमोंसे

ग्रहण करनेवाले तुझे समस्त देवोंको अर्पण करनेके लिये यह हवन है ।।३३।।

विद्वान् आगये तो उनको उत्तम आंसन बैठनेके लिये देना चाहिए । पश्चात् उनकी स्तुति करनी योग्य है । उनका योग्य गुणवर्णन करनेसे सबका लाभ होता है । स्तुतिका अर्थ यथार्थ मुरुत्वंन्तं वृष्यमं विवृधानमकेवारि वि्व्यिष्ठं शासिन्द्रम् । विश्वासाहमवेसे नूर्तनायोग्रष्ठं संहोदामिह तथ्ठं हुविमे । उपयामगृहीतोऽसीन्द्रीय त्वा मुरुत्वंते एष ते योनिरिन्द्रीय त्वा मुरुत्वंते । उपयामगृहीतोऽसि मुरुतां त्वीजंसे ॥३६॥ सजोषां इन्द्र सर्गणो मुरुद्धिः सोमं पित्र वृञ्चहा शूर विद्वान् । जहि शत्रुँ २रप् मुधी नुदुस्वाथाभेयं कृणुहि विश्वतो नैः।

जाह शत्रू २रप् मुधा नुवृस्वाथाभय कृणुाह विश्वता नः। <u>उपया</u>मगृही<u>तो</u>ऽसीन्द्रीय त्वा <u>म</u>रुत्वेतं एष ते यो<u>नि</u>रिन्द्रीय त्वा <u>म</u>रुत्वेते ॥३७॥

(२८१) (कवयः नृतनाय अवसे) विद्वान् लोग नवीन नवीन रक्षा आदि गुणोंके लिये (मरुत्वन्तम् वृषभम् वावृधानम् अकवारिं दिव्यं शासं विश्वसाहं उग्रं सहोदां तं इन्द्रं इह दुवेम) प्रशंसनीय प्रजा युक्त, सबसे उत्तम, अत्यंत शुभ गुण और कर्मोमें उन्नतिको प्राप्त, दुःखोंको निवारण करनेवाले, दिव्य गुणयुक्त, शासनकारी, सर्व सहनशील, प्रचण्ड पराक्रमयुक्त, बलपूर्वक शत्रुको दमन करनेमें समर्थ, उस इन्द्रको यहां बुलाते हैं । हे इन्द्र ! तू जिस कारण (उपयामगृहीतः असि) नियमोंके पालक है, इससे (त्वा मरुत्वते इन्द्राय) तुम्हारा वीरोंके साथ रहनेके कारण हम स्वीकार करते हैं, (एषः ते योनिः) यह स्थान तेरे घरके तुल्य है, इससे (त्वा मरुत्वते इन्द्राय, उपयामगृहीतः असि) तुझे मरुतोंके साथ रहनेवाले इन्द्रका स्वीकार करते हैं, तू नियमोंका पालक है, इससे (मरुताम् ओजसे त्वा) मरुतोंके पराक्रमके कार्यके लिये तुझे ग्रहण करता हैं । १३६।।

(२८२) (सजोबा: मरुद्धि: सगणः) सबको समानभावसे प्रेम करनेवाले, मरुत्रूच सैनिकोंके गुणोंसे युक्त होकर है (इन्द्र) इन्द्र ! हे (शूर) शूरवीर ! (विद्वान् वृत्रहा सोमं पिष) विद्वान्, घरनेवाले शत्रुओंका नाश करनेवाले तुम सोमका पान करो और (शत्रून् जिहः, मृधः अपनुद) शत्रुओंको मारो, शत्रु सेनाओंको भी दूर हटा दो । तू (नः विश्वतः अभयं कृणुिह) हमें सब ओरसे भयरिहत करो । हे इन्द्र ! तू (उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे नियुक्त किया गया है, मैं (इन्द्राय मरुत्वते त्वा) मरुत् नामक सैनिकोंके स्वामीके स्थानपर तुझे नियुक्त करता हूं । (एषः ते योनिः) यह तेरा आश्रय स्थान है, (इन्द्राय मरुत्वते त्वा) इन्द्र और वीर मरुतोंके स्थानके लिये तुझे स्थापित करता हूं । १३७।।

गुणवर्णन है ।।३४।।

कवयः नूतनाय अवसे - ज्ञानी अपने नवीतम संरक्षणके लिये तेरे पास आते हैं। नवीन संरक्षण करनेवाला बल प्राप्त करना योग्य है।

वृषभं वावृधानं अकैवारिं दिव्य शासं – बलशाली बढनेवाले, दुःखोंके निवारकं, दिव्य शासकको प्राप्त करो । ऐसे उत्तम शासकको शासन कर्मके लिये नियुक्त करो ।

विश्वासाहं उग्रं सहोदां इन्द्रं इह हुवेम - सब कष्ट सह ॥३६॥

सजोबाः मरुद्भिः – मरुत् नामक वीरोंके साथ उत्साहके साथ रहनेवाला इन्द्र है। मरुत् अपने गणोंके अन्दर रहते हैं और वे अपने सैनिकीय कर्तव्य गणोंमें रहकरही करते हैं। मरुतोंकी सेना गणशः रहती है और ये अपने सैनिकीय कर्तव्य गणशः ही करते हैं।

विद्वान् वृत्रहा इन्द्रः – इन्द्र विद्वान् है और अपने घेरनेवाले शत्रुओंको मारनेवाला है।

शत्रून् जिह, मृधः अपनुव - शत्रुओंका पराभव कर, तथा शत्रुकी सेनाको भगा दे।

नः विश्वतः अभयं कृणुहि – हमें सब प्रकारसे निर्भय कर ॥३७॥

मरुत्वान् वृषभः - मरुत् नामक सैनिकोंसे बलवान बना इन्द्र है।

अनुस्वधं मदाय रणाय - अपनी शक्तिके अनुसार आनंद और युद्धके लिये तैयारी कर । वीरोंको उचित है कि वे युद्धके लिये मुरुत्वाँ२ इन्द्र वृष्मो रणांय पिका सोमंमनुष्यधं मदीय ।
आ सिश्चस्य जुठरे मध्यं ऊमि त्वधं राजांऽसि प्रतिपत्सुतानांमे ।

उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा मुरुत्वंतं एष ते योनिरिन्द्राय त्वा मुरुत्वंते ॥३८॥
महाँ२ इन्द्रो नुवदा चेषिणिपा उत द्विवहीं अमिनः सहोभिः ।
अस्मद्रग्रग्वावृधे वीर्यायोरः पूथुः सुर्कृतः कृर्तृभिर्मृत् ।
उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्रायं त्वे च ते योनिर्महेन्द्रायं त्वौ ॥३९॥
महाँ२ इन्द्रो य ओजेसा पूर्जन्यो वृष्टिमाँ२ ईव । स्तोमैर्वृत्सस्य वावृधे ।

उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्रायं त्वे च ते योनिर्महेन्द्रायं त्वौ ॥४०॥

(२८३) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (मरुत्वान्, वृषभः, अनुस्वधम्, मदाय रणाय, सोमं पिब) सेनाओंका स्वामी, अत्यंत श्रेष्ठ बलवाला, तू अपनी धारणा शक्तिके अनुसार, सबको हर्षित करनेके लिये संग्रामके पूर्व सोमका पान कर । (जठरे मध्वः फर्मिम् आसिश्चस्व) अपने उदरमें मधुर रसकी लहरीको प्रवाहित करो । (त्वं सुतानाम् प्रतिपत् राजा असि) तू सोमरसोंका मुख्य राजा ही है । (उपयाम गृहीतः असि इन्द्रायत्वा मरुत्वते) नियमोंके अनुसार तुझे नियुक्त किया है, मरुतों अर्थात् सैनिकोंके स्वामीके लिये तुझे स्वीकार किया जाता है, (एषः ते योनिः, इन्द्राय त्वा मरुत्वते) यह तेरा आश्रय स्थान है, वीरोंके स्वामी इन्द्रके पदके लिये तुझे स्थापित करता हूँ ।।३८।।

(२८४) तुम (उपयामगृहीतः असि) सुनियमोंसे ग्रहण किये गये हो, इससे (महेन्द्राय त्वा) अत्यंत उत्तम ऐश्वय युक्त होनेके लिये हम लोग तुम्हारी उपासना करते हैं। (उत ते एषः योनिः) तुम्हारी यह उपासना हमारे लिये कल्याणका कारण है, अतः (त्वा महेन्द्राय) तुम जैसे परम ऐश्वर्यसे युक्त होनेके लिये हम तुमको सुपूजित करते हैं, जो (महान् नृवत् आ चर्षणिग्राः, द्विबर्ह अस्मद्द्रक, अमिनः, उरुः पृथुः कर्तृभिः सुकृतः इन्द्रः भूत्) श्रेष्ठ, नेताके समान अच्छी प्रकार सब मनुष्योंको सुखोंसे युक्त करने, व्यवहार और परमार्थको ज्ञानोंको बढाने, दो प्रकारके ज्ञानसे युक्त हम सबको अपनी सर्वज्ञतासे जाननेवाले, अतुल पराक्रम सम्पन्न, बहुत विस्तारयुक्त, अच्छे कर्म करनेवाले, शुभ कर्म करनेवालेके समान, और अत्यंत ऐश्वर्यवाले तुम इन्द्र हो। ऐसे तुम्हारा आश्रय किये हुये हम लोग (सहोभिः वीर्याय वावृधे) श्रेष्ठ बलोंके साथ परम उत्कृष्ट वीर्यकी प्राप्तिके लिये दृढ उत्साह युक्त होते हैं। 13९॥

(२८५) जो तुम (उपयामगृहीतः असि) सुनियमोंसे ग्रहण किये गये हो, इस कारण हम लोग (त्वा महेन्द्राय) श्रेष्ठ ऐश्वर्यके लिये तुम्हारा आश्रय करते हैं, (ते एषः योनिः) तुम्हारा यह उपासना कार्य हमारे लिये कल्याणका कारण है, अतः (त्वा महेन्द्राय) तुम्हारा, महान् ऐश्वर्यके लिये ध्यान करते हैं। (यः महान् वृष्टिमान् पर्जन्य इव) जो बडे और वर्षनेवाले मेघके तुल्य (वत्सस्य स्तोमैः ओजसा इन्द्रः वावृधे) स्तुतिकर्ताकी स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर अपने अनन्त बलके साथ परम ऐश्वर्यवान् परमेश्वर सुखकी वर्षा करता है, उसको जानकर मनुष्य उन्नतिको ग्राप्त करता है।।४०।।

तैयार रहें और उसमें आनंद मानें।

ज**ठरे मध्य कर्मि आसिचस्व -** पेटमें मधुर रस भरपूर रखो।

त्वं सुतानां प्रतिपत् राजा असि – तू मधुर रसोंका महान् स्वामी है ।।३८।।

महेन्द्राय त्वा - तुम बडे प्रभु होनेके कारण तुम्हारी उपासना

हम करते हैं।

महान् नृवत् आचर्षणिप्राः – तूं बडा है और सब मनुष्योंके सुखोंको बढानेवाला है । मानवोंका संरक्षक तू है। इस प्रकार मानवोंका संरक्षक बनना चाहिए।

द्विवर्हा – ऐहिक और परमार्थिक ऐसे दोनों प्रकारके सुखोंको देनेवाला तू है । उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । ह्रशे विश्वाय सूर्यः स्वाहाँ ॥४१॥
चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वर्रणस्याग्नेः ।
आगा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्यं आत्मा जर्गतस्तुस्थुषं स्वाहाँ ॥४२॥
अग्ने नयं सुपथां गाये अस्मान्विश्वानि देव वयुनीनि विद्वान् ।
युगोध्युसमञ्जुहुगाणमेनो मूर्यिष्ठां ते नमं उक्तिं विधेम स्वाहाँ ॥४२॥
अयं नी अग्निवंरिवस्कृणोत्वयं मुर्थः पुर एतु प्रमिन्दन् ।
अयं वाजांश्वयतु वाजसाताव्यक्षं शत्रूश्वयतु जहिषाणाः स्वाहाँ ॥४४॥

(२८६) (उत्यम् जातवेदसं सूर्यं देवं ) निश्चयसे उस वेदोंके तथा सबके प्रकाशक ईश्वर को और (विश्वाय दशे) समस्त जगतको यथावत् दिखानेके लिये (केतवः उत् वहन्ति) ये किरणें या पताकायें ऊपर फहरा रही है । (स्वाहा) उसके लिये यह समर्पण करता हूं ।।४१।।

(२८७) वह (देवानाम् वित्रं अनीकं) देवोंका विशेष बल, (मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः) मित्र, वरुण और अग्निका आंख, (द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षम्) आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्षका धारक, (सूर्यः, जगतः च तस्थुषः आत्मा उदगात्) सूर्य, जगत् और स्थावरका आत्मा है। (स्वाहा) उसके लिये यह हवि अर्पण करते है।।४२।।

(२८८) हे (अग्ने) सर्वत्र प्रकाश करनेवाले ! हे (देव) दिय्य गुणयुक्त परमेश्वर ! (अस्मान् राये सुपथा नय) हमें ऐश्वर्य प्राप्त करानेके लिये उत्तममार्गसे ले चलो, तुम (विश्वानि वयुनानि विद्वान्) समस्त मार्गोको जानते हो, कृपा करके (जुहुराणम् एनः अस्मत् युयोधि) कुटिलतारूप पापको हमसे युद्ध कराके दूर कर दो, हम (ते भूयिष्ठाम् नमः उक्तिम् विधेम) तेरे लियेबहुत आदर युक्त वचन कहते है; (स्वाहा) यह आहुति हम देते हैं ।।४३।।

(२८९) (अयं अग्निः नः विरेवः कृणोतु) यह अग्नि हमको धन प्रदान करे, (अयं मृधः अभिन्दन् पुरः एतु) यह संग्राममें द्वेषी सेनादलको छिन्नभिन्न करते करते आगे चले, (अयं वाजसातौ वाजान् जयतु) यह अन्नके विभाग कर देनेके लिये अन्नको जीतकर ले आवे और (जर्ह्वषाणः अयं शत्रून् जयतु) अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वह शत्रुओंको जीते; (स्वाहा) हमारी यह आज्य आहुति है ।।४४।।

अमिनः उरुःपृथुः - अतुल पराक्रमी, विस्तार करनेवाले महान् वीर हो ।

सहोभि:वीर्याय वावृधे - अनेक बलोंके साथ अपना वीर्य-पराक्रम-बढानेके लिये बढते हैं ।।३९।।

त्वं जातवेदसं सूर्य देवं विश्वाय दृशे के तवः उत वहन्ति - उस वेदोंको प्रकट करनेवाले, सबके उत्पन्न करनेवाले, सूर्य देवका सबको दर्शन हो इसलिए किरणें फैल रही है ।।४९।।

वह ईश्वर सब देवों और संपूर्ण त्रिभुवनोंका आत्मा अर्थात् संचालक है ॥४२॥

अस्मान् सुपद्या राये नय - हम सबको उत्तम मार्गसे धन प्राप्त करनेके मार्गसे चलावो ।

्वश्वानि **वयुनानि विद्वान् –** तू सब कर्मोको जाननेवाला

हो ।

अस् मत् जुहुराणं एनः युयोधि – हमसे दुष्ट पापको युद्ध कराके दूर कर । अपने अंदरके पाप भावको अपने प्रयत्नसे दूर करो ।

भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम - तुम्हारे लिए हम इसके लिये बहुत प्रणाम करते हैं ।।४३।।

अयं अग्निः नः वरिवः कृणोतु - यह अग्रणी हमें धन देवे ।

अयं मृषः अभिन्दन् पुरः एतु – यह शत्रुओंको मारकर आगे बढे ।

अयं वाजसातौ बाजान् जयतु – यह अत्रका बटवारा करनेके लिये अन्नको जीते । क्रुपेणं वो क्रुपमुभ्यागां तुथो वो विश्ववेद्या वि मंजतु । ऋतस्यं पथा भेत चन्द्रदेक्षिणां वि स्वः पश्य ब्युन्तरिक्षं यतंस्य सवृस्यैः ॥४५॥ आस्मप्रमुख विदेयं पितुमन्तं पेतृमृत्यमृषिमार्षेयथं सुधातुंद्रक्षिणम् । अस्मद्राता देव्जा गेच्छत प्रदातारमा विशतं ॥४६॥

अग्रये त्वा मध्यं वर्षणो व्वातु सोऽमृत्त्वमंशीय पाणो तात्र एधि मयो महाँ प्रतिग्रहीत्रे कृत्रप्रते त्वा मद्यं वर्षणो व्वातु सोऽमृत्त्वमंशीय पाणो तात्र एधि वयो महाँ प्रतिग्रहीत्रे वृत्रप्रतेये त्वा मद्यं वर्षणो व्वातु सोऽमृत्त्वमंशीय त्वात्र एधि मयो महाँ प्रतिग्रहीत्रे यमार्थ त्वा मह्यं वर्षणो व्वातु सोऽमृत्त्वमंशीय हयो वृत्र एधि वयो महाँ प्रतिग्रहीत्रे ॥ ४७॥

(२९०) जैसे मैं (रूपेणः वः रूपम् अभि आ अगाम्) अपनी दृष्टिसे आकारको देखता हूं वैसे (विश्वेवेदाः वः वि भजतु) सबको जाननेवाले ज्ञानी तुम लोगोंको पृथक् पृथक् कार्यमें विभक्त करें । (तुथः स्वः ऋतस्य पथा अन्तरिक्षम् वि पश्य) सबसे अधिक ज्ञानवाले तुम सूर्यके समान सत्यके मार्गसे अंतरिक्षको देखों । (सदस्यैः प्र यतस्व) सभासदोंके साथ सत्य मार्गसे विशेष प्रयत्न करो । तथा हे (चन्द्रदक्षिणाः) सुवर्णके दान करनेवाले ! तुम लोग धर्मको (वीत) विशेषतासे प्राप्त होओ ।।४५।।

(२९१) मैं (अद्य पितृमन्तम् पैतृमत्यम् ऋषिम् आर्षेयम् सुधातु दक्षिणम् ब्राह्मणम् विदेयम्) आज विख्यात विद्वान् यशस्वी पिताके सुपुत्र, जनमान्य पितामहवाले, मंत्रोंको जाननेवाले, ज्ञानसे विख्यात, जिनके निकट सम्पूर्ण सुवर्णदक्षिणाका संचय होता है ऐते सर्वगुण सम्पन्न ब्राह्मणको प्राप्त करूं । और (अस्मद् राताः देवत्रा गच्छत) हमारे द्वारा दी गई सम्पूर्ण दक्षिणा देवताओंसे अधिष्ठित ऋत्विक् गणके समीप जाये और देवताओंको तृप्त करे (प्रदातारम् आविशत) उत्कृष्ट दानशील यजमानमें इस यज्ञका फल देनेके लिये प्रवेश करे ।।४६।।

(२९२) जिस (अग्रये मह्मम् त्वा वरुणः ददातु, सः अमृतत्त्वम् अशीय) अग्निकं समान तेजस्वी होनेकं लिये मुझे तुझको सर्वोत्तम विद्वान् वरुण देवे, वह मैं अपने पवित्र कर्मोसे सिद्ध किये अमृतत्वको प्राप्त होऊं । उस (दात्रे आयुः एषि, प्रतिग्रहीत्रे मह्मम् मयः) दानशील विद्वान्का बहुत कालपर्यन्त जीवन बढाइये और विद्या ग्रहण कनेवाले मुझ ब्रह्मचारीकं लिये सुखकी वृद्धि कीजिए । जिस (रुद्राय मह्मम् त्वा वरुणः ददातु) चालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य आश्रमका सेवन करके रुद्रके गुण धारण करनेकी इच्छावाले मेरे लिये रुद्रनामक पढानेवाले तुमको अत्यंत उत्तम गुणयुक्त देवे (सः अमृतत्वम् आशीय) वह मैं अमृतत्वको प्राप्त होऊं, उस (दात्रे प्राणः एषि) विद्या देनेवाले विद्वान्के लिये प्राणका बल प्राप्त कराइये, और (प्रतिगृहीत्रे मह्मम् वयः) विद्या ग्रहण करनेवाले मेरे लिये दीर्घ आयु प्राप्त कराइये । जिस (बृहस्पतये मह्मम् त्वा वरुणः ददातु सः अमृतत्वम् अशीय) मुझ बृहस्पतीके लिये तुमको विद्वान् देवे, यह मैं अमृतत्वका भोग कर्कः । उस (दात्रे त्वक् एषि) पूर्ण विद्या देनेवाले महा विद्वान्के अर्थ स्पर्शका सुख बढाइये और (प्रतिग्रहीत्रे मह्मम् मयः) विद्याके ग्रहण करनेवाले मुझ शिष्यके लिये पूर्ण विद्याका सुख दीजिए । जिस (यमाय महम् त्वा वरुणः ददातु सः अमृतत्त्वम् अशीय) यमके लिये मुझे तुझे वरुण देवे, वह मैं मुक्तिके सुखको प्राप्त होऊं । उस (दात्रे हयः एषि) ब्रह्मविद्या देनेवाले महाविद्वान्के लिये ब्रह्मजानकी वृद्धि करो, और (प्रतिग्रहीत्रे मह्मम् वयः) मोक्ष विद्याके ग्रहण करनेवाले मेरे लिये आयुको प्राप्त कराइये ।।।।।

जर्हुषाणः अयं शत्रून् जयतु - आनंदसे यह शत्रुओंको जीते ॥४४॥ रूपेण वः रूपं अभि आ अगाम् - अपना दृष्टिसे मैं आपके स्वरूपको देखता हूं। अपनी दृष्टि उत्तम रहे और उससे

# कोऽवात्कस्मा अवात्कामोऽवात्कामायादात्। कामो वाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतर्ते ॥ ४८॥

# · U. # · 84, # · # · \$80]

### इति सप्तमोऽध्यायः।

(२९३) (कः अदात्) कौन देता है ? और (कस्मै अदात्) किसके लिये देता है ? (कामः अदात्) काम देता है, (कामाय अदात्) कामकोही देता है। (कामः दाता) कामही दाता है और (कामः प्रतिग्रहीता) कामही लेनेवाला है। हे (काम) काम ! (ते एतत्) तेरे लिये यह सब हैं।।४८।।

#### ।। इति सप्तमोऽध्यायः ।।

दूसरोंके रूप उत्तम रीतिसे देखे जांय ।

तुषः स्वः ऋतस्य पथा अंतिरक्षं वि पश्य - ज्ञानी अपने सत्य मार्गसे अंतिरक्षको विशेष रीतिसे देखें । अंतिरक्षका उत्तम रीतिसे निरीक्षण करना चाहिए ।

सदस्यैः प्रयतस्व - सभासदोंके साथ रह कर उन्नतिके लिये प्रयत्न कर ।

चन्द्रदक्षिणाः ! वीत - हे सुवर्णका दान देनेवालो ! तुम विशेषताको अपने अंदर बढाओ । तुम विशेष गुणसंपन्न बनो ॥४५॥

उत्तम कुलीन विद्वान ब्राह्मणको प्राप्त कर ।

अस्मत् राताः देवत्रा गच्छत - हमारी दक्षिणा देवताओं-तक पहुंचे । ऐसे विद्वानके दक्षिणा दी जाय कि जिनके द्वारा देवता गण उत्तम रीतिसे संतुष्ट बने । प्रदातारं आविशत - दानशीलको दानका फल प्राप्त हो

118811

कः अदात् - कौन देता है ?

कस्मै अदात् - किसको देता है ?

कामः अदात् - काम देता है ।

कामाय अदात् - कामके लिये देता है ।

कामः दाता - काम देनेवाला है ।

कामः प्रतिग्रहीता - काम ही लेनेवाला है ।

हे काम ! ते एतत् - हे काम ! तेरा यह सब है ।

कामसेही सब कुछ बनता है । काम ही सबका कारण है

118511

॥ सातवा अध्याय समाप्त ॥

## अथाष्ट्रमोऽष्यायः ।

खुप्यामगृंद्दीतोऽस्यो वृत्येभ्यस्त्वा । विष्णं उरुगायुँव ते सोमुस्तछं रक्षस्य मा त्वां दभन् ॥१॥ कृदा चन स्तरीरं सि नेन्द्रं सम्बसि दृश्युषे । उपापेश्च मंघवन भूय इश्च ते दानं देवस्य प्रच्यतं आदित्येभ्यस्त्वां ॥ २ ॥ कृदा चन प्र युंच्छस्युमे नि पासि जन्मनी । कृदा चन प्र युंच्छस्युमे नि पासि जन्मनी । दुर्शियादित्य सर्वनं त इन्द्रियमार्तस्थावमृतं दि्ष्या वित्येभ्यस्त्वां ॥ ३ ॥ युक्तो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो मर्वता मृद्ययन्तः । आ बोऽर्वाची सुमृतिर्ववृत्यादृश्वहोश्चिद्या विरवोवित्तरासेदां वित्येभ्यस्त्वां ॥ ४ ॥

(२९४) तू (उपयाम गृहीतः असि) नियमों द्वारा बांधा हुआ है । (त्वा आदितेभ्यः) आदित्यके समान तेजस्वियोंके लिये तुझे देता हूं । हे (विष्णों) व्यापक ईश्वर ! हे (उरुगाय) महान् कीर्तिवाले ! (एष सोमः ते) यह सोम तेरे लिये है (तम् रक्षस्व) उसकी रक्षा करो । शत्रु (त्वा मा दभन्) तुझे पीडा न दें ।।१।।

(२९५) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तुम (कदाचन स्तरीः न असि) कभी भी हिंसक नहीं हो, और (दाशुषे उप नु उप इत् सश्चिस) दाताके लिये उसके अत्यंत समीपके स्थानमें रहते हो । हे (मघवन) उत्तम घनैश्वर्य सम्पन्न इन्द्र ! (इन्नू भूपः) यजमानके द्वारा दी हुई हिवके परिवर्तनमें (ते देवस्य दानम् उपपृच्यते) तुझ देवका दान विशेष संपन्न होता है । हे इन्द्र ! मैं (आदित्येभ्यः त्वा) आदित्योंकी प्रीतिके निमित्त तुम्हारी उपासना करता हूं ।।२।।

(२९६) हे (आदित्य) आदित्य, हे प्रकाशमान् ! तू (कदाचन प्र युच्छिस) कभी भी प्रमाद नहीं करता है, तू (उभे जन्मनी निपासि) दोनो जन्मोंको उत्तम रीतिसे पालन करता है । हे (तुरीय) सबसे अधिक उद्य ! (ते सवनम् इन्द्रियम् दिवि अमृतम् आतस्थौ) तेरा सबको प्रेरणा करनेवाला ऐश्वर्यवान् प्रकाशमय ज्ञान अमर रहा है, अविनाशी अखण्डरूप होकर स्थिर रहा है, (त्वा आदित्येभ्यः) तुझको समस्त ज्ञानी पुरुषोंके मुख्य पदपर स्थापित करता हूं ॥३॥

(२९७) (यइः देवानाम् सुम्नम् प्रत्येति) यइ देवोंके सुखके लिये आता है । इस कारण हे (आदित्यासः) आदित्य गणो ! तुम (आमृडयन्तः भवत) सबके लिये सुखकारी होकर रहो । (वः सुमविः अर्वाची आववृत्यात्) तुम्हारी जो उत्तम वृद्धि है वह हमारे पारः आकर रहे, और (अंहः चित् या वरिवोवित्तरा असत्) पापकारीकी जो मति धनके उपार्जन करनेमें लगी है वह हमारे साथ मिलकर रहे । (आदित्येभ्यः त्वा) आदित्योंकी प्रीतिके निमित्त तुमको ग्रहण करता हूं ।।४।।

उपयामगृहीतः असि- तू नियमोंसे बंघा है । नियमोंको पालनेवाला है ।

आदितेभ्यः त्वा- तेजस्वियोंके पास तुझे पहुंचाता हूं। . त्वा मा दभन्- शत्रु तुझे न दबावें। शत्रु तेरे ऊपर कबजा न करें।।१।।

कदाचन स्तरीः न असि- तू कभी हिंसक नहीं बनता है।

दाशुषे उप सश्चिस इत्- तू दाताके समीप रहता है।

हे मधवन् ! ते देवस्य दानं उपपृच्यते- हे इन्द्र ! तुझ देवका दान बडा महत्त्वपूर्ण होता है ।।२।।

आदित्यः - ब्रह्मचारी जो ४८ वर्षपर्यंत पूर्ण ब्रह्मचर्यमें रहता है ।

कदाचन प्रयुच्छसि – कभी भी प्रमाद नहीं करता । उभे जन्मनी निपासि – दोनों जन्मोंमें कर्तव्यका पालन करता है । ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये दो आश्रम हैं । इनमें उत्तम नियमोंका पालन करके रहनेवाला यह है । विषंत्वसादित्येष ते सोमण्धिस्तस्मिन् मत्त्वे ।

अवस्मे नरो वचसे व्धातन् यदांशीर्वा वस्पेती वाममेश्रुतः ।

पुमान् पुत्रो जायते विन्वते वस्वधा विश्वाहार्य एधते गृहे ॥ ५ ॥

वाममुख्य संवितवांममु श्वो विवे दिवे वाममुस्मम्यां सावीः ।

वामस्य हि क्ष्यस्य देव म्रेर्या धिया वाममार्जः स्यामे ॥ ६ ॥

वामस्य हि क्ष्यस्य देव म्रेर्या धिया वाममार्जः स्यामे ॥ ६ ॥

वामस्य हि क्ष्यस्य देव म्रेर्या धिया वाममार्जः स्यामे ॥ ६ ॥

वामस्य हि क्ष्यस्य देव म्रेर्या धिया वाममार्जः स्यामे ॥ ६ ॥

वामस्य हि क्ष्यस्य देव म्रेर्या धिया वाममार्जः स्यामे ॥ ६ ॥

वामस्य हि क्ष्यस्य देव म्रेर्या धिया वाममार्जः स्यामे ॥ ६ ॥

वामस्य हि क्ष्यस्य देव म्रेर्या धिया वाममार्जः स्यामे ॥ ६ ॥

वामस्य हि क्ष्यस्य देव म्रेर्या धिया वाममार्य ने ॥ ७ ॥

(२९८) हे (विवस्वन् आदित्य) विविध प्रकारसे सबका निवास करनेवाले आदित्य ! (एषः ते सोमपीथः) यह तुम्हारा सोमका रस पीनेका यज्ञ स्थान है । (तिस्मिन् विश्वाहा मत्स्व) उसमें तुम सब दिन आनंदित होकर रहो । हे (नरः) मनुष्यो ! तुम लोग (अस्मै वचसे अत् दघातन) इस भाषणके लिये सत्यकाही धारण करो (यत् गृहे दम्पती वां मं अश्नुतः) जब गृहाश्रममें स्त्री पुरुष प्रशंसनीय धर्मका पालन करते हैं, उस समय (आशीर्दा अरपः पुमान् पुत्रः जायते) आशीर्वाद देनेमें समर्थ, निष्पाप पुरुषार्थी पुत्र उत्पन्न होता है, और वह (वसु विन्दते) धनको प्राप्त करता है, (अधः एधते) इसके अनन्तर वह विद्या और धनसे बढता है ॥५॥

(२९९) हे (सवितः) सबके उत्पादक ! (अद्य वामम् सावीः) आज उत्तम सुख उत्पन्न करो और (उंश्वः) आगामी दिन भी उत्तम सुख उत्पन्न करो तथा (अस्मभ्यं दिवे दिवे वामम्) हमारे लिये प्रतिदिन उत्तम सुख उत्पन्न करो। हे (देव) दिव्यगुण युक्त ! हम (हि वामस्य भूरेः क्षयस्य अयाधिया वामभाजः स्थाम) निश्चयसे बहुत उत्तम ऐश्वयोंसे युक्त,

धरमें रहनेवाले हम इस उत्तम बुद्धिसेही सब उत्तम सुखोंका भोग करनेवाले हों ।।६।।

(३००) तू (उपयामगृहीतः असि) नियमों द्वारा बद्ध है, (सावित्रः चनोघाः असि) सविताका उपासक और अन्न समृद्धिको करनेवाला है क्योंकि तूही (चनोधाः असि) अन्नादिको धारण करता है। तू (मिय चनः धेहि) मुझे अन्न प्रदान कर । (यझं जिन्व, यझपतिं जिन्व) यझको संपूर्ण कर और यझपतिको परिपूर्ण कर (भगाय देवाय सवित्रे त्वा) समस्त ऐश्वर्यमय देव सविताके लिये तुझको नियुक्त करता हूं।।७।।

तुराय- उत्तम श्रेष्ठ आचरण करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोच बनकर रहनेवाला ।

ते सवनं इन्द्रियं दिवि अमृतं आतस्थौ- तेरा यङीय जीवन, इन्द्रकी प्रभावी शक्तिसे युक्त होकर, स्वर्गीय जीवन जैसा प्रभावशाली हो गया है।

त्वा आदित्येभ्यः- संपूर्ण उत्तम ब्रह्मचारियोंमें तू श्रेष्ठ हैं। ऐसा श्रेष्ठ बनना योग्य है।।३।।

यज्ञः देवानां सुम्नं प्रत्येति- यज्ञ देवोंकी प्रसन्नताके लिये होता है।

आदित्यासः आमूडयन्तः भवत - सूर्यप्रकाश सुख देनेवाला हो ।

वः सुमितः अर्वाची आववृत्यात्- तुम्हारी उत्तम बुद्धि

हमारे पास आवे।

अंहः चित् वरिवोवित्तरा असत्- पापी मनुष्यकी बुद्धि केवल घनको प्राप्त करनेमें ही लगी रहती है ॥४॥

विश्वाहा मत्स्व- सब दिनोंमें आनंदित रहो ।

हे नरः ! अस्मै वचसे अत् वधातन- हे मनुष्यो ! इस भाषणके लिए सत्यका आश्रय करो । सत्यका आश्रय करकेही भाषण करना चाहिए ।

गृहे दम्पती वामं अश्नुतः - घरमें स्त्रीपुरुष, पतिपत्नी मिलकर, धर्मका पालन करते रहें ।

आशीर्दाः अरपः पुमान् पुत्रः जायते – आशीर्वाद देनेमें समर्थ निष्पाप पुरुष पुत्र उनको होता है । पुत्रको सुशिक्षा देकर ऐसा समर्थ पुत्र उत्पन्न करना योग्य है । <u>उपयामगृहीतोऽसि सुशमीऽसि सुप्रतिष्ठानो बृहदुंक्षायं नर्मः ।</u> विन्वेम्यस्त्वा देवेम्यं एष ते यो<u>नि</u>विन्वेभ्यस्त्वा देवेम्यः ॥ ८॥

उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पातियुतस्य देव सोम तु इन्दोरिन्द्रियार्वतः पत्नीवतो ग्रहाँ २ ऋध्यासम् । अहं प्रस्तोदृहम्बस्ताद्यदुन्तरिक्षं तद्वं मे पिताऽभूत् । अहंश सूर्यमुभ्यतो ददर्शाहं देवानां पर्मं गुहा यत् ॥ ९ ॥

अग्रा३इ पत्नीवन्त्सुजुर्वेवेट त्वष्ट्रा सोमं पिष् स्वाहाँ । प्रजार्पतिर्वृषोऽसि रेतोधा रेतो मार्थं धेहि प्रजापतिस्ते वृष्णो रेतोधसो रेतोधामंशीय ॥१०॥

(३०१) हे (उपमयागृहीतः असि) सुनियमोंसे बद्ध है, तू (सुशर्मा असि) उत्तम सुखकारी घरवाला है। (बृहद् उक्षाय नमः) बड़े कार्यके भारका करनेवाले तुझे प्रणाम हो। (त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्यः) तुझको समस्त विद्वानोंके लिये नियुक्त करता हूं। (एषः ते योनिः) यह तेरा स्थान है (विश्वेभ्यः देवेभ्यः त्वा) समस्त देवोंके लिये तुझको स्थापित करता हूं।।८।।

(३०२) त् (उपयामगृहीतः असि) उत्तम नियमोंसे बद्ध है । हे (देव, सोम) देव ! सोम ! (इन्द्रियावतः इन्द्रोः पत्नीवतः वृहस्पतिसुतस्य ते ग्रहान् ऋध्यासम्) ऐश्वर्यवान्, सबके आह्नादक, अपनी पालकशक्तिसे युक्त, ज्ञानदेनेवाली वाणीके पालक विद्वान्के द्वारा प्रेरित तेरे निमित्त समस्त अङ्गोंको मैं समृद्ध करता हूँ । (अहं परस्ताद् अवस्तात्) मैं परेसे परे और अति समीपके भी वृद्धिको प्राप्त होऊँ । (यद् अंतरिक्षं तत् उभे पिता अमूत्) जो अंतरिक्ष है वह भी मेरा पालक ही है । (अहं सूर्यम् उभयतः ददर्श) मैं सूर्यको दोनों ओर देखूं । ओर (देवानां गुहा यत् परमं) विद्वानोंके हृदयमें जो परम तत्त्व ज्ञान हो उसका भी दर्शन करूँ ।।९।।

(३०३) हे (अग्ने) तेजस्वी देव ! (सजूः, देवेन त्वष्ट्रा स्वाहा सोमम् पिब) समान प्रीति करनेवाले तुम, दिव्य सुख देनेवाले, सबके उत्पादक सत्यवाणीके द्वारा बनाये सोमरसको पियो । हे (पत्नीवन्) स्त्रीसे युक्त ! (वृषा, रेतोधाः प्रजापितः असि) वीर्यवान् वीर्य धारण करने और संतानके पालनेवाले तुम हो, वह (मिय रेतः धेहि) मुझमें वीर्यको धारण करो । मैं (वृष्णः रेतोधसः प्रजापतेः ते रेतोधां अशीय) वीर्य सोंचने पराक्रम धारण करने और संतानादिकी रक्षा करनेवाले तुम्हारे संबंधसे वीर्यवान् अति पराक्रम युक्त पुत्रको प्राप्त होऊं ।।१०।।

वसु विन्दते - वह घन कमाता है।
अधः एघते - वह विद्या और घन प्राप्त करता है।।९।।
अद्य वामं सावीः - आज उत्तम सुख उत्पन्न करो।
उंश्व - कल भी उत्तम सुख उत्पन्न करो।
अस्मध्यं दिवे दिवे वामं - हमारे लिए प्रतिदिन उत्तम सुख
मिले।

भूरेः वामस्य क्षयस्य अयाधिया वामभाजः स्याम-बहुत सुख देनेवाले इस घरके हम अपनी इस बुद्धिसे सुख प्राप्त करनेवाले हो ।।६।।

उपयाम गृहीतः असि- तूं सुनियमोंसे उत्तम रीतिसे बंधा

चनोधाः असि- अन्नका धारण करनेवाला तू है ।

मयि चनः घेहि- मुझे अत्र दो ।

यज्ञं जिन्द- यज्ञको पूर्ण कर ।

यज्ञपतिं जिन्द- यजमानको परिपूर्ण कर । उसमें न्यूनता न रहे ऐसा करो ।।७।।

सुशर्मा असि – तू उत्तम घरवाला अथवा नामवाला है। बृहद उक्षाय नमः – वडे कार्यभारका सहन करनेवालेके लिए प्रणाम ।।८।।

अहं परस्तात् अवस्तात्- मैं दूरसे और समीपसे जानता हूं।

देवानां गृहा परमं- ज्ञानियोंके इदयमें जो परम श्रेष्ठ तत्त्व

उपयामगृहीतोऽसि हरिस्सि हारियोजनो हरिम्यां त्वा'। हर्योधीना स्थं सहस्रोमा इन्द्रीय ॥११॥ यस्ते अश्वसनिर्मको यो गोसनिस्तस्यं त इष्टयंजुष स्तुतस्तोमस्य शुस्तोकथ्रस्योपहृतस्योपहृतो मक्षयामि ॥१२॥

देवकृतस्यैनीसोऽव्यर्जनमसि मनुष्यकृतस्यैनीसोऽव्यर्जनमसि पितृकृतस्यैनीसोऽव्यर्जनमस्यौ त्मकृतस्यैनीसोऽव्यर्जनमस्ये निस एनसोऽव्यर्जनमसि । यच्चाहमेनी विद्वाश्चकार यच्चाविद्वास्तस्य सर्वस्यैनीसोऽव्यर्जनमसि ॥१३॥

(३०४) तू (उपयामगृहीतः असि) सुनियमोंके द्वारा बंधा हुआ है और (हरिः असि) दुःखोंको दूर करनेवाला है तथा (हरियोजनः) दुःखोंको दूर करनेकी आयोजना करनेवाला है । मैं (त्वा हरिम्यां) तुझको दुःख दूर करनेवाले और उसके संचालन करनेवाले इन दोनोंके लिये नियुक्त करता हूं । तुम सब लोग (सह सोमाः इन्द्राय हर्योः धानाः स्थ) सोमके साथ परमेश्वर्यके पद पर धारण करनेहारे हो । 1991।

(३०५) (यः ते अश्वसनिः) जो तेरा घोडों से युक्त और (यः गोसनिः) जो गौ आदि पशुओंसे युक्त है और उस (भक्षुः) अन्नका जो भोक्ता है, (तस्य इष्टयजुषः स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य) उस यज्ञ करनेवाले तथा प्रशस्त स्तुति करनेवाले, श्रेष्ठ विद्वान्के साथ (उपहृतस्य) आदर पूर्वक आमंत्रित अर्थात् (उपहृतः भक्षयामि) बुलाया गया मै उक्त अन्नका भोग करुं । १९२।।

(३०६) तू (देवकृतस्य एनसः अवयजनम् असि) विद्वानोंके किये अपराधको दूर करनेवाला है। तू (मनुष्यकृतस्य एनसः अवयजनम् असि) मनुष्यों द्वारा किये पापको भी दूर करनेवाला है। इसी प्रकार (पितृकृतस्य एनसः अवयजनम् असि) तू पिताने किये पापको दूर करता है। (आत्मकृतस्य एनसः अवयजनम् असि) स्वयं अपने किये गये अपराधको दूर करनेमें समर्थ है। (एनसः एनसः अवयजनम् असि) तू एक पापके कारण उत्पन्न होनेवाले दूसरे पापको भी दूर करनेमें समर्थ है। और (यत् च एनः अहं विद्वान् चकार, यत् च अविद्वान् तस्य सर्वस्य एनसः अवयजनम् असि) जो अपराध मैं जान बूझकर करूं, अथवा तो अपराध बिना जाने करूं, उन सब प्रकारके अपराधोंको तू दूर करनेमें समर्थ है।।१३।।

है, उसको मैं देखूं ।।९।।

वृष्णः रेतो धाः प्रजापतिः असि- तू बलवान् वीर्यका धारण करनेवाला, प्रजाका पालन करनेवाला है ।

मिय रेतः धेहि- मुझमें वीर्य धारण हो ऐसा करो ।

वृष्णः रेतोधसः प्रजापतेः ते रेतोधां अशीय- बलवान् वीर्यवान् प्रजापालक को वीर्य धारण करनेकी शक्ति मुझे प्राप्त हो और वह शक्ति मुझमें स्थिर रहे ॥१०॥

हरि: असि- तू दु:खोंको दूर करनेवाला है। हरि-योजना- दु:ख दूर करनेकी योजना करनेवाला तू

त्वा हरिभ्यां - तुझे दुःख दूर करनेकी दो योजनाओंसे नियुक्त करता हूं। दुःखका कारण दूर करना और दुःख दूर करना ये दो प्रकार अवलंबन करने योग्य है। इन्द्राय हर्यो धानाः स्थ- परमेश्वरके स्थानमें दुःख दूर करनेका कार्य करनेवालोंको स्थापन कर । दुःख दूर करनेका कार्य ईश्वरका कार्य है । अतः जो दूसरोंके दुःखको दूर करते हैं वे श्रेष्ठ हैं ।।१९।।

जो अश्वमेध तथा गोमेध करते हैं, उनके निमंत्रित होनेपर यज्ञस्थानमें आकर मैं यज्ञशेष अन्नका प्रसाद भक्षण करता हूं 119211

देवकृतस्य मनुष्यकृतस्य पितृकृतस्य आत्मकृतस्य एनसः अवयजनं असि – देवों, मनुष्यों, पितरों और आत्मा आदिकों द्वारा जो पाप बने हैं, उन सबका निराकरण करना योग्य है।

यत् च एनः अहं विद्वान् चकार, यत् च अविद्वान् चकार, तस्य सर्वस्य एनसः अवयजनं असि- जो पाप मैंने सं वर्षसा पर्यसा सं तुनूमिरगन्मिह मनेसा संध शिवनं । त्वर्धा सुद्ञो वि द्धातु रायोऽनुमाई तुन्वो यदिलिटम्' ॥१४॥

समिन्द्र णो मनेसा नेषि गोभिः सथं सुरिभिर्मघषुन्तसथं स्वस्त्या । सं ब्रह्मणा वेवकृतं यदस्ति सं देवानथं सुमृतौ यज्ञियांनाथं स्वाहां ॥१५॥

सं वर्चमा पर्यसा सं तुनूभिरगेनमिह नर्नसा सर्थ शिवेने । त्वर्टा सुद्<u>ञो</u> वि देधातु रायोऽनुमार्डु तुन्वो यद्विलिहम्' ॥१६॥

धाता रातिः संवितदं जुंबन्तां प्रजापतिर्निधिपा देवो अग्निः । त्वष्टा विष्णुः प्रजयां संकरराणा यजमानाय द्रविणं दधातु स्वाहां ॥१७॥

(३०७) हम (वर्चसा पयसा तनूभिः शिवेन मनसा सम् अगन्मिह) तेज, जल, उत्तम शरीर और कल्याण करनेवाले विचार करनेवाले चित्तसे सदा सुयुक्त हों । (सुदन्नः रायः विदधातु) उत्तम दानके देनेवाला विद्वान् हमें ऐश्वर्य प्रदान करें । और (यत् तन्दः विलिष्टम् अनुमार्ष्ट्) जो हमारे शरीरका पीडित भाग हो उनको ठीक तरह दुरस्त करें । १९४।।

(३०८) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् और है (मधवन्) धनयुक्त परमात्मन् ! तू (नः मनसा गोभिः सूरिभिः सं नेषि) हमें मनसे गो आदि पशुओं और विद्वान् पुरुषोंके साथ संयुक्त कर । और (ब्रह्मणा देवकृतम् यत् अस्ति सं नेषि) ज्ञानपूर्वक दिव्य मनुष्यों द्वारा जो उत्तम कर्म किया जाता है, उससे भी हमें संयुक्त कर । और (यिष्ठायानां देवानां सुमतौ स्वाहा स्वस्त्या सं नेषि) सत्संग करने योग्य श्रेष्ठ विद्वान् पुरुषोंके शुभ मतिके साथ हमें उत्तम वाणी द्वारा सुखपूर्वक सब कुछ प्राप्त करा । १९४।।

(३०९) हम सब लोग (वर्चसा पयसा तनूमिः शिवेन मनसा सं अगन्मिह) तेज, जल, दृढ शरीरों और कल्याणकारी शुद्ध मनसे भली प्रकार संयुक्त रहें । (सुदत्रः त्वष्टा रायः विदधातु) उत्तम पदार्थोका दाता सर्वोत्पादक परमेश्वर हमें समस्त ऐश्वर्य प्रदान करे और (तन्वः यत् बिलिष्टम् अनुमार्ष्ट्) हमारे शरीरमें जो कुछ अनिष्टकारक पदार्थ हों उसको दूर करे ।।१६।।

(३१०) (धाता रातिः सविता प्रजापतिः निधिपाः अग्निः देवः त्वष्टा विष्णुः इदं तुषन्ताम्) धाता, राति, सविता, प्रजापति, अग्नि, त्वष्टा और विष्णु ये सब देवगण इस हमारी हवि को सेवन करें, और ये देवतायें (प्रजया संरराणाः यजमानाय द्रविणं दधात स्वाहा) संततिके साथ भली प्रकार रमण करनेवाले यजमानके लिये धनका प्रदान करें, यह हमारी आहुति भली प्रकार गृहीत हो ।।१७।।

जान बूझकर किया है, जो पाप न जानते हूए हुआ है, उन सब पापोंका तू निराकरण करनेवाला है ।

सब प्रकारके पापोंको दूर करना योग्य है ।।१३।।

वर्चसा पयसा तनुभिः शिवेन मनसा सं अगन्महि-तेज, जल, शरीर, शुद्ध मन आदिसे हम योग्य रीतिसे संयुक्त हों। हमारे ये भाग उत्तम कार्यक्षम हों।

सुदत्रः रायः विदधातु - उत्तम दान देनेवाला हमें धन

यत् तन्वः बिलिष्टं, अनुमार्ष्ट् – जो शरीरमें दोष हुआ है वह दूर हो ।।१४।।

नः गोभिः सूरिभिः संनेषि- हमें गौओं और ज्ञानियोंके साथ संयुक्त कर ।

ब्रह्मणा देवकृतं यत् अस्ति, संनेषि – ज्ञानके साथ, तथा विद्वानोंने जो शुभ कर्म किये हैं उनके साथ हमारा संबंध जोड दे।

यज्ञियानां देवानां सुमतौ संनेषि- यज्ञ करनेवाले

सुगा वो देवाः सर्वना अकर्म य ओज्ग्मेव्छं सर्वनं जुणाणाः । मरमाणा वर्हमाना ह्वीछह्यस्मे धंत्त वसवो वस्ति स्वाहाँ ॥१८॥

याँ२ आऽवंह उज्ञतो देव देवाँस्तान् प्रेरंय स्व अंग्ने सुधस्थे । जुक्षिवाधंसः पण्वारसंश्च विश्वेऽसुं धुर्मधं स्वरातिष्वृतानु स्वाहां ॥१९॥

वृष्धं हि त्वां प्रयुति युत्रे अस्मिन्नग्ने होतार्मवृणीमहीह । ऋथंगया ऋथंगुताशंमिष्ठाः प्रजानन् युत्तमुर्णं याहि विद्वान्त्स्वाहां' ॥२०॥ देवां गातुविदो गातुं विस्था गातुमित । मनसस्पत इमं देव युत्तांश स्वाहा वाते थाः' ॥२१॥

(399) है (देवाः) देवताओ ! (ये इदम् सवनम् जुषाषाआजग्म वः सदना सुगाः अकर्म) जो तुम इस यज्ञको सेवन करते हुये इस स्थानमें आये हो, वे तुम्हारे स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर दिये हैं। (वसवः) सबको बसानेवाले देवताओ! (हवींबि भरमाणाः वहमाना अस्मे वसूनि धत्त स्वाहा) हवियोंको भोग करते हुए, और उसको बहन करते हुए, हमारे लिए धनोंका दान करो,यह सत्य कथन है।।१८।।

(३१२) हे (अग्ने) अग्नि ! हे (देव) प्रकाशमान ! (यान् उगतः देवान् आवहः, तान् देवान् स्वे सधस्थे प्रेरय) जिन यज्ञकी इच्छा करनेवाले देवताओंको तुम बुलाकर लाये हो, उन देवताओंको अपने अपने स्थानमें प्रेरित करो, और (विश्वे जिक्षवांसः पिवांसः च असुम् धर्मम् स्वः अन्वातिष्ठत स्वाहा) तुम सब लोग यज्ञके अञ्चको भक्षण करते और सोमरस पीते हुए भी, इस समय यज्ञ समाप्ति में प्राण रक्षण करनेवाले वायु मण्डलमें अथवा अत्यंत तेजयुक्त आदित्य

मण्डलका आश्रय करो, यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ।।१९।।

(३१३) हे (अग्ने) अग्नि ! (हि इह अस्मिन् यज्ञे प्रयति होतारम् त्वा वयम् अवृणीमिह) इस स्थानमें इस यज्ञके प्रवृत्त होनेमें होमके निष्पादक तुझको हमने वरण किया, इसी कारण (ऋषक् अयाः उत् ऋषक् अशमिष्ठाः) यज्ञको वृद्धि देते हुये तुमने यज्ञ कराया, और समृद्धिपूर्वक यज्ञके विघ्नोंको शान्त किया, अब (विद्वान् यज्ञम् प्रजानन् उपयाहि स्वाहा) ज्ञानवान् तुम, यज्ञको पूर्ण हुआ जानकर अपने स्थानको गमन करो, यह आहुति भली प्रकार स्वीकृत हो ।।२०।।

(३९४) हे (गातुविदः देवाः) धर्म मार्गोको जाननेवाले विद्वानो ! तुम लोग (गातुम् वित्त्वा) धर्मके मार्गोको जानकर (गातुम् इत) योग्य मार्गको प्राप्त करो, योग्य मार्गसे चलो । हे (मनसस्पते देव) मनके अधिपति विद्वान्! तुममेंसे प्रत्येक (स्वाहा इमं यझं वाते घाः) स्वाहा करके होनेवाले इस यझको विशेष रीतिसे जान कर इस यझको करो ।।२१।।

ज्ञानियोंकी वृद्धिके साथ हम संबंधित हों ।।१५।।

वर्चसा पयसा तेनूभिः शिवेन मनसा सं अगन्महि-र्तज, शुभ जीवन, शरीर, शुभ मनके साथ हमारा नित्य संबंद रहे।

सुदत्रः रायः विदधातु- दाता धन देवे । तन्दा यत् विलिष्टं, अनुमार्ड्ड- शरीरमें जो अनिष्टकारक हो वह सब दूर हो जाय ।।१६।।

षाता- धारण करनेवाला । रातिः- दाता । सविता- उत्पन्न करनेवाला । प्रजापतिः- प्रजाका पालन कर्ता । अग्रिः- अग्रणी । त्वष्टा- निर्माण करनेवाला । विष्णुः - व्यापक देव ।।१७।। यातुविदः देवाः - योग्य मार्गको जाननेवाले ज्ञानी जन। गातुं वित्वा गातुं इत- योग्य मार्गको जानकर उस मार्गसे चले ।

मनसस्पते देव !- हे अपने मनपर उत्तम अधिकार रखनेवाले ज्ञानी !

इमं यज्ञं वाते घाः- इस यज्ञको सुगंधित पदार्थोसे करो और वायुको शुद्ध बनावो ॥२१॥

यज्ञं गच्छ- यज्ञके पास जाओ । यज्ञपति गच्छ- यज्ञ करनेवालेके पास जाओ । (३९५) हे (यज्ञ) यज्ञ करनेवाले ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञके पास पहुंचो ! (यज्ञपतिं गच्छ) यज्ञके करनेवालेके पास जाओ । तू (स्वां योनिं गच्छ) अपने आश्रय स्थानको प्राप्त कर, (स्वाहा) यह समर्पण करता हूं । हे (यज्ञपते) यजमान! (ते एषः यज्ञः) तेरा ही यह यज्ञ (सहसूक्त वाकः सर्ववीरः) उत्तम वेदके सूक्तोंके मनन करनेवाले विद्वान् और अनेक वीर पुरुषोंसे युक्त है (तं स्वाहा जुबस्व) उसको तू उत्तम रीतिसे स्वाहाकार करके करो ।।२२।।

(३१६) तू (अहि: मा भू:) सांपके समान दुष्ट न बन, (मा पृदाकु:) अजगरके समान हिंसक मत बन, (वरुण: राजा सूर्याय अनु एतेवे उ उरुं पन्थां चकार) वरुण नामक श्रेष्ठ ईश्वरने सूर्यके जानेके लिये विशाल मार्ग बना दिया है वह (अपदे पादा प्रतिधावते अकः) जहां पैर भी नहीं रखा जा सके, ऐसे स्थानमें भी दौड़नेके लिये योग्य मार्ग बना देता है, और वह (इदयाविध: चित् अपवक्ता) इदयको दुःख देनेवाले दुष्टोंका निग्रह करनेवाला है, ऐसे (वरुणाय नमः) सर्वश्रेष्ठ पापोंके निवारण करनेवाले ईश्वरको नमस्कार है। (वरुणस्य पाश: अभिष्ठितः) ऐसे सर्वश्रेष्ठ ईश्वरका दमनकारी पाश सर्वत्र स्थिर है। 1२३।।

(३१७) हे (अग्ने) अग्नि ! जो तुम्हारा (अपान्नपात् अनीकम् अपः आविवेश) जलोंको न गिरानेवाला सामर्थ्य हे उसको जलोंमें प्रविष्ट करो । और (दमे दमे असुर्यम् प्रतिक्षन् समिधं यक्षि) प्रत्येक गृहमें असुरकृत विध्नसे रक्षा करते हुये समिधाओंसे यज्ञ करो । हे (अग्ने) अग्नि ! (ते जिह्ना घृतम् प्रतिउच्चरण्यत् स्वाहा) तुम्हारी ज्वाला धृतके प्रति उद्यत हो, यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ।।२४।।

(३९८) (ते इदयम् अप्सु अन्तः समुद्रे) तेरा इदय जलाशयके अंदर अर्थात् समुद्रमें, कार्योके महासागरमें लगे । और (त्वाम् ओषधीः उत् आपः आविशन्तु) तेरे प्रति औषधियां और जलप्रवाह चलते रहें । हे (यज्ञपते) यज्ञके पालक ! (यज्ञस्य सूक्तोक्तौ नमोवाके यत् स्वाहा त्वा विधेम) जिसमें वेदके सूक्त कहे जांय, ऐसे उत्तम यज्ञ कार्यमें, और वैदिक वचनोंके उद्यारणके समयमें जो हवनके योग्य पदार्थ हैं वह तुझे हम अर्पण करें ।।२५।।

स्वां योनि गच्छ- अपने स्थानको जाओ ।

एष यक्तः सह सूक्तवाकः सर्ववीरः तं जुषस्व – यह यज्ञ मंत्रोंके सूक्तोंके बोलनेसे हो रहा है, सब वीर यहां आ गये है, उस यज्ञके पास जाओ ॥२२॥

अहिः मा भूः- सर्प जैसा दुष्ट न बन । पृदाकुःमा भूः- अजगर जैसा दुष्ट न बन । अपदे पादा प्रतिघातवे अकः - जहां पांव रखना कठिन है, वहां दौडनेके लिये योग्य मार्ग बना दिया है।

इदयाविषः चित् उपवक्ता- इदयको कष्ट देनेवाले दुष्टोंका विनाशक ।

वरुणस्य पाशः अभिठितः- ईश्वरका पाश सबपर रहा है ॥२३॥ वेवरिशप एष वो गर्भस्तछं सुधीत्छं सुधृतं विभृत'। वेव सोमेष ते लोकस्तस्मिङ्छं च वक्ष्य परि च वक्ष्य ॥२६॥ अवभृथ निचुम्पुण निचेक्सि निचुम्पुणः। अवं देवेद्वेवर्कृतमेनोऽयासिष्मव मर्त्युर्मर्यंकृतं पुरुशाःणो वेव सिषस्पाहि'। वृवानांछं सुमिव्सि ॥२७॥

एजेतु दर्शमास्यो गर्भी जरायुंणा सह । यथाऽयं वायुरेजिति यथां समुद्र एजेति । पुषायं दर्शमास्यो अस्रेज्जरायुंणा सह ।।२८॥

यस्यै ते युज्ञियो गर्भो यस्यै योनिहिर्ण्ययी । अङ्गान्यहुता यस्य तं मात्रा समजीगम्छ स्वाहा २९

(३१९) हे (देवी: आप:) दिव्य जलो ! (वः एषः गर्भः तम् सुप्रीतं सुभृतं बिभृत) तुम्हारा यह उत्पत्ति स्थान है उसको उत्तम रीतिसे और प्रीतिसे पोषण करके धारण करो । हे (देव सोम) देव सोम ! (ते एषः लोकः च तस्मिन् शम् वक्ष्व परिवक्ष्व च) तुम्हारा यह स्थान है और उसमें ही रहकर सुखको प्राप्त करो तथा हमारे सब दुःखोंको दूर कर हमारी रक्षा करो ।।२६।।

(३२०) हे (अवभृथ) स्नातक ! और हे (निचुम्पुण) सोम ! तू (निचेरुः असि) नित्य संचार करनेवाला है, अतः (निचुम्पुणः) तू गति बढानेवाला है । हे (देव) दिव्य गुणवाले ! मैं (देवकृतं एनः देवैः अव यासिषम्) विद्वानों द्वारा किये गये अपराधको दिव्य पुरुषों द्वारा दूर ही करूंगा और (मर्त्यकृतम् एनः मर्त्यैः अवयासिषम्) मानवों द्वारा किये अपराधको साधारण जनोंके द्वाराही दूर करूंगा । हे (देव) दिव्य जन ! तू (पुरुराव्णः रिषः पाहि) अनेक प्रकारसे कष्टोंके देनेवाले हिंसक पुरुषोंसे हमारी रक्षा कर । तू (देवानाम् समित् असि) विद्वानोंकी परिषदके समान हो ।।२७।।

(३२१) (दशमास्यः गर्भः जरायुणा सह एजतु) दश महीनेका गर्भ गर्भवष्टन जरायुके साथ कम्पित हो (यथा अयम् वायुः एजति) जिस प्रकार यह वायु कम्पित होता है और (यथा समुद्रः एजति) जिस प्रकार समुद्र अपनी लहरोंसे कम्पित होता है (एवम् अयम् दशमास्यः जरायुणा सह असत्) इसी प्रकार यह दश महीनेका पूर्ण गर्भ जरायुके साथ उदरसे बाहर हो ।।२८।।

(३२२) (यस्यै यित्रयः गर्भः) जिसके शरीरमें यज्ञके समान निर्दोष गर्भ है और (यस्यै योनिः हिरण्ययी) जिसकी योनि स्वर्णके समान निर्दोष है, उस (मात्रा) माताके साथ (तम्) उस पुरुषका (यस्य अङ्गानि अङ्कुता) जिसके अङ्ग कुटिल नहीं है (सम् अजीगमं स्वाहा) सङ्ग हो, यही उत्तम प्रजननाहुति है ।।२९।।

दमे दमे असुर्य प्रतिक्षन् समिधं यक्षि- प्रत्येक स्थानमें असुरोंके द्वारा किये गये विध्नोंको दूर करके समिधाओंसे यज्ञ कर ।।२४।।

निषेकः असि – तू नित्य संचार करनेवाला है । निषुंपुणः – तू प्रगति बढानेवाला है । प्रगति करनेवाला है । देवकृतं एनः देवैः अवयासिषं – देवों अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा किया पाप इन्द्रियोंके सुधारसे दूर करता हूं । विद्वानोंके द्वारा किया पाप विद्वान्ही दूर कर सकते हैं ।

पुरुराव्णः रिषः पाहि- अनेक कष्ट देनेवाले शत्रुओंसे

हमारी सुरक्षा करो।

देवानां समित् असि- देवोंकी सभा तू हो । राष्ट्रमें विद्वानोंकी सभा राष्ट्ररक्षणके लिए हो ।।२७।।

दशमात्यः गर्भः जरायुणा सह एजतु- दस महिने होने पर गर्भस्थानीय बालक अपने गर्भके वेष्टनके साथ बाहर आजाय ।।२८।।

यस्यै यिक्रयः गर्भः - जिस स्त्रीमें यङ्गके समान पवित्र गर्भ रहता है । यह स्त्री संगतिके लिए योग्य है । पुरुष संबंध ऐसी स्त्रीके साथ हो । पुरुष्ट्रस्मो विषुद्धय इन्दुरन्तर्महिमानमानञ्च धीरः।
एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुंष्पदीम्हार्पटी मुवनानुं प्रथन्ताछ स्वाहां ॥ ३० ॥
मर्थतो यस्य हि क्षर्य पाथा दिवो विमहसः । स सुंगोपार्तमो जनः ॥ ३१ ॥
मही द्याः पृथिवी च न इमं युक्तं मिमिक्षताम् । पिपूतां नो भरीमिभः ॥ ३२ ॥
आ तिष्ठ वृत्रहन्तर्थं युक्ता ते बहांणा हरी । अर्वाचीन्छ सु ते मनो प्रायां कृणोतु वृग्नुनाः ।
अपामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोड्रशिनं एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोड्रशिनं ॥ ३३ ॥
पुस्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यपा । अर्था न इन्द्र सोमपा गिराम्रपेश्वति चरं ।
उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोड्रशिनं एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोड्रशिनं ॥३४॥

(३२३) (पुरुदस्मः विषुरूपः इन्दुः धीरः) अधिक दानशील, बहुतसे कार्योको करनेवाला, ऐश्वर्यवान् और धीर होकर (अन्तः महिमानम् आनञ्ज) राष्ट्रमें अपने महान सामर्थ्यको प्रकट करता है, तुम जिसमें (एकपदीम् द्विपदीम् त्रिपदीम् विष्यदीम् अष्टपदीम् स्वाहा भुवना अनु प्रथन्ताम्) एक पद, जिसमें दो पद, जिसमें तीन पद, जिसमें चार पद तथा जिसमें ये आठ पद होते हैं, सब गृहस्थीजन उन घरोंकी प्रशंसा करें, और उनके सब मनुष्योंको बढावें ।।३०।।

(३२४) (दिवः विमहसः मरुतः) द्युलोक संबंधी विशिष्ट तेजसे युक्त मरुतगण (यस्य क्षये पाथा हि सः सुगोपातमः जनः) जिस यजमानके यज्ञगृहमें सोमपान किये, निश्चय करके वह बहुत कालपर्यन्त तुम्हारे द्वारा रक्षित होता है।।३१।।

(३२५) (मही द्यौः पृथिवी) बृहद् द्युलोक और यह भूलोक (मरीमभिः नः च इमम् यज्ञम् मिमिक्षताम्) हिरण्य धन धान्य आदि अनेक वस्तुओं द्वारा हमारे इस यज्ञको पूर्ण करें, तथा (पिपृतां) उसकी सुरक्षा करें ।।३२।।

(३२६) हे (वृत्रहन्) शत्रुके हन्ता इन्द्र ! तू (रथं आतिष्ठ) रथ पर विराजमान हो, (ते हरी ब्रह्मणायुक्ता) तेरे हिरतर्वके दोनों घोडे कहने मात्रसे चलनेवाले हैं, (ग्रावा वग्रुवा अर्वाचीनम् ते मनः सु कृणोतु) यह यज्ञ शब्द मात्रसे तेरे चित्तको इधर ले आवे, तू (उपयामगृहीतः असि) नियमों द्वारा बद्ध है; (त्वा बोडिशने इन्द्राय) तुझको सोलहों कलाओंसे सम्पन्न ऐश्वर्यवान्के स्थान पर रखता हूँ, (ते एषः योनिः) तेरा यह आश्रय स्थान है ।।३३।।

(३२७) हे (सोमपा: इन्द्र) सोमरस पीनेवाले इन्द्र ! तुम (केशिना वृषणा कक्ष्यप्रा हरी रथम् युक्व) जिन्के अच्छे वाल हैं, उन बलवान, इष्ट देशतक पहुंचानेवाले, यानके चलानेहारे दोनों घोडोंको रथमें जोडो, (अथ नः गिरां उपश्रुतिं हि चर) इसके अनंतर हमलोगोंकी प्रार्थनाको समझो, तुम (उपयामगृहीतः असि) नियमोंके द्वारा बद्ध हो, इस कारण (षोडशिने इन्द्राय त्वा, एषः ते योनिः) सोलह कलाओंसे परिपूर्ण परम ऐश्वर्यके लिये तेरी प्रार्थना करता हूं, यह तेरा आश्रय स्थान है, इस (षोडशिने इन्द्राय त्वा) सोलह कलाओंसे परिपूर्ण परम ऐश्वर्य देनेवाले तेरी उपासना करता हूं ।।३४।।

यस्य अहुता अंगानि- जिस पुरुषके अंग निर्दोष है, ऐसे स्त्री पुरुषोंका संबंध होने योग्य है ।।२९।।

पुरुदस्मः विषुरूपः इन्दुः धीरः अन्तः महिमानं आनंज- दानशील, अनेक रूपोंमें कार्य करनेवाला, ऐश्वर्यवान्, वीर गंभीर मनुष्य राष्ट्रमें महत्त्वके स्थानको प्राप्त करता है।

एकपदी,द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी भुवना

अनुप्रयन्ताम्- एक, दो, तीन, चार, आठ गुणीत अनुकूलता सबलोक इस विष्यमें प्रकट करें 113011

सब यज्ञकी सहायता करें और उसकी सुरक्षा करें ।।३२।। नः गिरां उपश्रुर्ति चर- हमारी प्रार्थनाकी समझो । प्रार्थना सुनकर उसका आशय समझो ।

षोडशिने इन्द्राय त्वा- सोलह कलाओंमें प्रवीण इन्द्रकी

इन्द्रमिद्धरी वहुतोऽप्रंतिधृष्टशवसम् । क्षर्वीणां च स्तुतीरुपं युक्तं च मानुंषाणाम् ।

उपयामगृहीतोऽसीन्द्रांय त्या षोड्डशिनं पुष ते योनिरिन्द्रांय त्या षोड्डशिने ॥३५॥

यस्मान्न जातः परी अन्यो अस्ति य अतिवेशः मुर्वनानि विश्वां ।

प्रजापितः पुजयां सर्थरराणक्षीणि ज्योतिर्धिष सचते स षोड्डशि ॥३६॥

इन्द्रंश्च सम्माद्र वर्षणश्च राजा ती ते मक्षं चक्कतुर्प्रं पुतम् ।

तयोग्हमनुं भक्षं भक्षयामि वाग्वेवी जुंषाणा सोमस्य तृष्यतु सह प्राणेन स्वाहां ॥३७॥

अग्ने पर्वस्य स्वर्णा अस्मे वर्षः सुवीयम् । दर्धद्विषं मित्र पोर्षम् ।

उपयामगृहीतोऽस्यग्नयं त्वा वर्षसं एष ते योनिर्ग्नयं त्वा वर्षसे ।

अग्ने वर्षास्वन्वचिस्वास्त्वं देवेष्विम वर्षस्वान्हं मेनुष्येषु भूयासम् ॥ ३८ ॥

में प्रार्थना करता हूं।

केशिना वृषणा कश्यप्रा हरी रथं युक्य- अच्छे वालोंसे युक्त, बलवान्, इह स्थानको पहुंचानेवाले दो घोडे तेरे रथको जोड 113811

वस्मात् परः अन्यः न जातः अस्ति– जिससे श्रेष्ठ दुसरा कोई हुआ नहीं है ।

<sup>(</sup>३२८) हे (सोमपाः) सोमका पान करनेवाले और (इन्द्र) शत्रुओंका विनाश करनेवाले इन्द्र ! तुम (बोडिशने इन्द्राय) बोडश कलायुक्त उत्तम ऐश्वर्यके लिये, (अप्रतिषृष्टशवसं हरी) जिन्होंने अपनी शक्तिकी पूर्ण वृद्धि कार रखी है ऐसे दो घोडे उस (इन्द्रं इत् वहतः) इन्द्रको ले जाते हैं, उनसे युक्त होकर (ऋषाणां च स्तुतीः मानुषाणाम् यज्ञम् च उप) ऋषियोंकी स्तुति और मनुष्योंके यज्ञकी रक्षा करते तथा उनके समीप प्राप्त होते हैं । (ते एषः योनिः) तेरा यह आश्रय स्थान है, तू (उपयामगृहीतः असि) नियमों द्वारा बद्ध है ऐसे (त्वा बोडिशने इन्द्राय, त्वा) तुझको बोडश कलायुक्त उत्तम ऐश्वर्यके लिये प्रजा आश्रय लेवें और हम भी तुम्हारा आश्रय लेवें ।।३५।।

<sup>(</sup>३२९) (यस्मात् परः अन्यः न जातः अस्ति) जिस परमात्मासे उत्तम और दूसरा नहीं हुआ है, और (यः विश्वा भुवनानि आविवेश) जो समस्त भुवनोंमें व्यापक है (सः प्रजापितः प्रजया संरराणः त्रीणि ज्योतींषि सचते) वह प्रजाका पालक परमेश्वर अपनी प्रजासे भली प्रकार रमण करता हुआ सूर्य, विद्युत् और अग्नि इन तीनों ज्योतियोंको अपने भीतर धारण करता है, वही (षोडशी) सोलहों कलाओंसे युक्त है ।।३६।।

<sup>(</sup>३३०) (इन्द्रः च वरूणः सम्राह् च राजा) इन्द्र और वरूण दोनों सम्राट् और राजा हैं। (तौ अग्रे ते एतं भक्षं चक्रतुः) वे दोनों सबसे प्रथम तेरे इस भोग्य पदार्थको उत्पन्न करते हैं। और (तयोः अनु अहम् भक्षं भक्षयामि) उन दोनोंके पश्चात् मैं भोग्य पदार्थका उपभोग करता हूं। (वाग् प्राणेन स्वाहा जुवाणा देवी सोमस्य तृप्यतु) वाणी प्राणके साथ मिलकर सोमसे संतुष्ट होती है, उस प्रकार सोम राजासे मिलक सब तृप्त हों। 13७।।

<sup>(</sup>३३१) हे (अग्ने) अग्नि ! (स्वपाः) अच्छे कर्म करनेवाले तुम (अस्मे सुवीर्यम् वर्षः पवस्व) हमें उत्तम पराक्रमसे युक्त तेज प्रदान करो । (मिय पोषम् रियं दधत्) मुझमें पृष्टिकारक ऐश्वर्य स्थापन करो । तुम (उपयामगृहीतः असि, अग्नये वर्षसे त्वा) उत्तम व्यवस्थाके नियमोंमें रहनेवाले हो, अग्रणीपदके लिये और तेजस्थिताके लिये मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं । (ते एषः योनिः) तेरा यह स्थान है । (अग्नये वर्षसे त्वा) तेजस्वी देवकी प्राप्तिके लिये तथा बलके लिये तेरा स्वीकार करता हूं । हे (वर्षस्विन् अग्ने) तेजस्विन् अग्नि !(देवेषु त्वं वर्षस्वान् असि) देवताओंके मध्यमें तुम अति दीप्तिमान् हों, इस कारण तुम्हारे प्रसादसे (अहं मनुष्येषु वर्षस्वान् भूयासम्) मैं मनुष्योंमें अति तेजस्वी हो जाऊं ।।३८।।

उतिष्ठक्षोजेसा सह पीत्वी शिवं अवेषयः । सोमीमन्द्र चुमू सुतम् ।

उपयामनृहीतोऽसीन्द्रांय त्वीजेसे एव ते योनिरिन्द्रांय त्वीजेसे ।

इन्द्रीजिन्नीजिन्द्रस्वं देवेष्वस्योजिन्नोऽहं मंनुष्येषु भूयासम् ॥ ३९ ॥

अहंश्वमस्य केतवो वि रश्मयो जनुँ २ अनुं । भ्राजेन्तो अग्रयो यथो ।

उपयामगृहीतोऽसि सूर्यीय त्वा भाजाये च ते योनिः सूर्यीय त्वा भाजाये ।

सूर्य भ्राजिन्न भ्राजिन्द्रस्वं देवेष्यसि भ्राजिन्नोऽहं मंनुष्येषु भूयासम् ॥ ४० ॥

उद् त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवेः । हशे विश्वांय सूर्यम् ।

उपयामगृहीतोऽसि सूर्यीय त्वा भ्राजाये च ते योनिः सूर्यीय त्वा भ्राजाये ॥ ४१ ॥

उपयामगृहीतोऽसि सूर्यीय त्वा भ्राजाये च ते योनिः सूर्यीय त्वा भ्राजाये ॥ ४१ ॥

आ जिंघ कुलशे मुद्या त्वां विशानित्वन्दंवः । पुनंदुर्जा नि वर्तस्व सा नंः सहस्रं धुक्ष्वोरुधांरा पर्यस्वती पुनर्मा विशताद्वविः' ॥ ४२ ॥

<sup>(</sup>३३२) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् इन्द्र ! तू (वमू सुतम् सोमं पीत्वी ओजसा सह उत्तिष्ठन् शिप्रे अवेपयः) पात्रमें रखें हुये सोमका पान करके, अपने पराक्रमसे उन्नतिको प्राप्त होते हुये अपने हनु और नासिका इन दोनोंको हिलाओ। तू (उपयामगृहीतः असि) नियमोंके द्वारा बद्ध है । (ते एषः योनिः) तुम्हारा यह स्थान है, इससे (त्वा ओजसे इन्द्राय) तुम्हारे पराक्रमके कारण हम तुम्हारी सेवा करते हैं, (ओजसे इन्द्राय त्वा) अत्यंत पराक्रमके लिये तुमको प्राप्त करते हैं ।हे (ओजिष्ठ इन्द्र) अत्यंत बलवान् इन्द्र ! जैसे (त्वं देवेषु ओजिष्ठः असि) तुम समस्त देवोंमें अत्यंत पराक्रमी हो वैसे ही (अहं मानुष्येषु ओजिष्ठः भूयासम्) में मनुष्योंमें सबसे अधिक पराक्रमी हो जाऊँ ।।३९।।

<sup>(</sup>३३३) (यथा अस्य केतवः रश्मय जनान् अनु वि अदृश्रं भ्राजन्तः अग्नयः) जिस प्रकार इस सूर्यकी किरणें संपूर्ण मनुष्योंकी विशेष रीतिसे दृष्टिगोचर होती हैं, उसी प्रकार, तू (उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे बद्ध है । (भ्रजाय सूर्याय त्वा) तेजस्वी सूर्यके लिये तुझे स्वीकारता हूँ । (एषः ते योनिः) तेरा यह आश्रय स्थान है । (भ्राजाय सूर्याय-त्वा) प्रकाशमान तेजस्वी सूर्यपदके लिये तुझे स्वीकारता हूँ ।हे (भ्राजिष्ठ सुर्य) अत्यन्त तेजस्वी सूर्य ! तू (भ्राजिष्ठः वेवेसु असि) सबदेवोंमें सबसे अधिक प्रकाशमान है । तेरे तेजसे (मनुष्येषु अहं भ्राजिष्ठः भूयासम्) मनुष्योंमें मैं सबसे अधिक प्रकाशमान् होऊँ ।।४०।।

<sup>(</sup>३३४) (उत्यं जातवेदसं सूर्यं देवं) निश्चयसे उस वेदोंके प्रकाशक सूर्य देवको और (विश्वाय दृशे) समस्त संसारको दृष्टि देनेके लिये (केतयः उत् वहन्ति) किरणें अच्छी प्रकार प्रकाशित करती हैं। हे ईश्वर ! तुम हम लोगोंसे (उपयामगृहीतः असि) नियमोंसे स्वीकार किये हो, उस (त्वा) तुमको हम स्वीकार करते हैं (ते एषः योनिः) तेरा यह स्थान है, (त्वा भ्राजाय सूर्याय) तुझ प्रकाशमान सूर्यकी उपासनाके लिये हमारा यह यज्ञ है ।।४१।।

<sup>(</sup>३३५) हे (मिह) पूजनीय गौ ! तुम इस (कलशम् आजिध्र) सोमरसके कलश को सूंघो, (इन्दवः त्वा आविशन्तु) यह सोमके रस तुम्हारे अंदर प्रवेश करें । (सा, कर्जा पुनः निवर्तसव, नः सहस्रं घुक्व) यह तू श्रेष्ठ तेजस्वी दूधके साथ फिर हमारे पास आओ ओर हमको सहस्र प्रकारके धन दो । तथा (पुरुषारा पवस्वती रविः पुनः मा आविशतात्) बहुत दूध देनेवाली दुधारी गायोंका धन मुझको प्राप्त हो ।।४२।।

यः विश्वा भुवनानि आविवेश- जो सब भुवनोंमें व्याय रहा है।

सः प्रजापतिः- वह परमेश्वर प्रजाका पालक है।

सः प्रजापति प्रजया संरराणः- यह परमेश्वर प्रजाके

इड्डे रन्ते हुब्धे काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सरस्वित मिट्टे विश्वीत । एता ते अष्ट्ये नार्मान देवेभ्यो मा सुकृतं बूतात् ॥ ४३॥ वि ते इन्द्र मुधी जिह नीचा येच्छ पृतन्यतः । यो अस्मार अंभिदासत्यर्थरं गमया तमः । उपयामगृहितोऽसीन्द्रीय त्वा विमूर्ध एष ते योनिरिन्द्रीय त्वा विमूर्ध ॥४४॥

बाचस्पतिं विश्वकेर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम । स नो विश्वनि हर्वनानि जोषद्धिश्वर्शमभूरवंसे साधुकंमी । जुपुणमगृहितोऽसीन्द्रीय त्यु विश्वकर्मण एष ते योनिरिन्द्रीय त्या विश्वकर्मणे ॥४५॥

(३३६) हे (इंडे, रन्ते, हृद्ये, काम्ये, चन्द्रे, ज्योते, अदिते, सरस्वित, मिह, विश्वित, अधन्याः) सबसे स्तुत्य, रमणीय, हवन करने योग्य दूध और घीवाली, इच्छनीय, आल्हादकारिणी, तेजस्विनी, अदीन, दुग्धवती, माननीय और अवध्यश्धेनु ! (ते एता नामानि) तुम्हारे ये नाम हैं। (देवेभ्यः सुकृतम् मा ब्रूतात्) देवताओं के हमारे सुंदर कर्मों को और इस कर्म करनेवाले मुझको कहो।।४३।।

(३३७) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तू (नः मृघः विजिहे) हमारे शत्रुओंको पराभूत कर ।(पतन्यतः नीचा यच्छ) हमारे कपर सेना भेजनेवाले शत्रुओंको नीचे रखो, पराभूत करो, और (यः अस्मान् अभि दासित अधंर तमः गमय) जो हमको दास करना चाहता है उसको नीचेके स्थानको पहुंचा और तू (उपयामगृहीतः असि) सुनियमोंका स्वीकार करनेवाला है, अतः (त्वा विमृधे इन्द्राय) तुमको शत्रुओंके नाशक इन्द्रके पदके लिये स्वीकारता हूं, (ते एषः योनिः) तेरा यह स्थान है, (विमृधः इन्द्राय त्वा) विशेष संग्राम करनेवाले इन्द्रके संतोषके लिये तुमको ग्रहण करता हूं ।।४४।।

(३३८) (वाचः पतिं विश्वकर्माणं मनोजुवं अद्या वाजे हुवेम) महा विद्वान्, शुभ कर्मोंके करनेवाले ओर मनके समान वेगवान् पुरुषको हम आज यज्ञके कार्यमें बुलाते हैं । (सः साधुकर्मा विश्वशम्भुः नः विश्वानि हवनानि जोषत्) वह श्रेष्ठ कर्म करनेवाला सबका कल्याण करनेवाला हमारे हवनीय पदार्थोंको स्वीकार करे । तू (उपयाम गृहीतः असि, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे, एषः ते योनिः, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे) सुनियमोंके पालन करनेवाला है, तुम 'विश्वकर्मा इन्द्र' हो । यह तेरा स्थान है । तुझको इन्द्र विश्वकर्मा कहा जाता है । १४५।।

अँदर व्यापक होकर रहा है ।।३६।।

स्वपाः अस्मे सुवीर्यं वर्चः पवस्व- उत्तमं कर्म करनेवाला तू हमारे लिये उत्तम पराक्रम युक्त तेज प्रदान कर ।

मिय पोषं रियं दघन्- मुझमें पोषण और धन दो । वर्चसे त्वा- तेजस्विताके लिये तुझे प्राप्त करते हैं । त्वं देवेषु वर्चस्वान् असि- श्रेष्ठोंमें तू अधिक तेजस्वी हो ।

अहं मनुष्येषु वर्षस्वान् भूयासन्- मैं मनुष्योंमें अधिक तेजस्वी तथा बलवान बनुं ।।३८।।

इडा- स्तुतियोग्य, रन्ता- रमणीय, हव्या- यज्ञीय घी आदि देनेवाली, काम्या- इच्छनीय, चन्द्रा-आल्हाददायक, ज्योती-तेजस्विनी, अदिती- अदीन, सरस्वती- दूधका प्रवाह देनेवाली, मही- महान, विभुती- सुप्रसिद्ध, अध्न्या-अवध्य ये नाम गौके हैं। इनसे गौका महत्व जाना जा सकता है। 1831।

नः मृधः विजिहि – हमारे शत्रुओंका पराभव कर । हमारे शत्रुओंका नाश कर ।

पृतन्यतः नीचा यच्छ – हमारे ऊपर संन्यसे आक्रमण करनेवाले शत्रुओंको नीचेके स्थानमें भेजो । शत्रुओंका पराभव करो, और उनको हीन अवस्थामें पहुंचाओ ।

यः अस्मान् अभिदासति, अघरं तमः गमय- जो हमारा नाश करना चाहता है उसको नीचे अंधेरेमें पहुंचाओ । हमारा द्वेष करनेवालेका नाश करो ।।४४।।

वाचरपति विश्वकर्माणं मनोजुवं अद्य वाजे हुवेम – विद्वान् सर्व श्रेष्ठ कर्मोका करनेवाला, मनःपूर्वक कार्य करनेवाला विश्वकर्मन् हृविषा वर्धनेन ब्रातार्मिन्द्रमकुणोरवृष्यम् । तस्मै विद्याः सर्मनमन्त पूर्वीर्यमुद्यो विहरुयो यथाऽसंते ।

उपयामगृहीतोऽसीन्त्रंय त्वा विश्वकर्मणं एव ते योनिरिन्द्रांय त्वा विश्वकर्मणे ॥४६॥ उपयामगृहीतोऽस्यमये त्वा गायुत्रछेन्द्रसं गृह्णामी नद्रांय त्वा ब्रिहुप्छेन्द्रसं गृह्णामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगच्छन्द्रसं गृह्णाम्य नुष्टुप्तेऽभिगुरः ॥४७॥

बेशींनां त्वा पत्मन्ना धूंनोमिं कुकूननांनां त्वा पत्मन्ना धूंनोमिं मन्दर्नानां त्वा पत्मन्ना धूंनोमिं मदिन्तंमानां त्वा पत्मन्ना धूंनोमिं मधुन्तंमानां त्वा पत्मन्ना धूंनोमिं शुक्तं त्वां शुक्त आ धूंनोम्यह्नों कृपे सूर्यस्य रहिमर्षुं ॥४८॥

(३३९) हे (विश्वकर्मन्) समस्त श्रेष्ठ कर्म करनेवाले पुरुष !तू (वर्धनेन हविषा त्रातारम् अवध्यम् अकृणोत्) वृद्धि करनेवाले हविरूप साधनोंसे अपने रक्षक को अवध्य बना देता है। (तस्मै पूर्वी विशः सम् अनमन्त) उसके आगे समस्त प्रजायें अच्छी प्रकार नम्र होती हैं। (अयम् विहय्यः यथा असत्) यह विशेष आदरसे बुलाने योग्य हो वैसा प्रयत्न कर । (उपयामगृहीतः असि, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे, एषः ते योनिः, त्वा इन्द्राय विश्वकर्मणे) सुनियमोंके द्वारा तू स्वीकृत है, तुमको 'विश्वकर्मा इन्द्र' के पद पर नियुक्त करता हूं, यह तेरा स्थान है, अतः तुझको इन्द्र विश्वकर्मा पद पर स्थापित करता हूं ।।४६।।

(३४०) तू (उपयामगृहीतः असि) नियमों द्वारा स्वीकृत हुआ है, (अग्नये गायत्र-छन्दसं त्वा गृह्णामि) अग्निके लिये गायत्री छंदसे तुमको स्वीकार करता हूं, (त्रिष्टुप् छन्दसं त्वा इन्द्राय गृह्णामि) त्रिष्टुप् छंदसे तुझको इन्द्रके लिये स्वीकार करता हूं और (जगत् छन्दसं त्वा विश्वेभ्यः देवेभ्य गृह्णामि) जगती छंदसे तुझको समस्त देवोंके लिये स्वीकार करता हूं । हे राजन् ! (ते अभिगरः अनुष्टुप्) तेरा वर्णन करनेवाला अनुष्टुप् छंद है ।।४७।।

(३४१) (देशीनाम् पत्मन् त्वा आधूनोमि) मेघोंके अंदर रहनेवाले जल को वर्षनेके लिये कम्पित करता हूं । (कुकूननानाम् पत्मन् त्वा आधूनोमि) शब्द करते हुये मेघके उदरमें रहनेवाले जलके वर्षणके लिये तुझको कम्पित करता हूं । (भन्दनाम् पत्यन् त्वा आधूनोमि) अत्यन्त प्रसन्नके करनेवाले मेघोंके अंदरके जलको वर्षनके निमित्त कम्पित करता हूं । (मदिन्तमानां पत्मन् त्वा आधूनोमि) अत्यंत तृप्तिकारी जो मेघके उदरमें जलहैं उनके वर्षनेके निमित्त कम्पित करता हूं । (मधुन्तमानाम् पत्मन् त्वा आधूनोमि) अमृत स्वरूप जो मेघोदक है उनके भूमि पर वर्षणके निमित्त तुमको कम्पित करता हूं । (शुक्रम् त्वा शुक्रे आधूनोमि) बलयुक्त शुद्ध ऐसे तुमको शुद्ध जलके रूप में कम्पित करता हूं। तथा तुझको (अन्हः रूपे सूर्यस्य रश्मेषु) दिनके रूप सूर्यको किरणोंसे कम्पित करता हूं ।।४८।।

जो होगा उसको आज इस कार्यमें हम बुलाते है। ऐसे विद्वान्को ही विशेष कार्यमें बुलाना चाहिए ॥४५॥

वर्धनेन हविषा त्रातारं अवध्यं अकृणोत् - वृद्धि करने योग्य साधनके प्रदानसे संरक्षकको अवध्य तुमने किया है। जो दूसरोंका संरक्षण करता है वह संरक्षी है।

तस्मै पूर्वीः विशः सं अनमंत - उसके सामने सब प्रजाएं नम्र होकर रहती है। अयं विहय्यः यथा असत्- यह आदरसे निमंत्रण देनेके लिये योग्य है ।।४६।।

अग्रिका वर्णन गायत्री छंदमें, इन्द्रका वर्णन त्रिष्टुप् छंदमें तथा जगती छंदमें विश्वे देवोंका वर्णन होता है।

अनुष्टुप् छंदमें भी देवताके वर्णन होते हैं । ये छंद जानने चाहिए ।।४७।।

हे सोम ! वृषभस्य कलुभं बृहत् रूपं रोवते - हे सोम

ककुमां कुपं वृंषमस्य राचते बृहच्छुकः शुक्तस्य पुरोगाः सोमः सोमस्य पुरोगाः । पत्ते सोमावन्यं नाम जागृंधि तस्म त्या गृह्णामि तस्म ते सोम सोमाय स्वाहां ॥४९॥ जुशिक् त्वं देव सोमाग्नेः पियं पाथोऽपीहिं वृशी त्वं देव सोमेन्द्रस्य प्रियं पाथोऽपींशे स्मत्सेखा त्वं देव सोम विश्वेषां देवानां प्रियं पाथोऽपीहिं ॥५०॥ इह रतिहिह रमध्वमिह धृतिहिह स्वधृतिः स्वाहां ।

**इह रातारह रमध्यमिह ध्राँतीरेह स्वधृतिः स्वाहा** । <u>उपसु</u>जन् <u>धरुणं मात्रे धरुणे मातरं धर्यन् । रायस्पोर्षमस्मासु दीधरत</u> स्वाहाँ ॥५१॥

(३४२) हे (सोम) सोम !(वृषभस्य ककुभं बृहत् रूपं रोचते) सब सुखोंके वर्षानेवाले, दिशाओंका शुद्ध और महान् स्वरूप प्रकाशमान होता है ऐसे तुम (शुक्रस्य पुरोगाः शुक्रः सोमस्य पुरोगाः सोमः) शुद्ध, अग्रगामी, तथा ऐश्वर्यमय सोमके गुणोंसे युक्त होइये । (यत् ते अदाभ्यम् नाम जागृवि, तस्मै त्वा गृह्णामि) जो तुम्हारा प्रशंसा करने योग्य नाम प्रसिद्ध हो रहा है, उसीके लिए मैं तुमको ग्रहण करता हूं । और हे (सोम) सोम ! (तस्मै सोमाय ते स्वाहा) उस श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त हुये तुम्हारे लिये सत्यवाणी द्वारा स्तुति प्राप्त हो ।।४९।।

(३४३) हे (देव सोम) दिव्य सोम ! तू (उशिक् अग्नेः प्रियं पाथः अपीहि) कान्तिमान् और अग्रवाणीका प्रेम प्राप्त करनेवाले मार्गको निश्चयसे प्राप्त करो । हे (देव सोम) देव सोम ! (त्वं वशी इन्द्रस्य प्रियम् पाथः अपीहि) तू जितेन्द्रिय इन्द्रके प्रिय मार्गको निश्चयसे प्राप्त करो । हे (देव, सोम) दिव्यगुणवाले ! सोम ! तुम (अस्मत् सखा विश्वेषां देवानाम् प्रियं पाथः) हमारे मित्र होकर समस्त देवोंके क्रममार्गको प्राप्त होओ ।।५०।।

(३४४) तुम्हारी (इह रितः) यहां प्रीति हो, (इह रमध्यम्) यहां आनंदपूर्वक रहो, (इह घृतिः) यहां तुम्हें धैर्य प्राप्त हो, और तुम्हारी (स्व धृतिः स्वाहा) अपनी स्थिति अपने समर्पणके साथ रहे । तुम लोग (धरुणं मात्रे उप असृजन्) धारण करने योग्य संतानको माताके अधीन करते हो, वंह (धरुणः मातरम् धयन् अस्मासु स्वाहा रायः पोषं दीघरत्) बालक उस माताका स्तन्य पान करनेके कारण हममें रहकर उत्तम समर्पण और श्रेष्ठ आधार करके माताके लिए धन ऐश्वर्य देता रहे ।।५१।।

! बलवान् तेजस्वी ऐसा तुम्हारा महान् स्वरूप प्रकाशता है । सोमरस अंधेरमें चमकता रहता है ।

शुक्रस्य सोमस्य पुरोगाः शुक्रः- शुद्ध सोमका अग्रेसर शुद्ध स्वरूप चमकता है।

यत् ते अदाभ्यं नाम जागृवि, तस्मै त्वा गृह्णामि-तेरा सोमका-प्रशंसनीय नाम जागता है, अतः मैं उस सोमको ग्रहण करता हूं।

तस्मै सोमाय ते स्वाहा- उस सोमके लिये मै समर्पण करता हूं। सोमयागके लिये अपना धनदान करता हूं।।४९।।

हे सोम देव ! उशिक् अग्नेः प्रियं पाथः अपीहि - हे सोम! तू अनुकूल अग्निके प्रिय मार्गको जान ।

अस्मत् सखा विश्वेषां देवानां प्रियं पाथः – तू हमारा मित्र सब देवोंके प्रिय मार्गका आश्रय करनेवाल है ॥५०॥

इह रति:- यहां तुम आनंदसे रममाण होकर रहो ।

यहां रमध्यम् - यहां तुम आनंदित होकर रहो । इह धृतिः - यहां तुम धैर्यसे रहो ।

स्वधृतिः – अपने खुदके धैर्यसे यहां रहो । अपने रहनेका भार दूसरे पर न डालो ।

मात्रे धरुण उप असृजत् – माताको आधार देनेके लिये तुम संतान उत्पन्न करो । संतानका कर्तव्य है कि वह माताका धारण फोषण बडा होनेपर करे ।

धरुणः मातरं रायस्पोषं दीघरत्- घारण करनेमें समर्थ पुत्र माताके लिये धन ऐश्वर्य धारण करता है। माताका आधार पुत्र है। पुत्र माताका पालन करे। पिताके पश्चात् माताका पालन कर्ता पुत्र ही है।।५१।।

सत्रस्य वृद्धिः असि- त् यज्ञकी वृद्धि करनेवाल हो । ज्योतिः अगन्म- तेजको हम प्राप्त करें । अमृता अभूम- हम अमरता प्राप्त करें । स्वस्य ऋदिर्स्यर्गनम् ज्योतिर्मृतां अभूम ।

दिवं पृथ्विष्या अध्याऽरुंहामाविदाम देवान्त्स्वज्योतिः' ॥ ५२ ॥

पुवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नः पृतन्याद्य तं-तमिद्धंतं वर्ष्वेण तं-तमिद्धंतम्' ।

दूरे चत्तार्य छन्त्सद्वहंनं यदिनंक्षत् । अस्माकुछ शत्रुन्परि शूर विश्वतो दुर्मा देवीष्ट विश्वतः' ।

भूर्भुवः स्वः सुग्रजाः प्रजाभिः स्याम सुवीरां वीरैः सुपोषाः पोषैः ॥५३॥

प्रमेठशुभिधीतः प्रजापितवाचि ब्याहंतायां नमन्धो अब्छेतः ।

सविता सन्यां विश्वकंमां दीक्षायां पृषा सोमुक्तयेण्याम् ।।५४॥

(३४५) तू (सत्रस्य ऋद्धिः असि) यज्ञकी समृद्धिरूप है, तुम्हारे सङ्गसे हम लोग (ज्योतिः अगन्म) विज्ञानके प्रकाशको प्राप्त होवें, (अमृता अभूम) अमरता प्राप्त करें और (दिवम् पृथिव्याः अधि आरुहाम) स्वर्ग पर पृथ्वीसे आरोहण करें । हम (देवान् ज्योतिः स्वः आविदाम) विद्वानोंको, विज्ञान विषयक ज्योतिको तथा अत्यंत सुखको प्राप्त करनेवाले होवें ।।५२।।

(३४६) हे (इन्द्रपर्वता) इन्द्र और पर्वत ! (युवाम् पुरायुधा यः नः पृतन्यात् तं तं इत् अप हतम्) तुम दोनों आगे बढकर, जो भी हम पर चढाई करे उसको मार भगाओ । और (तं तं इत् वज्रेण हतम्) उनको वज्रसे मार डालो । (यत् गहनम् इनक्षत् दूरे चत्ताय छन्त्सत्) यदि वह शत्रुदल हमारे पास पहुंच जाय, तो उसको दूर भगानेके लिये प्रयत्न करो। हे (शूर) पराक्रम करनेवाले वीर ! तू (दर्मा अस्माकं विश्वतः शत्रून् विश्वतः दर्षीष्ट) शत्रुदलके फाड देनेमें समर्थ होकर, हमारे सब ओर आये हुये बैरियोंको चारों ओरसे विनष्ट कर दो । हम (भू: भुवः स्वः प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम) भूमि, अंतरिक्ष और द्यु तीनों लोकोंमें उत्तम संतानोंसे प्रशंसित संतानोंवाले होवें, तथा (वीरः सुवीराः पोषैः सुपोषाः स्याम) वीरोंसे अच्छे वीरोंवाले और धनादि ऐश्वयोंसे उत्तम ऐश्वयोंवाले होवें ।।५३।।

(३४७) तुमने (व्याहृतायां वाचि परमेष्ठी प्रजापितः अच्छेतः) कहे भाषणमें परमेष्ठी प्रजापित परमेश्वरको अच्छे प्रकार व्यक्त किया, (विश्वकर्मा दीक्षायाम् सोमक्रयण्यां पूषा) सब कर्मोको करनेवाले श्रेष्ठ कार्यकर्ता और नियमोंके धारण करनेमें, सोमादि औषधियोंके ग्रहण करनेमें कुशल, पूषाको जाना और (सिवता सन्याम् अभिधीतः अन्यः) सब जगत्के उत्पादक परमात्माको मनसे अच्छी प्रकार ध्यान करके सुसंस्कृत अन्नका सेवन किया तो सदा सुखी हो जावोगे ।।५४।।

पृथिय्या दिवं अघि आरुहाम- हम पृथ्वीपरसे स्वर्ग पर चढ कर जांय ।

देवानां ज्योतिः स्वः आविदाम- देवोंके तेजको प्राप्त करें ॥५२॥

इन्द्रापर्वता- इन्द्र शत्रुओंका विदारण करनेवाला उत्तम वीर है। पर्वत वह है कि जिस पर किला होता है जो नगरका संरक्षण करता है। अतः इन्द्र और पर्वत ये दोनों उत्तम संरक्षण करनेवाले हैं।

युवां परायुधा यः पृतन्यात् तं तं अप हतम् - तुम दोनों युद्ध करनेके लिये जो शत्रु हमारे ऊपर अपने सैनिकोंको ले आवे उस प्रत्येकको मार दो ।

वज्रेण तं तं हतम् – उस प्रत्येक शत्रुको वज्रसे मारो । यदि गहनं इनक्षत्, दूरे चत्ताय छन्त्स्यत् – यदि शत्रु दल हमारे समीप आ जाय तो उसको दूर भगाना उचित है ।

हे शूर ! दर्भा अस्माकं शत्रून् विश्वतः दर्षीष्ट- हे वीर ! शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होकर हमारे शत्रुओंको चारों ओरसे विनष्ट कर ।

प्रजाभिः सुप्रजाः स्याम- उत्तम संतानोंसे उत्तम सन्तान-वाले हम हो जांय ।

वीरः सुवीरा:- उत्तम वीर संतानोंसे उत्तम वीर हम हो

मृन्द्रंश्च मुरुतंश्च क्रुयायोपोत्थितो' ऽसुरः पुण्यमनिरे मित्रः क्रीतो विष्णुः शिपिविष्ट प्रावासंत्रो विष्णुर्नरन्धियः ॥५५॥

मोह्यमाणः सोम् आर्गतो' वर्षण आसन्धामासक्रो' ऽग्निराग्रीष्ट्र इन्द्री हविधीने

<u> ऽर्थर्वोपावह्रियमण्</u>यः ॥५६॥

दिश्वे वृवा अछशुषु न्युप्तों विष्णुरावीत्वा आंद्यायमानों यमः सूयमानों विष्णुः सम्भियमाणों वायुः पूयमानः शुकः पूतः शुकः क्षीर्थी मेन्थी संक्तुभीः ॥५७॥ विश्वे वृवाक्षमसेषुन्तीतों ऽसहीमायोद्यतों हुत्रो हुयमानों वातोऽस्यावृत्तों नृचक्षाः विश्वे वृवाक्षमसेषुन्तीतों अक्ष्यमाणः पितरी नाराश्यक्षाः ॥५८॥

(३४८) हे (क्रयाय इन्द्रः च मरुतः च असुरः पण्यमानः मित्रः) क्रयविक्रयके लिये इन्द्र और मरुत् तथा मेघ, स्तुतिके योग्य मित्र (शिपिविष्टः विष्णुः नरन्धिषः विष्णुः ऊरौ आसन्न उपोत्थितः क्रीतः) किरणोंसे व्याप्त और पालक विष्णु सर्व शरीरमें व्याप्त परमात्मा, समीपमें प्रकाशित होनेवाला जो आत्मा है उनको जानो ।।५५।।

(३४९) (प्र उद्यमाणः आगतः सोमः) अत्यंत मानके साथ श्रेष्ठ रथ द्वारा लाया गया सोम है (आसन्द्यां आसन्नः वरुणः) सिंहासनपर विराजमान हुआ वरुण है, (आग्रीग्रे अग्निः) यज्ञके पद पर स्थित अग्नि है, (हविधनि इन्द्रः) अन्नके स्थान पर इन्द्र है तथा (उपाविध्यमाणः अथवा) रक्षा करनेके लिए सदैव संनिकट रहनेवाला अथवा है ।।५६।।

(३५०) हे (विश्वेदेवाः) समस्त देवो ! तुम्हारा (अंशुषु न्युप्तः) किरणोंमें स्थापित हुआ, (आप्रीतपाः विष्णुः, आप्यायमानः, यमः सूयमानः विष्णुः, सिम्प्रियमाणः वायुः) अच्छी प्रीतिके साथ प्राप्त होनेवाला विष्णु, वृद्धिको प्राप्त हुआ यम, व्यापक और अच्छी प्रकार पुष्ट किया हुआ प्राण, (पूयमानः शुक्रः, पूतः शुक्रः, मन्थी क्षीरश्रीः सुक्तुश्रीः) पवित्र पराक्रम, शुद्ध वीर्य, और शत्रुओंको मथन करवाले शौर्यादि गुण ये सब तुम्हारा आश्रय करनेवाले होते हैं ।।५७।।

(३५१) जिन्होने (होमाय चमसेषु उन्नतिः) होमके लिये चमसोंमें हवनीय वस्तुओंको ऊंचा उठाया है, (असु उद्यतः) अपना प्राण ऊपर ऊठाया है, जो (ह्यमानः रुद्रः, प्रतिख्यातः नृचक्षाः, अभ्यावृत्तः वातः, भक्षमाणः भक्षः) जिनके लिये हवन किया जाता है ऐसा 'रुद्', प्रत्येक मनुष्यको देखनेवाला 'नृचक्ष', सबको चारों ओरसे घेरकर रखनेसे 'बात', और भक्षण करनेवाला 'भक्षक' संज्ञक है, उनको ही (विश्वेदेवाः नाराशंसः पितरः) सब देव, मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय और पितर अर्थात् संरक्षक कहते हैं ॥५८॥

जांय।

पोषैः सुपोषाः स्थाम- उत्तम पुष्ट संतानोंसे हम उत्तम पुष्ट हो जांय ॥५३॥

व्याहतायां वाचि परमेठी प्रजापतिः अच्छेतः - तुमने कहे भाषणमें परमेश्वर प्रजापालक का उत्तम वर्णन किया ।

दीक्षायां विश्वकर्मा- दीक्षामें विश्व निर्माताका वर्णन किया।

सोमक्रयण्यां पूषा- सोम यज्ञमें पूषाका वर्णन किया । सविता सन्यां अभिधीतः- सर्व जगत्के उत्पादकका ध्यान किया । ऐसा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा ।।५४।।

इन्द्र और मरुत् सब जगत्का व्यवहार करते हैं। असुर:- प्राणोंका रक्षक भी वही इन्द्र है।

शिपिविष्टः विष्णुः - तेजस्वी व्यापक देव है ।

नरंधिषः विष्णुः - सर्व व्याप्त विष्णु ।।५५।।

विष्णुः – व्यापक, यम – सबको अपने नियमोंने रखने – वाला, शुक्रः – वीर्यवान्, बलनान । मन्थी – शत्रुका मंथन करनेवाला

वीर । सकुश्री:- अन्नसे शोभा युक्त बना ।।५६।।

होमाय चमसबु उन्नीत:- जो हवन करनेके लिये चमसोंमें

सुन्नः सिन्धुरवभृथायोद्यतेः समुद्रोऽन्यविद्वयमोगैः सिक्टिः प्रस्तृतोः 
ययोरोजंसा स्किमिता रजांश्रंसि विधिमित्तिंरतेमा शविद्या ।
या पत्येते अप्रतीता सहीमितिंग्यू अगुन्वरुणा पूर्वहूंती ॥५९॥
वृद्रान्द्विमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमद्दु मनुष्यानन्तरिक्षमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमद्दु 
पितृन्पृथिवीमगन्यज्ञस्ततो मा द्रविणमद्दु यं कं च छोक्रमगन्यज्ञस्ततो मे मद्रमभूत् ॥६०॥
चतुंस्विधेश्चराननेवो ये वितित्नरे य इमं यज्ञाश्च स्वर्थया वर्दन्ते ।
तेषां छिन्नश्च सम्वेतद्देशामि स्वाहां धुर्मो अप्येतु देवान् ॥६१॥

(३५२) (अवभृताय उद्यतः सन्तः सिन्धुः) अवभृत स्नानके लिए तैयार हुआ 'सिन्धु' कहलाता है, (अभ्यविद्यमाणः समुद्रः) चलाया जानेवाला 'समुद्र' कहलाता है, और (प्रप्लुतः सिललः) व्यापक बनता है, तब 'सिलल' कहलाता है। (ययोः ओजसा रजांसि स्किभता) जिसके पराक्रमसे यह समस्त लोक स्थित हुए हैं और (याः वीर्येभिः वीर्यतमा शिविष्ठाः) जो अपने बलोंसे अत्यंत बलवान हैं तथा जो (सहोभिः अप्रतीताः) अपनी शिक्तयोंसे अप्रतिम हैं, वे (पत्येते) शत्रुओंपर टूट पड़ते हैं। (विष्णु वरुणा पूर्वहूतौ अगन्) व्यापक सामर्थ्यवान् और शत्रुओंका निवारण करनेमें समर्थ सबसे पूर्व सम्मानित किये जाते हैं। ।।५९।।

(३५३) जो (यज्ञः देवान् दिवम् अगन् ततः मा द्रविणम् अष्टु) यज्ञ देवों और धुलोकको प्राप्त होता है उससे मुझको ऐश्वर्य प्राप्त हो, जो (यज्ञः मनुष्यान् अंतिरक्षम् अगन् ततःमा द्रविणम् अष्टु) यज्ञ मनुष्यों और अंतिरक्षको प्राप्त होता है उससे मुझको उत्तम धन प्राप्त हो, और जो (यज्ञः पितृन् पृथ्विवीम् अगन् ततः मा द्रविणम् अष्टु) यज्ञ पितृलोगों और पृथ्वीको प्राप्त होता है उससे मुझको श्रेष्ठ द्रव्य प्राप्त हो । और वह (यज्ञः यं कं च लोकम् अगन् ततः मे भद्रम् अभूत्) यज्ञ जिस किसी लोकको भी प्राप्त हो उससे मुझे कल्याण ही हो ।।६०।।

(३५४) (ये चतुस्त्रंशत तन्तवः यज्ञम् वितित्निरे) जो चौतीस तन्तु अर्थात् आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र, प्रजापित और प्रकृति ये यज्ञका विस्तार करते हैं और (ये स्वधमा इमं ददन्ते) ये उत्तम हवनीय पदार्थोसे इस यज्ञको देते हैं, (तेषाम् छिन्नं एतत् स्वाहा सं दधामि) उनसे जो किया हुआ यज्ञ, उसकी स्वाहाकारसे मैं करता हूं, (उ धर्माः देवान् अपि एतु) और वही यज्ञ देवों को निश्चयसे प्राप्त हो ।।६१।।

हव्यको ऊपर उठाते हैं।

असुः उद्यतः- प्राणको ऊपर उठाते हैं । प्राणायाम जो करते हैं ।।५८।।

अवभृताय उद्यतः सन्नः सिन्धुः – यज्ञके अन्तिम भागमें किये जानेवाले अवभूय स्तानके लिये तैयार होता है उसको सिन्धु कहते है ।

अभ्यविद्वयमाणः समुद्रः – सिद्धतक चलाया जानेवाला समुद्र कहलाता है । समुद्र जलसे पूर्ण रहता है, वैसा जो जीवन समुद्रमें परिपूर्ण होता है उसको समुद्र कहते हैं ।

ययोः ओजसा रजांसि स्कभिता- जिनके सामर्थ्यसे ये

लोक सुस्थिर हुए हैं उनके द्वारा सुरक्षा होती है।

वीर्येभिः वीर्यतमाः शविष्ठाः - अपने सामर्थ्योसे जो विशेष पराक्रमी बने हैं।

सहोभिः अप्रतीताः- अपने सामर्थ्योसे जो पीछे नहीं हटत ।

पत्येते- शत्रुओं पर हमला करते हैं।

विष्णू वरुणा पूर्वहूतौ अगत्- विष्णु और वरुण ये दोनों सबसे पूर्व संमानित हुए हैं ।।५९।।

जो यज्ञ देवोंको, मानवोंको तथा पितरोंको प्राप्त होता है वह मुं घन देवे । इस यज्ञसे मेरा कल्याण हो जाय ।।६०।। युज्ञस्य दोह्रो वितेतः पुरुत्रा सो अंद्रधा दिवंमन्वातंतान । स यज्ञ धुक्ष्य महि मे प्रजायोध रायस्पोषं विश्वमायुरशीय स्वाहां ॥६२॥ आ पंतस्य हिरेण्यवदश्वेवत्सोम वीरवंत । वाजं गोर्मन्तमा मेर् स्वाहां ॥६२॥

[बन्द, कं ६३, मं सं १५०]

#### इत्वहमोऽध्यायः।

(३५५) (यज्ञस्य दोहः पुरुत्रा विततः) यज्ञका फल अनेक प्रकारसे फैला है। (सः अष्टधा दिवम् अनु आततान) वह आठों दिशाओं में आकाशमें फैला है। हे (यज्ञ) यज्ञ ! वह तू (मे प्रजायां मिह रायः पोषं घुक्व) मेरी प्रजामें महान् धनादि पदार्थोकी समृद्धिको प्रदान कर, जिससे मैं (स्वाहा विश्वम् आयुः अशीय) सत्य यज्ञ क्रियासे सम्पूर्ण आयुको प्राप्त कर्रुं।।६२।।

(३५६) हे (सोम) सोम ! तू (वीरवत् अश्ववत् हिरण्यवत् आ पवस्व) वीर पुरुषोंसे युक्त, अश्वोंसे युक्त और सुवर्ण रत्नादिसे समृद्ध ऐश्वर्यको प्राप्त कर, और हमें (गोमन्तम् वाजम् स्वाहा आ भर) धेनुओंसे युक्त अन्नको उत्तम ज्ञान और कर्म द्वारा प्राप्त करा ।।६३।।

#### ।। इति अष्टमोऽध्यायः ।।

॥ आठवा अध्याय समाप्त ॥

## अथ नवमोऽष्यायः।

देवं सवितः प्रसुव युत्तं प्रसुव युत्तपितिं मगाय ।

दिवयो गेन्ध्वंः केत्वपूः केतं नः पुनातु वाषस्पितिवीजं नः स्वद्तु स्वाहां ॥१॥

भुवसदं त्वा नृषदं मनःसदं पुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्वाम्ये व ते योतिरिन्द्राय त्वा जुष्टं गाया व ते योतिराय त्वा व त्वा

(३५७) हे (देव सवितः) तेजस्वी सबके उत्पादक परमात्मन् ! इस (यज्ञं प्रसुव) यज्ञको विशेष रीतिसे संपन्न करो, (यज्ञपतिम् भगाय प्रसुव) यजमानको ऐश्वर्य लाभके निमित्त प्रेरणा करो, (दिव्य केतपूः गन्धर्वः नः केतं पुनातु) दीप्यमान अन्नके पवित्र करनेवाले रिश्मयोंके धारक तुम हमारे अन्नको पवित्र करो, और (वाचस्पतिः नः वाजम् स्वदतु स्वाहा) वाणीके अधिपति तुम हमारे वाक्योंको माधुर्यसे युक्त करो, यह आहुति भली प्रकार स्वीकृत हो ।।१।।

यइं प्रसुव - यज्ञको उत्तम रीतिसे करो ।

यज्ञपतिं प्रसुव - यज्ञकर्ताको यज्ञ करनेके लिए प्रेरित करो ।

केतपूः गंधर्वः नः केतं पुनातु - तेजस्वी अन्नको पवित्र करनेवाला हमारे अन्नको पवित्र करे ।

वाचस्पतिः वातं स्पदतु - वाणीका अधिपति हमारी वाणीको मधुर बनावे । मीठी वाणी बोलनी चाहिए ।।१।।

(३५८) हे राजन् ! तू (उपयामगृहीतः असि) सुनियमों द्वारा स्वीकृत है, (त्वा इन्द्राय जुष्टं गृह्णामि ते एषः योनिः) तुझको इन्द्रके योग्य जानकर स्वीकारता हूं; तेरा यबआश्रय स्थान है । (जुष्टतमं ध्रुवसदं नृसदं मनः सदं त्वा) सबसे अधिक योग्य, स्थिररूपसे विराजनेवाला, समस्त मनुष्योंमें प्रतिष्ठित तुझको यहां स्थापित करता हूं । इसी प्रकार (अप्सुषदं धृतसदं य्योमसदं त्वा उपयामगृहीतः असि त्वा इन्द्राय इन्द्राय जुष्टं गृह्णामि ते एषः योनिः) जलोंमे रहनेवाले तुझको तेजस्वी रूपसे स्थापित करता हूं । तू स्वीकृत है, तुझको इन्द्रपदके योग्य जानकर इस पदके लिए नियुक्त करता हूं, तेरा यह आक्षय स्थन पद है । इसी प्रकार (पृथिवीसदं अंतरिक्षसदं दिवसदं देवसदं नाकसदं त्वा उपयामगृहीतः असि त्वा इन्द्राय जुष्टं गृह्णामि ते एषः योनिः) पृथ्वी पर स्थिर रूपसे विराजमान्, अंतरिक्षमें वायुके समान व्यापक, द्यौलोकमें सूर्यके समान प्रकाशित, विद्वान् श्रेष्ठजनोंमें प्रतिष्ठित, सब दुःखोंसे रहित तुझको मैं यहां प्रतिष्ठित करता हूं, तू स्वीकृत हुआ है, तुझको इन्द्रपदके योग्य जानकर इस पदके लिये नियुक्त करता हूं, तेरा यह आश्रयस्थान है ।।।।।

त्वा इन्द्राय जुष्टं गृहामि - तुझको इन्द्रपके लिए योग्य समझकर तुम्हारा स्वीकार करता हूं । जो राज्यपदके लिए योग्य हो, उसीको राजाके पदका प्रदान करना योग्य है ।

जुष्टतमं घुवसदं नृसदं मनःसदं त्वा गृहामि – अधिक योग्य, सुस्थिर रहकर कार्यरत होनेवाला, मानवोंको हित करनेवाला, सबके मनोंको आकर्षित करनेवाला तू है, ऐसे तेरा में स्वीकार करता हूं। राज्य शासनके लिए ऐसे मनुष्यका स्वीकार करना योग्य है।

पृथिवीसंद, अंतरिक्षसदं, दिविसदं, देवसदं, नाकसदं त्वा गृह्णामि - पृथिवी, अंतरिक्ष, द्युलोक, दिव्य पुरुष, स्वर्गधाममें जो बहु संमानित है, उसका स्वीकार करता हूं ॥२॥

(३५९) (इन्द्राय वः सूर्ये सन्तं समाहितं उद्भयसं अपां रसं गृह्णामि) इन्द्रके लिये और तुम्हारे लिए सूर्यके

अवारं रस्मुद्धंयस्थं सूर्ये सन्तंथं समाहितम् । अवारं रसंस्य यो रस्ततं वो गृह्णाम्युत्तमंमृवयामगृहीतोऽसीन्द्रायं त्वा जुष्टं गृह्णाम्यु े व ते योनिरिन्द्रायं त्वा जुष्टंतमम् ।।३॥
यहां ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विश्राय मृतिम् । तेषां विशिष्रियाणां वोऽहामिष्मूर्ज्धं सम्प्रम'मृवयामगृहीतोऽसीन्द्रायं त्वा जुष्टं गृह्णाम्यु े व ते योनिरिन्द्रायं त्वा जुष्टंतमम् ।
सम्भूषीं स्थः सं मा मुद्रेण पृक्तं विपृषीं स्थो वि मा पाप्मना पृक्तम् ।।॥॥
इन्द्रंस्य वज्ञोऽसि वाजुसास्त्वयायं वाज्यं सेते ।
वाजस्य नु प्रसुवे मातरं मृहीमदिति नाम वर्षसा करामहे ।
यस्यामिवं विश्वं मुवनमाविवेश तस्यां ना वृवः संविता धर्मं साविषते ॥५॥

प्रकाशमें रहनेवाले, सर्व प्रकारसे ऊपर धारण करने योग्य जलोंके सारको मैं ग्रहण करता हूं। (यः अपाम् एसस्य एसः तं उत्तमं गृह्मामि) जो जलोंके सारका सार है, उस कल्याणकारक रसका मैं स्वीकार करता हूं। तू (उपयामगृहीतः असि, इन्द्राय जुष्टं त्वा, ते एवः योनिः, जुष्टतमं त्वा) सुनियमोंके द्वारा स्वीकृत है, परमेश्वरकी प्राप्तिके लिए भिक्त करके रहनेवाला मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं, तुम्हारा यह घर है, उस अत्यंत सेवनीय तुमको परमसुखके लिए ग्रहण करता हूं।।३।।

सूर्ये सन्तं समाहितं उद्वयसं अपां रसं गृह्यामि - सूर्यके प्रकाशमें रहनेवाले, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ जलके रसका मैं लेता

हुं। सूर्य प्रकाशसे जल पवित्र होता है। ऐसा जल लेना योग्य है।

(388)

यः अपां एसस्य एसः, तं उत्तमं गृहामि - जो जलोंमें उत्तम साररूप जल है, उस उत्तमसे उत्तम जलको मैं लेता हूं। सर्वोत्तम जो जल होगा उसी जलको लेना तथा उसीको पीना योग्य है। यज्ञमें उसीका उपयोग करना योग्य है।।३।।

(३६०) हे (कर्जाहुतयः ग्रहाः) बलको ग्रहण करने और बल बढानेमें समर्थ पुरुषो ! तुम (विप्राय मितं व्यन्तः) वृद्धिमान पुरुषके लिए मनन योग्य ज्ञान विविध प्रकारसे प्रदान करते रहो, (विशि प्रियाणां तेषां इषं कर्ज सं अग्रभम्) प्रजाजनोंके प्रिय लोगोंके लिए मैं अन्न और बलका संग्रह करता हूं, तुम (उपयामगृहीतः असि इन्द्राय जुष्टं त्वा, ते एषः योनिः, जुष्टतमं त्वा) सुनियमोंके द्वारा स्वीकार करने योग्य तथा परमेश्वरकी प्राप्तिके लिए प्रीति पूर्वक वर्तनेवाले तुमको में ग्रहण करता हूं, तुम्हारा यह घर है, तुमको परम सुखके लिए ग्रहण करता हूं। तुम दोनों भी (सम् पृथौ स्थः) परस्पर अच्छी प्रकार मिलकर रहो, (मा भद्रेण सं पृंक्तम्) मुझको कल्याण और सुखसे युक्त करो । तुम दोनों (विपृथो स्थः, मा पाष्मना विपृक्तं) पृथक् रहनेवाले हो मुझको पापसे दूर रको ।।।।।

कर्जाहृतयः ग्रहाः - तुम बल बढानेके लिए अपनी शक्तिका भाग अर्पण करनेवाले हो ।

विप्राय मति व्यन्त् - ज्ञानीके लिए उत्तम मननीय विचार प्रकट करो ।

विशि प्रियाणां इषं ऊर्जं सं अग्रभम् - प्रजाजनोंमें जो प्रिय हैं उनके लिए अन्न और बल प्रदान करनेके लिए मैने संग्रहित किया है।

संपृचौ स्थः - तुम दोनों मिलकर रहो । पृथक न होओ ।

मा भद्रेण संप्रक्तम् - मुझे कल्याणसे संयुक्त करो ।

विपृचौ स्थः मा पाप्पनां विर्युक्तम् - तुम दोनों पृथक रहनेवाले हो, अंतः मुझे पापसे पृथक रखो ।।४।।

(३६९) तू (इन्द्रस्ये वजः असि) इन्द्रके वजके समान शत्रुका नाशक है । तू (वाजसाः) युद्धोंका अनुभवी है । (त्वया अयं वाजं सेत्) तेरे साथ रह कर यह राजा युद्धमें विजय प्राप्त करे । (नु वाजस्य प्रसवे महीं अदितिं मातरं वाचसा नाम करामहे) निश्चयसे हम युद्धके ऐश्वर्य जनक कार्यमें बडी अखण्डित भूमिमाताको उत्तम भाषण द्वारा यशस्वी

अप्स्तुन्तरमृतेमुप्सु भेषुजमुपामुत पर्शस्तिष्वश्वा भवत वाजिनः । वेवीरापो यो वे कुर्मिः प्रतूर्तिः कुकुन्मनि वाजसास्तेनायं वाजध्यं सेते ॥६॥

वातों वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तविछंशितः । ते अग्रेऽश्वेमयुक्षस्ते अस्मिक्षवमा वृंधुः' ॥७॥ वातर्छहा मव वाजिन्युज्यमीन इन्द्रस्येव दक्षिणः श्वियैधि । युक्षन्तुं त्वा मुरुतो विश्ववेदस् आ ते त्वष्टां पृत्सु जवं देधातुं ॥८॥

ज्वो यस्ते वाजिन्निहितो गुहा यः श्येने परीतो अचरच्छ वाते । तेने नो वाजिन् बर्लवान् बर्लन वाजिञ्च भव समेने च पारियण्णुः । वाजिनो वाजितो वाजेछ सरिष्यन्तो बृहस्पतेर्मागमविज्ञितते ॥९॥

करें । (यस्यां इदं विश्वं भुवनं आविवेश) जिसमें यह समस्त संसार स्थित है । (तस्यां सविता देवः नः धर्म साविषत्) उसमें सबका उत्पादक देव हमारे धर्मकी सुव्यवस्था करे ।।५।।

इन्द्रस्य वजः असि – तू इन्द्रके वज्रके समान शत्रुनाशक हो । त्वया अयं वाजं सेत्– तेरे साथ रहकर यह युद्धमें विजयी होगा ।

वाजस्य प्रसवे महीं अदितिं मातरं वचसा नाम करामह - अन्नके उत्पादनके समय इस बडी मातृभूमिका अपने भाषणसे प्रशसा करते है ।

यस्यां इदं विश्वं भुवनं आविवेश- ज़िस मातृभूमीमें यह सब विश्व प्रविष्ट होकर रहा है।

तस्यां सविता देवः नः धर्म साविषत् - इस मातृभूमिमें सबका उत्पादक ईश्वर हमारे धर्मको आधाररूप होकर रहता है ॥५॥

(३६२) (अप्सु अन्तः अमृतम्) जलोंके अंदर अमृत है, (उत् अप्सु भेषजम्) और जलोंके बीचमें औषध भी है। हे (अश्वाः) अश्वो ! (वाजिनः भवत) तुम बलवान हो तथा (अपाम् प्रशस्तिषु भवत) जलोंके प्रशस्त भागोंमें रहो। हे (देवीः आपः) दिव्य जलो ! (वः यः प्रतूर्तिः ककुन्मान् वाजसाः कर्भिः) तुम्हारी जो शीघ्र चलनेवाली कंची अन्नकी देनेवाली तरङ्गें है, (तेन अयं वाजं सेत्) उनसे युक्त हुआ यह ईप्सित अन्नको प्रदान करनेवाला हो।।६।।

(३६३) (वातः वा मनः ता सप्तविंशितिः गन्धर्वाः) वायु और मन तथा सप्ताईस गन्धर्व जैसे वेग धारण करते हैं, उसी प्रकार (ते अग्ने अश्वं आयुञ्जन्) वे भी अपने रथोंके आगे अश्वको जोडते हैं। और (ते अस्मिन् अश्वं जवं आदधुः) वे उसमें वेग और बलका धारण करते हैं।।७।।

वायु और मन बड़े वेगवाम हैं।

ते अग्रे अश्वं आयुंजन् - वे अपने रथके साथ घोडेको जोडते हैं।

ते अस्मिन् जवं आदधुः - वे इस घोडेमें वेग धारण करते हैं । वेगसे रथको चलाते हैं ।।७।।

(३६४) हे (वाजिन्) घोडे ! तुम रथके साथ (युज्यमानः वातरंहाः भव) जुड जानेपर, वायुके समान वेगवान् होओ, (दक्षिणः इन्द्रस्य इव भ्रिया एधि) दक्ष रहकर इन्द्रकी शोभाकी वृद्धि करो । (विश्ववेदसः मरुतः त्वा युञ्जन्तु) समस्त ज्ञानसे युक्त मरुत् गण तुमको रथमें नियुक्त करें । (त्वष्टा ते पत्सु जवम् आदद्यातु) त्वष्टा देव तुम्हारे पावोंमें वेगको स्थापन करे ।।८।।

(३६५) हे (वाजिन्) अश्व ! (यः ते जवः गुहा निहितः, यः श्येने परीतः च वाते अचरत्) जो तेरा वेग हृदयमें है, जो श्येन पक्षीमें व्याप्त है, और जो वायुमें है (तेन बलेन बलवान्) उस बलसे बलवान् होते हुये, हे (वाजिन्) वेगवान् वृवस्याहर्थं संवितुः सवे सत्यसंवस्य बृहस्पतेरुत्तमं नार्कथं रहेयम् । वृवस्याहथं संवितुः सवे सत्यसंवस् इन्द्रस्योत्तमं नार्कथं रहेयम् । वृवस्याहथं संवितुः सवे सत्यप्रसवस्य बृहस्पतेरुत्तमं नार्कमरुहम् । वृवस्याहथं संवितुः सवे सत्यप्रसवस्य इन्द्रस्योत्तमं नार्कमरुहम् ॥१०॥

ष्टृहेस्पते वाजं जयु बृहस्पतेये वाचं वद्त बृहस्पतिं वाजं जापयते। इन्द्र वाजं जुयेन्द्रीय वाचं वदृतेन्द्रं वाजं जापयते॥११॥

पुषा वः सा स्तर्या संवागभूराया बृहस्पतिं वाज्यमजीजपुताजीजपत् बृहस्पतिं वाजं वर्नस्पतयो विश्वेष्यध्वम् । एषा वः सा सत्या संवागभूरायेन्द्रं वाज्यमजीजपुताजीजपुतेन्द्रं वाजं वर्नस्पतयो विश्वेष्यध्वम् ॥१२॥

घोडे ! तुम (नः वाजित्) हमारे लिये युद्धको जीतनेवाला बनो (च समने पारियञ्जुः) और संग्राममें शत्रुका पराभव कर संकटसे पार करनेवाले हो । (वाजित् वाजं सरिष्यन्त) अन्नके जीतनेवाले और अन्नके प्रति जाते हुये, हे (वाजिनः) अश्वो ! तुम (बृहस्पतेः भागं अविजिद्यत) बृहस्पतिके अन्न भागको सूंघो ।।९।।

- (३६६) (सत्यसवसः सिवतुः देवस्य सर्वे अहम् बृहस्पतेः उत्तमं नाकं सहेयम्) सत्यप्रेरक सिवतादेवके यज्ञमें रहकर में बृहस्पतिके श्रेष्ठ स्वर्गमें आरोहण करूं । (सत्यसवसः सिवतुः देवस्य सर्वे इन्द्रस्य उत्तमं नाकं रूहेयम्) अनुलंघनीय प्रेरणावाले सिवतादेवकी अनुज्ञामें रहकर में इन्द्रके उत्कृष्ट स्वर्गमें आरोहण करूं । (सत्यसवसः सिवतुः देवस्य सर्वे अहम् बृहस्पतेः उत्तमं नाकं अरूहम्) अनुलंघनीय प्रेरणावाले सिवतादेवकी प्रेरणासे में बृहस्पतिके उत्कृष्ट इस स्वर्गमें आरूढ हुआ । और (सत्यसवसः सिवतुः देवस्य सर्वे अहम् इन्द्रस्य उत्तमम् नाकम् आरूहम्) अनुलंघनीय सिवता देवके यज्ञमें वर्तमान मैं इन्द्रके स्वर्गमें चढा था ।।१०।।
- (३६७) हे (बृहस्पते) बृहस्पते ! तुम (वाजं जय) संग्राममें विजय प्राप्त करो । तुम लोग (बृहस्पतये वाचं वदत) बृहस्पतिके लिये स्तुतिकी वाणी बोलो तथा (बृहस्पतिं वाजं जापयत) बृहस्पतिको अन्न जय कराओ । हे (इन्द्र) ! तुम (वाजं जय) संग्राममें विजय प्राप्त कर । हे विद्वान् पुरुषो ! तुम लोग (इन्द्राय वाचं वदत) इन्द्रके लिये वाणीसे स्तुति करो और (इन्द्रं वाजं जापयत) इन्द्रको युद्धमें विजय कराओ ।।१९।।

वाजं जय- युद्धमें अपना विजय प्राप्त हो ऐसा करो । इन्द्रं वाजं जापयत- इन्द्रका युद्धमें विजय हो ऐसा करो ।।११।।

(३६८) (वः एषा सा सत्या संवाक् अभूत्) तुम लोगोंकी यह सत्य और एक दूसरेसे मिलानेवाली वाणी होनी चाहिए (या बृहस्पतिं वाजं अजीजपत) जिससे बृहस्पतिको और संग्रामको जितानेमें समर्थ हो सको । तुम लोग (बृहस्पतिं वाजं अजीजपत) बृहस्पति युद्धमें विजयी हो ऐसा करो । हे (वनस्पतयः) जनोंके अधिकारियो ! तुम अपने सैनिकों, अश्वों और दस्तोंको (विमुख्यध्वम्) छोड दो, (वः एषा सत्या संवाग् अभूत्) तुम लोगोंकी यह सधी, परस्पर सम्मिलित वाणी है (यया इन्द्रम् वाजम् अजीजपत) जिससे तुम लोग इन्द्रको विजय प्राप्त कराते हो । हे (वनस्पतयः) वनोंके रक्षको ! तुम लोग विजयके नंतर (विमुध्यध्वम्) छोड दो, उनको बंधनोंसे मुक्त कर दो ।।१२।।

(३६९) (अहं, सवितुः सत्य प्रसवसः देवस्य बृहस्पतेः सवे) मैं, सर्व प्रेरक, सत्य आज्ञाके प्रदाता, सर्व प्रकाशक,

पुष स्य वाजी क्षिपणिं तुंरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनि । कर्तुं दिधका अनुं सुर्थसनिष्यदृत्पृथामङ्कार्थस्यन्वापनीफणुत् स्वाहा ॥१४॥

द्धत स्मस्यि वर्षतस्तुरण्यतः पुणै न वेरनुवाति प्रगुर्धिनैः । इयुनस्येव धर्जतो अङ्कसं परि दृधिकाब्णोः सुहोजी तरित्रतः स्वाहाँ ॥१५॥

शं नो मवन्तु बाजिनो हवेषु वृवतांता मितद्रवः स्वर्काः ।
जम्मयन्तोऽहिं वृक्छं रक्षांछिसि सनेम्यस्मद्यंयवृद्धमीवाः' ॥१६॥
ते नो अर्वन्तो इवनुश्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः ।
सहस्रसा मेधसांता सनिष्यवो महो ये धनेछं समिथेषु अधिरे ॥१७॥
वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विमा अमृता ऋतज्ञाः ।
अस्य मध्वेः पिचत माद्यंष्वं तृप्ता यात पृथिभिर्देव्यानैः' ॥१८॥

बृहस्पतिके शासनमें रहकर उस (वाजितः वाजं जेषम्) संग्राम विजयीके संग्राममें विजय प्राप्त करूं । हे (वाजितः वाजिनः) संग्रामके जीतनेवाले वेगवान अश्वो ! (अध्वनः स्कम्नुवन्तः काष्ठां गच्छत) शत्रुके बढनेके मार्गको रोकते हुये अपने वेगसे दिशाओंको लांघते हुए तुम सब परली सीमातक पहुंच जाओ ।।१३।।

वाजजितः वाजं जेषम् - मैं संग्राममें विजयी होकर विजय प्राप्त करूं ।

अध्वनः स्कम्नुवन्तः काष्ठां गच्छत- शत्रुके मार्गको रोककर दूर तक जाओ ॥१३॥

(३७०) (एषः वाजी) यह अश्व (यः ग्रीवायां कक्षे असनि अपि बद्धः) जो गर्दनमें, पुट्टेमें और मुखमें भी बंधा हुआ है, (सः दिघका क्रतुं अनु संसनिष्यत् पथां अकांसि अन्वापनिफणत्) वह अश्व यज्ञके उद्देशसे शब्द करता हुआ और आगे चलता हुआ मार्गोमें लगे समस्त विघ्नोंको दूर करता है, तथा उस घोडेपर बैठा वीर (क्षिपणिं तुरण्यति, स्वाहा) अपने शस्त्रोंको शीघ्रतासे शत्रुपर फेंकता है, वह उत्तम कथन है ।।१४।।

(३७९) जो (उर्जा स्वाहा सह) पराक्रमके और उत्तम भाषणके साथ (अस्य द्रवतः तुरण्यतः वेः पर्णं न) इस दौडनेवाले और शीघ्र उडनेवाले पक्षीके पंखोंके समान तथा (तिरत्रतः दिषकाय्णः अमसं परि अनु वाति स्म) अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चलते हुए अश्वके सदृश सब प्रकार अपनी प्रगति करता है, वही शत्रुओंको जीत सकता है ।।१५।।

(३७२) (हवेषु वाजिनः नः शं भवन्तु) संग्राममें वेगवान् घोडे हमारा कल्याण करनेवाले हो, और वे (देवताता मितद्रवः सु अर्काः) देवातोंओके कार्यके लिये यज्ञमें योग्य गतिसे जानेवाले उत्तम रीतिसे प्रकाशमान हों, तथा वे (अहिं वृकं रक्षांसि अमीवाः सनेमि अस्मद् युवयन्) सर्प, वृक और दुष्ट पुरुषों एवं व्याधियोंको शीघ्रही हमसे दूर करें 119६11

(३७३) (ते अर्वन्तः हवनश्रुतः विश्वे वाजिनः मितद्रवः) वे अश्वोंके ऊपर चढनेवाले यज्ञमें हवन करनेके लिये प्रसिद्ध, सब प्रकारके बलोंसे युक्त, अपरिमित गतिवाले वीर (मे हवं शृण्वन्तु) मेरे वचन सुनें, वे (सहस्रसाः मेघसाता सनिष्यवः) अनेक जनोंको तृप्त करनेवाले, यज्ञ करनेवाले और अञ्जोंको प्राप्त करनेवाले हैं ऐसे (ये समिथेषु महः धनं जिप्तरे) वीर लोग संग्रामोंसे महान् ऐश्वर्यको प्राप्त करते हैं 119७11

(३७४) हे (वाजिनः) बलवान वीरो ! (विप्राः अमृताः ऋतज्ञाः, वाजे वाजे धनेषु नः अवत) बुद्धिमान्, अमर और सत्यके जाननेवाले तुम सम्पूर्ण अत्रों और धनोंमें रखकर हमारी पालना करो । (अस्व मध्वः पिबत, मादयध्वम्) इस मधुर रसको पान करके तृप्त हो जाओ । और तृप्त होकर (देवयानैः पिधिभिः यात) देवयान के मार्गोंसे गमन करो । १८॥

आ मा वार्जस्य प्रमुवो र्जगम्यादेने व्याविष्टियी विश्वकेषे ।
आ मा गन्तां पितर्रा मात्रा चा मा सोमों अमृत्त्वेन गम्याते ।
बार्जिनो वार्जितो वार्जिछ ससुवार्थसो बृहस्पतें मांगमविज्ञात निमृजानाः ॥१९॥
आपये स्वाहाँ स्वापये स्वाहाँ ऽपिजाय स्वाहाँ कर्तवे स्वाहाँ वसेवे स्वाहाँ ऽहुर्पतेये स्वाहाँ इदे मुग्धाय स्वाहाँ मुक्नस्य पर्तिये स्वाहाँ विन्छं होने आन्त्यायनाय स्वाहां ऽन्त्याय मीवनाय स्वाहाँ मुक्नस्य पर्तिये स्वाहाँ ऽिधपतये स्वाहाँ ॥२०॥
आयुर्धेक्षेने कल्पतां प्राणो यक्षेने कल्पतां चक्षेर्यक्षेने कल्पतां अभूमें स्ववेषा अगन्मां मृतां अमृते कल्पतां यक्षे यक्षेने कल्पतां अमृते स्वाहाँ स्वाहां मृतां अमृते ॥२१॥

<sup>(</sup>३७५) (मा वाजस्य प्रसवः आजगम्यात्) मुझे अन्नका उत्पादन करनेका ज्ञान प्राप्त हो । (इमे विश्वरूपे द्यावापृथिवी आगन्ताम्) ये दोनों विश्वरूप आकाश और पृथ्वी मेरे पास आजांय । (मा पितरा च मातरा आ गन्ताम्) मुझे पिता और माता प्राप्त हों (मा सोमः अमृतत्वेन आ गम्यात्) मुझे सोम अमृतभावके साथ प्राप्त हो । हे (वाजजितः वाजिनः) संग्रामको जीतनेवाले बलवान वीर पुरुषो ! तुम लोग (वाजं ससृवांसः) संग्रामको करनेवाले हो, अतः (निमृजानः बृहस्पतेः भागं अवजिद्यत) संवंथा पवित्र चित्त होकर बृहती सेनाके स्वामीके सेवने योग्य भागको प्राप्त होओ । 19९।।

<sup>(</sup>३७६) (आपये स्वाहा) व्यापक देवताके लिए यह आहुति दी जाती है। (स्वापये स्वाहा) सर्वव्यापीके लिए यह आहुति दी जाती है। (अपिजाय स्वाहा) पुनः पुनः प्रकट होनेवाले देवताके लिये यह आहुति दी जाती है। (क्रतवे स्वाहा) यज्ञरूप ईश्वरके लिये यह आहुति दी जाती है। (वसवे स्वाहा) जगत्की उत्पति करनेवालेके लिए यह आहुति दी जाती है। (अहर्पतये स्वाहा) दिनके स्वामीके निमित्त यह आहुति दी जाती है। (मुग्धाय अहे स्वाहा) सुंदर दिवसके निमित्त यह आहुति दी जाती है। (वैनंशिनाय मुग्धाय स्वाहा) अविनाशी सुंदर दिनके निमित्त यह आहुति दी जाती है। (आन्त्यायनाय वनंशिने स्वाहा) अन्ततक पहुंचनेवाले अविनाशीके निमित्त यह आहुति दी जाती है। (भौवनाय अन्त्याय स्वाहा) भुवनकी सीमाके लिए यह आहुति दी जाती है। (भुवनस्य पतये स्वाहा) संपूर्ण भुवनके पतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है। (अधिपतये स्वाहा) अधिपतिके लिए यह आहुति दी जाती है, उसका स्वीकार हो।।२०।।

<sup>(</sup>३७७) (यज्ञेन आयुः कल्पताम्) यज्ञसे हमारी आयु वृद्धिको प्राप्त हो । (यज्ञेन प्राणः कल्पताम्) यज्ञसे हमारे प्राण वृद्धिको प्राप्त हो । (यज्ञेन चक्षुः कल्पताम्) यज्ञसे हमारी नेत्र इन्द्रिय सामर्थ्यको प्राप्त हो । (यज्ञेन श्रोत्रं कल्पताम्) यज्ञसे हमारी श्रवणके इन्द्रियका बल वृद्धिको प्राप्त हो । (यज्ञेन पृष्ठं कल्पताम्) यज्ञसे हमारी पीठका बल वृद्धिको प्राप्त हो । (यज्ञेन यज्ञः कल्पताम्) यज्ञसे हमारे यज्ञ वृद्धिको प्राप्त हो । हम सब (प्रजापतेः प्रजाः अभूम) परमेश्वरकी प्रजायें बनकर रहें । हम लोग (देवाः स्वः अगन्म) विजयी दिव्य गुणवान् होकर परम सुखमय स्थितिको प्राप्त हो तथा हम सब (अमृताः अभूम) दीर्घायु प्राप्त कर अमर हो ।।२१।।

अस्मे वी अस्तिन्द्रियमुस्मे नुम्णमुत कर्तुर्स्मे वर्चीश्रसि सन्तु वः'।
नमी मान्ने पृथिव्ये नमी मान्ने पृथिव्यो ह्यं ते राष्
यन्ताऽसि यमेनो धुवोऽसि धुरुणः। कृष्ये त्वा क्षेमीय त्वा रुष्ये त्वा पोषाय त्वा ॥२२॥
वार्जस्येमं प्रसुवः सुषुवेऽग्रे सोम्शं राजानमोषधीष्यप्सु ।
ता अस्मम्यं मधुमतीर्मवन्तु व्यशं राष्ट्रे जांगृयाम पुरोहिताः स्वाहां'॥२३॥
वार्जस्यमा प्रसुवः विश्विये दिवंसिमा खु विश्वा भुवनानि सम्नाद ।
अदिःसन्तं दापयित प्रजानन्तस नो र्यिशं सर्ववीर् नि येच्छतु स्वाहां'॥२४॥
वार्जर्य नु प्रसुव आ वभूवेमा खु विश्वा भुवनानि सूर्वतः।
समेगि राजा परि याति विद्वान प्रजां पुष्टिं वर्षयंमानो अस्मे स्वाहां'॥२५॥
सोम्शं राजानमवंसेऽग्रिमःवारमामहे । आदित्यान्विष्णुशं सूर्यं मुझाणं खु बृह्रस्पतिशं स्वाहां'॥२६॥

(३७९) (वाजस्व प्रसवः अग्रे) अन्नके उत्पन्न करनेवालेने सबसे प्रथम (ओषधीषु अप्सु इमं सोमं राजानं सुषुवे) औषधि और जलोके मध्यमें इस सोमवल्ली नामक दीप्तमान् पदार्थको उत्पन्न किया है। (ताः अस्मध्यम् मधुमतीः भवन्तु) वे सोम औषधियां हमारे लिए मधुररससे युक्त प्राप्त हों। (पुरोहिताः वयं राष्ट्रे जागृयाम) आगे रहकर हम अपने राष्ट्रमें जागृत रहें।।२३।।

पुरोहिताः वयं राष्ट्रे जागृयाम- अग्रेसर होकर हम अपने राष्ट्रमें जागृत रहें ।।२३।।

- (३८०) (वाजस्व प्रसवः इमां दिवं इमा विश्वा भुवनानि शिश्रिये) अन्नके उत्पन्न करनेवाले परमात्माने इस द्युलोकको और इन संपूर्ण भुवनोंको आश्रय दिया है। (सः सम्राद् आदित्सन्तं प्रजानन् दापयित) वह सबका अधिपित हिव देनेकी इच्छाबाले मुझे जानता हुआ, मुझसे आहुित दिलाता है, वह (नः सर्ववीरं रियं नियच्छतु, स्वाहा) हमारे लिए सब प्रकारका पुत्र आदि धन प्रदान करे, यह आहुित भली प्रकार दी जाती है।।२४।।
- (३८१) (नु वाजस्य प्रसवः इमा विश्वा भुवनानि सर्वतः आवभूव) यह आश्चर्य है कि, अन्नके उत्पन्न करनेवाले प्रजापतिने इन संपूर्ण भुवनोंको सब ओरसे उत्पन्न किया है। (च सनेमि विद्वान् राजा) और वह पुरातन, सब कुछ जाननेवाला राजा (अस्मे प्रजां पुष्टिं वर्धमानः परियाति) हमारे लिए प्रजा, धन और पशुओंकी समृद्धिको बढाता हुआ, सबके ऊपरके स्थानमें विराजता है, (स्वाहा) उसके निमित्त यह आहुति है।।२५।।
- (३८२) जिस प्रजापतिने हमारे (अवसे) प्रतिपालनार्थ (राजानं सोमं अग्निं आदित्यान् विष्णुं सूर्ये ब्रह्माणं च बृहस्पतिं अन्वारभामहे) राजाको, सोमको, अग्निको, बारह आदित्योंको, सबके प्रसनकर्ता सूर्यको, ब्रह्माको और बृहस्पतिको उत्पन्न किया है, हम उस प्रजापतिकी आराधना करते हैं। (स्वाहा) उसके निमित्त यह आहुति है।।२६।।

<sup>(</sup>३७८) हे (दिशः) दिशाओं ! (वः इन्द्रिय अस्मे अस्तु) तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो । तुम्हारा (नृम्णम् उत क्रतुः अस्मे) धन और कर्मसामर्थ्य हमें प्राप्त हो । (वः ववासि अस्मे सन्तु) तुम्हारा तेज हमें प्राप्त हों । (मात्रे पृथिव्ये नमः) मातृभूमिके लिये नमस्कार है, (मात्रे पृथिव्या 'नमः') माता पृथ्वीके लिए हमारा आदर है । (इयं राड़) यह तेरी शासन शक्ति है । तू (यन्ता असि) संचालक है । तू (यमनः श्रुवः धरुणः असि) सब प्रकारसे नियमन करनेवाला, ध्रुव अर्थात् स्थिर और सबका आश्रय स्थान है । (त्वा कृष्ये, त्वा क्षेमाय, त्वा रय्ये, त्वा पोषाय) तुझको खेतीके लिए, हमारे योगक्षेमके लिए, जगत्के कल्याणके लिए, राष्ट्रमें ऐश्वर्य वृद्धिके लिए तथा तुझको प्रजा पालनके लिए स्वीकारता हूं ।।२२।।

अर्थुमणं बृह्स्पतिमिन्द्रं दानांय चोद्य ।
वाचं विष्णुधं सरेस्वतीधं सितारं च वाजिनुधं स्वाहां ॥२०॥
अर्थे अच्छा वर्षेह नः प्रति नः सुमना मव ।
प नो यच्छ सहस्रजित्त्वधं हि चेनुदा असि स्वाहां ॥२८॥
प नो यच्छत्त्वयंमा प पूषा प बृह्स्पतिः । प वाग्वेवी देदातु नः स्वाहां ॥ २९॥
वेवस्य त्वा सितुः प्रसितुऽश्विनोशाहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् ।
सरंस्वत्ये वाचो यन्तुर्युन्त्रिये द्धामि बृह्स्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभि विज्ञाम्यसी ॥ ३०॥
अधिरेक्षक्षरेण प्राणमुद्वयमुजेवे न्यासिवनी द्वयक्षरेण द्विपदां मनुष्यानुद्वयम् तानुज्येष्रं विष्णुस्य्यक्षरेण वीहाँकोकानुद्वयमानुज्येषर् ॥३१

<sup>(</sup>३८३) तुम (अर्थमणं बृहस्पतिं इन्द्रं) अर्थमाको, बृहस्पतिको, इन्द्रको (वाचं सरस्वतीं विष्णुं सवितारं वाजिनं दानाय चोदय) वाणीकी अधिश्चत्री सरस्वतीको, सबके प्रसव कर्ता सूर्यको और बलशाली देवोंको घन प्रदानके निमित्त प्रेरणा करो । (स्वाहा) यह आहुति तुम्हारे लिए दी गयी है ।।२७।।

<sup>(</sup>३८४) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (इह नः अच्छावद) इस यज्ञमें हमको अच्छे प्रकार उपदेश करो और (नः प्रतिसुमना भव) हमारे प्रति अच्छे मनवाले होओ । हे (सहस्रजित्) सहस्रोंके जीतनेवाले ! (हि त्वम् घनदाः असि) जिस कारणसे तुम धनके देनेवाले हो, इस कारण (नः प्रयच्छ) हमको धन प्रदान करो । (स्वाहा) हमारी यह आहुति है ।।२८।।

नः इह अच्छावद - हमारे लिए यहां अच्छा भाषण करो ।

नः प्रति सुमना भव - हमारे साथ तुम उत्तम विचारोंके साथ रहो ।

सहस्रजित् - सहस्रो युद्धोंमें विजय पानेवाला वीर ।

नः प्रयच्छ - हमें घन दो ।।२८।।

<sup>(</sup>३८५) (अर्यमा नः प्रयच्छतु) अर्यमा हमारे लिए दान देवे । (पूषा प्र) पूषा देवता हमारे लिए प्रदान करे । (देवी वाक् नः ददातु) सरस्वती वाणीकी अधिष्ठात्री हमारे निमित्त अभीष्ट प्रदान करे । (स्वाहा) हमारी यह आहुति दी जाती है ।।२९।।

<sup>(</sup>३८६) (असौ) यह मैं (सिवतुः देवस्य प्रसवे) सर्वोत्पादक प्रकाशमान् जगदीश्वरके उत्पन्न किए संसारमें (सरस्वत्यै वाचः) वेद वाणीके मध्यमें (अश्विनोः बाहुभ्याम् पूष्णः हस्ताभ्याम् त्वा दधामि) अश्विनौकी भुजाओंसे और पूषा देवताके हाथौंसे तुझे धारण करता हूं । और (यन्तुः बृहस्यतेः यन्त्रिये साम्राज्येन त्वा अभिसिधामि) नियमन करनेवाले बृहस्पतिके उत्तम नियन्त्रणमें इस साम्राज्य के अधिष्ठाताके स्थान पर तुझको स्थापित करता हूं । ३०।।

<sup>(</sup>३८७) (अग्निः एकाक्षरेण प्राणं उदजयत् तं उज्जेषम्) अग्निने एकाक्षरके प्रभावसे प्राणको जय किया है, मैं भी उस प्राणको एकाक्षरके प्रभावसे जय करूं । (अश्वनौ द्वयक्षरेण द्विपदः मनुष्यान् उदजयताम् तान् उज्जेषम्) अश्वनीकुमारोंने दो अक्षरवाले छन्दके प्रभावसे दो पैरोंवाले मनुष्योंके उत्कृष्ट रूपसे जय किया है, मैं भी दो अक्षरके प्रभावसे उनको जय कर सकूं । (विष्णुः त्रयक्षरेण त्रीन् लोकान् उदजयत् तान् उज्जेषम्) विष्णुने तीन अक्षरके छंदसे तीन लोकोंको जय किया, मैं उनके प्रभावसे उन तीनों लोकोंको जय करूं । और (सोमः चतुरक्षरेण चतुष्यदः पशून् उदजयत् तान् उज्जेषम्) सोमने चतुरक्षर मंत्रके प्रभावसे चार पैरवाले पशुओंको जय किया है, मैं भी उसके प्रभावसे उन पशुओंको जय करूं ।।३१।

पूषा पश्चिक्षिरेण पश्च दिश उर्दजयत्ता उज्जैषं सिवता षडंक्षरेण पहृतूनुदेजयत्तानुज्जेषं कृततीः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान् पृद्धनुदेजयुँसतानुज्जेषं वृहस्पतिरुष्टाक्षरेण गायत्रीमुदेजयत्तामुज्जेषम्।३२ सित्रो नविक्षरेण विवृत्वः स्तोमुभुदेजयत्तमुज्जेषं वरुणो दशक्षरेण विराजमुदेजयत्तामुज्जेषं मिन्द्र एकदिशाक्षरेण विष्टुमुद्देजयत्तामुज्जेषं विश्वे वृवा द्वादेशाक्षरेण जर्गतीमुदेजयुँस्ता-मुज्जेषम् ॥३३॥

वसंवस्त्रयोदशाक्षरेण त्रयोवृश्धं स्तोम्मुद्रत्रयुँस्तमुज्त्रेषं कृत्राध्यतुँद्शाक्षरेण चतुर्वृश्धं स्तोम्मुद्रज्यस्तमुज्तेषं माद्वितः पञ्चद्शाक्षरेण पञ्चवृश्धं स्तोम्मुद्रज्यस्तमुज्तेषं मदितिः षोडशाक्षरेण षोड्शां स्तोम्मुद्रज्यस्तमुज्तेषं प्रजापितः सप्तद्शाक्षरेण सप्तवृश्धं स्तोम्मुद्रज्यसमुज्तेषम् ॥ ३४॥

- (३८८) (पूषा पश्चाक्षरेण पश्चिदशः उदजयत् ताः उज्जेषम्) पूषा देवताने पश्चाक्षर छंदके प्रभावसे पांच दिशाओंको जय किया, उसीके प्रभावसे मैं उन दिशाओंको जय करूं । (सिवता षडक्षरेण षड् ऋतून् उदजयत् तान् उज्जेषम्) सिवता देवताने षडक्षर छंदके प्रभावसे छः ऋतुओंको जय किया, उसीके प्रभावसे उन छः ऋतुओंको मैं जय करूं । (मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान् उदजयन् तान् उज्जेषम्) मरुत् देवताने सप्ताक्षर मंत्रके प्रभावसे सात ग्राम्यगवादि पशुओंको जय किया, मैं भी उनको जीतूं । और (बृहस्पित अष्टाक्षरेण गायत्रीम् उदजयत् ताम् उज्जेषम्) बृहस्पितने अष्टाक्षर मंत्रके प्रभावसे गायत्रीको वशीभूत किया, मैं भी उसके प्रभावसे उसको वशीभूत कर सकूं ।।३२।।
- (३८९) (मित्रः नवाक्षरेण त्रिवृत्तम् उदजयत् तम् उज्जेषम्) मित्र देवताने नवाक्षर छन्दसे त्रिवृत् स्तोमको जय किया, उसी प्रकार मैं भी उसको जय कर्लः । (वरुणः दशाक्षरेण विराजम् उदजयत् तम् उज्जेषम्) वरुणने दशाक्षर छंदसे दशाक्षरा विराट्के अभिमानी देवताको जय किया, मैं भी उसी प्रकार उसको जय कर्लः । (इन्द्रः एकादशाक्षरेण त्रिष्टुभम् उदजयत् ताम् उज्लेषम्) इन्द्रने एकादश अक्षरसे एकादशाक्षर त्रिष्टुप्छन्दके अभिमानी देवताको जय किया, उसको मैं जय करुं । और (विश्वेदेवाः द्वादशाक्षरेण जगतीम् उदजयन् ताम् उज्लेषम्) विश्वेदेवाओंने बारह अक्षरसे जगती छंदके अभिमानी देवताको जय किया, मैं भी उसको वशीभूत कर सकूं ।।३३।।
- (३९१) हे (निऋते) पृथिवि ! (एवः ते भागः तम् जुवस्य स्वाहा) यह तुम्हारा भाग है इसको प्रीतिपूर्वक सेवन करो, यह आहुतिको स्वीकार करो ।(अग्निनेत्रेभ्यः पुरः सद्भयः देवेभ्यः स्वाहा) जिनका अग्नि नेता है उन पूर्व दिशामें वसनेवाले देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार गृहीत हो । (यमनेत्रेभ्यः दक्षिणासद्भयः

पृष ते निर्मते मागस्तं जुषस्य स्वाही ऽग्निनेत्रेम्यो देवेम्यः पुरःसद्भयः स्वाहीं यमनेत्रेम्यो देवेम्यो दक्षिणासद्भयः स्वाहीं विश्वदेवनेत्रेम्यो देवेम्यः पश्चात्सद्भयः स्वाहीं मित्रावर्रणनेत्रेम्यो वा मुहन्नेत्रेम्यो वा देवेम्यं उत्तग्नसद्भयः स्वाहां स्वाहीं सोमेनेत्रेम्यो देवेम्यं उपित्सद्भयो दुवंस्वद्भयः स्वाहीं ॥ ३५ ॥ ये देवा अग्निनेत्राः पुरःसद्भतेम्यः स्वाहीं ये देवा वमनेत्रा दक्षिणासद्भतेम्यः स्वाहीं ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात्सद्भतेम्यः स्वाहीं ये देवा मित्रावर्रणनेत्रा वा मुहन्नेत्रा वोत्तग्नसद्भतेम्यः स्वाहीं ये देवा मित्रावर्रणनेत्रा वा मुहन्नेत्रा वोत्तग्नसद्भतेम्यः स्वाहीं ये देवा सित्रावर्रणनेत्रा वा मुहन्नेत्रा वोत्तग्नसद्भतेम्यः स्वाहीं ॥ ३६ ॥ अग्ने सहस्व पर्तना अभिमोतीरपीस्य । दुष्टास्तरन्नरतेभ्यः स्वाहीं था यज्ञवाहिसिं॥ ३७ ॥ देवा देवा सित्रुः प्रसुदेवनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्त्रीम्याम् । उपार्षश्चीर्विर्ण जुहीमि हत्रछं रक्षः स्वाही रक्षीसां त्वा व्यायो विधिष्म रक्षोऽविधिष्मामुमसौ हतैः ॥ ३८ ॥

स्वाहा) यम जिसका नेता है उन दक्षिण दिशावासी देवताओंकी प्रीतिक निमित्त यह आहुति देते हैं, भली प्रकार गृहीत हो । (विश्वदेवनेत्रेम्यः पश्चात्सद्भयः देवेम्यः स्वाहा) विश्वदेवा जिनके नेता है उन पश्चिम दिशामें निवास करनेवाले देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार गृहीत हो । (वा मित्रावरुणनेत्रेम्यः मरुत्नेत्रेम्यः उत्तरासद्भयः देवेम्यः स्वाहा) या जिनके नेता मित्रावरुण हैं अथवा जिनके नेता मरुत् देवता हैं उन उत्तर दिशामें निवास करनेवाले देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार गृहीत हो । (सोमनेत्रेम्यः दुवस्वद्भयः उपिसद्भयः देवेम्यः स्वाहा) जिनका नेता सोम है ऐसे हविभोजी ऊपरीभाग अंतरिक्ष वा द्युलोक निवासी उन देवताओंकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, सम्यक् गृहीत हो ।।३५।।

- (३९२) (ये देवाः अग्निनेत्राः पुरः सदः तेभ्यः स्वाहा) जो देवता अग्निनेतासे युक्त हैं और पूर्वमें निवास करते हैं उन देवताओं के निमित्त यह आहुति दी जाती है। (ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासदः सदः तेभ्यः स्वाहा) यम जिनका नेता है वे देवता जो दक्षिण दिशावासी हैं उनके निमित्त यह आहुति दी जाती है। (ये देवाः विश्वदेवनेत्राः पश्चात्सदः तेभ्यः स्वाहा) जो देवता विश्वदेवनेतावाले पश्चिम निवासी हैं उनके निमित्त यह आहुति दी जाती है। (ये देवाः मित्रावरुणनेत्राः वा मस्त्रेत्राः वा उत्तरासदः तेभ्यः स्वाहा) जो देवता मित्रावरुणवाले अथवा मस्त्रनेतावाले और उत्तर दिशा निवासी हैं उनके निमित्त यह आहुति दी जाती है।(ये देवाः सोमनेत्रा दुवस्वन्तः उपित्सदः तेभ्यः स्वाहा) जो देवता सोमके नेतावाले, हिवस्वीकार क्रनेवाले द्युलोकवासी हैं उनके निमित्त यह श्रेष्ठ आहुति प्राप्त हो।।३६।।
- (३९३) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (पृतनाः सहस्व, अभिमातीः अपास्य) शत्रुसेनाको पराभव करो और उन शत्रुओंको विदारित करो । (दुष्टरः) दुर्निवार तुम (अरातीः तरन्) शत्रुओंको दूर करते हुए (यज्ञवाहसि वर्षः धाः) यज्ञ करनेवाले इस यजमानको अन्न या तेज प्रदान करो ।।३७।।
- (३९४) (स्वाहा, सवितुः देवस्य प्रसवे) यह उत्तम आहुति देते हैं । ऐश्वर्यके उत्पन्न करनेवाले देवके राज्यमें (उपांशो वीर्येण) समीपस्थके सामर्थ्यसे (अश्वनौ बाहुम्याम् पूष्णः हस्ताम्याम्) अश्वनीकुमारोंके दोनों बाहुओंसे और पूषा देवताके दोनों हाथोंसे (रक्षसां वधाय त्वा जुहोमि) राक्षसोंके विनाश करनेके लिए तुम्हारे लिए आहुति देता हूं, जैसे तूने (रक्षः हतम्) दुष्टोंको नष्ट किया, वैसे हम लोग भी दुष्टोंको (अवधिष्म) विनष्ट करें, जिससे (असौ रक्षः हतः) यह दुष्ट राक्षस नष्ट हो गया, वैसे हम लोग (अमुम् अवधिष्म) इनको नष्ट करें ।।३८।।

स्विता त्वी स्वानिष्ठं सुवती स्विश्विष्ठं सोमो वनस्पतीनामें।
बृहस्पतिर्वाचे इन्द्रो ज्येष्ठचीये ठ्वः पुशुभ्यों सिन्नः सत्यों वर्षणा धर्मपतीनामं ॥३९॥
इमं देवा असपुत्नछं सुवद्यं महते ध्वायं महते ज्येष्ठचीय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियायं।
इमसमुद्यं पुत्रममुद्यं पुत्रमस्ये विश एव वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं बाह्यणानाछं राजां ॥ ४०॥
[अ०९, कं० ४०, मं० सं० ११०]

#### इति नवमोऽध्यायः।

(३९५) (सविता सवानाम् त्वा सुवताम्) जगत्का नियन्ता परमेश्वर यज्ञके लिए तुझको प्रेरणा दरे । (सोमः वनस्पतिनां) सोम देवता तुमको वनस्पतियोंका प्रदान करे । (बृहस्पतिः वाचे, इन्द्रः ज्येष्ठाय, रुद्रः पशुप्तः, पशुप्तः, मित्रः सत्यः, वरुणः धर्मपतीनाम्) बृहस्पति वाग्विषयक आधिपत्यमें, इन्द्र ज्येष्ठ आधिपत्यमें, रुद्र पशुदलके आधिपत्यमें, मित्र देवता सत्य व्यवहारमें और वरुण देवता तुमको धर्ममें प्रेरणा करे ।।३९।।

(३९६) (महते क्षत्राय, महते ज्येष्ठयाय महते जनराज्याय) बडे भारी क्षात्रबलके लिए, बडे भारी सर्व श्रेष्ठ राजपदके लिए, बडे भारी जनोंके ऊपर राजा हो जानेके लिए और (इन्द्रस्य इन्द्रियाय, देवाः असपत्नम् इमम् सुवध्यम्) परम ऐश्वर्यवान् राजाके ऐश्वर्य प्राप्तिके लिए, देवगण शत्रुओंसे रहित इस योग्य पुरुषको अभिषिक्त करें । (इमं अमुख्य पुत्रं अमुध्ये पुत्रं अस्यै विशे) इस अमुक पिताके पुत्र, अमुक माताके पुत्रको इस प्रजाके लिए राज्याभिषिक्त किया जाता है । हे (अमी) अमुक अमुक राजाओ ! (वः एषः राजा सोमः) तुम लोगोंका यह राजा, सोमके समान आल्हादक है। वह (अस्याकम् ब्राह्मणानाम् राजा) हमारे वेदज्ञाता विद्वान् ब्राह्मणोंका भी राजा है । १४०।।

।। नववा अध्याय समाप्त ।।

### अथ दशमोऽज्यायः।

अपो वृषा मधुमतीरगृम्णसूर्अस्वती राजस्वुश्चितांनाः। यामि<u>र्मि</u>ज्ञावरुणावुभ्यवि<u>ञ्</u>वन्या<u>मि</u>रिन्द्यमनेयुद्धत्यरातीः'॥ १॥

वृष्णं ऊर्मिरेसि राष्ट्रदा राष्ट्रं में देहि स्वाहां वृष्णं ऊर्मिरेसि राष्ट्रदा राष्ट्रमभुद्में देहिं वृष्<u>से</u>नोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं में देहि स्वाहां वृष्<u>से</u>नोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रमभुद्में देहिं — ॥ २ ॥

(३९७) (देवाः मधुमतीः ऊर्जस्वतीः राजस्वः वितानाः अपः अगृभ्णन्) देवताओंने मधुरस्वादसे युक्त, विशिष्ट अन्नरसमे सम्पन्न, राजाओंकोभी सेवन करने योग्य, घेतना देनेवाले ज्ञानको प्राप्त करनेवाले, जलोंको ग्रहण किया, (याभिः मित्रावरुणौ अभ्यविश्चन्) जिन जलोंसे मित्रावरुण देवताओंको अभिषेक किया । तथा (याभिः अरातीः इन्द्रं अति अनयन्) जिन जलोंसे देवताओंने शत्रुओंको दूर करनेवाले इन्द्रं को राज्याभिषेक किया, उन जलोंको ग्रहण करते हैं। ।।।।।

देवाः मधुमतीः कर्जस्वतीः राजस्वः, वितानाः अपः अगृभ्णन् – देवोंने मधुर, बलवान्, राजशक्ति देनेवाले, चैतन्य बढानेवाले जलोंका ग्रहण किया । इससे देव मीठे, बलवान्, राज्यसंपन्न, चैतन्य उत्पन्न करनेवाले जीवनसे संपन्न हुए । अतः जो इन गुणोंका धारण करेंगे वे भी ऐसे गुणी बनेंगे ।

याभिः इन्द्रं अरातीः अति अनयन् जिन गुणोंसे इन्द्रके शत्रू दूर हुए, वे ये गुण हैं । वे गुण ये हैं - १. मधुरता, २. बल, तेजोयुक्त शक्ति, ३. राज्य करनेकी शक्ति, राज्यशासन करनेका ज्ञान, ४. सुविचार, प्रेरणा देनेवाले सुविचार, ५. शांति बढानेवाला जीवन । ये गुण राज्यशासन करनेवाले पुरुषमें होने आवश्यक हैं ।।१।।

(३९८) जिस कारण तू (वृष्णः किर्मिः राष्ट्रदा असि) बलसंवर्धक, ज्ञानको प्राप्त करानेवाला और राष्ट्रका प्रदाता हैं, इससे (मे स्वाहा राष्ट्रं देहि) मुझे सत्य नीति द्वारा राष्ट्रका प्रदान कर । (वृष्णः किर्मिः राष्ट्रदा असि अमुष्मै राष्ट्रं देहि) तू सूखकी वृष्टि करनेवाला और राष्ट्रका प्रदान करनेवाला हो, अतः उसको राष्ट्रका प्रदान करो । तू (राष्ट्रदाः वृषसेनः असि, मे स्वाहा राष्ट्रं देहि) तू राष्ट्रका देनेवाला और बलवान् सेनासे युक्त है, मेरे लिए सुंदरवाणीके साथ राज्यको दो । तथा (राष्ट्रदाः वृषसेनः असि अमुष्मै राष्ट्रं देहि) तू राष्ट्रका देनेवाला और बलवान् सेनासे युक्त है मेरे लिए सुन्दरवाणीके साथ राज्यको दो । तथा (राष्ट्रदाः वृषसेनः असि अमुष्मौ राष्ट्रं देहि) राज्यको देनेवाले, बलवान् सेनासे युक्त हो, इसलिए तू उसके लिए राज्यको दो ।।२।।

वृष्णः कर्मिः राष्ट्रदाः असिः- तू बलको बढानेवाला और राष्ट्रदेनेवाला है ।

मे राष्ट्रं देहि - मुझे राष्ट्र दो ।

अमुष्मै राष्ट्रं देही - उसको राष्ट्र दो । मैं और वह राष्ट्रशासन करनेवाले हैं, अतः हमें राष्ट्रके शासन करनेमें भाग प्राप्त हो ।

वृषसेनः असि, राष्ट्रं देहि - मैं बलशाली सेनाके साथ हूं, अतः मुझे राष्ट्रका प्रदान करो । जिसके पास उत्तम सेना है उसको राष्ट्र प्राप्त होना योग्य है ।।२।। अर्थेतं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं में दत्त स्वाहों ऽर्थेतं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुद्भें दृत्ती जेस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमें दृत्त स्वाहों जेस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुद्भें दृत्ती पः परिवाहिणीं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुद्भें दृत्ती पां पतिरक्षि राष्ट्रदा राष्ट्रं में देहि स्वाहों ऽपां पतिरक्षि राष्ट्रदा राष्ट्रममुद्भें देहिं यां गभीऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं में देहि स्वाहों ऽपां गभीऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुद्भें देहिं ॥ ३॥

स्पीतवस स्थ राहुदा गुष्ट्रं में द्ता स्वाही स्पीतवस स्थ राहुदा गुष्ट्ममुकी द्ती स्पीवर्यस स्थ राहुदा गुष्ट्रं में द्ता स्वाही स्पीवर्यस स्थ राहुदा गुष्ट्रममुकी द्ती मान्दा स्थ राहुदा गुष्ट्रं में द्ता स्वाही मान्दा स्थ राहुदा गुष्ट्रममुकी द्ती वाला स्थ राष्ट्रदा गुष्ट्रं में द्ता स्वाही वाला स्थ राष्ट्रदा गुष्ट्रं में द्ता स्वाही वाला स्थ राष्ट्रदा गुष्ट्रममुकी द्ती शिवला स्थ राष्ट्रदा गुष्ट्रं में द्ता स्वाही शावला स्थ राष्ट्रदा गुष्ट्रममुकी द्ती अनुमृत स्थ राष्ट्रदा गुष्ट्रममुकी द्ती अनुमृत स्थ राष्ट्रदा गुष्ट्रममुकी द्ती विश्वभूत स्थ राष्ट्रदा गुष्ट्रममुकी द्ती । मधुमतीर्मधुमतीभिः पुच्यन्ता महिं क्षत्रं क्षत्रियाय वन्वानी अनिधृत्रा सीद्त सहीर्योग महिं क्षत्रं क्षत्रियाय द्वीतीः ।। ४।।

स्वामि होने योग्य जो होगा, उसीको राष्ट्रका शासनाधिकारी बनाना योग्य है । ऐसे योग्य पुरुषको ही राज्यशाशनाधिकार प्राप्त हो ।।३।।

<sup>(</sup>३९९) हे (आपः) जलो ! आप्त पुरुषो ! तुम (अर्थेतः स्थ राष्ट्रदा) अर्थ प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले हो, अताएव तुम भी राष्ट्रको देनेवाले हो, तुम लोग (में राष्ट्रं स्वाहा दत्तम्) उत्तम रीतिसे मुझे राष्ट्र प्रदान करो । हे वीर पुरुषो! तुम लोग (अर्थेतः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्र दत्त) ऐश्वर्यके बलके कारण समर्थ हो, अतः राष्ट्र दिलानेहारे हो, तुम लोग उस योग्य पुरुषको राष्ट्र प्रदान करो । तुम सब (ओजस्वतीः स्थ राष्ट्रदाः राष्ट्रं में दत्त) ओजस्वी, विशेष पराक्रमशील और राष्ट्रको देनेमें समर्थ हो अतः मुझे राष्ट्र प्रदान करो । तुम लोग (ओजस्वतीः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रं दत्त) महान् बलसे युक्त राष्ट्रं देनेमें समर्थ हो, अतः उस योग्य पुरुषको राज्य प्रदान करो । हे वीरो ! तुम (परिवाहिणीः राष्ट्रदा स्थ में राष्ट्रं दत्त) सब प्रकारसे उत्तम सेनाओंसे युक्त हो अतः राष्ट्रं प्राप्त करने में समर्थ हो, मुझे राष्ट्रं प्रदान करो। तथा तुम सब लोग (परिवाहिणीः राष्ट्रदाः स्थ, अमुष्मै राष्ट्रं दत्त) सब प्रकारसे सेनासे युक्त राज्य प्रदान करनेमें समर्थ हो अतः उस योग्य पुरुषको राज्य प्रदान करो । तू (अपां पतिः असि राष्ट्रदाः राष्ट्रं में देहि) समस्त जलोंका पालक है तथा राष्ट्रं प्राप्त करानेवाला है, अतः मुझे राष्ट्रं प्राप्त करानेमें समर्थ है, अतः अमुक योग्य पुरुषको राष्ट्रं प्रदान कर । तथा तूही (अपां गर्भः असि राष्ट्रदाः राष्ट्रं में देहि) सकरानेवाला है, अतः अमुक योग्य पुरुषको राष्ट्रं प्राप्तं करानेवाला है, अतः अमुक योग्य पुरुषको राष्ट्रं प्रदान कर । तथा तूही (अपां गर्भः असि राष्ट्रदाः राष्ट्रं में देहि स्वाहा) जलोंको अपने अधीन रखनेमें समर्थ है, राष्ट्रं प्राप्त करानेवाला है, अतः अमुक योग्य पुरुषको राज्य प्रदान कर । ।३।।

(४००) हे राजपुरुषो ! तुम लोग (सूर्यत्वचसः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ, मे राष्ट्रम् दत्त) सूर्यके सदृश अपने प्रकाशसे सब तेजको प्रकाशित करनेवाले हो अतः तुम राष्ट्रको देनेवाले हो, इसलिए मुझे राज्यको प्रदान करो । जिस कारण (सूर्यत्वचसः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) सूर्यके समान तेजधारी हो अतः तुम राज्य देनेवाले हो इसलिए उस पुरुषके लिए राज्य प्रदान करो । (सूर्यवर्षसः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रम् दत्त) सूर्य प्रकाशके समान हो अतः तुम लोग राज्यदाता हो इस कारण मुझको राज्य प्रदान करो । जिस कारण (सूर्यवर्चसः राष्ट्रदाः स्थ, अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) सूर्यके समान प्रकाशमान हो अतः तुम लोग राज्य देनेवाले हो इसलिए उस प्रकाशमान पुरुषके लिए राज्यको प्रदान करो । और (मान्दाः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ, मे राष्ट्रम् दत्त) मनुष्योंको आनंद देनेवाले होते हुए तुम लोग सत्य वचनोंके साथ राज्य देनेवाले हो इसलिए मुझे राज्य प्रदान करो । तुम लोग (मान्दाः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) प्राणियोंके सुख देनेवाले होके राज्य दाता हो अतः उस सुखदाता जनको राज्यको प्रदान करो । जिस लिए तुम लोग (व्रजिक्षतः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रम् दत्त) गौ आदि पशुओंके स्थानोंको बसाते हुए सत्य क्रियाओंसे सहित राज्यदाता हो अतः मुझे राज्यको प्रदान करो । (व्रजिक्षतः राष्ट्रदा स्थ अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) स्थानादिसे पशुओंके रक्षक होते हुए राज्य देनेवाले हैं अतः तुम सब उस गौ आदि पशुओंके रक्षक पुरुषके लिए राज्यको प्रदान करो । जिस कारण तुम लोग (वाशाः स्वाहा राष्ट्रदा स्थ मे राष्ट्रम् दत्त) कामना करते हूए सत्यनीतिसे राज्य दाता है अतः मुझे राज्यको प्रदान करो तथा (वाशाः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) इच्छायुक्त होते हुए तुम सब राज्य देनेवाले हो इसलिए इस इच्छायुक्त पुरुषके निमित्त राज्यको प्रदान करो । तुम लोग (शविष्ठाः स्वाहा राष्ट्रदा स्थ मे राष्ट्रम् दत्त) अत्यन्त बलवाले होते हुए सत्यपुरुषार्थसे राज्य दाता हैं अतः मुझ बलवान्को राज्य प्रदान करो और (शविष्ठाः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) अति पराक्रमी राज्यदाता है इस कारण उस अति पराक्रमी जनके लिए राज्यको प्रदान करें । हे राणी लोगो ! जिस लिए तुम सब (शक्करी: स्वाहा राष्ट्रदा: स्थ मे राष्ट्रम् दत्त) सामर्थ्यवाली प्रजा होती हुई सत्यपुरुषार्थसे राज्य देनेवाली हैं अतः सामर्थ्यवान् मुझे राज्यको प्रदान करें और (शक्करीः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) सामर्थ्ययुक्त राज्य देनेवाली हैं इस कारण उस सामर्थ्ययुक्त पुरुषके लिए राज्यको दीजिए । तथा तुम लोग (जनभृतः स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ मे राष्ट्रम् दत्त) श्रेष्ठ मनुष्योंको पोषण करनेवाली होती हुई सत्य कर्मोके साथ राज्य देनेवाली हैं इसलिए श्रेष्ठ गुणयुक्त मुझे राज्य प्रदान करो । तुम लोग (जनभृतः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) श्रेष्ठ जनोंको धारण करनेवाली राज्यप्रदात्री हैं इसलिए उस सत्यप्रिय पुरुषके लिए राज्य प्रदान करें । हे सभाध्यक्षादि राजपुरुषो ! तुम लोग (विश्वभृतः स्वाहा राष्ट्र दाः स्थ मे राष्ट्रम् दत्त) सब संसारके पोषण करनेवाले होते हुए सत्यवाणीके साथ राज्य प्रदाता हैं, अतः सबके पोषक मुझे राज्यको प्रदान करो । तुम लोग (विश्वभृतः राष्ट्रदाः स्थ अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) विश्वको धारण करनेवाले राज्य दाता हैं अतः उन धारण करनेवाले मनुष्योंके लिए राष्ट्रको प्रदान करें, तथा तुम लोग (आपः स्वराजः राष्ट्रदा स्थ अमुष्मै राष्ट्रम् दत्त) सब विद्या और धर्मोको जाननेवाले, स्वयं प्रकाशमान् राज्य प्रदाता हैं इसलिए उस धर्मज्ञ पुरुषके लिए राज्य प्रदान करें । हे श्रेष्ठ गुणोंवाली स्त्री लोगो ! तुम सबको चाहिए कि (क्षत्रियाय महि क्षत्रम् वन्वानाः) क्षत्रियोंके लिए बडे पूजाके योग्य राज्यको चाहती हुई (सहौजसः क्षत्रियाय महिक्षत्रम् दधतिः) बल पराक्रमके सहित वर्तमान क्षात्रधर्मके पालन करनेवालोंके लिए बडे राज्यको धारण करती हुई (अनाघृष्टाः मधुमतीः मधुमतीभिः पृच्यन्ताम्) शत्रुओंके वशमें न आनेवालीं, मधुरादि मधुरादि रसोंवाली ओषधि तथा मधुरादि गुणोंसे युक्त वसन्तादि ऋतुओंके सुखोंको सिद्ध क्रिया करें । हे श्रेष्ठ सज्जन पुरुषो ! तुम लोग इस प्रकारकी स्त्रियोंको (सीदत) प्राप्त होओ ।।४।।

सोर्मस्य त्विषिरसि तवेव मे त्विषिर्भूषात् । अग्रये स्वाहां सोर्माय स्वाहां सिवित्रे स्वाहां स्रोम्स्य स्वाहां पूष्णे स्वाहां बृहस्पतिये स्वाहें न्द्राय स्वाहां घोषांय स्वाहां श्लोकाय स्वाहां ऽछशाय स्वाहों भगाय स्वाहां ऽर्यम्णे स्वाहां ॥ ५॥

पुवित्रे स्थो वैष्णुव्यौ स्वितुर्वः प्रसव उत्पृताम्यच्छिद्रेण पुवित्रेण सूर्यस्य रुश्मिभैः । अनिमृष्टमिस वाचो बन्धुंस्तयोजाः सोर्मस्य द्वात्रमेसि स्वाहा राज्यस्वः ॥ ६ ॥ सधमादो द्युम्नितिरापं एता अनीधृष्टा अपुरुयो वसीनाः । पुस्त्यासु चक्के वर्षणः सधस्थमपाध्य शिशुर्मातृतमास्वन्तः ॥ ७ ॥

(४०१) जिस प्रकार तुम (सोमस्य त्विषः असि) ऐश्वर्यक प्रकाश करनेवाले हो वैसे मैं भी होऊँ, जिससे (तव इव में त्विषः भूयात्) तुम्हारे समान मेरी भी कान्ति होवे । (अग्रये स्वाहा) अग्रिके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (सोमाय स्वाहा) सोमके लिए यह आहुति दी जाती है, (सवित्रे स्वाहा) सविता देवताके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (सरस्वत्यै स्वाहा) सरस्वतीके लिए यह आहुति दी जाती है, (पूष्णे स्वाहा) पूषा देवके लिए यह आहुति दी जाती है, (बृहस्पतये स्वाहा) बृहस्पतिके लिए यह आहुति दी जातीहै, (इन्द्राय स्वाहा) इन्द्रके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (घोषाय स्वाहा) शब्द करनेवाले देवताके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (श्लोकाय स्वाहा) जनोंमें कीर्तित परस्पर आंदोलन रूपके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अंशाय स्वाहा) पुण्यपापके विभाग करनेवालेके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अर्थम्णे स्वाहा) विश्वको व्याप्त करनेवाले अर्थमा देवताके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अर्थम्णे स्वाहा) विश्वको व्याप्त करनेवाले अर्थमा देवताके निमित्त यह आहुति दी जाती है ।।५।।

(४०२) दोनों प्रकारकी प्रजाओ ! (पितने स्थः) पिवन, शुद्धाचरणवालीहोकर रहो । तुम दोनों (वैष्णव्यौ, वः सिवतुः प्रसवे अच्छिद्रेण पिवनेण उत्पुनामि) परमेश्वरके भक्त हो अतः तुम दोनोंको सर्वोत्पादक परमेश्वरके बनाये ऐश्वर्यमय जगतमें तुटि रहित शुद्ध पिवन व्यवहार द्वारा पिवनाचारवान् करके उत्पन्न कर्रुं और (सूर्यस्य रिभिषः) सूर्यकी किरणोंसे पिवन होकर जल ऊपर जाता है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें उन्नत पदको पहुंचाऊं । हे प्रजाओ ! तुम (अनिभृष्टं असि) भ्रष्टता रहित आचरण करनेवाली हो तुम (वाचः बन्धुः) वाणी द्वारा एक दूसरेसे बन्धुके समान हो कर रहो, (तपोजाः) ब्रह्मचर्य विद्याध्ययन आदि तपोंसे अपनेको बढाओ । तुम लोग (सोमस्य दान्नम् असि) राजाके पदको प्रदान करनेमें समर्थ हो, (स्वाहा राजस्वः) सत्य क्रियासे राज्यका ऐश्वर्य सम्पादन करो ।।६।।

(४०३) (एताः आपः सधमादः द्युम्निनीः) ये जल आनंद देनेवाले और तेजस्वी हैं । वे (अपस्यः अनाधृष्टाः वसानाः) उत्तम कर्म करनेमें कुशल, शत्रुओंसे पीडित न होकर एकत्र ही निवास करती हैं । उन (पत्स्यासु वरुणः अपां शिशुः मातृतमासु अन्तः सधस्थं चक्रे) गृह बनाकर रहनेवाली प्रजाओंमें प्रजा द्वारा वरण करने योग्य सर्वोत्तम राजा जलोंके भीतर व्यापक अग्निके समान उत्तम प्रजाओंके भीतर रहता हुआ उनमें ही अपना स्थान बनाता है ।।७।।

जैसा जलमें अग्रि रहता है, उस प्रकार प्रजाओंमें राजा रहे ।।७।।

श्रुत्रस्योल्बेमसिं श्रुत्रस्य जराव्वेसिं श्रुत्रस्य योनिरसिं श्रुत्रस्य नामिउसीं न्द्रीस्य वात्रीयमसिं मित्रस्यांसिं वर्षणस्यासिं त्वयाऽयं वृत्रं वंधेर्त् । ह्वाऽसिं क्रुत्राऽसिं श्रुमाऽसिं । पातेनं प्राव्ये पातेनं प्रत्ये पातेनं प्रत्ये प्रातेनं सिर्यं दिग्ण्यः पाते ॥८॥ आविमीपीं आवित्तो अग्निपूर्वं त्यावित्तं इन्द्र्यं वृद्धयेवां आवित्ते मित्रावर्षणो धृतवेतां । वावित्तः पूषा विश्ववेद्रों आवित्ते द्याविष्यिवी विश्ववेष्मपुर्वं वावित्तार्दितिक्रशीमां ॥९॥ अवेष्टा दन्दृश्काः प्राचीमा रोह गायत्री त्वाऽवतु रथन्त्रर्थः सामे विवृत्स्तोमी वसन्त अतेष्टा द्रविणमें ॥१०॥

वृक्षिणामा रोह चिष्दुप् त्वांऽवतु बृहत्सामं पञ्चवृश स्तोमों ग्रीष्म ऋतुः क्षत्रं द्रविणम् ॥ ११ ॥ प्रतीचीमा रोह जर्गती त्वाऽवतु वैकृष्धं सामं सप्तवृश स्तोमों वर्षा ऋतुर्विड् द्रविणम् ॥ १२ ॥

<sup>(</sup>४०४) हे राजन् ! तू (क्षत्रस्य उल्वम् असि) क्षात्रबलका रक्षा करनेवालेके समान रक्षक है । (क्षत्रस्य जरायु असि) क्षात्रबलका आवरण है और (क्षत्रस्य योनिः असि) क्षात्रबलका उत्पादक है । तू (क्षत्रास नाभिः असि) क्षात्रबलका केन्द्र है, (इन्द्रस्य वार्तध्नम्) इन्द्रके शत्रुनाशक बलका साक्षात् रूप है, (मित्रस्य वरुणस्य असि) मित्रका और वरुणका योग्य अस्त्र शस्त्र है, (त्वया अयं वृत्रं वधेत्) तेरे साथ रहकर यह शत्रुका विनाश करे । तू (वृषा असि) शत्रुओंके गढोंको तोडनेवाला है, तू (रुजा असि) बाणके समान शत्रुओंको पीडा देनेवाला है । तू (क्षुमा असि) सत्यका उपदेश करनेवाला है । हे वीर सैनिक पुरुषो ! तुम लोग (प्राश्चं एनं पात) आगे बढते हुए इस राजाकी रक्षा करो, (एनं प्रत्यश्चं पात) इसको विमुख जाते रक्षा करो, (एनं तिर्यश्चं पात) इसको तिरछे जाते रक्षा करो, और इसकी (दिग्म्यः पात) समस्त दिशाओंसे रक्षा करो ।।८।।

<sup>(</sup>४०५) (मर्थ्याः आविः) समस्त मनुष्य इसका संरक्षण करें । (गृहपितः अग्निः आवित्तः) गृहपालक अग्नि इस यजमानको जाने, (वृद्धश्रवाः इन्द्रः आवित्त) विख्यात कीर्तिमान् इन्द्र इसको जाने, (घृतव्रतौ मित्रावहुणौ आवितौ) नियममें तत्पर मित्रावरुण इसको जानें, (विश्ववेदाः पूषा आवित्तः) सब कुछ जाननेवाले पूषा देवता इसको जाने, (विश्वशम्भुवौ द्यावापृथिवी आवित्ते) संसारका कल्याण करनेवाली पृथ्वी और द्युलोक इसको जानें और (उरुशर्मा अदितिः आवित्ता) बडे सुविस्तीर्ण सुखके आश्रयसूप देवमाता इसको जाने ।।९।।

<sup>(</sup>४०६) (दन्दश्रेकाः अवेष्टाः) काटनेकं स्वभाववाले सर्पादि विनष्ट हुये । तुम (प्राचीं आरोह) पूर्व दिशाको आरोहण करो, (गायत्री रथन्तरं साम त्रिवृत् स्तोमः वसन्त ऋतुः ब्रह्मद्रविणम् त्वा अवतु) गायत्री छंद, रथन्तर साम, त्रिवृत् स्तोम, वसंत ऋतु और ज्ञानरूप धन तेरी रक्षा करे ।।१०।।

<sup>(</sup>४०७) तुम (दक्षिणां आरोह) दक्षिण दिशाको चलो । (त्रिष्टुप् बृहत् साम, पश्चशस्तोमः, ग्रीष्मः ऋतु, क्षत्रम् द्रविणम् त्वा अवतु) त्रिष्टुप्, बृहत्साम, पश्चदशस्तोम, ग्रीष्मऋतु और क्षत्रबलरूप धन तेरी रक्षा करे ।।११।।

<sup>(</sup>४०८) तुम (प्रतीचीम् आरोह) पश्चिम दिशामें आगे चलो । (त्वा जगती वैरूपं साम सप्तदश स्तोमः वर्षाऋतुः विरु द्रविणम् अवतु) तुम्हारी जगती छंद, वैरूपं साम, सप्तदश स्तोम, वर्षाऋतु, वैश्यसम्बन्धी ऐश्वर्य रक्षा करे ।।१२।।

उदीं चीमा रोहानुष्टुप् त्वांऽवतु वैराजधं सामैकविधंश स्तोमेः शरहतुः फलं द्रविणम् ॥ १३ ॥ ऊर्ध्वामा रोह पुङ्क्तिस्त्वांऽवतु शाकरीवृते सामेनी जिणवत्रयस्त्रिधंशी स्तोमी हेमन्तशिशिरावृत् वर्ची द्रविणं प्रत्यंस्तुं नर्मुचेः शिरंः ॥ १४ ॥

सोमस्य त्विविर्ति तवेव मे त्विविर्मूयार्त् । मृत्योः पाद्यो जोऽसि सहोऽस्युमृतंमसि ॥ १५॥ हिरंण्यक्तपा उपसी विरोक उमार्विन्द्रा उदिधः सूर्येश्च । आ रोहतं वरुण मिन्न गर्ते ततेश्वक्षाधामदिति विति चे मिन्नोऽसि वर्षणोऽसि ॥ १६॥ सोमस्य त्वा सुम्तेनाभि विज्ञाम्ये ग्रेशीर्जसो सूर्यस्य वर्चसे नद्रियेन्द्रियेण । अन्नाणां अन्नणितरेष्यति विद्यान्य पहि ॥ १७॥ अन्नाणां अन्नणितरेष्यति विद्यान्य पहि ॥ १७॥

इमं देवा असपुरत्न । सुंद्रध्वं महते क्षत्रार्य महते ज्येष्ठर्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियार्य । इममुख्यं पुत्रमुख्यं पुत्रमुख्यं विद्ये एव वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं बाह्यणानाधं राजां ॥१८॥

<sup>(</sup>४०९) तुम (उदीचीम् आरोह) उत्तर दिशाको गमन करो । (अनुहुप् वैराजं साम, एकविंशः स्तोमः, शरद ऋतुः, फलं द्रविणं त्वा अवतु) अनुहुप् छंद, वैराजसाम, एकविंश स्तोम, शरद्, ऋतु और यज्ञफलरूप ऐश्वर्य तेरी रक्षा करे ।।१३।।

<sup>(</sup>४१०) तुम (ऊर्घ्वा आरोह) ऊपरको आक्रमण करो । (पंक्ति शाक्कररैवते सामनी, त्रिणवत्रयिसंशौ स्तोभौ, हेमन्त शिशिरौ ऋतु वर्चः द्रविणम् त्वा अवतु) पंक्ति छंद, शाक्कर और रैवत साम, त्रिनव और त्रयस्त्रिश नामक दोनों स्तोम, हेमन्त और शिशिर दोनों ऋतु और तेजरूप धन ये तेरी रक्षा करे । (नमुचेः शिरः प्रति अस्तम्) पापाचारको न छोडनेवालेका शिर काटकर फेंक दिया जाय ।।१४।।

<sup>(</sup>४९९) जिस प्रकार तू (सोमस्य त्विषिः असि) ऐश्वर्यका प्रकाशक है, (ओजः असि) पराक्रम युक्त है, (सहः असि) बलवान् है, (अमृतं असि) जन्ममरणादिसे रहित है, उसी प्रकारसे मैं भी होऊं । (तवेव मे त्विषिः भूयात्) तुम्हारे समानही मेरा प्रकाश और बल पराक्रम हो । मुझको (मृत्योः पाहि) मृत्युसे रक्षा करो । १९५।।

<sup>(</sup>४१२) हे मित्र ! और हे वरुण !(उमा हिरण्यक्तपौ इन्द्रौ) तुम दोनों स्वर्णके समान तेजस्वी राजाके सदृश ऐश्वर्यवान् (उपसः विरोके सूर्यः च उदिथः) उषाओंको विशेष प्रकाश द्वारा सूर्य और चन्द्रमाके सदृश नाना कार्योको प्रकाशित करते हुए उदय होते हो । हे (वरुण मित्र) वरुण ! हे मित्र ! तुम दोनों (गर्त आरोहतं) रथ पर आरूढ होओ, (ततः अदितिं दितिं अक्षायां) अखण्ड राज्यव्यवस्था और खण्ड खण्ड रूपसे विद्यमान समस्त विभक्त व्यवस्थाका भी उपदेश-करो । हे मित्र ! तू (मित्रः असि) सर्व स्नेही है, और हे वरुण ! तू (वरुणः असि) सब शत्रुओंको वारण करनेमें समर्थ है ।।१६।।

<sup>(</sup>४१३) (त्वा, सोमस्य द्युम्नेन अग्नेः भ्राजसा, सूर्यस्य वर्चसा, इन्द्रस्य इन्द्रिपेण अभिविश्वाभि) तुझको चन्द्रमाके समान प्रकाशकेस अग्निके समान तेजसे और इन्द्रके बलसे अभिषेक करता हूं। तू (क्षत्राणाम् क्षत्रपतिः एषि) क्षत्रियोंका अधिराज होकर रह और (दिद्यून् अति पाहि) प्रजाके नाश करनेवाली सब विपत्तियोंको पार करके प्रजाको रक्षा कर ।।१७।।

<sup>(</sup>४९४) हे (देवाः) दिय्य पुरुषो ! तुम लोग (इमं महते क्षत्राय, महते ज्यैष्ठयाय, महते जानराज्याय इन्द्रस्य इन्द्रियाय) इस योग्य पुरुषको बडे भारी क्षत्रबल सम्पादनके लिए, बडे भारी उत्तम राज्य प्राप्त करनेके लिये, बडे भारी

प पर्वतस्य वृष्टमस्य पुष्ठाझार्वश्चरन्ति स्वसिर्च इयानाः । ता आऽर्ववृत्रसध्रागुर्वेक्ता अहिं बुध्न्युमनु रीयमाणाः । विष्णोर्विक्रमणमसि विष्णोर्विकोन्तमसि विष्णोः क्रान्तमसि ॥ १९॥

प्रजापते न त्ववेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बंभूव । यत्कोमास्ते जुहुमस्तको अस्त्वयमुमुर्घं पितासावस्य पिता वयधं स्योम् पर्तयो रयीणाधं स्वाहाँ । कहु पत्ते क्रिवि परं नाम तस्मिन्दुतर्मस्यमेष्टर्मसि स्वाहाँ ॥ २० ॥

इन्द्रस्य वजोऽसि <u>मित्रावर्रणयोस्त्या प्रशाकोः प्रशिषां युनिज्मं ।</u> अव्येथायै त्वा स्वधायै त्वाऽरिष्टो अर्जुनो मुरुतां प्रसुवेन जुर्या पाम मनेसो समिन्द्रियेण २१ मा तं इन्द्र ते वयं तुरा<u>षा</u>खयुक्तासो अ<u>ब</u>ह्मता विवृंसाम । तिह्य रथुमधि यं वज्रहस्ता रुमीन देव यमसे स्वश्वाने ॥ २२ ॥

जनराज्य स्थापित करनेके लिए और इन्द्रपदके सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिए (असपत्नं सुवध्वम्) शत्रुरहित इस वीर पुरुषको अभिषिक्त करो । (अमुध्य पुत्रं अमुध्ये पुत्रं इमं अस्मै विशे) अमुक पिताके पुत्र, अमुक माताके पुत्र इसको इस प्रजाके निमित्त अभिषिक्त करो । हे (अमी) अमुक प्रजाजनो ! (एषः वः राजा) यह तुम लोगोंका राजा है, (एषः सोमः अस्माकं ब्राह्मणानां राजा) यह सोमही हमारे ब्राह्मणोंका भी राजा है ।।१८।।

(४९५) जिस प्रकार (प्र पर्वतस्य पृष्ठात् इयानाः नादः) पर्वतके पृष्ठसे निकलनेवाली जल धारायें बहती है, उसी प्रकार (वृष्यस्य इयानां स्वसिचः नादः चरन्ति) श्रेष्ठ राजाके पीठ परसे भी जाती हुई शरीरका सिंचन करनेवाली जय धारायें अभिषेक समयमें बहती हैं। (ता अधराक् उदक् बुध्र्यं अहिं रीयमाणः ताः आववृत्रन्) वे नीचे और ऊपर सर्वत्र सबके आश्रयमें स्थित अहन्तव्य वीर पुरुषको, पर्वत की जल धारायें जिस प्रकार उनके मूल भागको घेरती हैं उसी प्रकार घेरती हुई वे उसको प्राप्त करती हैं। हे पृथिवी ! तू (विष्णोः क्रमणं असि) व्यापक राजशक्तिका विक्रम करनेका स्थान है। हे अन्तरिक्ष ! तू (विष्णोः विक्रान्तम् असि) व्यापक वायुके समान बलशाली राजाका नाना प्रकारके पराक्रमोंका स्थान है। हे स्वःलोक ! तू आदित्यके समान (विष्णोः क्रान्तम् असि) अपनी शक्तिसे व्यापक राजाका स्थान है। हे विष्णोः विक्रान्तम् असि। विष्णोः क्रान्तम् असि) अपनी शक्तिसे व्यापक राजाका स्थान है।।१९।।

राजाका पराक्रम पृथिवीपर होता है । अतः पृथ्वी आश्रय स्थान है ।।१९।।

(४१६)हे (प्रजापते) प्रजाके पालक ! (एतानि ता विश्वा रूपाणि परि त्वत् अन्यः न बभूव) इन समस्त नानारूपवाले पदार्थो तथा चर अचर प्राणी शरीरोंके ऊपर तुझको दूसरा कोई स्वामी नहीं है । हम लोग (यत् कामाः जुहुम तत् नः अस्तु) जिस कामनासे तुम्हारे निमित्त हवन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण हो । (अयं अमुष्य पिता) यह अमुकका पिता है, और (अस्य असौ पिता) इसका अमुक पिता है, हम इस प्रकार तुमको पिता स्वीकार करते हैं । तेरे द्वारा (वयम् स्वाहा रयीणाम् एतयः स्याम) हम सब उत्तम व्यवस्था और धर्मानुकूल आचरण द्वारा ऐश्वर्योके स्वामी बनें । हे (रुद्र) रुद्र ! (ते यत् परं नाम क्रिवि तस्मिन् हुतं असि) तेरा जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट नाम स्वरूप सर्व हन्ताका अधिकार है उस पर तू रहा है । तू (अमा इष्टं असि) घर घरमें पूज्य आदरके योग्य है । (स्वाहा) यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ।।२०।।

(४९७) तू (इन्द्रस्य वजः असि) इन्द्रका वज्र है, (प्रशस्त्रोः मित्रावरुणयोः प्रशिषा त्वा युनज्मि) शासनकारी मित्र वरुण देवताके प्रशासनसे तुमको युक्त करता हूं, और (त्वा स्वधायै) तुझको अपनी चीजको धारण करनेके लिये अग्नये गृहपंतये स्वाही सोमयि वनस्पतिये स्वाही मुहतामोजसे स्वाहे नद्रस्थेन्द्रयाय स्वाही। पृथिवि मातुर्मा मी हिथं<u>सी</u>मी अहं त्वामे ॥ २३ ॥

हुछतः श्रुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोतां विविषदितिथिर्दुरोणसत् । नृषद्वेरसहेत्सद्वर्धोमसद्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहतं ॥ २४ ॥ इयंदुस्यायुर्द्धयायुर्मायं धेहि युक्कं सि वचीं ऽसि वचीं मियं धेह्यूं गिर्दे धेहि ॥ इन्द्रंस्य वां वीर्युक्ततों बाह्य अंस्युपार्वहरामि ॥ २५ ॥

स्योनाऽसि सुषद्रांऽसि क्षत्रस्य योनिरसि । स्योनामा सींद सुषद्रामा सींद क्षत्रस्य यो<u>नि</u>मा सींद ॥ २६॥ नि पंसाद धृतत्रो<u>तो वर्षणः प्रत्या</u>स्या । साम्रोज्याय सुकर्तुः ॥ २७॥

नियुक्त करता हूं । तू (अरिष्टः अर्जुनः मरुतां प्रसवेन जय) किसीसे भी हिंसित न होकर और अति प्रदीप्त तेजस्वी होकर शत्रुओंको मारनेवाले वीरोंके उत्कृष्ट बलसे विजय प्राप्त कर । हम लोग (मनसा इन्द्रियेण सं आपाम्) मनसे तथा बलसे भी तेरे साथ मिले हैं ।।२१।।

(४९८) हे (तुराषाट्, वज्रहस्त इन्द्र) शीघ्रही शत्रुओंको पराजय करनेमें समर्थ, हाथमें वज्र धारण करनेवाले ऐश्वर्यवान् !और हे (देव) दिव्य गुण युक्त ! तुम (यं रथं अधितिष्ठ स्वश्वान् रश्मीन् आयससे) जिस रथमें बैठकर अच्छे सुशिक्षित घोडोंकी लगामको थामते हो (ते वंय) तुम्हारे हम (ते अयुक्ताः मा विदसाम) तुम्हारेसे पृथक् होकर हानिको न प्राप्त करें, और (अब्रह्मता) ज्ञानसे रहित होकर न रहें अर्थात् हम नास्तिक न हों ।।२२।।

(४९९) (गृहपतये अग्रये स्वाहा) गृहपालक अग्निक निमित्त यह आहुित हो । (वनस्पतये सोमाय स्वाहा) वनस्पतिरूपी सोमके निमित्त यह आहुित हो । (मरुतां ओजसे स्वाहा) मरुतगणोंके बलके निमित्त यह हिव हो । (इन्द्रस्य इन्द्रियाय स्वाहा) इन्द्रके बलके निमित्त आहुित हो । हे (मातः पृथिवि) मातृभूिम ! तुम (मा मा हिंसीः) मेरा विनाश मत करो और (अहं त्वां मा) मैं तुमको क्लेश न दूं ।।२३।।

(४२०) तू (हंसः, शुचिषत्, वसुः अन्तरिक्षसत्, होता, वेदिषत्, अतिथिः) शुद्ध आचरण करनेवाला, प्रजाओंको बसानेवाला, अन्तरिक्षमें रहकर सबका पालन कर्ता, यज्ञमें आहुति देनेवाला, भूमिरूप वेदि पर प्रतिष्ठित, अतिथिके समान सर्वत्र पूजनीय है। तू ही (दुरोणसत् नृषत् वरसत् ऋतसत् व्योगसत्) बडे बडे कष्ट सहन करके पालन योग्य राष्ट्ररूप गृहमें विराजमान, समस्त नेता पुरुषोंमें प्रतिष्ठित, सत्य पर आश्रित, विशेष रक्षाकारी (अब्जा गोजाः ऋतजाः अद्रिजाः बृहत् ऋतम्) जलोंका उत्पादक, पृथ्वी पर विशेष सामर्थ्यवान्, सत्य विद्याओंका प्रसिद्ध कर्ता, न विदीर्ण होनेवाले अभेद्य बलसे सम्पन्न, सब लोगोंमें सबसे महान् और सत्यरूप बलवीर्यको धारण करनेवाला है ।।२४।।

(४२१) तू (इयत् असि) इतना बडा है। तू ही (आयुः असि, मिय आयुः घेहि) जीवन स्वरूप है, मुझमें आयु प्रदान कर। तू (युङ् असि) सबको शुभकर्मोमें जोडनेवाला है, (वर्चः असि मिय वर्षः घेहि) तेज स्वरूप है, अतः मुझमें तेज प्रदान कर। तू (ऊर्क् असि मिय ऊर्ज घेहि) बलस्वरूप है मुझे बल प्रदान कर। हे मित्र, और वरुण ! (वां वीर्यकृतः इन्द्रस्य बाह्) तुम दोनों सामर्थ्यवान् इन्द्रके दो बाहुओंके समान हो, मैं तुम दोनोंको (अभि उपआवहरामि) उसके समीप ले जाता हूं ।।२५।।

(४२२) तू (स्योना असि) सुखकारिणी है । तू (सुषदा असि) सुखसे बैठने योग्य है । तू (क्षत्रस्य योनिः असि) राष्ट्रके रक्षाकारी बलवीर्यका उत्पत्ति स्थान है । तू (स्योनाम् आसीद) सुखसे बैठने योग्य इस असन्दि पर विराजमान अमिमूरेस्येतास्ते प<u>ञ्</u>च दिश्नः कल्पन्तां' बह्यें स्टबं ब्रह्माऽसि सखिताऽसि सुरयमसयोः' वर्षणोऽसि सुरयो<u>जां</u> इन्द्रोऽसि विशीजां कृष्टोऽसि सुशेवः'। बहुकार् भेयस्कर् मूर्यस्करे नद्रस्य वज्रोऽसि तेनं मे रध्यं ॥ २८ ॥

अग्निः पृथुर्धर्मेणस्पतिर्जुषाणो अग्निः पृथुर्धर्मेणस्पतिराज्यस्य वेतु स्वाही स्वाहोकृताः सूर्यस्य रुश्मिर्भर्यतथ्यं सजातानां मध्यमेडयोर्वे ॥ २९॥

सुवित्रा प्रसिवित्रा सर्रस्वत्या बाचा त्वट्टी कृषेः पूष्णा पशुमिरिन्द्रेणास्मे बृहस्पर्तिना बहाणा वर्षणे-नीजसाऽग्निना तेजसा सोमेन राजा विष्णुना दशम्या वेवत्या प्रसूतः प्र संर्णामे ॥ २०॥

अश्विनयाँ पच्यस्वे सरस्वत्ये पच्यस्वे नद्रीय सुत्राम्णे पच्यस्वे ॥ बायुः पूतः पुवित्रेण प्रत्यक्रूसोमो अतिस्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सर्सा । ३१ ॥

हाओ । (सुषदाम् आसीद) सुखसे बैठने योग्य इस राजगद्दी पर विराजो और (क्षत्रस्य योनिं आसीद) क्षात्रबलके परम आश्रयरूप इस राजगद्दी पर बैठो ।।२६।।

(४२३) (धृतव्रतः, सुक्रतुः, वरुणः पस्त्यासु साम्राज्याय) प्रजा पालनके शुभव्रत राज्य व्यवस्थाको धारण करनेवाला, उत्तम क्रियावान्, सर्व श्रेष्ठ राजा, न्याय गृहोंमें साम्राज्यके स्थापन और उसके संघालनके लिये (आ नि

ससार) अधिष्ठाता रूपसे विराजमान हुआ ।।२७।।

(४२४) तू (अभिभू: असि) शत्रुओंका पराजय करनेमें समर्थ है। (एता: पश्चिदश: ते कल्पन्ताम्) ये पांच दिशायें तेरे लिये सुखकारी हों। हे (ब्रह्मन्) महान् शिक्तवाले! तू (ब्रह्मा असि) बढ़ा ज्ञानी है। तू (सत्यप्रसव: सिवता असि) सत्य व्यवहारका उत्पादक देव है। तू (सत्यौजा: वरुण: असि) सत्य पराक्रमशील वरुण है। तू (विशौजा: इन्द्र: असि) प्रजाओंके द्वारा पराक्रम करनेवाला इन्द्र है। तू (सुशेव: रुद्र: असि) सुखपूर्वक सेवा करने योग्य रुद्र है। हे (ब्रह्मकार) बहुतसे कार्योको निभानेवाले! हे (श्रेयस्कर) कल्याण करनेवाले! हे (भूयस्कर) अत्यन्त समृद्धिके कर्ता! तू (इन्द्रस्य वद्य:) इन्द्रका वद्म है (तेन मे रध्य) उससे मेरे लिये सिद्धि प्रदान कर ।।२८।।

(४२५) जिस प्रकार (अग्निः पृथुः धर्मणः पितः) अग्नि विस्तृत महान् पुरुषार्थ युक्त धर्मका पालक है उसी प्रकार (अग्निः पृथुः धर्मणः पितः स्वाहा आजस्य वेतु) सबका अग्रणी तेजस्वी राजा, विशाल शिक्त सम्पन्न और राजधर्मका पालक होकर उत्तम सत्य पर आश्रित व्यवस्थासे पराक्रम को प्राप्त करे । हे (स्वाहा कृताः) उत्तम ऐश्वर्य आदि देकर बनाये गये अधिकारी पुरुषो ! तुम लोग (सूर्यस्य रिश्मिः सजातानां मध्यमेष्ठाय यतध्वम्) सूर्यकी किरणोंसे बलवान होकर इस अपने राजाके समान शिक्तमें समर्थ राजाओंके मध्यमें रहकर कार्य सम्पादनके निमित्त यत्न करो ।।२९।।

(४२६) (प्रसिवत्रा सिवता) समस्त ऐश्वयोंके उत्पादक सिवताके दिय्य गुणसे, (सरस्वत्या वाचा) उत्तम विज्ञान युक्त वाणीसे, (रूपैः त्वहूा) रूपोंके अधिष्ठात्री देवता प्रजापतिके रूपसे, (पशुपिः पूष्णा) पशुओंके युक्त पूषासे, (इह्मणा बृहस्पतिना) वेदके ज्ञानसे युक्त याक्पित वेदज्ञसे, (अस्मे इन्द्रेण) अपने आप स्वयं इन्द्र, राजारूपसे, (ओजसा वरुणेन) पराक्रमसे युक्त वरुणसे, (तेजसा अग्रिना) तेजसे युक्त अग्रिसे, (राज्ञा सोमेन) राजास्वरूप सोमसे, (दशम्या विष्णुना) दश गुणयुक्त विष्णुसे, इन दस (देवतया प्रसूतः प्रसर्पामि) देव अर्थात् विशेष गुणों द्वारा प्रेरित या शक्तिमान् होकर मैं आगे उत्कृष्ट मार्गपर प्रगति करा हूं 113011

(४२७) तुम (अश्विष्याम् पच्यस्व) सूर्य-चन्द्रमाके समान अध्यापक और उपदेशके द्वारा शुद्ध बुद्धिवाले होओ। (सरस्वरये पच्यस्व) अच्छी शिक्षायुक्त वाणीके लिए अपनेको परिपक्त करो । (सुत्राम्णे इन्द्राय पच्यस्व) राष्ट्रकी उत्तम कुविवृद्गः यर्वमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यंनुपूर्वं विदूर्य । इहेहैंचां कृणुहि भोजनानि ये बहिंचो नर्म उक्ति यर्जन्ति ॥ उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वें सरस्वत्ये त्वे न्द्राय त्वा सुत्रामणे ॥ ३२ ॥ युवछं सुराममश्विना नर्मुचावासुरे सर्चा । विधियाना श्रीमस्पती इन्द्रं कमेंस्वावतम् ॥ ३३ ॥ पुत्रमिव धितरावश्विनोभेन्द्रावथुः काव्येर्द्र्यंसनिभः । यत्सुरामं व्यविवः शचीिमः सरस्वती त्वा मधनज्ञभिष्णक् ॥ ३४ ॥

[ 4 • १०, ६ • ३४, मं • सं • १३९ ]

#### इति दशमोऽध्यायः।

रीतिसे रक्षा करनेवाले परमैश्वर्यवा न् राजाके लिए स्वयं परिपक्व बलवान् होनेका यत्न करो । (पवित्रेण वायुः पूतः प्रत्यङ् सोमः अतिस्रुतः इन्द्रस्य) शुद्धधर्मके आचरणसे वायुके समान निर्दोष पूजाको प्राप्त अच्छे गुणोंसे युक्त ऐश्वर्यवाले, अत्यंत ज्ञानवान् परमेश्वरके (युज्यः सखा) योगाभ्यास युक्त मित्र होओ ।।३१।।

- (४२८) हे (अङ्ग) ज्ञानवान् ! जो (कुवित् अश्विष्याम् उपयामगृहीतः असि) बहुत ऐश्वर्यवाले तुम अश्विनी कुमारोंके उत्तम नियमों द्वारा प्राप्त हुए हो । (सरस्वत्यै त्वा इन्द्राय) विद्यायुक्त वाणीके लिए तुमको उत्तम ऐश्वर्यके निमित्त तथा (त्वा सुत्राम्णे, त्वा) तुझको प्रजाओंकी उत्तम रक्षा करनेके लिए हम लोग तुमको प्राप्त करते हैं । (ये बर्हिषः नम उक्तिम् यजन्ति, भोजनानि) जो वृद्ध पुरुष अन्नके कथन को कहते हैं उनके लिए सत्कारके साथ तुम भोजनादि प्रदान करो । (यथा यवमन्तः इहेव यवं अनुपूर्व दान्ति, चित् वियूय) जैसे बहुत जौ आदिसे युक्त खेती करनेवाले किसान इस व्यहारमें यदादि अन्नको क्रमसे काटते हैं, भुससे भी जौ आदिको पृथक् करके रक्षा करते हैं, वैसे (एषां कृणुिह) इन सबोंके सत्य और असत्यको विचार करके दुष्टोंकों नष्ट कर, श्रेष्ठोंकी रक्षा करो ।।३२।।
- (४२९) हे (अश्विना) सर्व जन हितकारी अश्विनी कुमारो ! (नमुचौ आसुरे सुरामम्) नमुचि संज्ञक दैत्यमें स्थित अधिक रमणीय रसको (सचा विपिपाना) साथ एकीभूय विविध प्रकारसे पीते हुए (शुभः पती युवं कर्मसु इन्द्रं आवतं) शुभकर्मके पालक तुम दोनोंने उन कार्योमें इन्द्रको पालन करनेवाले हुए ।।३३।।
- (४३०) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (उभा अश्विना काव्यै दंसनाभिः त्वा आवशुः) दोनों अश्विनी कुमारोंने काव्योंसे अशुद्ध इसका पान कर विपत्तिको प्राप्त हुए तुम्हारी रक्षा की, (इव पितरौ पुत्रम्) जिस प्रकार माता पिता युत्रकी रक्षा करते हैं । हे (मघवन्) इन्द्र ! (यत् शचीभिः सुरामं व्यपिव) जब नमुचि वधादि कर्म करके प्रसन्न करनेवाले सोमको तुमने पान किया तब (सरस्वती अभिष्णक्) सरस्वती वाणीने तुम्हारी सेवा की 113४11

# अयैकादशोऽष्यायः ।

युक्तानः प्रथमं मर्नस्तस्वायं सिवता थियः । अग्नेज्योतिर्निचाय्यं पृथिव्या अध्याऽभैरते ॥ १ ॥ युक्तेन मर्नसा वृयं देवस्यं सिवतः सेव । स्वर्ग्याय शक्तायं ॥ २ ॥ युक्तायं सिवता देवानः सर्विता थिया दिवम् । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सिवता म सुवाति ताने ॥ ३ ॥ युक्ताते मर्न जुत युक्ताते थियो विमा विपर्सय बृहतो विपश्चितः । विश्वादा विभ्वतः । विश्वादा देवे वयुनाविदेक इन्मही देवस्यं सिवतः परिदृतिः ॥ ४ ॥

(४३९) (सविता प्रथमं मनः धियः तत्त्वाय) सर्व-उत्पादक प्रजापित परमेश्वर सबसे पहिले मन और धारण सामर्थ्योको विस्तृत करके (अग्नेः ज्योतिः निवाय्य) अग्निसे प्रकाशको उत्पन्न करके (पृथिय्याः, अधि आभरत्) पृथ्वीके कपर फैलाता है ।।९।।

सविता प्रथमं मनः धियः तत्त्वाय निचाय्य- सबके उत्पादक परमेश्वरने सबसे प्रथम मन और बुद्धियोंको उत्पन्न करके उनकी शक्तियोंको फैलाया है ।

अग्नेः ज्योतिः निचाय्य- अग्निका प्रकाश भी उसी ईश्वरने फैलाया है ।

पृथिव्याः अधि आभरत् - पृथिवीपर उन्होंने यह अग्नि आदिकी शक्तियोंको फैलाया है ।।१।।

(४३२) (सिवतुः देवस्य सवे) सर्वोत्पादक ईश्वरके उत्पन्न किये इस विश्वमें रहकर (वयम् युक्तेन मनसा) हम एकाग्र योग युक्त मनसे (स्वर्ग्याय शक्त्या) परमसुख लाभके लिए अपनी शक्तिसे प्रयत्न करें ।।२।।

सवितः देवस्य सवः - सर्वोत्पादक परमेश्वरका यह बनाया विश्व है।

सवितः देवस्य सवे युक्तेन मनसा वयं शक्त्या स्वग्यांय- संपूर्ण जगत् उत्पन्न करनेवाले ईश्वरके बनाये इस विश्वमें रहकर हम-अपनी शक्तिसे प्रयत्न करें और उत्तम सुखको प्राप्त करें ।

युक्तेन मनसा - मनको योगाभ्याससे बलवान् तथा एकाग्र बनाना योग्य है ।।२।।

(४३३) (सविता स्वः यतः देवान्) सबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर, सुख तथा प्रकाशका नियमन करनेवाले देवोंको (धिया दिवं युक्त्वाय) अपनी बुद्धिसे उनमें तेजको धारण करके वही (सविता बृहत् ज्योतिः करिष्यतः) सबका उत्पन्न करनेवाला परमात्मा, महान् प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित करनेवाले (तान् प्र सु वाति) उन देवोंको वही उत्तम रीतिसे प्रेरित करता है १।३।।

स्वर्यतः देवाः- प्रकाश फैलानेवाले सूर्य आदि देव हैं।

धिया दिवं युक्त्वाय - अपनी बुद्धिसे न देवोंको प्रकाश फैलानेके कार्यमें नियुक्त करता है ।

सविता बृहत् ज्योतिः करिष्यतः तान् प्रसुवाति – सबका उत्पन्न करनेवाला ईश्वर प्रकाश फैलानेके लिए उन देवोंको उत्पन्न करता है । इस कारण सूर्य आदि देव इस विश्वमें प्रकाशको फैला रहे है ।।३।।

(४३४) (बृहतः, विपश्चितः, विप्रस्य होत्राः विप्राः) बडे विद्वान ज्ञानी लोग यजमानका हवनका कार्य करनेके समय उसी यज्ञके कार्यमें अपने (मनः युञ्जते) मनको लगाते हैं, (उत धियः युञ्जते) और अपनी बुद्धियोंको भी लगाते हैं। वही (एकः इत् वयुनावित् विदधे) एक अद्वितीय परमात्माही सब विज्ञानोंका जाननेवाला संसारको बनाता और धारण करता है। उस (सवितुः देवस्य परिष्टुतिः मही) सबके उत्पादक सविता देवकी स्तुति बडी होती है।।४।।

युजे खां बहा पूर्वि नमोंभिविं श्लोकं एतु पृथ्येव सूरेः । शुण्वन्तु विश्वे अमृतंस्य पुत्रा आ ये धामीनि दिव्यानि तस्थुः' ॥ ५ ॥ यस्यं प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्देवा देवस्यं महिमानमोजिसा । यः पार्थिवानि विमुमे स एतंशो रजांधिस देवः संविता महित्वनौ ॥ ६ ॥

बृहतः विपश्चितः विप्रस्त होताः विप्राः मनः युञ्जते, उतिश्वयः युञ्जते – बडे ज्ञानीके यज्ञकार्य करनेवाले विद्वान् अपने मनको करने योग्य कार्यमेंही लगाते हैं, मन कार्यमें लगाकरही कार्य करना चाहिए । मन अन्यत्र लगा हो तो उस समय किया हुआ कार्य उत्तम फल कार्यकर्ताको नहीं दे सकता । अतः कर्तय्य कर्म करनेके समय अपना मन उसी कार्यमें लगाना आवश्यक है ।

मन और बुद्धिको कार्यमें लगाकर ही कर्तव्य करने योग्य हैं। मन और बुद्धिको अन्यत्र लगा कर जो कार्य किया जायगा, उसका फल कर्ताको योग्य रीतिसे नहीं मिलेगा।

वयुनावित् एकः इत् विदधे - कर्म करनेका विधि उत्तम रीतिसे जाननेवाला एक कार्यकर्ता हो अपना कार्य उत्तम रीतिसे करता है । अतः उसको उत्तम फल भी प्राप्त होता है ।

सविता देवस्य मही परिष्टुतिः - सबके उत्पन्न कर्ता परमेश्वरकी स्तुति बडी होती है । उस परमात्माकी जितनी स्तुति की जाय उतनी अच्छी लाभदायक होती है ।।४।।

(४३५) (वां) तुम दोनोंके हितके लिए मैं (नमीभिः पूट्यं ब्रह्म यजे) अन्नकी आहुतियोंके द्वारा किये गये उत्तम ज्ञानसे संपन्न हुए इस यज्ञ कर्मको करता हूं। (सूरः श्लोकः वां पथ्या इव वि एतु) विद्वान्का ज्ञानोपदेश तुम दोनोंको उत्तम मार्गसे उत्तम स्थान तक पहुंचाये। और (ये दिव्यानि घामानि आतस्थः) जो दिव्य स्थानोंको प्राप्त हैं उन लोगोंसे, हे (विश्वेपुन्नाः) समस्त पुत्रो, बालको! तुम लोग (अमृतस्य शृण्वन्तु) उस अमृत स्वरूप उपदेशका श्रवण करो।।।।।

वां नमोभिः पूर्थ्य ब्रह्म यज्ञ - आप दोनोंके हितके लिये मैं प्राचीन उत्तम ज्ञानसे यह कर्म करता हूं । हर एक उत्तम कर्म उत्तम ज्ञान प्राप्त करके उत्तमसे उत्तम पद्धतिसे करने चाहिए ।

सूरः श्लोकः वां पथ्या इव दि एतु - उत्तम ज्ञान तुम दोनोंको उत्तम मार्गसे उत्तम स्थानको पहुंचावे ।

विश्वे पुत्राः ! ये दिव्यानि धामानि आतस्थुः अमृतस्य शृण्वन्तु - हे पुत्रो ! जो दिव्य लोक उत्तम स्थानको प्राप्त हुए हैं, उनसे तुम उत्तम उपदेश गुनो, और उनके उपदेशके अनुकूल अपना आचरण करो, और श्रेष्ठ बनो ।।५।।

(४३६) (अन्ये देवाः यस्य देवस्य प्रयाणं मिहमानं इत् ओजसा अनुययुः) सब देवता जिस एक देवताके कर्मको, मिहमाको और सामर्थ्यको अनुसरते हैं, (यः सिवता रजां सि विममे) जो सबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा संपूर्ण लोकोंको बनाता है (सः देवः मिहत्वना एतशः) वह परमात्मा अपनी मिहमासे इस लोकमें प्रविष्ट हुआ है ।।६।।

अन्य देवाः यस्य देवस्य प्रयाणं महिमानं ओजसा इत् अनुययुः - अन्य सब देव जिस एक देवके कर्मको, महिमाको बलसे अनुसरते हैं।

यः रजांसि विममे - जिसने ये लोक बनाये हैं।

सः देवः महित्वना एतशः - वह ईश्वर अपनी महिमासे सर्वत्र प्रविष्ट होकर रहा है ।।६।।

देवं सिवतः प्र सुव पुत्रं प्र सुव युत्रपंति भगीय ।
दिवशे गर्न्ध्वः केत्रपुः केते नः पुनातु वाचस्यतिर्वाचं नः स्वदत्ते ॥ ७ ॥
इमं नी देव सिवतर्युत्रं प्र णीय देवान्युधं सिव्यविद्धं सत्राजितं धनुजितंधं स्वर्जितंम् ।
ऋचा स्तोमुधं समर्थय गायुत्रेणं रथन्तुरं बृहद्गीयुत्रवर्तिति स्वाहां ॥ ८ ॥
देवस्य स्वा सिवतुः प्रसिद्धेऽश्विनीर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् ।
आ देवे गायुत्रेण छन्वसाऽद्भित्रस्वत्वृधिन्याः सुधस्थावृद्धिं
पुरिष्यमिद्भित्रस्ववा भेर त्रेष्टुमेन छन्वसाऽद्भित्रस्वते ॥ ९ ॥
अश्विरित्ति नार्यति स्वयां व्यम्बिधं श्रेकम् स्वनितुधं सुधस्थ आ। जागतेन छन्वसाऽद्भित्रस्वते १०

(४३७) हे (देव सवितः) दिव्यगुण युक्त सबके उत्पादक परमेश्वर ! (यज्ञं प्रसुव) यज्ञ करनेकी प्रेरणा करो, (यज्ञपतिं भगाय प्रसुव) यजमानको ऐश्वर्यको प्राप्तीके निमित्त प्रेरणा करो । (दिव्यः केतपूः गन्धर्वः नः केतं पुनातु) दिव्य ज्ञानका रक्षण करनेवाला, वाणीका आधार सबका उत्पादन कर्ता देव हमारे ज्ञानको पवित्र कर, और (वाचस्पतिः नः वाचम् स्वदतु) वाणीका पति देव हमारे वाणीको मधुरतायुक्त करे ।।७।।

हे सवितः देव ! यझं प्रसुव- हे ईश्वर ! सबको उत्तम प्रशस्ततम कर्म करनेकी प्रेरणा दो । यझ वह है जिससे (१) विद्वानोंका सत्कार, (२) संमिलित होकर कार्य करना और (३) दान ये तीन भाव रहते हैं ।

यज्ञपतिं भगाय प्रसुद – यज्ञ करनेवालेको ऐश्वर्य प्राप्तिके लिए सुयोग्य कर्म करनेकी प्रेरणा दो । ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर वह यज्ञ करेगा और इससे जगत्का हित होता रहेगा ।

दिव्यः केतपूः गंधर्वः नः केतं पुनातु- श्रेष्ठ ज्ञानका रक्षक, वाणीका रक्षक, हम सबके ज्ञानका उत्तम रीतिसे रक्षण करे ।

वाचस्पतिः नः वाचं स्वदतु – वाणीका रक्षक हमारी वाणीको मीठी बनावे । कटु शब्दका प्रयोग कभी भी करना योग्य नहीं । सदा मीठा भाषण ही करना सबको योग्य है ।।७।।

(४३८) हे (देवसवितः) दिय्यगुणयुक्त सविता देव ! (नः इमं देवाव्यं, सिखविदं, सत्राजितं, धनजितं, स्वर्जितं यज्ञं प्रणय) हमारे इस देवताओंको तृप्त करनेवाले, सिखत्व बढानेवाले, यज्ञकार्यको वश करनेवाले, धनको जीतनेवाले और सुखके बढानेवाले यज्ञको सम्पन्न करो । (स्तोमं ऋचा समर्पय) यज्ञको ऋग्वेदके मंत्रोंसे समृद्ध करो । (गायत्रेण रथन्तरं) गायत्री छंदसे रथन्तर सामको और (गायत्रवर्तनि बृहत्) गायत्र सामसे बृहत् सामको सम्पन्न करो (स्वाहा) यह आहति भली प्रकार गृहीत हो ।।८।।

(४३९) में (सिवतुः देवस्य प्रसवे गायत्रेण छन्दसा) सबके उत्पादक सविता देवकी प्रेरणासे गायत्री छन्दसे (अश्विनोः बाहुभ्याम् पूष्णः हस्ताभ्याम् त्या अङ्गिरस्वत् आददे) अश्विनी कुमारोंकी दोनों भुजाओंसे, पूषा देवताके हाथोंसे तुझको अङ्गिराके समान ग्रहण करता हूं । और तू (अङ्गिरस्वत् त्रैष्टुभेन छन्दसा पृथिव्याः सघस्थात् पुरीष्यं अग्निं) अङ्गिराके समान त्रिष्टुप् छंदके प्रभावसे पृथ्वीके एक स्थानसे पोषक अग्निको (अङ्गिरस्वत् आभर) अङ्गिराके समानही पूर्ण करो ।।९।।

(४४०) (त्वया सधस्थ वयं) तेरे साथ एकस्थानमें रहनेवाले हम लोगोंके लिए, तू (अभ्रिः नारी असि) उत्तम स्त्रीके समान ग्रहण करनेके योग्य स्त्री हो, अतः तुम्हारे द्वारा हम (जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत् अग्निं खनितुं आशकेम) जगती छन्दसे अङ्गिराके समान अग्निको बढानेके लिए अच्छी प्रकार समर्थ हो जांय ॥१०॥

विवाहित स्त्री पुरुष एक घरमें रहें और यज्ञ करनेके लिए अपने रहनेके स्थानमें अग्निमें अग्निको प्रदीप्त करें और पश्चात् उसमें हवन करें ।।१०।। इस्तं आधार्य सचिता विश्वद्धिष्ठ हिर्ण्ययीम् ।

श्रोज्योतिर्तिचार्य पृथिद्या अध्याऽमंद्रवानुंद्वमेन छन्देसाऽङ्गिर्स्वतं ॥ ११ ॥

प्रतं वाजिला देव वरिह्यमनं संवतेम् ।

दिवि ते जन्मं परममन्तरिक्षे तव नाभिः पृथिद्यामधि योतिरितं ॥ १२ ॥

पुत्राधार्ष्ठ रासंमं युवमस्मिन् यामे वृषण्वस् । अग्निं मरेन्तमस्मयुमं ॥ १३ ॥

पोशे-पोगे त्वस्तं वाजे वाजे हवामहे । सस्तीय इन्द्रमृत्ये ॥ १४ ॥

प्रतृवंक्षेत्वं वृत्रामुक्षशंस्ती हृद्वस्य गाणेपत्यं मयोभूरेहिं ।

पुत्रांक्षेत्रं वृत्रिहं स्वस्तिगेद्युतिरमयानि कृण्वन् पृष्णा स्युजां सहे ॥ १५ ॥

(४४१) (सविता हस्ते अङ्गिरस्वत् हिरण्ययीं अभ्रिं आधाय विभ्रत्) सबका उत्पादक सविता देव अपने हाथमें, अङ्गिराके समान सुवर्णकी अभ्रिको लेकर उसको धारण करके (अग्रेः ज्योतिः निचाय्य पृथिव्याः अधि) अग्रिके ज्योतिको विश्वासपूर्वक भूमिके उत्पर बढावे और (आनुष्टभेन छन्दसा आभरत्) अनुष्टुप् छंदसे अच्छी प्रकार भरणपोषण करे अर्थात् उसको प्रदीप्त करे । १९१।

(४४२) हे (वाजिन्) विशेष ज्ञानसे युक्त विद्वान् ! (ते दिवि परमं जन्म) तेरा द्युलोकमें श्रेष्ठ जन्म स्थान है, (तव अन्तरिक्षे नाभिः) तुम्हारा अंतरिक्षमें नाभि स्थान है और (पृथिव्याम् अधि योनिः) पृथ्वीके ऊपर तुम्हारा आश्रय स्थान है। तू (प्रतूर्त वरिष्ठां संवतं इत् अनु आ द्रव) अतिशीघ्र, अत्यंत उत्तम सेवन करने योग्य स्थानको प्राप्त कर ।।१२।।

मनुष्यका मस्तिष्क द्युलोक, नाभी स्थान अंतरिक्ष, और पृथिवीपर आधार स्थान रहता है । मनुष्यका शरीर विश्वशरीरका अंश होता है । प्रत्येक मनुष्य अपने शरीरका यह महत्त्व जाने ।

मानवी शरीरको तुच्छ दृष्टिसे देखना नहीं चाहिए । इस मानवी शरीरमें उक्त प्रकार स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथिवी तत्त्व सदा रहते हैं । इस दृष्टिसे अपने शरीरका महत्त्व हरएक मानव जाने ।।१२।।

(४४३) हे (वृषण्वसू) बलयुक्त धनोंकी वृद्धि करनेवालो ! (युवं अस्मिन् यामे) तुम दाना इस कर्ममें (अस्मयुं अप्रिं भरन्तं रासभं युञ्जाथां) हमारे हितकारी अग्निको बढानेवाले गर्दभको बांधो ।।१३।।

(४४४) (सखायः योगे योगे) परस्पर मित्रताको बढानेवाले हम सब लोग प्रत्येक कर्ममें (तवस्तरं इन्द्रं ऊतये) औरोंसे अत्यधिक बलशाली इन्द्रको अपनी रक्षा करनेके लिए तथा (वाजे वाजे हवामहे) प्रत्येक संग्राममें अपनी सहायताके लिए बुलाते हैं 119811

योगे योगे सखायः - प्रत्येक कार्यमें मित्रतासे सब रहें । परस्पर द्वेष न करें ।

तवस्तर इन्द्रं ऊतये वाजे वाजे हवामहे - बलवान् वीर इन्द्रको हम अपनी सुरक्षाके लिए प्रत्येक युद्धमें बुलाते हैं। युद्ध होनेपर बलवान् वीरोंको अपने साथ रहने और युद्धमें सब सहायताके लिए बुलाना योग्य है।।१४।।

(४४५) तू (तूर्वन् अशस्तीः अवक्रामन् प्र एहि) अतिवेगसे प्रगति करता हुआ, दुष्ट आचरणोंको दूर करके आगे बढ़ । और (मयोभू: रूद्रस्य गाणपत्यं एहि) सबका कल्याण करनेकी भावना मनमें धारण करके शत्रुओंके रूलानेवाले सेनाके सेनापतिपदको प्राप्त कर । तथा (स्वस्ति गय्यूतिः, सयुजा पूष्णासह) सुखपूर्वक निष्कंटकं मार्गसे चलकर, अपने साथ रहनेवाले महान् सेनाबलसे सबको (अभयानि कृण्वन्) भयरहित करता हुआ (अन्तरिक्षं वि इहि) अंतरिक्षको विशेषरूपसे प्राप्त कर । १९४।।

पूर्णिश्याः सधस्थांद्रामः पुरीष्यमङ्गित्रस्वदा मेर्गे ाम्ने पुरीष्यमङ्गित्रस्वद्ध्छेमो

अन्बुग्निक्षसामग्रीमस्प्रदन्यहानि प्रथमो जातवेदाः । अनु सूर्यस्य पुरुत्रा चं गुरमीननु द्यावापृथिकी आ तंतन्थे ॥ १७॥

आगत्यं वाज्यध्वानुष्ठं सर्वा मृधो वि धूनुते । अग्निष्ठं सधस्थे महति चक्षुंवा नि चिकीवते ।।१८॥

तूर्वन् - वेगसे अपनी प्रगति कर ।

अशस्तीः अवक्रामन्- दुष्ट भावनाओंको दूर कर ।

प्र एहि - प्रगति कर, अपनी उन्नति कर । वेगसे आगे बढ ।

मयोभू: - सबका कल्याण करनेके विचार मनमें धारण कर । जनताका उत्तम कल्याण जिससे होगा वह कार्य कर ।

**रूद्रस्य गाणपर्त्य एहि - शत्रुका विनाश करनेवाले वीरकी सेनामें जाकर वहां अपना कर्तव्य कर ।** 

रुद्रः - शत्रुको रुलानेवाला वीर सेनापति । (रोदयति शत्रून् स रुद्रः)

गाणपत्यं - रुद्रके गणोंका सदस्यत्व । रुद्रके गणोंमें जाकर वहांका कार्य करनेवाला बनना । वीरकी सेनामें जाकर रहना और वहांका कार्य करना ।

स्वस्ति गव्यूतिः - सुखपूर्वक मार्गसे चलना । सुझपूर्वक शत्रुपर आक्रमण करना ।

सयुजा पूष्णा सह - अपने साथी महाबलवान् पोषण करनेवालेके साथ सहना ।

अभयानि कृण्वन् - निर्भयता उत्पन्न करना । अपने प्रयत्नोंसे जनताको भयरहित करना है ।।१५।।

(४४६) तू (पथिव्याः सधस्थात् पुरीष्यं अङ्गिरस्वत् अग्निं आभर) भूमिके ऊपरसे सबका पालन करनेमें समर्थ तेजस्वी, अग्रणीका पालन पोषण कर । हम लोग भी (पुरीष्यं अङ्गिरस्वद् अग्निं अच्छेम्) पालन करनेमें समर्थ तेजस्वी और अग्निके समान शत्रुविनाशक नेताको प्राप्त हों । (पुरीष्यं अङ्गिरस्वद् भरिष्यामः) पालन करनेमें समर्थ अङ्गिराके समान तेजस्वी नेताका हम पालन पोषण करेंगे ।।१६।।

पृथिव्याः सघस्थात् पुरीष्यं अंगिरस्वत् अग्निं आभर - पृथिवीके ऊपर जो लोकोंका पोषण करता है, तेजस्वी है, ऐसा जो अग्रणी है, उसीका पालन और पोषण कर । उसीकी सहायता कर ।।१६।।

(४४७) (प्रथमः जातवेदाः अग्निः) सबमें पहलेही विद्यमान जातवेदस् अग्नि (उषसां अग्नं अहानि अन्वख्यत्) . उषःकालसे पहिले दिनोंको प्रसिद्ध करता है, (च सूर्यस्य अग्नं पुरुत्रा रश्मीन् अन्वाततन्थ) और सूर्यके पहिले बहुत स्थानोंमें किरणोंको फैलाता है, तथा (द्यावा पृथिवी) द्यु और पृथ्वी लोकको प्रकाशित करता है ।।१७।।

प्रथमः जातवेदाः अग्निः उषसां अग्रं अहानि अन्यख्यत् - पहिला जातवेद अग्नि उषाओंके पूर्व प्रकट होकर दिनोंको प्रकाशित करता है । उषःकालके पूर्व अग्निको प्रज्वलित करते हैं और हवन करते हैं । और दिन गिने जाते हैं ।

सूर्यस्य अग्रं पुरुत्रा रश्मीन् अन्वाततन्थ – सूर्यके अग्र भागसे चारों ओर किरणें फैलती हैं । जिससे द्युलोकसे पृथिवीतक प्रकाश फैलता है ।।१७।।

(४४८) जिस प्रकार (वाजी अध्वानं आगत्य सर्वाः मृष्टः विध्नुते) वेगवान् घोडा अपने मार्गपर जाकर सब संग्रामोंको जीतता है, और जिस प्रकार गृहस्थ पुरुष (चक्षुषा महित सधस्थे अग्निं निविकीषते) नेत्रोंसे बडी पृथ्वी पर यज्ञाग्निको देखता है उसी प्रकारसे तुम भी करो ।।१८।।

वाजी अध्वानं आगत्य सर्वाः मुघः विधूनूते – घोडा अपने मार्गपर आकर सब युद्धोंको जीतता रहता हैं । इस प्रकार वीर युद्धोंमें विजय प्राप्त करे ।।१८।। आकर्ष वाजिन् पृथिवीम्प्रिमिच्छ ठ्वा त्वम्। मून्यां वृत्वायं नो ब्रूहि यतः खनेम तं व्यमे ॥१९॥ धीस्ते पृष्ठं पृथिवी स्थर्थमात्माऽन्तरिक्षछं समुद्रो योतिः।
विक्याय वर्श्वषा त्वम्भि तिष्ठ पृतन्यतेः॥ २०॥
उत्काम महते सीभौगायास्मानृस्थानांद् द्रविणोदा वांजिन्।
वृष्ठं स्थाम सुमृती पृथिव्या अग्निं खनेन्त उपस्थे अस्याः'॥ २१॥
उद्कामीद् द्रविणोदा वाज्यविकः सुलोकछं सुकृतं पृथिव्याम्।
ततः खनेम सुमृतीकम्प्रिणं स्वो रुहाणा अधि नाक्षमुत्तमम् ॥ २२॥
आ त्वां जिधमिं मनेसा धृतेन प्रतिक्षियन्तं मुवेनानि विश्वां।
पृथुं तिरुश्चा वर्यसा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नै रुभसं ह्रशानम् ॥ २३॥

(४४९) हे (वाजिन्) वेगवान्, बलवान् शूर पुरुष ! (त्वं पृथिवीं आक्रम्य रुवा अग्निं इच्छ) तू पृथ्वी पर आक्रमण करके अपनी प्रीतिके अनुसार अग्रणीके समान तेजस्वी होनेकी इच्छा कर । और (भूभ्या वृत्त्वाय नः ब्रूहि) भूमिपर पूर्ण अधिकार करनेके लिए हमें कहो (यतः, तं खनेम) जहांसे हम उस ज्ञानवान् तेजस्वी पुरुषको प्राप्त करें । 19९।।

त्वं पृथिवी आक्रम्य रुचा अग्निं इच्छ – तू पृथिवी पर आक्रमण करके अपने तेजसे अग्निके समान तेजस्वी होकर अग्रणी बनो ।

भूभ्या वृत्त्वाय नः ब्रूहि - भूमी पर अपना अधिकार स्थापन करनेके लिए हमें आज्ञा दो । तं खनेम - उस तेजस्वीको हम प्राप्त हो सकें ऐसा करो ।।१९।।

(४५०) (द्यौः ते पृष्ठं) स्वर्ग तुम्हारा पृष्ठ है, (पृथिवी सघस्थं) पृथ्वी पांव है, (अन्तरिक्षं आत्मा) अंतरिक्ष लोक जीवात्मा है, (समुद्रः योनिः) समुद्र तुम्हारा उत्पत्ति स्थान है, (त्वं चक्षुषा विख्याय, पृतन्यतः अभितिष्ठ) तू नेत्रोंसे देखकर, संग्राम करनेकी इच्छा करनेवाले शत्रुपर आक्रमण कर, उस शत्रुका नाश करो ।।२०।।

त्वं चक्षुषा विख्याय पृतन्यतः अभितिष्ठ - तू अपने आंखसे चारों ओर देखकर अपने शत्रुपर आक्रमण कर ।।२०।।

(४५१) हे (वाजिन् बलवान् ! (द्रविणोदाः, महते सौभगाय अस्मात् आस्थानात् उत्क्राम) धन देनेवाले होकर तुम बडे ऐश्वर्यको वृद्धिके लिए इस स्थानसे ऊपर चढो, (अस्या पृथिव्याः उपस्थे अग्निं खनन्तः) इस भूमिके ऊपरी भागमें अग्निको प्रदीप्त करनेका उद्योग करते हुए (वयं सुमतौ स्थाम) हम उत्तम वृद्धिमें स्थित होवें ।।२१।।

द्रविणोदाः महते सौभगाय अस्मात् स्थानात् उत्क्राम - तू धन देनेवाला होकर महान् सौभाग्यके लिए इस स्थानसे ऊपरके स्थानपर चढकर वहां रह ।

वयं सुमतौ स्याम - हम उत्तम बुद्धि प्राप्त करके रहेंगे । मनुष्य उत्तम बुद्धिमान् बनकर इस पृथिवी पर रहेंगे ।।२१।।

(४५२) (अर्वा द्रविणोदा वाजी पृथिव्यां उदक्रमीत्) चश्चल धनदाता घोडा पृथ्वीमें उद्य स्थानपर चलकर आया है, (सुलोकं सुकृतं अकः) उसने सुंदर लोकको पुण्यवान् बनाया है, (ततः नाकं उत्तमं स्वः अधिरुहाणाः) उस देशसे दुःखरित श्रेष्ठ स्थानको आरोहण करनेकी इच्छावाले हम (सुप्रतीकं अग्निं खनेम) सुंदर सुख देनेवाले अग्निको भूमीपर प्रदीप्त करते हैं।।२२।।

(४५३) हे अग्नि ! (विश्वा भुवनानि प्रतिक्षियन्तं) संपूर्ण भुवनोंमें निवास करनेवाले (तिरश्वा पृथुं वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठं अन्नैः रभसं, दृशान्नं त्वा) तिरच्छी ज्योतिसे विस्तीर्ण, आयुसे महान्, सबसे अधिक व्यापक, अन्नादि पदार्थोसे बलवान् और प्रत्यक्ष दीखनेवाले तुमको (मनसा वृतेन आ जिव्वर्मि) श्रद्धा युक्त मनसे धृतद्वारा प्रदीप्त करता हूं ।।२३।।

आ विश्वतः प्रत्यश्चं जिघर्ष्यक्षमा मर्नमा तज्जुंषेत । मर्यंभी स्पृह्यद्वंणी अग्निर्नाभिमृशे तुम्बा जर्भुराणः' ॥ २४ ॥

परि वाजपितः क्षविरुग्निर्हृब्यान्यंक्रमीत् । द्धद्रत्नानि बृाशुर्वे ॥ २५॥

परि त्वाऽग्रे पुरं व्यं विषंध सहस्य धीमहि । धृषद्वर्ण दिवे-दिवे हुन्तारं मङ्गुरावताम् ॥ २६ ॥

त्वर्गते सुभिस्त्वर्माशुशुक्षणिस्त्वमुद्भग्यस्त्वमश्मेनस्परि । त्वं वनेम्प्रस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां तृपते जायसे शुचिः'॥ २७॥

विश्वा भुवनानि प्रतिक्षियन्तं - संपूर्ण भुवनोंमें अग्नि रहता है ।

तिरश्चा पृथुं - ज्योतीसे बडा व्यापक । व्यचिष्टं - सर्वत्र व्यापक अतः महान् अग्नि है ।

अन्नैः रभसं दृशानं - हवनीय अन्नाहुतीयोंसे तेजस्वी होता है।

मनसा घृतेन आजिधमि- मनन पूर्वक दी हुई घीकी आहुतियोंसे प्रदीप्त होता है, ऐसा यह अग्नि है ।।२३।।

(४५४) हे अग्ने ! तुम (विश्वतः प्रत्यश्चम्) सब ओर पूर्णरूपसे व्याप्त हो, मैं तुमको (आजिवर्मि) वृत द्वारा प्रदीप्त करता हूं, तुम (अरक्षसा मनसा तत् जुबेत) क्रोधरहित मनसे उस घृतका सेवन करो । (मर्व्यश्नीः, स्पृहयद्वर्णः तन्वा जर्भुराणः अग्निः अभिमृशे न) मनुष्योंसे सेवन करने योग्य, कान्तिमान्, अपने शरीरसे इधर उधर गमन करनेवाला अग्नि तिरस्कार करने योग्य नहीं है ।।२४।।

विश्वतः प्रत्यंचं आजिधर्मि - सर्वत्र व्यापक अग्रिको मैं प्रदीप्त करता हूं ।

अरक्षसा मनसा तत् जुषेत - शान्त मनसे उसका स्वीकार करो ।

मर्थाश्रीः स्पृहद्वर्णः - यह अग्नि मनुष्योंकी संपत्ति है और यह सुंदर वर्ण युक्त है ।

तन्वा जर्भुराणः अग्निः अभिमृशे न – अपने शरीरसे अनेक स्थानोंमें रहनेवाला यह अग्नि सर्वत्र वर्णन करने योग्य है। निंदनीय कभी भी नहीं ।।२४।।

(४५५) (वाजपतिः कविः अग्निः) अन्नका स्वामी कान्तदर्शी अग्नि (दाशुषे रत्नानि दधत्) हवि देनेवाले यजमानके लिए रत्नोंको धारण करता हुआ (परि अक्रमीत्) सब ओरसे प्राप्त होता है ।।२५।।

वाजपतिः कविः अग्निः दाशुषे रत्नानि दधत् - अन्नोंका स्वामी यह अग्नि दाताको रत्नोंका दान करता है । यज्ञ करनेवाले यजमानके पास अन्य लोगोंसे अनेक धन आते हैं ।

परिक्रमीत् - चारों ओर यह घूमता है ।।२५।।

(४५६) हे (सहस्य) बलसे युक्त (अग्ने) अग्ने ! (पुरुं विग्नं धृषद्वणें दिवेदिवे भंगुरावतां हन्तारं त्वा) अनेक रूपोंमें स्थित, बुद्धिवान्, वीर स्वरूप और प्रतिदिन राक्षसोंका नाश करनेवाले तुम्हारा (वयं परिधीमिह) हम सब ओरसे सम्मान करते हैं ।।२६।।

सहस्यः - बलवान्, साहसके कार्य करनेमें समर्थ ।

पुरुं विप्रं घृष्टदुर्ण- अनेक प्रकारके रूपोंमें रहनेवाले, ज्ञानी, शत्रुका नाश करनेवाले वीरका संमान होना योग्य ह । भंगुरावतां हन्तारं - विनाशकारी दुष्टोंका विनाश करनेवाला वीर हो । ऐसे वीरका सन्मान होना योग्य है ।।२६।।

(४५७) हे (नृपते अग्ने) मनुष्योंके पालक अग्नि (त्वं शुविः आशुशुक्षणिः घुभिः जायसे) तुम पवित्र, शीग्न ही अंधकारको दूर करनेवाले प्रतिदिन उत्पन्न होते हो । (त्वं अद्भ्यः) तुम जलोंसे उत्पन्न होते हो, (त्वं अश्मनः परि) तुम पाषणसे उत्पन्न होते हो (त्वं वनेभ्यः) तुम वनोंमें उत्पन्न होते हो, (त्वं ओषधीभ्यः) तुम औषधियोंसे उत्पन्न होते हो, (त्वं नृणां) तुम यज्ञ करनेवाले यजमानोंके घर उत्पन्न होते हो ।।२७।।

वेवस्य त्वा सिवतुः प्रसिव्धेऽश्विनीर्बाहुस्यां पूच्यो हस्तस्याम् ।
पृथिव्याः सुधस्थावृद्धि पृरीव्यमङ्गिउस्वत्स्वनामि ।
उयोतिष्मनतं त्वाऽग्ने सुपतीकुमजेग्नेय भानुना दीद्यंतम् ।
शिवं प्रजाभ्योऽहिंशसन्तं पृथिव्याः सुधस्थावृद्धि पृरीव्यमङ्गिउस्वत्स्वनामः ॥ २८ ॥
अयो पृष्ठमि योतिर्ग्नेः समुद्रमुभितः पिन्वमानम् ।
वर्षमानो मुहाँ२ आ च पुष्करे विवो मार्चया वरिम्या प्रथस्य ॥ २९ ॥
शर्म च स्थो वर्म च स्थोऽछिदे बहुले उमे । व्यवस्वती सं वसाथा मृतमुद्धि पृरीव्यम् ॥ ३० ॥

नृपतिः अग्निः - अग्नि मनुष्योंका संरक्षक है । शरीरमें उष्णता रहनेतकही मनुष्य जीवित रहता है ।

शुचिः - अग्नि शुद्ध है और शुद्धि करनेवाला भी है।

आशु शुक्षणिः - तत्काल अंधकारको दूर करता है ।

त्वं अद्भ्यः - तू अग्रि जलोंसे उत्पन्न होता है । जलोंमें उष्णता रहती है । समुद्रमें अग्रि रहता है ।

त्वं अश्मनः परि - पत्थर पर दूसरे पत्थरका घर्षण करनेसे अग्नि उत्पन्न होता है।

त्वं वनेभ्यः - वनोंमें अग्नि लगता है और उनको जलाता है।

त्वं ओषधिभ्यः - अग्नि औषधियोंसे उत्पन्न होता है।

त्वं नृणां - अग्नि मनुष्योंके यज्ञोंमें उत्पन्न होकर अनेक यज्ञ करता है ।।२७।।

(४५८) मैं (सिवतुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां) सबके उत्पादक देवकी आज्ञामें रहकर, अश्विनीकुमारकी भुजाओंसे,पूषा देवताके हाथोंसे (पुरीष्यं अग्निं पृथिव्यः सधस्थात् अङ्गिरस्वत् खनामि) सर्वत्र रहनेवाले अग्निको भूमिके ऊपरके प्रदेशसे अङ्गिराके समान उत्पन्न करता हूं । हे (अग्ने) अग्नि ! (ज्योतिष्मन्तं सुप्रतीकं अजम्रेण भानुना दीद्यतं प्रजाभ्यः) ज्वालायुक्त, सुंदर शोभावान्, निरन्तर कान्तिसे चमकनेवाले प्रजाके हित करनेके लिए (शिवं अहिसन्तं त्वा पुरीष्यं अग्निं) शान्तरूप, हिंसा न करनेवाले तुझ समृद्धिसे युक्त अग्निको (पृथिव्याः सधस्थात् अङ्गिरस्वत् खनाम) भूमिके गर्भसे अङ्गिरसके समान प्रदीप्त करते हैं ।।२८।।

(४५९) तुम (अपां पृष्ठं असि) जलोंके ऊपर रहनेवाले हो और (अग्नेः योनिः) अग्निके उत्पन्नकर्ता हो । तुम (समुद्रं पिन्वमानं अभितः वर्धमानः महान् पुष्करे आ) समुद्रको बढाते हो, सब ओर वृद्धिको प्राप्त होते हुए बडे जलमें सब प्रकार स्थित हो । और (दिवः मात्रया च विरम्णा प्रथस्व) द्युलोककी तेजःशक्तिसे और पृथ्वीकी विशालतासे चारों ओर विस्तृत हो ।।२९।।

अपां पृष्ठं, अग्नेः योनिः असि - तू जलोंको पीठ और अग्निका उत्पन्न होनेका स्थान है ।

दिवः मात्रया विष्णा च प्रथस्व – अग्नि द्युलोकमें श्रेष्ठ स्थानमें है । वहां वह रहता और बढता रहता है ।।२९।। (४६०) (अच्छिद्रे बहुले व्यचस्वती उभे शं स्थः) छिद्ररहित, बहुत विस्तृत और सुखदायक तुम दोनों कल्याणकारी हो (च वर्मस्थः) और कवचके समान संरक्षक हो । तुम दोनों (पुरीष्यं अग्निं संवसाथां) समृद्धि करनेवाले अग्निको आश्रय देनेवाले बनो (च भृतम्) और उसको धारण करो ।।३०।।

बैठनेके आसन (अ-छिद्रे) छिद्ररहित (बहुले व्यचस्वती) बहुत विस्तृत और (शं स्थः) सुखदायी हों ।

वर्मस्यः - संरक्षण करनेवाले आसन हों । दुःखदायी न हों ।

व्यवस्वती - आसन आनंददायक हों । बैठनेवालेको आनंद प्राप्त हो ।

पुरीष्यं अग्निं संवसाधां भूतं च - पोषक अग्निका संवर्धन करनेवाले बनो ।।३०।।

सं वंसाथाध स्वृविदां समीची उरंसा तमना । अग्रिमन्तर्भरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमंस्वितं ॥६१॥
पुरीष्योऽसि विश्वभंग अर्थवा त्वा प्रथमो निर्मन्थद्भे ।
त्वामी पुष्कंग्रद्ध्यर्थक् निर्मन्थत । मुभी विश्वस्य बाधतः ॥ ३२ ॥
तम् त्वा वृष्यङ्कुषिः पुत्र हें अर्थवणः । बृज्ञहणं पुरन्त्रमं ॥ ३२ ॥
तम् त्वा पाथ्यो वृष्य समीध दस्युहन्तमम् । धनुक्षयध्य रणे-रणे ॥ ३४ ॥
सीदं होतः स्व उं लोके चिकित्वान्त्साद्यां युज्ञध्यं स्कृतस्य योनी ।
वृष्यावीर्देवान्ह्विधां युज्ञस्यमें बृहद्यजमाने वयो धाः ॥ ३५ ॥

(४६१) तुम दोनों (स्वर्विदा समीची अजसमित्) अपनेको जाननेवाले एकचित होकर निरन्तर (ज्योतिष्मन्तं अग्निं) तेजवान् अग्निको (उदरे अन्तः भरिष्यन्ती) उदरके भीतर धारण करते हुए (उरसात्मना अग्निं संवसाथां) अपने शरीरमें हृदयमें रहे । अग्निको प्रदीप्त करके रखो ।।३१।।

स्वर्विदा - अपने आत्माको जाननेवाले तुम बनो । समीची - एक मनसे संमिलित होकर रहो ।

उरसा आत्मना अग्निं संवसाथाम् - इदयसे और आत्मासे भक्ति भावसे अग्निको प्रदीप्त करो । जो कर्म करना हो वह मन और हृदयकी भक्तिसे भर कर करते रहो । भक्ति रहित मनसे किया कर्म सुफल देनेवाला नहीं होता है ।।३१।।

(४६२) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (पुरीष्यः विश्वभरा असि) हितकारी और समस्त विश्वके पालन करनेवाले हो। (प्रथमः अथवां त्वा निरमन्थत्) सबसे पहिले अथवांने तुमको, अच्छी प्रकार मंथन द्वारा प्रकट किया, तत्पश्चात् हे (अग्ने) अग्नि ! (अथवां पुष्करात् अधि त्वां निरमन्थत्) अथवांने पुष्करसे तुमको मथित किया और अंतमें (विश्वस्य वाधतः मूर्ड्नः) संपूर्ण संसारके ऋत्विजोंने आदरसे तुमको मथित कर प्रकाशित किया ।।३२।।

पुरीष्यः विश्वभरा असि - तू सर्व हितकारी तथा विश्वको पूर्ण करनेवाले हो ।

प्रथमः अथवा त्वां निरमन्थत- प्रथम अथवाने तुझे मंथन करके उत्पन्न किया ।

अथर्वा त्वां पुरष्करात् अधि निरमंथत् - अथर्वाने तुझे पुष्करसे मंथन करके उत्पन्न किया । घर्षणसे अग्निकी उत्पत्ति है ।।३२।।

(४६३) (अथर्वणः पुत्रः दध्यङ्) अथर्वाके पुत्र दध्यङ्ने (तं उ वृत्रहणं पुरन्दरं त्वा ईघे) उस शत्रु नाशक और शत्रुओंके गढ तोडनेमें समर्थ तुमको प्रज्वलित किया ।।३३।।

अथर्वणः पुत्रः दध्यङ् तं वृत्रहणं पुरंदरं त्वा ईघे - अथर्वाके पुत्र दध्यङ्ने वृत्रको मारनेवाले, शत्रुके किलोंको तोडनेवालेको प्रज्वलित किया ।

पुरं-दरः - शत्रुकी नगरियोंको तोडकर उनका पराभव करनेवाला ।।३३।।

(४६४) (पाथ्यः वृषा) सन्मार्गसे चलनेवाले और बलवान् है अग्रे । (तं दस्युहन्तमं) उस शत्रुओंका नाश करनेवाले और (रणे रणे चनञ्जयं त्वा ईघे) प्रत्येक संग्राममें विजेता तुमको मैं प्रदीप्त करता हूं ।।३४।।

पाथ्यः वृषा - सन्मार्गसेही चलनेवाला, शक्तिमान् वीर । दस्युहन्तमः - शत्रुका विनाशकर्ता ।

रणे रणे धनंजयः - प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाला ।-

त्वा इधे - ऐसे तुझ वीरको मैं तेजस्वी बनाता हूं ।।३४।।

(४६५) हे (होतः) बुलानेवाले (अग्नि) अग्नि ! (चिकित्वान् स्वे उ लोके सीद) सब जाननेवाले तुम अपने लोकमें स्थित होओ, और (सुकृतस्य योनौ यज्ञं आसादय) श्रेष्ठ कर्मरूपी यज्ञको सिद्ध करो । हे (अग्ने) अग्नि ! (देवावीः, हिवा देवान् आयजिस) देवताओंको प्रसन्न करनेवाले तुम, हिव द्वारा देवताओंको तृप्त करते हो, इस कारण (यजमाने बृहत् वयः धाः) यजमानमें बडी आयु वा बहुत अन्नको धारण करो ।।३५।।

नि होतो होतुषदेने विदानस्त्वेषो दीविवाँ२ असदत्सुदक्षीः । अदंब्धन्नतप्रमतिर्वसिंहः सहस्रम्भरः शुचिजिह्वो अग्निः'॥ ३६॥

संधितीदस्व महाँ२ असि जोचेस्व देववीतीमः । वि धूममी अरुषं मियेध्य सूज प्रशस्त दर्शतम् ३७ अपो वेवीरुपं सृज मधुमतीरयक्षमायं प्रजाम्यः । तासामास्थानादुज्जिहतामोषधयः सपिष्पुलाः' ६८ सं ते वायुमीनिश्वां दधातूनानाया हर्द्यं यद्विकस्तम् । यो वेवानां चर्रास प्राणधेन कस्म देव वर्षडस्त तुभ्यम् ॥ ३९॥

मुजातो ज्योतिषा सह शर्म वर्रुथमाऽस्कृत्स्वः । वासी अग्ने विश्वरूप्धं सं व्ययस्य विभावसी ४०

(४६६) (होता निदानः त्वेषः दीदिवान्) देवताओंको बुलानेवाला सबको जाननेवाला, तेजस्वी, गमन करनेवाला (सुदक्षः अदब्धव्रतप्रमितः विसष्ठः सहस्रम्भरः शुचिजिद्धः अग्नि) कुशल, अति उत्कृष्ट बुद्धि सम्पन्न, उत्तम निवासी, सहस्रोका पोषण कर्ता और अति पवित्र अग्निके समान तेजस्वी (होतृसदने नि असदत्) होम निष्पादक स्थानमें स्थानमें भली प्रकार उपविष्ट हुआ है ।।३६।।

यज्ञ करनेवाला यज्ञ स्थानमें आकर अपने आसनपर बैठा है ।।३६।।

(४६७) हे (मियेध्य प्रशस्त) यज्ञके उपयोगी और प्रशंसित (अग्ने) अग्नि ! तुम (देववीतमः महान् असि) देवोंमें अत्यंत प्रिय और महान् हो, यहां (सं सीदस्व) अच्छे प्रकार बैठो और (शोचस्व) प्रदीप्त होओ । तथा आहुति देकर (दर्शतं अरुषं धूमं विसृज) दर्शनीय तेजस्वी धूमको छोडो ।।३७।।

(४६८) तुम (मधुमतीः देवीः अपः उत्सृजः) प्रशंसित मधुर पवित्र जलोंको उत्पन्न कर, जिससे (तासां आस्थानात् सुपिप्पला ओषधयः) उन सींचे जलोंके स्थानसे सुंदर फलवाली ओषधियां (प्रजाभ्यः अयक्ष्माय उड्डिहताम्) प्रजाओंके यक्ष्मा आदि-रोगोंके दूर करनेके लिए उत्पन्न हो जाय ।।३८।।

मधुमतीः देवीः अप उत्सृज - मधुर दिव्य जल उत्पंत्र कर ।

तासां आस्थानात् सुपिप्पला ओषधयः प्रजाभ्यः अयक्ष्माय उज्जिहाताम् - उन जलोंके स्थानोंसे उत्तम फलवाली औषधियां प्रजाके आरोग्यके लिए निर्माण की जांय ।

उत्तम औषधियां लगानी चाहिए जिनसे अनेक लाभ मानवोंको प्राप्त हो सकते हैं ।।३८।।

(४६९) (उत्तानायाः ते यत् इदयं विकस्तं) कथ्वमुख रहनेवाले तेरा जो इदय दुःखित हुआ है, उसको (मातिरश्वा सन्दधातु) मातिरश्वा वायु अच्छी प्रकार सुधार कर धारण करे । हे (देव) देव ! (यः देवानां प्राणथेन वरिस) जो तुम संपूर्ण देवोंकी प्राण शक्तिके साथ संचार करते हो, ऐसे (तुम्यं) तुम्हारे लिए (कस्मै वषद अस्तु) यह पृथ्वी सुख देनेवाली हो ।।३९।।

ते विकस्तं हृदयं मातिरश्वा संदधातु – तेरा संतप्त हृदय प्राणवायु ठीक करेगा । प्राणायाम करनेसे हृदय रोगरहित होता है ।

देवानां प्राणयेन चरिस, तुभ्यं वषट् अस्तु - दिव्य प्राणशक्तिसे तुम विचरण करते हो, अतः तुम्हारा कल्याण होगा ।।३९।।

(४७०) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (ज्योतिषा सह सुजातः वरुथं स्वः शर्म आसदत्) तेजके साथ उत्तम रूपसे प्रकट होकर, श्रेष्ठ सुखकारी यज्ञ गृहको प्राप्त होओ ! तथा हे (विभावसो) विशेष कान्तिसे युक्त अग्नि ! तुम (विश्वरूपं वासः संय्ययस्व) विश्वरूप वस्त्र संम्यक् प्रकारसे धारण करो ।।४०।। उर्षु तिह स्वध्वरावां नो वृष्या धिया। दुशे चं भासा बृहता सुंशुक्वितराग्ने याहि सुशास्तिभीः'।।४१॥ कृष्यं क्र षु णं क्रतये तिहां वेवो न संविता। कृष्यं वार्जस्य सर्निता यवृक्तिभिर्वाधिदिविह्ययंगहे'॥ ४२॥ स जातो गर्भो असि रोदंस्योखो चारुविंधृत ओषंधीषु। चित्रः शिशुः परि तमांध्रस्यक्तून्य मातृभ्यो अधि कर्निकदद्रोः ॥ ४३॥ चित्रः शिशुः परि तमांध्रस्यक्तून्य मातृभ्यो अधि कर्निकदद्रोः ॥ ४३॥ चित्रः मेव वीद्रवङ्ग आशुर्भव वाज्यवंत्। पृथुभैव सुषवृस्त्वमुग्नेः पुरीष्वार्हणः'॥ ४४॥

हे अग्ने ! ज्योतिषा सह सुजातः वरूथं स्वः शर्म आसदत् - हे अग्ने ! तेजके साथ उत्तम रीतिसे प्रकट होकर अपने यज्ञस्थानको आरामसे प्राप्त हो ।

विश्वरूपं वासः संव्ययस्य - विश्वरूप वस्त्र परिधान कर । विश्व व्यापक होकर रहो । सर्व व्यापक बनो ।।४०।।

(४७१) हे (स्वध्वरः अग्ने) सुंदर हिंसारहित यज्ञ करनेवाले अग्नि ! (उतिष्ठ) उठो, (देव्सर धिया नः उ आ अव) दिव्य गुणों तथा दिव्य स्वभाववाली बुद्धिसे हमारा सब प्रकारसे पालन करो, (च सुशुक्किनः बृहता भासा दृशे सुशस्तिभिः आयाहि) और श्रेष्ठ किरणोंसे फैलानेवाले बडे तेजसे सबको देखनेके लिए प्रशंसित गुणोंसे आगमन करो ।।४१।।

ध्यध्यरः अग्निः - हिंसारहित कर्म करनेवाला अग्नि है ।

देव्या धिया नः उ आ अव - दिव्य बुद्धिसे हमारा उत्तम रक्षण कर ।

सुशुक्रनिः बृहता भासा दृशे सुशस्तिभिः आयाहि - श्रेष्ठ तेजको फैलाकर विशेष तेजस्वी होकर यहां आकर

रहो । तेजस्वी होकर रहना योग्य है ।।४१।।

(४७२) तुम (नः कतये सिवता देवः न, कर्ध्यः कषु अतिष्ठ) हमारी सुरक्षाके लिए सबके उत्पादक सूर्यके समान हमारे कपर तुम विराजमान हो । तुम (कर्ध्यः वाजस्य सिवता) कद्य हो । तथा तुम अन्नके देनेवाले हो, (यत् अञ्जिषः वाधद्भिः विष्कयामहे) अतः सबको प्रकट करनेवाली और हविको वहन करनेवाली किरणोंसे युक्त तुमको हम बुलाते हैं।।४२।।

नः कतये, सविता देवः न, कर्ध्वः सु अतिष्ठ - हमारी सुरक्षाके लिए सूर्य देवके समान, तू सबसे कपर

विराजमान होकर रहो ।

विद्वयामहे - हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं ।।४२।।

(४७३) हे (अप्ने) अग्नि ! (सः चारुः) वह तुम अत्यंत सुंदर हो, और (ओषधीषु विभृतः, चित्रः शिशुः, रोदस्यो जातः, गर्भः असि) ओषधियोंमें उनको पृष्ट करनेके लिए रहनेवाला, नानावर्णकी रश्मियोंके कारण सुंदर, शिशु अतः प्रशंसनीय, द्यायापृथ्वीके मध्यमें उत्पन्न हुए गर्भरूप हो, ऐसे तुम (अक्तूनि तमांसि परि) रात्रिके अंधकारको दूर करते हुए (मातृभ्यः अधिकनि क्रदत् प्रगाः) माताके समान औषधिवनस्पतियोंके पाससे शब्द करते हुए शीघ्रतासे चलो ।।४३।।

(४७४) हे (अर्वन्) गमनकुशल घोडे ! (स्थिरः वीङ्वङ्ग भव) स्थिर होकर दृढ अङ्गोवाला होओ, (आशुः वाजी भव) वेगवान् होकर बलवान् होओ, तथा (पुरीषवाहन त्वं) सबको चलानेवाला तू (पृथुः अग्नेः सुखदः भव) बडे अग्निके

लिए सुख देनेवाला होओ ।।४४।।

स्थिरः वीङ्वङ्गः भव - सुस्थिर तथा सुदृढ अंगोंवाला होवो । आशुः वाजी भव - चपल घोडा बन । पुरीब वाहन - उठाकर ले ज़ीनेवाला ।

सुखदः भव - सुख देनेवाला हो ।।४४।।

शिवो प्रेव प्रजाम्यो मार्नुषीभ्यस्त्यमिद्धः । मा धार्वापृथिवी अभि शोंचीमांऽन्तरिक्षं मा वनस्पतीने ॥४५॥ प्रेतुं वाजी कनिकवृत्तानंदुदासंभः पत्वां । भरेन्नश्चिं पुरीप्युं मा पाछापुंषः पुरो । वृवाग्निं वृषेणं अरेन्नणं गर्भेष्ठं समुद्रियमे । अग्न आ पाहि वीतये ॥४६॥ क्रुत्तंत्रं सत्यमुत्तंत्रं सत्यम्भि पुरीष्यमद्भितस्वद्धरामः । ओषेषयः पति मोद्ध्वम्भिनेत्रंत्रं श्चिवम्भयनं युष्माः । व्यस्यन् विश्वा अनिता अमीवा निषीवंत्रो अपं दुर्मतिं जहि ॥४०॥

(४७५) हे (अङ्गिरः) अग्रिरूप, अग्रिके प्रिय ! (त्वं मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः शिवः भव) तू मानव प्रजाओंके लिए कल्याणकारी हो । तू (द्यावा पृथिवी मा अभिशोचीः) द्यावापृथ्वीको मत संतप्त कर । (अन्तरीक्षम् मा) अन्तरिक्षको मत सन्ताप्ति करो, तथा (वनस्पतीन् मा) वनस्पतियोंको मत सन्तापित करो ।।४५।।

त्वं मानुषीभ्यः प्रजाभ्यः शिवः भव - तू मानवी प्रजाओंके लिए कल्याण करनेवाला बन ।

द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं वनस्पतीन् पृथिवी मा अभिशोचीः - द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथिवी, वनस्पति आदिमें शोक उत्पन्न न हो ऐसा व्यवहार कर ।।४५।।

(४७६) (वाजी कनिक्रदत् प्रैतु) वेगवान् अश्व शब्द करता हुआ आगे बढे । और (पत्वा रासभः नानदत्) दौडवाला गर्दभ शब्द करता हुआ चले । यह (पुरीष्यं अग्निं भरन् आयुषः पुरः मा पादि) शरीरस्थानी अग्निको परिपुष्ट करता हुआ आयुके पूर्व न मरे (वृषा, वृषणं अपां गर्भं समुद्रियं अग्निं भरन्) अति बलवान् और सामर्थ्यवान् जलोंके मध्य अर्थात् सागरमें रहनेवाले अग्निको धारण करके यह आगमन करे । हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (वीतये आयाहि) हवि भक्षणके लिए हमारे पास आओ ।।४६।।

वाजी कनिक्रदत् प्रैतु - घोडा शब्द करता हुआ आगे बढे ।

पत्वा रासभः नानदत् - दौडनेवाला गर्दभ शब्द करता हुआ आगे बढे ।

आयुषः पुर मा यादि – पूर्ण आयुके पूर्व कोई न मरे । वृषा वृषणं भरत् – बलवान् बलको चारों ओर भर दे ।।४६।। (४७७) (ऋतं सत्यं ऋतं सत्यम् अग्निं पुरीष्यम् अङ्गिरस्वत् मरामः) सरल, सत्य, सीधा और अविनाशी अग्निको अङ्गिराके समान हम परिपुष्ट करते हैं । हे (ओषध्यः) संपूर्ण ओषधियो ! तुम (एतं शिवं अत्र युष्माः अभि आयन्तं अग्निं प्रति मोदध्वं) इस कल्याणकारक और इस स्थलमें तुम्हारे सम्मुख आनेवाले अग्निको सम्मुखमें रहकर आनंदित करो । हे अग्ने ! तुम यहां (निषीदन् नः विश्वाः अनिराः अमीवा व्यस्यन्) रहकर हमारे संपूर्ण पीडाओं और व्याधिओंको विनष्ट कर, हमारी (दुर्मतिं अपजिह) दुर्बुद्धिको नाश कर दे ।।४७।।

ऋतं सत्यं अग्निं पुरीष्यं अग्निरस्वत् भराम - सरल, सच्चे अग्निको सर्वत्र उपस्थित देखकर, हम अंगिराओंके समान उसका स्वागत करके उसको अर्पण करते हैं।

हे ओषधयः ! एतं शिवं अत्र युष्मा अभिआयन्तं अग्निं प्रति मोदध्वं - हे वनस्पतियो ! यह कल्याणकारक अग्नि तुम्हारे समीप आता है, इसको देखकर प्रसन्न हो जाओ ।

प्रदीप्त अग्रिमें योग्य औषधियोंका हवन करनेसे अनेक रोग दूर हो सकते हैं। अतः कहा है -

निषीदन् नः विश्वाः अनिरा अमीवा व्यस्यन् – तुम यहां रहकर हमारी सब पीडा और रोगोंको दूर कर । अग्निको प्रदीप्त करनेसे सब रोग बीज विनष्ट होते हैं ।।४७।। ओर्षधयः प्रति गृम्णीत् पुष्पंवतीः सुपिप्पुलाः । अयं वो गर्भ ऋत्वियः प्रत्नश्रं सुधस्थमाऽसंदर्ते ४८ वि पार्जसा पूथुना शोश्वीचानो बार्धस्व द्विषो उक्षसो अमीवाः । सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्यामुग्नेरहश्रं सुहर्वस्य प्रणीती ॥ ४९॥ आपो हि हा मेग्रोसुबस्ता न ऊर्जे देधातन । महे रणीय चर्क्षसे ॥ ५०॥ यो वेः शिवतमो रसुस्तस्य भाजयतेह नः । उश्तीरिव मातरः ॥ ५१॥

(४७८) हे (ओषधयः) ओषधियो ! तुम (पुष्पवती सुपिप्पलाः प्रतिगृभ्णीत) फूलोंवाली और अच्छे फलोंवाली होकर इस अग्निका स्वीकार करो, (वः गर्भः ऋत्वियः) तुम्हारा गर्भ ऋतुकालके अनूकूल होता है (अयं प्रत्नं सधस्थं आसदत्) यहां यह अग्नि पुरातन कालसे रहा हुआ है ।।४८।।

औषधियोंके योग्य रीतिसे हवन करनेसे रोग दूर होते हैं । इस यज्ञ कार्यके लिए उत्तम परिपक्व औषधियां प्राप्त करनी

चाहिए।

पुरातन कालसे ग्रामों और नगरोंमें यज्ञ गृह होने चाहिए, जहां योग्य औषधियोंका ऋतुके अनुकूल हवन होता रहेगा, तो ग्राम या नगर रोगरहित होकर रहेगा ।।४८।।

(४७९) हे (पृथुना पाजसा शोशुचानः) बडे बलसे दीप्तिमान् अग्नि ! तुम (द्विषः रक्षसः अमीवाः वि बाधस्व) शत्रुओं, राक्षसों और समस्त व्याधिओंको विनष्ट करो । (अहं, सुशर्मणः बृहतः सुहवस्य अग्नेः प्रणीतौ शर्मणि स्याम्) में, अच्छे सुखसे युक्त होकर महान् हवन कार्यमें बुलाने योग्य अग्निको प्रसन्न करनेके कार्यमें नियुक्त होऊं ।।४९।।

पृथुना पाजसा शोशुचानः - बडे बलसे तेजस्वी बना अग्नि है । अग्निको प्रदीप्त स्थितिमें रखना चाहिए । ऐसा प्रदीप्त

अग्निहि रोगोंको विनष्ट करता है ।

अहं सुशर्मणः बृहतः सुहवस्य अग्नेः प्रणीतौ शर्मणि स्यां - मैं उत्तम कल्याण करनेवाले बडे हवन जिसमें होते हैं ऐसे अग्निके स्थानमें आनंदसे रहेंगे ।

ऐसा हवन करनेका कार्य करनेवाला यज्ञ गृह नगरमें होगा तो वह नगर सुखी होगा । यज्ञ होनेके कारण उस नगरमें रोगोंकी पीड़ा नहीं होगी और लोग आनंद प्रसन्न रहेंगे ।।४९।।

(४८०) हे (आपः) जलो ! तुम (मयोभुवः स्थ) सुखके उत्पादक हो, (ताः, नः महे रणाय चक्कसे हि ऊर्जे आदधातन) वे तुम बडे विशाल बलके दर्शनके लिए ही बलसे युक्त होनेका अनुभव करो ।।५०।।

आपः मयोभुवः - जल सुख उत्पन्न करनेवाला है ।

ताः आपः नः महे रणाय चक्षसे ऊर्जे आदधातन - वे जल हमारे बडे विशाल बल बढानेके लिए ही विशाल बलसे युक्त होनेका अनुभव हमें कर दें ।

जलके सुयोग्य उपयोगसे शरीर रोगरहित और बलवान् होता है ऐसा अनुभव मनुष्य करें ।।५०।।

(४८९) हे जलो ! (वः यः शिवतमः रसः इह) तुम्हारा जो सुख देनेवाले रस यहां है (नः तस्य भाजयत) हमको उस रसका आस्वाद लेनेवाला करो । (इव उशतीः मातरः) जिस प्रकार प्रीति करनेवाली माताये अपने पुत्रोंके लिए हितकारिणी होती हैं ।।५१।।

जलोंमें जो रस है, वह लाभदायक है, उसका योग्य रीतिसे उपयोग करना चाहिए । उत्तम माताएं पुत्रका जैसा हित करती है वैसा हित जल करता है ।14911 तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्बंध । आवी जनवंधा च नः' ॥ ५२ ॥ मिन्नः सर्थमुज्ये पृथिवीं भूमिं च ज्योतिषा सह । सुजातं जातवेदसमयुक्ष्मार्य त्वा सर्थ सृजामि पुजाभ्यः' ॥ ५३ ॥

कृदाः सुर्थसृज्यं पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे । तेषां भानुरजेख्य इच्छुको देवेषु राचते ॥ ५४ ॥ सर्थसृष्टां वसुंभी कृद्रिधीरे कर्मण्यां मृदंम् । हस्तांभ्यां मृद्धीं कृत्वा सिनीवाली कृणोतु ताम् ॥५५॥ सिनीवाली सुंकपूर्व सुंकुरीरा स्वीपुशा । सा तुभ्यमदिते मह्योसां देधातु इस्तयोः ॥ ५६ ॥

(४८२) हे (आपः) जलो !(वः तस्मै अरं गमाम) तुम्हारे उस रसको हम शीघ्र प्राप्त हों । (यस्य क्षयाय जिन्वथ) जिस रससे निवास करनेवाले सबको तुम तृप्त करते हो । (च नः जनयथ) और हमको उत्पन्न करते हो ।।५२।।

यस्य क्षयाय जिन्वथ, वः तस्मै अरं गमाम - जिसके निवासके लिये तुम उत्पन्न हुए हो वह पूर्ण रूपसे हमें प्राप्त हो । जलसे हमारा उत्तम लाभ हो ।

नः जनयथ - हमारी उत्पत्ति भी तुम करते हैं। जनन कार्यमें जलका भाग बड़ा रहता है। जल न हो तो प्रजननका कार्य नहीं होगा ।।५२।।

(४८३) (मित्रः पृथिवीं च भूमिं ज्योतिषा सह सं सृज्य) मित्र देवता 'आदित्य' विस्तृत अंतरिक्ष और भूमिका अपने प्रकाशसे संयुक्त करता है और मैं भी (सुजातं जातवेदसं त्वा) सुंदर जन्मवाले जातवेदस तुझ अग्निको भी (प्रजाम्यः अयक्ष्माय सं सृजामि) प्रजाओंके रोग निवृत्तिके लिए उत्पन्न करता हूं ।।५३।।

जिस प्रकार परमेश्वर पृथिवीपर सूर्यके द्वारा प्रकाश करता है, उसी प्रकार मैं यहीं इस पृथिवीपर अग्निको जलाकर प्रकाश करता हूं । इस अग्निसे रोग दूर होते हैं ।।५३।।

(४८४) (रुद्राः पृथिवीं संसृज्य, बृहज्योतिः समीधिरे) रुद्रोंने पृथिवीको उत्पन्न करके महान् दीप्तिमान अग्निको प्रदीप्त किया, (तेषां शुक्रः भानुः देवेषु) उन रुद्रोंकी शुद्ध प्रदीप्त ज्योति देवताओंके मध्यमें (अजस्रः इत् रोचते) निरंतर भली प्रकारसे प्रकाशित होती है ।ऋप्रधा

रुद्रोंने पृथिवीको उत्पन्न किया और उस पर प्रकाश भी उत्पन्न किया । वह प्रकाश फैल रहा है और वही प्रकाश अन्य देवोंको बता रहा है । उस प्रकाशसे ही हम सब विश्वका दर्शन कर रहे हैं ।।५४।।

(४८५) (सिनीवाली धीरैः वसुभिः रुद्रैः) चन्द्रकलायुक्त समावस्या धैर्ययुक्त वसुओं और रुद्रगणों द्वारा (संसृष्टां मृदं हस्ताभ्यां मृद्धीं कृत्वा) उत्पन्न हुई मिट्टीको हाथोंसे मुलायम करके (तां कर्मण्यां कृणोतु) उसको कर्मके योग्य करें ।।५५।।

मिट्टीको जल मिश्रित करके नरम बनाना चाहिए । पश्चात् इसी मिट्टीसे अनेक पदार्थ बनाये जा सकते हैं ।।५५।।

(४८६) हे (अदिते) दीनतारिहत देवमाता ! हे (मिहे) महान् शक्ति ! (सा सुकपर्दा सुकुरीरा स्वौपशा सिनीवाली) वह सुंदर केशवाली, उत्तम आभूषणवाली और श्रेष्ठ अङ्गोवाली चन्द्रयुक्त अमावस्या (तुभ्यं हस्तयोः उखां द्यातु) तुम्हारे लिए अपने दोनों हाथोंमें उखाको धारण करे ।।५६।।

सुकपर्दा - उत्तम सुंदर केशवाली स्त्री ।

सुकुरीरा - उत्तम आभूषण धारण करनेवाली स्त्री ।

स्वौपशा - उत्तम सुंदर अवयवोंवाली स्त्री ।

उखा - पकानेका पात्र ।

सिनीवाली तुभ्यं हस्तयोः उखां दधातु - चन्द्रके समान सुंदर स्त्री तुम्हारे लिए हाथोंमें पकानेके लिए पात्र धारण करे। इस पात्रमे वह स्त्री अन्न पकावे ।।५६।।

### जुला कृषोतु शक्त्यां बाहुम्यामदितिर्धिया । माता पुत्रं यथोपस्थे साऽग्निं विमर्तु गर्म औ । मुलस्य शिरोऽसिं ॥ ५७ ॥

वसंवस्ता कृण्वन्तु गायुत्रेण छन्दंसाऽङ्गिरस्वद्धुवाऽसि पृथिव्यसि धारया मर्थि प्रजांश ग्रायस्पोर्षं गौप्त्यंश सुवीर्थंश सजातान्यजंमानायं कृद्रास्त्रां कृण्वन्तु त्रिष्टंभेन छन्दंसाऽङ्गिरस्वद्धुवाऽस्यन्ति रिक्षमि धारया मर्थि प्रजांश ग्रायस्पोर्षं गौप्त्यंश सुवीर्थंश सजातान्यजमानायां दित्यास्त्रां कृण्वन्तु जार्गतेन छन्दंसाऽङ्गिरस्वद्धुवाऽसि द्यौरंसि धारया मर्थि प्रजांश ग्रायस्पोर्षं गौप्त्यंश सुवीर्थंश सजातान्यजमानायं विश्वं त्वा देवा वैश्वान्त्राः कृण्वन्त्वानुष्टुभेन छन्दंसाऽङ्गिरस्वद्ध्याऽसि दिशोऽसि धारया मर्थि प्रजांश ग्रायस्पोर्षं गौप्त्यंश सुवीर्थंश सजातान्यजमानायं ॥ ५८ ॥ अदित्ये रास्नास्यं वितिष्टे बिलं ग्रम्णातुं । कृत्वाय सा महीमुखां मुन्मर्यां योनिम्मये । पुत्रेभ्यः प्रायंच्छ्वदितिः श्रपयानिति ॥ ५९ ॥

अदितिः शक्त्या धिया बाहुभ्यां उखां कृणोतु - अदीन स्त्री अपनी शक्तिसे, बुद्धिसे और भुजाओंसे पकाने पात्रका धारण करे । और उसमें अत्र पकानेका कार्य करे ।।५७।।

(४८८) हे उखे ! (वसवः गायत्रेण छन्दसा अङ्गिरस्वत त्वा कृणवन्तु) वसुगण गायत्री छंदके प्रभावसे अङ्गिराकी तरह तुझको प्रदीप्त करें, तुम (ध्रुवा असि, पृथिवी असि मिय यजमानस्य प्रजां रायः पोषं गौपत्यं सुवीर्यं सजातान् आधारय) दृढ हो, पृथ्वीरूप हो, मुझ यजमानके लिए संतान धन पृष्टि गोपतित्य सुंदर पराक्रम सहोदर गणके सिहत हमको यथोचित सौहार्द धारण करो । हे उखे ! (रुद्रा त्रैष्टभेन छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा कृण्वन्तु, ध्रुवा असि, अन्तरिक्षम् असि, मिय यजमानस्य प्रजां रायः पोषं गौपत्यं सुवीर्यं सजातान् आधारय) रुद्रगण त्रिष्टुभ छंदके प्रभावसे अङ्गिराके समान तुमको निर्माण करें, तुम दृढ हो, अंतरिक्षरूप हो, मुझ यजमानके निमित्त संतान धन, पृष्टि, गोपतित्व, सुंदर पराक्रम, सहोदर गणके सिहत हमको यतोचित सौहार्द धराण करो । हे उखे ! (आदित्याः जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा कृण्वन्तु ध्रुवा असि द्यौः असि मिय यजमानस्य प्रजां रायः पोषं गौपत्यं सुवीर्यं सजाताम् आधारय) बारह आदित्य जगित छंदके सामर्थ्यसे अङ्गिराके समान तुझको निर्माण करें, तुम दृढ हो, द्युलोक रूप हो, मुझ यजमानके निमित्त संतान, धन, पृष्टि, गोपतित्व, सुंदर पराक्रम, सहोदर गणके सिहत हमको यथोचित सौहार्द धारण करो । (वैश्वानराः विश्वे देवाः अनुष्टुभेन छन्दसा) विश्वेदेवा देवता अनुष्टुभ छंदके प्रभावसे हे उखे! (त्वा अङ्गिरस्वत् कृण्वन्तु) तुझको अङ्गिराके समान निर्माण करे; तुम (ध्रुवा असि, दिशः असि, मिय यजमानस्य प्रजां रायः पोषं गौपत्यं सुवीर्यं सजातान्, आधारय) दृढ हो, दिशास्यरूप हो, मुझ यजमानके निमित्त संतान, धन, पृष्टि, गोपतित्व, सुंदर पराक्रम सहोदर गणके सिहत हमको यथोचित सौहार्द धारण करो ।।५८।।

(४८९) तुम (अदित्यै रास्ना असि) अदिति देवताके प्रभावसे इस उखाकी काश्रीके स्थानमें हो । हे उखे ! (अदितिः ते बिलं गृभ्णातु) अदिति देवमाता तुम्हारे भागको ग्रहण करे । (अदितिः महीं मृन्मर्यी अग्नये योनि उखां कृत्वाय) देवमाता अदिति, यह मृत्तिकाकी, अग्निकी स्थानभूत उखाको निर्माण करे श्रपयान् पुत्रेभ्यः प्रायच्छत् इति) और अपने पुत्रोंके लिए उसकी प्रदान करे ।।५९।।

<sup>(</sup>४८७) (अदितिः शक्त्या धिया बाहुभ्यां उखां कृणोतु) अदीन स्त्री अपनी शक्ति, बुद्धि तथा दोनों हाथोंसे पाकपात्रको धारण करे । (सा गर्भे अग्निं आ बिभर्तु) वह अपने मध्यमें सब प्रकारसे अग्निको धारण करे (यथा माता उपस्थे पुत्रं) जिस प्रकार माता अपनी गोदमें पुत्रको धारण करती है ।।५७।।

वसंवस्त्वा धूपयन्तु गायुत्रेण छन्द्ंसाऽिक्ष्यस्त्रे द्रुदारत्वा धूपयन्तु त्रेष्टुंभेन् छन्द्ंसाऽिक्ष्यस्त्रे द्रित्यस्त्वा धूपयन्तु जार्गतेन् छन्दंसाऽिक्ष्यस्त्रे द्वा देवा वेश्वान्ता धूपयन्त्वानुष्टुभेन् छन्दंसाऽिक्ष्यस्त्रं दिन्द्रंस्त्वा धूपयतु वर्षणस्त्वा धूपयतु विष्णुस्त्वा धूपयतु ॥ ६०॥ अदितिष्ट्वा देवावित्रे द्वावतीः पृथिव्याः स्थर्थे अिक्ष्यस्त्रे चत्त्ववरं वेवानां त्वा पत्नीर्देविविश्वदंव्यावतीः पृथिव्याः स्थर्थे अिक्ष्यस्त्रे अिक्षयस्त्रे विद्यानितः पृथिव्याः स्थर्थे अिक्षयस्त्रे अिक्षयस्त्रे विद्यानितः पृथिव्याः स्थर्थे अिक्षयस्त्रे प्रवित्यस्त्रे विद्यावितः पृथिव्याः स्थर्थे अिक्षयस्त्रे प्रवित्यस्त्रे विद्यावितः पृथिव्याः स्थर्थे अिक्षयस्त्रे विद्यानितः पृथिव्याः स्थर्थे अिक्षयस्त्रे प्रवित्यस्त्रे विद्यावितः पृथिव्याः स्थर्थे अिक्षयस्त्रे अिक्षयस्त्रे विद्यानितः पृथिव्याः स्थर्थे अिक्षयस्त्रे विद्यानितः प्रवित्यस्त्रे । दिरे ॥ सिक्षयं चर्षणीभूतोऽवो देवस्य सान्ति । युमनं चित्रभवस्त्रमम् ॥ ६२ ॥

धूप् - वर्णन करना, गुणगान करना, प्रशंसा करना ।।६०।।

(४९१) हे (अवट) गर्त !(विश्वदेव्यावती देवी अदितिः पृथिव्याः सधस्थे त्वा अङ्गिरस्वत् खनतु) समस्त देवताओंकी अधिष्ठात्री, दिव्यगुणयुक्त देवमाता पृथ्वीके कपर भागमें तुझको अङ्गिराके समान खनन करे । हे (उखे) उखे ! (देवानां पत्नीः विश्वदेव्यावती देवीः पृथिव्या सधस्थे अङ्गिरस्वत् त्वा दधतु) देवताओंकी स्त्रीयां समस्त देवताओंके सहित तेजस्वी पृथ्वीके कपर अङ्गिराके समान तुमको स्थापन करें । हे (उखे) उखे ! (विश्वदेव्यावतीः धिषणाः देवीः पृथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वत् त्वा अभीन्धताम्) सब देवोंकी अधिष्ठात्री, प्रशंसित बुंद्धिवाली, दिव्यतायुक्त पृथ्वीके कपर अङ्गिराके समान तुझको प्रदीप्त करें । हे (उखे) उखे ! (विश्वदेव्याः वतीः वक्तत्रयः देवीः पृथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वत् त्वा प्रपयन्तु) संपूर्ण देवगणोंसे युक्त अहोरात्रकी देवी पृथ्वीके कपर अङ्गिराके समान तेरे लिए पकावें । हे (उखे) उखे ! (विश्वदेव्यावतीः ग्राः देवीः पृथिव्याः अङ्गिरस्वत् त्वा पचन्तु) सारे देवोंकी अधिष्ठात्री देवी पृथ्वीके कपर अङ्गिराके समान तुझे पक्त करें । हे (उखे) उखे ! (अङिश्वपत्राः जनयः वनयः देवीः विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अङ्गिरस्वत् त्वा पचन्तु) निरंतर गमनशील देखियें सब देवताओंके सहित पृथ्वीके कपर अङ्गिरस्वत् त्वा पचन्तु) निरंतर गमनशील देखियें सब देवताओंके सहित पृथ्वीके कपर अङ्गिरस्वत् त्वा पचन्तु) निरंतर गमनशील देखियें सब देवताओंके सहित पृथ्वीके कपर अङ्गिरस्वत् त्वा पचन्तु) निरंतर गमनशील देखियें सब देवताओंके

<sup>(</sup>४९०) हे उखे ! (वसवः गायत्रेण छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा धूपयन्तु) वसुगण गायत्री छन्दसे अङ्गिराके समान तुम्हारा वर्णन करे । (रुद्राः त्रैष्ट्रभेन छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा धूपयन्तु) रुद्रगण त्रिष्टुप् छंदसे अङ्गिराके समान तेरा वर्णन करें । (आदित्याः जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा धूपयन्तु) आदित्य गण जगती छन्दसे अङ्गिराके समान तुम्हारा वर्णन करें । (वैश्वानराः विश्वेदेवाः आनुष्टुभेन छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा धूपयन्तु) सबके हितकारक विश्वदेवा देवता अनुष्टुप छंदसे अङ्गिराके समान तुम्हारा वर्णन करे । (इन्द्रः त्वा धूपयतु) इन्द्र तुम्हारा वर्णन करे, (वरुणः त्वा धूपयतु) वरुण तुम्हारा वर्णन करे और (विष्णुः त्वा धूपयतु) विष्णु देवता तुम्हारा वर्णन करे ।।६०।।

<sup>(</sup>४९२) (देवस्य चर्षणीघृतः मित्रस्य) दीप्तिमान्, मनुष्योंके पोषण करनेवाले मित्र देवताके (सानसि चित्रश्रवस्तमं द्युम्नं अव) सदासे चले आये, विचित्र पदार्थोसे समृद्ध ऐश्वर्यको हम प्राप्त हों ।।६२।।

वेषस्त्वां स<u>बितोर्द्वपतु सुपाणिः</u> स्देङ्गुरिः सु<u>ंबाहुर</u>ुत शक्त्यां' । अव्यथमाना पु<u>थि</u>व्यामा<u>ञा दिञ</u> आ पूर्ण ॥ ६३ ॥

ज्रत्थार्य बृहती मुवोर्द्ध तिष्ठ ध्रुवा त्वर्म । भिञ्चैतां तं जुलां परि द्वृाम्यभित्या एषा मा भेदि ॥६४॥ वसंवुस्त्वाऽऽछ्टंन्दन्तु गायुत्रेण छन्दसाऽङ्गिरस्वे बुद्धास्त्वाऽऽछ्टंन्दन्तु त्रेष्ट्रभेन् छन्दसाऽङ्गिरस्वे विश्वित्यास्त्वाऽऽछ्टंन्दन्तु जागंतेन् छन्दंसाऽङ्गिरस्वे द्विश्वे त्वा वृवा विश्वान्ता आर्छ्टंन्द्रन्त्वानुं हुभेन् छन्दंसाऽङ्गिरस्वतं ॥६५॥

आर्कृतिमुप्ति प्रयुज्धं स्वाहां मनों मेधामुप्तिं प्रयुज्धं स्वाहां चित्तं विज्ञातमुप्तिं प्रयुज्धं स्वाहां वाचो विश्वतिमुप्तिं प्रयुज्धं स्वाहां प्रजापंतये मनेवे स्वाहां ऽग्नयं वैश्वानुराय स्वाहां ॥६६॥ विश्वो वेषस्य नेतुर्मती पुरात सुरूयम् । विश्वो राय ईषुध्यति सुम्नं वृंणीत पुष्यसे स्वाहां ॥६७॥

(४९३) (सुबाहुः सुपाणिः स्वङ्गुरिः सविता देवः) सुंदर बाहुओं, अच्छे हाथों, और उत्तम अङ्गुलियोंवाला सवितादेव (शक्त्या उत त्वा उद्गपतु) स्वशक्ति और बुद्धिसे तुझको प्रकाशित करे, और तू (अव्यथमाना पृथिव्यां आशा दिशः आ पृणः) व्यथाको न प्राप्त होकर पृथ्वीमें अपनी समस्त कामनाओं और दिशाओंको पूर्ण करो ।।६३।।

सुबाहुः सुपांणिः स्वंगुलिः त्वा शक्त्या उद्वपैतु – उत्तम बाहु, उत्तम हाथ और उत्तम अंगुलिवाला देव अपनी शक्तिसे तुझे उपर उठावे । बाहु, हाथ, अंगुलियां उत्तम निर्दोष हो इस विषयमें मनुष्य प्रयत्न करें ।।६३।।

(४९४) हे उखे ! (त्वं उत्थाय बृहती भव) तुम उठकर बडी होओ; (उत ऊ ध्रुवा उत्तिष्ठ) और स्थिर होकर अपने कार्यमें दृढ होकर कार्य करनेवाली होओ । हे (मित्र) मित्र देवता ! (एतां उखां अभित्ये ते परि ददामि) इस उखाको खण्डित न होनेके लिये तुझे सौंपता हूं । (एषा मा भेदि) यह किसी प्रकार विदीर्ण न हो ।।६४।।

उत्थाय त्वं बृहती भव - उठकर तू बडी होनेका यत्न कर ।

चुवा उतिष्ठ - स्थिरतासे अपने कार्यको करो । एषा मा भेदि - यह विदीर्ण न हो । अच्छी रहकर कार्य करे । १६४।। (४९५) हे उछे !(वसवः गायत्रेण छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा आच्छृन्दन्तु) वसुगण गायत्री छन्दके प्रभावसे अङ्गिराके समान तुझको सिंचन करें । (रुद्राः त्रैष्टभेन छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा आच्छृन्दन्तु) रुद्रगण त्रिष्टुप छंदसे अङ्गिराके समान तुझको सिंचन करें । (आदित्याः जागतेन छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा आच्छृन्दन्तु) आदित्य गण जगति छंदके सामर्थ्यके अङ्गिराके समान तुझको सिंचन करें । और हे उछे ! (वैश्वानराः विश्वेदेवाः आनुष्टभेनच्छन्दसा अङ्गिरस्वत् त्वा आच्छृन्दन्तु) विश्वके हितकारी विश्वेदेवा अनुष्टुप् छन्दके प्रभावके अङ्गिराके समान तुझको सिंचन करें । ।

. (४९६) (आकृतिं अग्निं प्रयुजं स्वाहा) प्रेरक अग्निको इस यज्ञ कर्ममें यह आहुति प्रदान की जाती है। (मनः मेधां प्रयुजं अग्निं स्वाहा) मन और बुद्धिके प्रेरक अग्निको आहुति देते हैं। (चित्तं विज्ञातं प्रयुजं अग्नि स्वाहा) चित्त, ज्ञान साधन विज्ञानके प्रेरक अग्निको आहुति देते हैं। (वाचः विघृतिं प्रयुजं अग्निं स्वाहा) वाणी और विशेष धारणाके प्रेरक अग्निको आहुति देते हैं। (मनवे प्रजापतये स्वाहा) मन्चन्तर प्रवृत्त करनेवाले प्रजापतिके निमित्त आहुति प्रदान करते हैं। (वैश्वानारय अग्नये स्वाहा) विश्वके हितकारी अग्नि देवताके निमित्त होम करते हैं। ।६६।।

(४९७) (विश्वः मर्तः नेतुः देवस्य सख्यं बुरीत) संपूर्ण मनुष्य, सबके संचालक परमात्माके सख्यताका स्वीकार करें , (पुष्यसे द्युसं वृणीत) ज्ञानके पोषणके लिए तेजस्विता प्राप्त करें, और (राये विश्वः इषुध्यति) ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिए सब जनवाणादि आयुधोंको धारण करें, (स्वाहा) उनके लिए हमारा त्यागभाव हो ।।६७।।

मा सु भिर्त्था मा सु तिमोऽम्ब धृष्णु वीरवस्व सु । अग्निश्चेदं केरिव्यर्थः ॥ ६८ ॥ हंश्रहंस्व देवि पृथिवि स्वस्तर्य आसुरी माया स्वध्यां कृताऽसि । जुष्टं वेवेम्यं इदमंस्तु हृष्यमरिष्टा त्वमुदिहि युत्ते अस्मिन् ॥ ६९ ॥ वृक्षः सर्विरासुतिः पृत्नो होता वरेण्यः । सर्हसस्युत्रो अद्भुतः' ॥ ७० ॥ परेस्या अधि संवतोऽवराँ २ अम्या तर । यञ्जाहमस्मि ताँ २ अवे ॥ ७१ ॥

विश्वः मर्तः नेतुः देवस्य सख्यं बुरीत - सब लोक नेता देवकी मित्रता प्राप्त करें ।

पुष्यसे द्युम्नं वृणीत - पोषणके लिए तेज प्राप्त करें।

राये विश्वः इबुध्यति - ऐश्वर्यके लिए सब झगडते हैं ।।६७।।

(४९८) हे (अम्ब) माता ! तू हमको विद्यासे (मा सु भित्थाः) मत छुडावे और (मा सु रिषः) मत दुःखः दे, (धृष्णु सुवीरयस्व) दृढतासे उत्तम वीरके कार्यको संपन्न करो, तथा (अग्निः च इदं करिष्यथः) अग्नि और तुम दोनीं इस कार्यको समाप्ति पर्यन्त करो ।।६८।।

मा सुभित्याः - कर्तव्यसे मत छुडाओ ।

मा सुरिषः - दुःख न दे।

धृष्णु सुवीरयस्व - धैर्यसे उत्तम वीरके कार्य कर ।।६८।।

(४९९) हे (देवि पृथिवि) देवी पृथ्वी ! (स्वस्तये दुँहस्व) कल्याणके लिए उत्तम रीतिसे सुदृढ होकर रहो (स्वधया आसुरी माया कृता असि) तू अपनी धारणशक्तिसे अपने प्राणकी शक्ति बढाती हो । (इदं हव्यं देवेभ्यः जुष्टं अस्तु) यह हय्य देवताओंके लिए प्रिय हो, (त्वं अरिष्टा अस्मिन् यझे उदिहि) तू नष्ट न होकर इस यझमें उदयको प्राप्त करो ।।६९।।

स्वस्तये दृंहस्व - अपने कल्याणके लिए सुदृढ होकर प्रयत्न करो ।

स्वधया आसुरी माया कृता - अपनी शक्तिसे असुरोंने शक्ति बढाई है।

त्वं अरिष्टा अस्मिन् यज्ञे उदिहि - तू विनष्ट न होकर इस यज्ञमें उदयको प्राप्त हो ।।६९।।

(५००) (द्वन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नः) जिसका प्रधान भक्ष्य वृक्षकी समिधाये हैं, जिसका प्रधानपेय धृत है, जो पुरातन है, तथा जो (होता वरेण्यः सहसः पुत्रः अद्भुतः) देवगणोंको बुलानेवाला, श्रेष्ठ बलसे उत्पन्न होनेवाला और आश्चर्यरूप है।।७०।।

द्भवनः (द्रु+अनः) - वृक्षकी समिधाएं इसका अन्न है । समिधाएं अग्निका अन्न है ।

सर्पिः आसुतिः - अग्रिका मुख्य पेय धी है।

सहसः पुत्रः - यह बलका पुत्र है । बलसे मंथन करनेसे यह अग्नि उत्पन्न होता है ।

होता – देवोंको यज्ञस्थानमें यह अग्रिही बुलाकर लाता है ।।७०।।

(५०१) हे अग्ने ! (परस्याः संवतः अधि) शत्रुसेनाके साथ होनेवाले युद्धमें स्थित हम (अवरान् अभ्यातर) समीपस्योंकी रक्षा कर, और (यत्र अहं अस्मि) जहां मैं स्थित हूं वहां (तान् अव) उन सबोंकी भी रक्षा कर ।।७१।।

परस्याः संवतः अधि, अवरान् अभ्यातरः - शत्रुसेनासे होनेवाले युद्धमें हम खडे हैं । हमारे जो लोग यहां है उन सबकी सुरक्षा कर ।

यत्र अहं अस्मि, तान् अब - जहां मैं हूं, उनका संरक्षण कर ।।७१।।

णुमस्याः प्रावती शेहिदेश्व इहा गीहि । पुरीष्यः पुरुष्प्रियोऽग्ने त्वं तंता मुर्धः' ॥ ७२ ॥ यदंग्ने कानि कानि चिदा ते दार्कणि दूध्मसि । सर्वे तदंस्तु ते घृतं तज्जुषस्य यविष्ठचे ॥ ७३ ॥ यद्त्रपुणि हिंका यहुमो अतिसपैति । सर्वे तदंस्तु ते घृतं तज्जुषस्य यविष्ठचे ॥ ७४ ॥ अहंरहरप्रयावं भर्नतोऽश्वायेव तिष्ठते घासमंस्मै । गायस्पोषेण सिम्धा मद्गन्तोऽग्ने मा ते प्रतिवेशा रिषामे ॥ ७५ ॥ नामा पृथिष्याः सिम्धाने अग्नौ गायस्पोषीय वृहते ह्वामहे । इरम्मदं बृहद्वेक्ष्यं यज्ञेतं जेतरमाग्नी पृतेनासु सासहिमे ॥ ७६ ॥ याः सेना अभीत्वरीराज्याधिनीरुगणा उत । ये सतेना ये च तस्केशस्तास्ते अग्नेऽपि दधाम्यास्ये'॥ ७७ ॥

<sup>(</sup>५०२) हे (अग्रे) अग्नि ! (रोहिदश्वः पुरीष्यः पुरुप्रियः त्वं) रोहित नाम अश्व रखनेवाला, समृद्धिमान् एवं बहुत जनप्रिय तुम (परमस्याः परावतः इह आगिह) अतिदूरसे भी यहां आगमन करो और (मृधः आतर) संग्राममें शत्रुओंका विनाश करो ।।७२।।

<sup>(</sup>५०३) हे (यविष्ठय अग्ने) बलवान् अग्नि ! (यत् कानि चित् दारुणि ते आदध्मिस) जो कोई भी समिधायें तुम्हारे लिए अर्पण करे, (तत् सर्वं ते घृतं अस्तु) वह सब तुमको धृतके समान प्रिय हो, (तत् जुषस्व) उसको प्रीतिसे सेवन करो ।।७३।।

<sup>(</sup>५०४) (उपजिद्धिका यत् अति) दीमक जो काष्ठ भक्षण करते हैं (वम्रः यत् अतिसर्पति) वल्मीक नामका कीडा जिस काष्ठको निकलता है, हे (यविष्ठय) तरुण अग्नि ! (तत् ते धृतं अस्तु) वह काष्ठ तुम्हारे लिए धृतवत् ग्रिय हो, (तत् जुषस्व) उसको ग्रीतिसे सेवन करो ।।७४।।

<sup>(</sup>५०५) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते प्रतिवशा अहरहः अप्रयार्व) तुम्हारे आश्रयवाले हम निरन्तर अप्रमत्तके समान (अस्मै घासं भरन्तः तिष्ठते अश्वाय इव) इस यज्ञके लिए सिमधारूप भक्ष्यको सम्पादन करते हुए, वाजिशालामें स्थित घोडेके लिए जैसे प्रतिदिन घास देते हैं, वैसे ही तुम्हें हिव देते हुए (ते इषा रायः पोषेण सम्मदन्तः मा रिषाम) तेरे धन, ऐश्वर्यकी समृद्धिसे हर्षको प्राप्त करते कभी पीडित न हों ।।७५।।

<sup>(</sup>५०६) (पृथिव्याः नाभा समिधाने अग्रौ) पृथ्वीके नाभि स्वरूप इस यज्ञस्थानमें अग्निके प्रज्वलित होने पर (इरम्मदं बृहदुक्थं यजत्रं) अन्नसे तृप्त होनेवाले, बडे स्तुतिके योग्य, यज्ञके योग्य (पृतनासु जेतारं सासिहं अग्नि) संग्रामोंमें जीतनेवाले, शत्रुओंके आक्रमणको सहन करनेवाले अग्निको (बृहते रायः पोषाय हवामहे) बहुतसे धनकी पृष्टिके निमित्त बुलाते हैं ।।७६।।

पृतनासु जेतारं सासिहं अग्नि बृहते रायः पोषाय हवामहे - युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाले, शत्रुके हमलेको सहन कर सकनेवाले, अग्रणीको बडे धन प्राप्त करनेके लिए बुलाते हैं ।।७५।।

<sup>(</sup>५०७) हे (अग्ने) अग्नि ! (याः सेनाः अभीत्वरीः उत आव्याधिनीः उगणः) जो शत्रुकी सेना हमारे सम्मुख आनेवाली और सब ओरसे शस्त्रप्रहार करनेवाली हथियारोंसे विरोध करनेके लिए उद्यत हुई है, (ये स्तेनाः च ये तस्कराः तान्) जो चोर हैं और जो डाकू हैं (तान् ते आस्ये अपिदधामि) उन सबोंको तुम्हारे प्रज्वलित मुखमें डालता हूं ।।७७।।

## व्छंड्रीभ्यां मुलिम्कुआम्म्यैस्तस्केराँ२ उत । हर्नुभ्याध्य स्तेनान् मेगवस्ताँस्त्वं स्वीकृ सुस्वीदितान् ॥ ७८ ॥

ये जनेषु मुलिम्लेव स्तेनासुस्तस्केरा वने । ये कक्षेष्वणायवस्तास्ते द्धामि जम्मयोः' ॥ ७९ ॥ यो अस्मम्यमरातीयाद्यश्चे नो द्वेषते जनेः। निन्दाद्यो अस्मान्धिप्तांच्च सर्वे तं मेस्मसा कुर्रे ॥८०॥ संश्रिति मे बह्म संश्रिति वीर्युं बलेम् । संश्रिति क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितेः ॥ ८१ ॥ उदेषां बाह्य अतिरुमुद्वर्चो अथो बलेम् । क्षिणोमि बह्मणाऽमित्रानुन्नयामि स्वार अहमे ॥ ८२ ॥ अन्नेप्तेऽन्नेस्य नो देह्मनमीवस्य शुष्मिणीः ।

प्र-प्र दातारं तारिष ऊर्जें नो धेहि द्विपदे चर्तुष्पदे ॥ ८३।

[ स- ११, कं- ८३, मं- सं- १२२]

#### इत्येकादशोऽध्यायः।

- (५०८) हे (भगवः) परमऐश्वर्य सम्पन्न अग्नि ! (त्वं मिलम्लून् दंष्ट्रभ्यां) तू मिलन कर्म करनेवाले दुष्टोंको दाढोसे, (तस्करान् जम्बन्यै) दस्युओंको आगेके दांतोंसे, (उत स्तेनान् हनुभ्यां) और चोरोंको ठोडीसे पीडित कर, तथा (तान् सुखादितान् खाद) उन सबोंको जो अच्छे प्रकार नष्ट करने योग्य है उनको जीवरहित कर अर्थात् भक्षण कर ।।७८।।
- (५०९) हे अग्नि ! (ये जनेषु मिलम्लव, स्तेनासः) जो मनुष्योंमें मिलन आचारवाले और चोर हैं, जो (वनेः तस्कराः) वनप्रदेशमें गमन करनेवाले तस्कर नामसे प्रसिद्ध हैं और (ये कक्षेषु अधायवः) गहन स्थानोंमें मनुष्योंके प्राण हरनेवाले हैं (तान् ते जम्भयोः दधामि) उन सबोंको तुम्हारे डाढोंके अंदर खानेके लिए रखता हूं । १७९।।
- (५१०) हे अग्ने ! (यः जनः अस्मभ्यं अरातीयात्) जो मनुष्य हमारे लिए शत्रुता करे, (च यः नः द्वेषते) और जो पुरुष हमसे द्वेष करे, (यः निन्दात्) जो हमारी निन्दा करे, (च अस्मान् धिप्सात्) तथा जो हमको भय दिखावे (तं सर्वं भस्मसा कुरु) उन सबको भस्म कर दो ।।८०।।
- (५९९) (यस्य अहं पुरोहितः अस्मि) जिस यजमानका में पूरोहित हूं उसका और (मे) मेरा (संशितं ब्रह्म) प्रशंसाके योग्य वेदका विज्ञान, (संशितं वीर्यं बलम्) प्रशंसाके योग्य वीर्य बल और (संशितं जिष्णु क्षत्रं) प्रशंसाके योग्य विजयशील क्षत्रियत्व प्रबल होवे ।।८९।।
- (५१२) हे अग्रे ! मैं (एषां बाहू उत् अतितरं) इन दुष्ट पुरुषोंके बाहूके बल पराक्रमसे अधिक श्रेष्ठ पराक्रमी बनूं। (अथो वर्चः बलं उद् अतिरं) और उनके तेज और शक्तिसे भी अति श्रेष्ठ बनूं क्योंकि (ब्रह्मणा अमित्रान् क्षिणोमि) ज्ञानके बलसे मैं शत्रुओंका नाश करता हूं और (अहं स्वान् उत् नयामि) मैं अपने लोकोंको ऊपर उठाता हूं ।।८२।।
- (५१३) हे (अन्नपते) अन्नके पालक अग्ने ! तू (नः अनमीवस्य शुष्मिणः अन्नस्य देहि) हमें रोगरहित, बलकारी अन्नको प्रदान कर । और (दातारं प्रप्रतारिष) दानशील पुरुषको सुरक्षित कख । (नः द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज देषि) हमारे मनुष्य पुत्रादि और गौ आदि पशुओंके लिए बलकारी अन्न प्रदान कर ।।८३।।

## अय द्वादशोऽच्यायः।

हुशानो कुक्म जुर्ब्या व्यंधीद् दुर्मर्थमायुः श्रिये रुचानः । अग्निरमृतो अमनुद्वयोभिर्यदेनं धीरर्जनयत्सुरेताः' ॥ १ ॥

नक्तोषासा समनसा विकेषे धापयेते शिशुमेकंथं समीची। धावाक्षामां कुक्मो अन्तर्वि मति देवा अर्थि धारयन्द्रविणोदाः॥२॥ विश्वां कुपाणि प्रतिं मुखते कृविः प्रासावीद्भव्नं द्विषदे चतुंष्पदे। वि नाकमस्यत्सविता वरेण्योऽनुं प्रयाणमुषसो वि राजति'॥३॥

(५१४) (दृशानः द्यौः अग्निः उर्ध्या व्यद्यौत्) दीखानेवाला, और प्रकाशस्वरूप अग्नि इस भूमिमें, सबको विविध प्रकारसे प्रकाशित करता है, वैसे जो (श्रिये रुवानः रुक्मः अभवत्) सौभाग्यकी रुवी उत्पन्न करता है, तथा सुशोभित होता रहता है, और जो (सुरेताः अमृतः दुर्मर्षं आयुः अजनयत्) उत्तम वीर्ययुक्त, नाशरहित, दुःखको दूर करनेवाले, आयुको प्रकट करता है, तथा जो (वयोभिः एनं) शक्तियोंके साथ इस विद्वान्को प्रसिद्ध करता है, उसका तुम निरन्तर स्तुति करो ।।।।।

दृशानः द्यौः अग्निः कव्यां व्यद्यौतः - सब पदार्थोको दिखानेवाला तेजस्वी अग्नि इस भूमिपर प्रकाशता है । और इसके प्रकाशसे सब पदार्थोका दर्शन होता है ।

धिये रुचानः रुक्मः अभवत् - ऐश्वर्यकी रुची उत्पन्न करके स्वयं तेजस्वी होता है, । शोभाकी रुची उत्पन्न करके स्वयं तेजस्वी बनना चाहिए ।

सुरेताः अमृतः दुर्मषं आयुः अजनयत् - उत्तम वीर्यवान् बनकर, अमर होकर, दुःखको दूर करनेमें समर्थ आयुष्यको प्राप्त करना और बढाना चाहिए ।

वयोभिः एनं - नाना शक्तियोंसे इसको संयुक्त करना चाहिए ।।१।।

(५१५) (समनसा विरूपे समीची नक्तोषासा एकं शिशुं धापयेते) समान मनवाले एक दूसरेसे विरुद्ध कान्तिवाले परंतु परस्पर मिलनेवाले रातदिन एक शिशु जैसे अग्निको सायं प्रातः अग्निहोत्रसे तृप्त करते हैं। जिससे वह (द्यावाक्षामा अन्तः रुक्मः विभाति) द्युलोक और पृथ्वीके अन्दर प्रकाशित होकर विराजता है, इस (अग्निं) अग्निको (द्रविणोदाः देवाः धारयन्) हविष्यरूपी धन देनेवाले देव धारण करते हैं।।२।।

प्रतिदिन अग्निहोत्र करके यजमान अग्निको प्रज्वलित स्थितिमें रखते हैं, मानो यह अग्नि दिनरात्रीका पुत्र ही है । मातापिता अपने पुत्रका जैसा संरक्षण करते हैं । उस प्रकार रात्री और दिन इस अग्निका संरक्षण करते हैं ।।२।।

(५१६) (वरेण्यः किवः सिवता उषसः अनुविराजित) श्रेष्ठ दूरदर्शी सिवतादेव उषःकालके समय अनुकूलतासे प्रकाशित होता है, और (विश्वा रूपाणि प्रति मुश्चते) सब रूपोंकी प्रकाशित करता है, तथा (द्विपदे चतुष्पदे नाकं भद्रं व्यख्यत् प्रासावीत्) दो पगवाले और चार पगवाले प्राणियोंके हितके लिये सब दुःखोके रहित कल्याणकारक सुखको उत्पन्न करता और सबकी उन्नति करता है ।।३।।

उषःकालके पश्चात् सूर्यका उदय होता है और उसके प्रकाशसे सब द्विपाद और चतुष्पादोंका कल्याण होता है । अर्थात् सूर्य प्रकाशके सबका कल्याण होता है ।।३।। सुपर्णेऽसि गुरुत्में क्षित्रृष्टे शिरी गायुत्रं चक्षुर्वृहद्भथन्तरे पृक्षौ । स्तोमं आत्मा छन्द्रार्थस्यङ्गोनि यत्रूर्थिषि नामं । सामं ते तुनूवीमद्रेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं थिष्णयाः शुक्ताः । सुपूर्णोऽसि गुरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पर्ते ॥ ४ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गोयत्रं छन्द् आ रोह पृथिवीमनु वि केमस्वै विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहा त्रिष्टुंमं छन्द् आ रोहान्तरिक्ष्ममनु वि केमस्वै विष्णोः क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागेतं छन्द् आ रोह दिव्मनु वि केमस्वै

विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ताऽउनुष्टुमं छन्त् आ रीह् दिशोऽनु वि केमस्य ॥ ५ ॥

अफ्रेन्द्वृग्नि स्तनयंत्रिव द्यौः क्षामा रेरिहद्वीरुधेः समुखन् । सुद्यो जेजानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोदंसी मानुनां भारयन्तैः ॥ ६ ॥

(५१७) हे अग्ने ! तुम (सुपर्णः गुरुत्मान् असि) सुंदर पंखवाले वेगवान् गरुडके समान हो, (त्रिवृत् ते शिरः, गायत्रं ते चक्षुः) त्रिवृत् स्तोम तुम्हारा शिर और गायत्री तुम्हारा नेत्र हैं, (बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोमः आत्मा, छन्दा सि अङ्गानि, यजू बि नाम) बृहत् और रथन्तर साम ये दो पंख, यज्ञ आत्मा, सब छंद तुम्हारे अङ्ग औस यजु तुम्हारे नाम हैं, (वामदेच्यं साम ते तनूः, यज्ञा यित्रयं पुच्छम्, धिष्ण्याः शफाः) वामदेव्य नामक साम तुम्हारा शरीर है, यज्ञायिज्ञयनामक साम तुम्हारा पुच्छ है और होतू आदि धिष्ण्यमें स्थित तुम्हारे खुरनख स्थानीय हैं, इस प्रकार हे अग्ने ! तुम (गरुत्मान् सुपर्णः असि) वेगवान् गरुडके समान हो, अतः (दिवं गच्छ, स्थः पत) आकाशमें गमन करो और स्वर्ग लोकको प्राप्त होओ ।।४।।

यहां यज्ञको पक्षीका आलंकारिकरूप दिया है । पक्षी आकाशमें उडते हैं उस प्रकार यज्ञ पक्षी बनकर यजमानको स्वर्गमें पहुंचाता है ।।४।।

(५१८) तुम (विष्णोः सपत्नहा क्रमः असि) विष्णु अर्थात् सर्वव्यापक परमेश्वरका शत्रुधाती कार्यक्रम हो (गायत्रः छन्द आरोह) गायत्री छंद पर आरोहण करो (पृथिवीं अनु विक्रमस्व) और भूमिक प्रदेशमें विशेष पराक्रम करो । तुम (विष्णोः अभिमातिहा क्रमः असि) व्यापक ईश्वरके शत्रु नाशक क्रम हो (त्रैष्टुभं छन्द आरोह) त्रिष्टुभ् छंद पर आरोहण करो । (अन्तिरक्षमनु विक्रमस्व) और अन्तिरक्षमें पराक्रम करो । तुम (विष्णोः क्रमः अरातीयतः हन्ता असि) सर्व व्यापक ईश्वरके क्रम हो, तुम शत्रुओका नाशक हो (जागतं छन्द आरोहि) जगती छंदको आरोहण करो (दिवं अनुविक्रमस्व) द्युलोकमें पराक्रम करो ! तुम (विष्णोः क्रमः शत्र्यतः हन्ता असि) सर्व व्यापक ईश्वरका क्रम, शत्रुता करनेवालेके नाशक हो (अनुष्टुभं छन्दः आरोह) अनुष्टुभ छंद पर आरोहण करो । हे अग्ने !तुम (दिशः अनु विक्रमस्व) सब दिशाओंमें पराक्रम करो ।।५।।

क्रमः - आक्रमण, शत्रुपर चढाई, चढाई करनेके लिए सैन्यके साथ आक्रमण ।

सपत्नहा क्रमः - शत्रुका विनाश करनेके लिए शत्रु पर चढाई करना ।

शत्रुयतः हन्ता असि - शत्रुओंका विनाश करनेवाला तू हो ।

दिशः अनु विक्रमस्व - सब दिशाओंमें पराक्रम करो और शत्रुनाश करो ।।५।।

(५९९) (अग्निः द्यौः इव स्तनयन् क्षामा रोरिहत्) अग्नि आकाशस्थ मेघके समान गर्जना करता हुआ पृथ्वी पर शब्द करता है; (वीरुधः समञ्जन् अक्रन्दत्) वृक्षोंको व्याप्त करके प्रदीप्त होता है; और (हि सद्यः जज्ञानः इद्धः ई व्यख्यत्) निश्चयसे शीघ्र प्रकट होकर तथा प्रदीप्त होकर सबको प्रकाशित करता है, तथा (रोदसी अन्तः भानुना आभाति) द्यावापृथ्वीके मध्यमें अपने किरणोंसे प्रकाशित होता हैं ।।६।।

अग्नें अञ्चलक्षिम मा नि वर्तस्वायुंषा वर्चसा पृजया धनेन । सन्या मेधया रृष्या पोषेण ॥ ७ ॥ अग्नें अङ्गिरः ज्ञतं ते सन्त्वावृतः सहस्रं त उपावृतः । अथा पोषेत् पुनेनी नृष्टमा कृषि पुनेनी रृपिमा कृषि ॥ ८ ॥ पुनेक्जों नि वर्तस्व पुनेरम इषाऽऽयुंषा । पुनेनः पाह्यछहेसेः ॥ ९ ॥ सह रृष्या नि वर्तस्वामे पिन्वस्व धार्रया । विश्वप्सन्यां विश्वतृहस्परिं ॥ १० ॥ आ त्वांऽहार्षमन्तरं भूर्धुवस्तिष्ठाविचाचितः । विश्वप्सन्यां विश्वतृहस्परिं ॥ १० ॥ अग्र त्वांऽहार्षमन्तरं भूर्धुवस्तिष्ठाविचाचितः । विश्वस्ता सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्वाष्ट्रमधिस्रशतं ॥ १० ॥ उर्युत्तमं वेष्ठण पार्शमस्मद्वीधमं वि मध्यमछं श्रेथाय । अथा व्यमावित्य वृते तवानां मसो अवितये स्यामं ॥ १२ ॥

अग्नि प्रदीप्त होकर प्रकाशता है और चारो ओर प्रकासको फैलाता है । यज्ञमें प्रदीप्त हुआ अग्नि अपने प्रकाशसे चारों दिशाओंमें व्यापता है ।।६।।

(५२०) हे (अभ्यावर्तिन् अग्ने) सम्मुख प्रदीप्त होनेवाले अग्नि ! (आयुषा, वर्चसा, प्रजया, सन्या, मेधया रय्या पोषेण) आयु, कान्ति, सन्तान, इष्टलाभ, धारणावती बुद्धि, सुवर्णादि अलंकार, तथा पुष्टिसे (मा अभि निवर्तस्व) मेरे सन्मुख प्राप्त हो ।।७।।

इतने शुभ गुण मनुष्यको प्राप्त करने चाहिए ।।७।।

- (५२१) हे (अङ्गिरः अग्ने) अङ्गिरोंके समान देदीप्यमान अग्नि ! (ते आवृतः शतं सन्तु) तेरे हमारे प्रति आगमन सकडों हों, (ते उपावृतः सहस्रं सन्तु) तुम्हारा हमारे समीप लौटना भी हजारों हों, (अथ पोषस्य पोषेण नः नष्टं पुनः कृषि) और पुष्टिकारक धनकी वृद्धिसे हमारे हाथसे गये धनको भी हमें पुनः प्राप्त कराओ । एवं (नः रियं पुनः आ कृषि) हमारे ऐश्वर्यको फिर प्रदान करो ।।८।।
- (५२२) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (ऊर्जा पुनः निवर्तस्व) शक्तिके साथ फिर आगमन करो और (इबा आयुबा पुनः) अन्न तथा आयुके साथ पुनः आओ, और आकर (पुनः अंहसः नः पाहि) फिर पापसे हमारी रक्षा करो ॥९॥

(ऊर्जा) शक्ति, (इषा आयुषा) अत्र तथा आयुष्यको प्रदान करो और (अंहसः पाहि) पापसे हमारा रक्षण करो। बल, अन्न तथा आयुष्य बढाना चाहिए और पापसे दूर रहना चाहिए। ये मानवी जीवनका ध्येय है।।९।।

- (५२३) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (रय्या सह निवर्तस्व) धनके सहित लौटो, और (विश्वप्स्न्या घारया विश्वतः परि पिन्वस्व) सबके उपभोगो जल धारासे सम्पूर्ण जगत्के ऊपर सिंचन करो ।।१०।।
- (५२४) हे अग्रे ! (त्वा आहार्षम्) तुझको मैंने लाया है, तुम (अविचाचितः ध्रुवः अन्तरं तिष्ठ) अचल होकर हमारे अंदर स्थिर रहो हमारी (सर्वाः विशः त्वा वाञ्छन्तु) सम्पूर्ण प्रजायें तुम्हारी इच्छा करें, (त्वत्, राष्ट्रं मा अभिभ्रशत्) तुम्हारेसे यह राष्ट्र, भ्रष्ट न हो ।।१९।।
- (५२५) हे (वरुण) वरुण ! अपने (उत्तमं पाशं अस्मत् उत् आश्रथाय) उत्तम पाशको हमसे निकाल कर दूर करो, (अधमं अव) नीचेके बन्धनको नीचे गिरा दो, और (मध्यमं) मध्यम प्रदेशमें स्थित अपने पाशको दूर कर दो; (अथ) अब (आदित्य) हे सूर्य ! (अनागसः तव व्रते वयं अदितये स्थाम) निष्पाप होकर तुम्हारे कर्ममें वर्तमान हम दीनतारहित हों । १२।।

हमारा जीवन निष्पाप हो और हम स्वतंत्रताकी प्राप्तीके लिए यत्न करे ।।१२।।

अग्ने बृहसुवसीमृध्वी अस्थाझिर्जग्नान् तमेसो ज्योतिबा ऽऽ ऽगीत् ।
अग्निर्मानुना करोता स्वङ्ग आ जाता विश्वा सद्यान्यपाः' ॥ १३ ॥
इछसः श्रीचिषद्वसुरन्तरिक्षसन्द्वाता विश्वा सद्यान्यपाः ॥ १३ ॥
नृषद्वरसद्देतसद् व्योमसद्भा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत् ॥ १४ ॥
सीवृ त्वं मातुरस्या उपस्थे विश्वान्यग्ने वयुनानि विद्वान् ।
मैनां तर्पसा माऽर्विबाऽमि शोचीरन्तरस्याछं शुक्रज्योतिर्वि मोहि'॥ १५ ॥
अन्तरीर्वे कृचा त्वमुखायाः सदीने स्वे । तस्यास्त्वछं हर्रसा तप्रक्षातिवदः जिवो भवे ॥ १६ ॥
क्वितो मूत्वा महामग्ने अथो सीद् जिवस्त्वम् । जिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहासदैः ॥१७॥
विवस्तरि प्रथमं जेजे अग्निरसमद् द्वितीयं परि जातवेदः ।
वृतिर्यमुख्यु नृमणा अजेस्वमिन्धान एनं जरते स्वाधीः' ॥ १८ ॥

(५२६) (बृहन् अग्निः उषसां अग्रे ऊर्द्ध्वः अस्थात्) महान् अग्नि उषःकालके आगे ऊंचा हुआ, अर्थात् प्रदीप्त हुआ। (तमसः निर्जगन्वान ज्योतिषा आ अगात्) अंधकारसे निकला, और ज्योतिके साथ यहां आ गया है। वह (रुशता भानुना स्वङ्गः जातः विश्वा सद्मानि आ अग्नाः) अपने किरणोंसे सुशोभित होतेही सम्पूर्ण लोकोंको स्वतेजोंसे पूर्ण करता है। 193।।

(५२७) (हंसः, शुचिषत् अन्तरिक्षसत् वसुः) सबका आत्मा, पवित्र स्थानमें रहनेवाला, अन्तरिक्षमें रहनेवाला, सबका निवास करनेवाल (वेदिसत् होता, दुरोणसत्, अतिथिः, नृषत्, वरसत्, ऋतसत्, व्योमसत्) अग्निरूपसे वेदिमें रहनेवाला, देवताओंको बुलानेवाला, यज्ञगृहमें स्थित, सबका पूजनीय अतिथिरूप, मनुष्योंमें प्राण रूपसे रहनेवाला, उत्कृष्ट क्षेत्रोंमें विराजमान, यज्ञमें रहनेवाला, आकाशमें रहनेवाला ऐसे अग्नि देवकी हम प्रार्थना करते हैं । (उ अब्जा, गोजाः, ऋतजाः, अद्रिजाः, ऋतं, बृहत्) और जो जलोंमें, भूमिमें रहनेवाला, सत्य और ज्ञानसे विशेष सामर्थ्यवान, पाषाणमें अग्निरूपसे होनेवाला, सत्य और महान् है । १४।।

अग्नि सर्वत्र है, ऐसा अग्नि यज्ञमें प्रदीप्त किया जाता है ।।१४।।

(५२८) हे (अग्ने) अग्नि देवता ! (विश्वानि वयुनानि विद्वान् त्वं अस्याः मातुः उपस्थे सीद) संपूर्ण कर्मोंको जाननेवाले भुम इस माताके समीप स्थित हो, (एनां तपसा मा अभिसोचीः) इसको अपनी उष्णतासे मत सन्तापित करना, और अपनी (अर्थिषा मा) ज्वालासे मत जलाना, तथा (अस्यां अन्तः शुक्रज्योतिः विभाहि) इसके मध्यमें अपने निर्मल प्रकाशसे विशेष प्रदीप्त हो जाओ । १९४।।

(५२९) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (रूचा उखायाः अन्तः स्वे सदने) अपनी दीप्तिसे इस उखाके मध्यमें अपने घरके अंदर प्रदीप्त होकर रहो !हे (जातवेदः) सबके जाननेवाले अग्ने ! (त्वं हरसा तपन् तस्याः शिवः भव) तुम ज्योतिसे

तपते हुए उस उखाका कल्याण करनेवाला होओ ।।१६।।

(५३०) हे (अप्रे) अग्नि ! (त्वं मह्यं शिवः भूत्वा) तू मेरे लिए कल्याणकारी होकर और (अथो शिवः सीद) इसके अनन्तर शांतिसे बैठो । और (सर्वाः दिशः शिवाः कृत्वा, इह स्वं योनिं आसद) संपूर्ण दिशाओंको सुखकारी बना करे, इस अपने स्थानमें स्थिर होओ । १९०।

(५३१) (जातवेदाः अग्नि प्रथमं दिवः परि जङ्गे) सबका ज्ञाता अग्नि प्रथम द्युलोकमें सूर्यरूपसे प्रकट हुआ, (द्वितीयं अस्मद् परि) दूसरे हमारे स्थानोंमें प्रादुर्भूत हुआ, (तृतीयं अजस्रं अप्सु एनं स्वाधी इन्धानः जस्ते) तीसरे विद्या ते अग्ने श्रेथा श्रुवाणि विद्या ते धाम विभूता पुरुत्रा ।
विद्या ते नाम परमं गृहा यद्भिद्या तमुत्सं यतं आजुगन्थं ॥ १९ ॥
समुद्रे त्वा नुमणा अप्स्तुन्तर्नृचक्षां ईधे दिवो अग्न ऊर्धतः ।
तृतीये त्वा रजेसि तस्थिवार्धसंम्पामुपस्थे महिषा अवर्धन् ॥ २० ॥
अर्कन्दद्गिन स्तुनयित्रव द्याः क्षामा रेरिहद्भीरुधः समुक्तन् ।
सद्यो जेजानो वि हीमिन्द्रो अस्यदा रोदंसी मानुनां मात्यन्तः ॥ २१ ॥
श्रीणामुंद्रारो धरुणो रयीणां मेन्तीपाणां पार्पणः सोमेगोपाः ।
वसुः सुनुः सहंसो अप्सु राजा वि मात्यग्रं उपसामिधानः ॥ २२ ॥
विश्वस्य केतुर्मुवंतस्य गर्म आ रोदंसी अपूणाज्जायमानः ।
वीद्धं चिददिनमिननत् परायक्षना यद्गिनमयंजन्त पर्श्वं ॥ २३ ॥

नित्य निरंतर जलके अंदरमें स्थित इस अग्निको सुंदर बुद्धिवाला यजमान प्रदीप्त करता हुआ स्तुति करता है ॥१८॥

(५३२) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते त्रेषा धाम आ विद्य) तेरे तीन प्रकारके तेजको हम जानते हैं । और (पुरुत्रा विभुता ते 'धाम' आविद्य) गार्हपत्य, आहवनीय, अन्वाहार्यपचनआग्नीध्रीयादि स्थानोंमें धारण करनेवाले तुम्हारे स्थानको भी हम जानते हैं । (यत् ते परमं गृहा नाम आविद्य) जो तुम्हारा अत्यंत गृप्त बुद्धिमें स्थित नाम है उसको भी हम जानते हैं और (तं उत्सं आविद्य यतः आजगन्थ) उस उत्स जलरूप स्थानको भी जानते हैं, जिस जलरूप स्थानसे विद्युतरूप तुम प्राप्त हुए हो ।।१९।।

(५३३) हे (अग्ने) अग्नि ! (नृम्णाः समुद्रे ईघे) मनुष्योंसें मननशीलने समुद्रमें वडवानल रूपमें तुमको प्रदीप्त किया; (नृचक्षाः अप्सु अन्तः) तेजस्वी प्रजापतिने अन्तरिक्षके जलोंके भीतर तुम्हें विद्युतरूपसे प्रकाशित किया, (दिवः उजधन् तृतीये, रजिस तस्थिवांसं त्वा) द्युलोकमें तीसरे सुंदर तेजोमण्डलमें सूर्यरूपसे रहनेवाले तुझे प्रजापतिने प्रदीप्त किया, और (मिहषाः अपां उपस्थे अवर्द्धन्) महान् इच्छावालोंने जलोंमें स्थित तुमको बढाया ।।२०।।

(५३४) (अग्निः द्यौः इव स्तनयन् क्षामा रोरिहत्) अग्नि द्युलोकमें गर्जना करता हुआ पृथ्वीको प्रकाशित करता है; (वीरुधः समञ्जन् अक्रन्दत्) वृक्षोंको अंकुरित करता हुआ सबको व्यायकर प्रदीप्त होता है; और (हि सद्यः जज्ञानः इद्धः ई व्यख्यात्) निश्चयसे शीध्र प्रकट हुआ अग्नि प्रदीप्त होकर सबको प्रकाशित करता है, तथा (रोदसी अन्तः भानुना आभाति) द्यावा पृथ्वीके मध्यमें अपनी किरणोंके द्वारा प्रकाशमान होता हैं ।।२१।।

(५३५) (श्रीणां उदारः) ऐश्वयोकों देनेवाला, (रयीणां घरुणः) धनोंका धारण करनेवाला, (मनीबाणां प्रार्पणः) मनके अभिलाषाओंको प्राप्त करानेवाला, (सोमगोपाः वसुः, सहसः सुनुः) सोमका रक्षक, सबका निवास हेतु, मंथनसे प्रकट होनेसे पुत्ररूप, (अप्सु राजा, उषसां अग्रे इधानः विभाति) जलोंमें प्रकाशित उषःकालके पश्चात् आदित्यरूपसे प्रकाशमान अग्नि विशेषकर शोभित होता है ।।२२।।

(५३६) यह अग्नि (विश्वस्य केतुः, भुवनस्य जायमानः रोदसी आ अपृणात्) समस्त जगतका ध्यज स्वरूप सब लोकोंके अंदर प्रकट होकर द्यावा पृथ्वीको तेजसे पूर्ण करता है; तथा (परायन् वीडुं चित् अद्रिं अभिनत्) सब ओर गमन करता हुआ अति दृढ मेघको भी विदीर्ण करता है; ऐसे (अग्निं, पश्चजनाः आ अयजन्त) अग्निके प्रीतिके लिए पंचजन संयुक्त होकर यज्ञ करते हैं ।।२३।। ख्रिक्षां अंतिः सुमेधा मर्तेष्व्रित्रमृतो नि धाँय ।
इयंति धूममंद्रषं भरिभुदुच्छुकेणं शोचिषा द्यामिनेक्षने ॥ २४ ॥
ह्यानो कुक्म खुर्व्या व्यद्योद्धर्मर्षमायुः श्चिये कंचानः ।
अग्निरमृतो अभवद्वयोधिर्यदेनं द्यौरजनयत्सुरेताः ॥ २५ ॥
यस्ते अद्य कृणवद्भद्वशोचेऽपूपं देव घृतवन्तमग्ने ।
प्र तं न्य प्रतुरं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभंक्तं यविष्ठं ॥ २६ ॥
आ तं भंज सौभवसेष्वंग्न खुरुथ उत्त्य आ मंज श्रूस्यमाने ।
प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भंवात्युच्जातेनं भिनदृदुच्जनित्वैः ॥ २७ ॥
त्वामंश्चे यजमाना अनु द्यून् विश्वा वसुं द्धिरे वार्याणि ।
त्वामं सह द्विणमिच्छमाना ब्रुजं गोमन्तमुक्षिजो वि वर्षुः ॥ २८ ॥

उशिजः गोमन्तं व्रजं विवद्यः - बुद्धिमान् लोक गौवें रहनेके स्थानको स्वीकारते हैं।

<sup>(</sup>५३७) (उशिक् पावकः अरितः सुमेधाः अमृतः अग्निः मर्त्येषु निधायि) क्रान्तिमान्, शोधक, दुष्टोंपर प्रीति न करनेवाला, उत्तम बुद्धि सम्पन्न, अविनाशी स्वरूप अग्नि मनुष्योंमें स्थापित किया गया है; यह (अरुषं धूमं उदियर्ति) उपद्रव रहित घूमको ऊपर फेंकता है और (भरिभ्रत् शुक्रेण शोचिषा द्यां इनक्षन्) जगतको धारण करता हुआ निर्मल कांतिसे द्युलोकको व्याप्त करता हैं 11२४।।

<sup>(</sup>५३८) जैसे (दृशानः द्यौः अग्निः उर्व्या व्यद्यौत्) दिखलानेवाला, स्वयं प्रकाश स्वरूप अग्नि अति स्थूल भूमिके साथ सब पदार्थोको प्रकाशित करता है, वैसे जो (श्रिये रुचानः रुक्मः अभवत्) सौभाग्यके लिए रुचिकर्ता, सुशोभित जन होता है, और जो (सुरेताः अमृतः दुमर्षं आयुः अजनयत्) उत्तम वीर्ययुक्त, नाम रहित शत्रुओंके दुःखको निवारण करने योग्य, आयुको प्रकट करता है, तथा जो (वयोभिः एनं) शक्तियोंके साथ इसको प्रकट करता है उसको सदा सेवन करो ।।२५।।

<sup>(</sup>५३९) हे (भद्रशोचे) कल्याणकारी प्रकाशयुक्त ! (देव) दिव्यगुणयुक्त ! (अग्ने) अग्नि ! (अद्यः यः ते धृतवन्तं अपूपं कृण्वत्) आज जो यजमान तुझको धृतिसक्त पुरोडासको प्रदान करता है, (तं प्रतरं वस्यः अणय) उस यजमानको अतिश्रेष्ठ स्थानको प्राप्त कर । और हे (यविष्ठ) युवा देव ! उसे (देवभक्तं सुम्नं अभि) देवताओं के योग्य सुखको भी सब प्रकारसे प्रदान कर ।।२६।।

<sup>(</sup>५४०) हे (अग्ने) अग्नि ! (तं सौश्रवेषु आभज) उस यजमानको उत्तम यज्ञकर्ममें सब प्रकारसे रखो; (उक्थे उक्थे शस्यमाने आभज) प्रत्येक प्रशंसा योग्य यज्ञादि कार्यके वर्मन करनेके अवसर पर भी उनके सन्मानका स्थान प्रदान करो । तुम्हारा उपासना करनेवाला यजमान (सूर्ये प्रियः अग्ना प्रिया प्रिय भवति) सूर्यका प्रिय और अग्निका भी प्रिय होता है । तुम (जातेन उद्धिनदत् जनित्वैः उत्) उत्पन्न हुये पुत्रसे वृद्धिको प्राप्त होओ और होनेवाले पौत्रादिसे भी वृद्धिको प्राप्त होओ ।।२७।।

<sup>(</sup>५४१) हे (अग्ने) अग्नि ! (यजमानाः त्वां अनु) अनेक यजमान तुम्हारी सेवामें लगे हैं (द्यून् वार्थ्याणि विश्वा वसु दिधरे) प्रतिदिन स्वीकार करने योग्य सब प्रकारके धनैश्वर्यको धारण करते हैं । और (त्वया सह द्रविणं इच्छमानाः) तुम्हारे साथ धनको कामना करते हुए (उशिजः गोमन्तं व्रजं विववुः) बुद्धिमान जन, गौवें जहां रहती है ऐसी गौशालाओंको प्राप्त करते हैं ।।२८।।

अस्तांच्युग्निर्न्तां सुशेवी वैश्वान् कविशिः सोमंगोपाः ।
अहेषे द्यावापृथ्वि हुवेम देवा धुन रियमस्य सुवीरेम् ॥ २९ ॥
समिधाऽग्नि हुवस्यत धुतैवीधयुतातिथिम् । आऽस्मिन् हृष्या जुहोतनं ॥ ३० ॥
उद् त्वा विश्वे देवा अमे मरेन्द्र चितिभिः । स नो मव शिवस्वध्य सुमतीको विमावसुः ॥६१॥
प्रेत्मे ज्योतिष्मान् याहि शिविभिद्विभिद्वम् ।
बृहद्विम्बिनुमिमांसुनमा हिंछसीस्तृन्वा पृजोः ॥ ३२ ॥
अर्कन्द्द्रिम स्तृनयिन्नि द्योः क्षामा रेरिह्दिष्टिधः समुखन् ।
सद्यो जजानो वि हीमिद्धो अस्यवा रोदंसी मानुना मात्यन्तः ॥ ३३ ॥
प्र-मायम्बिभित्तस्य शृष्वे वि यरसूर्यो न रोचते बृहद्धाः ।
असि यः पूर्व पृतेनासु तस्यो द्विष्ये अतिथिः शिवो माः

यजमानाः त्वां अनुद्यून् वार्याणि विश्वावसु दिषरे - यजमान तुम्हारे अनुकूल रहकर प्रतिदिन स्वीकार करने योग्य घनको धारण करते हैं ।।२८।।

(५४२) (नरां सुशेवः देश्वानरः सोमगोपाः अग्निः) मनुष्योंके द्वारा उत्तम सेवा करने योग्य सब मनुष्योंका हित करनेवाला और सोमरक्षक अग्नि (ऋषिभः अस्तावि) ऋषियों द्वारा स्तुति किया गया है (अद्भेष द्यावा पृथिवी हुवेम) देष रहित भूमि और द्युलोकके अधिष्ठात्री देवताको हम बुलाते हैं, हे (देवा) देवो ! (उसमे सुवीरं रिवं धत्त) हमें वीरपुत्र युक्त उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो ।।२९।।

नरां सुशेवः वैश्वानरः अग्निः – मनुष्यों द्वारा उत्तम सेवा जिसकी होती है ऐसा यह अग्नि है । अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम - परस्पर द्वेष न करनेवाले द्यु और पृथिवी है । मनुष्य इसी प्रकार परस्पर द्वेष न करें और

आनंदसे रहें।

अस्मे सुवीरं रियं धत्त - हमें उत्तम वीरपुत्र और धन मिले एसा करो ।।२९।।

(५४३) तुम (सिमधा अग्निं दुवस्यत) सिमधा द्वारा अग्निकी परिधर्या करो, (धृतैः अतिथिं बोधयत) घीकी आहुतियोंसे इस अतिथिरूपी अग्निको प्रज्वलित करो । और (अस्मिन् ह्व्या आजुहोतन) इस प्रज्वलित अग्निमें ह्व्य पदार्थोका हवन करो ।।३०।।

(५४४) हे (अग्रे) अग्नि ! (त्वा विश्वे देवाः चितिभिः उदुभरन्तु) तुझे सब देव श्रद्धापूर्वक बढावें । (सः सुप्रतीकः विभावसुः त्वं नः शिवः भव) वह उत्तम भावयुक्त, सुंदर, और तेजस्वी धनयुक्त तुम हमारे लिए कल्याणकारी

होओ ।।३१।।

(५४५) हे (अग्रे) अग्रि ! (शिवेभिः अर्विभिः इत् ज्योतिष्मान् त्वं प्रयाहि) कल्याणकारी ज्वालाओंके साथही तुम आगमन करो । और (बृहद्भिः भानुभिः भासन् तन्वा प्रजा मा हिंसीः) बडी किरणोंसे प्रकाशमान होकर, हमारे

प्रजा पुत्रादिकोंको किसी प्रकारकी पीडा मत दो ।।३२।।

(५४६) (अग्निः द्यौः इव स्तनयन् क्षामा रोरिहा) अग्नि द्युलोकके समान गर्जना करता हुआ पृथ्वीको प्रकाशित करता है; (वीरुघः समञ्जन् अक्रन्दत्) वृक्षोंको अमुरित करता तथा अपनी ज्वालाओंसे सबको प्रदीप्त करता है; और (हि सद्यः जज्ञानः इद्धः ई व्यख्यत्) निश्चयसे शीघ्र प्रदीप्त होकर सबको प्रकाशित करता है, तथा (रोदसी अन्तः भानुना आभाति) द्यावा पृथ्वीके मध्यमें अपनी किरणों द्वारा प्रकाशित होता है ।।३३।।

आपों दे<u>वीः प्रति गृम्णीत् अस्मैतत्स्योने कृणुध्वधं सुरमा उ लो</u>के । तस्मै नमन्तां जनेयः सुपत्नीर्मातेवं पुत्रं विभृताप्स्वेनत् ॥ ३५॥

अप्स्वृष्टे सिष्टित् सीर्वधीरर्नु रुध्यसे । गर्भे सञ्जायसे पुनैः' ॥ ३६ ॥
गर्भी अस्योवधीनां गर्भो वनस्पतीनाम् । गर्भो विश्वस्य मृतस्याग्चे गर्भी अपार्मसि' ॥ ३७ ॥
पुसद्ध भरमना योगिमपश्चे पृथिवीमग्ने । अधिमृत्यं मातृभिद्धं ज्योतिष्मान् पुन्ता उत्तदः' ॥३८॥
पुनेग्रसद्ध सर्वनमपश्चे पृथिवीमग्ने । शेषे मातुर्यथोपस्थेऽन्तरस्याधं शिवतमैः ॥ ३९ ॥
पुनेकुर्जा नि वर्तस्व पुनरग्न इषाऽऽयुंषा । पुनेनः पाह्यधंहिसेः ॥ ४० ॥

(५४७) (अयं अग्निः भरतस्य प्रशृण्वे) यह अग्नि यजमानके आह्वानको सुनता है और (सूर्यः न बृहद्भाः रोचते) सूर्यके समान बडा दीप्तिमान होता हुआ प्रकाशित होता है, (यः पृतनासु पूरुं अभितस्यौ) जो संग्रामोंमें राक्षसोंके सन्मुख खडा होता है, वह (दैय्यः अतिथिः) दिव्य अतिथि (नः शिवः दीदाय) हमारे लिए कल्याणकारी होकर प्रकाशित हो।।।३४।।

भरतः - आहुतियोंसे जिसका भरणपोषण होता है।

यः पृतनासु पुरुं अभितस्यौ - जो युद्धोंमें राक्षसोंके सामने खडा होता है।

दैय्यः अतिथिः - यह देवोंमें अतिथिरूप है।

नः शिवः दीदाय - हमारे लिए यह अग्नि कल्याण करनेवाला हो ।।३४।।

(५४८) हे (देवी: आप:) दिव्य जलो ! तुम (भस्म प्रतिगृभ्णीत) भस्मको ग्रहण करो, (स्योने सुरभौ लोके उ एतत् कृणुध्वं) सुखकारक सुगन्धयुक्त स्थानमें ही इसको रखो, (सुपत्नी: जनयः तस्मै नमन्तां) उत्तम पत्नी अर्थात् स्त्रियां जैसी पतिके समीप झुकती हैं उस प्रकार तुम भी उस अग्निके पास झुको । (एनत् अप्सु बिभृत, माता इव पुत्रं) इस भस्मको जलोंमें धारण करो, माता जिस प्रकार पुत्रको धारण करती है ।।३५।।

(५४९) हे (अप्रे) अग्नि ! (अप्सु तव सिष्टः) जलमें तुम्हारा स्थान है, (सः ओषधीः अनुरुध्यसे) वह तुम ओषधियोंको प्राप्त होते हो और (गर्भेसन् पुनः जायसे) अरणीके मध्यमें होते हुए फिर प्रकट होते हो ।।३६।।

(५५०) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (ओषधीनां गर्भः असि) ओषधियोंके गर्भ हो, (वनस्पतीनां गर्भः) वनस्पतियोंके गर्भ हो, (विश्वस्य भूतस्य गर्भः) संपूर्ण प्राणियोंके गर्भ हो, और (अपां गर्भः असि) संपूर्ण जलोंके गर्भ हो ।।३७।। अग्नि औषधियो, वनस्पतियो, सब भूतों, और सब जलोंमें रहता है ।।३७।।

(५५१) हे (अप्रे) अग्नि ! (त्वम् भस्मना योनिं पृथिवीं च अपः प्रसद्य) तुम भस्म द्वारा पृथ्वीको और जलोंको प्राप्त होकर (मातृभिः संसृज्य) मातारूप जलोंसे युक्त होकर (ज्योतिष्मान् पुनः आसदः) तेजस्वी होकर पुनः यज्ञमें आते हो ।।३८।।

(५५२) हे (अम्रे) अग्नि ! (शिवतमः अपः च पृथिवीं सदनं आसद्य) अति कल्याणरूप तुम जल और पृथ्वीके स्थानको प्राप्त होकर (पुनः अस्यां अन्तः शेषे) फिर इसके मध्यमें शयन करते हो (यथा मातुः उपस्थे) जैसे माताके गोदमें बालक सोता है ।।३९।।

(५५३) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (कर्जा पुनः निवर्तस्व) अपने बलके सहित फिर आगमन करो और (इषा आयुषा पुनः) अन्नके साथ पुनः आओ और आकर (पुनः अंहसः नः पाहि) फिर पापसे हमारी रक्षा करो ॥४०॥

सह रुप्या नि वेर्त्स्वाग्ने पिन्वेर्य धार्रया । विश्वप्स्त्यो विश्वत्स्यि ॥ ४१ ॥ विश्वपं वर्षते यविष्ठ मछंहिष्ठस्य प्रमृतस्य स्वधावः । पीयिति त्वो अनु त्वो गृणाति वन्दार्षष्टे तुन्वं वन्दे अग्ने ॥ ४२ ॥ स बोधि मूरिर्म्घवा वर्तुपते वर्तुदावन् । युयोध्युस्मद् द्वेपीछंसि विश्वकंर्मणे स्वाहा ॥ ४३ ॥ पुनेस्त्वाऽऽिदृत्या कृद्दा वर्सवः समिन्धतां पुनेर्वह्माणी वसुनीथ यद्भैः । धूतेन त्वं तुन्तं वर्धयस्य सत्याः सेन्तु यर्जमानस्य कामाः ॥ ४४ ॥ अपेत वीत् वि च सर्पतातो येऽञ्च स्थ पुराणा ये च तूर्तनाः । अदिष्टमोऽवसानं पृथिव्या अकिन्नमं पितरी लोकमंस्मे ॥ ४५ ॥

<sup>(</sup>५५४) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (स्ट्या सह निवर्तस्व) अपने ऐश्वर्यके सहित लौटो और (विश्वप्स्न्या धारया विश्वतः परि पिन्वस्व) सब संसारके उपभोगी जलधारासे संपूर्ण जगतके ऊपर सिंचन करो ।।४१।।

<sup>(</sup>५५५) हे (स्वधावः) धनवान् ! हे (यविष्ठ अग्ने) श्रेष्ठ तरुण अग्नि ! (मे अस्य मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य वचसः बोध) मेरे इस बड़े वचनोंके अभिप्रायको जानो । (त्वः पीयित त्वः अनु गृणाति) कोई तुम्हारी निन्दा करता है और कोई तुम्हारी स्तुति करता है परन्तु मैं (वन्दारु ते तन्वं वन्दे) स्तुति करनेके स्वभाववाला तुम्हारे शरीरको प्रणाम करता हूं ।।४२।।

<sup>(</sup>५५६) हे (वसुपते) धनपते ! हे (वसुदावन्) धनके दाता अग्नि ! (सः, सूरिः मधवा, बोधि) वह तुम विद्वान और ऐश्वर्यवान् हो, अतः हमारे अभिप्रायको जानो, और जानकर (अस्मत् द्वेषांसि युयोधि) हमारे शत्रुओंको दूर करो, (विश्वकर्मणे स्वाहा) समस्त कार्यको उत्तम रीतिसे करनेवाले तुम्हारे लिए यह हमारी हवि भली प्रकार गृहीत हो ।।४३।।

अस्मत् द्वेषांसि युयोधि – हमारे शत्रुओंके साथ हमारा युद्ध हो और हमारे शत्रु पराभूत होकर भाग जांय या विनष्ट हों ।।४३।।

<sup>(</sup>५५७) हे (वसुनीथ) ऐश्वर्यके प्राप्त करानेवाले अग्नि ! (आदित्याः रुद्राः वसवः त्वा पुनः समिन्धतां) आदित्य, रुद्र और वसु तुझको फिर प्रदीप्त करें । (ब्रह्माणः यज्ञैः पुनः, त्वं धृतेन तन्वं वर्धयस्व) ऋत्विग्यजमान यज्ञ करके फिर तुमको प्रज्वलित करें, और तुम भी धृतके द्वारा अपने शरीरको बढाओ, तुम्हारी वृद्धिको प्राप्त होनेंमें (यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु) यजमानके मनोरथ सफल हों ।।४४।।

<sup>(</sup>५५८) (ये अत्र पृथिव्याः पुराणाः च ये नूतनाः पितरः स्थ) जो यहां भूमिके ऊपर पुराने और नये रक्षक हैं (ते अस्मै इमं लोकं अक्टन) ये इसके लिए इस लोकको अनुकूल करें, (यमः अवसानं अदात्) नियामकने पृथ्वीका स्थान इस यजमानके लिए दिया है, तुम लोग (अतः अपेत वीत, अत्र विसर्पत) यहां अधर्मसे दूर रहो, और यहां इसी स्थानमें विशेषतासे प्रगति करो । १४५।।

पितरः - रक्षा करनेवाले लोक ।।४५।।

मंज्ञानंमित कामधरेणं मिर्व ते कामधरेणं मूर्याते ।
अग्रेमेसमस्यग्नेः पुरीपमितः चितं स्थ परिचितं ऊर्ध्वचितः श्रयध्वम् ॥ ४६ ॥
अग्रंथं सो अग्निर्यस्मिन्त्सोमिन्दंः सुतं वृधे जठरे वावज्ञानः ।
सहित्रयं वाज्ञमत्यं न सप्तिंथं सस्वान्त्सन्त्स्तूयसे जातवेदः' ॥ ४० ॥
अग्ने यसे वृिव वचैः पृथिव्यां यदोषंधीष्वप्दवा यंजत्र ।
यन्नान्तरिक्षमुर्वातृतन्थं खेषः स मानुर्रण्वो नृचक्षाः' ॥ ४८ ॥
अग्ने वृिवो अर्णमच्छां जिग्नास्यच्छां देवाँ र ऊचिषे धिष्णया ये ।
या रोचने प्रस्तात स्थिस्य याश्चावस्तादुप्तिष्ठंन्त आर्यः' ॥ ४९ ॥
पुरीष्यासो अग्नयंः प्रावणितः सजोषसः । जुषन्तां यज्ञमद्वहोऽनमीवा इषो महीः' ॥ ५० ॥
इषोमग्ने पुरुव्धंतंथं साने गोः शेश्वन्तम्थं हवेमानाय साथ ।
स्यान्नः सुनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमृतिर्भृत्वस्मे' ॥ ५१ ॥

(५५९) हे अग्ने ! तू (संज्ञानं असि) उत्तम ज्ञान देनेवाला है । (ते कामधरणं मिय कामधरणं भूयात्) तेरी, अपनी जो अभिलाषा है वह मेरी अभिलाषा हो । तू (अग्नेः भस्म असि) अग्निका भस्म है; और (अग्नेः पुरीषम्) अग्निका रूप है । तुम लोग (चित्तः स्थ, परिचितः, ऊर्ध्वचितः श्रयध्वम्) अपने चित्तके व्यवहारमें कुशल हो, सब पदार्थोको इकट्ठे करनेवाले बनो ।।४६।।

- (५६०) (सः अयं अग्निः) वह यह अग्नि है (यस्मिन् वावशानः इन्द्रः) जिसमें इच्छा करनेवाले इन्द्रने (सुतं सहस्रियं वाजं अत्त्यं न सितं सोमं जठरे घत्ते) अभिषद किये, सहस्रोंके योग्य अन्नके समान, उस हर्षकारक और तृष्ति करनेवाले सोमको उदरमें धारण किया; हे (जातवेदः) सबको जाननेवाले अग्नि ! वैसी (ससवान् सन् स्तूयसे) हवियोंको भक्षण करने पर यजमानोंके द्वारा तुम्हारी स्तुती की जाती है ।।४७।।
- (५६१) हे (आयजत्र अग्ने) यज्ञके योग्य अग्नि !(ते यत् दिवि वर्षः) तुम्हारी जो द्युलोकमें ज्योति है, (यत् पृथिव्यां ओषधिषु अप्सु) जो भूमिमें ओषधियोंमें और जलोंमें तेज है, (येन उरु अन्तरिक्षं आततन्थ) जिसने विद्युतरूपसे बड़े अन्तरिक्ष लोकको व्याप्त किया है, (सः त्वेषः अर्णवः नृचक्षाः भानुः) वह सब ओर गमनशील मनुष्योंके शुभाशुभ कर्मोका द्रष्टा तुम्हारा कान्तिमान् तेज ही है ॥४८॥
- (५६२) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (दिवः अर्ण अच्छ जिगासि) द्युलोकके जलको भली प्रकार प्राप्त करते हो, (ये धिष्ण्याः कविषे देवान् अच्छ) जो बुद्धिके प्ररेक हैं उन प्राणरूप देवताओं के सन्मुख तुम गमन करते हो । (आ रोचने सूर्यस्य परस्तात्) दीप्तिरूप वर्तमान सूर्यके परे (याः आपः, च अवस्तात् याः उपतिष्ठन्ते) जो जल हैं, और नीचे जो जल हैं, उन सबके मध्यमें तुम विराजते हो ।।४९।।
- (५६३) (पुरीष्यासः प्रावणेभिः सजोषसः अद्भुहः अग्नयः) प्रजाओंके पालन करनेमें तत्पर, समान मनोंसे मुक्त, कभी द्रोह न करनेवाली अनेक अग्नियां इस (यज्ञं) यज्ञका, (अनमीवाः महीः इषः जुषन्तां) रोगरहित बहुत अञ्नका सोवन करें ॥५०॥
- (५६४) हे (अग्ने) अग्नि ! (पुरुदं सं इडां शश्वत्तमं गोः सिनं) बहुत कर्मोके साधक अन्नको निरन्तर देनेवाला धेनुके दानको अर्थात् दूध दही धृतादिको (हवमानाय साध) हवन करनेवाले यजमानके लिए प्राप्त करो । (नः विजावा तनयः सूनुः स्यात्) हमें प्रजावान और पुत्र हो । हे (अग्ने) अग्नि ! (सा ते सुमितिः अस्मे भूतु) वह तुम्हारी सुंदर बुद्धि

अपं ते योनिक्वित्वयो यताँ जातो अरोचथाः । तं जानक्रंग्न आ ग्रोहार्था नो वर्धया ग्रिम् ॥५२॥ चिर्ति तया वेवतयाऽद्भिन्स्वव् भ्रुवा सीर्वं पिरिचर्ति तया वेवतयाऽद्भिन्स्वव् भ्रुवा सीर्वं ॥५३॥ छोकं प्रेण छिदं पूणार्थो सीद् भ्रुवा त्वम् । इन्द्राग्नी त्वा इहस्पातिःस्मन् योनोवसीषद्नं ॥ ५४॥ ता अस्य सूर्वदोहसः सोमधं श्रीणन्ति पृश्रयः । जन्मन्वेवानां विशिक्षिष्वा रीचने विवेः ॥ ५५॥ इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरेः । रथीतमधं रथीनां वाजानाधं सत्पितं पतिम् ॥ ५६॥ समित्धं सं केल्पेशाधं संपियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । इष्मूर्जमाभ संवसानौ ॥ ५७॥ सं बां मन्धिति सं वृता सम् चित्तान्याकरम् । अग्रे पुरीष्याधिपा भव त्वं न इष्मूर्ज यर्जमानाय थेहि ॥ ५८॥ अग्रे पुरीष्याधिपा भव त्वं न इष्मूर्ज यर्जमानाय थेहि ॥ ५८॥

हमारे लिए अनुकूल हो ।।५१।।

(५६५) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते अयं ऋत्वियः योनिः) तुम्हारा यह ऋतु विशेषमें सिद्ध हुआ अग्नि उत्पत्ति स्थान है, (यतः जातः आरोचधाः तं जानन् आरोह) जिस कालसे उत्पन्न हुए तुम प्रदीप्त होते हैं, उसको जानकर अपने स्थानमें आरोहण करो । (अथ नः रियं आवर्धय) इसके पश्चात् हमारे धनको सब प्रकार बढाओ ।।५२।।

(५६६) तुम (चित् असि) ज्ञानरूप ही (तया देवतया अङ्गिरस्वत् घ्रवासीद) उस देवता द्वारा प्राणोंके समान दृढतापूर्वक इस स्थानमें स्थित होओ । तुम (पिरिचित् असि) सब ओरसे परिचय करनेवाली हो, (तया देवतया अङ्गिरस्वत् घ्रवा सीद) उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अङ्गिराके समान दीर्घकालतक निश्चल इस स्थानमें स्थित होओ ॥५३॥

(५६७) (त्वं लोकं पृण) तुम लोकको पूर्ण करो, (छिद्रं पृण) छिद्रको पूर्ण करो, (अथो घुवा सीद) और दृढ होकर स्थिर होओ । (इन्द्राग्नी बृहस्पतिः अस्मिन् योनौ त्वा आसीषदन्) इन्द्र, अग्नि और बृहस्पति देवताने इस स्थानमें तुमको स्थापन किया है ।।५४।।

त्वं लोकं पृण - तू लोकको पूर्ण करो । कहीं भी अपूर्णता न रहे ऐसा करो ।

छिद्रं पृण - छिद्रको पूर्ण करो, अपने कर्तव्यमें न्यूनता रहने न दें ।।५४।।

(५६८) (दिवः पृश्नयः सूददोहसः ताः) द्युलोक संबंधी अनेक प्रकारके अत्र संपादन करने व बलको बढानेवाले वे प्रसिद्ध जल प्रवाह (देवानां जन्मन्) देवताओंके उदयके समयमें (त्रिषु आरोचने अस्य विशः सोमं आश्रीणन्ति) तीन सवनोंके मध्यमें इस यज्ञ संबंधी सोमको योग्य रीतिसे परिपूर्ण करते हैं ।।५५।।

(५६९) (विश्वाः गिरः) समस्त वेदवाणियां अर्थात् ऋक् यजुसौम अथर्वरूप स्तुतियां (समुद्र व्यवसं, रथीनां रथीतमं) समुद्रवत् विस्तीर्ण, सब रथियोंके मध्यमें महारथी और (वाजानां पतिं, सत्पतिं इन्द्रं अवीवृधन्) अन्नोंके

स्वामी, निजधर्ममें रहनेवालोंके पालक इन्द्रको संवर्धित करते हैं ।।५६।।

सब स्तुतियां इन्द्रका उत्तम वर्णन कुरंती हैं ।।५६।।

(५७०) (सिम्प्रयौ रोचिष्णू सुमनस्य मानौ) समान प्रीतिवाले, कान्तिमान् और परस्पर संमिलित चित्तवाले देवताओ ! (इवं ऊर्ज अभिसंवसानौ) अन्न धृतादि रसको स्वीकार करके (सिमतं समल्पेथां) एक मन होकर एक संकल्प करके यज्ञका निष्पादन करो ।।५७।।

सबको मिलकर यज्ञ करना उचित है। मिलकर ही धर्मके कार्य करने चाहिए।।५७।।

(५७१) हे दोनो अग्नियो ! (वां मनांसि समाकरम्) तुम दोनोंके सब प्रकारसे मिलाता हूं, (व्रत सं वितानि सं) व्रत वा कर्मोमें तुमको मिलाता हूं, (उ पुरीष्य अग्ने) हे यज्ञ कार्यके साधक अग्नि ! (त्वं नः अधिया भव) तुम हमारे अधिपति हो, अतः (इषं कर्ज यजमानाय घेहि) अन्न और बल यजमानके लिए प्रदान करो ।।५८।।

असे खं पुरीब्यो रियमान पुष्टिमाँ र असि । शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिसिहाऽसर्वः ॥५९॥
मर्वतं नः समन्ति सर्चेतसावरेपसी ।
मा युज्ञछं हिंछसिष्टं मा युज्ञपीतिं जातवेदसी शिवी मेवतम्य नः ॥६०॥
मातेवं पुत्रं पृथ्विती पुरीब्यमुग्निछं स्वे योनिवभाकृता ।
तां विश्विदेवर्ज्ञाभिः संविद्यानः युजापितिर्विश्वकंमी वि मुज्जतुं ॥६१॥
असुन्वन्तुमर्यजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य ।
अन्यमुस्मिदिच्छ सा ते इत्या नमी देवि निर्कते तुम्यमस्तुं ॥६२॥
नमः सु ते निर्कते तिग्मतेजोऽयस्मयं वि चृता बन्धमेतम् ।
प्रमेत त्वं युग्या संविद्यानोत्तमे नाके अधि रोहयैनम् ॥६३॥
पर्यास्ते घोर अस्तुहोम्येषां बन्धानीमवस्त्रनाय ।
पां त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्देते निर्कति त्वाऽहं परिवेद विश्वतः ॥६४॥

<sup>(</sup>५७२) हे (अग्ने) अग्नि ! (त्वं पुरीष्य रियमान् पुष्टिमान् असि) तुम हितकारक, धनवान और पुष्टिकारक हो, अतः हमारे लिए (सर्वा दिशः शिवः कृत्वा) सब दिशाये कल्याणकारक करके (इह स्वं योनिं आसदः) यहां अपने स्थानमें स्थिर रहो ।।५९।।

<sup>(</sup>५७३) हे (जातवेदसौ) दोनों जातवेदस अग्नि ! (नः समनसौ सचेतसौ अरेपसौ भवतं) हमारे कार्यसिद्धिके लिए एकाग्र मनवाले, समान विचारवाले और प्रमादादि दोष शून्य हो जाइये । हमारे (यज्ञं मा हिंसिष्टं) यज्ञका विनाश मत कीजिए, (यज्ञपतिं मा) यज्ञपति अर्थात् यजमानका विनास न होने दीजिए, (अद्य नः शिवौ भवतम्) आज हमारे लिए कल्याण स्वरूप होइये ।।६०।।

<sup>(</sup>५७४) (इव माता पुत्रं स्वे योनौ अभाः) जिस प्रकार माता पुत्रको अपने गर्भस्थानमें धारण करती है, उसी प्रकार (पृथिवी उखा पुरीष्यं अग्निं) भूमिपर आनेवाली उखा प्राणियोंके हितकारी अग्निको अपने मध्यमें धारण करती है (विश्वैः देवैः ऋतुभिः संविदानः) संपूर्ण देवताओं और ऋतुओं द्वारा एकताको प्राप्त हुए उखाने कहा कि (विश्वकर्मा प्रजापतिः तां विमुश्चतु) सृष्टिके निर्माता प्रजापति उखाको पाशसे विमुक्त करो ।।६१।।

<sup>(</sup>५७५) हे (निर्ऋते) दुष्टोंका दमन करनेवाली शक्ति ! तू (असुन्वन्तं अयजमानं इच्छ) सोमयाग न करनेवाले और दान धर्मसे रहित पुरुषकी इच्छा कर । (ते सा इत्या) तेरी वही इच्छा है । हे (देवि) देवी ! (तुभ्यं नमः अस्तु) तुम्हारे लिए नमस्कार हो ।।६२।।

<sup>(</sup>५७६) हे (निर्ऋते) निर्ऋते ! (तिग्मतेजः ते नमः) तीक्ष्ण तेजसे युक्त तेरा बल है । तू (एतं अयस्मयं बन्धं विचृत) इस लोहेसे बने बंधनको दूर कर और (यमेन यम्या संविदाना एनं उत्तमे नाके अधिरोहय) अग्नि और पृथ्वीके साथ एक मतको प्राप्त होनेवाले इस यजमानको उत्कृष्ट स्वर्गलोकमें चढाओ ।।६३।।

<sup>(</sup>५७७) हे (घोरे) घोररूप निर्ऋति देवी ! (एषां बन्धानां अवसर्जनाय) इन यजमानोंके बंधनोंके नाशके लिए जिस (यस्याः ते आसन् जुहोभि) तुम्हारे मुखमें आहुतिको डालता हूं (जनः यां त्वा भूमिः इति प्रमदन्ते) साधारण मनुष्य तुझको भूमि करके कहता है, परंतु (अहं त्वा विश्वतः निर्ऋतिं परिवेद) मैं तुझको सब प्रकार निर्ऋति देवी करके ही जानता हूं ।।६४।।

से ते देवी निर्मतिसद्यन् पार्च ग्रीवास्विविद्यस्य ।
ते ते वि च्यान्यायुवी न मध्यावयैतं पितुर्मिख मसूतः । नमो मूत्यै येदं चकारें ॥ ६५ ॥
निवेशीनः सङ्गर्मनी वस्तां विश्वां क्रपाऽमि चंद्रे शर्चीमिः ।
देव इंद सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थी समरे पंथीनाम् ॥ ६६ ॥
सीतां पुञ्जन्ति कृवयों पुगा वि तन्वते पृथंक् । धीतां देवेषुं सुम्नयां ॥ ६७ ॥
पुनक्त सीता वि युगा तनुष्यं कृते योनी वपतेह बीजम् ।
गिरा चं श्रृष्टिः सभेग् असंको नेदीय इत्सृष्यः प्रक्रमेयात् ॥ ६८ ॥
गुनछं सु फाला वि कृषन्तु भूमिछं गुनं कीनाशां आभि यन्तु वाहैः ।
गुनछं सु फाला वि कृषन्तु भूमिछं गुनं कीनाशां आभि यन्तु वाहैः ।
गुनांसीरा हविषा तोशीमाना सुपिष्यला ओषधीः कर्तनास्मैं ॥ ६९ ॥
गुनेन सीता मधुना समज्यतां विश्वेर्वेवेरनुमता मुकद्धिः ।
ऊर्जस्वती पर्यसा पिन्वमानास्मान्तसीते पर्यसाऽभ्या वेष्टुत्स्वं ॥ ७० ॥

(५७८) (निर्ऋतिः देवी ते ग्रीवासु यं अविचृत्यं पाशं आवबन्ध) निर्ऋति देवीने तुम्हारी ग्रीवामें जो दृढ पाशको बांधा था। (तं ते आयुषः मध्यात् न विष्यामि) उसको तुम्हारे आयुके मध्यसे इसी समय दूर करता हूं, (अथ, प्रसूतः एनं पितुं अद्वि) पाश विमोचनके अनन्तर इस रक्षा करनेवाले अन्नको भक्षण करो, (या इदं चकार भूत्यैः नमः) जिसके प्रसादसे यह सम्पन्न हुई उस ऐश्वर्यरूप देवीके निमित्त नमस्कार हैं।।६५।।

(५७९) (निवेशनः वसूनां संगमनः सत्यधर्मा) स्वगृहमें यजमानका स्थापक, धनोंका प्रापक, सत्य धर्मोंका पालक अग्नि (शचीभिः विश्वस्था अभिचष्टे) अपने अपने कर्मोंसे अनेक रूपोंको प्रकाश करता है । और (सविता देवः इव) सविता देवके समान प्रकाशक होकर (पथिनां समरे) शत्रुओंके साथ युद्धमें (इन्द्रः न तस्थौ) इन्द्र समान स्थित होता है।।६६।।

(५८०) जिस प्रकार (धीराः कवयः सीराः युगा युश्चन्ति) धीरजन और मेधावी लोग हलोंको जोडते हैं और (सुम्नया देवेषु पृथक् वितन्वते) सुखके साथ विद्वानोंको अलग अलग विस्तारयुक्त करते है वैसे सब लोग करें ।।६७।।

(५८९) हे कृषक लोगो ! (सीरा युनक युगा वि तनुध्वम्) हलोंको जोतो, जुओंको नाना प्रकारसे फैलाओ । (योनौ कृते इह वीजं वपत) खेतके तैयार हो जानेपर इसमें वीज बोओ, (च गिरा शृष्टिः सभराः असत्) और कृषिविद्याके अनुसार अन्नकी नाना जातियां अच्छी प्रकार हृष्टपुष्ट हों, वे (नेदीयः इत सृण्यः नः पक्रं आ इयात्) शीघ्रही काटने योग्य अनाज हमारे लिए पक कर प्राप्त हो ।।६८।।

(५८२) (सुफालाः भूमिं शुनं विकृषन्तु) हलके नीचे लगी लोहेकी बनी उत्तम फालियें भूमिको सुखपूर्वक नाना प्रकारसे बाहें, और (कीनाशाः बाहै: शुनं अभियन्तु) किसान लोग बैलोंसे सुखपूर्वक उनके पीछे जावें । हे (शुनासीरा) वायु और आदित्य ! तुम दोनों (हविषा तोषमानौ) हविसे संतुष्ट होकर (अस्मै, ओषधीः सुपिप्पलाः कर्तन) इसके लिए ओषधियोंको उत्तम फलयुक्त करो ।।६९।।

(५८३) (विश्वैः देवैः मरुद्धिः अनुमता सीता) संपूर्ण देवता और मरुत् गणोंसे अङ्गीकार की हुई हलकी फाली (मधुना धृतेन समज्यताम्) मधुर धृत अर्थात् अमृत जलसे सिंचित हो । हे (सीते) हलकी फाली ! (ऊर्जस्वती, पयसा पिन्वमाना) अन्नवान् तुम, पय धृतादिसे दिशाओंको पूर्ण करती हुई (पयसा अस्मान् अभ्याववृत्स्व) दुग्धादिसे हमको सब प्रकार अनुकूल होओ ।।७०।।

छाईन्छं पर्वीरवस्पुदोर्चछ सोम्पित्संह । तदुर्द्वपति गामवि प्युच्छं च पीवेश प्रस्थावंद्रथवाहंणम् ७१ काम कामदुचे धुद्ध मित्राय वर्षणाय च । इन्ह्रीयाध्विम्यां पूष्णे प्रजाम्य ओषंधीम्यः ॥ ७२ ॥ वि मुंख्यप्यमप्त्र्या देवयाना अर्गन्म तमंसरपारम्हय । ज्योतिरापामं ॥ ७३ ॥ स्त्रूख्यो अर्थवोभिः' स्त्रूख्या अर्थणीभिः'। स्त्रुख्या अर्थवीभिः' स्त्रूख्या अर्थणीभिः'। स्त्रोषंसावृश्विना वृध्धसीभिः स्त्रुः सूर् एतंदोनं स्त्रुवेश्वान् इर्द्धया घृतेन स्वाहां'॥ ७४ ॥ या ओषंधीः पूर्वी जाता वृवेम्यिख्युगं पुरा । मने न बुभूणांमह्ध्रं शतं धामीन सम् चं' ॥ ७५ ॥ शतं वो अम्ब धामीन सहस्रमुत को हहः । अधा शतकत्वो यूयमिमं मे अगुदं कृतं ॥ ७६ ॥ आषंधीः पति मोद्ध्वं पुष्पवतीः प्रसूर्वरीः । अर्था इतकत्वो यूयमिमं मे अगुदं कृतं ॥ ७६ ॥ अषेधीः पति मोद्ध्वं पुष्पवतीः प्रसूर्वरीः । अर्था इव स्वित्वरीर्विहर्यः पार्यिष्णवः'॥ ७७ ॥

उत्तम खेतीसे रथ चलानेवाले घोडे प्राप्त कर सकते हैं ।।७१।।

अध्याः विमुच्यध्वम् - गौओंको बंधनसे मुक्त करो ।

अ-ध्याः - गौवें अवध्य हैं, उनको मारना नहीं चाहिए ।।७३।।

<sup>(</sup>५८४) (तत् पवीरवत् सुशेवं सोमिपत्सरुः लाङ्गलं) वह फालीसे संयुक्त सुखकारक सोम निष्पादक हल (पफर्यं अविं पीवरीं गां च प्रस्तावत् रथवाहनं उद्वपति) अति वेगवान् छाग, मेष, स्थूल पृष्ट अङ्गवाली गौ और गमनमें समर्थ रथवाहक अश्वादिको प्राप्त करता है ।।७१।।

<sup>(</sup>५८५) हे (कामदुधे) मनोरथपूरक सीते ! (मित्राय, वरुणाय, इन्द्राय, अश्विभ्याम्, पूष्णे प्रजाभ्यः) मित्र, वरुण, इन्द्र, दोनों अश्विनीकुमार, पूषा, प्रजाओंके भोगार्थ (च ओषधीभ्यः कामं धुक्त) और ओषधियोंके लिए अपेक्षित भोगको संपादन करो ।।७२।।

<sup>(</sup>५८६) हे (देवयानाः) देवताओं के संतुष्टीके लिए कर्म करनेवाले ! (अध्या विमुच्यध्वं) मारनेके अयोग्य गो आदिको, जगत्को सुस्थितिके हेतुसे प्राप्त करो । तुम्हारी कृपासे हम (अस्य तमसः पारं अगन्म) इस दुःखसे पार हों और पुनः (ज्योतिः आपाम) तेजस्विताको प्राप्त करें । 103 । 1

<sup>(</sup>५८७) (अब्दः अयवोभिः सजूः) संवत्सर जलोंका दाता अयवमाससे प्रीतियुक्त, (उषा अरुणीभिः सजूः) प्रातःकालकी देवी उषा अरुणवर्णवाली गौवोंसे प्रीतियुक्त, (अश्विनौ दंसोभिः सजोषसौ) अश्विनीकुमार चिकित्सादि कर्मोसे प्रीतियुक्त, (सूरः एतशेन सजूः) सूर्य घोडोंसे प्रीतियुक्त और (वैश्वानरः इडया घृतेन सजूः) वैश्वानर अग्नि हिर्विदय्यक्तप अन्न एवं घृतसे प्रीतियुक्त हैं, (स्वाहा) इन देवताओंके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ।।७४।।

<sup>(</sup>५८८) (पुरा याः पूर्वाः ओषधीः देवेभ्यः त्रियुगं जाताः) सृष्टिके आदिमें जो पहले ओषधियां वसंत, वर्षा और शरद इन तीन ऋतुओंमें उत्पन्न हुई है, ऐसे (बभूणां शतं च सप्त धामानि अहं नु मनै) जगत्की उत्पत्ति पालनमें समर्थ सौ और सात व्रीहि गोधू आदि नामोंको मैं निश्चयसे जानता हूं ।।७५।।

<sup>(</sup>५८९) हे (अम्ब) माताके समान पुष्टिकारक ओषधियो ! (आ वः धामानि शतं) सब प्रकार तुम्हारे नाम सैकडों हैं (उत वः रुहः सहस्रम्) और तुम्हारे अमुर सहस्रों हैं, (शतक्रत्वः) सैंकडो कार्योके साधक ओषधियों ! (यूयं म इमं अगदं कृत) तुम सब मेरे इस यजमानको निरोगी करों ।।७६।।

<sup>(</sup>५९०) हे (ओषधीः) ओषधियों ! तुम (पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वाइव सजित्वरी) पुष्पोंसे युक्त, फल उत्पन्न करनेवाली, घोडोंके समान वेगसे प्रगति करनेवाली, (वीरुधः पारियण्वः प्रीतिमोदध्वम्) अनेक प्रकारकी व्याधियोंको दूर करनेवाली तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होओ ।।७७।।

अर्थिति सातर्स्तद्वी वेदीवर्ष हुवे । सुनेयुम्बं गां वासं आरमानं तर्व पूर्व ।। ७८ ॥
अन्वत्थे वो निवर्षनं पूर्ण वो वस्तिष्कृता । गोमाज इत्किलांसथ यत्सनवध पूर्ववर्ष ॥ ७९ ॥
यत्रीवंधीः समग्मेत राजांनः समिताविव । विष्यः स उच्यते गिवर्धकोहामीव्यातनः ॥ ८० ॥
अन्वावृतीध सोमावृतीमूर्जयन्तिमुद्दोजसम् । आऽवित्ति सर्वा ओर्पधीरस्मा अर्दिहतातये ॥८१॥
उच्छुष्मा ओर्पधीनां गावो गोठादिवरते । धर्नाः सनिष्यन्तीनामात्मानं तर्व पूर्व ॥ ८२ ॥
इष्कृतिनांमं वो माताऽथो यूपछ स्थ निष्कृतीः । सीराः पेत्तिग्राणीं स्थन यदामयित निष्कृषे ॥८२॥
अति विश्वाः परिष्ठा स्तेन इव व्यवमक्तिमः । आर्पधीः पार्चुष्यवृर्यत्वि च तन्त्रो रर्पः ॥८२॥

यूयं निष्कृतिः सथ - तुम औषधियां रोग दूर करनेवाली हो ।

सीरा प्रतित्रणी स्थन् - क्षुधाको दूर करनेवाली हो ।

यत् आपयति निष्कृथ - जिससे मनुष्य रोगरहित होते हैं ।।८३।।

<sup>(</sup>५९१) हे (मारतः) जगत् निर्माण करनेवाली (देवीः) विष्णुणोंसे युक्त (ओषधीः) ओषधियो ! (वः इति तत् उपहुवे) तुमसे इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, वह तुम्हें स्वीकार हो । हे (पुरुष) परमेश्वर ! (तव) तुम्हारी कृपासे मैं (अश्वं, गां, वासः, आत्मानं सनेयं) घोडे, गौ, वस्त्र और रोगरहित शरीरवाला मैं होऊं ।।७८।।

<sup>(</sup>५९२) हे औषधियो ! (वः अश्वत्थे निषदनं) तुम्हारा पीपल काष्ठ निर्मित उपभृत और सुच पात्रमें स्थान है, और (वः पर्णे वसितः कृतः) तुमने पलाश पत्रसे बनी हुई जूहुमें स्थान किया है । हे हविर्भूत ओषधियों ! (किल गोभाजः इत् असथ) निश्चय करके तुम गौको ही सेवा करनेवाली हो, (यत् पुरुषं सनवथ) इस कारण तुम यजमानको अन्नादिसे युक्त करो ।।७९।।

<sup>(</sup>५९३) (इव राजानः समितौ) जिस प्रकार संग्राममें शत्रु जय करनेको शना जाता है, उसी प्रकार है (ओषधिः) ओषधियो ! तुम (यत्र समग्मत) जिस स्थानमें रोग जय करनेको जाती हो, वहां उस समय (सः रक्षोहा) वह वैद्य रोगरूपी राक्षसोंका नाशक होता है । वही (अमीवचातनः विप्रः भिष्ण् उच्यते) औषधि देकर रोग नाश करनेवाला ब्राह्मण वैद्य कहा जाता है ।।८०।।

<sup>(</sup>५९४) (अस्मै अरष्टितातये) इसके दुःखदायक रोगोंको छुडानेके लिए (अश्वावर्ती सोमावर्ती ऊर्जयन्ती उदोजसं सर्वाः ओषधीः) घोडेके समान बल बढानेवाली, सोमयागके लिए लाभकारी, बल और पराक्रम बढानेवाली और ओजकी वृद्धि करनेहारी संपूर्ण ओषधियोंको (आ अवित्सि) सब प्रकारसे जानता हूं ।।८१।।

<sup>(</sup>५९५) हे (पूरुष) पुरुष ! (तव आत्मानं) तुम्हारे आत्माके प्रति (धनं सनिष्यन्तीनां ओषधीनां शुष्माः उदीरते) धन्यता देनेकी इच्छा करनेवाली ओषधियोंकी शक्ति प्रकट होती है, (इव गावः गोष्ठात्) जैसे गौवें गोष्ठसे बाहर निकलती हैं वैसी औषधियां प्राप्त होती हैं ।।८२।।

तव आत्माने धनं सिन्ध्यन्तीनां ओषधीनां शुष्माः उदीरते – तेरे आत्माको धन्यता देनेवाली औषधियोंकी शक्ति बढती है । औषधियोंके योग्य उपयोगसे मनुष्यकी शक्ति बढती हैं ।।८२।।

<sup>(</sup>५९६) हे औषधियो ! (निष्कृतिः नाम वः माता) 'निष्कृति' नामसे प्रसिद्ध भूमि तुम्हारी माता है, (अथो यूयं निष्कृतिः स्थ) और तुम भी निष्कृति अर्थात् व्याधि दूर करनेवाली हो, एवं (सीरा पतित्रणीः स्थन्) क्षुधाको दूर करनेवाली अन्नके समान ही, (यत् आमयति निष्कृथ) इस कारणसे मनुष्योंमें स्थित रोगोंका विनाश करते हो ।।८३।।

<sup>(</sup>५९७) (स्तेनः इव व्रजं अति अक्रमुः) चोर जिस प्रकार गौवोंके बाडे पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार

यदिमा बाजर्यस्वभोर्पधिहंस्त आदुधे। आत्मा यक्ष्मस्य नहयति पुरा जीवृगुभी यथी ॥ ८५ ॥ यस्पैषधीः प्रसर्पथाद्गंमद्गं पर्कव्वः। ततो यक्ष्मं वि बोधध्व उम्रो मध्यम्भीरिवं ॥ ८६ ॥ साकं यहम् प्र पत् चार्षण किकिद्रीविनां। साकं वातंस्य धाज्यां साकं नहय निहाकंयां ॥ ८७ ॥ अन्या वो अन्यामेवत्वन्यान्यस्या उपांवत । ताः सर्वाः संविद्राना इदं मे पार्वता वर्चः ॥ ८८ ॥ याः फुलिनीयां अफुला अपुष्पा याश्चं पुष्पिणीः। बृहस्पतिपसूतास्ता नो मुख्यन्त्वंश्वंसः ॥ ८८ ॥ सुखन्तं मा शप्रध्याद्यो वक्षण्यादुत । अथो यमस्य पद्वींशात्सर्वस्माद्देवकित्विषातं ॥ ९० ॥ अव्यवतंन्तीरवदन्त्वि ओषध्यस्परि । यं जीवम्भवामहै न स रिष्याति पूर्वः ॥ ९१ ॥

(परिष्ठाः विश्वाः ओषधीः) सर्वत्र व्यापनशील औषधियां भी रोगों पर आक्रमण करती हैं, और (यत् किं च तन्वः पकः) जो कुछ भी शरीरका रोग होता है उसको वे दूर कर देती हैं ।।८४।।

(५९८) (यत् अहं इमाः ओषधीः वाजयन् हस्ते आदधे) जब मैं इन औषधियोंको अधिक बलशाली बनाकर अपने हाथमें धारण करता हूं, उस समय (यक्ष्मस्य आत्मा पुरा नश्यित) प्रथम ही यक्ष्मा रोगका आत्मा नाशको प्राप्त होता है, (यथा जीवगृभः) जैसे वधके लिए ले जाया हुआ प्राणी वधसे पहले ही अपनेको हत मानता है ।।८५।।

(५९९) हे (ओषधीः) औषधियो ! (यस्य अङ्गं अङ्गं परुः परुः प्रसर्पथ) जिस रोगी पुरुषके अङ्ग अङ्ग और पोरु पोरुमें तुम अच्छी तरह फैल जाती हो (ततः) तदनन्तर (मध्यमशी उग्नः इव यक्ष्मं विबाधध्वे) शत्रुके मर्मस्थलको काटनेवाले प्रचण्ड बलवान् वीरकी तरह तुम उस शरीरसे रोगोंको विनष्ट कर देती हो ।।८६।।

औषधियां शरीरमें जाकर प्रत्येक अंग विभागमें स्थित रोगको दूर कर देती है । पेटमें गई औषधियां जहां रोग हो वहां पहुंचता हैं और वहांसे रोगोंको दूर करता हैं ।।८६।।

- (६००) हे (यक्ष्म) रोग ! ज्ञानपूर्वक किये प्रयोगके साथ ही तू परे भाग जा और (वातस्य प्राज्या साकं) वायुके गतिके साथ एवं (निहाक्या साकं) रोगको निःशेष दूर करनेकी प्रक्रियाके साथ (नश्य) नष्ट हो जा ।।८७।।
- (६०१) हे औषधियो ! (वः अन्या अन्यां अवतु) तुम्हारे मध्यमें एक औषधी दूसरीकी रक्षा करे अर्थात् एकके प्रभावसे दूसरी वृद्धि करे । (अन्या अन्यस्याः उप अवत) रक्षित हुई एक औषधि दूसरीकी रक्षा करनेको समीप आये । (ताः सर्वाः संविदानाः मे इदं वचः प्र अवत) वे सब परस्पर सहयोग करती हुई मेरे इस वचनकी रक्षा करें ।।८८।। औषधियां परस्पर मिलकर अनेक रोगोंको दूर करनेमें समर्थ होती है ।।८८।।
- (६०२) (याः फिलिनीः) जो औषधियां फलवाली हैं, (याः अफलाः) जो फलरित हैं, (याः अपुष्पाः) जो फलवाली नहीं है (च याः पुष्पिणीः) और जो फूलवाली हैं, (ताः बृहस्पित प्रसूताः नः अंहसा मुश्चन्तु) वे सब औषधियां बृहस्पित अर्थात् ज्ञानी वैद्यकी प्रेरणासे हमको रोगसे छुडावें ।।८९।।
  - (६०३) औषधियें (शपथ्यात् अथो वरुण्यात्) कुपथ्य या निन्दायोग्य कुकर्मसे होनेवाले कष्टसे और जलरोगोंसे (अथ यमस्य पड्वीशात्) और यमके नियम तोडनेसे होनेवाले पापसे (उत सर्वस्मात् देव किल्बिषात् मा मुश्चन्तु) तथा सब प्रकारके देवके प्रति किए गये अपराधोंसे मुझको छुडावें ।।९०।।

औषधियां सब प्रकारके रोगोंसे मनुष्यको बचाती है ।।९०।।

(६०४) (दिवः परि अवपतन्तीः ओषधयः) द्युलोकसे भूमि पर आती हुई औषधियां (अवदन्) कहती हैं कि (यं जीवं अश्नवामहै) जिस प्राणधारी जीवने हमें खाया है (सः पुरुषः न रिष्यति) वह पुरुष नहीं नष्ट होता है ।।९१।। औषधियोंके योग्य रीतिसे सेवन करनेसे मृत्यु भी दूर किया जा सकता है । अर्थात् आयु दीर्घ की सकती है ।।९१।।

या ओषे धीः सोमराज्ञी बृद्धिः ज्ञातविषक्षणाः । तासामिति त्वमुत्तमारं कामाय शर्छ हुवे ॥ ९२ ॥ या ओषे धीः सोमराज्ञी विद्विताः प्रश्चिवीमन् । बृद्धस्पतिप्रमूता अस्य संदंत वीर्यम् ॥ ९३ ॥ या अवे धीः सोमराज्ञी विद्विताः प्रश्चिवीमन् । स्वीः संगत्य वीरुधोऽस्य संदंत वीर्यम् ॥ ९४ ॥ या अवे रिषत् खिनता यस्म वाहं खनामि वः । द्विपाच्चतु व्याद्रस्मां कुछ सर्वमस्त्वनातुरम् ॥ ९५ ॥ ओषे धयः समेवदन्त सोमन सह राज्ञां । यस्म कुणोति बाह्मणस्तर्छ राजन् पारयामिते ॥ ९६ ॥ वाङ्गियित्री ब्रह्मस्यार्शस उपित्रतामितः । अथो ज्ञातस्य यक्षमीणां पाक्षारोरिति नार्शनी ॥ ९६ ॥ वाङ्गियित्री ब्रह्मस्यार्शस उपित्रतामितः । अथो ज्ञातस्य यक्षमीणां पाक्षारोरिति नार्शनी ॥ ९८॥ स्वां गन्ध्वां अंखनुस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृद्धस्पतिः । त्वामीष्धे सोमो राजां विद्वान् यक्षमाद्मुच्यते ॥ ९८॥ सहस्व मे अरात्तीः सहस्व पृतनायतः । सहस्व सर्वे पाप्मान्छ सहमानास्योषधे ॥ ९९॥

<sup>(</sup>६०५) (याः ओषधीः सोमराज्ञीः) जो औषधियें जिनमें सोमबल्ली मूख्य है और (शतविचक्षणाः) सैकडों रोगोंके दूर करनेमें नाना प्रकारसे सहायक होती हैं (तासं त्वं उत्तमा असि) उनमेंसे, हे औषधे ! तू सबसे अधिक उत्तम है। तू (कामाय इदेशं अरं) यथेष्ट सुखके प्राप्त करनेके लिए और इदयके शान्ति देनेके लिए पूर्ण सहायक है। १९२।।

<sup>(</sup>६०६) (याः ओषधीः सोमराज्ञीः) जो औषधियें सोमवल्लीक गुणोंके समान गुणवाली होती हैं और (पृथिवीं अनु वििष्ठताः) पृथ्वी पर नाना प्रकारसे रहती हैं, (बृहस्पतिप्रसूता) ज्ञानीके द्वारा दी हुई वे औषधियां (अस्मै वीर्य सन्दत्त) इस पुरुषको वीर्य प्रदान करे, अर्थात् वीर्य बढावे । जिस औषधिका हम उपयोग करते हैं वह हमारे लिए वीर्य बढानेवाली हो ।।९३।।

<sup>(</sup>६०७) (याः उप च याः दूरं परावत) जो औषधियां समीप हैं और जो हमसे दूर तक फैली हुई हैं, (च इदं शृण्वन्ति) तथा इस हमारे वचनको जो सुनती हैं, वे (वीरुधः सर्वाः संगत्य) नाना प्रकारसे उगनेवाली सब औषधियां मिलकर (अस्मै वीर्यं संदत्त) इस पुरुषके लिए वीर्य बढाकर बल प्रदान करें 119811

<sup>(</sup>६०८) हे औषधियो ! रोगचिकित्साके लिए तुम्हारी मूलकी आवश्यकता है, इसलिए (यः खनिता) जो कोई तुमको खनन करता है, यह खनन करनेके अपराधसे (मा रिषत्) हानिको मत प्राप्त हो, (यस्मै वः अहं खनामि) जिस रोगीकी चिकित्साके निमित्त तुमको मैं खनन करता हूं, वह रोगी भी हानिको न प्राप्त हो, (अस्माकं द्विपात् च चतुष्पाद् सर्वं अनातुरं) हमारे स्त्री, पुत्रादि द्विपाद और चौपाये गाय आदि सब ही रोग रहित हों ।।९५।।

<sup>(</sup>६०९) (ओषधयः राज्ञा सोमेन सह समवदन्त) औषधियां अपने राजा सोमके साथ मानो संचार करती हैं, कि हे (राजन) राजन् सोम ! (ब्राह्मणः यस्मै कृणोति तं पारयामिस) विद्वान् ब्राह्मण जिस रोगीके निमित्त हमारे मूल, फल, पत्रसे चिकित्सा करता है उस रोगीको हम रोगरहित करती हैं।।९६।।

<sup>(</sup>६९०) हे औषधे ! तू (बलासस्य अर्शसः उपिवतां नाशियत्री असि) बलको नाश करनेवाले कफ रोगको, बवासीर और दोषके एकत्र हो जानेसे उठनेवाले गण्डमाला आदि रोगोंको नाश करनेवाली हो । (अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोः नाशनी असि) और इस प्रकारके सैकडों रोगोंके और पकनेवाले फोडेके भी नाश करनेवाली हो । १९७।।

<sup>(</sup>६११) हे (ओषघे) औषधि ! (गन्धर्वाः त्वां अखनन्) गंधर्वोने तुमको खोदा, (इन्द्रः त्वां) इन्द्रने तुमको खोदा, (बृहस्पतिः त्वां) बृहस्पतिने तुमको खोदा, (सोमः राजा विद्वान् त्वां यक्ष्मात् अमुच्यत) सोम राजाने तुम्हारी शक्तिको जानकर और तुमको सेवन कर यक्ष्म रोगको दूर कर आरोग्यको प्राप्त किया ।।९८।।

<sup>(</sup>६१२) हे (ओषधे) औषधि ! तुम (सहमाना असि) रोगोंको दूर करनेवाला हो, (मे अरातीः सहस्व) मेरे शत्रुओंको दूर करो, (मृतनायतः सहस्व) संग्राम चाहनेवाले शत्रुओंको जीतो, और (सर्वे पाप्मानं सहस्व) समस्त पापचरणको विनष्ट करो ।।९९।।

विर्घापुंस्त ओषधे खानिता यस्मैं च खा खनांम्युह्म ।
अथो त्वं वृधिर्पुर्मृत्वा शतवंत्शा विरोहतात् ॥ १०० ॥
त्वमुत्तमास्योपधे तर्व वृक्षा उपस्तयः । उपस्तिरस्तु सीऽस्माकं यो अस्माँ अिमदासाति ॥१०१॥
मा मी हिथंसीज्जिनिता यः पृथित्या यो वा दिवंधं सत्यर्धर्मा न्यानंद् ।
यश्चापश्चन्द्राः प्रथमो जुजान कस्मै वृवायं हृविषां विधेमं ॥ १०२॥
अभ्या वर्तस्व पृथिवि यज्ञेन पर्यसा सह । वृषां ते अग्निरिष्वितो अरोहत् ॥ १०३ ॥
अभे यत्ते शुक्तं यच्चन्द्रं यत्पूतं यच्चं यज्ञियम् । तद्देवस्यो भरामसि ॥ १०४ ॥
इष्मूर्जमृह्मित आदंपूतस्य योनि महिपस्य धाराम् ।
आ मा गोषु विश्वत्वा तन्यु जहामि सेदिमितिग्रममीवाम् ॥ १०५ ॥
अग्ने तब् अवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो ।
इह्तानो शर्वसा वाजमुक्थ्यं द्धांसि द्राशुपं कवे ॥ १०६ ॥

<sup>(</sup>६१३) हे (ओषधे) औषधि ! (ते खनिता दीर्घायुः) तुम्हारा खनन करनेवाला दीर्घ आयुवाला हो, (च यस्मै अहं त्वां खनामि) और जिस रोगोके लिए मैं तुझको खनता हूं, वह भी दीर्घ उम्रवाला हो । (अथो त्वं दीर्घायुः भूत्वा शतवल्शा विरोहतात्) और तुम भी दीर्घायु होकर सौ वर्षोके दीर्घ आयुको प्राप्त होओ ।।१००।।

<sup>(</sup>६१४) हे (ओषधे) औषधि ! (त्वं उत्तमा असि) तुम उत्कृष्ट हो, (वृक्षाः तव उपस्तयः) वृक्ष तुम्हारे समीपमें रह कर उपकार करते हैं । (यः अस्मान् अभिदासित सः अस्माकं उपस्थितः अस्तु) जो हमसे द्वेष करता है, वह हमारा अनुयायी होकर रहे ।।१०१।।

<sup>(</sup>६९५) (यः पृथिव्याः जनिता) जो प्रजापित पृथ्वीका उत्पन्न करनेवाला है, (यः सत्यधर्मा दिवं व्यानट्) जो सत्यधर्मका पालन करनेवाला द्युलोकको व्याप्त करता है, (च यः प्रथमः आपश्चन्द्राः जजान) और जो सबसे प्रथम होकर आह्नादक जलको उत्पन्न करता है, वह (मा मा हिंसीत) मुझे कभी भी दुःखी न करे, हम (कस्मै हिवम विधेम) उस प्रजापितके निमित्त हिव प्रदान करते हैं ।।१०२।।

<sup>(</sup>६१६) हे (पृथिवि) भूमि ! (यज्ञेन पयसा सह अभ्यावर्तस्व) यज्ञ और दुग्धादिके साथ संमुख आओ, (इषितः 'अग्निः ते वपां आरोहत) प्रजापतिके द्वारा प्रेरित अग्नि तुम्हारे पृष्ठरूपप्रदेशपर आरोहण करे ।।१०३।।

पृथिवीपर अग्नि प्रदीप्त होकर यज्ञमें उत्तम हविर्द्रव्योंका हवन हो ।।१०३।।

<sup>(</sup>६९७) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते यत् शुक्रं) तुम्हारा जो अङ्ग शुक्लवर्ण दीप्तिमान है, (यत् चन्द्रं) जो अङ्ग आङ्काद करनेवाला है, (यत् पूतं) जो ज्योति पवित्र है (च यत् यिक्तयं) और जो यज्ञ कार्यके योग्य है (तत् देवेभ्यः भरामिस) वह देवोंके लिए समर्पण करते हैं 1190४।।

<sup>(</sup>६१८) (ऋतस्य योनिं इषं ऊर्जं) सत्यके कारण अन्न और बलकारक घृतादिको (महिषस्य धारां इतः अहं आदम्) महान् अग्निकी आहुतिको इस प्रदेशसे मैं लेता हूं, और यह सब (मा आविशतु) मेरे पास आवे, (तनूषु गोषु आ) मेरे पुत्रादिके शरीरोंमें, मेरे धेनु आदि पशुओंमें रहे । मैं (अनिरां अमीवां सेदिं जहामि) अन्नसे रहित स्थितिको तथा रोगोंसे उत्पन्न, प्राणनाशक विपत्तिको त्याग करता हूं ।।१०५।।

पाक्कवेचीः शुक्कवेची अर्नूनवर्ची उदियर्षि मानुनी ।
पुत्रो मातरा विचरम्रपावास पुणिक्ष रोवंसी उमे ॥ १००॥
ऊर्जी नपाज्जातवेदः सुर्शस्तिमिन्दंस्य धीतिमिहितः ।
तो हवः सन्दंधुर्मूरिवर्णसिक्षित्रोतियो वामजाताः ॥१०८॥
हर्ज्यन्नीये प्रथयस्य जन्तुमिरस्मे रायो अमत्य ।
स देर्शतस्य वर्षुषो वि राजसि पुणिक्षे सानुसि कर्तुम् ॥ १०९॥
ह्रष्कुर्तारंमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयंन्तुध्व रार्थसो महः ।
शाति वामस्य सुमगा महीमिष् दर्धासि सानुसिध्व रिप्ये ॥११०॥
ऋतावानं मिह्यं विश्वदंशितम्प्रिध्व सुमनायं दिधिरे पुरो जनाः ।
शुक्किर्णध्व स्पर्थस्तमं त्वा गिरा देव्यं मानुषा पुगा ॥१११॥
आ प्रांयस्य समेतु ते विश्वतः सोम् वृष्ण्यम् । भवा वार्यस्य सङ्क्ष्ये ॥११२॥

<sup>(</sup>६१९) हे (विभावसो, बृहद्भानो कवे अग्ने) कान्तिरूप धनवाले महान् दीप्तिमान, क्रान्तदर्षितन् अग्नि ! (तव श्रवः मिह वयः अर्थयः भ्राजन्ते) तुम्हारे शब्द, बृहद् धूम और दीप्ति प्रकासित होती हैं । तुम (दाशुषे शवसा, उक्थ्यं वाजं दधासि) हिवके दाता यजमानके लिए बल सिहत, और यज्ञके योग्य अन्नको देते हो ।।१०६।।

<sup>(</sup>६२०) हे अग्ने ! तुम (पावकवर्चाः शुक्रवर्चाः अनूनवर्चाः भानुना उदियिषं) शोधक दीप्तिवाले, निर्मल कान्तिमान् और पूर्णशक्ति सम्पन्न अपने प्रकाशसे उद्य अवस्थाको प्राप्त होते हो, तथा (विचरन् उपावसि) सब ओरसे विचरते हुए जगत्की रक्षा करते हो, जिस प्रकार (पुत्रः मातरा उभे रोदसी पृणाक्षि) पुत्र मातापिताकी रक्षा करता है उसी प्रकार तुम मातापितारूप दोनों पृथ्वी और द्युलोकका पालन करते हो।।१०७।।

<sup>(</sup>६२१) हे (ऊर्जो नपात् जातवेदः) अश्रोंका विनाश न करनेवाले प्रज्ञावान् अग्नि ! (धीतिभिः हितः सुशस्तिभिः मन्दस्व) यज्ञकर्मोसे सबका हित करते हुए, श्रेष्ठ स्तुतिओंसे तुम सुप्रसन्न होहो । (भूरिवर्पसाः चित्रोतयः वामजाताः स्वे इषः संदधः) अनेक रूपवाले, बहुत प्रकारके रक्षा साधनोंसे सुरक्षित और श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुए यजमानोंने तुझमें अपने हिवरूप अन्नको होमा ।।१०८।।

<sup>(</sup>६२२) हे (अमर्त्य अग्ने) मरणधर्मरहित अग्नि ! (जन्तुभिः इरज्यन् रायः अस्मे प्रययस्य) मनुष्यों द्वारा प्रदीप्त होते हुए तुम अनेक प्रकारके धनोंको हमारे निकट ले आओ । (सः दर्शतस्य वपुषः विराजिस) वह तुम दर्शनीय शरीरसे विशेष प्रदीप्त होते हो, और (सानिसं क्रतुं पृणिक्षि) संकल्पित यज्ञको पूर्ण करते हो ।।१०९।।

<sup>(</sup>६२३) (अध्वरस्य इष्कर्तारं प्रचेतसं) यज्ञके रचनेवाले, श्रेष्ठ चित्तवाले हे अग्ने ! तुम (क्षयन्तं वामस्य मह राधसः रातिं) यज्ञस्थानमें निवास करनेवाले यजमानको श्रेष्ठ बडे धनके दानको और (सुभगां महीं इषं) श्रेष्ठ ऐश्वर्ययुक्त बडे अन्नको तथा (सानसिं रियं दधासि) सनातन अक्षय संपत्तिको देते हो ।।१९०।।

<sup>(</sup>६२४) (ऋतावानं महिषं विश्वदर्शनं श्रुत्कर्णं सप्रथस्तमं दैव्यं त्वा अग्निं) सत्यरूप, महान्, संसारके दर्शनीय, कर्णोसे प्रार्थना सुनकर उसके संपादन करनेवाले, अति कीर्तिमान्, देवताओंके हितकारी तुझ अग्निको (सुम्नाय पुरः जनाः दिधरे) यज्ञके निमित्त सबसे प्रथम लोगोंने स्थापित किया और (मानुषा युगा गिरा) मनुष्योंके युग, जोडे अर्थात् नरनारीने वेदवाणी द्वारा तुम्हारी स्तुति की । 1999।।

सं ते पर्याश्रिति सर्मु यन्तु वाजाः सं वृष्णयान्यभिमातिषाहः ।
आप्यार्थमानो अमृताय सोम विश्वे भवांश्रस्युत्तमानि धिष्ये ॥११६॥
आ प्यायस्य मदिन्तम् सोम् विश्वेभिर्शंश्विभिः । भवां नः सुपर्थस्तमः सस्तां वृष्णे ॥११४॥
आ ते वृत्सो मनो यमत्परमाचित्सधस्थात् । अग्रे त्वाङ्कामया गिरो ॥११५॥
तुम्यं ता श्रेङ्किरस्तम् विश्वाः सुश्चितयः पृथंक् । अग्रे कामाय येमिरे ॥११६॥
आग्रिः पियेवु धामसु कामो मृतस्य भव्यंस्य । सुम्राडेको वि राजिते ॥११७॥

[ अ॰१२, ७० ११७, मं- सं॰ १२९ ]

#### इति द्वावृत्तोऽध्यायः।

- (६२५) हे (सोम) सोम ! (विश्वतः विष्ण्यं ते समेतु) सब ओरसे व्यापक तेज तुमको प्राप्त हो, तुम (अप्यायस्व, वाजस्य सङ्गर्थे आ भव) अपने पराक्रमसे सब प्रकार बढो और यज्ञादि सत्कार्यके उपयोगी अन्नके प्राप्तिके निमित्त हमारे समीप होओ ।।१९२।।
- (६२६) हे (सोम) सोम ! (पयांसि अभिमातिषाह ते संयुन्तु) पीने योग्य अनेक रस पापनाशक होकर तुम्हारे साथ रहें, (वाजाः सम्) बलवर्धक अनेक प्रकारके अन्न तुम प्राप्त करो । तुम (आप्यायमानः उ अमृताय) वृद्धिको प्राप्त होते हुएही चिरस्थायी होनेके लिए समृद्धिको प्राप्त करो और (दिवि उत्तमानि श्रवांसि घिष्व) द्युलोकमें श्रेष्ठ अन्नोंको धारण करो ।।१९३।।
- (६२७) हे (मदिन्तम सोम) अतिशय आनंद देनेवाले सोम ! (सप्रथस्तमः विश्वेभिः अंशुभिः आप्यायस्व) अत्यधिक विस्तृत यसों और गुणोंसे प्रसिद्ध कीर्तिमान् तुम समस्त किरणोंसे वृद्धिको प्राप्त करो, और (नः वृधे सखा आभव) हमारी वृद्धिके निमित्त हमारा मित्र होओ ।।११४।।
- (६२८) हे (अग्रे) अग्रि ! (ते वत्सः) तुम्हारा वत्स स्वरूप यजमान (त्वां कामया गिरा) तुमको स्तुति की इच्छावाली वाणी द्वारा (परमात् सधस्थात् चित् मनः आयतम्) उत्कृष्ट स्थानसे भी मनको हटाकर एकाग्र करता है ।।१९५।।
- (६२९) हे (अङ्गिरस्तम) अति तेजस्वी ! हे (अग्ने) अग्नि ! (पृथक् विश्वाः ताः सुक्षितयः) अनेक प्रकारकी संपूर्ण स्तुतियें (कामाय तुम्यं येमिरे) अभिलाषा पूर्ण करनेवाले तुम्हारे निमित्त की जाती हैं, अर्थात् अपनी अपनी मनोकामना सिद्धिके निमित्त मित्र भिन्न ढङ्गसे तुम्हारी स्तुति करते हैं ।।११६।।
- (६३०) (भूतस्य भव्यस्य कामः सम्राट् अग्निः) उत्पन्न और उत्पद्यमान यजमानोंकी कामना पूर्ण करनेवाला सम्यक् प्रकारसे विराजमान अग्नि अपने (प्रियेषु घामसु एकः विराजति) प्रिय स्थानोंमें एक मात्र रूपसे अकेला ही विराजता है।।१९७।।

## अथ त्रयोदशोऽप्यायः।

मवि गृह्याम्यमें अग्निरं ग्रायस्पोषांय सुप्रजास्त्वार्य सुवीर्याय । मार्सु देवताः सचन्तामे ॥ १ ॥ अयां पृष्ठमंसि योनिर्मेः संमुद्रमृतितः पिन्वमानम् । वर्षमानो मृहाँ २ आ च पुष्करे दिवो मार्श्चया वरिम्णा प्रथस्य ॥ २ ॥ बह्म अञ्चानं प्रथमं पुरस्तादि सीमृतः सुरुषो देन आवः । स बुष्ण्या उपमा अस्य विष्ठाः सतस्य योनिमसंतश्च वि वः' ॥ १ ॥ हिग्ण्यगर्भः समेवर्तृतामें भूतस्य जातः पितरेकं आसीत् । स वाधार पृथ्विषां द्यामुतेमां कस्मै देवार्य इविषां विश्वेमे ॥ ४ ॥

रायस्पोषाय - धनकी वृद्धके लिये ।

सुप्रजास्त्वाय - उत्तम संतान हो इसलिए ।

सुवीर्याय - उत्तम पराक्रम करनेका सामर्थ्य प्राप्त हो इसलिए घरमें यज्ञस्थानमें अग्नि स्थापित किया जाता है ।।१।।

- (६३२) तुम (अपां पृष्ठं) जलके ऊपर रहनेके पत्तेके रूप हो, (अग्नेः योनिः असि) अग्निकी उत्पत्तीके कारण हो और (पिन्वमानं समुद्रं अभितः महान् पुष्करे आ) बढ़नेवाले समुद्रको सब ओरसे बुद्धिको प्राप्त जलमें सब प्रकार रहे हो, तथा (दिवः मात्रया वरिम्णा पथस्व) द्युलोकके प्रणामको तथा दीर्घताको प्राप्त हो ।।२।।
- (६३३) (पुरस्ताल् प्रथमं जज्ञानं) पूर्व दिशासे सबसे प्रथम प्रकट होता हुआ (ब्रह्म सीमतः सुरुचः विआवः सः) सबसे महान्, अपनी सीमासे सुंदर रुचिवाले इन लोकोंको अपने प्रकाशसे प्रकट करता हुआ, वह प्रसिद्ध आदित्य (वेनः उपमाः च अस्य विष्ठाः) कान्तिमान्, समान रीतिसे रहनेवाला और इस जगत्का निवासस्थान (बुध्न्याः सतः च असतः योनिं विवः) अंतरिक्षमें दिशाओंमें विद्यमान् मूर्त और अमूर्तके उत्पत्ति स्थानको प्रकाशित करता है ॥३॥
- (६३४) जो (हिरण्यगर्भः भूतस्य पितः एकः जातः आसीत्) हिरण्यगर्भ पुरुष ब्रह्माण्डमें रहा हुआ एक प्रजापित, उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्का एक ही प्रसिद्ध स्वामी था, और जो (अप्रे समवर्त्तत) सबके उत्पत्तिके पहले भी वर्तमान था, (सः इमां पृथिवीं उत् द्यां दाधार) वही इस पृथ्वी और द्युलोकको धारण कर रहा है, हम लोग (कस्मै देवाय हिवस विधेम) उस सुखस्वरूप प्रजापित देवकी भित्तपूर्वक उपासना करते हैं ।।४।।

हिरण्यगर्भः भूतस्य एकः पतिः जातः आसीत् – हरिण्यगर्भ यह सबसे प्रथम एक ही उत्पन्न हुआ था । अग्रे समवर्तत – सबसे पूर्व वह हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुआ । जिससे मध्यमें तप्त सुवर्णके समान तेजस्वी मूल तत्त्व था । स इमां पृथिवीं उत द्यां दाद्यार – यही हिरण्यगर्भ इस पृथिवीको और इस द्युलोकको धारण करता है ।।४।।

<sup>(</sup>६३९) मैं यजमान (अग्ने, रायः पोषाय, सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय) सबसे पहिले घनकी वृद्धिके लिये, उत्तम पुत्रकी प्राप्तिके लिये, और उत्तम सामर्थ्यके लिये (अग्निं, मिय गृह्णामि) अग्निको अपने गृहमें स्थापन करता हूं। इसके लिये (देवताः मां सचन्ताम्) देवता मुझे सहाय्य करें।।।।।

हुप्सब्धंस्कन्त् पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः ।
समानं योनिमनु सुक्षांन्तं हुप्सं जुहोम्यनु सुप्त होजाः' ॥ ५ ॥
नमीऽस्तु सुर्पेम्यो ये के च पृथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये त्रिवि तेम्यः सुर्पेम्यो नर्मः' ॥ ६ ॥
या म्येवो यातुधानीनां ये वा वनस्पती "१ रनु । ये वीवृदेषु होर्ति तेभ्यः सुर्पेम्यो नर्मः' ॥ ७ ॥
ये वामी रीचने त्रिवो ये वा सूर्यस्य रहिमर्षु । येषामुष्तु सर्वस्कृतं तेभ्यः सुर्पेम्यो नर्मः' ॥ ८ ॥

कृणुष्य पाजः प्रसिति न पृथ्वी गाहि राजेवार्मवाँ २ इमेन । तृष्वीमनु प्रसिति वृणानोऽस्तांऽसि विध्यं रक्षसस्तिपिठैः' ॥ ९ ॥

(६३५) (यः पूर्वः द्रप्सः पृथिवीं अनुचस्कन्द) जो प्रथम मुख्य सबका आदि जो कि द्रप्स नामसे प्रसिद्ध तत्त्व पृथ्वीको सोंचता है (च द्यां अनु) और द्युलोकको सींचता है, (च इमं योनिं अनु) और इस भूलोकको सींचताः है, ऐसे (समानं योनिं सश्चरन्तं द्रप्सं) अपने समान आश्रय स्थानको विचरण करते हुए आदित्यको (सप्त होत्रा अनु जुहोमि) सात हवन करनेवाले होम करते हैं ॥५॥

(६३६) (ये के च पृथिवीं अनु) जो कोई भी शत्रु इस पृथ्वीपर और (ये अंतिरक्षे) जो अंतिरक्षमें तथा (ये दिवि) जो द्युलोकमें विद्यमान हैं (तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः अस्तु) उन सर्पण स्वभाववाले शत्रुओंको नमस्कार हो । (सर्पेभ्यः नमः) उन सर्पण स्वभाववाले पुरुषोंके लिए नमन हो ।।६।।

सर्पः - गमनशील, अग्रे गमनशील । तीनों लोकोंमें जो गमनशील हैं उनके लिए नमस्कार हो । अग्रभागमें जो गमन करते हैं और दूसरोंका विनाश करते हैं, उनको दूर करना चाहिए ।।६।।

- (६३७) (याः यातुधानानां इषवः) जो राक्षसोंके बाण हैं, (ये वा वनस्पतीन् अनु) जो वृक्षोंके आश्रित सपोंके सुर्यकी किरणोंमें निवास करते हैं, और (ये अवटेषु शेरते) जो गढोंमें रहनेवालोंके समान निचली श्रेणियोंमें विनास करते हैं, (तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः) उन सब कुटिल स्वभावके लोगोंका दमन हो ।।७।।
- (६३८) (ये वामी दिवः रोचने) जो वाममार्गी द्युलोकके प्रकाशयुक्त स्थानमें हैं (वा ये सूर्यस्य रिश्मषु) अथवा जो लोक समान रहते हैं, और (येषां अप्सु सदः कृतं) जिनका जलोंके अंदर निवासस्थान है (तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः) उन सब सर्पोके निमित्त दूरसेही नमस्कार है, अर्थात् उनको हम अपने वशमें करें ।।८।।
- (६३९) हे अग्ने ! तुम (अस्ता असि) शत्रुओंको हटानेवाले हो, (इव आमंवान् राजा इभेन याहि) जिस प्रकार सहायवान् राजा हाथी द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं पर आक्रमण करो, और (पृथिवीं प्रसितिं न पाजः कृणुष्व) बडे विशाल पक्षि पकडनेके निमित्त फैलाये हुए जालके समान बलका विस्तार करो, तथा (तृष्वीं प्रसितिं अनुद्रुणानः तिपष्ठैः रक्षसः विध्य) वेगवान् जाल द्वारा शत्रुओंको मारनेवाले व तपानेवाले तुम राक्षसोंको ताडन करो ।।९।।

अस्ता असि - तू शत्रुको दूर करनेमें समर्थ हो ।

आमवान् राजा इव इभेन याहि - उत्तम सहाय्यवान राजाके समान तू हाथीसे-सेनासे शत्रुओंपर आक्रमण कर । पृथिवीं प्रसितिं न पाजः कृणुष्व - पृथ्वीपर जाल फैलाकर पक्षियोंको पकडते हैं, उस तरह तू इस पृथ्वीपर अपनी बुद्धिसे जाल फैलाकर शत्रुओंको पकडो ।

तिपर्छैः रक्षसः विध्य - तापदायक साधनोंसे तुम राक्षसोंको-दुष्टोंको - शासित करो ।।९।।

तर्ष भ्रमासं आशुरा पंतन्त्यनुस्पृश धृषुता शोश्चानाः।
तर्पूर्णव्यग्ने जुह्ना पत्रङ्गानसंनित्तो वि सृंज विष्यंपुरकाः ॥१०॥
पति स्पञ्चो वि सृंज तूर्णितमो मर्वा पापुर्विशो अस्या अर्वष्यः।
यो नी हूरे अधशंक्षसो यो अन्त्यग्ने मा किंद्र व्यथ्यित दंधवितं ॥११॥
उद्ग्री तिष्ठ पत्या तंनुष्य न्युमित्राँ ओषतात्तिग्महेते।
यो नो अर्रातिक समिधान चक्के नीचा तं धंक्ष्यतसं न शुष्कमं ॥१२॥
अध्वी मंत्र प्रति विध्याध्यस्मवृत्विष्कृष्णुष्य देव्यान्यग्ने।
अर्थ स्थित तंनुहि यातुज्ना जामिमजिम म मृंणीहि शर्त्रन्ते।
अग्नेस्या तंनुहि यातुज्ना जामिमजिम म मृंणीहि शर्त्रन्ते।

(६४०) हे (अग्रे) अग्नि ! (तव आशुया भ्रमासः पतन्ति) तुम्हारी शीघ्रगामी ज्वालायें पवनसे इधर उधर चलायमान होती हैं उस (धृषता शोशुचानः) घर्षण करनेवाले ज्वालाओंसे प्रकाशमान तुम (तपूषि पतङ्गान् अनुस्पृश) तपानेवालों राक्षसोंको ज्वालाओंसे दग्ध करो और (जुड़ा आसन्दितः, विध्वक् उल्काः विसृज) हवन करने पर तुम अखण्डित होकर, सर्वत्र ज्वालाओंको राक्षसोंके नाश करनेके लिए छोडो ।।१०।।

तपूंषि पतंगान् अनुस्पृश – ताप देनेवाले राक्षसोंको अपनी ज्वालाओंसे जला दो । दुःख देनेवाले शत्रुओंका नाश करना चाहिए ॥१०॥

(६४१) हे (अग्रे) अग्रि ! (नः दूरे यः अधशंसः) हमारा दूरदेशमें जो शत्रु है (यः अन्ति) जो निकट में वर्तमान शत्रु है (तूर्णितमः अदब्धः प्रति स्पशः विसृज) बड़े वेगवान् अहिंसति तुम उसकी ओर बंधन करनेवाले सैनिकोंको भेजो, (अस्याः विशः पायुः भव) इस हमारी प्रजाके रक्षा करनेवाले होओ । (ते किः मा आदधर्षीत्) तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें दुःख न दे सके । १९१।

नः दूरे यः अघशंसः यः अन्ति तूर्णितमः अदब्धः प्रतिस्पशः विसृज - हमसे दूर अथवा समीप जो हमारा शत्रु है, उस पर उसका नाश जलदी करनेमें समर्थ संरक्षक सेनानायक भेजो ।

अस्था विशः पायुः भव - इस प्रजाका तू संरक्षक बन ।

ते किः मा आदघर्षीत् - तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें कष्ट न दे ।।१९।।

(६४२) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम (उत्तिष्ठ प्रत्यातनुष्व) जाग्रत होओ और ज्वालाका विस्तार करो । हे (तिग्म हेते) तीक्ष्ण आयुधवाले ! (अमित्रान् न्योषतात्) शत्रुओंको अत्यंत भस्मीभूत करो । हे (सिमधान) दीप्तिमान् ! (नः यः अरातिं चक्रे) हमारा जो शत्रु दानका प्रतिवेध करता है (तं नीचा धिक्ष) उसको नीचेक स्थानमें भस्म करो (न शुष्कं अतसं) जिस प्रकार सुखे वृक्षको भस्म करते हो ।।१२।।

हे तिग्महेते ! अमित्रान् न्योवतात् - हे तीक्ष्ण आयुधवाले अग्नि ! शत्रुओंको पूर्णतासे विनष्ट करो । नः यः अरातिं चक्रे, तं नीचा घक्षि - हमारी शत्रुता जो करता है उसको नीचेके स्थानपर धकेल दो । शुष्कं अतसं न - सूखी लकडी जैसी जल जाती है वैसे हमारे शत्रु जलकर विनष्ट हो जाय ।।१२।।

(६४३) हे (अग्ने) अग्नि ! तू (ऊर्द्धः भव) सबसे ऊंचा होकर रहो, (अस्मत् शत्रून् अधि प्रतिविध्य) हमारे शत्रुओंको ताडन करो, (दैय्यानि आविः कृणुष्व) दिय्य कसोंको प्रकट करो, (यातुजूनां स्थिरा अवतनुहि) राक्षसोंके सुस्थिर शस्त्रोंको निकम्मे करो, (जामिन् अजामिन् शत्रून् प्रमृणीहि) हमेशासे असंबंधित और संबंधित शत्रुओंका

अभिर्मूर्था दिवः क्रकुत्पतिः पृथिव्या अयम् । अपाछं रेतछिसि जिन्वति' ।
इन्द्रेस्य त्वीजेसा सादयामि' ॥१४॥
मुवी युज्ञस्य रजंसम्य नेता यत्रा नियुद्धिः सर्चसे शिवामिः ।
दिवि मूर्धानं दिथि स्वर्षा शिक्षामग्ने चक्रपे हञ्यवाहम् ॥१५॥
भुवाऽसि ध्रुणाऽऽस्तृता विश्वक्षमंणा ।
मा त्वां समुद्र उद्वेशीनमा सूपुर्णोऽन्यथमाना पृथिवी हंछहं ॥१६॥
मुजापंतिङ्का साव्यत्वपां पृष्ठे संमुद्रस्यमेन् । व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं प्रथस्य पृथिव्यसि ॥१०॥
मूर्यसि मूर्गिर्स्यदिंतिरसि विश्वधाया विश्वस्य पुर्वनस्य धर्जी ।
पृथिवी येच्छ पृथिवीं हंछह पृथिवीं मा हिछसीः' ॥१८॥

विनाश करो । (अग्नेः तेजसा त्वा सादयामि) अग्निके तेजसे तुमको स्थापन करता हूं ।।१३।।

कर्घ्यः भव - तू ऊंचा हो, उद्य स्थानपर विराज ।

अस्मत् शत्रून् अधिप्रतिविध्य - हमारे शत्रूओंका पूर्णतासे विनाश करो ।

दैय्यानि आविष्कृणुष्व - दिव्य कर्मोको प्रकट करो ।

यातुजूनां स्थिरा अवतनुहि - राक्षसोंके सुस्थिर शस्त्रोंको विनष्ट करो ।

जामिन् अजामिन् शत्रून् प्रभृणीहि - संबंध रखनेवाले अथवा संबंध न रखनेवाले शत्रुओंको विनष्ट करो ।।१३।।

(६४४) (अयं अग्निः दिवः कुकुत्) यह अग्नि द्युलोकके शिरके समान उन्नत है, (पृथिव्याः पतिः अपां रेतांसि जिन्वति) भूमिका पालक यह जलोंके बलोंको पुष्ट करता है, ऐसे अग्निके लिये (इन्द्रस्य ओजसा त्वा सादयामि) इन्द्रके बलसे तुमको संयुक्त करता हूं । 19४।।

(६४५) हे (अग्ने) अग्नि ! तुम जब (हय्यवाहं जिह्नां चकृषे) हिव धारण करनेवाली जिह्नारूप ज्वालाको प्रकट करते हो, तब (यज्ञस्य च रजसः नेता भुवः) यज्ञके और अंतरिक्षके नायक होते हो । तुम ही (यत्र शिवाभिः नियुद्धः सचसे) जहां कल्याणकारी वेगादि गुणोंके संबंधको प्राप्त होते हो, वहां (दिवि स्वर्षा मूद्धानं दिधषे) द्युलोकमें स्थित आदित्यको धारण करते हो । १९५।।

(६४६) तुम (धरुणा विश्वकर्मणा आस्तृता धुवा असि) भूमि रूपसे विश्वको धारण करनेवाली, विश्वकर्मा द्वारा विस्तार की हुई दृढ हो । (समुद्रः त्वा मा उद्वधीत्) समुद्र तुमको मत नष्ट करे, (सुपर्णः मा) सुपर्ण भी तुमको मत नष्ट करे अर्थात् वायु तुमको नष्ट न करे । तुम (अव्यथमाना पृथिवीं दृंह) स्वयं दुःखी न होकर पृथ्वी को सुदृढ करो ।।१६।।

(६४७) (प्रजापितः त्वा व्यवस्वर्ती प्रथस्वर्ती) प्रजापित तुझ अवकाशवाली और विस्तारवालीको (अपां पृष्ठे समुद्रस्य एनं सादयतु) जलोंके ऊपर और समुद्रके स्थानमें स्थापन करे, तुम भी (प्रथस्व) विस्तारको प्राप्त होओ, भूमिसे प्रकट होनेसे तुम (पृथिवी असि) पृथ्वी रूपही हो ।।१७।।

(६४८) तुम (भू: भूमि: असि) सुखोंको देनेवाली भूमि हो, (विश्वधाया अदिति असि) विश्वको पुष्ट करनेवाली देवमाता हो, (विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री असि) संपूर्ण संसारके प्राणियोंको धारण पोषण करनेवाली हो, (पृथिवीं यच्छ) भूमिको कृपा दृष्टिसे अवलोकन करो, (पृथिवीं दृंह) पृथ्वीको दृढ करो और (पृथिवीं मां हिंसी:) पृथ्वीको मत पीडा दो ।।१८।।

विश्वसमे शुणायांपानार्य ब्यानायां कृतिवार्य चित्राय ।
अग्निह्वाऽभि पांतु मृह्या स्वस्त्या छुर्दिषा शन्तमेन तयां वृवतयाऽद्भिष्ठस्वद् ध्रुवा सीर्व ॥१९॥
काण्डात्काण्डात्प्ररोहंन्ती पर्वषः-परुष्वस्परि । एवा नो हुर्वे प्र तंनु सहस्रेण शतेन च ॥२०॥
या शतेन प्रतनीर्थि सहस्रेण विरोहंसि । तस्यस्ति वृविष्टके विषेमे हृविषां वयम् ॥२१॥
यास्ते अग्ने सूर्ये रुचो विवेमातुन्वन्ति गृहिमभिः ।
ताभिनी अद्य सर्वीभी रुचे जनाय नस्कुषि ॥२२॥
या वो वेवाः सूर्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुचः। इन्द्रीग्नी ताम्भः सर्वीभी रुचं नो धत्त बृहस्पते ॥२३॥
विराह्ण्योतिरधारयन्स्वराह्ण्योतिरधारयत् । प्रजापितिङ्वा सावयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतीर्मे ।
विश्वसमे प्राणायांपानार्य व्यानाय विश्वं ज्योतिर्थन्छ ।
अग्निहेऽधिपतिस्तर्या वृवतयाऽद्धिन्स्वद् ध्रुवा सीर्वे ॥२४॥

(६५०) हे (दूवें) दूवें ! तुम (काण्डात् काण्डात् पुरुषः पुरुषः परि प्ररोहन्ती) प्रत्येक काण्डसें और प्रत्येक पर्व से सब ओर से बढ जाती है अतः तुम (एवं सहस्रेण च शतेन नः आ प्रतन्) ही सहस्रों और सैकडों ऐश्वर्यो पुत्र पौत्रादिसे हमारी भी सब प्रकारसे वृद्धि करो ।।२०।।

(६५१) हे (देवि) दीप्यमान् ! हे (इष्टके) इष्टके ! (या शतेन प्रतनोषि) जो तुम सैकडों काण्डोंसे विस्तारको प्राप्त होती हो और (सहस्रेण विरोहिसि) सहस्र अमुरोंसे अनेक प्रकारसे अमुरित होती हो, अतः (वयं ते हविषा विधेम) हम तुम्हारा हिव देते हैं, तुम्हारे द्वारा हमारी सन्ततिकी वृद्धि होती रहे ।।२१।।

(६५२) हे (अग्रे) अग्रे ! (याः ते रूचः) जो तेरी दीप्ति (सूर्ये रश्मिभः दिवं आतन्वन्ति) सूर्य मण्डलमें किरणों द्वारा द्युलोकको प्रकाश करती हैं, (अद्य ताभिः सर्वाभिः नः) आज उन संपूर्ण किरणोंसे हमें तथा (नः जनाय) हमारे पुत्र पौत्रादिकों को (रुचे कृषि) तेजस्वी करो ।।२२।।

(६५३) हे (इन्द्राग्नी) इन्द्राग्नी ! हे (बृहस्पते) बृहस्पते ! हे (देवाः) हे देवो ! (वः याः रुचः सूर्ये) तुम्हारा जो तेज सूर्यमें है, (याः रुचः गोषु) जो दीप्तियें धेनुंओंमें और जो (अश्वेषु) घोडोंमें स्थित हैं (ताभिः सर्वाभिः नः रुघं

चत्त) उन संपूर्ण दीतियोंसे हमारे तेजस्विताको स्थापन करो ।।२३।।

(६५४) (विराद ज्योतिः अधारयत्) विशेष तेजस्वी विराद्ने ज्योतिको धारण किया । (स्वराद ज्योतिः अधारयत्) स्वयं प्रकाशमान् द्युलोकने ज्योतिको धारण किया । (प्रजापतिः विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय ज्योतिष्मतीं त्वा) प्रजाके पालक प्रजापति संपूर्ण प्राण अपान व्यानकी ज्योतिसे युक्त तुझको (पृथिव्याः पुत्ते सादयतु) पृथ्वीके पृष्ठपर स्थापित करे, तुम (विश्वं ज्योतिः यच्छ) संपूर्ण ज्योतिके प्रदान करो, (अग्निः ते अधिपतिः) अग्नि तुम्हारा अधिपति है, (तथा देवतया धुवा अङ्गिरस्वत् सीद) उस देवताके साथ दृढ होकर तुम अङ्गिराके समान तेजस्वी होओ ।।२४।।

<sup>(</sup>६४९) (विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठायै) सब प्राण, अपान, व्यान और उदान नामक वायुसे प्रतिष्ठाके लाभके लिये (चरित्राय, अग्निः मह्मा स्वस्त्या शन्तमेन छर्दिषा त्वा अभिपातु) सद्यरित्राकी रक्षाके लिए, अग्नि बड़ी कल्याणकारिणी सुखसामग्री और अतिशान्त गृहादि द्वारा तुम्हारी रक्षा करे, तुम (तया देवतया धुवा अग्निरस्वत् सीद) उस परमदेवताके अनुग्रहसे दृढ हुई अङ्गिराके समान स्थिर हो ।।१९।।

मर्थुस मार्थवश्च वासन्तिकावृत् अग्नेरंन्तःश्लेषोऽसि करूपेतां द्यावीवृथिवी करूपेन्तामाप् ओर्वथयः करूपेन्तामग्रयः पृथ्कमम् ज्येष्ठयोय सर्वताः । ये अग्नयः सर्मनसोऽन्तरा द्यावीपृथिवी हमे । व्यसन्तिकावृत् अभिकरूपेमानाः इन्द्रिमेव वृवा अभिसंविशन्तु तया वृत्रत्याऽङ्गितस्वद् ध्रुवे सीद्तम् २५ अवांढाऽसि सहमानाः सहस्वाराताः सहस्व पृत्रनायतः । सहस्रवीर्याऽसि सा मा जिन्वं ॥२६॥ मधु वार्ता कतायते मर्चु क्षरन्ति सिन्धवः । मार्थ्वतिः सन्त्वोवधीः ॥२७॥ मधु नक्तंपृतोषसो मधुमृत्यार्थिवृष्ठं रजः । मधु द्यौरंस्तु नः पितौ ॥२८॥ मधुमान्नो वनस्यतिर्मर्थमाँ २ अस्तु सूर्यः । मार्थ्वीगांवो मवन्तु नैः ॥२९॥

(६५५) (मधुः च माधवः च वासन्तिकौ) चैत्र और वैशाख ये दोनों ही महिने वसन्त ऋतुके हैं। (ऋतू) ऋतुरूप दोनों इष्टकाओ ! तुम (अग्नेः अन्तः शलेषः असि) अग्निके अंदर दृढतासे लगाये हुए हो। अग्नि चयन करनेवाले (मम जैहयाय द्यावा पृथिवी कल्पन्ताम्) मुझ यजमानके उत्कर्षताके लिये यह द्यावापृथ्वी सहायता करें। (आपः ओषधयः कल्पन्तां) जल और ओषधियां हमारी सहायता करें। (सव्रताः पृथक् अग्नयः कल्पन्ताम्) समान व्रतमें स्थापित अनेक अग्नियां उत्कृष्टतासे सहायताका कार्य करें। (इमे द्यावा पृथिवी अन्तरा समनसः ये अग्नयः वासन्तिकौ ऋत् अभिकल्पमानाः देवाः इन्द्रं इव अभिसंविशन्तु) यह द्यावा पृथ्वीके मध्यमें वर्तमान एक मनवाले जो अग्नियें हैं, वे वसन्त संबंधी ऋतुके संपादन करेत हुए, इस कार्यका आश्रय करें, जिस प्रकार सब देवता इन्द्रका आश्रय करते हैं। (तया देवतया अङ्गिरस्वत् धृवे सीदतं) उस देवताके साथ अङ्गिराके समान स्थिर होकर विराजमान होओ ।।२५।।

(६५६) हे इष्टके ! तुम (सहमाना अवाढा असि) स्वभावसे शत्रुओंको पराजित करनेवाली तथा शत्रुओंसे कभी भी पराजित न होनेवाली हो । तुम (अरातीः सहस्व) शत्रुओंको पराजित करो, (पूतनायतः सहस्व) संग्रामकी इच्छा करनेवाले शत्रुओंको पराजित करो । तुम (सहस्रवीर्या असि) अनंत बलवाली हो, अतः (सा मा जिन्द) वह प्रसिद्ध तुम मुझपर प्रसन्न होओ ।।२६।।

सहमाना आषाढा असि - तु शत्रुका पराजय करनेवाली, तथा शत्रुसे कभी भी परास्त न होनेवाली है । अरातीः सहस्व - शत्रुओंका पराभव करो ।

पूतनायतः सहस्व - सेनासे हमला करनेवाले शत्रुका पराभव करो ।

सहस्रवीर्या असि - अनंत पराक्रम करनेवाली है ।।२६।।

(६५७) (ऋतायते वाता मधु) यज्ञकी इच्छा करनेवाले यजमानके लिए वायु मधुर हों । (सिन्धवः मधु) स्यन्दमान नदियें मधुर हों । (नः ओषधीः माध्वीः सन्तु) हमारे लिए संपूर्ण ओषधियां मधुर रससे युक्त हों ।।२७।।

(६५८) (नः पिता द्यौः मधु अस्तु) हमारे लिए पिताके समान द्युलोक मधुर हो, (पार्थिवं रजः मधुमत्) पृथ्वीकी धूलि भी हमें मधुके समान सुखप्रद हो, (नक्तं उत उषसः मधु) रात्री और प्रभात समय भी हमें मधुर हो ।।२८।।

(६५९) (वनस्पतिः नः मधुमान्) वनस्पतियां हमारे लिए मधुर अर्थात् सुख बढानेवाली हों । (सूर्यः मधुमान् अस्तु) आदित्य हमें मधुररस देनेवाला हो । और (नः गावः माध्वीः भवन्तु) हमारे लिए गौवें मधुर रस प्रदान करनेवाली हों ॥२९॥

अपां गम्भेन्स्सीवृ मा त्वा सूर्योऽभि तप्सीन्माऽग्निवैश्वानुरः । अच्छिन्नपत्राः पुजा अनुवीक्षस्यानुं त्वा वि्षया वृष्टिः सचताम् ॥३०॥

त्रीन्संमुद्रान्त्सर्ममृपत् स्वर्गान्यां पतिर्वृष्म इष्टंकानाम् । पुरीवं वसानः सुकृतस्यं लोके तत्रं गच्छ यत्र पूर्वे परेताः' ॥३१॥

मुही थी: पृथिवी चं न इमं युक्तं मिमिक्षताम् । प्रिपृतां नो भरीमिमः' ।।३२॥ विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतो वृतानि पर्पशे । इन्द्रंस्य पुज्यः सस्ता ॥३२॥ भूवाऽसि धुरुणेतो जेज्ञे प्रथममेभ्यो योनिम्यो अधि जातवेदाः । स गायत्र्या ब्रिष्ट्रमांऽनुष्ट्रमां च देवेभ्यो हृज्यं वहत् प्रजानन् ॥३४॥

# 🙀 गुथे रमस्व सहसे द्युम्न ऊर्जे अर्पत्याय । सुम्राडंसि स्वराडंसि सारस्वती त्वोत्सी पार्वताम् ॥३५॥

(६६०) तुम (अपां गम्भं सीद) जलोंके गम्भीर स्थानमें स्थिर हो, (त्वा सूर्यः मा अभिताप्सीत्) तुमको वहां सूर्य मत संतप्त करे (वैश्वानरः अग्निः मा) संपूर्ण मनुष्योंके हितकारी अग्नि भी तुमको मत सन्तापित करे, (आण्डिन्नपन्नाः प्रजाः अनुवीक्षस्व) अखण्डितअवयववाली प्रजाका तुम निरंतर निरीक्षण करो । और (दिव्यावृष्टिः त्वा अनुसचतां) दिव्यदृष्टि तुमारी सहायता करे ।।३०।।

(६६१) (अपां पतिः इष्टकानां वृषभः) जलोंके पति तुम समस्त अभीष्ट सुख साधनोंके देनेवाले हो ! तुमनेही (त्रीन् स्वर्गान् समुद्रान् समसृपत्) तीन स्वर्गोको और समुद्रके स्थानोंको भली प्रकार प्राप्त किया है । तुम (पुरीषं वसानः तत्र गच्छ) पशुओंके साथ रहते हुए उस स्थानमें गमन करो (यत्र सुकृतस्य लोके पूर्वे परेताः) जहां पुण्यात्माओंके लोकमें पूर्व समयके परमपदको प्राप्त उत्तम पुरुष गये हैं ।।३१।।

(६६२) (मही पृथिवी च द्यौ) बडी विस्तारवाली पृथ्वी और द्युलोक (नः इमं यझं मिमिक्षताम्) हमारे इस यज्ञको पूर्ण करें तथा (भरीमभिः नः पिपृताम्) भरणपोषणकारी पदार्थोसे हम सबोंकी पालना करें 11३२।।

(६६३) हे मनुष्यो !(विष्णोः कर्माणि पश्यत) व्यापक ईश्वरके नाना कर्मोको देखो, (यतः व्रतानि पस्पशे) जिसके द्वारा उसने सब व्रतोंको निर्माण किया है । वह परमेश्वर (इन्द्रस्य युज्यः सखा) इन्द्रका योग्य मित्र है ॥३३॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत - व्यापक ईश्वरके कर्मीको देखो ।

यतः व्रतानि पस्पशे - जिसने सब व्रतोंको किया हे ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा - जीवात्माका योग्य मित्र वह परमेश्वर है ।।३३।।

(६६४) हे उखे ! (धरुणा ध्रुवा असि) जगतको धारण करनेवाली तुम स्थिर हो ! (जातवेदाः प्रथमं इतः अधिजक्के) संसारके सब पदार्थोको जाननेवाला जातवेद अग्नि पहले यहां तुम्हारे (पम्यः योनिम्यः) इन उत्पति स्थानोंसे ही प्रकट हुआ, (सः प्रजानन्) वह प्रसिद्ध अग्नि अपने अधिकारको भली प्रकार जानता हुआ (गायत्र्या त्रिष्टुभा च अनुष्टुभा देवेम्यः हृत्यं वहतु) गायत्री, त्रिष्टुभ और अनुष्टुभ छंदोंके मंत्रोंसे दी हुई आहुतियों से देवताओंके पास हृत्य के पहुंचावे ।।३४।।

(६६५) हे उखे !(इषे राये सहसे धुम्ने ऊर्जे अपत्याय रमस्वे) अन्न, घन, बल, यश, दुग्ध घृतादि रस और पुत्र पौत्रादि देनेके निमित्त यहां दीर्घकाल पर्यन्त आनंदसे रहो । तुम भूमिके (सम्राट् असि) सम्राट् हो और (स्वराट् असि) स्वयं प्रकाशमान हो, (त्वा सारस्वतौ उत्सौ प्रावताम्) तुमको सरस्वती संबंधी मन और वाक् पालन करें ।।३५।। अमें युक्ता हि ये तवाश्वांसो देव साधर्यः । अनं वहान्ति मन्यर्थे ॥६६॥ युक्ता हि देवहृतमाँ२ अश्वां२ अमे उथीरित । नि होता पूर्व्यः सर्वः ॥३०॥ सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेना अन्तर्भूवा मनेसा पूर्यमानाः । पूर्वस्य धारा अभि चौकशीमि हिर्ण्ययो वेतसो मध्ये अमेः ॥१८॥

ऋणे त्वां ठ्वे त्वां मासे त्वां ज्योतिषे त्वां। अमृतिदं विश्वेरय भुवनस्य वाजिनमुग्नेवेश्वानुरस्यं चे ॥३९॥

अग्रिज्योतिषा ज्योतिष्मान् कुक्मो वर्षसा वर्षस्वान् । सहस्रदा असि सहस्राय त्यो ॥४०॥

आदित्यं गर्मे पर्यसा समेक्धि सहस्रेस्य प्रतिमां विश्वकेषम् । परि वृक्धि हरे<u>सा</u> माऽमि मध्हस्थाः <u>जातापुंचं कृणुहि श्रीयमोनेः ॥४१॥</u>

(६६६) हे (देव अम्रे) देदीप्यमान अम्रे ! (ये ते साधवः अश्वासः) जो तुम्हारे चतुर घोडे तुमको (अरं मन्यवे वहन्ति) शीघ्र यज्ञके लिए ले जाते हैं, उनकोही (हि आयुक्व) निश्चयपूर्वक रथमें जोड दो ।।३६।।

(६६७) हे (अमे) अमे ! (देवहूतमान् अश्वान् हि रथी इव) देवताओंको बुलानेवाले घोडोंको अवश्य ही रथीके समान शीघ्र (आयुक्व) रथमें जोड दो क्योंकि (पूर्व्यः होता निषदः) सबसे पहिले बुलानेवाले तुम आज इस यज्ञ कार्यमें आसन पर विराज मान होओ ।।३७।।

(६६८) (सरितः न) नदियोंके समान (अन्तः इदा मनसा पूयमानाः धेनाः सम्यक् स्रवन्ति) अंदर हृदय और मनसे पवित्र की हुई वाणिये भी विद्वान् पुरुषके मुखसे भली प्रकार प्रवाहित होती हैं, यह आत्मा (हिरण्ययः वेतसः) सुवर्णके समान देदीप्यमान और अति रमणीय दण्डके समान है, इससे निकली उठती ज्ञानधाराओंको भी (अग्नेः मध्ये धृतस्य धाराः) अग्निके वीचमें धृतके धाराके समान मैं (अभिचाकशीमि) देखता हूं 11३८11

सितः न, इदा मनसा पूयमानाः अन्तः घेनाः सम्यक् स्रवन्ति – नदियोंके समान, इदय और मनसे पवित्र हुई वाणियां ठीक तरह बाहेर प्रवाहित होती हैं। इदयसे और मनसे परि शुद्ध वाणी हि बोलनी चाहिए। इदय और मनको जो योग्य न प्रतीत हो वह वाणी बोलनी नहीं चाहिए।।३८।।

- (६६९) (त्वा ऋचे) तुझको यथार्थ ज्ञानके लिए (त्वा रूचे) तुझको कान्तिके लिए, (त्वा भासे) तुझको विज्ञान प्राप्तिके लिए और (त्वा ज्योतिषे) तुझको तेज प्राप्त करनेके लिए प्राप्त करता हूँ । तुम्हारा (इदं) यह श्रोत्र (विश्वस्य भुवनस्य च वैश्वानरस्य अग्नेः वाजिनं अभूत्) संपूर्ण प्राणि समूह तथा समस्त मनुष्योंके हितकारी अग्निके वचनको जाननेवाला हुआ है ।।३९।।
- (६७०) हे तेजस्विन् ! तू (ज्योतिषा ज्योतिष्मान् अग्निः) कान्तिसे कान्तिमान होनेसे 'अग्नि' है, (वर्चसा वर्षस्वान् रूक्म) तेजसे तेजस्वी होनेके कारण 'रूक्म' अर्थात् सुवर्णके समान प्रकाशमान है । तू ही (सहस्रदाः असि) सहस्रों ऐश्वर्योंका देनेवाला है (त्वा सहस्राय) तुम्हारी उपासना सहस्रों अभीष्ट लाभके लिए करता हूं ।।४०।।
- (६७१) (गर्भ सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं आदित्यं) देवताओंका उत्पत्ति स्थान व पशुओंको भरण पोषण करनेवाला, सहस्रोंकी मूर्ति और विश्वप्रकाशक अग्निको (पयसा समिह्न्ध) दूधसे सिंचति करो और (हरसा परिवृङ्गिष्ठ) प्रज्वलित तेजसे रोगोंको सब ओरसे नाश करो, (चीयमानः शतायुवं कृणुहि) वृद्धिको प्राप्त होके यजमानको शतायु करी एवं (अभिमंस्था मा) अभि मन में स्थित मत करो ।।४१।।

वार्तस्य जूर्ति वर्षणस्य नाभिमश्वं जज्ञानश्च संदिरस्य मध्ये । शिशुं नदीनाश्च हुरिमदिबुधनुमग्ने मा हिथ्नसीः पर्मे व्योमन् ॥४२॥

अर्जसमिन्दुंमरूषं मुर्ण्युम्प्रिमींडे पूर्वचितिं नमोभिः । स पर्वमिर्ऋतुशः कल्पमानो गां मा हिंथसीरादितिं विराजमे ॥४३॥

वर्रुत्रीं त्वदुर्वर्रणस्य नामिमविं जज्ञानार्थः रजसः परस्मात् । मुहीर्थः साहस्रीमसुरस्य मायाभग्ने मा हिंधंसीः पुरमे व्योमन् ॥४४॥

यो अग्निर्मेरध्यजायत् शोकांत्पृथिब्या उत वा दिवस्परि । येन पुजा विश्वकर्मा जुजान तम्भे हेडः परि ते वृणकर्तु ॥४५॥

चित्रं वृेवा<u>नामुर्दगा</u>दनीकं चर्क्षुर्मित्रस्य वर्षणस्याग्नेः । आऽ<u>षा</u> चार्वापृथिवी अन्तरिक्षष्ठं सूर्यं आत्मा जर्गतस्त्रस्थुर्पश्चे ॥४६॥

- (६७२) हे (अग्ने) अग्ने ! (वातस्य जूतिं, वरुणस्य नाभिं, सरितस्य मध्ये जज्ञानम) वायुके समान वेगवान, वरुण देवताके नाभि स्वरूप, जलके मध्यमें उत्पन्न, (नदीनां शिशुं, हरिं, परमे व्योमन्, अद्रिबुधनं अश्वं मा हिंसी) नदियोंके बालक, हरित्वर्ण, परम आकाशमें रहनेवाला और अपने खुरोंसे पाषाणों को भी चूर्ण करनेवाला ऐसे अश्व को अर्थात् अग्निको मत विनष्ट करो ।।४२।।
- (६७३) (अजसं इन्दुं अरुषं, पूर्वचित्तिं, नमोभिः भुरण्यं अग्निं ईडे) क्षयरित, ऐश्वर्यसे युक्त, रोषशून्य, पूर्वमहर्षियोंसे चयनके योग्य और अन्नोंसे सबके पोषणकर्ता अग्निकी स्तुति करता हूं। (सः पर्वभिः ऋतुशः कल्पमानः) वह प्रसिद्ध अग्नि अमावस्या आदि पर्वो द्वारा प्रतिऋतुमें कर्मोको संपादन करता है। तुम (अदितिं विराजं गां मा हिंसीः) अखण्डित या अदीन दुग्धदानादिसे विराजमान गौको मत मारो ।।४३।।
- (६७४) हे ((अग्ने) अग्नि ! तुम (परमे व्योमन् त्वष्टुः वरुत्रीं वरुणस्य नाभिं) उत्कृष्ट स्थानमें रहनेवाली, अनेक रूपोंको निर्माण करनेवाली, वरुण की नाभितुल्य रक्षणीय, (परस्मात् रजसः जज्ञानं) परम उद्य स्थानसे जायमान (महीं साहस्रीं अविं असुरस्य मायां मा हिंसी) बडी, सहस्रों उपकार करनेवाली, रक्षण करनेवाली प्राणियोंकी प्रज्ञा शक्ति को मत नष्ट करो ।।४४।।
- (६७५) (यः अग्निः अग्नेः शोकात् अध्यजायत) जो अग्निकी ज्वालासे उत्पन्न हुआ, (उत दिवः पृथिव्याः परि) और द्युलोकके व पृथ्वीके ऊपर तेजरूपसे दीखता है (विश्वकर्मा येन प्रजाः जजान) विश्व उत्पन्न करनेवालेने जिससे प्रजाको उत्पन्न किया हैं, हे (अग्ने) अग्ने ! (ते हेडः तं परि वृणक्तु) तुम्हारा क्रोध उसको छोड दे अर्थात् उस यज्ञकर्ताके प्रति क्रोध न कर ।।४५।।
- (६७६) वह ईश्वर (देवानां चित्रं अनीकं) देवताओंका विचित्र बल, (मित्रस्य, वरुणस्य, अग्नेः चक्षुः) मित्र, वरुण और अग्निका नेत्र है, (द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं आग्ना) द्युलोक पृथिवी और अंतरिक्षमें वह भरकर रहा है, वही (सूर्यः जगतः च तस्थुषः आत्मा उदगत्) सूर्य तथा जंगम और स्थावरका आत्मा उदयको ग्राप्त हुआ ।।४६।।
- (६७७) हे (अग्ने) अग्ने ! (मेघाय चीयमानः इमं द्विपादं पशुं मा हिंसीः) यज्ञके लिए लाये हुए इस दोपाये और वौपाये पशुको भी मत मारो । तुम (मेघं मयुं पशुं जुषस्व) पवित्र अन्न उत्पन्न करनेवाले पशु पर प्रेम करो और (तेन चिन्वानः तन्यः निषीद) उससे अपने शोभाकी वृद्धि करता हुआ स्वशरीरमें हृष्टपृष्ट होकर रह । (ते शुक् मयुं

इसं मा हिंधसीहिंपादं पृशुध सहसाक्षो मेथाय बीयमानः ।
मृषु पृशुं मेथमग्रे जुषस्व तेनं चिन्वानस्तन्त्वो नि पीद ।
मृषु ते शुगृंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृंच्छतुं ॥४०॥
इमं मा हिंधसीरेकशफं पृशुं केनिकृदं वाजिनं वाजिनेषु ।
गौरमारण्यमन् ते दिशामि तेनं चिन्वानस्तन्त्वो नि पीद ।
गौरं ते शुगृंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृंच्छतुं ॥४८॥
इमध साहस्रधं शतथारमुत्सं व्यच्यमानधं सरिरस्य मध्ये ।
पृतं वुहानामदिति जनायाग्ने मा हिंधसीः पर्मे व्योमन् ।
गृव्यमारण्यमनुं ते दिशामि तेनं चिन्वानस्तन्त्वो नि पीद ।
गृव्यं ते शुगृंच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृंच्छतुं ॥४९॥
इममूंर्णायुं वर्षणस्य नाभि त्वचं पश्नां द्विपदां चत्र्ष्पदाम् ।
खद्रैमारण्यमनुं ते दिशामि तेनं चिन्वानस्त्वो नि पीद ।

ऋष्छतु) तेरा क्रोध हिंसक पशुको प्राप्त हो और (यं द्विष्मः तं ते शुक् ऋष्छतु) जिसका हम द्वेष करते हैं उसको तेरा क्रोध प्राप्त हो ।।४७।।

(६७८) हे अग्रि ! (इमं कनिक्रदं वाजिनेषु वाजिनं एक शफं पशुं मा हिंसीः) इस शब्द करनेवाले वेगवालोंमें अत्यंत वेगवान और एक खुरवाले पशुको मत पीड़ा देना (ते आरण्यं गौरं अनु दिशामि) तुम्हारे लिए गौरवर्णके मृग जो हानि पहुंचानेवाले हैं, उनको नष्ट कर (तेन तन्वः विन्वानः निषीद) उससे अपनी ज्वालाओंकी वृद्धि करता हुआ यह्यं स्थिर रहो । (ते शुक् गौरं ऋच्छतु) तेरा संताप गौर मृगको प्राप्त हो और (यं द्विष्मः तं ते शुक् ऋच्छतु) जिससे हम द्वेष करें उसको तुम्हारा संताप प्राप्त हो ।।४८।।

(६७९) हे (अग्ने) अग्ने ! (परमे व्योमन् इमं साहस्रं शतघारं उत्सं सिरस्य मध्ये व्यच्यमानम्) उत्कृष्ट स्थानमें स्थित, इस सहस्र मूल्यके योग्य, शत संख्याक क्षीरधारासे युक्त कूपसदृश दूधको देनेवाली, लोकोंके मध्यमें अनेक प्रकारसे व्यवहारको प्राप्त, (जनाय धृतं दुहानां अदितिं मा हिंसीः) समस्तजनोंके हितके लिए, धृतको और दूधको देनेवाली, अहिंसा योग्य गौको मत पीडा देना; यदि पीडा देनेकी इच्छा हो तो (आरण्यं गवयं ते अनुदिशामि) वनके गवय पशुको तुम्हारे पास देता हूं । तुम (तन्वः तेन चिन्वानः निषीद) अपनी ज्वालाकी वृद्धि करते हुए उसके साथ स्थित होओ । (ते शुक्र गवयं ऋच्यतु) तुम्हारी ज्वाला गवयको प्राप्त हो (यं द्विष्मः ते शुक्र ऋच्छतु) जिससे हम द्वेष करते है उसको तुम्हारा क्रोध प्राप्त हो ।।४९।।

(६८०) हे (अग्रे) अग्रे ! तुम (परमे व्योमन् त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जिनत्रं वरुणस्य नाभिं) उत्कृष्ट स्थानमें स्थित, प्रजापितकी प्रजामें सबसे प्रथम उत्पन्न, वरुणकी नाभि सदृश प्रिय, (द्विपदां चतुष्पदां पशूनां त्वचं इमं मा हिंसी) दो पाये, चौपाये पशुओंमेंही शरीरको ऊनसे बने कम्बल आदिसे ढकनेवाले इस ऊनके प्रदाता भेडको मत मारो (अरण्यं उष्ट्रं ते अनु दिशामि) वनके ऊँट तुमको दिखाता हूँ (तेन विन्वानः तन्वः निषीद) उससे समृद्ध होकर

अजो ह्यग्रेरजीनह शोकात्सो अंपश्यञ्जनितार्मधे । तेन देवा देवतामधीमायुँस्तेन रोहंमायञ्जूष मेध्यांसः । ग्राप्तमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्दानस्तन्त्वो नि वींद । ग्राप्तमं ते शुर्गृञ्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुर्गृञ्छतुं ॥५१॥

त्वं पंविष्ठ वृश्युष्यो हूँ: पाहि शृणुष्यी गिरे: । रक्षां तोकमुत तमना ॥५२॥

अपां त्वेमेन्त्साद्याम्ये पां त्वोद्येन्त्साद्याम्ये पां त्वा मस्मेन्त्साद्याम्ये पां त्वा ज्योतिषि साद्याम्ये पां त्वाऽयंने साद्याम्ये पां त्वा अर्थे साद्याम्ये पां त्वा अर्थे साद्याम्ये पां त्वा अर्थे साद्याम्ये पां त्वा सर्थे साद्याम्ये पां त्वा सर्थि साद्याम्ये पां त्वा सर्थि साद्याम्ये पां त्वा पार्थि साद्याम्ये पां त्वा पार्थि साद्याम्ये पां त्वा पुरिषे साद्याम्ये पां त्वा पार्थि साद्याम्ये पां त्वा पार्थि साद्याम्ये पां त्वा पार्थि साद्याम्ये पां त्वा पार्थि साद्यामि अर्थे साद्यामि पाय्ये पां त्वा पार्थि साद्यामि पां त्वा पार्थि साद्यामि पां त्वा प्राय्ये पां त्वा पार्थि साद्यामि पां त्वा पार्थि साद्यामि पां त्वा प्राय्ये पां त्वा प्राय्ये पां त्वा प्राय्ये पां त्वा प्राय्यामि पार्थि पा

शरीरके सुखोंको प्राप्त करो । (ते शुक् उष्ट्रं ऋच्छतु) तेरी पीडाजनक प्रवृत्ति ऊँटको प्राप्त हो । (यं द्विष्मः तं ते शुक् ऋच्छतु) जिससे हम द्वेष करें उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो ॥५०॥

(६८१) (अजः अग्नेः शोकात् अजिन्द) अजन्मा जीव अग्निरूप परमेश्वरके तेजसे ज्ञानवान तेजस्वी हो जाता है, तभी वह (अग्ने जिनतारं अपश्यत्) अपनेसे भी पूर्व विद्यमान समस्त जगदुत्पादक परमेश्वरका साक्षात्कार करता है। (ते देवाः अग्नं देवतां आयन्) उसी अजन्मा आत्माके द्वारा विद्वान् जन उत्तम देवताको प्राप्त होते हैं और (तेन मेध्यासः रोहं आयन्) उसीके बलसे ज्ञानवान पुरुष उन्नतपदको प्राप्त करते हैं। (ते, आरण्यं शरभं अनुदिशामि) तुझको मैं जंगली शरभको दर्शाता हूं; (तेन चिन्वानिः तन्वः निषीद) उसके समान अपने रक्षा साधनोंका संग्रह करता हुआ अपने शरीरको रक्षाके लिए स्थिर हो कर रह। (ते शुक् शरभं ऋष्ठतु) तेरा शोक शरभ नामक पशुको प्राप्त हो, और (यं द्विष्मः तं ते शुक् ऋष्ठतु) जिससे हम द्वेष करते हैं उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हो ।।५१।।

(६८२) हे (यविष्ठ) अतिशय तरुण अग्रे ! (त्वं गिरः शृणुधी) तुम हमारी स्तुतियोंको श्रवण करो, (दाशुषः नृन् पाहि) हवि देनेवाले यजमानके मनुष्योंकी रक्षा करो (उत आत्मना तोकं रक्ष) अपने यजमानके अपत्यकी रक्षा करो ।।५२।।

(६८३) हे अपस्या नामक इष्टके ! (त्वा अपां एमन् सादयामि) तुमको जलोंके स्थान अर्थात् वायुमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां ओचन् सादयामि) तुमको ओषधियोंमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां भस्मन् सादयामि) तुमको अभ्रमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां ज्योतिषि सादयामि) तुमको विद्युत् ज्योतिमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां अयने सादयामि) तुमको भूमिमें स्थापन करता हूं, (त्वा अर्णवे सदने सादयामि) तुमको प्राणके स्थानमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां क्षये सादयामि) नुमको वाणीके स्थानमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां क्षये सादयामि) तुमको वाणीके स्थानमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां क्षये सादयामि) तुमको वाणीके स्थानमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां क्षये सादयामि) तुमको वाणीके स्थानमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां सादयामि) तुमको श्रीक्षमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां सादयामि) तुमको श्रीक्षमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां सादयामि) तुमको श्रीक्षमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां सादयामि) तुमको सादयामि) तुमको सादयामि) तुमको अंतरिक्षमें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां योनौ सादयामि) तुमको समुद्रमें

अयं पुरो मुर्वे स्तस्यं प्राणो भीवायुनो वंसन्तः प्राणायुनो गायुत्री वांसन्ती गायुत्री गायुत्री वांसन्ती गायुत्री वांसन्ती गायुत्री वांस्वर्ते गायुत्री वांस्वर्ते वा

अयं देखिणा विश्वकेर्मा तस्य मनी वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मनिसै खिदुरग्रेष्मी विद्वकर्मणं ग्रीष्मो मनिसै खिदुरग्रेष्मी विद्वकर्मणं ज्ञापित गृहीत या त्वया मनी गृह्णामि मुजारपं ।।५५॥ अयं प्रश्नाद्विश्वव्यक्षी स्तर्य चक्षुर्वेश्वव्यक्षसं वर्षाश्चीकृष्णो जगेती वार्षी जगेत्या क्रवसेमे मुक्समा ब्रुक्तः ग्रुक्तात्सेत दृशः संतर्दशाद्वेष्टपं ज्ञमदेग्निक्तिषः मुजापित गृहीत या त्वया चक्षुर्यह्मामि मुजारपं ।।५६॥

स्थापन करता हूं, (त्वा अपां पुरीषे सादयामि) तुमको सिकतामें स्थापन करता हूं, (त्वा अपां पाथिस सादयामि) तुमको अन्नोंमें स्थापन करता हूं, (त्वा गायत्रेण छन्दसा सादयामि) तुमको गायत्री छन्दसे स्थापन करता हूं, (त्वा त्रृष्टभेन छन्दसा सादयामि) तुमको त्रिष्टभ छन्दसे स्थापन करता हूं, (त्वा जागतेन छन्दसा सादयामि) तुमको जगित छन्दसे स्थापन करता हूं, (त्वा अनुष्टभेन छन्दसा सादयामि) तुमको अनुष्टभ छन्दसे स्थापन करता हूं, (त्वा पाइकेन छन्दसा सादयामि) तुमको पंक्ति छन्दसे स्थापन करता हूं, (त्वा पाइकेन छन्दसा सादयामि) तुमको पंक्ति छन्दसे स्थापन करता हूं ।।५३।।

(६८४) (अयं पुरः भुदः तस्य प्राणः भौवायनः) यह अग्नि सबसे प्रथम होनेवाला सत् रूपसे विद्यमान था उसकाही यह सामर्थ्य प्राण है, उससे ही उत्पन्न होनेसे 'भौवायन' नाम वाला है, (प्राणायनः वसन्तः) प्राणका पुत्र वसन्त ऋतु है । (वासन्ती गायत्री) वसन्तकी गायत्री है । (गायत्र्यै गायत्रे) गायत्रीसे गायत्र साम उत्पन्न हुआ है, (गायत्राद उपांशु) गायत्र सामसे उपांशु नामक प्राण उत्पन्न हुआ, (उपांशोः त्रिवृत्) उपांशुसे त्रिवृत्तः स्तोम उत्पन्न हुआ, (त्रिवृतः सथान्तरम्) त्रिवृत्त स्तोमसे स्थान्तर उत्पन्न हुआ, उन सबका (ऋषिः वसिष्ठः) ऋषि वसिष्ठ हुआ । हे इष्टके ! (प्रजापतिगृहीतया त्वया प्रजाभ्यः प्राणं गृहामि) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायतासे मैं प्रजाओंके लिए निरोग प्राणको ग्रहण करता हूं ।।५४।।

(६८५) (विश्वकर्मा अयं दक्षिणा) विश्वकर्मा नामसे प्रसिद्ध यह इष्टका दक्षिण दिशामें वहन करती है, (मनः तस्य दैश्वकर्मणं) मन उस विश्वकर्माका अपत्य है, (ग्रीष्मः मानसः) ग्रीष्मऋतु मनका अपत्य है, (त्रिष्टुप् ग्रैष्मी) त्रिष्टुप छंद ग्रीष्मसे प्रकट है, (त्रिष्टुपः स्वारं) त्रिष्टुप् छंदसे स्वारसाम प्रकट हुआ, (स्वारात् अन्तर्यामः) स्वरसामसे अन्तर्याम ग्रह हुआ, (अन्तर्यामात् पश्चदशः) अन्तर्यामसे पश्चदश स्तोम हुआ, (पश्चदशात् बृहत्) पश्चदशस्तोमसे बृहत्साम हुआ, (भरद्वाजः ऋषिः) भरद्वाज उसका द्रष्टा ऋषि है। हे इष्टके ! मैं (प्रजापति गृहीत्रया त्वया प्रजाम्यः मनः गृहामि) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायतासे प्रजाओंका मन ग्रहण करता हूं ।।५५।।

(६८६) (विश्वव्यचाः अयं पश्चात्) विश्वव्यचा नामसे प्रसिद्ध यह इष्टका पश्चिम दिशामें है, (चक्षुः तस्य वैश्वव्यचसम्) नेत्र उस विश्वव्यचा सूर्यसे उत्पन्न हुआ अपत्य है, (वर्षा चाक्षुस्या) वर्षाऋतु चक्षुसे प्रकट है, (जगती वार्षी) जगती छन्द वर्षाऋतुसे प्रकट है, (जगत्यै ऋक्सामं) जगति छंदसे उत्पन्न ऋक्साम है, (ऋक्सामात् शुक्रः) ऋक्सामसे शुक्र प्रकट है, (शुक्रात् सप्तदशः) शुक्रसे सप्तदश स्तोम प्रकट हुआ है, (सप्तदशात् वैरूपम्) सप्तदश स्तोमसे वैरूप हुआ है, (जमदिगः ऋषिः) जमदिग्र उसका द्रष्टा ऋषि है । हे इष्टके ! (प्रजापित गृहीतया त्वया प्रजाभ्यः चक्षुः गृह्मामे) प्रजापितके द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायतासे प्रजाओंका चक्षु ग्रहण करता हूं ।।५६।।

इयमुंतरात स्वे स्तस्य भोश्रंश सौवर्श ग्रारक्ष्रीव्ये नुहुए शांउग्रं नुहुम ऐके मेंडान्मन्थी मन्थिन एकविछंशे एकविछंशाह्रेंगुजं विश्वामिश्र ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया भोश्रं गृह्णामि प्रजाम्यः" ॥५७॥ इयमुपरि मृति स्तस्य वाङ्मात्यां हेमन्तो वाच्यः पृह्णिहेमन्ति पृङ्कत्ये निधनेव विश्ववेत आग्रयणं आग्रयणात् त्रिणवत्रयिख्यंशशी विश्ववेत विश्ववेत विश्ववेत ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्यों लोकं ता इन्हों ॥५८॥ प्रजापितगृहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्यों लोकं ता इन्हों ॥५८॥

[ ब १३, इं ५८, मं वं १३१]

### इति त्रयोदशोऽध्यायः।

(६८७) (इमं उत्तरात् स्वः) यह उत्तर दिशामें स्वर्ग है, (श्रोत्रं तस्य सौवं) श्रोत्र उस प्रजापतिका सुखका साधन है, (शरत् श्रौत्री) शरद् ऋतु श्रोत्रसे उत्पन्न है, (अनुष्टुप् शारदी) अनुष्टुप् छंद शरद् ऋतुसे प्रकट है, (अनुष्टुपः ऐडम्) अनुष्टुप् छंदसे एडसाम प्रकट है, (ऐडात् मन्थी) ऐडसामसे मन्थी ग्रह हुआ, (मन्थिनःएकविंशः) मन्थी ग्रहसे एकविंश नामसे प्रसिद्ध 'एकविंश स्त्रोम' हुआ, (एकविंशात् वैराजम्) एकविंशस्तोमसे वैराज सामकी उत्पत्ति हुई, (विश्वामित्रः ऋषिः) विश्वामित्र उसका द्रष्टा ऋषि है। हे इष्टके! (प्रजापति गृहीतया त्वया प्रजाम्यः श्रोत्रं गृहामि) प्रजापतिके द्वारा ग्रहण की हुई तुम्हारी सहायतासे प्रजाओंके निमित्त श्रोत्रको ग्रहण करता हूं ।।५७।।

(६८८) (उपिर इयं मितः) सबके ऊपर विराजमान यह मित है, (तस्यै मत्या वाक्) उसी मितसे वाणी पैदा हुई है, (हेमन्तः वाच्या) हेमंत ऋतु वाणीसे प्रकट है, (पंक्तिः हैमन्ती) पंक्ति छंद हेमंत ऋतुसे प्रकट है, (निधनवत् पंक्त्यै) निधनवत् साम पंक्ति छंदसे प्रकट है, (निधनवतः आग्रयणः) निधनवत्सामसे आग्रयण ग्रह प्रकट हुआ है, (आग्रयणात् त्रिणवत्रयसिंशौ) आग्रययणग्रहसे त्रिणव और त्रयस्त्रिंश दो सामके स्तोम हुए हैं, (विश्वकर्मा ऋषिः) विश्वकर्मा द्रष्टा ऋषि हैं, हे इष्टके ! (प्रजापित गृहीतया त्वया प्रजाम्यः वाचं गृह्मिन) प्रजापितके द्वारा ग्रहण की हुई तुझ इष्टिका की सहायतासे प्रजाओंके निमित्त निरोगिता प्राप्तिके लिए वाणीको ग्रहण करता हूं । हे संपूर्ण इष्टकाओ ! (लोकम) लोकको पूर्ण करो, तुम्हारे लिए (ताः) वे सारी जनता (इन्दम्) इन्द्रको आव्हान करती हैं ॥५८॥

।। तेरहवां अध्याय समाप्त ।।

## अय चतुर्दशोऽप्यायः।

धुविक्षितिर्धुवयोनिर्धुवाऽसि धुवं यो<u>निमा सींद साधुया ।</u>
उस्यस्य केतुं प्रथमं जुं<u>षाणाऽश्विनांऽध्वर्य</u> सांद्यता<u>मिह त्यां' ॥ १ ॥</u>
कुलायिनीं घृतवेती पुर्रुनिधः स्योने सींद्र सदेने पृथिष्यः ।
आभि त्यां रुद्रा वर्षवो गृणन्तिवृमा बह्मं पीपिहि सीमगायाश्विनांऽध्वर्य साद्यतामिह त्यां' ॥ २ ॥
स्वैद्क्षेत्र्यपितेह सींद देवानांश्व सुम्ने बृहते रणाय ।
पितेवैधि सुनव आ सुशेवां स्वावेशा तुन्वा सं विशस्ताश्विनांऽध्वर्य साद्यतामिह त्यां' ॥ ३ ॥

(६८९) तुम (ध्रुविक्षितिः ध्रुवयोनिः ध्रुवा असि) स्थिर निवासवाली, स्थिर कारणवाली और स्थिर स्वरूपवाली हो, तुम (उख्यस्य प्रथमं केतुं जुषाणा ध्रुवा असि) अग्निके प्रथम पताकाके रूपका धारण करती हुई दृढ हो, और (ध्रुवं साध्रुया योनिं आसीद) स्थिर, उत्तम सनको प्राप्त हो, (देवानां अध्वर्यू इह त्वा सादयताम्) देवताओं के अध्वर्यु अश्विनी कुमार इस स्थळमें तुमको अच्छी प्रकार स्थिर करें 11911

(६९०) तु (कुलायिनी, घृतवती, पुरन्धिः) गृहवाली, धूतसे युक्त और पुरको धारण करनेवाली है; तू (पृथिव्याः स्योने सदने सीद) पृथ्वीके सुखदायक स्थानमें रहो; (रुद्राः वसवः त्वा अभिगृणन्तु) रुद्रगण और वसु गण तुम्हारी स्तुति करें, (इमाः ब्रह्म सौभगाय पीपिहि) इन मंत्रोंकी तुम ऐश्वर्यकी वृद्धिके लिए रक्षा करो, (अश्वनौ अध्वर्यू इह त्वा सादयताम्) दोनों अश्वनीकुमार अध्वर्यु रूपमें इस स्थानमें तुमको स्थापित करें ।।२।।

कुलायिनी, धृतवती, पुरंधिः पृथिव्याः स्योने सदने सीद – अपना घर जिसका है, जिसके घरमें घी रहता है, नगरका धारण करनेवाली ऐसी स्त्री इस पृथ्वी पर उत्तम घरमें रहे ।

स्त्री अपने उत्तम घरमें रहे । (कुलायिनी) अपना घर जिसका है । (धृतवती) अपने घरमें दूध देनेवाली गौवें हों, और उनके दूधसे घी निकाल कर घरमें सबको भोजनके समय परोसनेके लिए रखा हो ।

इमाः ब्रह्म सौभगत्वाय पिपीहि - इन मंत्रोंका रक्षण तुम ऐश्वर्यकी समृद्धिके लिए करो । वेदमंत्रोंके सुयोग्य अर्थज्ञानसे घरमें उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है ।

अश्विनी अध्वर्यू इह त्वा सादयन्ताम् - अश्विनौ ये दोनों वैद्य यज्ञके अध्वर्यु होकर यहां तुझे सहाय्यता करें ।
\* अध्वर्यु वे होते हैं जो अहिंसासे सब कार्य उत्तम रीतिसे करते हैं । यहां अश्विनौ ये वैद्य अध्वर्यु हैं । यज्ञकार्य निर्विघनतासे समाप्त करना इनका कर्तव्य है ।।२।।

(६९१) जैसे राजा (स्वै: दक्षै: देवानां बृहते रणाय सुम्ने दक्षपिता इह एधि) अपने बलों और दिव्य शक्तिवालोंके साथ वर्तता हुआ देवताओंके रमणीय बडे सुखके लिए बलों वा चतुर सैनिकोंका पालन करनेवाला होकर विजय प्राप्त करके बढता है, वैसे इस चितिके स्थानमें तू भी बढती रह, और (सुम्ने आसीद) सुखमें स्थिर होकर बैठ। (सूनवे पिता इव सुशेवा स्वावेशा तन्वा संविशस्व) जिस प्रकार पिता पुत्रके लिए सुखदायक होता है, वैसे तू भी सुखकारिणी, सुखप्रवेशवाले शरीरके साथ यहां निवास कर । (अध्वर्यू अश्विना इह त्वा सादयताम्) अध्वर्यु अश्विनी कुमार इस स्थानमें तुमको स्थापन करें ।।३।।

पृथिक्याः पुरीषमस्यप्तो नाम् तां त्वा विश्वे अभि गृंणन्तु वृषाः ।
स्तोमेष्टठा घृतवेतीह सीद मजावेदसमे द्रविणा ऽऽ यंजस्वाश्विनांऽध्वर्षु साद्यतामिह त्वां ॥ ४ ॥
अदित्यास्त्वा पृष्ठे साद्याम्यन्तरिक्षस्य ध्वी विष्टम्मेनी हिशामधिपत्नी मुवनानाम् ।
ऊर्मिर्द्वप्तो अपामिस विश्वकर्मा त ऋषिर्श्विनांऽध्वर्षु साद्यतामिह त्वां ॥ ५ ॥
शुक्तश्च शुचिख्वं ग्रैष्मावृत् अग्रेरिन्तःश्लेषोऽसि कल्पेनां द्यावापृथिवी कल्पेन्तामाप्
ओषेषयः कल्पेन्तामग्रयः पृथ्वस्मम् ज्येष्ठवायं सर्वताः ।
ये अग्रयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे ।
ग्रैष्मावृत् अभिकल्पेमाना इन्दंमिव वृवा अभिसंविंशन्तु तथा वृवत्याऽद्गिनस्वद् ध्रुवे सीद्तम् ॥६॥

राजा दक्ष सैनिकोंके साथ सुखसे रहे और बढे । ऐसेहि पिता पुत्रोंके साथ रहे और बढे ।

स्वैः दक्षैः देवानां बृहते रणाय सुम्ने दक्षपिता इह एघि सुम्ने आसीद – अपने उत्तम शक्तिवाले सैनिकोंके साथ रहकर उत्तम रमणीय सुख राजा प्राप्त करता है, वैसा तू यहां आकर रह और सुख प्राप्त कर ।

पिता सूनवे इव स्वावेशा सुशेवा तन्वा संविशस्व - जैसा पिता पुत्रके लिए सुखदायक होता है, वैसी तू भी यहां अपने शरीरसे सुखकारिणी होकर रहो, और आनंद प्राप्त करो 11311

- (६९२) तुम (पृथिव्याः पुरीष्यं अप्सो नाम असि) पृथ्वीकी रक्षा करनेवाली और जलसे निमित हो । (तां त्वा विश्वेदेवाः अभिगृणन्तु) उस तुझको संपूर्ण देवता सब ओरसे स्तुति करें । तुम (स्तोमपृष्ठा धृतवती इह सीद) स्तुतियोंको जाननेकी इच्छावाली, धृतसे युक्त इस स्थानमें रहो, (प्रजावत् द्रविणा अस्मे आयजस्व) पुत्र पौत्रादि प्रजायुक्त धन हमारे लिए सब ओरसे प्रदान करो । (अध्वर्यू अश्विना इह त्वा सादयताम्) अध्वर्यु अश्विनीकुमार इस स्थानमें तुमको स्थापित करें ।।४।।
- (६९३) हे इष्टके ! (अन्तरिक्षस्य धर्त्री, दिशां विष्टम्भनीं भुवनानां अधिपत्नीं त्वा) अंतरिक्ष लोकको धारण करनेवाली, पूर्वादि दिशाओंको स्थिर करनेवाली और सब प्राणियोंकी स्वामिनी तुमको (अदित्याः पृष्ठे सादयामि) पृथ्वीके ऊपर स्थापन करता हूं । तुम (अपां द्रप्सः कर्मि असि) जलोंकी रसरूप तथा तरङ्गरूप हो । (विश्वकर्मा ऋषिः) विश्वकर्मा तुम्हारा द्रष्टा है । (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयतां) अध्वर्यु अश्विनी कुमार तुमको इस स्थानमें स्थापित करें ।।५।।
- (६९४) (शुक्रः च शुचिः च ग्रैष्मौ) जेष्ठ और आषाढ ग्रीष्म ऋतु हैं । हे (ऋतू) दोनों ऋतू ! तुम (अग्रेः अन्तः शलेषः असि) अग्रिके मध्य दाहशक्ति है, (मम ज्येष्ठाय द्यावा पृथिवी कल्पन्ताम्) मेरे उत्कर्षके लिए द्युलोक और भूलोक सहायता करें । (अपः ओषध्यः कल्पन्ताम्) जल और ओषधियां हमारी सहायता करें । (सव्रताः पृथक् अग्रयः कल्पन्ताम्) समानकर्मवाली अनेक अग्रियाँ हमारी श्रेष्ठता सम्पादन करें । (इमे द्यावापृथिवी अन्तरा समनसः ये अग्रयः ग्रीष्मौ ऋतू अभिकल्पमाना अभिसंविशन्तु) ये द्युलोक और पृथ्वी लोकके मध्यमें वर्तमान समान कर्मवाले जो अग्रियां हैं वे ग्रीष्म ऋतुको निर्माण करते हुए, इस स्थानमें स्थिर हों, (देवाः इन्द्रं इव तथा देवतथा) जैसे देवता इन्द्रको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार उस देवतासे स्थापित तुम (अङ्गिरस्वत् ध्रुवे सीदतम्) अङ्गिराके समान दृढ होकर रहो ।।६।।
- (६९५) (ऋतुभिः सजूः विधाभिः सजूः वयोनाधैः देवैः सजूः त्वा वैश्वानराय अग्नये) ऋतुओं के सहित प्रीतिमान् जलोंके साथ प्रीतिमान बाल्यादि अवस्था प्राप्त करनेवाले प्राणोंके सङ्ग, तथा इन्द्रादि देवोंके सहित प्रेम करनेवाली

स्यूर्श्वतृतिः स्यूर्विधािनः स्यूर्वेवेः स्यूर्वेवेषयोन्।धेराये त्या वेश्वान्राख्याश्वनांऽध्युर्थे साव्यतािम्ह त्यां स्यूर्ववृतिः स्यूर्ववृतियोन्।धेराये त्या वेश्वान्राख्याश्वनांऽध्युर्थे साव्यतािम्ह त्यां स्यूर्ववृतिः स्यूर्वेविषयोन्।धेराये त्या वेश्वान् साव्यतािम्ह त्यां स्यूर्वेविषयोन्।धेराये त्या वेश्वान् स्यूर्वेविषयोन्।धेराये त्या वेश्वान् स्यूर्वेविषयोन्।धेराये त्या वेश्वान् स्यूर्वेविषयोन्।धेराये त्या वेश्वान् राख्याश्वनांऽध्युर्थे साव्यतािम्ह त्यां स्यूर्वेविषयोन्।धेराये त्या वेश्वान् राख्याश्वनांऽध्युर्थे साव्यतािमह त्यां स्यूर्वेविषयोन्।धेराये त्या वेश्वान् राख्याश्वनांऽध्युर्थे साव्यतािमह त्यां ॥ ७ ॥

श्राणं में पाद्यं पानं में पादिः द्यानं में पादिः चक्षुमं द्वव्यां वि मोदिः भोत्रं में श्लोक्षये ।
अपः पिन्यों चेथिजिन्यं द्विपार्वृत् चतुंष्यात् पाहिः वृद्धे वृद्धिमेरीं ॥ ८ ॥

तुमको सबके हितकारी अग्नि देवताके तृप्तिके निमित्त ग्रहण करता हूं । इस क्रियाके प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयताम्) अध्वर्यु अश्विनी कुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करें । हे इहके ! (ऋतुभिः सजूः विधामिः सजूः वसुभिः सजूः वयौनाधैः देवैः सजूः त्वा वैश्वानराय अग्नये) ऋतुओंके साथ प्रीति युक्त जलोंके साथ प्रीतियुक्त वसुओंके सहित, प्रीति युक्त प्राणोंके साथ देवताओंके साथ प्रीति युक्त तुमको विश्वके हितकारी अग्निकी नृप्तिके लिए ग्रहण करता हूं; इस क्रियाके प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयताम्) अध्वर्यु अश्विनी कुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करें । हे इष्टिके ! दक्षिणमें (ऋतुभिः सजूः विधाभिः सजूः रुद्रैः सजूः वयोनाधैः देवैः सजूः त्वा वैश्वानराय अग्नये) ऋतुगणके सहित, प्रिय जलोंके साथ, प्रिय रुद्रगणोंके सङ्ग, प्रिय प्राणोंके सहित, देवताओंके सहित तुमको विश्वके हितकारी अग्निकी लिए ग्रहण करता हूं, इस क्रियाके प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयताम्) अध्वर्यु अश्विनी कुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करें । उत्तर दिशामें (ऋतुभिः सजूः विधाभिः सजूः आदित्य सजूः वयोनाधैः देवैः सजूः त्वा वैश्वानराय अग्नये) ऋतुओंसे प्रिय जलोंसे प्रिय आदित्य गणोंसे प्रिय, प्राणदेवताओंसे प्रिय तुमको सब विश्वके हितकारी अग्निके लिए ग्रहण करता हूं, इस क्रियाके प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयताम्) अध्वर्यु अश्विनी कुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करें । हे इष्टके ! (ऋतुभिः सजूः विधाभिः सजूः विश्वोभः सजूः विश्वोभः सजूः वयोनाधैः देवैः सजूः त्वा वैश्वानराय अग्नये) ऋतुगणोंसे सेवित, प्राणोंसे प्रिय, संपूर्ण वेवगणोंसे प्रिय, प्राण देवगणोंसे प्रिय तुमको, सब जगतके हितकारी अग्नि देवताके प्रीतिके लिए ग्रहण करता हूं, इस क्रियाके प्रधान (अध्वर्यू अश्विना त्वा इह सादयताम्) अध्वर्यु अश्विनीकुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करें । हे इष्टके ! (ऋतुभिः सजूः विधाभिः सजूः विश्वोके प्रधान त्वा इह सादयताम्) अध्वर्यु अश्विनीकुमार तुमको इस दूसरी चितिमें स्थापन करें ।।।।।

ऋतुभिः सजूः, विधाभिः सजूः आदित्यै सजूः, वयोधानैः देवैः सजूः त्वा वैश्वानराय अग्नये – ऋतु, जल, सूर्य, प्राण, अन्नधारक देवताके तथा वैश्वानर आदि देवताओंके लिए मैं तुझे प्राप्त करता हूं । अग्निसे इन सब देवताओंका कार्य ठीक रीतिसे चलता है । अग्नि सब देवताओंका सहाय्यक देव है ॥७॥

(६९६) तुम (में प्राणं पाहि) मेरे प्राणवायुकी रक्षा करो, (में अपानं पाहि) मेरे अपानवायुकी रक्षा करो, (में व्यानं पाहि) मेरे व्यान वायुकी रक्षा करो, तुम (में चक्षुः कव्यां विभाहि) मेरे नेत्रोंको विस्तीर्ण दृष्टिसे युक्त करो, (में श्रोत्रं श्लोकय) मेरे कर्णेन्द्रियको पूर्णतया श्रवण शक्तिमें समर्थ करो, तुम्हारे प्रसादसे यह पृथ्वी (अपः पिन्व) वृष्टिके जलसे सिंचित हो, तुम (ओषधीः जिन्व) ओषधियोंको पृष्ट करो (द्विपात् अव) द्विपाये प्राणियोंकी रक्षा करो, (चतुष्पाद् पाहि) चौपायों पशुकी रक्षा करो, तथा (दिवः वृष्टिं एरय) द्युलोकसे वर्षाको सब प्रकारसे प्रेरणा करो ।।८।।

मेरे प्राण, अपान, व्यान, नेत्र, कान, जल, ओषधि, द्विपाद, चतुष्पाद प्राणी इन सबकी सुरक्षा उत्तम रीतिसे करनी चाहिए । किसीको भी कष्ट नहीं पहुंचने चाहिए । जो दुष्ट हों उन दुष्टोंको ही कष्ट देकर उनको दूर करना चाहिए ।।८।।

धेनुः वयः

दित्यवाङ् वयः

.7.

8.

पंक्ति छन्दः

त्रिष्टुप् छन्दः

मुर्धा वर्षः पुजार्पतिश्छन्दः' क्षत्रं वयो मर्यन्दुं छन्दी' विष्टम्मो वयोऽधिपतिश्छन्दी' बिश्वकर्मा वर्षः परमेठी छन्दे। बुस्तो वयो विवृतं छन्दे। वृष्णिर्वयो विशालं छन्द्रैः पुर्वशो वर्यस्तन्द्रं छन्दीं व्याघो वयोऽनिधृष्टं छन्दं सिधिहो वर्यश्छिदिश्छन्दंः पष्टवाद्वयों बृहती छन्दें बुक्षा वर्यः कुक् छन्दं " ऋषुभो वर्यः सतोबृहती छन्दः ॥ ९॥ <u>धेनुर्वयो</u> जर्ग<u>ती</u> छन्दुं स्त्रयविर्वयक्तिष्टुप् छन्द्रों अनद्वान्वर्यः पृद्धिश्छन्दे।" दित्यवाङ्वयो विराद्र छन्दुः पञ्चविर्वयो गायुत्री छन्दे छित्रत्सो वर्य द्राष्णिक् छन्दै -सुर्यवाद्वयोऽनुदुष् छन्दों लोकं तो इन्द्रीम् ॥ १०॥

(६९७) (प्रजापतिः छन्दः वयः मूर्धा) प्रजापतिने स्वशक्तिसे क्षात्रबलकी मुख्य स्थानमें स्थापना की (क्षत्रं वयः मयन्दं छन्दः) दुःखसे रक्षा करनेवाली क्षात्रशक्ति हुई अर्थात् सुखदेनेवाली शक्ति प्रजापतिसे हुई । इसी लिए प्रजापतिने क्षत्रियजाति की रचना की । (अधिपतिः विष्टम्भः वयः छन्दः) अधिक संरक्षण करनेवाले सुखदाता प्रजापतिने उनके सामर्थ्यके धन संघयकारी वैश्य उत्पन्न किये । (परमेष्ठी विश्वकर्मा वयः छन्दः) परमेष्ठी प्रजापति स्वशक्तिसे संपन्न हुए । प्रजापतिने (बस्तः बिवलं छन्दः वयः) अजाको प्रजापतिने उत्पन्न किये छन्दसे उत्पन्न किया है । (विशालं छन्दः वृष्णिः वयः) विशाल छंद होकर समर्थ मेष पशुको ग्रहण किया । (तन्द्रं छन्दः पुरुष वयः) पंक्ति छंद होकर पुरुषको ग्रहण किया, अथवा पंक्ति छंदके प्रभावसे प्रजापतिने पुरुष (मनुष्य) की रचना की । (अनाधृष्टं छन्दः व्याघः वयः) विराट् छंद होकर व्याघ्रपशुको प्रजापतिने उत्पन्न किया (छदिः छन्दः सिंहः वयः) अति जगती छंद होने पर सिंहको उत्पन्न किया, (बृहती छन्दः पष्ठवाट् वयः) बृहती छंद होकर पीठ पर बोझ लेजानेवाले पशुओंकी जाति उत्पन्न की (ककुप् छन्दः उक्षा वयः) कुकुप् छंद हो गया, उस ककुप् छंदके प्रभावसे उक्षा जाति उत्पन्न की । (सतो बृहती छन्दः ऋषभः वयः) बृहती छंदसे भल्लूको अर्थात् सतीबृहती छंदसे ऋषभको उत्पन्न किया ॥९॥

|                  | छंद                   |                     | उत्पत्ति-विष                      | षय         |         | छंद                                                   |          | उत्पत्ति-विषय           |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 9.               | प्रजापतिः छंद         | 9.                  | वयः मूर्धा                        | 1          | ₹.      | मयन्दं छंदः                                           | ્ર.      | क्षत्रं वयः             |
| <b>3</b> .       | अधिपतिः विष्टंभः      | 3.                  | ययः छन्द                          | 1          | 8.      | परमेष्टी विश्वकर्मा                                   | 8.       | वयः छन्द                |
| ų.               | वस्तः विद्यलं         | 4.                  | वयः छन्द                          | 1          | ξ.      | विशालं छन्दः                                          | ξ.       | वृष्णि वयः              |
| v.               | तन्द्रं छन्दः         | U.                  | पुरुषं वयः                        | 1          | ۷.      | अनाधृष्टं छन्दः                                       | ۷.       | व्याम्रं वयः            |
| ٩.               | छदिः छन्दः            | ٩.                  | सिहं वयः                          | 1          | 90.     | बृहती छन्दः                                           | 90.      | पष्टवाट् वयः            |
| 99.              | ककुप छन्दः            | 99.                 | उक्षा वयः                         | 1          | 92.     | सतीबृहती छन्दः                                        | 97.      | ऋषभ वयः                 |
| (594)            |                       | न् वयः)             | पंक्ति छन्द होने                  | ने पर प्र  | जापति   | ने वैलकी रचना की ।                                    | (जगर्त   | ो छन्दः धेनुः वयः)      |
| जगती             | छंद होनेपर प्रजापति   | ने धेनुजा           | ते उत्पन्न की                     | । (त्रिष्ट | प् छन्द | <b>ः त्र्यवि वयः)</b> त्रिष्टुप्<br>छंदसे धान्यवाहन व | छन्द     | होनेपर प्रजापतिने       |
| दिव्यवा          | ह जाति उत्पन्न की     | । (गायत्र           | ी छन्दः पंचा                      | वेः वय     | :) गाय  | त्री छंदसे प्रजापतिने                                 | पंचादि   | को उत्पन्न किया ।       |
| (उष्णि<br>वयः) ३ | रु छन्दः त्रिवत्सः वय | ः) उष्णि<br>जापतिन` | क् छंद होनेपर<br>तुर्यवाट् जाति । | तीन व      | त्सरवार | ने पशुको उत्पन्न किया<br>न (लोकं) लोककी रक्ष          | । (अन्   | नुष्टुप् छन्दः तुर्यवाद |
| (1)              | छंद .                 | 10                  | पशुओंकी च                         | उत्पत्ति   |         | छंद पशुओंकी र                                         | उत्पत्ति |                         |

जगती छन्दः

४. विराट् छन्दः

₹.

अनङ्गान् (बैल) य ।

त्र्यविः वयः

٩.

इन्द्रांशि अव्यंथमातामिष्टकां इछहतं युवम् । पुठेन् द्यावांपृथिवी अन्तरिक्षं च वि बांधसे' ॥ ११ ॥ विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पूठे व्यचस्वतीं प्रथस्वतीमृन्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षं हछहान्तरिक्षं मा हिंछसीः ।

विश्वेसमे प्राणायोपानायं ब्योनायोदानायं प्रतिष्ठाये चरित्राय । वायुद्वाऽभि पोतु मुद्धा स्वस्त्या छुर्दिषा शन्तंभेन तयां देवतंयाऽद्भित्रस्वद् ध्रुवा सीदं ॥ १२ ॥ राज्ञ्येसि प्राची दि निवरार्डसि दक्षिणा दिके सम्रार्डसि प्रतीची दिके स्वराद्धस्युदींची दि नगिर्धेपत्न्यसि बृहती दिके ॥ १३ ॥

बिश्वकर्मा त्वा साद्यत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्वोतिष्मतीम् । विश्वसमे प्राणायापानायं ब्यानाय विश्वं ज्वोतिर्यच्छ । बायुष्टेऽधिपतिस्तयां वृषत्याऽङ्गिरस्यद् धुवा सीर्वं ॥ १४ ॥

- (७००) (विश्वकर्मा त्वा व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं अंतरिक्षस्य पृष्ठे सादयतु) विश्वकर्मा प्रजापित तुझे विस्तृत विस्तारवालीको अंतरिक्षके ऊपर स्थापन करे । तुम (विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाप उदानाय प्रतिष्ठायै चिरत्राय अन्तरिक्षं यच्छ) संपूर्ण विश्वके प्राण अपान व्यान उदान आदि प्राणोंकी प्रतिष्ठाके लिए और गमनादिके लिए अंतरिक्षको सुयोग्य करो, (अन्तरिक्षं दृंह) अंतरिक्षको दृढ करो, (अन्तरिक्षं मा हिंसीः) अंतरिक्षमें मत पीडा करो । (वायुः त्वा मह्या स्वस्त्या शन्तमेन छर्दिषा अभिपातु) वायु देवता तुम्हारी बडी योगक्षेमसे शुभकारी और विशेष तेजसे सब ओरसे रक्षा करे, तुम (तया देवतया अङ्गिरस्वत् ध्रुवा सीद) उस देवतासे अनुगृहीत होकर अङ्गिराके समान निश्चल स्थिर होओ ।।१२।।
- (७०१) तुम (राझी प्राची दिक् असि) तेजस्विनी पूर्व दिशा हो, अर्थात् इस पूर्वदिशा राझी करके प्रसिद्ध है। (विराट् दक्षिणादिक् असि) विशेष प्रकारसे तेजस्विनी तुम दक्षिणदिशा हो (सम्राट् प्रीतीची दिक् असि) भली प्रकार विराजमान तुम पश्चिम दिशा हो (स्वराट् उदीची दिक् असि) स्वयं विशेष तेजस्वी तुम उत्तर दिशा हो (अधिपत्नी बृहती दिक् असि) अधिक रक्षा करनेवाली तुम बडी ऊर्ध्व दिशा हो, अर्थात् तुमके मध्य दिशाकी अधिपत्नी करके स्थापित करते हैं। 19311
- (७०२) (विश्वाकर्मा ज्योतिष्मर्ती त्वा अन्तिश्वस्य पृष्ठे सादयतु) विश्वका निर्माण कर्ता तुमको अंतिश्वके कपर स्थापित करे, यजमानके (विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिः यच्छ) संपूर्ण प्राण अपान व्यानके लाभके लिए संपूर्ण ज्योति को प्रदान करो । (वायुः ते अधिपतिः तया देवतया अङ्गिरस्वत् ध्रुवा सीद) वायु देवता तुम्हारा अधिपति है, उस अधिष्ठाताके प्रभावसे अङ्गिराके समान इस कार्यमें स्थिर हो ।।१४।।

५. गायंत्री छन्दः

<sup>.</sup> पंचाविः वयः

<sup>.</sup> उष्णिक् छन्दः

६. त्रिवत्सः वयः

७. अनुष्टुप् छन्दः

५. तुर्यवाट् वयः

<sup>(</sup>६९९) हे (इन्द्राग्नी) इन्द्राग्नी दोनों देवताओ ! (युवं अय्यथमानां इष्टकां दृंहत) तुम दोनों कष्ट रहित इष्टकाको दृढ करो । (पृष्ठेन द्यावापृथिवी च अन्तिरक्षं विबाधसे) तुम अपने ऊपरके भागसे द्युलोक, पृथ्वी और अंतिरक्षसे संबंध करनेमें समर्थ हो ।।११।।

नर्मम्य न<u>मस्यम्य</u> वार्षिकावृत् <u>अग्रेरंन्तःश्ले</u>षोऽसि कस्पेतां चार्वायुथिवी कस्पेतामाप् ओपंचयः करूपेन्तामग्रयः पुथक्मम् ज्येष्ठयांय सर्वताः ।

ये अग्रयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी इमे ।

बार्षिकावृत् अंभिकल्पेमाना इन्द्रंमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवत्याऽद्भित्रस्वद् ध्रुवे सीद्तर्म् ॥१५॥

इषमोर्जश्र शार्वायुत् अग्नेरन्तः रहेष्ट्रोऽसि कल्पेतां यावापृथिवी कल्पन्तामाप्

ओर्षधयः कल्पेन्तामग्रयः पृथुङ्गम् ज्येष्ठचीय सर्वताः ।

ये अग्रयः सर्मनसोऽन्त्ररा द्यावीवृथिवी इमे ।

<u>शार्</u>दावृत् अंभिक्तर्वमा<u>ना</u> इन्द्रंमिव देवा अंभिसंविंशन्तु तयां देवतयाऽङ्गिरस्वद् ध्रुवे सींदतम् ॥१६॥

आधुर्मे पाहिं प्राणं में पाहां पानं में पाहिं व्यानं में पाहिं चर्क्षमें पाहिं। भोत्रं मे पाहिं वार्चं मे पिन्वं मनों मे जिन्वा रमानं में पाहिं ज्योतिमें यण्छें॥ १७॥

<sup>(</sup>७०३) (नमः च नमस्यः वार्षिकौ ऋतू) श्रावण और भाद्रपद ये दोनों वर्षा ऋतुके भाग है । तुम (अग्नेः अन्तः शलेषः असि) प्रकाशित अग्निके अंदर दृढताके लिए लगाये गये हो, (मम जैष्ठयाय द्यावा पृथिवी कल्पन्ताम्) मेरे उत्कर्षके लिए यह द्यावा पृथ्वी सहायता करें (आपः ओषध्यः कल्पन्ताम्) जल और ओषधियां हमारी सहायता करें, (स द्रताः पृथक् अग्नयः कल्पन्ताम्) एक यज्ञमें नामोंकी अग्नियां उत्कर्षको प्राप्त करें, (इमे द्यावापृथिवी अन्तरा समनसः ये अग्नयः वार्षिकौ ऋत् अभिकल्पमानाः अभि सं विशन्तु इव देवा इन्द्रम्) यह द्यावा पृथ्वीके मध्यमें वर्तमान एक मनवाले जो अग्नि हैं वे वर्षा संबंधी ऋतुको सम्पादन करते हुए इस कार्यका आश्रय करें जिस प्रकार देवता इन्द्रको परिचर्या द्वारा सहायता करके आश्रय करते हैं, हे इष्टके ! (तया देवतया अङ्गिरस्वद् धृवे सीदतं) उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अङ्गिराके समान स्थिर होकर विराजमान होओ ।।१५।।

<sup>(</sup>७०४) (इषश्च ऊर्जश्च शारदौ ऋतू) अश्विन कार्तिक मास ये दोनों शरद् ऋतुके दो भाग हैं, हे इष्टिकाओ ! तुम (अग्ने: अन्तः श्लेषः असि) प्रदीप्त अग्निक अंतरमें स्थित होकर श्लेष अर्थात् दृढताके निमित्त लगाये गये हो, (मम जैष्ठयाय द्यावापृथ्वि कल्पन्ताम्) मेरे उत्कर्षके निमित्त यह द्यावापृथ्वी सहायता करें, (आपः ओषध्यः कल्पन्ताम्) जल और ओषधियां हमारी सहायता करें, (सव्रताः पृथङ् अग्नयः कलपन्ताम्) एकही यज्ञमें पृथक् अर्थात् अनेक नामोंकी अग्नियां उत्कर्ष प्राप्त करें, (इमे द्यावा पृथिवी अन्तरा समनसः ये अग्नयः शारदौ ऋतू अभि कल्पमाना अभि संविशन्तु इव देवा इन्द्रम्) यह द्यावा पृथ्वीके मध्यमें वर्तमान एक मनवाले जो अग्निये हैं वे वर्षा संबंधी ऋतुको निर्माण करते हुए इन्द्रका आश्रय करते हैं, हे इष्टके ! (तया देवतया अङ्गिरस्वद् ध्रुवे सीदतम्) उस देवता द्वारा अङ्गिराके समान स्थिर होकर विराजमान होओ ।।१६।।

<sup>(</sup>७०५) हे परमेश्वर ! (मे आयुः पाहि) मेरी आयुकी रक्षा कर, (मे प्राणं पाहि) मेरे प्राणकी रक्षा कर, (मे अपानं पाहि) मेरे अपान वायुकी रक्षा कर, (मे व्यानं पाहि) मेरे व्यानवायुकी रक्षा कर, (मे चक्षुः पाहि) मेरे दोनों नेत्रोंकी रक्षा कर, (मे श्रोत्रं पाहि) मेरे दोनों कानोंकी रक्षा कर, (मे वाचं पिन्व) मेरी वाणीको प्रसन्न कर, (मे मनः जिन्व) मेरे मनको प्रसन्न कर, (मे आत्मानं पाहि) मेरे आत्माकी रक्षा कर और (मे ज्योतिः यद्यक्ष) मेरे तेजको प्रदान कर 119011

मा छन्दः' प्रमा छन्दः' प्रतिमा छन्दों अस्तीवग्रहस्तः' पृद्धिरहस्त् विष्णक् छन्दों बृहती छन्दों' ऽनुदुष् सन्दों विराद् सन्दों गायुत्री सन्दे''— बिदुष् सन्दों' जर्गती सन्देः'॥१८॥

मूर्धाऽ<u>सि रार्ड्</u> ध्रुवाऽसि ध्रुठणा धर्<u>श्वासि धरंणी ।</u> आयुषे त<u>र्वा</u> वर्षसे त्वो कृष्ये त<u>र्वा</u> क्षेमांय त्वा ॥ २१ ॥

यन्त्री रार्ड् युन्त्र्यसि यमेनी ध्रुषाऽसि धरित्री । इरे त्यो जे त्वा रुप्ये त्वा पोषाय त्वा छोक तो इन्द्रीम् ॥ २२ ॥

(७०६) (मा छन्दः) मनन करके इस छंद (प्रमा छन्दः) विशेष मनन करके प्रमा छन्दको (प्रतिमाः छन्दः) प्रतिमा छंद (अस्ती वयः छन्दः) अस्तीवय छंद (पंक्तिश्छन्दः) पंक्ति छंदको (उष्णिक् छन्दः) उष्णिक् छंद (बृहती छन्दः) बृहती छंदको और (अनुष्टुप् छन्दः, विराद् छन्दः, गायत्री छन्दः, त्रिष्टुप छन्दः जगती छन्दः) अनुष्टुप छंद, विराद् छंद, गायत्री छंद, त्रिष्टुप छंद एवं जगती छंद हैं उनका प्रयोग करता हूं ।।१८।।

(७०७) (पृथिवीः छन्दः) पृथ्वी छंदको, (अन्तिरक्षं छन्दः, द्यौः छन्दः, समा छन्दः, नक्षत्राणि छन्दः वाक् छन्दः मनः छन्दः) अंतिरक्षवाले छंद, द्युदेवता छंद, वर्षा देवता छंद, नक्षत्र छंद, वाक् देवता छंद, मन देवता छंदको और (कृषिः छन्दः, हिरण्यं छन्दः, गौः छन्दः, अजाः छन्दः, अश्व छन्दः) कृषिदेवता छंद, हिरण्य देवता छंद, गो देवता छंद, अजा देवता छंद व अश्व देवता छंदको मनन करके स्थापन करता हूं ।।१९।।

(७०८) (अग्निः देवता, वातः देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता) अग्नि देवता, वात देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, (वसवो देवता, रुद्राः देवताः, आदित्याः देवताः, मरुतः देवताः) आठ वसु देवता, ग्यारह रुद्र प्राण देवता, वहार आदित्य देवता, मरुत् गण देवता, (विश्वेदेवाः देवताः बृहस्पतिः देवता, इन्द्रः देवता, वरुणः देवता) विश्वेदेव देवता गण, बृहस्पति देवता, इन्द्र देवता और वरुण देवता ये सब ब्रह्माण्डमें परमेश्वरी शक्तिके स्वरूप हैं, इनको मनन करके स्थापन करता हूं ।।२०।।

(७०९) तू (मूर्धाराट् असि) तू सबसे उच्च शिरोभाग पर स्थिर है अथवा तू 'राट्' अर्थात् तेजस्वी है, (ध्रुवा धरुणा असि) स्वयं स्थिर होकर दूसरोंका धारण करनेवाली है, (धर्त्री धरणी असि) तू समस्त प्रजाका धारण करनेवाली भूमिक समान सबका आधार है, (आयुपे त्वा) आयु जीवन वृद्धिके लिए तुम्हें स्वीकार करता हूं, (वर्चसे त्वा) तेजकी वृद्धिके लिए तुम्हें स्वीकार करता हूं, और (क्षेमाय त्वा) सुख वृद्धिके लिए तुम्हें स्वीकार करता हूं, और (क्षेमाय त्वा) सुख वृद्धिके लिए तुम्हें स्वीकार करता हूं, और (क्षेमाय त्वा)

आशुक्षितृं द्धान्तः पेश्चवृत्तो व्योमा समवृत्तो धुरुणं एकक्षिक्षः मतृतिरहावृत्ते स्तिपे नववृत्तो ऽमीवृत्तः सिविछंतो वर्षो द्वाविछंतः सुम्मरणकायोविछंतो योनिश्चतुर्विछंतो गर्भाः पञ्चविछंतै ओजिक्कपूर्वः कर्तुरेक श्चिछंते अजिक्किपूर्वः कर्तुरेक श्चिछंते येति श्चिक्ति श्चिति श्चिक्ति श्चिक्ति श्चिति श्चित्ति श्चिति श्च

(७१०) तुम (यन्त्री राट्) नियमसे युक्त विराजमान हो, (यन्त्री यमनी असि) स्वयं भी नियमवाली और नियम पालन करानेवाली हो, तुमही (धुवा धरित्री असि) स्थिर भूमि जैसी हो, मैं (इषे त्वा) अन्न प्राप्तिक निमित्त तुमको स्वीकार करता हूं, मैं (ऊर्जे त्वा) पराक्रमके लिए तुमको स्वीकारता हूं, मैं (रय्यै त्वा) ऐश्वर्य वृद्धिके लिए तुमको स्वीकार करता हूं, मैं (पोषायत्वा) सबके पोषणके लिए तुमको स्वीकार करता हूं। तुम (लोकं) लोककी रक्षा करो, (ता: इन्द्रम्) वे सब प्राणी ऐश्वर्यवान् इन्द्रको चाहते हैं।।२२।।

(७९९) (त्रिवृत् आशुः) त्रिवृत् स्तोमका इस स्थानमें स्थापन करता हूं । (पश्चदशः भान्तः) पन्द्रह दिनमें हास और वृद्धि पानेवाले चुन्द्र ज्योतिका स्थापन करता हूं । (व्योमाः सप्तदशः) प्रजापति सप्तदशस्तोम रूप है, सप्तदश व्योमके लिए तुमको स्थापन करता हूं । (धरुण: एकविंश:) धारणकर्ता एकविंश स्तोम है, एकविंश देवताका मनत करके मैं उनको स्थापन करता हूं । (प्रतूर्तिः अष्टादशः) बारह महीने पांच ऋतु एक संवत्सर मिलकर अठारह अवयववाला प्रसूर्तिस्तोम है, अष्टादश प्रतूर्ति देवताका मनन करते इष्टका स्थापन करता हूं । (तपः नवदशः) तपरूप नवदशस्तोम है, नवदश तप देवताके लिए यह इष्टका स्थापन करता हूं । (अभिवर्तः सर्विशः) समावृत्तिरूप सर्विशस्तोम है, अथवा सब प्राणियोंको आवर्तन करनेवाला बारह महीने सात ऋतु संवत्सररूप वीस संख्या सहित विंश अभीवर्त देवता इष्टका सादन करता हूं । (वर्चः द्वाविंशः) विशेष बल देनेवाला द्वाविंश स्तोम है, वर्च द्वाविंश देवताको मनन करते इष्टका सादन करता हूं, (संभरणः त्रयोविंशः) सम्यक् पुष्टिकारक त्रयोविंशः स्तोम है, हे इष्टके! त्रयोविंश सम्भरण देवताको मनन करते तुमको स्थापन करता हूं । (योनिः चतुर्विशः) प्रजाका उत्पादक चतुर्विश स्तोम है, चतुर्विश योनिदेवताकी इष्टका स्थापन करता हूं । (गर्भा पश्चविंशः) सामगर्भ पंचविंश स्तोम है, पंचविंशगर्भ देवताके लिए इष्टका स्थापन करता हूं । (ओजः त्रिणवः) ओजस्वी त्रिणवस्तोम है, त्रिणव ओजदेवताकी इष्टका स्थापन करता हूं । (क्रतुः एकत्रिंशः) यज्ञके उपयोगी एकत्रिंशस्तोम है एकत्रिंश क्रतु देवताकी इष्टका स्थापन करता हूं । (प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिंशः) स्थितिका हेतु त्रयस्त्रिंश स्तोम है, त्रयस्त्रिंशत् प्रतिष्ठा देवताका मनन करता करके इष्टका स्थापन करता हूं । (ब्रध्नस्य विष्टपं चतुरित्रशः) सूर्यका निवासस्थात चतुरित्रंशस्तोम है, चतुरित्रंशब्रध्नविष्टप देवताकी इष्टका स्थापन करता हूं। (नाकः षट्त्रिंशः) स्वर्गका देनेवाला षट्त्रिंश स्तोम है, षट्त्रिंश नामक देवताकी इष्टका सादन करता हूं । (विवर्तः अष्टः चत्वारिंशः) सामके आवर्तनोंसे युक्त अष्टचत्वारिंश स्तोम है, अष्टचत्वारिंशत् विवर्त देवता इष्टकाकी स्थापन करता हूं । (धर्त्रम् चतुष्टोमः) धारक होनेसे त्रिवृत, पश्चदश, सप्तदश, एकविंश इन चार स्तोमोंका समूह रूप है, चतुष्टोमधर्त्र देवताको मनन करते मैं इष्टका स्थापन करता हूं ॥२३॥

(७१२) तुम (अग्नेः भागः असि) अग्निके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (दीक्षायाः आधिपत्यं त्रिवृतस्तोमः ब्रह्म स्पृतम्) दीक्षाका आधिपत्य है, जिस कारण तुमसे त्रिवृतस्तोम द्वारा ब्राह्मण वर्ण मृत्युसे रक्षित हुआ त्रिवृत्स्तोमको मनन वर्तुनां <u>भागो</u>ऽसि कृदाणामाधियत्यं चतुंच्यात् स्पृतं चतुर्विश्वश् स्तोमं आवृत्यानां <u>भागो</u>ऽसि मुक्तामाधियत्यं गभी स्पृताः पश्चित्विश्वश् स्तोमो ऽदित्ये <u>मागो</u>ऽसि पूष्ण आधिएत्यमोत्रं स्पृतं जिण्जव स्तोमो विदेशं स्पृताश्चित्वश्चे स्वामोधियत्यं स्पृताश्चित्वश्चे स्पृताश्चेतुष्टोम स्तोमी ॥ २५॥ यवानां भागोऽस्ययेवानामाधियत्यं पृजा स्पृताश्चेतुश्चत्वारिश्वश्च स्तोमी श्चामोऽसि विश्वेषां वृवानामाधियत्यं भूतश्च स्पृतं श्चेयिश्वश्चेशः स्तोमी ॥ २६॥ सहश्च सहस्यश्च हैमीन्तकाषुत् अग्नेरेन्तः रक्षेषोऽसि कस्पेतां द्याविष्टियी कस्पेन्तामाप् ओवेषयः कर्पन्तामग्रयः पृथक्षमम् ज्येष्ठयोय सर्वताः । ये अग्नयः समनसोऽन्तरा द्याविष्टिवी द्वमे । हैमिन्तकाषुत् अभिकर्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तयां देवत्याऽद्वित्रस्वद् श्ववे सीव

करके तुमको रक्षण करता हूं । तुम (इन्द्रस्य भागः असि) इन्द्रके भाग हो, तुम्हारे उपर (विष्णोः आधिपत्यं पश्चदशस्तोमः क्षत्रम् स्पृतं) विष्णुका आधिपत्य है, पश्चदश स्तोमसे क्षत्रिय वर्णने मृत्युमुखसे संरक्षण पाया; पश्चदशस्तोम देवताको मनन करते तुमको स्थापन करता हूं । हे इष्टके ! तुम (नृषक्षसाम् भागः असि) मनुष्योंके शुभाशुभ जाननेवाले देवताओंके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (धातुः आदिपत्यं सप्तदशस्तोमः जनित्रं स्पृतम्) धाताका आधिपत्य है, तुमने सप्तदश स्तोम द्वारा वैश्य वर्णको मुखसे बचाया, मैं सप्तदश स्तोमको मनन करते तुमको स्थापन करता हूं । हे इष्टके ! तुम (मित्रस्य भागः असि) प्राणके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (वरुणस्य आधिपत्यं एकविंशस्तोमः दिवः वृष्टिः वातः स्पृतः) वरुणका आधिपत्य है, एकविंशस्तोमके द्वारा द्युलोक संबंधिनी वर्षा व पवन मृत्युके मुखसे रक्षा प्राप्त किये हैं, एकविंशस्तोम देवताको मनन करते मैं तुमको सादन करता हूं । १२४।।

(७१३) तुम (वसूनां भागः असि) वसुगणोंके भाग हो, (रुद्राणां आधिपत्यम् चुतर्विशस्तोमः चतुष्पाद् स्पृतम्) रुद्रोंका तुम्हारे ऊपर आधिपत्य है, तुमने चतुविंशस्तोमके द्वारा चौपायोंकी मृत्युके मुखसे रक्षा की है, चतुविंशस्तोमदेवताको मनन करते तुमको इस स्थानमें स्थापित करता हूं । हे इष्टके ! तुम (आदित्यानां भागः असि) आदित्यगणोंके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (मरुतां आधिपत्यं, पश्चविंशस्तोमः गर्भाः स्पृतम्) मरुद्रणोंका आधिपत्य है, पश्चविंशस्तोमके द्वारा गर्भोकी मृत्युसुखसे रक्षा की है, पंचविंशस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूं । हे इष्टके ! तुम (अदित्ये भागः असि) अदितिके भाग हो, (पूष्णः आधिपत्यं त्रिणवस्तोमः ओजः स्पृतम्) पूषा देवताका तुम्हारे ऊपर अधिकार है, त्रिणवस्तोम द्वारा प्रजाओंके ओजकी रक्षा की है, मैं त्रिणवस्तोम देवताको मनन करते तुमको सादन करता हूं । हे इष्टके ! तुम (सवितुः देवस्य भागः असि) सबके प्रेरक सविता देवके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (बृहस्पते आधिपत्यम्) बृहस्पति देवताका अधिकार है, (चतुष्टोमस्तोमः समीचीः दिशः स्पृताः) चतुष्टोमस्तोमके द्वारा संपूर्ण मनुष्योंके जाने योग्य दिशा मृत्युसे तुमने रक्षा की, चतुष्टोमस्तोम देवताका मनन करते तुमको सादन करता हूं ।।२५।।

(७१४) हे इष्टके ! तुम (यवानाम् भागः असि) शुक्लपक्षीय तिथिके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (अयवानां आधिपत्यं) कृष्णपक्षीय तिथिका स्वामित्व है, तुमने (चत्वारिंशस्तोमः प्रजाः स्पृताः) चत्वारिंशस्तोमके द्वारा प्रजाको मृत्युके मुखसे रक्षा की है, चत्वारिंशस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानमें सादन करता हूं । हे इष्टके ! तुम (ऋभूणां भागः असि) ऋभु नामक देवताओंके भाग हो, तुम्हारे ऊपर (विश्वेषां देवानाम् आधिपत्यम्) संपूर्ण देवताओंका आधिपत्य है, (त्रयस्त्रिंशस्तोमः भूतम् स्पृतम्) त्रयस्त्रिंशस्तोमके द्वारा तुमने प्राणीमात्रको मृत्युमुखसे रिक्षत किया है, त्रयस्त्रिंशस्तोम देवताको मनन करते तुमको सादन करता हूं ।।२६।।

एक्रेयाऽस्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापंतिरधिपतिरासीते

तिसृभिरस्तुवत ब्रह्मासृज्यत् ब्रह्मण्टस्पतिरधिपतिरासीते

प्रश्नभिरस्तुवत भूतान्यंसृज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीते

सुप्तभिरस्तुवत सप्त ऋषयोऽसृज्यन्त धाताऽधिपतिरासीते ॥ २८ ॥

नवभिरस्तुवत पितरोऽसृज्यन्तादितिरधिपत्यासी —

देकावृशभिरस्तुवत ऋतवोऽसृज्यन्तार्दितिरधिपत्यासी —

खयोवृशभिरस्तुवत ऋतवोऽसृज्यन्तार्त्वा अधिपतय आसँ —

खयोवृशभिरस्तुवत सास्रो असृज्यन्त संवत्सरोऽधिपतिरासीते

पश्चवृशभिरस्तुवत धानम्यः प्रश्चोऽसृज्यन्त बृह्रस्पतिरधिपतिरासीते

सप्तवृशभिरस्तुवत ग्राम्याः प्रश्चोऽसृज्यन्त बृह्रस्पतिरधिपतिरासीते ॥ २९ ॥

(७१५) (सहः च सहस्य च हेमन्तिकौ) मार्गशीर्ष औस पौष हेमन्तऋतुके अवयव हैं । हे (ऋतू) ऋतु ! तुम (अग्नेः अन्तः श्लेषः असि) अग्निके अंतरमें स्थिर होकर श्लेष अर्थात् दृढताके निमित्त लगाये हुए हो, जिस तरह भीतर दृढताके निमित्त लकडी लगा देते हैं । अग्निचयन करते (मम जैहयाय द्यावापृथिवी कल्पन्ताम्) मुझ यजमानके उत्कर्षताके निमित्त यह द्यावा पृथ्वी स्वोचित उपकारका सम्पादन करें । (आपः ओषघयः कल्पन्ताम्) जल और ओषधियां हमारा सम्पादन करें । (सव्रताः पृथक् अग्नयः कल्पन्ताम्) समान व्रतमें दीक्षित पृथक् अर्थात् अनेक नामोंकी अग्नियां उत्कृष्ट सहायता करें । (इमे द्यावापृथिवी अन्तरा समनसः ये अग्नयः हेमन्तिकौ ऋतू अपि कल्पमानाः अपि सं विशन्तु इव देवाः इन्द्रम्) यह द्यावा पृथ्वीके मध्यमें वर्तमान एक मनवाले जो अग्नियें हैं वे हेमंत संबंधी ऋतुको सम्पादन करते हुये इस कार्यका आश्रय करें जिस प्रकार देवता इन्द्रको पिचर्या द्वारा सहायता करते हुए आश्रय करते हैं । हे इष्टके ! (तया देवतया अङ्गिरस्वत् द्ववे सीदतम्) उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अङ्गिराके समान स्थिर होकर विराजमान होओ ।।२७।।

(७१६) देवोंने उस प्रजापित परमेश्वरकी (एकया स्तुवत) एक याणीक साथ स्तुति की तभी उस परमेश्वरने (प्रजा अधि-इयन्त) प्रजाओंको उत्पन्न किया, उस समय (प्रजापितः अधिपितः आसीत्) प्रजापित परमेश्वरही सबका स्वामी था। उसने (तिसृषिः ब्रह्म असृज्यत) प्राण, अपान और व्यान इन तीनों शिक्तयोंसे ब्रह्माण्डको बनाया, उन तीनोंके द्वारा ही उस परमेश्वरकी (अस्तुवत) स्तुति की जाती है। जिसकी स्तुति की गई है वह (अधिपितः ब्रह्मणस्पितः आसीत्) ब्रह्माण्ड हिरण्यगर्भका स्वामी वेदवाणीका पित परमेश्वरही था। (पश्चिः अस्तुवत भूतानि असृज्यन्त) पाँच प्राणोंसे उस परमेश्वरकी स्तुति किये जातेहुए उस परमेश्वरने पश्चभूतोंका सूजन किया। उन (भूतानां पितः अधिपितः आसीत्) पाँचों भूतोंका स्वामी परमात्माही सबका अधिपित था। (साभिः अस्तुवत सप्त ऋषयः असृज्यन्त) दो श्रोत्र, दो नासिका, दो चक्षु और एक जिह्ना इन सातोंकी सहायतासे सप्त ऋषि वा प्राण बने अथवा प्रकट हुए, (बाता अधिपितः आसीत्) जगतका धारण करनेवाला परमात्माही उसका स्वामी उस समयमें भी विद्यमान था।।२८।।

(७९७) हे मनुष्यो ! जिस परमात्माने तुम्हारे लिए (पितरः असृज्यन्त) रक्षक पितरोंको उत्पन्न किया है और जिसके द्वारा (अदितिः अधिपत्नी) अखण्डित शक्ति अदिति अत्यन्त रक्षक माता (आसीत्) हुई है उस परमात्माकी (नविमः अस्तुवत) नव प्राणोंसे गुणोंकी प्रशंसा करो । जिनसे (ऋतवः असृज्यन्त) वसन्तादि ऋतुयें सृजन की गई है, तथा जिनके द्वारा (आर्सवाः अधिपतयः आसन्) उन उन ऋतुओंके गुण अपने अपने विषयमें होते हैं उनकी (एकादशिमः अस्तुवत) दश प्राणों और ग्यारहवें आत्मासे स्तुति करो । जिसने (मासाः असृज्यन्त) सारे मासोंका

न्वर्शिर्भरस्तुवत श्रूद्वार्थावसृज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आस्ती—
भेकविर्धशस्यास्तुवतिकश्रमः प्रावेडिमृज्यन्त वृष्णोऽधिपतिरासीत्
अयोविर्धशस्यास्तुवत क्षुद्वाः प्रावेडिमृज्यन्त पृषाऽधिपतिरासीत्
पश्चिविर्धशस्यास्तुवतार्ण्याः प्रावेडिमृज्यन्त वृायुरिधपतिरासीत्
स्माविर्धशस्याऽस्तुवत द्यावांपृथिवी व्येतां वसेवो कृद्रा अदित्या अनुव्यार्थस्त पृवािधपतय आसन्।३०।
नविर्धशस्याऽस्तुवत वनस्पतयोऽसृज्यन्त सोमोऽधिपतिरासीं —
देकेत्रिर्धशस्याऽस्तुवत पृजा असुज्यन्त यवाश्चार्यवाश्चाधिपतय आसुँ —
स्वयित्रिर्धशस्याऽस्तुवत पृजा असुज्यन्त यवाश्चार्यवाश्चाधिपतय आसुँ —
स्वयित्रिर्धशस्याऽस्तुवत भृतान्यशाम्यन् पृजापितिः परमेष्ठचिपतिरासी —
स्वयित्रिर्धशस्याऽस्तुवत भृतान्यशाम्यन् पृजापितः परमेष्ठचिपतिरासी —

[ अ॰ १४, कं॰ ३१, सं॰ सं॰ १६५ ]

## इति चतुर्वशोऽध्यायः।

रचा है और (पंचदशिमः संवत्सरः अधिपितः आसीत्) जो पन्द्रह तिथियोंके सिहत संवत्सर सब कालका अधिकारी बनाया है उसकी (त्रयोदशिमः अस्तुवत) दश प्राण ग्यारहवां जीवात्मा और दो प्रतिष्ठाओंसे स्तुति करो । जिसने (इन्द्रः अधिपितः आसीत्) परम सम्पित का हेतु सूर्य अधिष्ठाता उत्पन्न किया है, तथा जिसने (क्षत्रम् असृज्यत) राज्य वा क्षत्रिय कुलको रचा है उसको (सादशिमः स्तुवतः) दश पांवकी अङ्गुलियों दो जंघाओं दो जानुओं और एक नाभिके ऊपरके अङ्ग इन सत्रहोंसे स्तुति करो । जिसने (बृहस्पितः अधिपितः आसीत्) बडे बडे पदार्थोका रक्षक वैश्य अधिकारी रचा है और (ग्राम्याः पशवः असृजन्त) ग्रामके गौ आदि पशु रचा है उस परमेश्वरकी पूर्वोक्त सब पदार्थोसे मुक्त होके (अस्तुवत) स्तुति करो । १२९।।

(७१८) (नवदशिमः अस्तुवत) दश हाथोंकी अङ्गुलियाँ और शरीर गत नौ प्राण ये उन्नीस शिक्तयाँ शरीरकी रक्षा करता हैं, इन शिक्तयोंके वर्णन द्वारा भी उसी परमेश्वरकी रचना कौशलकी विद्वान्गुण स्तुति करते हैं, उन उन्नीस अभ्यान्तर और बाह्य अङ्गोंके समानही (शृद्धायाँ अस्व्याम) शृद्ध और आर्य अथवा श्रमजीवी और स्वामी लोगोंके परम्पर संघोंकी रचना हुई है, उनके (अहोरान्ने अधिपत्नी आस्ताम) दिन और रात्री स्वामिनी हुई । (एक विंशत्या स्तुवतः) दश हाथकी और दश पाँव की अङ्गुलियाँ और एक आत्मा शरीरमें काम कर रही हैं इनको देखकर उन् द्वारा भी विद्वत्जन प्रजापित परमात्माकी स्तुति करते उनके रचनाके गुणोंका दर्शन करते और उनका अनुकरण करते हैं, उसके अनुकूल (एकशफाः पशवःअस्वन्य) एक खुरवाले पशुओंकी रचना हुई, उनका (अधिपतिः वरुणः आसीत्) अधिपति वरुण हुआ है । (त्रयोविंशत्या अस्तुवत) दश पैरकी अङ्गुलियां, दश हाथकी अङ्गुलियां दो पैर और तेरहवां आत्मा देहमें विद्यमान हैं इनको देखकर विद्वान जन परमात्माके अद्भुत रचना की स्तुति करते हैं, उन अङ्गोंकी शक्तियों द्वारा (शृद्धाः पशवः अस्वन्यन्त) क्षुद्ध पशुओंकी रचना हुई है, उन सबका (पूषा अधिपतिः आसीत्) अधिपति पूषा अर्थात् अन्नदात्री पृथ्वी हुई । (पश्चविंशत्या अस्तुवत) हाथों और पाँवो की दश, दश अङ्गुलियाँ दो बाहु,दो पैर और पढ्यीसवाँ आत्मा ये पश्चीस देहके घटक हैं इसके द्वारा विद्वान् लोग विधाता की स्तुति करते हैं, उन घटक अवयवोंसेही (आरणयाः पशवः अस्वन्यन्त) जंगली पशु रचे गये हैं, इन सबका (वायुः अधिपतिः आसीत्) वायु अधिपति हुआ । (सप्तविंशत्या स्तुवत) हाथों व पैरोंकी दश दश अङ्गुलियां दश प्राण और इकतीसवां आत्मा इन घटकोंसे समस्त शरीर बना है इनको देखकर विद्वान लोग परमेश्वरके कुशलताका वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं, इनके द्वाराही (द्यावापृथिवी व्येताम्) द्यो

और पृथ्वी दोनों व्याप्त होते हैं, और उनमेंही (वसवः रुद्राः आदित्याः अनु वि आयन्) आठ वसु, ग्यारह रुद्र अर्थात् प्राण, और बारह मास उत्तमतासे रहते हैं, (त एव अधिपतयः आसन्) वे ही उन दोनों आकाश और पृथ्वीके अधिपति हुए ।।३०।। (७९९) (एकविंशत्या अस्तुवत) देहमें हाथों पैरोंकी दश दश अङ्गुलियां नौ प्राण इस प्रकार उन्नीस घटक शक्तियां विश्वको रच रही हैं, उन द्वारा विद्वान् जन विधाता प्रजापतिकी स्तुति करते हैं, (वनस्पतयः अस्ज्यन्त) उन घटक शित्तयोंसेही वनस्पतियोंको बनाया गया है (सोमः अधिपतिः आसीत्) सोम उनका अधिपति हुआ । (एकविंशता अस्तुवत) हाथपैरकी दश दश अङ्गुलियां दश प्राण इकतीसवां जीवात्मा इन घटकोंसे समस्त शरीर बने हैं, इन शित्तयों द्वाराही विद्वान् जन परमेश्वरके कौशलका वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं, इन शित्तयोंसेही (प्रजाः अस्ज्यन्त) समस्त प्रजा सजी गई है, उनके (यवाः च अणवाः च अधिपतयः आसन्) पूर्वपक्ष और अपरपक्ष अथवा पुरुष और स्त्रियेही

अस्तुवत) हाथपैरकी दश दश अङ्गुलियां दश प्राण इकतीसवां जीवात्मा इन घटकोंसे समस्त शरीर बने हैं, इन शक्तियों द्वाराही विद्वान् जन परमेश्वरके कौशलका वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं, इन शक्तियोंसेही (प्रजाः असृज्यन्त) समस्त प्रजा सुजी गई है, उनके (यवाः च अणवाः च अधिपतयः आसन्) पूर्वपक्ष और अपरपक्ष अथवा पुरुष और स्त्रियेही उनके अधिपति हुए ।(त्रयः त्रिंशता अस्तुवत) हाथोंपैरोंकी दश दश अङ्गुलियां, दश प्राण, दो चरण और तैतीसवां जीवात्मा इन घटकोंसे समस्त शरीर बने हैं, इन शक्तियां द्वाराही परमविधाता परमेश्वरकी विद्वान् जन स्तुति करते हैं, उनसेही (भूतानि अशाम्यन्) समस्त प्राणीगण सीखी होते हैं, उन सबका (परमेष्ठी प्रजापतिः अधिपतिः आसीत्) परमेष्ठी सर्वोद्य पदपर प्रजापति परमात्माही सबका अधिपति हुआ ।।३१।।

।। चौदहवां अध्याय समाप्त ।।

# अथ पञ्चदशोऽध्यायः।

अधे जातान् प्र णुंदा नः स्पत्नान् पत्यजीतान् नुद जातवेदः ।
अधि नो बूहि सुमना अहेबुँस्तर्व स्थाम् शर्म स्थितस्थ ब्रद्धौ ॥ १ ॥
सहंसा जातान् प्र णुंदा नः सपत्नान् प्रयजाताः क्षातवेदो नुदस्व ।
अधि नो बूहि सुमन्स्यमानो व्यथं स्थाम् प्र णुंदा नः सपत्नान् ॥ २ ॥
पांड्रशी स्तोम् ओजो द्रविणं चतुश्चत्वारिथंश स्तोमो वर्चो द्रविणमे ।
अमेः पुरीषमस्यप्तो नाम् तां त्वा विश्वे अभि गृंदान्तु देवाः ।
स्तोमंपृष्ठा गृतवंतीह सींद प्रजावंतुस्मे द्रविणा यंजस्वै ॥ ३ ॥

(७२०) हे (जातवेदः अग्ने) सब पदार्थोंको जाननेवाले अग्ने ! (नः जातान् सपत्नान् आ प्रणुद) हमारे उत्पन्न हुए शत्रुओंको सब प्रकारसे विनष्ट करो, और (अजातान् प्रतिनुद) अनुत्पन्न शत्रुओंको प्रतिबन्ध करो । (नः अहेडं सुमनः नः अधि ब्रूहि) हमारा अनादर न करके प्रसन्न मनसे हमको वर प्रदान करो । हम (तव त्रिवरूये उद्गौ शर्मन् स्थाम) तेरे त्रिविध तापोंके निवारण करनेवाले उत्तम सुखोंके उत्पादक आश्रयमें रहें ।।१।।

नः जातान् सपत्नान् आ प्रणुदः - हमारे उत्पन्न हुए शत्रुओंको दूर करो । अजातान् सपत्नान् प्रतिनुद - हमारे प्रकट न हुए शत्रुओंको भी दूर करो ।

तव त्रिवरुथे उद्भौ शर्मन् स्याम - हम तेरे त्रिविध दुःखोंको दूर करनेवाले उत्तम सुखोंके उत्पादक स्थानमें रहें ।।१।। (७२१) हे (जातवेदः) सबको जाननेवाले अग्ने ! (सहसा जातान् नः सपत्नान् आ प्रणुद) हमारे बलवान शत्रुओंको सब ओरसे नाश करो, और (अजातान् प्रतिनुदस्व) उत्पन्न न हुए शत्रुओंको विनष्ट कर दो । तुम (सुमनस्यमानः नः अधि ब्रूहि) उत्तम मनवाले होकर हमें उपदेश करो जिससे (वयं आस्याम) हम सब सबप्रकार से अधिक बलवान् हों, (नः सपत्नान् प्रणुद) हमारे सब शत्रुओंको नाश करो ।।२।।

सहसा जातान् नः सपत्नान् आ प्रणुद - बलवान् बने हमारे शत्रुओंका नाश करो । अजातान् प्रतिनुदस्व - जो शत्रु, इस समय शत्रुता करते नहीं हैं, परंतु जो आगे शत्रु होंगे, उनका भी नाश करो । सुमनस्यमानः नः अधिब्रूहि - उत्तम मनसे हमें उपदेश करो । हमें उत्तम विचारपूर्वक उत्तम उपदेश करो । वयं आ स्थाम - हम उत्तम बलवान बनकर यहां रहेंगे ।

नः सपत्नान् प्रणुद - हमारे सब शत्रुओंको दूर करो ।।२।।

(७२२) (बोडबी स्तोमः ओजः द्रविणम्) सोलह कलाओंसे युक्त 'स्तोम' पराक्रम रूप धन देता है। (चतुश्चत्वारिंशः वर्चः द्रविणम्) चौवालीस बलोंसे युक्त स्तोम भी तेज और बल प्रदान करता है। तू (अप्सः नाम अग्नेः पुरीषं असि) रक्षक नामसे अग्निके अथवा अग्रणीके बलको बढानेवाली है, (तां त्वां विश्वे देवाः अभिगृणन्तु) उस तुम्हारी संपूर्ण देवता स्तुति करते हैं। तू (स्तोमपृष्ठाः धृतवती इह सीद) समस्त बलों और वीर्यवान् पुरुषोंका आश्रय होकर तेजको धारण करती हुई इस भूतलपर स्थिर हो और (असमे प्रजावत् द्रविणं आयजस्व) हमें प्रजाओंसे युक्त यथेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान कर ।।३।।

एवरछन्दुं। वरिवरछन्दः ग्राम्भरछन्दः पार्भरछन्दं आच्छच्छन्दाे मन्दरछन्दाे व्याच्छच्दाे मन्दरछन्दाे स्वादरछन्दः साम्भरछन्दः साम्भरछन्दः साम्भरछन्दः साम्भरछन्दः साम्भरछन्दः साम्भरछन्दः साम्भर्मिक्षरछन्दः साम्भर्भरछन्दः साम्भर्भरछन्दः साम्भर्भरछन्दः साम्भर्भरछन्दः साम्भर्भरछन्दः साम्भर्भरछन्दः साम्भर्भरछन्दः साम्भर्भरछन्दः साम्भर्भर सामभ्रत्य सामभ्रम्भर्भर सामभ्रद्भर सामभ्रद्भर सामभर्भर सामभ्रद्भर सामभ्रद्भरद्भर सामभ्रद्भर सामभ्रद्भरद्भर सामभ्रद्भर सामभ्यद्भर सामभ्रद्भर सामभ्यद्भर सा

आच्छच्छन्देः' प्रच्छच्छन्दः' संयच्छन्देः वियच्छन्देः' बृहच्छन्देः' रथन्तरञ्छन्देः' निकायरछन्देः' विवधरछन्देः' गिर्रछन्देः' अज्ञरछन्दः' संअस्तुप्छन्देः' ऽनुष्टुप्छन्देः प्रवरछन्देः' वर्षस्तुप्छन्देः' वर्षस्तुप्छन्देः' वर्षस्तुष्छन्देः' वर्षस्तुष्छन्देः' वर्षस्तुष्छन्देः' वर्षस्तुष्छन्देः' वर्षस्तुष्णन्देः' अञ्चराङ्कं छन्देः' ॥ ५ ॥ वर्षस्तुष्णन्देः' अञ्चराङ्कं छन्देः' ॥ ५ ॥

षोडशी स्तोमः, ओजः द्रविणम् – सोलह कलाओंसे होनेवाला स्तोम है, उसका धन पराक्रयुक्त बल है । चतुश्चत्वारिंशः वर्चः द्रविणम् – चवालीस प्रकारके बलोंसे युक्त तेज है, जो बल बढाता है । अप्सः नाम अग्नेः पुरीषं असि – जलमें उत्पन्न होनेवाला अग्निका बल है ।

तां विश्वेदेवाः अभिगृणन्तु - उस बलकी सब देव स्तुति करें ।

अस्मे प्रजावत् द्रविणं आयजस्व - हमें प्रजासे युक्त धन प्रदान करो । हमे प्रजा हो तथा धन भी प्राप्त हो ।।३।। (७२३) (एवः छन्दः) गित यह आनंद है । (विरिवः छन्दः) श्रेष्ठतामे आनंद है । (शम्भू छन्दः) सुखदायक होनेसे आनंददायक है । (पिरेभूः छन्दः) सब ओरसे व्याप्त होकर रहना आनंददायक है । (आच्छत् छन्दः) आच्छादन करनेवाला आनंददायक है । (मनः छन्दः) मनकी मनन शक्ति आनंद देनेवाली है । (व्यचः छन्दः) व्याप्त करनेकी शक्ति आनंद देती है । (सिन्धुः छन्दः) सिन्धु आनंद देनेवाला है । (सपुदः छन्दः) समुद्र आनंद देनेवाला है । (सिरेरं छन्दः) पानी आनंद देनेवाला है । (ककुप् छन्दः) ककुप आनंद देनेवाला है । (त्रिककुप् छन्दः) त्रिककुप् आनंद देनेवाला छंद है । (काव्यं छन्दः) काव्य आनंद देनेवाला है । (अमुपं छन्दः) अंकुप छं आनंद देता है । (अक्षरपांक्तिः छन्दः) अक्षरपंक्ति छंद आनंद देता है । (पदपंक्तिः छन्दः) पदपंक्ति छंद आनंद देता है । (विद्यारपंक्तिः छन्दः) विद्यारपंक्ति छंद आनंद देता है । (क्षुरो भ्रजः छन्दः) क्षुरोभ्रज छंद आनंद देता है । (विद्यारपंक्तिः छन्दः) विद्यारपंक्ति छंद आनंद देता है । (क्षुरो भ्रजः छन्दः) क्षुरोभ्रज छंद आनंद देता है । (विद्यारपंक्तिः छन्दः) विद्यारपंक्तिः छन्दः)

छंद आनंद देते हैं - १ एकः छन्दः २ वरिवः छन्दः ३ शंभू छन्दः ४ परिभूः छन्दः ५ आच्छत् छन्दः ६ मनः छन्दः ७ व्ययः छन्दः ८ सिन्धुः छन्दः ९ समुद्रः छन्दः १० सरिरं छन्दः ११ ककुप् छन्दः १२ त्रिककुप् छन्दः १३ काय्यं छन्दः १४ अमुपं छन्दः १५ अक्षरपंक्तिः छन्दः १६ पदपंक्तिः छन्दः १७ विष्टारपंक्तिः छन्दः १८ क्षुरोभ्रजः छन्दः ।।४।।

(७२४) हे इष्टके ! (आच्छत् छन्दः) शरीरका आच्छादक अन्नका मनन करते तुमको सादन करता हूं । (प्रच्छत् छन्दः) शरीर प्रच्छादक जलका मनन करते तुमको सादन करता हूं । (संयत् छन्दः) व्यापारकी निवर्तक रात्रीका मनन करते तुमको सादन करता हूं । (वियत् छन्दः) विशेष व्यापार प्रवर्तक दिनको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (वृहत् छन्दः) विस्तीर्ण द्युलोकको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (रथन्तरं छन्दः) जहां रथादि द्वारा गमन करते हैं उस भूलोकको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (निकायः छन्दः) अत्यंत शब्दकारक वायुको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (विवचश्छन्दः) जहां भूतप्रेतरूपसे विविध प्रकारके पाप भोगे जाते हैं उस अंतरिक्ष को मनन करते तुमको सादन करता हूं । (गिरः छन्दः) भक्षण योग्य अन्नको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (गिरः छन्दः) भक्षण योग्य अन्नको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (प्रजः छन्दः) प्रकाशमान अग्निको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (भ्रजः छन्दः)

रिमना सत्यार्थ सत्यं जिन्दं प्रेतिना धर्मणा धर्मं जिन्दो निदेश दिवं जिन्दै सन्धिनाऽन्तरिक्षेणान्तरिक्षं जिन्दै प्रतिधिना पृथिव्या पृथिदीं जिन्दे विष्टमभेन बृष्ट्या वृष्टि जिन्दे प्रवयाऽहाऽहंजिन्दा नुया राज्या राजी जिन्दो विष्टमभेन बृष्ट्या वृष्टि जिन्दे प्रवयाऽहाऽहंजिन्दा नुया राज्या राजी जिन्दो विष्टमभेन बृष्ट्या वर्सुम्यो वर्सुन्तिन्दे प्रकेतिनांदित्येभ्यं आदित्यान्त्रिन्दे ॥ ६ ॥

करता हूं । (अनुहुप् छन्दः) मध्यमा वाणीको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (एवश्छंदः) पृथ्वी लोकको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (वयः छन्दः) याल्यादि वयके हेतु मनन करते तुमको सादन करता हूं । (वयः छन्दः) याल्यादि वयके हेतु मनन करते तुमको सादन करता हूं । (वयः छन्दः) विविध ऐश्वर्यकी प्राप्तियाले स्वर्गके स्पद्धांमूल अहंतत्वको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (विश्यद्धाः छन्दः) विविध ऐश्वर्यकी प्राप्तियाले स्वर्गके स्पद्धांमूल अहंतत्वको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (विशालं छन्दः) जहां मनुष्य अनेक प्रकारके शोभित होते हैं उस भूतलको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (छदिः छन्दः) सूर्यकी किरणोंसे छादित होनेवाले अंतरिक्ष या मायाको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (दूरोहणं छन्दः) ज्ञान या कठिनतासे प्राप्त होने योग्य निष्काम ज्योतिहोमादि यज्ञके प्रसादसे सिद्ध ज्ञानरूप सूर्यको मनन करते तुमको सादन करता हूं । (अमामं छन्दः) आस्तिकता का निदर्शन अथवा गर्त पाषाणादि युक्त जलको मनन करते तुमको सादन करता हूं ।।।।।

ये छंद आनंद देते हैं - १ आच्छत् छन्दः २ प्रच्छत् छन्दः ३ संयत् छन्दः ४ वियत् छन्दः ५ बृहत् छन्दः ६ रथन्तरं छन्दः ७ निकायः छन्दः ८ विवधः छन्दः ९ गिरः छन्दः १० भ्रजः छन्दः ११ संस्तुप् छन्दः १२ अनुष्टुप् छन्दः १३ एवः छन्दः १४ विरिवः छन्दः १५ वयः छन्दः १६ वयस्कृत् छन्दः १७ विष्पर्धाः छन्दः १८ विशालं छन्दः १९ छदिः छन्दः २० दूरोहणं छन्दः २१ तन्द्रं छन्दः २२ अंकामं छन्दः ॥५॥

(७२५) तुम (रश्मिना सत्याय सत्यं जिन्व) तेजके द्वारा सत्यके लिए सत्यको संतुष्ट करो । (प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्व) उत्तम ज्ञानयुक्त धर्मके आचरणसे धर्मको तृप्त करो । (अन्वित्या दिवा दिवं जिन्व) प्रगतिवालेक प्रभावसे तेजस्विताके द्वारा धुलोकको संतुष्ट करो । (सन्धिना अंतरिक्षण अन्तरिक्षं जिन्व) संधिके द्वारा अंतरीय स्थानसे तुम अंतरिक्षको जानो । (प्रतिधिना पृथिव्या पृथिवीं जिन्व) अन्नके द्वारा पृथ्वीसे हितके लिए पृथ्वीके प्रीति करनेवाली होओ । (विष्टम्भेन वृष्टया वृष्टिं जिन्व) स्तंभन करनेवाली वृष्टिके लिए वर्षाको जानो। (प्रवया अहा अहः जिन्व) अन्नके लिए तुम दिनको जानो । (अनुया रात्र्या रात्रिं जिन्व) अनुकूल रात्रीके मननसे तुम रात्रीको जानो । (उशिजा वसुभ्यः वसून् जिन्व) सबके हितकी इच्छा करनेवाले वसुओंकी संतुष्टिके लिए वसुओंको तृप्त करो । (प्रकेतेन आदित्योग्यः आदित्यान् जिन्व) ज्ञानके द्वारा आदित्याणोंके लिए तुम आदित्योंको संतुष्ट करो ।।६।।

रश्मिना सत्याय सत्यं जिन्व - तेजस्विताके साथ सत्यके संरक्षण करनेके लिए सत्यसे प्रेम करो । प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्व - उत्तम ज्ञानपूर्वक धर्मके द्वारा धर्मको पालन करो, धर्मपर प्रीति करो ।

अन्वित्या दिवा दिवं जिन्व - प्रगति करते हुए तेजस्वितासे द्युलोक को संतुष्ट रखो । प्रगति करते हूए तेजस्विता अपनेमें बढाओ और दिव्य पुरुषोंको संतुष्ट रखो ।

संधिना अंतरिक्षेण अंतरिक्षं जिन्व - संधिके द्वारा तुम अंतरिक्षके द्वारा ही अंतरिक्ष को जानो । अंतरिक्षका प्रत्यक्ष दर्शन करके अंतरिक्ष की स्थितिको जानो ।

प्रतिचिना पृथिव्या पृथिर्वी जिन्त - अन्नके द्वारा पृथिवीकी स्थितिको जानो । अन्न विपुल उत्पन्न हुआ, तो पृथिवी की स्थिति उत्तम है ऐसा समझो ।।६।। तन्तुंना ग्रायस्पोषंण ग्रायस्पोषं जिन्वं सर्श्रस्पंणं श्रुतायं श्रुतं जिन्वे "हेनीपंधिसिरोषंधीजिन्वो "

चंगनं तृनूभिस्तृनूजिन्वं वयोधसाधीतेनाधीतं जिन्वो "सिजिता तेर्जसा तेजो जिन्वं ॥ ७ ॥

प्रतिपदिस प्रतिपदे त्वां उनुपदेस्यनुपदे त्वां सम्पदिस सम्पदे त्वां तेजोऽसि तेर्जसे त्वां ॥८।

श्रिवृदेसि जिवृते त्वां प्रवृदेसि प्रवृते त्वां विद्युदेसि विवृते त्वां सवृदेसि स्वृते त्वां प्रवृदेसि स्वृते त्वां प्रवृदेसि प्रवृते त्वां प्रवृदेसि प्रवृते त्वां प्रवृदेसि स्वृते त्वां प्रवृदेसि संक्रमायं त्वां "त्क्रमोऽस्युत्क्रमाय त्वां" त्वां प्रवृदेसि संक्रमायं त्वां प्रवृदेसि संक्रमायं त्वां प्रवृदेसि संक्रमायं त्वां प्रवृते त्वां प्यां प्रवृते त्वां प्रवृते त्वां प्रवृते त्वां प्रवृते त्वां प्रवृ

(७२६) तुम (तन्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्त) शरीरके संवर्द्धक अत्रके प्रयोगकी आयोजना करके धनका योग्य रीतिसे पोषण करो । (सं सर्पेण श्रुताय श्रुतं जिन्द) सुयोग्य संबंधसे देवकी रक्षाके लिए वेद परही प्रीति करो । (एडेन ओषधीभिः ओषधीः जिन्द) औषधिके द्वारा ओषधियोंकी आयोजनासे ओषधियोंको प्राप्त करो । (उत्तमेन तनूभिः तनूः जिन्द) उत्तम अत्रके प्रभावसे शरीर बढानेके लिए शरीर पर प्रीति करो । (वयोधसा अधीतेन अधीतं जिन्द) शरीरके लिए बलकारी अत्रके प्रभावसे अध्ययनके लिए अध्ययन परही प्रीति करो । (अभिजिता तेजसा तेजः जिन्द) विजयशील तेजसे तेज प्राप्त करो ।।।।।

तन्तुना रायस्पोषंण रायस्पोषं जिन्द - पोषक अन्नके उपयोगसे, घनके पोषणसे घन और पोषण प्राप्त करो । घन प्राप्त करो और उस धनके सुप्रयोगस अपने शरीरका पोषण करो ।

संसर्पेण श्रुताय श्रुतं जिन्व - उत्तम गुरुके संबंधके वेदशानकी सुरक्षाके लिए वेदका ज्ञान ही प्राप्त करो । एडेन ओषधीभिः ओषधीः जिन्व - औषध बनानेके लिए औषधियोंसे औषध प्राप्त करो ।

उत्तमेन तनूभिः तनूः जिन्व - उत्तम साधनासे शरीरोंसे उत्तम शरीर प्राप्त करो । उत्तम व्यायाम आदिसे स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीरोंके द्वारा उत्तम शरीर निर्माण करो ।

मनुष्यके स्थूल, सूक्ष्म, कारण ऐसे शरीर रहते हैं। इनको उत्तम स्थिति रखकर अपना शरीर उत्तम अवस्थामें रखना योग्य है।

वयोधसा अधीतेन अधीतं जिन्व – बलवर्धक अन्नका उपयोग करके शरीरको उत्तम बनाना और अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना योग्य है।

अभिजिता तेजसा तेजः जिन्द - विजयी तेजसे तेज प्राप्त करो, अपना तेज बढाओ ।।७।।

(७२७) तुम (प्रतिपत् असि) बुद्धि हो, (प्रतिपदे त्वा) बुद्धिके लिए तुमको प्राप्त करता हूं । तुम, (अनुपत् असि) अन्नके स्वरूप हों) (अनुपदे त्वा) अन्नके लिए तुमको स्वीकारता हूं । तुम (सम्पत् असि) सम्पत्ति हो (सम्पदे त्वा) सम्पत्तिके लिए तुमको प्राप्त करता हूं । तुम (तेजः असि) शरीरमें तेज हो, (तेजसे त्वा) तेजके निमित्त तुमको स्वीकार करता हूं ।।।।

प्रतिपद असि - तू बुद्धि है, बृद्धिरूप है। मनुष्य बुद्धिरूप है। जैसी जिसकी बुद्धि वैसा वह मनुष्य होता है। अतः बुद्धि बढानी चाहिए। बुद्धि बढनेसे मनुष्यकी योग्यताञ्चढती है।

प्रतिपदे त्वा - बुद्धिके लिए मैं तुझे प्राप्त करता हूं।

अनुपत् असि - तू अन्नरूप हो । जैसा अन्न मनुष्य खाता है वैसा वह बनता है ।

संपत् असि - मनुष्यके पास जैसी संपत्ति होती है, वैसा वह कहलाता है।

तेजः असि - मनुष्य तेजःस्वरूप हैं । जैसा उसका तेज होता है वैसा वह बनता है ॥८॥

(७२८) तुम (त्रिवृत् असि) तीन सवनोंसे बननेवाला यज्ञ हो (त्रिवृते त्वा) उस यज्ञके लिए तुमको स्वीकारता

राइवंसि पाची दिग्वसंवस्ते देवा अधिपतयोऽग्निहैंतीनां प्रतिधतां खिवृत् त्वा स्तोमः पृथिव्याधं श्रेयत्वाज्यं पुक्थमव्यं थाये स्तम्नातु रथन्तुरथं साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु विदेवो मान्नया विदेशा प्रथन्तु विधुर्ता खायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविद्याना नार्कस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यर्जमानं च सादयन्तुं ॥ १० ॥

विराइसि दक्षिणा विशुद्रास्ते देवा अधिपतय इन्द्री हेतीनां पंतिधर्ता पेश्वदृशस्त्वा स्तामः पृथिव्याधं अपनु प्र उगमुक्थमव्यंथाये स्तम्नातु बृहत्साम् प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा पथम्जा देवेपुं विदेशो मार्चया विष्मणा प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविद्राना नाकस्य पृष्ठ स्वर्ग छोके यजमानं च सादयन्तुं ॥ ११ ॥

हूं । तुम (प्रवृत् असि) सबको कार्यमें प्रवृत्त करनेवालो हो (प्रवृत्ते त्वा) कार्यमें प्रवृत्त करनेके लिए तुमको स्वीकारता हूं । तुम (विवृत् असि, विवृते त्वा) प्रत्येक कार्यमें विशेष रीतिसे संबंधित होते हो, इस विवृत्तिके निमित्त तुमको ग्रहण करता हूं । तुम (सवृत् असि, सवृते त्वा) उत्तम चरित्रवाला हो, ऐसे उत्तम चरित्रवालेका में स्वीकार करता हूं । तुम (आक्रमः असि, आक्रमाय त्वा) आक्रमक हो, तुझ आक्रमण कर्ताको स्वीकार करता हूं । तुम (संक्रमः असि, संक्रमाय त्वा) संम्यक् रीतिसे चढाई करनेवाला हो, तुम सम्यक् रीतिसे चढाई करनेवालेको में स्वीकार करता हूं। तुम (उत्क्रमः असि, उत्क्रम्त्य त्वा) उत्कर्त होनेके लिए तुमको ग्रहण करता हूं । तुम (उत्क्रान्तिः असि, उत्क्रान्त्ये त्वा) उत्क्रान्ति करनेवाले हो, उत्क्रान्तिके लिए तुमको स्वीकार करता हूं । तुम (उत्क्रान्तिः असि, उत्क्रान्त्ये त्वा) उत्क्रान्ति करनेवाले हो, उत्क्रान्तिके लिए तुमको स्वीकार करता हूं ।।९।।

त्वं त्रिवृत् असि । त्रिवृते त्वा – तीन भागोंसे बनने वाला यज्ञ है । अतः त्रिभागोंसे होनेवाले तुझे मैं प्राप्त करता हूं प्रवृत्त असि । प्रवृते त्वा – तू सत्कर्मका प्रवर्तक हो, तुझे सत्कर्म प्रवृत्ति उत्पन्न करनेके लिए स्वीकारता हूं । विवृत् असि । विवृते त्वा – तू विशेष रीतिसे कार्यको करनेवाले हो । ऐसे सत्कार्य करनेवाले तेरा मैं स्वीकार करता हू । सवृत् असि । सवृते त्वा – तू उत्तम चरित्रवाला हो । उत्तम चारित्रवाले तेरा मैं स्वीकार करता हूं ।

आक्रमः असि । आक्रमाय त्वा - आक्रमण करनेवाला तू है । मैं शत्रुपर आक्रमण करनेवाले तुझे पास करता हूं । संक्रमः असि, संक्रमाय त्वा - उत्तम रीतिसे चढाई करनेवाला तू है, ऐसे उत्तम चढाई शत्रुपर करनेवालेको पास बुलाता हूं ।

उत्क्रमः असि, उत्क्रमाय त्वा - तुम उत्तम रीतिसे उन्नत होनेवाला है, ऐसे उन्नत होनेवाले तुझे मैं स्वीकारता हूं । उत्क्रान्तिः असि, उत्क्रान्त्ये त्वा - तू उत्क्रान्ति करनेवाला है, उत्क्रान्ति करनेवाले तेरा मैं स्वीकार करता हूं ॥९॥ (७२९) तुम (प्राची दिक् राझी असि) पूर्व दिशा राझी जैसी हो (वसवः देवाः ते अधिपतयः) आठ वसु देवता तुम्हारे अधिपति हैं । (अग्निः हेतीनां प्रतिचर्ता) अग्नि तुम्हारे संपूर्ण कष्टोंके निवारक हैं । (त्रिवृत्स्तोभः त्वा पृथिव्यां भ्रमतु) त्रिवृत्स्तोभ तुमको पृथ्वीमें स्थापन करें । (आज्यं उक्थं अध्यथाये स्तभातु) धृत और स्तोत्र तेरी दृढताको सुदृढ करे । (रथन्तरं साम अन्तरिक्षे प्रतिष्ठित्ये) रथन्तर साम अन्तरिक्ष लोकमें प्रतिष्ठाके निमित्त तुमको दृढ करे । (प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण द्युलोकमें श्रेष्ठ देवोमें तुझे सुस्थिर करें । (विद्यतां च अयं अधिपतिः च त्वा) विशेष रीतिसे यह धारण करनेवाला अधिपति भी तुमको विस्तारित करें, इस प्रकार (ते सर्वे संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयतु) वे सब वसु आदि देवता एकत्र मिलकर सुखरक्तप स्वर्गलोकमें यजमानको अवश्यही स्थापित करें ।।१०।।

(७३०) तुम (विराट् दक्षिणा दिक् असि) विशेष विराजमान दक्षिण दिशा हो, (रुद्राः देवाः ते अधिपतयः) सारे रुद्र देवता तुम्हारे पालक हैं, (इन्द्रः हेतीनां प्रतिधर्तां) इन्द्र व्याधियोंका निवारणकर्ता है, (पश्चदशः स्तोमः त्वा

सम्रार्शस प्रतिश्वी दिगांदित्यास्ते देवा अधिवतयो वर्षणो हेतीना प्रतिधर्ता संसद्दास्त्वा स्तोमेः पृथिक्वाधं श्रेयतु मरुत्वतीयमुक्थमव्यंथायै स्तम्नातु वैद्धपंत्र साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋषेयस्त्वा प्रथमता देवेषु दिवो मार्श्वया विष्मणा प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविद्वाना नार्कस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यर्जमानं च सादयन्तुं ॥ १२॥

स्वराह्रस्युदीं विद्मुरुतेस्ते देवा अधिपतयः सोमो हेतीनां प्रतिधर्तेके विधिशास्त्वा स्तोमः पृथिव्याधि प्रयतु निव्के वर्ष्यमुक्थमव्यधाये स्तम्नातु वैगुज्ध साम प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋषेयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया विरम्णा प्रथन्तु विधृता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविद्राना नार्कस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयन्तु ॥ १३॥

अधिपत्यसि बृहती दिग्विश्वे ते देवा अधिपतयो बृहस्पतिहितीनां प्रतिधर्ता त्रिणवत्रयिख्यिशेशो त्या स्तोमी पृथिव्याछ प्रयता वैश्वदेवाग्रिमाहते द्ववधे अव्यधाय स्तम्नीताछ शाक्वररेवते सामनी प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रीया विष्मणा प्रथन्तु विधर्ता चायमधि-पतिक्ष ते त्या सर्वे संविदाना नार्कस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यर्जमानं च सादयन्तु ॥ १४॥

पिथवां श्रयतु) पश्चदशस्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करें । (प्रचगं उक्थं अव्यथायै स्तम्नातु) प्रचग नामक उक्थ दृढताके लिए तुमको सुदृढ बनाये । (बृहत्साम अन्तिरक्षे प्रतिष्ठित्यै) बृहत्साम अन्तिरक्षमें तुम्हारे प्रतिष्ठाके कारण हो । (प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण द्युलोकमें श्रेष्ठ देवांशोंमें तुझे स्थापित करें । (विधर्ता च अयं अधिपतिः च त्वा) इष्टका निष्पादन करनेवाला और यह देवता भी तुमको विस्तारित करें । इस प्रकार (ते सर्वे संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयतु) वे सब वसु आदि देवता एकत्र आकर स्थित हुए सुखस्वरूप स्वर्गलोकमें यजमानको अवश्यही पहुंचायें ।।१९।।

(७३१) तुम (सम्राट् प्रतीची दिक् असि) विशेष दीप्तिमान् पश्चिमा दिशा हो, (आदित्याः देवाः ते अधिपतयः) आदित्यगण दिव्यगुणोंवाले देव तुम्हारे पालक हैं, (वरुणः हेतीनां प्रतिधर्ता) वरुण दुःखोंका निवर्तक हैं, (समदशः स्तोमः त्वा पृथिव्यां श्रयतु) सप्तदश स्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करे । (मरुत्वतीयं उक्थं अव्यथायै स्तम्नातु) मरुत्वतीय शस्त्र दृढताके निमित्त तुमको स्थिर करें । (वैरूपं साम अन्तरिक्षे प्रतिष्ठित्यै) वैरूपसाम अंतरिक्षमें तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ करें । (प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण अर्थात् संपूर्ण प्राण द्युलोकमें श्रेष्ठ देवांश स्थापित करें । (विधर्ता च अयं अधिपतिः च त्वा) यह प्रधानभूत देवता भी तुमको विस्तारित करें । इस प्रकार (ते सर्वे संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयतु) वे सब वसु आदि देवता एक संमितिसे सुखस्वरूप ऊपर स्वर्गलोकमें यजमानको अवश्यही प्राप्त करें ।।१२।।

(७३२) तुम (स्वराट् उदीची दिक् असि) स्वयं विराजमान होनेवाली उत्तर दिशा हो; (मरुतः देवाः ते अधिपतयः) मरुत देवगण तुम्हारे पालक हैं; (सोमः हेतीनां प्रतिधर्ता) सोम व्याधियोंका निवारक है; (एकविंशः स्तोभः त्वा पृथिव्यां श्रयतु) एकविंश स्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करे; (निष्केवल्यं उक्यं अव्यथायै स्तम्नातु) निष्केवल्य नाम शस्त्र दृढताके लिए तुमको स्थापन करे; (वैराजं साम अन्तरिक्षे प्रतिष्ठित्यैः) वैराज साम अंतरिक्षमें तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ करे । (प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया विरम्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण अर्थात् संपूर्ण द्युलोकमें श्रेष्ठ देवांशै प्रथित करें । (विधर्ता च अयं अधिपतिः च त्वा) इष्टका निष्पादन करनेवाला और यह प्रधान भूत मनोभिमानी देवता भी तुमको विस्तारित करें । इस प्रकार (ते सर्वे संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके वजमानं च सादयतु) वे सब वसु आदि देवता एकमितसे स्थित हुए सुखस्वरूप ऊपर स्वर्गलोकमें यजमानको अवश्यही

अये पुरो हरिकेशः सूर्यरिहमुस्तस्यं रथगुत्सश्च रथींजाश्च सेनानीग्रामुण्यो ।
पुञ्जिकस्थला चं कतुस्थला चांप्मरसी दृक्शणवंः पुश्वो हेतिः पौर्वषयो वृधः प्रहेतिस्तेम्यो
नमी अस्तु ते नोंऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो देहि तमेशां जम्मे वृध्मः'॥ १५॥
अयं दृक्षिणा विश्वकर्मा तस्यं रथस्वनश्च रथेचित्रश्च सेनानीग्रामुण्यो ।
मेनका चं सहजन्या चांप्मरसी यातृधानां हेती रक्षांश्वसि प्रहेतिस्तेम्यो नमी अस्तु
ते नोंऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेशां जम्मे वृध्मः ॥ १६॥
अयं पृश्चाद्विश्ववयंचास्तर्य रथंग्रोतश्चासंमरथश्च सेनानीग्रामृण्यो ।
गुम्लोचन्ती चानुम्लोचन्ती चाप्मरसी व्याधा हेतिः सुर्णः प्रहेतिस्तेम्यो नमी अस्तु
ते नोंऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो देष्टि तमेशां जम्मे वृध्मः'॥ १७॥

प्राप्त करें 119311

(७३३) तुम (अधिपत्नी बृहती दिक् असि) अधिक पालन करनेवाली बडी ऊर्ध्व दिशा हो; (विश्वेदेवाः ते अधिपतयः) सब देवगण तुम्हारे पालक है; (बृहस्पितः हेतीनां प्रतिधर्ता) बृहस्पित दुःखोंका निवारक है; (त्रिणवत्रयस्त्रिंशौ स्तोमो त्वा पृथिव्यां अयताम्) त्रिनवत्रयस्त्रिंश स्तोम तुमको भूमिमें स्थापित करें; (वैश्व-देवाग्रि मारुते उक्थे अव्यथायै स्तम्नीतां) वैश्वदेव अग्रि मारुत उक्थ दृढताके निमित्त तुमको स्थापित करें । (शाक्रररैवते साम्नी अन्तिरक्षे प्रतिष्ठित्यै) शाक्रररैवत दोनों साम अंतिरक्षमें तुमको प्रतिष्ठाके निमित्त दृढ करें । (प्रथमजाः ऋषयः देवेषु दिवः मात्रया विरम्णा त्वा प्रथन्तु) प्रथमोत्पन्न ऋषिगण अर्थात् संपूर्ण प्राण द्युलोकमें श्रेष्ठ देवांश प्रथित करें । (विधर्ता व अयं जिधपितः च त्वा) इष्टका निष्पादन करनेवाला और यह प्रधान भूत मनोभिमानी देवता भी तुमको विस्तारित करें । इस प्रकार (ते सर्वे संविदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च सादयतु) वे सब वसु आदि देवता एक मितसे स्थित हुए सुखस्वरूप ऊपर स्वर्ग लोकमें यजमानको अवश्यही प्राप्त करें । ११४।।

(७३४) (अयं पुरः हरिकेशः सूर्यरिभः) यह पूर्व दिशामें स्थापित इष्टकारूप अग्नि कनक वर्णके ज्वालाओंसे युक्त सूर्यके सदृश किरंणोंवाला है, (तस्य रथगृत्सः, च रथौजाः सेनानोग्रामण्यौ, च पुञ्जिकस्थला अप्सरसौ) उस अग्निके रथ विद्यामें कुशल और रथयुद्धमें कुशल सेनानायक और ग्रामनायक दोनों वसंत ऋतु हैं, और संकल्प और रुपादि ज्ञानकी आधारभूत दिशा और उपदिशा रूप हैं, (च दह्रुज्वः पशवः हेतिः) और काटनेका स्वभाव धारण करनेवाले व्याम्नादि पशु आयुध वज्र हैं, (पौरुषेयः वधः प्रहेतिः) परसार हननरूप वध शस्त्र है इस प्रकार (तनयः नमः अस्तु) उस अग्निके सम्पूर्णपरिचारकोंके निमित्त नमस्कार हो । (ते नः मृऽयन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दे, (ते नः अवन्तु) वे सब हमारी रक्षा करें, (ते यं द्विष्मः च यः नः द्वेष्टि तं एषां जम्भे दध्मः) वे सब, जिससे हम सब द्वेष करते हैं और जो हमारा द्वेष करनेवाला है उनको इनके डाढोंमें डालते हैं ।1941।

(७३५) (अयं दक्षिणा विश्वकर्मा) यह दक्षिण दिशामें स्थिपित सब कर्मकर्ता वायु है, (तस्य रथस्वनः च रथे चित्रः सेनानीग्रामण्यौ) उसका रथमें स्थित हो शब्द करनेवाला, और रथके ऊपर चित्रके समान स्थित हो शासन करनेवाले सेनापित और नगररक्षक ग्रीष्म ऋतु रूप हैं, (मेनका सहजन्या अप्सरसौ) और सबसे माननीय जो सर्व साधारणके साथ स्थित हो यह दो अप्सरायें हैं, (च यातुधाना हेति) और राक्षसोंका अवान्तर जातिभेद शस्त्र है, (रक्षांसि ग्रहेतिः) अतिक्रूर राक्षस तीक्ष्ण शस्त्र हैं, इस प्रकार (तेभ्यः नमः अस्तु) उस इष्टका रूप सब कर्म कर्ता वायुके संपूर्ण परिचारकोंके निमित्त नमस्कार हो, (तेन मृडयन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दे, (ते नः अवन्तु) वे सब हमारी रक्षा करे, (ते यं द्विष्मः च यः नः द्वेष्टि तं एषां जम्भे दध्मः) वे सब, जिससे हम सब द्वेष करते हैं, और जो हमारे लिए द्वेष करनेवाला है उसको इनकी डाढोंमें डालते हैं ।।१६।।

अयमुंत्ररात्मं वहं पुस्तस्य तार्क्यं आरिटनेमिश्च सेनानी आमृण्यो ।

विश्वाची च घृताची चाप्सरसावापी हेतिर्वातः पहें तिस्ते भ्यो नमी अस्तु

ते नीं ऽवन्तु ते नी मृड्यन्तु ते यं द्विष्मो यश्चं नो द्वेष्टि तमें थां जम्में द्ष्माः ॥ १८ ॥

अयमुपर्य्वाग्वं पुस्तस्य सेन् जिर्च सुषेणश्च सेनानी आमृण्यो ।

युर्वशी च पूर्वचित्तिश्चाप्सरसाव वृश्क् अन् हेति विद्युत्पहें तिस्ते भ्यो नमी अस्तु

ते नीं ऽवन्तु ते नी मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्चं नो द्वेष्टि तमें श्वां जम्में द्ष्माः ॥ १९ ॥

अयमुं भी वृवः क्ष कुत्पतिः पृथिष्या अयम् । अपार्थः रेति श्वेषः जन्मे वृष्माः ॥ १९ ॥

अयमुं भी सृद्धिणो वार्जस्य भातिनस्पतिः । मुर्भा क्ष्वी रेयीणाम् ॥ २१ ॥

(७३६) (अयम् पश्चात् विश्व व्यचाः) यह पश्चिम दिशामें सब विश्वका प्रकाशक आदित्य है, (तस्य रणप्रोतः च असमरथः सेनानी प्रामण्यौ) उसका रथयुद्धमें धैर्यवान शूर और अनुपमरथी सेनापित और ग्रामपालक वर्षाऋतु है, (प्रम्लोचन्ती च अनुम्लोचन्ती अप्सरसौ) अपने देशविन्यासादि द्वारा सबके मनको हरनेमें समर्थ, एकवार मुग्ध होकर कष्ट पानेवाले व्यक्तिको पुनः मोहित करनेवाली दोनों अप्सरायें हैं, (च व्याधाः हेतिः) और व्याध्रजीव शस्त्र हैं, तथा (सर्पाः प्रहेतिः) तीक्ष्ण हथियार हैं, (तेम्यः नमः अस्तु) उन सबोंके लिए नमस्कार हो, (ते नः मृडयन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दें, (ते नः अवन्तु) वे सब हमारे रक्षा करें, (ते यं द्विष्मः च यः नः द्वेष्टि तं एषां जम्भे दध्मः) वे सब जिससे हम सब द्वेष करते हैं और जो हमारे लिए द्वेष करनेवाला है उनको इनके दाढोंमें डालते हैं ।।१७।।

(७३७) (अयम् उत्तरात् संयद्भमुः) यह उत्तर दिशामें स्थापित इष्टका धनसे प्राप्त होनेवाला यज्ञ हैं, (तस्य ताक्ष्यः च अरिष्टनेमिः सेनानी ग्रामण्यौ) उसका अंतरिक्षमें तीक्ष्ण पक्षरूपी आयुधोंका विस्तार करनेवाला और अरिष्ट नाशक अप्रतिहत हथियारोंवाले सेनानी और ग्रामपासक शरद ऋतु हैं, (च विश्वाची च घृताची अप्सरसौ) और संसारसे वन्दित तथा घृत भक्षण करनेवाली दो अप्सरायें हैं, (च आपः हेतिः वातः प्रहेतिः) और जल शस्त्र हैं तथा पालन तीक्ष्ण आयुध है, (तेम्यः नमः अस्तु) उन सबोंके लिए नमस्कार हो, (ते नः मृडयन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दें, (ते नः अवन्तु) वे सब हमारी रक्षा करें, (ते यं द्विष्म च यः नः द्वेष्टि तं एषां जम्भे दथ्मः) वे सब जिससे हम सब द्वेष करते हैं और जो हमारा द्वेष करनेवाला है उनको इनके दाढोंमें डालते हैं ।19८।।

(७३८) (अयं उपिर अर्वाग्वसुः) यह ऊपर मध्यदिशामें वर्तमान इष्टिका पर्जन्य है। (तस्य सेनाजित् च सुषेणः सेनानी ग्रामण्यौ) उसके सेना जीतनेवाले और सुंदर सेनावाले सेनापित और ग्रामपालक हैमंत ऋतु है, (च उर्वशी च पूर्विचित्तः अप्सरसौ) और विस्तीर्ण कामको स्वाधीन करनेवाली एवं अधिक रूपवती होनेसे पुरुषोंके मनोंको वश करनेवाली दो अप्सरायें हैं, (च अवस्फूर्जन् हेितः, विद्युत् प्रहेितः) और भयका हेतु वज्र शस्त्र है, विजली तीक्ष्ण आयुध है, (तेम्यः नमः अस्तु) उन सबोंके लिए नमस्कार हो (ते नः मृहयन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दें, (ते नः अवन्तु) वे सब हमारे लिए सुख दें, (ते नः अवन्तु) वे सब हमारे रक्षा करें, (ते यं द्विष्मः च यः नः द्वेष्टि तं एषां जम्भे दध्मः) वे सब जिससे हम सब द्वेष करते हैं और जो हमारे द्वेष करनेवाला है उनको इनके दाढोंमें डालते हैं ॥९९॥

(७३९) (अयं अग्निः दिवः मूर्धा) यह अग्नि द्युलोकके मूर्धा समान प्रधान और (ककुत्) बैलके स्कंध सदृश उन्नत है, यही अग्नि (पृथिव्याः पतिः, अपां रेतांसि जिन्वति) भूमिका पालक और जलोंके बलोंको पृष्ट करता है ।।२०।।

(७४०) (अयम् अग्निः) यह अग्नि (कविः, सहस्रिणः, शतिनः वाजस्य पतिः) क्रान्तदर्शि, सहस्रों सुखोंका स्वामी, सैंकडों ऐश्वर्योवाला अन्नका स्वामी और (मूर्घा रयीणां पतिः) शिरके समान उद्य पदपर विराजमान श्रेष्ठ जनोंका मालिक हैं।।२१।।

त्वामंग्ने पुष्कंग्रद्ध्यर्थर्का निरंमन्थत । मूर्ध्नो विश्वंस्य बाघतः' ॥ २२ ॥ मुवी युज्ञस्य रजस्य नेता यत्रां नियुद्धिः सर्चसे किवाभिः । विवि मूर्थानं दिधिषे स्वर्धा जिह्वामंग्ने चकुषे हन्यवाहंमं ॥ २३ ॥

अबीध्यग्निः समिधा जनांनां प्रति धेनुमिवायतीमुषासंम् ।
यहा इव प्र व्यामुजिहांनाः प्र मानवः सिस्रते नाक् मच्छे ॥ २४॥
अवीचाम क्वये मेध्याय वची वन्दार्थ वृष्माय वृष्णे ।
गविष्ठिशे नर्मसा स्तोममुमी वृिवीव क्वममुंक्व्यश्चमभेते ॥ २५॥
अपिह प्रथमो धायि धातृमिहीता यजिष्ठो अध्वरेष्वीह्यः ।
यमप्रवानो भृगवो विरुक्त वृद्देनेषु चित्रं विशे विशे । २६॥
जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविश्माः सुदक्षः सुविताय नव्यसे ।
धृतप्रतिको बृहता दिविस्पृशां द्युमद्वि भति भरतेभ्यः शुचिः ॥ २७॥

<sup>(</sup>७४९) हे (अग्ने) अग्ने ! (विश्वस्य वाघतः अथवां) संपूर्ण संसारके ऋत्विजोंमें श्रेष्ठ अथवांने (मूध्नः त्वां) शिरके तुल्य वर्तमान तुमको (अधि पुष्करात् निरमन्थत्) आकाशके बीचसे मंथन द्वारा अच्छी प्रकार मथन करके प्रकाशित किया ।।२२।।

<sup>(</sup>७४२) हे (अग्ने) अग्नि ! जब तुम (ह्य्यवाहं जिय्हां चकृषे) हिव धारण करनेवाली जिव्हारूपज्वालाको प्रकट करते हो, तब (यज्ञस्य च रजसः नेता भुवः) यज्ञके और यज्ञ परिणामरूप ज्वालाओं के प्रवर्तक नेता होते हो, (यत्र शिवाभिः नियुद्धिः सचसे) जहां मंगल अश्वोंके सिहत तुम प्राप्त होते हो वहां (दिविस्वर्षां मूद्धानं दिधषे) द्युलोकमें स्वर्गके देनेवाले आदित्यको धारण करते हो ।।२३।।

<sup>(</sup>७४३) (जनानां सिमधा अग्निः अबोधि) मनुष्योंकी सिमधासे अग्नि प्रज्विति होता है, (इव आयती धेनुं उषासं प्रति) जिस प्रकार आती हुई धेनुको देखकर बछड़ा प्रबुद्ध होता है, उसी प्रकार उषाकालके आने पर मनुष्य प्रबुद्ध होते हैं। और (भावनाः नाकं अच्छ प्रसिस्रते इव वयाः यहा प्रोजिहानाः) दीप्तिमान उसकी किरणें स्वर्गको प्राप्त करनेके उत्पर फैलती हुई उठती हैं, जिस प्रकार बड़े पक्षी उडते हुए उत्पर आकाश मण्डलमें प्राप्त होते हैं।।२४।।

<sup>(</sup>७४४) हम (कवरो मेध्याय वृषभाय वृष्णे वन्दारु वचः अवोचाम्) क्रान्तदर्शी, यज्ञके योग्य, बलिष्ठ, सेचनमें समर्थ अग्निके निमित्त स्तुति को करते हैं । (गविष्ठिरः नमसा स्तोमं अग्नौ अश्रत्) वाणीमें स्थिर होता पुरुष अञ्नको स्तोमके आहवनीय अग्निमें अर्पण करता है (इव दिवि रुक्षं उरुव्यक्षं) जिस प्रकार स्वर्गमें प्रकाशमान सूर्यको सन्ध्या वन्दन आदिमें प्रयुक्त की हुई बडी स्तुति अर्पित होती हैं ।।२५।।

<sup>(</sup>७४५) (अयं) यह अग्नि (होता यविष्ठः अध्वरेषु ईडयः) देवताओंको आव्हान करनेवाला, यज्ञका कर्ता, यागादिमें ऋत्विजोंके द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुआ, (इह प्रथमः धातृभिः आधायि) इस यज्ञमें ऋत्विजोंसे स्थापित किया गया है, (अप्रवानः भृगवः विशे विशे चित्रं विभुं) संतानवाले भृगुओंने प्रत्येक प्रजामें आश्चर्यरूप व्यापक (यं) जिस अग्निको (वनेषु विरुरुचुः) वनोंमें प्रदीप्त किया है ।।२६।।

<sup>(</sup>७४६) (जनस्य गोपाः, जागृविः, सुदक्ष, घृतप्रतीकः, शुचिः अग्निः) यजमानोंका रक्षक, जाग्रत, अत्यंत दक्ष, धृतको अपनेमें रखनेवाला और पवित्र अग्नि (नव्यसे, सुविताय भरतेभ्यः अजनिष्ट) नवीन यज्ञकार्यके लिए याजक

स्वामी अद्विरसो गृहां हितमन्विवन्विञ्जिभियाणं वने-वने ।
स जायसे मृथ्यमानः सही मृहस्वामाद्वः सहंसस्युवमद्विरः ॥ २८ ॥
सस्वायः सं वः सुम्यञ्ज्ञमिष्ठं स्तोमं चाग्रयं । विविद्याय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहंस्वते' ॥ २९ ॥
सर्थम्मिर्युवसे वृष्त्रयो विश्वान्ययं आ । इडस्प्रदे समिध्यसे स नो वसून्या भरं ॥ ३० ॥
त्वां चित्रश्रवस्तम् हर्वन्ते विक्षु जन्तवेः । शोचिष्केशं पुरुषियाग्रे हृद्याय वोर्ववे' ॥ ३१ ॥
पूना वो अग्निं नमेसोर्जो नपातमा हुवे । प्रियं चेतिष्ठमगुतिर्थः स्वध्वारं विश्वस्य दूतम्मृतम् ॥३१॥
विश्वस्य दूतम्मृतं विश्वस्य दूतम्मृतंम् । स योजते अरुषा विश्वमोजसा स दुद्वत्स्वाहुतेः ॥३१॥
स दुद्वत्स्वाहुतः स दुद्वत्स्वाहुतः । सुबद्धां युक्तः सुशमी वस्त्रंनां देवर्थः राधो जनानाम् ॥३४॥

ऋषियोंके द्वारा प्रकट किया गया है, यह (दिविस्पृशा बृहता द्युमत् विभाति) द्युलोकको स्पर्श करनेवाली बडी क्रान्तियोंसे विशेष प्रकाशमान होता है ।।२७।।

(७४७) हे (अङ्गिरः अग्ने) अंगिराके लिए प्रिय अग्ने ! (अङ्गिरसः, गुहाहितं वने वने शिश्रियाणं त्वां अन्वविन्दन्) अङ्गिरसोंने गृहाके देशमें स्थित और अनेक वनस्पतियोंमें निवास करनेवाले तुमको प्राप्त किया । (सः महत्सः मध्यमानः जायसे) वह तुम बडे बलसे मध्यमान होने पर अरणीसे उत्पन्न होते हो, इसी कारण मुनिजन (त्वां सहसा पुत्रं आहुः) तुमको बल का पुत्र कहते हैं ।।२८।।

अरणीका भ्रमण होनेसे अग्नि उत्पन्न होती है, और अरणीका मंथन बलसे किया जाता है, इस कारण अग्निको बलका

पुत्र कहते हैं ।।२८।।

(७४८) हे (सखायः) मित्रो ! (क्षितीनां वः) मननशील मनुष्य तुम्हारे (ऊर्जः नप्त्रे सहस्वते वर्षिष्ठाय अग्नये) जलके पौत्ररूप, बडे बलवाले अग्निके लिए (सम्यश्चं इषं च स्तोमं सम्) नवीन हिव रूप अन्न और स्तोमको सम्पादन करें।।२९॥

(७४९) हे (वृषन् अग्रे) बलवान अग्रे ! सबके (अर्थः) स्वामी तुम (विश्वानि सं आ संयुवसे) संपूर्ण यज्ञके फलोंको सब औरके यजमानको प्राप्त कराते हो, तुम (इडस्पदे समिध्यसे) पृथ्वीके स्थान उत्तर वेदीमें अच्छी तरह प्रदीप्त होते हों, (सः इत् नः वसूनि आभर) वह प्रसिद्ध तुम ही हमारे लिए श्रेष्ठ धनोंको सब प्रकार लाकर प्रदान करो ।।३०।।

(७५०) (चित्रश्रवः पुरुप्रियः अग्ने) हे कीर्ति और ऐश्वर्यसे अत्यंत प्रिय अग्ने ! (विक्षु) प्रजाओंमें (जन्ववः, तं

त्वां हव्याय वोढवे हयन्ते) समस्त जन उस तुमको हविका हवन करवानेके लिए बुलाते हैं ।।३१।।

(७५९) (वः एनाः नमसा) तुम्हारे इस अन्न द्वारा (ऊर्जः नपातं प्रियं चेतिष्ठं) जलके पौत्र, प्रिय अतिशय ज्ञान देनेवाला (अरितं स्वध्वरं दिश्वस्य दूतं अमृतं अग्निं आहुवे) सदा उद्यमी, उत्तम यज्ञशील, सबके यज्ञादि कार्य करनेसे दूतरूप, मरणरहित अग्निको मैं बुलाता हूं 113२।।

(७५२) (अमृतं विश्वस्य दूतं) मरण रहित, सबके दूतको तथा (अमृतं विश्वस्य दूतं) अविनाशी सबके समान रूपसे प्रतिनिधि अग्निको हम बुलाते हैं। (सः अरुषा विश्वभोजसा योजते) यह प्रसिद्ध अग्नि क्रोध रहित, श्रेष्ठ सब यज्ञके भाग भोगनेवाले दो अश्वोंको अपने रथमे जोडता है, और (स्वाहुतः सः दुद्रवत्) उत्तम रीतिसे बुलाया जाकर वह शीघ्र दौडकर आता है।।३३।।

(७५३) (सुब्रह्मा, सुशमी यङ्गः) श्रेष्ठ ऋत्विजोंसे युक्त, शुभ कर्मवाला यज्ञ है, उस यज्ञमें (सः स्वाहुतः दुद्रवत्) वह प्रसिद्ध अग्नि अच्छी प्रकारसे बुलानेपर आता है, और (सः स्वाहुतः जनानां देवं राधः) वह उत्तम रीतिसे आहूत अग्ने वार्जस्य गोर्मत ईश्रांनः सहसो यहा । अस्मे धीह जातवेदो महि अवं: ॥ ३५॥ स ईश्रानो वर्षुष्क्रविद्रग्निरीहेन्यो गिरा । रेवद्रसम्भ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ ३६॥ अ्यो राजञ्जत त्मनाऽग्ने वस्तोरुतोषसं: । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥ ३७॥ मुद्रो नी अग्निराहृतो मुद्रा शतिः सुमग मुद्रो अध्वरः । भुद्रा उत प्रशस्तयं: ॥ ३८॥ मुद्रा उत प्रशस्तयो मुद्रं मनः कृणुष्व वृज्जतूर्ये । येनां समत्सुं सासहः ॥ ३९॥ येनां समत्सुं सासहः सहारहे स्थरा तेनुहि भूरि शर्धनाम् । वनेमां ते अभिष्टिभिः ॥ ४०॥ अस्तुमर्वन्त यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवं: । अस्तुमर्वन्त आश्रावोऽस्तं निर्यासो वाजिन इष्धं स्तीतृम्य आ भरे ॥ ४१॥ अस्तुमर्वन्त आश्रावोऽस्तं निर्यासो वाजिन इष्धं स्तीतृम्य आ भरे ॥ ४१॥

होकर जहां यजमानोंका दिय्य घन है वहाँ (वसूनां दुद्रवत्) वसु रुद्र आदि देवगणोंके यज्ञमें शीघ्रतासे गमन करता हैं ।।३४।।

(७५४) हे (सहसः यहो जातवेदः अग्ने) बलके पुत्र, सर्वज्ञान सम्पन्न अग्ने ! (गोमतः वाजस्य ईशानः) धेनुयुक्त अन्नके अधिपति तुम (अस्मे मिह श्रवः धेहि) हमारे लिए बडा घन प्रदान करो ।।३५।।

गोमतः वाजस्य ईशानः - गौके उत्पन्न घीका स्वामी अग्नि है । गोधृतकाही हवन करना चाहिए ।।३५।।

(७५५) हे (पुर्वणीक) बहुत सुखवाले ! (सः इधानः वसुः कविः गिरा ईडेन्यः अग्निः) वह दीप्यमान, सबके निवासके हेतु, क्रान्तदर्शी, वेदोंमे स्तुति योग्य यज्ञप्रवर्तक अग्नि (अस्मभ्यं रेवत् दीदिहि) हमारे लिए घनके समान प्रकाशित होओ ।।३६।।

(७५६) हे (राजन्) दीप्यमान् ! हे (तिग्मजम्भ) वज्रके समान तीक्ष्ण डाढवाले ! हे (अग्ने) अग्ने ! (सः) वह प्रसिद्ध तुम (त्मना उत, क्षपः वस्तोः उत उषसः रक्षसः प्रतिदह) अपने तीक्ष्ण स्वभावसेही राक्षसोंको नष्ट करनेवाले हो । अतः दिनके और उषा कालके संबंधी राक्षसोंको जला दो ।।३७।।

(७५७) हे (सुभग) सुंदर ऐश्वर्यवाले विद्वान् पुरुष ! (आहुतः अग्निः न भद्रः) ऋत्विजों द्वारा प्रदीप्त हुआ अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी हो, (रातिः भद्रा) दान कल्याणकारी हो, (अध्वरः भद्रः) यज्ञ कल्याणकारी हो और (प्रशस्तयः उत भद्राः) स्तुतियां भी सुखकारी हो ।।३८।।

(७५८) हे अग्रे ! (येन समत्सु सासहः मनः) जिस मनसे तुम संग्राममें शत्रुओंको पराभूत करते हो, उस मनको (वृत्रतूर्ये भद्रं कृणुष्व) आवरण करनेवाले शत्रुके साथ होनेवाले युद्धमें हमारा कल्याण करो, तुम्हारी (प्रशस्तयः उत भद्रः) स्तुतियां भी कल्याणरूप हों ।।३९।।

समत्सु सासहः मनः - युद्धोंमें बलवान मन हो, वह शत्रुके पराभव करनेका विचार करे । वृत्रतूर्ये भद्रं कृणुष्व - शत्रुके साथ होनेवाले युद्धमें हमारा कल्याण करो ।।३९।।

(७५९) हे अग्रि ! तुम (येन) जिस शक्तिसे (समत्सु सासहः) संग्रामोंमें शत्रुओंको नाश करते हो उससे प्रेरित होकर (भूरि शर्धतां स्थिरा अवतनुहि) बहुत युद्ध करनेवाले शत्रुके स्थिर धनुषोंको ज्या रहित करो । (ते अभिष्टिभिः आ वनेम) तुम्हारे दिये हुए भोगोंसे हम सुख प्राप्त करें ।।४०।।

येन समत्सु सासहः - जिस शक्तिसे युद्धोंमें विजय होता है, उस शक्तिको प्राप्त करें ।

भूरि शर्घतां स्थिरा अवतनुहि - बहुत युद्ध करनेवाले शत्रुके वीरोंके घनुष्य स्थिर हों और ज्यारहित हों । घनुष्यकी रसी टूट जाय और शत्रुका धनुष्य निकम्मा हो जाय ।।४०।। सो अग्नियों वसुर्गृणे सं यमायन्ति धेनवेः । समवैन्तो रघुद्रुवः सर्थ सृजातासः सृरय इर्पथ न्तोतृभ्य आ भी ॥ ४२ ॥ जुमे सुश्चन्द्र सर्पिषो दवीं श्रीणीय आसाने । द्यतो न उत्पुर्वा द्वक्थेषु शवसस्वत् इष्ध स्तीतृम्य आ भरे ॥ ४३ ॥ अग्रे तमुद्याश्वं न स्तोमैः कर्तुं न भूव्धं हिद्द्शृशीम् । ऋध्यामां त ओहैं। ॥ ४४ ॥ अधा हामे कतोर्भवस्य वर्क्षस्य साधोः। उथीर्ऋतस्य बृहतो ब्रमूर्थं ॥ ४५॥ प्रिनी अर्किर्भवां नो अर्वाङ् स्वर्ण ज्योतिः । अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकैः' ॥ ४६ ॥ अग्निधं होतीरं मन्ये दास्वन्तं वर्तुधं सूनुधं सहसी जातवेदसं विषं न जातवेदसम् । य ऊर्ध्वयी स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। धृतस्य विश्रोष्टिमनुं वार्ट शोचियाऽऽजुह्वानस्य सूर्विषः' ॥ ४७ ॥

(७६०) (यः वसुः तं अग्निं मन्ये) जो सबका आवास करनेवाला है उस अग्निको मैं जानता हूं, (धेनवः यं अस्तं) गायें जिस अग्निको प्रज्वलित जानकर अपने अपने घरोंमे आगमन करती हैं, (आशवः नित्यासः वाजिनः अर्वन्तः) शीघ्रगामी घोडे नित्यही बलसे सम्पन्न और वेगवान होकर (तं) उस अग्निको प्रज्वलित देखकर (अस्तं) घरको प्राप्त होते हैं, हे अग्ने ! इस प्रकारका तू (स्तोतृभ्यः इर्ष आ भर) स्तुति करनेवालोंके लिए अन्न भरपूर दो ।।४१।।

(७६९) (यः वसुः, सः गृणे) जो घन वा ऐश्वर्य है वह अग्रि ही है, उसकी स्तुति करता हूं । यह वही अग्नि है (यं घेनवः समायन्ति) जिसके पास गायें आतीं हैं, (रघुद्रुवः अर्वन्तः सं) शीघ्र गमनशील घोडे जिसके पास आते हैं और (सुजातासः सूरयः सं) उत्तम जन्म लेकर अच्छे संस्कारवाले विद्वान् जिस की उपासना करते हैं, ऐसे गुणोंसे सम्पन्न हे अग्रे ! (स्तोतृभ्यः इसं आभर) स्तुति करनेवालोंके लिए अन्न भरपूर प्रदान करो ।।४२।।

यः वसुः सः गुणे – जो वसानेवाला है, घनसे सहायक है, उसकी स्तुति करता हूं ।

यं धेनुवः, रघुद्रुवः अर्वन्तः सूरयः समायन्ति तं अग्निं गुणे - जिस अग्निके पास गौवें, चपल घोडे तथा विद्वान मिलकर

आते हैं उसकी स्तुति करता हूं ।।४२।।

(७६२) (सुश्चन्द्र) हे चन्द्रमाके समान उत्तम आह्नाद देनेवाले ! तुम अपने (आसनि सर्पिषः उभे दवीं श्रीणीषे) मुखमें धृत पान करनेके लिए दोनों दवींरूप हाथोंका उपयोग करते हो । (उतो) और हे (शवसः पते) बलके अधिपति ! तुम (उक्थेषु नः पुपूर्याः) स्तुति करके किये हुए यज्ञोंमें हमको घनोंसे पूर्ण करो, अतः (स्तोतृभ्यः इषं आभर) स्तुति करनेवालोंके लिए उत्तम अन्नका प्रदान करो ।।४३।।

(७६३) (न अश्वं) जिस प्रकार वेगवान अश्वको अन्नोंसे समृद्ध करते हैं और (न हृदिस्पृशं भद्रं) जिस प्रकार अतिप्रिय चिरकाल तक मनमें रहे कल्याणरूपी यज्ञको समृद्ध करते हैं, उसी प्रकारसे हे (अग्ने) अग्ने ! (अद्य ते तं क्रतुं

आहै: स्तोर्थ: आऋध्याम्) आज उस यज्ञको साममंत्रोंसे सब प्रकार परिपूर्ण करते हैं ।।४४।।

(७६४) हे (अग्ने) अग्ने ! (अधा हि) और तू निश्चयसे (भद्रस्य दक्षस्य साधोः बृहतः ऋतस्य रथीः बभूथ) कल्याणकारी, दक्ष, कल्याणकारी फलदानमें समर्थ, उत्तम कार्य साधक, महान् और सत्ययज्ञके रथके स्वामीक समान, नेता होईये ।।४५।।

अग्नि यज्ञका मुख्य नेता है । विना अग्निके कोई हवनका यज्ञ नहीं हो सकता ।।४५।।

अमे त्वं नो अन्तम उत ज्ञाता शिक्षो भंदा वक्ष्ययेः। वसुर्प्रिर्वसुंभवा अच्छो नक्षि द्युमत्तमध्ये रुपिं वृशिं। तं त्वां शोचिष्ठ वीविषः सुम्नायं नूनमीमहे सर्विभ्यैः॥ ४८॥

येन ऋषेप्रतर्पसा सञ्जमायुन्निन्धांना अग्निष्ठ स्वेशुभरेन्तः। तस्मिन्नहं नि देधे नाके अग्नि यमाहुर्मनेव स्तीर्णबहिवम् ॥ ४९॥

तं पत्नीं मिरने गच्छेम देवाः पुत्रीक्षीतृंभिरुत वा हिरंग्यैः । नाकं गृभ्णानाः संकृतस्यं लोके तृतीयं पुष्ठे अधि रोचने विवेः ॥ ५०॥

आ बाचो मध्यमरुहद्भुरण्युरयम्प्रिः सत्त्रीतिश्चेकितानः । पृष्ठे पृथिष्या निर्हितो दविद्युतद्धस्पृदं कृणुतां ये पृतन्यदः'॥ ५१ ॥

अयम्भिर्विरतमो वयोधाः संहस्तियो द्योततामवेषुच्छन्। विभ्राजमानः सरिरस्य मध्य उप म यहि दिव्यानि धार्म' ॥ ५२॥

(७६५) हे (अग्ने) अग्ने ! (नः एभिः अकैंः सुमनाः) हमारे इन प्रार्थनाके मंत्रोंसे प्रसन्नमन होकर अपने (विश्वेभिः अनीकैः नः अर्वाङ् आभव) सारे किरणोंसे हमारें सम्मुख प्रकाशित होईये । (न स्वर्णजॉितः) जिस प्रकार सूर्य उदित होकर संपूर्ण जगतके सम्मुख होता है ।।४६।।

(७६६) (यः देवः स्वध्वरः) जो दिव्य गुणयुक्त सुंदर यज्ञ करनेवाला अग्नि (ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा सोचिषा आजुह्नानस्य सर्पिषः धृतस्य विभ्राष्टिं अनुविष्ट) ऊँची देवताओं के समीप जानेवाली ज्वालासे सब ओरसे होमे हुए अङ्गमें फैलनेवाले घृतके निरन्तर पानकी इच्छा करता है, उस (अग्निं) अग्निको (होतारं दास्वन्तं वसुं सहसः सूनुं जातवेदसं) देवताओका बुलानेवाला, दानशील, सबका निवास देनेवाला, मंथन होनेसे बलका पुत्र, सब प्रकारके ज्ञानसे संपन्न और (जातवेदसं विग्रं इव मन्ये) सब शास्त्रोंको जाननेवाले ब्राह्मणके समान मानता हूं ।।४७।।

(७६७) हे (अग्ने) अग्नि ! (त्वं नः अन्तमः) तू हमारे सबसे निकट रहनेवाला हो, (उत त्राता शिवः वस्तथ्यः) और हमारा रक्षक सुखकारी, हमारे गृहोंके लिए हितकारी हो, तू (अग्निः वसुः वसुश्रवाः) सबका अग्रणी, जनोंका निवास करनेवाला और ऐश्वर्यके कारण महान् कीर्तिसे संपन्न हो । हे (अच्छ) निर्मल अग्ने ! तुम (निष्ठा द्युमत्तसं रियं दा) हमारे यज्ञस्थानमें जाओ, और अत्यंत तेजस्वी घनका प्रदान करो । हे (शोचिष्ठ) अत्यंत कान्तिमान् ! (दीदिवः तं त्वा सिखभ्यः सुम्नाय नूनं ईमहे) सबको प्रदीप्त करनेवाले घनकी निश्चयपूर्वक तुम्हारेसे याचना करते हैं । ।।।।

(७६८) (येन तपसा ऋषयः सत्रं आयन्) जिस तपसे ऋषिगण यज्ञके समीप आते हैं, और (यं अग्निं इन्धानाः स्वः आ भरन्तः सत्रं) जिस अग्निको प्रज्वलित करते हुए आनंद को प्राप्त कर सद्ये सुख को भोगते हैं, (तस्मिन् लोके अग्निं निदधे) उसी सुखमय लोक पर मैं अग्निको स्थापित करता हूं, (यं मनवः तीर्णबर्हिषं आहुः) जिस अग्निको मननशील मनुष्य आकाशको व्याप्त करनेवाला करके कहते हैं ।।४९।।

(७६९) हे (देवाः) दिव्य गुण युक्तो ! (तृतीये दिवः पृष्ठे) तीसरे द्युलोकके ऊपर (सकृतस्य रोचने लोके) शुभ कर्मसे प्राप्त तेजस्वी स्थानमें (नाकं अभिगृभ्णानाः) परम सुखमय स्थानको प्राप्त करते हुए, हम (पत्नीभिः पुत्रैः वा भ्रातृभिः उत हिरण्यैः तं अनुगच्छेम) धर्मपत्नियोंसे, पुत्रोंसे और भाइयोंसे तथा सुवर्णादि द्रव्योंके साथ उस अग्निका सेवन यज्ञ द्वारा करते हैं ।।५०।।

सम्प्रच्यंबध्वभुपं सम्प्रयातामें पृथो देवयानीन् कृणुध्वम् । पूर्नः कृण्वाना पितरा पुर्वानाऽन्वातिष्ठंसीत् त्विय तन्तुमेतमे ॥ ५३ ॥ उद्बुध्यस्वामे गति जागृहि त्विमेष्टापूर्ते सथ्र सृजेथाम्यं चे । अस्मिन्तस्थम्थे अध्यक्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदते ॥ ५४ ॥

येन् बहिस सहस्रं येनोप्ते सर्ववेद्रसम् । तेनेमं युक्तं तो नय स्वृद्देवेषु गन्तवे ॥ ५५ ॥
अयं ते योजिक्कित्वियो यतो आतो अगेच्या । तं आनस्रोप्त आ ग्रेहाधां तो वर्षमा इविमे ॥५६॥
तर्षश्च तपुस्युक्ष दीशिरावृत् अग्रेरितः इलेषां प्रसि करवेतां द्याविष्यिवी करवेत्तामाप्
ओवधयः करवेतामग्रयः पृथ्वद्मम् ज्येष्ठयोय सर्वताः ।
ये अग्रयः समनसोऽन्तरा द्याविष्यिवी इमे ।
श्रीशिरावृत् अभिकरवेमाना इन्द्रीमिव वृवा अभिसाविद्यान्तु तयां देवत्याऽद्विरस्वद्ध्वे सीद्रतमे ॥५७॥

(७७०) (अयं भुरण्युः सत्पतिः चेकितानः) यह जगतका कर्ता, सत्पुरुषोंका पालक, विद्वान्, (पृथिय्याः पृष्ठे निहितः, दिवद्युतत् अग्निः) पृथ्वीके ऊपर स्थापित, अत्यंत प्रकाशमान् अग्नि (वाचः मध्यं आरुहत) वाणीके मध्यस्थानमें चढा, वह अग्नि (ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुताम्) जो सैन्यसे युद्धकी इच्छा करनेवाले दुष्ट शत्रु हैं उनको नीचे

स्थान पर गिरा दे ।।५१।।

(७७१) (अयं वीरतमः वयोधाः सहस्रियः अग्निः) यह अतिशय वीर हवि ग्रहण करनेवाला, सहस्त्रों कार्य करनेवाला अग्नि (अप्रयुच्छन् द्योततां सरिरस्य मध्ये विभ्राजमानः) कर्मोमें प्रमाद न करता हुआ, दीप्तिमान् हो, यह इस लोकमें विशेष प्रकाशमान होकर (दिव्यानि धामानि उप प्रयाहि) दिव्य स्थानोंको भली प्रकार प्राप्त करे ॥५२॥

(७७२) तुम सब (संप्रच्यवध्वं उप सम्प्रयात) इस अग्निकं समीप आओ, समीप आकर भले प्रकार उसको प्राप्त करो । और हे (अग्ने) अग्ने ! तुम भी (देवयानान् पथः कृणुध्वम्) देवयान मार्गको प्रकाशित करो, (पुनः पितरा युवाना कृण्वानाः) फिर पितरोंको तरुण करते हुए ऋषियोंने (एतं तन्तुं त्वयि, अतन्वातांसीत्) इस यज्ञको तुझमें

क्रमपूर्वक विस्तारित किया है ।।५३।।

(७७३) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं उद्बुध्यस्व, प्रतिजागृहि) तुम जागृत होओ और प्रतिदिन इस यजमानको जागृत करो, (इहा-पूर्ते संसृजेधाम्) 'इष्ट', इष्ट सुख देनेवाले उत्तम कर्म दान, यज्ञ तप आदि और 'पूर्त' शरीर और गृहको पूर्ण करनेवाले कर्म किया करो; तुम्हारे प्रसादमें (अयं च) यह यजमान भी इष्टापूर्त फलको प्राप्त करे । हे (विश्वे देवाः) विश्वे देव ! तुम्हारे संबंधसे भी इष्टापूर्तसे निष्पाप (यजमानः च सघस्थे) जयमान भी स्वस्थानमें अर्थात् (अस्मिन् उत्तरस्मिन् अधि सीदत) इस सबसे उत्कृष्ट यज्ञस्थानमें चिरकाल तक निवास करे ।।५४।।

(७७४) हे (अग्ने) अग्ने ! (येन सहस्रं वहिंस) जिस सामर्थ्यसे सहस्र दक्षिणावाले यज्ञको चलाते हो और (येन सर्व-वेदसं) जिस सामर्थ्यसे सर्वस्व दक्षिणावाले यज्ञको करते हो (तेन नः इमं यज्ञं देवेषु गन्वते स्वः नय) उस सामर्थ्यसे

हमारे इस यज्ञको देवताओंके प्रति ले जानेके लिए स्वर्गमें ले चलो ।।५५।।

(७७५) हे (अग्ने) अग्नि ! (ते अयं ऋत्वियः योनिः) तुम्हारा यह गार्हपत्याग्नि उत्पत्ति स्थान है, (यतः जातः अरोधथाः) जिस ऋतुसे उत्पन्न हुए तुम प्रदीप्त होते है । हे अग्ने ! (तं जानन् आरोह) उस गार्हपत्य को जानकर आरोहण करो, (अथ नः रियं आवर्धय) इसके उपरांत हमारे लिए घनकी सब प्रकारसे वृद्धि करो ।।५६।।

(७७६) (तपः च तपस्यः शैशिरौ ऋत्) माधमास और फाल्गुन मास शिशिर ऋतु हैं । तुम (अग्नेः अन्तः श्लेषः

पुरमेडी त्वां सादयतु विवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् ।

विश्वेसमै प्राणायायानायं व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यंक्छ ।

मूर्यस्तेऽधिपतिस्तयां देवत्याऽद्धिरस्वद् ध्रुवा सीर्द ॥ ५८ ॥

लोकं पृण छितं पृणाधो सीद् ध्रुवा त्वम् । इन्द्वामी त्वा वृहस्पतिरस्मिन्यानांवसीयदन् ॥ ५९ ॥

ता अस्य सूर्वदोहसः सामेश्रं भीणन्ति पृश्वेयः । जनमन्देवानां विशिक्षण्या रोजने द्विषः' ॥ ६० ॥

इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्तसमुद्रव्यंचसं गिरः । र्थीतमश्रं रथीनां वाजानाश्रं सत्यितं पतिमे ॥ ६१ ॥

प्रोध्यश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संवर्गणाद्वयस्थात ।

आवस्य वातो अनुवाति शोचिरचं स्म ते व्यनं कृष्णमंस्ति ॥ ६२ ॥

आयोद्वा सदीन सादयान्यवत्रद्वायायाश्रं समुद्रस्य हर्वये ।

इन्तिवतीं भास्वेतीमा या द्यां भास्यापृथिवीमोर्वन्तरिक्षम् ॥ ६३ ॥

असि) प्रदीप्त अग्निमं स्थित होकर श्लेष अर्थात् दृढताके लिए हो, तुम्हारे द्वाराही (द्यावापृथिवी कल्पन्ताम्) द्युलोक और भूमि आनंद दायक हो, (आपः ओषध्यः कल्पन्ताम्) जल और सोमलतादि ओषधियां आनंददायक हों, (अग्नयः मम जैष्ठयाय सद्रताः पृथक् कल्पन्ताम्) सब अग्नि मुझ यजमानके उत्कर्षके लिए अपना कार्य करनेमें समर्थ हों । (ये द्यावा पृथिवी अंतरा समनसः अग्नयः) जो द्यावा पृथ्वीके बीचमें एक मनवाले अनेक अग्नि है वे (इमे शौशिरौ ऋत् अभिकल्पमाना इव देवाः इन्द्रं अभि संविशन्तु) इस शिशिर ऋतुसे संबंधित होकर, जिस प्रकार देवता गण इन्द्रको अपना आश्रय बनाकर कार्य करते है, उसी प्रकार तुम सब भी इस ऋतुका आश्रय कर कार्य संपादन करो । (तया देवतया अङ्गिरस्वत् धृवे सीदतम्) उस प्रसिद्ध देवता द्वारा अङ्गिराके समान स्थिर होकर तुम भी चिरस्थायी होओ ।।५७।।

(७७७) (परमेठी ज्योतिष्मर्ती त्वा दिवः पृष्ठे सादयतु) विश्वकर्मा तुझ तेजस्विनी को द्युलोकके ऊपर स्थापन करें, (सूर्यः ते अधिपतिः) सूर्य तुम्हारा स्वामी है, तुम यजमानके (विश्वस्मै प्राणाय, अपानाय, व्यानाय विश्वं ज्योतिः यच्छ) संपूर्ण प्राण, अपान और व्यानके उत्कर्षके लिए संपूर्ण ज्योतिको प्रदान करो । और (तया देवतया अङ्गिस्वत् ध्वा सीद) उस देवताके प्रभावसे अङ्गिराके समान इस यज्ञ कार्यमें अचल रूपसे स्थिर रहो ।।५८।।

(७७८) (त्वं लोकं पृण) तुम लोक को पूर्ण करो, (छिद्रं पृण) छिद्र पूर्ण करो, (अथो ध्रुवा सीद) और दृढ होकर स्थिर रहो; (इन्द्राग्नी बृहस्पतिः अस्मिन् योनौ त्वा अवसीषदन्) इन्द्र और अग्नि तथा बृहस्पति देवताने इस स्थानमें

तुमको स्थापित किया है ।।५९।।

(७७९) (दिवः सृददोहसः पृश्नयः) द्युलोकसे जलोंसे युक्त जो सूर्यकी रश्मियाँ हैं (ताः देवानां जन्मन्) ये देवताओंके प्रकट होनेके समयसे तथा (त्रिपु आरोचने) तीन सवनोंके मध्यमें (अस्य विशः सोमं श्रीणन्ति) इस यजमानके सोमके परिपक्त करती हैं ।।६०।।

(७८०) (विश्वाः गिरः) समस्त वेदवाणियां, (समुद्रव्यचसं रथीनां रथीतमं) समुद्रसमान व्यापक, सब रथियोंके मध्यमें महारथी और (वाजानां पतिं सत्पतिं इन्द्रं अवीवृधन्) अन्नोंके स्वामी, निजधर्ममें रहनेवालोंके पालक इन्द्रको बढाती हैं।।६१।।

सबकी वाणियाँ इन्द्रकी स्तुतियां करती हैं ।।६१।।

(७८९) (यदा महः संवरणात् व्यस्थात्) जिस समय बडे अरणी काष्ठसे अग्नि प्रकाशित होता है, तब (न अश्वः अविष्यन् यवसे, प्रोथत्) जिस प्रकार घोडा भोजनकी इच्छा करता हुआ घासके लिए शब्द करता है, उसी प्रकार वह प्रमेडी त्वां साद्यतु विवस्पृष्ठे व्यचेस्वतीं पर्थस्वतीं दिवं यच्छ विवं हर्छह दिवं मा हिर्छसीः। विश्वेसमै प्राणायांपानायं व्यानायोवानायं प्रतिष्ठायं चरित्राय । सूर्यस्त्वाऽमि पातु मह्या स्वस्त्या छिष्टा शन्तमेन तयां वेवत्याऽद्गिः स्वस् ध्रुवं सीद्तम् ॥ ६४ ॥ सहस्रस्य प्रमाऽसि सहस्रोय विषयां।६५। सहस्रोय प्रमाऽसि सहस्रोय विषयां।६५। सहस्रोय प्रमाऽसि सहस्रोय विषयां।६५। १३६ ॥ १०१५, इ०६५, व०६५, वर्षः १३६ ॥

### इति पञ्चवृत्रोऽध्यायः।

अग्नि भी शब्द करता है। (आत् शोचिः वातः अस्य अनुवाति) अग्निके प्रज्विलत शब्दके पश्चात् प्रज्विलत करनेवाला वायु इस अग्निकी ज्वाला को देखकर उसके पीछे गमन करता है, (अध ते व्रजनं कृष्णं अस्ति स्म) और तब तुम्हारा यह गमन कृष्ण वर्ण होता जाता है।।६२।।

(७८२) (अवतः, समुद्रस्य आयोः) पालन करनेवाले समुद्रके समान गम्भीर, आयु नामसे प्रसिद्ध आदित्य देवताके (छायायां इदये सदने) आश्रयरूप इदयस्थानमें, (रश्मीवर्ती भास्वर्ती त्वा सादयामि) बहुत किरणोंसे युक्त प्रकाशमान तुमको स्थापन करता हूं (त्वं द्यां आभासि) तुम द्युलोकको प्रकाशित करती हो और (पृथिवीं उरु अन्तरिक्षं आ) विस्तीर्ण अन्तरिक्षको सब ओरसे ज्योतिर्मय कर देती हो ।।६३।।

यज्ञस्थानमें अग्नि प्रदीप्त होता है तब उसका प्रकाश सर्वत्र फैलता है ।।६३।।

- (७८३) (परमेडी व्यवस्वतीं प्रथस्वतीं त्वा दिवः पृष्ठे सादयतु) विश्वकर्मा प्रजापित विस्तार युक्त तुमको घुलोकके ऊपर स्थापन करे । तुम (विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय प्रतिष्ठायै चरित्राय) संपूर्ण प्राणियोंके प्राण, अपान, व्यान और उदानकी शक्तिकी दृढताके लिए स्वगृहकी प्रतिष्ठा और सदाचारके लिए सहायक होओ। (सूर्यः त्वा अभिपातु) सूर्य तुम्हारी सब ओरसे रक्षा करे । (दिवं मा हिंसीः) घुलोकको मत पीडा हो । (मह्या स्वस्त्या शन्तमेन छर्दिंचा अभिपातु) बडी योगक्षेमकी संपत्तिसे शुभकारी तेजसे तुम सबओरसे सबकी रक्षा करो और (तया देवतया अङ्गिरस्वत् घृवे सीदतम्) उस अपनी अधिष्ठात्री देवतासे अनुकूल होकर अङ्गिराके समान निश्चल होकर स्थिर होओ।।६४।।
- (७८४) हे अग्ने ! तू (सहस्रस्य प्रमा असि) हजारों शक्तियों का मापक हो । तु (सहस्रस्य प्रतिमा असि) सहस्रों ऐश्वर्योकी प्रतिमा रूप हो । सहस्रों बलोंसे तुम बलवान हो । तू (सहस्रस्य उन्मा असि) हजारोंसे अधिक उद्य स्थान पर रहनेवाले हो । इसीसे तू (साहस्रः असि) हजारोंके उपर अधिष्ठाता होने योग्य है । मैं (सहस्राय त्वा) सहस्र उद्यपदोंके लिए तुमको नियुक्त करता हूं । १६५।।

#### ।। पंदरहवां अध्याय समाप्त ।।

## अथ षोडशोऽध्यायः ।

नर्मस्ते रुद्ध मृन्यवं जुतो तृ इर्पवे नर्मः । बाह्यभ्यामुत ते नर्मः' ॥ १ ॥ या ते रुद्ध शिवा तुनूरधोराऽपांपकाशिनी।तयां नस्तुन्द्या शन्तमया गिरिशन्तामि चांकशीहि'॥२॥ यामिषु गिरिशन्त हस्ते विमर्ध्यस्तेव । शिवां गिरिज्ञ तां कुंठ् मा हिंधसीः पुरुष्टं जगेतं ॥ ३ ॥ शिवेन वर्चसा खा गिरिशाच्छां वदामसि । यथां नः सर्वमिज्जगंदयक्षमध्य सुमना असर्ते ॥ ४ ॥

(७८५) हें (रुद्र) दुष्टोंको रुलानेवाले रुद्र ! (ते मन्यवे नमः) तुम्हारे क्रोधके लिए मेरा नमस्कार है । (उतो ते इववे नमः) और तुम्हारे बाणोंके लिए मेरा आदर है । (उत ते बाहुभ्यां नमः) और तुम्हारे दोनों भुजाओंके लिए भी मेरा प्रणाम है ॥१॥

रुद्र वह है जो शुत्रओंको रुलाता है।

ते मन्यदे नमः - तेरे, क्रोधके लिए मेरा प्रणाम है।

ते इषवे नमः - तेरे बाणोंके लिए तथा तेरे शस्त्रास्त्रोंके लिए मेरा आदर है । रुद्रके शस्त्रास्त्र अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं । रुद्र युद्धशास्त्रमें अत्यंत प्रवीण है ।

ते बाहुभ्याँ नमः - तेरे बाहुओंके बलके लिए मेरा प्रणाम है।

रुद्रका क्रोध, उनका शरीरका बल और उनके शस्त्र दुष्टोंका नाश करते हैं और सञ्जनोंका पालन करते हैं । इस सोलहवे अध्यायमें रुद्रकाही वर्णन है । इस अध्यायके मननसे रुद्रका स्वरूप जाना जा सकता है ।।१।।

(७८६) (गिरिशन्त) पर्वतके किलेमें रहनेवाले रक्षक (रुद्र) शत्रुको रुलानेवाले वीर ! (या ते शिवा अघोरा अपापकाशिनी तनूः) जो तुम्हारा शान्त मंगलरूप, निष्पाप या पापको दूर करनेवाला होनेसे सौम्य, पाप दूर करनेवाला शरीर है (तया शन्तमया तन्वा नः अभिचाकशीहि) उस सुखपूर्ण शरीरसे हमको अवलोकन करो ।।२।।

रुद्र पर्वत पर रहता है । कैलास पर्वत उसका मुख्य निवास स्थान है । शत्रुको रुलाता है इसलिए इसको रुद्र कहते हैं । शत्रुको दूर करनेके कारण वह रुद्र शांति स्थापन करनेवाला है ।

शिवा अघोरा अपापकाशिनी तनूः - शान्त, अक्रूर और पापोंको दूर करनेवाला यह वीर है ।।२।।

(७८७) हे (गिरिशन्त, गिरित्र) करनेवाले स्वरूपमें सबको शान्तिदायक ! वेदवाणीमें स्थित होकर प्राणियोंकी रक्षा करनेवाले रुद्र ! तुम (यां इषुं अस्तवे हस्ते बिभर्षि) जिस बाणको शत्रुओंको नाश करनेके लिए हाथमें धारण करते हो (तां शिवां कुरु) उस बाणको कल्याणकारी करो और (पुरुषं जगत् मा हिंसी) मनुष्यों तथा जगतके गो आदि पशुओंको मत मारो ।।३।।

(७८८) हे (गिरिश) पर्वतमें रहनेवाले रुद्र ! हम (त्वा शिवेन वचसा अच्छा वदामसि) तुझको कल्याणकारी वचनसे भली प्रकार निवेदन करते हैं, कि (यथा नः सर्व इत् जगत् अयक्यं सुमना असत्) जिससे हमारा समस्त जगत रोग-रहित और शुभ मनवाला होवे ।।४।।

सब लोग रोगरहित और उत्तम शुभ विचार करनेवाले हों ।।४।।

अध्येदोचद्धितृक्ता प्रथमो दैव्यो मिषक् । अहीँ सर्वोञ्चम्भयुन्तसर्वोश्च यातुष्टान्योऽध्राचीः पर्या सुर्व ॥ ५ ॥

असी यस्ताम्रो अंकृण उत बुभुः सुमङ्गलः ।

वे चैनछं ठुद्रा अभिती विक्षु श्रिताः संहस्रशोऽवैषा्छं हेर्ड ईमहे ॥ ६॥

असी योऽवसपैति नीलंगीवो विलेक्तिः। उतैनै गोपा अहभूस्थ श्रुदहार्युः स हृद्दो मृहयाति नैशाण। नमोऽस्तु नीलंगीवाय सहस्राक्षाये मीदुले। अथो ये अस्य सत्वोनोऽहं तेम्योऽकरं नमः'॥ ८॥ प्रमुख्य धन्वनस्त्वमुमयोरात्न्यींज्याम्। याश्चे ते हस्त इषेवः परा ता मेगवो वर्षे॥ ९॥

(७८९) (अधिवक्ता, प्रथमः दैय्यः भिषक् अध्यवोचत्) मुख्य भाषण करनेवाला सर्वश्रेष्ठ, दिय्य वैद्य रुद्र हमें कह रहा है कि (च सर्वान् अहीन् जम्भयन्) सब सर्पादि क्रूर राक्षस जैसे दुष्टोंको विनष्ट करके (सर्वाः अधराचीः यातुधान्यः च परासुव) संपूर्ण नीच राक्षसी वृत्तीके लोकोंको हमसे दूर करो ॥५॥

दुष्टोंको सदा दूर करना योग्य है ।।५।।

(७९०) (यः असौ ताम्रः अरुणः उत बधुः समुङ्गलः) जो यह उदयके समय ताम्रवर्ण, मध्य समयमें अरुण वर्ण, और अस्त समय भूरे वर्णमाला है वह उत्तम मंगल करनेवाले अनेक कर्मोका विस्तार करनेवाला है, (च वे सहस्रशः रुद्राः एवं अभितः दिक्षु श्रिताः) और जो सहस्रों रुद्र इसके सब और नाना दिशाओं में हैं (एषां हेडः अव ईमहे) इनका क्रोध हमसे दूर रहे ।।६।।

असौ रुद्रः ताभ्रः अरुणः बभुः सुमंगलः - यह रुद्र उदयके समय ताम्र, मध्य समयमें अरुण, और अस्त समयमें

भूरे रंगका होता है, वह सब उत्तम मंगल करनेवाला है।

ये सहस्रशः रुद्राः दिक्षु श्रिताः एषां हेडः अव ईमहे - जो हजारों रुद्र चारों दिशाओंमें हैं, इनका क्रोध हमसे दूर रहे ॥६॥

(७९१) (यः असौ नीलग्रीवः उत विलोहितः अवसर्पति) जो यह अस्त समयमें नीलकंठके समान और विशेष रक्त वर्ण आदित्यरूपसे निरन्तर गमन करता है, (एनं गोपाः अदृश्रन्) इसको गौवोंके पालक देखते है और (उदहार्यः अदृश्रन्) जल ले जानेवाली नारीयां भी दर्शन करती हैं (सः, दृष्टः नः मृडयाति) वह रुद्र देखा जाकर हमको सुखी करता है ।।७।।

स दृष्टः नः मृडयाति – उस सूर्यका दर्शन करनेसे वह सूर्य हमें सुखी करता है । सूर्यका उदय होनेपर उसका थोडासा दर्शन किया जाय तो वह देखना लाभकारी होता है । सूर्य प्रकाशमें रहकर सूर्यका दर्शन करना हितकारक है ।।७।।

(७९२) (नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुबे नमः अस्तु) नीलकण्ठ, सहस्रनेत्र, सेचनमें समर्थ रुद्रके लिए मेरा नमस्कार हो । (अथो अस्य सत्वानः) और इसके जो सत्त्वांश हैं (तेम्यः अहं नमः अकरम्) उनके लिए मैं नमस्कार करता हूं ।।८।।

सहस्राक्षः - सूर्य, मीढुष् - सुखदायी, सूर्यप्रकाश सुखदाय है । सूर्यप्रकाश मनुष्य शरीर पर अल्प समयतक पडा, तो

उससे शरीरका लाभ होता है ।।८।।

(७९३) हे (भगवः) ऐश्वर्य संपन्न भगवान रुद्र !अपने (धन्वनः उभयोः आद्र्योः ज्यां त्वं प्रमुश्च) घनुष्यकी दोनों कोटियोंमें स्थित ज्याको तुम दूर कर लो अर्थात् उतारलो, (च याः ते हस्ते इषवः ताः परावप) और जो तुम्हारे हाथमें बाण हैं उनको दूर कर दो ॥९॥

विज्यं धनुः कप्रदिनो विशेल्यो बाणवाँ२ उत । अनेशस्य या इर्षव आभुरस्य निवङ्गुधिः ॥ १०॥

या ते हेतिमीद्विष्टम् हस्ते ब्रभूवं ते धर्नुः । तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि मुर्जे ॥ ११ ॥ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणस्तु विश्वतः । अश्रो य इंप्रुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि तम् ॥ १२ ॥ अवृतत्य धनुष्ट्वछं सहस्राक्ष शतिषुषे । निशीर्य शत्यानां मुखां शिवो नः सुमनां भवं ॥ १३ ॥ नर्मस्त आयुंश्यायानीतताय धूष्णवे । ब्रभाभ्यांमृत ते नमी बाहुभ्यां तव धन्वने ॥ १४ ॥ मा नी महान्तेमृत मा नी अर्भुकं मा न उक्षन्तमृत मा ने उक्षितम् । मा नी वधीः पितरं मोत मातरं मा नी भित्रस्तन्वो स्व रीरियः ॥ १५ ॥

शांतिके समय धनुष्य आदि युद्धसहायक शस्त्र अस्त्र दूर रखे जांय । युद्धके समय शत्रु पर फेंकनेके समय ही उन

धनुष्यबाण आदिकोंको पास रखना उचित है ।।९।।

(७९४) (कपर्दिनः धनुः विज्यं) जटाधारी वीर रुद्रका धनुष ज्यारिहत हो, (उत बाणवान् विशल्यः) और तरकस बाणोंसे शून्य हों । (अस्य याः इषवः अनेशन्) इस देवताके जो बाण हैं वे न दीखें । बाण दूर रहें । (अस्य निषङ्गाधिः आधुः) इनके खड्ग रखनेका कोश खाली हो, अर्थात् शांतिके समय सब शस्त्रास्त्र दूर रहें । युद्धके समयही सब शस्त्र पास रहें । 1901।

शांतिके समय सब शस्त्र अस्त्र दूर रहें । युद्धके समयही वीर पुरुष उन शस्त्रास्त्रोंको अपने पास धारण करके रखें ।

धनुष्यकी ज्या दूर की जाय । धनुष्य ज्यारहित ही रहें ।।१०।।

(७९५) हे (मीढुष्टम) सुखका सिंचन करनेवाले रुद्र ! (ते या हेतिः) तुम्हारे हाथमें जो हथियार है वह (ते हस्ते धनुः बभूव) तुम्हारे हाथमें धनु है, (तया अयक्ष्मया त्वं विश्वतः अस्मान् परिभुज) उस उपद्रवरहित शस्त्रसे तुम सब ओरसे हमारा पालन करो ।।११।।

वीरोंके हाथोंमें शस्त्र रहें, परंतु उनका उपयोग शांतिके समय वे वीर न करें । युद्धके समय ही वीर लोग शस्त्रास्त्रोंका

उपयोग करें ।।११।।

(७९६) हे रुद्र ! (ते धन्वनः हेतिः विश्वतः अस्मान् परिविणक्तु) तुम्हारे घनुष्य और बाण आदि आयुध हैं वे सब ओरसे हमारी रक्षा करें, हमें शभुओंके आक्रमणसे बचायें । (अथो यः तव इषुधिः) और जो तुम्हारा तरकस है (तं अस्मत् आरे निधेहि) उसको हमसे दूर स्थापन करो ।।१२।।

(७९७) हे (सहस्राक्ष) हजारों नेत्रोंवाले ! हे (शतेषुधे) सहस्रों तरकसवाले रुद्र ! (त्वं धनुः अवतत्य) तुम धनुषको ज्या रहित करके और (शल्यानां मुखाः निशीर्य) बाणोंके मुखों अर्थात् फालोंको निकाल करके (नः शिवः

सुमनाः भव) हमारे लिए कल्याणकारी व शोभन चित्तवाले होओ ।।१३।।

(७९८) हे रुद्र ! (ते अनातताय आयुधाय नमः) तुम्हारे घनुषपर न चढाये बाणके लिए नमस्कार है । (ते उभाभ्यां बाहुभ्यां) तुम्हारे दोनों बाहुओंके लिए (उत तव धृष्णवे धन्वने नमः) और तुम्हारे शत्रुको पराजय करनेमें समर्थ धनुषके लिए मेरा नमस्कार है । १४।।

ते अनातताय आयुषाय नमः - तेरे युद्धके लिए न तैयार हुए आयुधोंके लिए मेरा नमस्कार है । शान्तिके समय सब

शस्त्रास्त्र युद्धसे दूर रखने योग्य हैं।

तव घृष्णवे धन्वने नमः - तेरे सामर्थ्यवान धनुष्यके लिए मेरा प्रणाम है।

शान्तिके समय वीरके शस्त्रास्त्र सज्य न रहें । युद्धके समयही उनके तैयार रखने चाहिए ।।१४।।

मा नेस्<u>तोंके कर्नये</u> मा न आयुंधि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषा । मा नो <u>वी</u>रान् रुद्र <u>भा</u>मिनो वधीर्हृविष्मेन्तुः सद्गमित् त्वो हवामहे ।। १६॥

नमो हिरंण्यबाहवे सेनान्धे' दिशां च पतंत्रे नमों नमों वृक्षेम्यो हरिकेशेम्यैः पशुनां पतंत्रे नमों नमीः शब्धिक्षराय त्विधीमते पथीनां पतंत्रे नमों नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतंत्रे नमीः ॥ १७॥

नमी बस्तुशाय ब्याधिने ' उन्नानां पर्तये नमी ' नमी भ्वस्य हेत्ये जर्गतां पर्तये नमी नमी कृद्रायाततायिने क्षेत्रीणां पर्तये नमी नमी सुतायाहन्त्ये बनीनां पर्तये नमी ॥१८॥ नमी रोहिताय स्थपत्ये वृक्षाणां पर्तये नमी नमी भुवन्तये वारिवस्कृतायी — विधीनां पर्तये नमी मान्त्रिणे वाणिजाये कक्षाणां पर्तये नमी नमी नमी नमी मान्त्रिणे वाणिजाये कक्षाणां पर्तये नमी नमी नमी नमी मान्त्रिणे वाणिजाये कक्षाणां पर्तये नमी

(८००) हे (रुद्र) रुद्र ! (नः तनये तोके मा रीरिषः) हमारे पुत्रपौत्रको मत मारो, (नः आयुषि मा) हमारी आयुको मत नष्ट करो, (नः गोषु मा) हमारी गौवों पर मत प्रहार करो, (नः अश्वेषु मा) हमारे घोडोंमें मत चोट पहुंचाओ, (नः भामिनः वीरान् मा वधी) हमारे क्रोधो शूरवीरोंको मत हनन करो, (हविष्मन्तः सदं इत् त्वा हवामहे) हवियुक्त होकर निरन्तर तुमको हम आह्वान करते हैं ।।१६।।

- (८०१) (हिरण्यबाहवे नमः) भुजाओंमें सुवर्णके अलंकार धारण करनेवाले महाबाहु सेनापित रुद्रके लिए नमस्कार है। (दिशांपतये सेनान्ये च नमः) दिशाओंके अधिपित अर्थात् समस्त जगत्को अपनी भुजाओंसे रक्षा करनेवाले सेनापितके लिए भी नमस्कार है। (हिरिकेशेभ्यः वृक्षेभ्यः मनः) पर्णरूप हरे बालोंवाले वृक्षरूप रुद्रोंके निमित्त नमस्कार है। (पशूनां पतये नमः) पशुओंके पालन करनेवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है। (त्विषीमते शिष्पिञ्जराय नमः) कान्तिमान् बालतूणवत् वर्णवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है। (पथीनां पतये नमः) मार्गोके पित रुद्रके लिए नमस्कार है। (उपवीतिने हिरिकेशाय नमः) उपवीत धारण करनेवाले नीलवर्णकेश वा बुढापारहित रुद्रके लिए नमस्कार है। (पृष्टानां पतये नमः) पृष्ट मनुष्योंके स्वामी रुद्रके लिए नमस्कार है।।१७।।
- (८०२) (बम्लुशाय व्याधिने नमः) कपिल वर्ण और शत्रुओंको वेधनेवाले व्याधिरूप रुद्रको नमस्कार है। (अन्नानां पतने नमः) अन्नोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है। (भवस्य हेत्यै नमः) संसारके आयुध अर्थात् संसारके रक्षक रुद्रके लिए नमस्कार है। (जगतां पतये नमः) जगतके स्वामी रुद्रके लिए नमस्कार है। (आततायिने रुद्राय नमः) उद्यत आयुधवाले रुद्रके लिए नमस्कार है। (क्षेत्राणां पतये नमः) क्षेत्रोंके पालन करनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है। (अहन्त्रे सूताय नमः) हनन न करनेवाले प्रधान सारथी रूप रुद्रके लिए नमस्कार है। और (वनानां पतये नमः) बनोंके पालक रुद्रके निमित्त नमस्कार है। १९८॥
- (८०३) (शेहिताय स्थपतये नमः) लोहितवर्ण गृहादि स्थानोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है । (वृक्षाणां पतये नमः) वृक्षोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है । (भुवन्तये विश्वस्कृताय नमः) भूमण्डलके विस्तार करनेवाले, और धन

<sup>(</sup>७९९) हे (रुद्र) रुद्र ! (नः महान्तं मा वधीः) हमारे बड़े गुरुजनोंको मत मारो, (उत नः अर्थकं मा) और हमारे बालकोंको मत मारो, (नः उक्षन्तं मा) हमारे तरुण पुरुषको मत मारो, (उत नः उक्षितं मा) और हमारे गर्भस्थ बालकको मत मारो, (नः पितरं मा) हमारे पिताको मत मारो, (उत नः मातरं मा) और हमारी माताको मत मारो, (नः प्रियाः तन्वः मा रीरिषः) हमारे प्यारे पुत्रपौत्रादिको मत मारो ।।१५।।

ऐश्वर्य पैदा करनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है। (ओषधीनां पतये नमः) ओषधियोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है। (मन्त्रिणे वाणिजाय नमः) कुशल व्यापार कर्ताओंके लिए नमस्कार है। (कक्षाणां पतये नमः) वनके गुल्म वीरुधादिके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है। (आक्रन्दयते उद्धैः घोषाय नमः) शत्रुओंको रुलानेवाले, युद्धमें बडे उग्र शब्द करनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है, और (पत्तीनाम् पतये नमः) पैदल सेनाके पति रुद्रके लिए नमस्कार है। 19९।।

(८०४) (कृत्नायतया धावते नमः) हमारी रक्षाके लिए धनुष खेंच कर शत्रुपर दौडनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है। (सत्वनां पत्ये नमः) सब आस्तिकोंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है। (सहमानाय निय्याधिने नमः) शत्रुओंको पराजित करनेवाले और वैरियोंको अधिक मारनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है। (आव्याधिनीनां पत्ये नमः) सब प्रकारसे प्रहार करनेवाली शूर सेनाओंके पालक रुद्रके लिए नमस्कार है। (निषक्तिणे ककुभाय नमः) उपद्रवकारियों पर खड़्ग चलानेवाले महान रुद्रके लिए नमस्कार है। (स्तेनानां पत्ये नमः) गुप्त चरोंके पालन करनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है। (निचेरवे परिचराय नमः) अपहारकी बुद्धिसे निरन्तर फिरनेवाले तथा आपण स्थानमें हरणकी इच्छासे घूमनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है। और (अरण्यानां पत्ये नमः) वनोंके पालन करनेवाले रुद्रके लिए नमस्कार है। 12011

कृत्स्नायतया धावते - प्रजाकी सुरक्षाके लिए धनुष्यको तैयार करके शत्रु पर दौडनेवाले रक्षक रुद्रके लिए ।

सत्वनां पतिः - सात्विकोंका रक्षक ।

सहमानाय निव्याधिने - शत्रुका पराव करके शत्रुका अधिक नाश करनेवाला ।

आव्याधिनीनां पतिः - शत्रुका अतिविनाश करनेवाले शूर सैनिकोंका रक्षक ।

निषक्षिणे ककुभाय - उपद्रव करनेवालों पर शस्त्र चलाकर उनका नाश करनेवाला वीर ।

स्तेनानां पतिः - गुप्तचरोंका रक्षक, चोरोंका पालक । शत्रुपर चोरों द्वारा हमला करनेवाला ।

निचेरवे परिचराय - सतत भ्रमण करके उपद्रव देनेवाले दुष्टोंसे रक्षक ।

अरण्यानां पति - अरण्यों पर स्वामित्व करनेवाला । ये रुद्रके रूप हैं ।।२०।।

(८०५) (वश्रते परिवश्चते नमः) ठगोंके स्वामीको विश्वास दिलाकर व्यवहारमें उनको ठगानेवालोंके साक्षी रुद्रके लिए नमस्कार है। (स्तायूनां पतये नमः) गुप्तचारोंके पालकके लिए नमस्कार है। (निषङ्गिणे इषुधिमते नमः) खङ्गधारी और बाणधारी अर्थात् उपद्रव करनेवालोंको शांत करनेवालेके लिए नमस्कार है। (तस्कराणां पतये नमः) चोरोंके पालकके लिए नमस्कार है। (सृकायिभ्यः जिष्वांसद्भयः नमः) वज्र लेकर हत्याकारी रुद्रके लिए नमस्कार है। (असि मद्भयः नकं चरद्भयः नमः) खङ्गधारी रात्रीमें फिरनेवालेके लिए नमस्कार है, (विकृन्तानां पतये नमः) छेदन करके हरनेवाले दस्युगणके पालन करनेवालेके लिए नमस्कार है।।२१।।

वश्चते परिवश्चते - ठगाने और लूटनेका कार्य करनेवाले ।

स्तायूनां पतिः - गुप्तचरोंका पालक ।

निषक्षी इषुधिमान् - खङ्गधारी और बाणधारी ।

तस्कराणां पतिः - घोरोंका स्वामी ।

नर्म उष्णीिषणे गिरिन्तार्यं कुलुञ्चानां पतिष्ठ नर्मों नर्म इपुमद्भर्यां धन्नायिम्बंश्च न्रो नर्म आतन्त्रानेभ्यः प्रतिद्धानेभ्यश्च न्रो नर्मों नर्म आयच्छद्भयों ऽस्यद्भयश्च न्रो नर्मः ।२२। नर्मो विसुत्रद्भश्चों विध्यद्भयश्च न्रो नर्मों नर्मः स्वपद्भश्चों जार्यद्भयश्च न्रो नर्मों नर्मः श्वपद्भश्चों जार्यद्भयश्च न्रो नर्मों नर्मः श्वपद्भश्चों आसीनेभ्यश्च न्रो नर्मों नर्मस्तिष्ठद्भश्चों धार्यद्भयश्च न्रो नर्मः ॥ २३ ॥ नर्मः समाभ्यः समाप्तिभयश्च न्रो नर्मों नर्माऽश्वेभ्यों ऽश्वपतिभ्यश्च न्रो नर्मों नर्मे आध्याधिनीभ्यों निविध्यन्तिभयश्च न्रो नर्मों नर्मे उर्गणाभ्यं स्तृश्चेहतीभ्यश्च न्रो नर्मः ।२४।

सूकायिभ्यः जिद्यांसद्भयः - शस्त्र लेकर हमला करनेवाले ।

असिमद्रयः नक्तं चरद्रयः - शस्त्र धारण करके रात्रीके समय घूमनेवाले ।

विकृन्तानां पतिः - दूसरोंका छेदन करनेवालोंके मुख्य । ये सब रुद्रोंके रूप है । इनको स्वाधीन रख कर प्रजाका

पालन करना चाहिए ।।२१।।

(८०६) (उष्णीषिणे गिरिचरायनमः) पगडी धारण करनेवाले और पर्वतमें विचानेवाले रुद्रोंके लिए नमस्कार है, (कुन्धानां पतये नमः) बुरे स्वभावसे दूसरोंके पदार्थ खोंसनेवाले रुद्र देवके लिए नमस्कार है। (इषुमद्भयः च धन्वायिभ्यः वः नमः) मनुष्योंके डरानेके लिए बाण धारण करनेवाले और धनुष साथ लेकर चलनेवाले वा कुलुश्च गणोंके रुद्रके लिए नमस्कार है। (आतन्वानेभ्यः नमः) दुष्टोंके दमनार्य धनुष पर ज्या चढानेवालेसे निमित्त नमस्कार है, (च प्रतिद्धानेभ्यः वः नमः) और धनुष पर बाण चढानेवालेके लिए नमस्कार है। (आवच्छद्भयः नमः) दुष्टोंके दमनार्थ धनुषको आकर्षण करनेवालेके लिए नमस्कार है। (च अस्यद्भयः वः नमो नमः) और बाणके निक्षेप करनेवाले तुम्हारे निमित्त बारंबार नमस्कार है।।२२।।

कुलुश्चानां पतये नमः - दूसरोंके पदार्थ जबरदस्तीसे अपने कब्जेमें करनेवाले शूरोंके लिए नमन ।

धबुमद्भयः धन्वायिभ्यः नमः - धनुष्यबाण धारण करनेवालेके लिए नमन ।

आतन्वानेभ्यः प्रतिद्धानेभ्यः नमः - धनुष्य खींचने तथा पुनः बाण चढानेवाले वीरोंके लिए नमन हो ।

आयच्छद्भयः अस्यद्भगः नमः - बाण लेकर शत्रु पर फेंकनेवाले शूरवीरोंके लिए प्रणाम हो ।

ये सब वीर रुद्र नामसे कहे जाते हैं। इन वीरोंका राष्ट्रमें सन्मान होना योग्य है।।२२।।

(८०७) (विसृजद्भ्यः नमः) शत्रुओं पर बाण छोडनेवालेके लिए नमस्कार है, (च विध्यद्भयः वः नमः) और शत्रुओंको लक्ष्य वेधनेवालेके रुद्रके लिए नमस्कार है। (स्वपद्भयः नमः) सोनेवालोंके लिए नमस्कार है (च जागृद्भयः वः नमः) और जाग्रत अवस्थाके लिए नमस्कार है। (च आसनीयभ्यः वः नमः) और आसन पर बैठे हुओंके लिए नमस्कार है। (तिष्ठद्भयः नमः) ठहरे हुओंके लिए नमस्कार है, (च धावद्भयः वः नमः) और वेगवान् गतिवालों रुद्रके लिए नमस्कार है। (तिष्ठद्भयः नमः) ठहरे हुओंके लिए नमस्कार है, (च धावद्भयः वः नमः) और वेगवान् गतिवालों रुद्रके लिए नमस्कार है।।२३।।

विसृजद्भयः विध्यद्भयः - शस्त्र शत्रु पर फेंकनेवाले और शत्रुका वेध करनेवाले शूरोंके लिए प्रणाम है ।

जाग्रद्भयः - जाग्रत रहकर राष्ट्रकी सुरक्षा करनेवाले वीरोंके लिए समादर प्राप्त हो ।

आसीनेभ्यः - बैठकर शत्रु पर हमला शस्त्रोंसे करनेवाले वीर आदरके लिए योग्य है ।

तिरुद्धयः - खडे रहकर युद्ध करनेवाले वीरोंके लिए आदर देना योग्य है ।

धावद्भयः - शत्रु पर दौडकर हमला करनेवाले वीरोंके लिए प्रणाम करना योग्य है ।

ये सब पद उत्तम वीरोंके वाचक हैं। ये वीर युद्ध करते हैं, शत्रुको दूर करते हैं और राष्ट्रकी सुरक्षा करते हैं ॥२३॥

(८०८) (सभाष्यः नमः) सभारूप रुद्रके लिए नमस्कार है, (च सभापतिष्यः वः नमः) और सभापति- रूप रुद्र तुम्हारे निमित्त नमस्कार है । (अश्वेष्यः नमः च अश्वपतिष्यः वः नमः) प्रत्येक अश्वोरूप रुद्रके लिए नमस्कार है, नमी गुलेश्यों गुलर्पतिश्यस्य वो नमों नमो वातेश्यों वातंपतिश्यस्य वो नमों नमो विक्रियेश्यों विश्वकेषेश्यस्य वो नमों नमो विक्रियेश्यों विश्वकेषेश्यस्य वो नमों । १५॥ नमो सेनांश्येः सेनानिश्यस्य वो नमों नमो रिथिश्यों अर्थेश्यस्य वो नमों नमों नमो सहस्वयों अर्थेश्यस्य वो नमों । २६॥ नमें सहस्वयों अर्थेक्ष्यं वो नमों ॥ २६॥

तथा अश्वोंके अधिपति रुद्रके लिए नमस्कार है । (आव्याधिनीभ्यः नम, च विविध्यन्तीभ्यः वः नमः) सेनाओंमें स्थितके निमित्त नमस्कार है, और विशेषकर शत्रुको वेधनेवाली सेना स्थित रुद्रके लिए नमस्कार है । (उगणाभ्यः नमः च तृंहतीभ्यः वः नमः) उत्कृष्ट भृत्य समूहवाली सेनाके निमित्त नमस्कार है, और युद्धमें प्रहार करनेवाले दुर्गादिमें स्थित सेनाके लिए नमस्कार है ।।२४।।

सभाभ्यः सभापतिभ्यः नमः - राज्यशासक सभा हो, ओर उसका सभापति हो । उनको प्रणाम है । अश्वेभ्यः अश्वपतिभ्यः नमः - घोडे और घोडोंके स्वामीके लिए प्रणाम । घुडसवारोंका दल हो ।

व्याधिनीभ्यः विविध्यन्ताभ्यः नमः - शत्रुपर हमला करनेवाली और शत्रुका विदारण करनेवाली सेना और उसके सेनापतिके लिए प्रणाम ।

उगणाभ्यः तृंहतीभ्यः नमः – उत्तम सेनागण और युद्धमें शत्रुपर प्रहार करनेवाली सेनाके लिए प्रणाम । ये सब सेनाके विविध प्रकार हैं। ये सेनागण शत्रुको दूर करते हैं और राष्ट्रमें शांति रखते हैं, इसलिए इनको प्रणाम हो ।।२४।।

(८०९) (गणेभ्यः नमः च गणपितभ्यः वः नमः) भूतगणोंके लिए नमस्कार और गणोंके अधिपितके लिए नमस्कार है । (द्रातेभ्यः नमः च द्रातपितभ्यः वः नमः) विशेष गण वा अनेक जातियोंके पितके निमित्त नमस्कार और व्रातगणोंके अधिपितके लिए नमस्कार है । (गृत्सेभ्यः नमः च गृत्सपितभ्यश्च वः नमः) बुद्धिमानोंके लिए नमस्कार और बुद्धिमानोंके रक्षकके लिए नमस्कार है । (विरूपेभ्यः नमः च विश्वरूपेभ्यः वः नमः) विविध रूपवालोंके लिए नमस्कार और नानाविध रूपवाले रुद्र देव तुम्हारे निमित्त नमस्कार है ।।२५।।

गणः, गणपतिः - सेनाके समूह और उस सेना समूहके अधिपति ।

वातः, वातपतिः - सेनाके आक्रमक समूह और उन समूहोंके अधिपति ।

गृत्सः, गृत्सपतिः - बुद्धिमान और बुद्धिमानोंका समूह ।

विरूपः, विश्वरूपः - विशेष रूप धारण करनेवाले, नाना प्रकारके रूप धारण करनेवाले सेना समूह ।

इस तरह अनेक प्रकारके सेना समूह थे और वे राष्ट्रकी रूसक्षाका कार्य उत्तम रीतिसे करते थे, अतः उन रक्षकोंके लिए प्रणाम करना योग्य है ।।२५।।

(८९०) (सेनाभ्यः नमः, च सेनानिभ्यः वः नमः) सेनाके लिए नमस्कार है और सेनापितके लिए नमस्कार है। (रिथम्यः नमः च अरथेभ्यः वः नमः) रथवाले वीरोंके निमित्त नमस्कार और रथहीन वीरके लिए नमस्कार है। (क्षत्रुभ्यः नमः, च संग्रहीतृभ्यश्च वः नमः) रथके अधिष्ठातृके अंतरमें स्थितके निमित्त नमस्कार है और रथ सामग्री ग्रहणकर्ताके निमित्त नमस्कार है। (महद्भयः नमः च अर्थकेभ्यः वः नमः) बडे उत्कृष्ट पूज्य रूपके निमित्त नमस्कार है और प्रमाण आदिसे अल्परूप तुझ रुद्रके निमित्त नमस्कार है।।२६।।

सेना, सेनानी - सैन्य और सैन्यका नायक ।

रथी, अरथीः - रथमें बैठकर लडनेवाले और रथके बिना लडनेवाले वीर ।

क्षतृभ्यः, संग्रहीतु - युद्ध करनेवाले वीर और एकत्र संगृहीत अर्थात् मिलकर रहनेवाले वीर ।

महद्भ्यः, अर्भकेभ्यः - बडे और छोटे आयुवाले वीर ।

इन सब वीरोंके लिए हमारा प्रणाम हो ।।२६।।

(८११) (तक्षभ्यः नमः) तरखानोंके लिए नमस्कार (च रथकारेभ्यः वः नमः) और रथ निर्माण करनेवाले उत्कृष्ट तक्षाके रूपके लिए नमस्कार है। (कुलालेभ्यः नमः च कमिरभ्यः वः नमः) उत्तम मिट्टीके पात्र बनानेवालों और लोहेके शस्त्र बनानेवालोंके लिए नमस्कार है। (निषादेभ्यः नमः च पुश्चिष्ठेभ्यः वः नमः) गिरिचारी भीलादिके लिए नमस्कार तथा पुल्कसादिके लिए नमस्कार है। (श्वनिभ्यः नमः च मृगयुभ्यः वः नमः) कुत्तोंके गलेमें रस्सी बाँधकर धारण करनेवालोंके लिए नमस्कार और मृगोंकी कामनावाले व्याधोंके लिए नमस्कार है।।२७।।

तक्षा, रथकारः - तरकस और रथ बनानेवाला । कुलाल, कर्मारः - कुम्हार और कारीगर ।

निषादः, पुञ्जिष्ठः - निषाद और जंगली जातीवाला ।

श्वनिः, मृगयुः – कुत्तोंके पालक और मृगया करनेवाले ।।२७।।

(८१२) (श्वभ्यः नमः च श्वपतिभ्यः वः नमः) कुत्तोंके लिए और कुत्तोंके स्वामी किरातोंके लिए नमस्कार है। (च भवाय नमः) जिससे सब संसार उत्पन्न होता है उसके लिए नमस्कार है (च रुद्राय तमः) और दुःख दूर करनेवाले देवके लिए नमस्कार है। (च नीलग्रीवाय नमः) और नीलवर्ण ग्रीवावालेके लिए नमस्कार है, (च शितिकण्ठाय) और नीलण्ठवाले रुद्रके निमित्त नमस्कार है।।२८।।

श्वा, श्वपति - कुत्ते और कुत्तोंके पालनेवाले ।

भवः, रुद्रः - सबका उत्पन्नकर्ता और शत्रुको रुलानेवाला वीर ।

नीलग्रीवः - नीले अर्थात् काले गलेवाला । शितिकण्ठः - काले गलेवाला ।

ये सब वीर हैं, ये संरक्षण करते हैं । अतः ये नमस्कारके योग्य है ।।२८।।

(८१३) (कपर्दिने नमः) जटाजूटधारीके निमित्त नमस्कार है। (च व्युप्तकेशाय नमः) मुण्डित केशके लिए नमस्कार हैं, (च सहस्राक्षाय च शत धन्वने नमः) और सहस्रे लोचनके लिए नमस्कार एवं शतधनुष धारण करनेके निमित्त नमस्कार है। (च गिरिशयाय नमः) और पर्वत पर रहनेवालेके लिए नमस्कार है। (च शिपिविष्टाय यमः) और सब प्राणियोंमें व्यापक विष्णुरूपके लिए नमस्कार है। (च मीबुष्टमाय नमः) सुखरूप तृप्ति कर्ताके निमित्त नमस्कार है (च इषुमते नमः) और बाणधारीके निमित्त नमस्कार है। १२९।।

कपर्दि - केशोंको बढाकर धारण करनेवाला । व्युप्तकेश - जिसके केश कटे हैं।

सहस्राक्षः -हजार आंखवाला, हजारों मानवोंके आंखोंसे शत्रुका निरीक्षण करनेवाला, जिसने सहस्रों गुप्तचर रखे है ।

शतघन्वा - सैकडों धनुष्यधारी सैनिकोंवाला वीर ।

गिरिशः - पर्वत पर रहनेवाला, पर्वतके किलेमें रहकर युद्ध करनेवाला ।

शिपिविष्ट - शौर्यको तेजस्वी किरणोंसे सुभूवित । मीढुएमः - प्रजाका सुख बढानेवाला वीर ।

इषुमान् - बाणोंसे शत्रुके साथ लडनेवाला वीर ।।२९।।

नमी हुस्वार्य चे वामनार्य चे नमी बृहते चै वर्धीयसे चे नमी बुद्धार्य चे सबृधे चे नमोऽग्न्याय चे प्रथमार्य च ॥ २०॥

नर्म <u>आ</u>शवें चौ<u>िजि</u>रार्थ <u>चै</u> नमः शिष्यांय <u>चै</u> शीभ्यांय <u>च</u>ै नम् ऊम्यीय चौ वस्वन्याय <u>च</u>ै नमों नादेयार्थ <u>चै</u> द्वीप्यांय चै ॥ ३१ ॥

नमी ज्येष्ठार्य चे किनिष्ठार्य चे नमीः पूर्वजार्य चौ परजार्य चे नमी मध्यमार्य चौ पगुलभार्य चे नमी जब्दग्याय चै बुध्न्याय चै॥ ३२॥

नमः सोभ्याय चे प्रतिसर्थाय चे नमो याम्याय चै क्षेम्याय चे नमः श्लोक्याय चौ -वसान्याय चै नमे उर्वुर्याय चै खल्याय चै॥ ३३॥

(८९४) (हस्वाय च नमः च वामनाय नमः) अल्पशरीरके लिए नमस्कार है और संकुचित अवयववालेके लिए नमस्कार है। (च बृहते च वर्षीयसे नमः) और प्रौढाङ्गके लिए तथा अति वृद्धके लिए नमस्कार है। (च वृद्धाय च सुवृधे नमः) और अधिक वृद्धके लिए तथा युवाके निमित्त नमस्कार है। (च अग्रयाय च प्रथमाय नमः) और अधिकारमें मुख्य प्रथम प्रादुर्भूत होनेवालेके निमित्त तथा अन्य गुणोंमें प्रथम सर्वश्रेष्ठके निमित्त नमस्कार है।।३०।।

हस्तः वामनः - आकारमें छोटा, पर बडा वीर । बृहत् वर्षीयाम् - बडी आयुवाला ।

वृद्धः सुवृधः – बढा और बडी आयुवाला । अग्रयः प्रथमः – आगे होकर लडनेवाला पहिला वीर ।।३०।।

(८९५) (आशवे न नमः च अजिराय नमः) शीघ्रगतिवालेके लिए नमस्कार तथा गतिशीलके लिए नमस्कार है। (च शीघ्रयाय च शीभ्याय नमः) और वेगवानके लिए तथा प्रवाहवानके लिए नमस्कार है। (च ऊर्म्याय च अवस्वन्याय नमः) और जलतरङ्गमें होनेवालेके लिए तथा स्थिर जलोंमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है। (च नादेयाय च द्वीप्याय नमः) और नदीमें होनेवाले और द्वीपमें होनेवालेके लिए नमस्कार है।।३१।।

प्रगति करनेवाले इतनेवीरोंके लिए हमारा प्रणाम है ।।३१।।

- (८९६) (च ज्येष्ठाय च किनिष्ठाय नमः) और ज्येष्ठ तथा किनिष्ठके लिए नमस्कार है। (च पूर्वजाय च अपरजाय नमः) और पूर्वज तथा आधुनिक के लिए नमस्कार है। (च मध्यमाय च अपगल्भाय नमः) और मध्यम तथा अविकसित के निमित्त नमस्कार है। (च जघन्याय च बुध्याय नमः) और जघन्य स्वेदज निमित्त और वृक्षादिके मूलमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है।।३२।।
- (८१७) (सोभ्याय च नमः च प्रतिसर्व्याय नमः) सोभ्यके प्रति भी नमस्कार तथा प्रतिसरण, शत्रुपर चढाई करने और उसके पीछा करनेमें समर्थ वीरके लिए नमस्कार हो । (च याम्याय च क्षेम्याय नमः) और पापियोंको दुःख देनेवालेको तथा कुशल रहनेवालेके लिए नमस्कार है । ९च श्लोक्याय च अवसान्याय नमः) और मंत्रोंकी व्याख्या करनेमें प्रवीणके लिए तथा वेदान्तमें प्रसिद्धके लिए नमस्कार है । (च उर्वर्याय च खल्याय नमः) और बडे ऐश्वयोंके स्वामीके लिए तथा अच्छे अन्नादि पदार्थोंके संचय करनेमें बुद्धिमानके लिए नमस्कार है ।।३३।।
- (८९८) (वन्याय च नमः च कक्ष्याय नमः) वनमं बढनेवालेके लिए नमस्कार तथा उसकी कक्षामें बढनेवालेके लिए नमस्कार है। (च श्रवाय च प्रति (श्रवाय नमः) और कीर्तिमान तथा सुप्रसिद्धके निमित्त नमस्कार एवं अति विख्यातके लिए नमस्कार है। (च आशुषेणाय च आशुरथाय नमः) और शीघ्र चलनेवाली सेनामें रहनेवालेके लिए नमस्कार तथा जलदी चलनेवाले रथोंमें विद्यमान वीरके लिए नमस्कार है। (च शूराय च अवमेदिने नमः) और युद्ध विशारदोंके लिए तथा शत्रुके हृदय वेधनेवाले शस्त्रोंमें प्रवीणके लिए नमस्कार है। (३४।।

वन्यः, कक्ष्यः - वनवासी और वनके समीप रहनेवालेके लिए नमस्कार ।

नमो बन्याय चे कह्याय चे नमः श्रुवाय चे प्रतिश्रुवाय चे नमे आशुषेणाय चो श्रुवाय चे नमः श्रुवाय चे नमः श्रुवाय चे नमे विक्रिते चे तमे विक्रिते चे नमे श्रुवाय चे ममे विक्रिते चे नमे विक्रिते चे नमे श्रुवाय चे श्रुवाय चे हन्त्र्याय चे १५॥ नमे विक्रिते चे नमे हन्द्रभ्याय चे हन्त्र्याय चे १५॥ नमे विक्रिते चे नमे स्वायुधाय चे स्थुवते चे १६॥ विक्रिते चे नमे स्वायुधाय चे सुधन्वते चे॥ ३६॥ नमः स्वायुधाय चे सुधन्वते चे॥ ३६॥ नमः स्वायुधाय चे नमः काटचाय चे नीप्याय चे नमः कुल्याय चे समुस्त्राय चे नमः कुल्याय चे समुस्त्राय चे नमः काटचाय चे नीप्याय चे नमः कुल्याय चे समुस्त्राय चे नमे नावेयाय चे वैश्वन्ताय चे॥ ३७॥

श्रवाय, प्रतिश्रवाय - प्रसिद्ध और अति प्रसिद्धके लिए नमस्कार ।

आशुषेणाय, आशुरथाय - शत्रु पर शीघ्र आक्रमण करनेवाली और जलदी चलनेवाले रथोंकी सेनाके नायकको नमस्कार ।

शूराय अवभेदिने - शूर और शत्रुका नाश करनेवाले वीरके लिए प्रणाम ।

ये सब वीर सैनिक है। ये राष्ट्रकी रक्षा करते हैं। इस लिए उनको प्रणाम है।।३४।।

- (८९९) (च बिल्पिने च कविचने नमः) और शिरस्त्राण धारण करनेवालेक लिए और कवच धारण करनेवालेक लिए नमस्कार है। (च वर्मिणे नमः च वरूथिने नमः) और कवच धारण करनेवालेक लिए तथा अम्बारीमें बैठनेवालेक लिए नमस्कार है। (च श्रुताय च श्रुतसेनाय नमः) और प्रसिद्धके लिए नमस्कार एवं शूरतामें विख्यात सेनावालेके लिए नमस्कार है। (च दुन्दुभ्याय च आहन्याय नमः) और रणके बाजेमें विद्यमानके निमित्त तथा वाद्यसाधनवालेके निमित्त नमस्कार है। (३५॥
- (८२०) (च धृष्णवे नमः च प्रमृशाय नमः) और शत्रुओंके घर्षण करनेमें समर्थके लिए नमस्कार तथा उत्तम विचारशील शस्त्रज्ञके निमित्त नमस्कार है। (च निषक्षिणे नमः च इषुधिमते नमः) और खङ्गधारीके लिए नमस्कार एवं तर्कसवालेके लिए नमस्कार है। (च तीक्ष्णेषवे च आयुधिने नमः) और तीक्ष्णबाणवालेके लिए तथा उत्तम हथियारोंसे सजेके निमित्त नमस्कार है। (च स्वायुधाय च सुधन्वने) और शोभन आयुध धारण करनेवालेके निमित्त और श्रेष्ठ धनुष धारण करनेवालेके लिए नमस्कार है।।३६॥

उत्तम शास्त्रास्त्रधारी सैनिकोंके लिए नमस्कार ।13६।।

- (८२१) (च सुत्याय च पथ्याय नमः) और क्षुद्र मार्ग स्थितके लिए तथा राजमार्गमें होनेवालेके लिए नमस्कार है। (च काटयाय च नीप्याय नमः) और दुर्गममार्ग में स्थितके निमित्त एवं पर्यतके नीचेके भागमें स्थितके निमित्त नमस्कार है। (च कुल्याय च सरस्याय नमः) और नहरके मार्गमें स्थितके निमित्त एवं सरोवरमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है। (च नादेयाय च वैशन्ताय नमः) और नदीमें जलरूपसे स्थितके निमित्त तथा अल्प सरोवरके जलमें स्थिरके लिए नमस्कार है। (३७॥
- (८२२) (च कूप्याय नमः च अवटयाय नमः) और कूपके समीप रहनेवालेके निमित्त नमस्कार तथा गर्तमें रहनेवालेके लिए नमस्कार है । (च वीग्रयाय नमः च आतप्याय नमः) और प्रकाशमें रहनेवालेके लिए नमस्कार तथा

नमः कूप्याय चाँ वृष्ट्याय चे नम्रो वीध्याय चौँ तृष्णाय चे नम्रो मेध्याय चे विद्युत्याय र्च नम्रो वर्ष्याय चौँ वृष्याय चे ॥ ३८॥

नमो वात्याय चे रेब्म्याय चे नमी वास्तुव्याय चै वास्तुपाय चे नमः सोमाय चे रुद्रायं चै नमस्ताम्रायं चौ रुणायं चै ॥ ३९॥

नर्मः शुक्कवे चे पशुपतेये चे नर्म खुग्रायं चै भीमार्यं चे नमीऽग्रेवधायं चै दूरेवधायं चै नमी हुन्ते चे हनीयसे चे नमी बुक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नर्मस्ताराये ॥४०॥ नर्मः शम्भवायं चे मयोभवायं चे नर्मः शक्करायं चै मयस्करायं चे नर्मः शिवायं चे शिवतराय चै ॥४१॥

सूर्यके तापमें होनेवालेके लिए नमस्कार है । (च मेध्याय च विद्युत्याय नमः) और मेघमें होनेवालेके निमित्त तथा विद्युत्तमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है । (च वर्ध्याय च अवर्ध्याय नमः) और वर्षाके धारामें रहनेवालेके निमित्त तथा वृष्टिके अंदर होनेवालेके निमित्त नमस्कार है ।।३८।।

- (८२३) (च वात्याय नमः च रेष्म्याय नमः) और वायु प्रवाहमें होनेवालेके लिए नमस्कार तथा प्रलयकी पवनमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है। (च वास्तव्याय च वस्तुपाय नमः) और वास्तुगृहमें होनेवालेके निमित्त एवं वास्तुघरको पालनेवालेके लिए नमस्कार है। (च सोमाय च रुद्राय नमः) और चंद्रमाके लिए तथा दुःख नाश करनेवालेके लिए नमस्कार है। (च ताम्राय च अरुणाय नमः) और सायंकाल सूर्यमें स्थित ताम्रके लिए तथा प्रभात कालीन सूर्यमें स्थित अरुणाके निमित्त नमस्कार है।।३९।।
- (८२४) (शंगवे नमः च पशुपतये नमः) कल्याण करनेवाली बोलनेवालेके निमित्त नमस्कार और प्राणियोंके पालकके लिए नमस्कार है। (च उग्राय च भीमाय नमः) और शत्रुओंके मारनेके लिए कठिन अंतःकरणवालेके निमित्त और शत्रुओंके भय उत्पादकके लिए नमस्कार है। (च अग्रेवधाय च दूरेवधाय नमः) और सम्मुखके शत्रुको वध करनेवालेके निमित्त और दूरके शत्रुको वध करनेवालेके लिए नमस्कार है। (च हन्त्रे नमः च हनीयसे नमः) और शत्रुको मारनेवालेके लिए नमस्कार और शत्रुको अतिशय हन्ताके लिए नमस्कार है। और (हरिकेशेम्यः वृक्षेम्यः नमः ताराय नमः) हरे पत्तेरूप केशवाले तरुरूपके लिए नमस्कार तथा संसारके तारनेवाले परमात्माके निमित्त नमस्कार है।।४०।।
- (८२५) (च शम्भवाय च मयोभवाय नमः) और आनंदमय तथा सुख दाताके लिए नमस्कार है। (च शमराय च मयस्कराय नमः) और कल्याणकारी तथा सुख देनेवालेके लिए नमस्कार है। (च शिवाय च शिवतराय नमः) और मंगलस्वरूप एवं अत्यंत एवं अत्यंत शांत स्वभक्तोंको निष्पाप करनेवालेके निमित्त नमस्कार है। १४१।।
- (८२६) (च पार्याय च अवार्याय नमः) (और पारमें विद्यमानके निमित्त तथा इस पारमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है। (च प्रतरणाय च उत्तरणाय नमः) और तारनेवालेके लिए तथा उत्कृष्ट तत्त्वज्ञानसे संसारके पार करनेवालेके निमित्त नमस्कार है। (च तीर्थ्याय च कूल्याय नमः) और तीर्थमें विद्यमानके निमित्त तथा जलके किनारेमें प्रकट होनेवालेके निमित्त नमस्कार है। (च शब्याय च फेन्याय नमः) और कुश अमुरादिमें विद्यमानके निमित्त तथा सागरादिके फेनमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है।।४२।।

नमुः पार्यीय ची वार्याय चे नमः प्रतर्गाय चो नर्गाय चे नम्स्तिध्ययि चे कृत्यीय चे नमः शब्दाय चे किन्याय चे ॥ ४२ ॥ नमः सिक्तत्याय चे प्रवाह्याय चे नमः किछि जिलायं चे क्षयुणायं चे नमः कप्रदिने चे पुल्कत्ये चे नमं इतिण्याय चे प्रपृथ्याय चे ॥ ४३ ॥ नम् कर्याय चे गोहचाय चे नम्स्तल्प्याय चे गेह्याय चे नमो हृत्य्याय चे निवेष्ट्याय चे नमः काट्याय चे गहुरेहायं चे ॥ ४४ ॥ नमः शुक्क्याय चे नमः काट्याय चे नमः पाछं सुल्याय चे रजस्याय चे नमो लोप्याय चे नमो लोप्याय चे नमः लोप्याय चे

- (८२८) (च व्रज्याय च गोष्ठयाय नमः) और गोचारण स्थानमें विद्यमान और गोशालामें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है। (च तल्प्याय च गेह्याय नमः) और शय्यामें विद्यमानके लिए तथा घरमें विराजमानके लिए नमस्कार है। (च हदय्याय च निवोष्प्याय नमः) और हृदयमें जीवरूपसे स्थितके निमित्त तथा हिम समूहमें विराजमानके लिए नमस्कार है। (च काट्याय च गहरेष्ठाय नमः) और कठिन मार्गमें विराजमानके लिए तथा गिरगृहा या गंभीरजलमें विराजमानके निमित्त नमस्कार है।।४४।।
- (८२९) (च शुष्क्याय च हरित्याय नमः) और सूखे काष्ठादिमें विराजमानके निमित्त तथा हरे पत्ते आदिमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है। (च पांसव्याय च रजस्याय नमः) और धूलीमें रहनेवालेके निमित्त तथा पुष्पपरागमें विद्यामनके लिए नमस्कार है। (च लोप्याय च उलप्याय नमः) और अगम्य स्थानमें विराजमानके निमित्त तता बल्वजादि तृणमें विराजमानके निमित्त नमस्कार है। (च कव्याय च सूव्याय नमः) और उर्व भूमि वा वडवानलमें विराजमानके निमित्त तथा महाप्रलयकी अग्रिमें विराजमानके निमित्त नमस्कार है।।४५।।
- (८३०) (च पर्णाय नमः च पर्णशदाय नमः) और पर्णमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार तथा पर्ण पतित पर्ण स्थित देशरूप वा पर्णमें उत्पन्न कीटादिमें विद्यमानके निमित्त नमस्कार है। (च उद्गुरमाणाय च अभिष्टनते नमः) और निरन्तर उद्यमी उत्पन्न करनेवालेक निमित्त तथा शत्रुओंके संहारकके निमित्त नमस्कार है। (च आखिदते च प्रखिदते नमः) और अभक्तोंको सर्वदा दुःख देनेवालेक निमित्त तथा त्रिविधतापके उत्पन्नकर्ता वा पापिओंको अत्यंत दुःख देनेवालेक निमित्त नमस्कार है। (इषुकृद्धयः च धनुष्कृद्धयः वः नमः) बाणके उत्पन्न करनेवालेक लिए और धनुषके करनेवाले रुद्ररूप वुम्हारे लिए नमस्कार है। (देवानां इदयेम्यः किरिकेम्यः वः नमः) देवताओंके हृदय स्वरूप वृष्ट्यादि द्वारा जगतको सृजन करनेवाले तुम रुद्रके लिए नमस्कार है। (विचिन्वत्केम्यः नमः) धर्मात्मा और पापात्माको पृथक पृथक

<sup>(</sup>८२७) (च सिकत्याय च प्रवाह्याय नमः) और नदी आदिके रेतोंमें विद्यमान तथा जल प्रवाहमें होनेवालेके निमित्त नमस्कार है। (च किशिलाय च क्षयणाय नमः) और वृक्ष कंकरादिमें विद्यमान या क्षुद्रपाषाणकी शर्करायुक्त स्थानमें स्थितके निमित्त तथा स्थिर जलमें रहनेवालेके लिए नमस्कार है। (च कपर्दिने च पुलस्तये नमः) और कपर्द अर्थात् कौडी, सीप, शंख आदिमें विद्यमानके निमित्त तथा पूर्ण जलमें अथवा शरीरमें अन्तर्यामी रूपसे निहितके निमित्त नमस्कार है। (च इरिण्याय च प्रपथ्याय नमः) और तृणरहित ऊपर भूमिमें विराजमानके निमित्त तथा बहुसेवित मार्ग वा नालोंमें विद्यमानके लिए नमस्कार है।।४३।।

नर्मः पूर्णार्य चे पर्णश्वादार्य चे नर्म उद्गुरमोणाय चौ मिष्नुते चे नर्म आखिदृते चे प्रिस्तुते चे नर्म इपुक्रद्भवी धनुष्कृद्भवेश्व वो नर्मो नर्मो वः किरिकेश्यो देवानार्थः हृद्येश्यो नर्मो विकिश्यत्वेश्यो नर्मो विकिश्यत्वेश्यो नर्म आनिर्हेतेश्यः ॥ ४६ ॥ द्रापे अन्धंसस्पते द्रिद्ध नीलेलोहित । आसां प्रजानमिषां पंजूनां मा मेर्मा रोक्मो चे नः किंचनार्ममते ॥ ४७ ॥ इमा छुद्दार्थ तुवसे कपुद्दिने क्ष्यद्वीराय प्र मेरामहे मुतीः । यथा शमसद द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नेनातुरमे ॥ ४८ ॥ यथा शमसद द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नेनातुरमे ॥ ४८ ॥ या ते कद शिवा तुनः शिवा विश्वाहां भेषजी । शिवा छुतस्य भेषुजी तयां नो मुड जीवसे ॥४९॥

करनेवालोंके लिए नमस्कार है । (विक्षिणत्केम्यः नमः आनिर्हतेम्यः नमः) विविध उपायोंसे शत्रुओंको नाश करनेवालेके लिए नमस्कार तथा गुप्त रूपसे सब तरफ शत्रुदेशमें व्याप्त हो जानेवालेके लिए नमस्कार है ।।४६।।

- (८३१) हे (द्रापे) शत्रुओंको दुर्दशामें पहुंचा देनेवाले ! हे (अन्धसस्पते) अन्नके पालक ! हे (दिरद्र) सहायशून्य निष्पिरग्रह ! हे (नीलरोहित) नील रोहित रुद्र ! (नः आसां प्रजानां, एषां पशूनां मा भेः) हमारे इन प्रजा पुत्रादिको तथा इन गो आदि पशुओंको मत भयभीत करो । तथा इनको (मा रोक्) रोगसे पीडित मत करो । (च किश्चन मा आममत्) और किसी प्रकार भी हमको तथा हमारी प्रजा पशुओंको मत रोग ग्रसित करो ।।४७।।
- (८३२) (यथा द्विपदे चतुष्पदे शं) जिस प्रकार दो पाये मनुष्यों और चौपायों गवादि पशुओंमें सुखकी प्राप्ति हो तथा

  । (अस्मिन् ग्रामे विश्वं पुष्टं अनातुरं असत्) इस गांवमें सब प्राणिसमूह पुष्ट उपद्रव रहित हों, उसी प्रकार हम (इमाः मतीः तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय रुद्राय प्रभरामहे) इन अपनी बुद्धियोंको महाबली जटिल शूरवीरोंके निवासभूत रुद्रदेवताकी सेवाके लिए समर्पण करते हैं।।४८।।
- (८३३) हे (रुद्र) रुद्र ! (या ते शिवा, विश्वाहा शिवा भेषजी) जो तुम्हारा शांत, निरन्तर कल्याणकारी संसारकी व्याधि निवृत्त करनेवाली ओषधि तथा (रुतस्य शिवा भेषजी तन्वा) शरीर रोगकी समीचीन ओषधिरूप शक्ति है (तया नः जीवसे मृड) उस शक्तिसे हमारे जीवनको सुखी करो ।।४९।।

उत्तम औषधीके सेवनसे जीवन सुखी होता है ।।४९।।

- (८३४) (रुद्रस्य हेतिः नः परि वृणकु) रुद्रके आयुध हमारा परित्याग करे, अर्थात् हमसे दूर रहें । (त्वेषस्य अधायोः दुर्मतिः परि) पापियों पर क्रोधित होकर दण्ड देनेकी इच्छावाली दुर्मति हमसे सब प्रकार दूर रहे । हे (मीद्वः) अभिलिषतफलप्रद ! (मधवद्भयः स्थिरा अवतनुष्य तोकाय मृड) घनसे युक्त यजमानका भय दूर करनेके लिए अपने दृढ धनुषोंको ज्याहीन करो तथा हमरो पुत्र पौत्रादिको सुख प्रदान करो ॥५०॥
- (८३५) हे (मीठुष्टम) अतिशय अभिलिषत फलदाता ! हे (शिवतम) अतिशय कल्याणकारी रुद्र ! तू (नः शिवः सुमनाः भव) हमारे लिए शांत और सुंदर मनवाले होओ । (परमे वृक्षे आयुधं निषाय कृतिं वसानः आवर) ऊंचे वृक्ष पर अपने हथियारको रखकर, चर्मको धारण करके आगमन करो, वा (पिनाकं विभ्रत् आगहि) धनुषको धारण कर हमारे पास आओ ।।५१।।

परि नो रुद्रस्य हेतिवृंणकु परि त्वेषस्य दुर्मृतिर्धायोः ।

अर्व स्थिरा मध्यद्भायस्तनुष्व मीद्र्यस्तोकाय तनयाय मुद्धे ॥ ५० ॥

मीद्रुंष्टम् शिवंतम शिवो नः सुमनां भव ।

पुरमे बुक्ष आयुधं निधाय कृति वसान आ चं पिनाक विभ्रदा गंहि ॥ ५१ ॥

विकिरिद् विलोहित नर्मस्ते अस्तु भगवः । यास्ते सहस्र्यंश्व हेत्योऽन्यमस्मान्ने वंपन्तु ताः ॥५२॥

सहस्राणि सहस्रशो बाह्यस्त्रवे हेत्यः । तासामीशाना मगवः प्राचीना मुस्सं कृधि ॥ ५३ ॥

असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम् । तेषांश्व सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मिस ॥५४॥

अस्मन् महत्युण्वे ऽन्तरिक्षे भ्रवा अधि । तेषांश्व सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मिस ॥५४॥

नीलग्रीवाः शित्विकण्ठा दिवंश्व रुद्रा उपिश्वताः । तेषांश्व सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मिस ॥५६॥

<sup>(</sup>८३६) हे (विकिरिद्र) अनेक उपद्रवोंका नाश करनेवाले ! हे (बिलोहित) शुद्धस्वरूप ! हे (भगवः) ऐश्वर्य स्वरूप रुद्र ! (ते नमः अस्तु) तुम्हारे लिए नमस्कार हो । (ते याः सहस्रं हेतयः ताः अस्मत् अन्यं निवपन्तु) तेरे जो सहस्रं शस्त्र हैं वै हमको छोडकर और कहीं किन्ही उपद्रदियोंपर पडें ।।५२।।

<sup>(</sup>८३७) हे (भगवः) भगवान् ऐश्वर्य सम्पन्न रुद्र ! (तव बाह्रोः सहस्राणि सहस्रशः हेतयः) तुम्हारे भुजाओंमें बहुत प्रकारके सहस्रों खङ्गशूलादि आयुध हैं (ईशानः) जगत्के स्वामी तुम (तासां मुखा पराचीना कृषि) उन संहारकारी आयुधोंके मुख हमसे दूर कर दीजिए ॥५३॥

<sup>(</sup>८३८) (ये असंख्याताः सहस्राणि रुद्राः भूम्यां अधि) जो असंख्य हजारों प्राणियोंको रुलानेवाले रुद्र भूमिके ऊपर स्थित हैं (तेषां धन्वानि) उनके धनुषोंको हम (सहस्रयोजने अवतन्मसि) हजारों योजन तक दूर करें ।।५४।।

इस भूमी पर असंख्य रुद्र हैं, जो मनुष्यादि प्राणियोंको कष्ट देते हैं । उनके दुःख देनेके साधन हमसे बहुत दूर रहें । अर्थात् दुःख देनेवाले हमारे पास न आवें । हम सुखी रहें ।।५४।।

<sup>(</sup>८३९) (अस्मिन् अन्तिरक्षे महित अर्णवे अधि भवाः) इस अंतिरिक्षमें और बडे सागरमें आश्रय करके जो रुद्र स्थित हैं (तेषां धन्वानि सहस्रयोजने अवतन्मिस) उनके धनुषोंको हमसे सहस्र योजन दूर ज्या रहित करके रखो ॥५५॥

<sup>(</sup>८४०) (नीलग्रीवा: शितिकण्ठा: रुद्राः) नीले गर्दन और श्वेतकण्डवाले जो रुद्र गण (दिवं उपश्रिता) द्युलोकमें आश्रय किये हुए हैं, (तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मिस) उनके धनुषोंको हमसे सहस्र योजन दूर ज्या रहित करके रखते हैं ।।५६।।

<sup>(</sup>८४१) (नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वाः अधः क्षमाचराः) नीली गर्दनवाले और श्वेत कण्ठयुक्त जो शर्व नामक रूद नीचे पृथ्वीपर विचरण करनेवाले हैं (तेषां घन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उनके सब धनुष सहस्र योजन दूर करते हैं ॥५७॥

<sup>(</sup>८४२) (ये शब्पिञ्जराः नीलग्रीवाः विलोहिता विक्षेषु) जो हरितवर्ण नीलग्रीवावाले तेजोमय शरीरयुक्त वृक्षोंमें वर्तमान हैं (तेषाम् घन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उन रुद्रोंके संपूर्ण धनुष सहस्र योजन दूर करते हैं ।।५८।।

नीलंग्रीवाः शितिकण्ठाः श्वां अधः क्षेमाचुराः ।

ये दूक्षेषुं शृष्पिर्श्वया नीलंग्रीवा विलोहिताः ।

ये भूतानामधिपतयो विशिक्षासः कपूर्विनः ।

ये पृथा पश्चिरक्षय ऐल्ड्ड्वा अपुर्युधः ।

ये तीर्थानि प्रचरित सुकाहरता निष्किर्णः ।

ये तीर्थानि प्रचरित सुकाहरता निष्किर्णः ।

ये द्विवध्यन्ति पात्रेषु पिर्वतो जनान् ।

य पुतार्वन्तश्च भूपांश्रसश्च दिशो रुद्धा वितस्थिरे ।

तेषांश्रं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५०॥
तेषांश्रं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५०॥
तेषांश्रं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥५०॥
तेषांश्रं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६०॥
तेषांश्रं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६१॥
तेषांश्रं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६१॥
तेषांश्रं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६२॥
तेषांश्रं सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥६२॥

- (८४४) (ये पथां पियरक्षयः ऐलबृदः आयुर्युषः) जो लौकिक तथा वैदिक मार्गोके स्वामी, पर्थोके रक्षक और अन्नसे प्राणियोंको पुष्ट करनेवाले तथा जीवन पर्यन्त युद्ध करनेमें तत्पर हैं (तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मिस) उन रुद्रोंके सब धनुष सहस्र योजन दूर करते हैं ।।६०।।
- (८४५) (ये सृकाहस्ताः निषक्षिणः तीर्थानि प्रचरन्ति) जो रुद्रगण भाला हाथमें लिए तलवार बांधे तीर्थस्थानोमें फिरते हैं (तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उनके संपूर्ण धनुष सहस्र योजन दूर करते हैं ।।६१।।
- (८४६) (ये अन्नेषु जनान् विविध्यन्ति) जो रुद्र अन्नोंमेंसे प्राणियोंको विशेष करके ताडन करते हैं अर्थात् रोगोंको पैदा करते हैं, और (पान्नेषु पिबतः) पान्नोंमें जल दूध आदि पीनेवाले जनोंको रोगग्रसित करते हैं (तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उनके धनुषोंको सहस्र योजन दूर करते हैं।।६२।।
- (८४७) (च ये रुद्राः एतावन्तः च भूयांसः दिशः वितस्थिरे) और जो रुद्रगण इन दशों दिशाओंमें और इन कहे हुओंसे भी अधिक दिशाओंमें आश्रित हैं (तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उनके संपूर्ण धनुष सहस्र योजनकी दूरी पर फेंकते हैं।।६३।।
- (८४८) (ये दिवि) जो रुद्र द्युलोकमें विद्यमान हैं, (येषां वर्ष इषवः तेम्यः रुद्देभ्यः नमः) जिन रुद्रोंके वृष्टि ही बाण हैं उन रुद्रोंके लिए नमस्कार है । (तेभ्यः दशप्राचीः, दशदक्षिणा, दश प्रतीचीः दशोदीचीः दशोध्वा नमः) उन रुद्रोंके लिए पूर्व दिशामें दश अङ्गुली होकर अर्थात् हाथ जोडकर, दिक्षणमें दश अङ्गुली होकर, पश्चिममें दश अङ्गुली होकर, उत्तरमें दश अङ्गुली होकर और उन्ध्वमें दश अङ्गुली होकर अर्थात् कर जोडकर प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए नमस्कार हो । (ते नः अवन्तु) वे रुद्र हमारी रक्षा करे, (ते नः मृडयन्तु) वे हमको सुखी करें; (ते यं द्विषः च यः नः द्वेष्टि) वे रुद्र, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है (तं एषां जम्भे दध्मः) उसको इन रुद्रोंके दाढमें स्थान करते हैं ॥६४॥
- (८४९) उन (रुद्रेभ्यः नमः अस्तु) रुद्रोंके लिए नमस्कार हो (ये अन्तरिक्षे) जो अन्तरिक्षमें विद्यमान है; (येषां इषवः वातः) जिनके बाण पवन हैं। (तेभ्यः दश प्राचीः, दश दक्षिणा, दश प्रतीचीः दशोदीचीः दशोध्र्याः

<sup>(</sup>८४३) (ये भूतानां अधिपतयः) जो रुद्र प्राणियोंके अधिपति हैं तथा (विशिखासः कपर्दिनः) शिखाहीन अर्थात् मुण्डित शिर एवं जो जटाजूटसे युक्त हैं (तेषां धन्वानि सहस्र योजने अवतन्मसि) उनके संपूर्ण धनुष सहस्र योजन दूर करते हैं ।।५९।।

समीरस्तु कुद्रेश्यो ये दिवि येवां वुर्वमिवेवः । तेश्यो दश पाचीर्दशं विक्रिणा दश मुतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्याः । तेम्यो नमी अस्तु ते मोडवन्तु ते नी मुखयन्तु ते ये द्विष्मो यक्षं जो हेष्टि जमेंबां जम्भे दरमेः ॥ ६४ ॥ नमों इस्तु कुन्ने म्यो ये इन्तरिक्षे येषां वातु इषवः । ते भ्यो वृद्धा पाचीर्वशं वृक्षिणा वशं मुतीखीर्दशोदीं चीर्दशोध्वाः । तेभ्यो नमी अस्तु ते नोडवन्तु ते नो सुखयन्तु ते यं द्विष्मी यस्ये तो देष्टि तमेंचां जम्भे व्यमे: ॥ ६५ ॥ नमोऽस्तु ठुद्रे म्यो ये पृथिवयां येषामञ्चामिषयः । तेम्यो वृद्या प्राष्ट्रीर्वशं वृक्षिणा दर्श

मुती चीर्दशोदी चीर्दशोधर्याः । तेम्यो नमी अस्तु ते नोऽवन्तु ते नी मुखयन्तु ते यं द्विष्मो यक्ष नो द्वेष्टि तमेषां जम्मे व्धमेः ॥ ६६॥

[ अ॰ १५, सं॰ ६६, सं॰ सं॰ १८० ]

## इति बोडवोऽध्यायः।

नमः) उन रुद्रोंके लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और उर्ध्व दिशामें हाथ जोडकर प्रार्थना करता हूं; उनके लिए नमस्कार हो । (ते नः अवन्तु) वे रुद्र हमारी रक्षा करें, (ते नः मृडयन्तु) वे हमको सुखी करें, (ते यं द्विषः च यः नः द्वेष्टि तं एवां जम्भे दध्मः) वे रुद्र, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है उसको उन रुद्रोंके दाढमें स्थापन करते हैं ।।६५॥

(८५०) उन (रुद्रेभ्यः नमः अस्तु) रुद्रोंके लिए नमस्कार है, (ये पृथिय्यां) जो पृथ्वीमें स्थित है (एषां इषवः असं) जिनके बाण अन्न हैं । (तेभ्यः दश प्राचीः, दश दक्षिणा, दश प्रतीचीः दशोदीचीः दशोध्र्याः नमः) उन रुद्रोंके लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊर्ध्व दिशामें हाथ जोडकर प्रार्थना करता हूं, उनके लिये नमस्कार हो । (ते नः अवन्तु) वे रुद्र हमारी रक्षा करें (ते नः मृडयन्तु) वे हमको सुखी करे, (ते यम् द्विषः च यः नः द्वेष्टि तम् एषाम् जम्भे दध्यः) वे रुद्र, जिससे हम द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है उसको उन रुद्रोंके दाढमें स्थापन करते हैं ।।६६।।

।। सोलहवा अध्याय समाप्त ।।

## अथ सप्तद्शोऽध्यायः।

अश्मसूर्त्रं पर्वते शिश्रियाणामुद्धाय ओषधीभ्यो वन्हरपतिभ्यो अ<u>धि</u> सम्भूतं पर्यः । तां न इष्मूर्जं धत्त मरुतः सर्थरगुणौ अश्मस्ते क्षु<sup>र</sup>्णमियं त ऊर्ग्यः द्विष्मस्तं ते शुर्गृच्छतुं ॥ १ ॥

इमा में अग्र इष्टेका धेनवेः सन्तवेकां च दर्श च दर्श च छतं चं छतं चं सहस्रं च सहस्रं चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्युदं च न्युवुदं च समुद्रश्च मध्यं चारतंश्च परार्धश्चिता में अग्र इष्टेका धेनवेः सन्तवमुद्रामुध्मिल्लोके ॥ २ ॥ ऋतवं स्थ ऋतावृधं ऋतुष्ठा स्थं ऋतावृधंः । घृतश्चतो मधुश्चतो विराजो नामं काम्दुष्टा अक्षीयमाणोः ॥ ३ ॥

<sup>(</sup>८५१) हे (मरुतः) मरुद्गण ! (संरराणाः) अन्न आदिको भरपूर देनेवाले तुम (अश्मन् पर्वते शिश्रियाणां ऊर्जं) पाषाणमें पर्वतमें रहनेवाले बलको और (अद्भयः ओषधीभ्यः वनस्पतिभ्यः वनस्पतिभ्यः अधि सम्भृतं पयः) जलोंसे, ओषधियोंसे और वनस्पतियोंसे प्राप्त किये रसका तथा (तां इवं ऊर्जं नः धत्त) उस अन्न व बलको हमारे अंदर स्थापन करो । हे (अश्मन्) सर्व भक्षक अग्ने ! (ते कुत्) तुम्हारे लिए क्षुधा प्राप्त हो अर्थात् तुम बहुत हविको भक्षण करो (ते ऊर्ग्यं मिय) तेरा सारभाग मेरेमें रहे, (ते शुक् तं ऋष्णतु यं द्विष्मः) तुम्हारा क्रोध उसको प्राप्त हो जिसके साथ हम द्वेष करते हैं ।।१।।

<sup>(</sup>८५२) हे (अग्रे) अग्रि ! (इमाः इहकाः मे घेनवः सन्तु) ये इहकायें मेरे लिए गौवें हों जो (एका च दश, च दश, च शतं च शतं च सहस्रं) एक दश सौ और सहस्र होता है । (च सहस्रं च अयुतं च अयुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं) और अयुत संख्या होती है और नियुत अर्थात् लाख संख्या होती है और नियुतको दशगुणा करनेसे प्रयुत अर्थात् दशलाख संख्या होती है । च अर्बुदं च न्यर्बुदम् च समुद्रः च मध्यं च अन्तः च परार्द्धः) और इसको दशगुणा करनेसे करोड, उसका दशगुणा करनेसे दशकोटि होता है, और इसका दशगुणा करनेसे न्यर्बुद अर्थात् अब्ज संख्या होती है, और इसका दशगुणा करनेसे खर्व, और खर्वका दशगुणा करनेसे निखर्व, इसका दशगुणा महापद्म, इसका दशगुणा शंकु, शंकुका दशगुणा समुद्र और समुद्रका दशगुणा करनेसे मध्य, और मध्यका दशगुणा करनेसे अंत और इसका दशगुणा करनेसे परार्द्ध संख्या होती है । हे (अग्रे) अग्रे ! (एताः इहकाः अमुत्र च अमुम्मिन् लोके मे घेनवः सन्तु) ये इहिका इस लोकमें और दूसरे लोकमें मेरे लिए यथेष्ट प्रकारसे कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनुं गार्योके तुल्य हों ।।२।।

<sup>(</sup>८५३) तुम (ऋतावृधः ऋतवः स्थ) सत्य वा यज्ञकी वृद्धि करनेवनाली वसन्तादि रूप हो, (ऋतावृधः ऋतुष्ठाः) सत्यको बढानेवाली ऋतुओंमें स्थित हो, तथा (धृतच्युतः मधुश्चुतः विराजः नाम कामदुधाः अक्षीयमाणाः स्थ) धृत देनेवाली, मधुर रस देवेवाली, विशेष तेजस्वी ऐश्वयोंसे युक्त, कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और क्षय रहित हो ।।३।।

समुद्रस्य त्वाऽवंक्रयाग्ने परि व्ययामित । पावको अस्मन्यं किवो भवं ॥ ४ ॥ हिमस्य त्वा जरायुणाऽग्ने परि व्ययामित । पावको अस्मन्यं किवो भवं ॥ ४ ॥ उप जमञ्जूपं वेत्तेऽवं तर नृदीष्वा । अग्ने पितमुणामां मण्डूकि तामिरा महि सेमं नी युत्तं पावकवर्णं कि शिवं किथि ॥ ६ ॥ अपामिदं न्ययंनक समुद्रस्य निवेशनम् । अन्यासितं अस्मत्तंपन्तु हेतयं। पावको अस्मन्यं किवो मेवं ॥ ७ ॥ अग्ने पावक ग्रेचिषां मन्द्रयां देव जिह्वयां । आ देवान् विक्षे यक्षि चं ॥ ८ ॥ स नः पावक दीविवोऽग्ने देवाँ इहा वह । उप युत्तकं हविश्वं नेः ॥ ९ ॥ पावकया यिवादित्यां कृपा क्षामेन् रुक्च उपसो न मानुनां । तुर्वन् न यामुन्नेतंशस्य नू रण आ यो युणे न तंतुपाणो अनरः । १० ॥

(८५५) हे (अग्ने) अग्ने ! (हिमस्य जरायुणा त्वा परिव्ययामिस) हिमके जरायुवत् शैवाल द्वारा तुमको सब ओरसे वेष्टन करता हूं, (अस्मभ्यं पावकः शिवः भव) हमारे लिए तुम पवित्र करनेवाला और कल्याणकारी होओ ।।५।।

(८५७) (इदं अपां न्ययनम्) यह अग्निका स्थान जलोंका आश्रय और (समुद्रस्य निवेशनं) समुद्रका गृहस्थानीय है। हे अग्ने! (ते हेतयः अस्मत् अन्यान् तपन्तु) तुम्हारी ज्वालायें हमसे भिन्न शत्रुओंको पीडित करें; तुम (अस्मभ्यं पावकः शिवः भव) हमारे लिए पवित्र और कल्याणकारक होओ ।।७।।

(८५८) हे (पावक) शोधक ! हे (देव) दीव्यगुण युक्त ! हे (अग्ने) अग्ने ! तुम अपने (रोविषा मन्द्रया जिङ्कया देवान् आविक्ष) तेजसे और हर्षित करनेवाली ज्वालाओंसे देवताओंको बुलाओ (च यिक्ष) तथा यजन करो ।।८।।

(८५९) हे (पार्वक) शोधक ! हे (दीदिवः) दीप्तिमान् ! हे (अग्ने) अग्ने ! (सः, देवान् नः इह आवह) वह तुम, देवताओंको हमारे इस यज्ञमें बुलाओ, (च नः हविः यज्ञां उप) और हमारी हविके यज्ञके समीप देवताओंको प्राप्त कराओ ॥९॥

(९६०) (यः, पावकया चितयन्त्या कृपा क्षामन् रूक्चे) जो अग्नि अपनी पवित्र करनेवाली दीप्तिसे पृथ्वी पर शोभाको प्राप्त होता है, (न उषसः भानुना) जैसे उषाकाल अपने सूर्य प्रकाशसे शोभा देते हैं । और (यः तत्वाणः अजरः) जो पूर्णाहुति पानेकी कामना करनेवाला, बुढापारहित अग्नि (एतशस्य यामन् रणे तूर्वन् न धृणे नु आ) गमन कुशल घोडेसे कार्य लेनेवाले युद्धमें शत्रुओंको मारनेवाले वीर सैनिकके समान दीप्तिसे सब प्रकार सब और देदीप्यमान होता है । १९०।।

<sup>(</sup>८५४) हे (अग्ने) अग्ने ! (समुद्रस्य अवकया त्वा परिव्ययामिस) सागरके शैवाल द्वारा तुमको सब और वेष्टन करता हूं, (अस्मध्यं पावकः शिवः भव) हमारे लिए पवित्रकर्ता तुम अग्नि कल्याणकारी होओ ।।४।।

<sup>(</sup>८५६) हे (अग्ने) अग्ने ! (ज्यन् उपावतस) भूमिके ऊपर आओ (वेतसे उप) वेतस शाखाका अवलम्बन करो तथा (नदीषु आ) सब नदियोंमें भी आश्रय करो, क्योंकि तुम (अपां पित्तं असि) जलोंके तेज स्वरूप हो । हे (मण्डूिक) मण्डूिक ! तुम भी (ताभिः आगिह) उन जलोंके साथ आगमन करो (सा इमं अस्माभिः यज्ञं पावकवर्णं शिवं कृषि) सो तुम इस हमारे यज्ञको पवित्र और मंगलकारी करो ।।६।।

नर्मस्ते हरसे शोचिषे नर्मस्ते अस्त्वचिषे ।
अन्यास्ते अस्मर्तपन्तु हेतयः पावको अस्मम्येशं शिवो भवं ॥ ११ ॥
नृषदे वे डिप्मुपदे वेहं वहिषदे वेहं वेन् सदे वेदं स्वविदे वेदं ॥ १२ ॥
ये देवा देवानां यज्ञियां यज्ञियांनाशं संवत्सरीणमुपं भागमासंते ।
अहुतादी हविषों यज्ञे अस्मिन्त्स्वयं पिवन्तु मर्चनो युतस्यं ॥ १३ ॥
ये देवा देवेष्विधं देवत्वमायन् ये ब्रह्मणः पुर एतारों अस्य ।
येम्यो न ऋते पर्वते धाम किञ्चन न ते दिवो न प्रथिव्या अधि स्नुपुं ॥ १४ ॥
भाणदा अपानदा व्यानदा वेर्चोदा वेरिवोदाः ।
अन्यास्ते अस्मर्तपन्तु हेतयः पावको अस्मम्येशं शिवो भवं ॥ १५ ॥

वेद - देवताको पुकारकर बुलाना । यज्ञाहुति लेनेके लिए बुलाना ।।१२।।

<sup>(</sup>८६१) हे अग्ने ! (ते हरसे शोचिषे नमः) तुम्हारे सब रसोंके आकर्षण करनेवाले ज्वालाके लिए नमस्कार है । (ते अर्विषे नमः अस्तु) तुम्हारे तेजके लिए नमस्कार हो । (ते हेतयः अस्मत् अन्यान् तपन्तु) तुम्हारी ज्वालायें हमसे भिन्न दूसरे शत्रुओंको तपावें । तुम (अस्मभ्यं पावकः शिवः भव) हमारे लिए पवित्र करनेवाला और कल्याण कारक होओ । 1991।

<sup>(</sup>८६२) यह अग्नि (नृषदे, वेद) मनुष्योंमें जठराग्निरूपसे स्थित प्राणरूप है उसके निमित्त यह आहुति दी जाती है। यह अग्नि (अप्सुषदे, वेद) जलके मध्यमें वडवाग्निरूपसे स्थित है, उसकी प्रीतिके निमित्त आहुति दी जाती है। यह अग्नि (विहेंषदे, वेद) यज्ञीय कुशादिमें निवास करता है, उसके प्रीतिके लिए यह आहुति दी जाती है। वह अग्नि (वनसदे, वेद) वृक्ष समूहमें दावाग्निरूपसे स्थित है, उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है। और यह अग्नि (स्वविंदे वेद) स्वलोंकिक प्रधान सूर्य नामसे प्रसिद्ध है, उसकी प्रीतिके लिए यह आहुति देते हैं, भली प्रकार गृहीत हो । १९२।।

<sup>(</sup>८६३) (ये देवाः अहुतादः) जो देवगण विना स्वाहाकार किए अन्नको भक्षण करते हैं, वे प्राणरूप देवता गण (अस्मिन् यज्ञे मधुनः धृतस्य हविषः स्वयं पिबन्तु) इस यज्ञमें मधु धृतके हवि भागको स्वयं ही पान करें; और जो कि (यज्ञियानां देवानां यज्ञियाः संवत्सरीणं भागं उपासते) यजन करने योग्य देवताओं के मध्यमें यज्ञ योग्य हैं, वे संवत्सरमें होनेवाले यज्ञके भागका स्वीकार करते हैं। 1931।

<sup>(</sup>८६४) (ये देवाः देवेषु अधिदेवत्वं आयन्) जो प्राणादि देवोने इन्द्रादि देवताओंमें अधिष्ठान प्राप्त किया है, (ये अस्य ब्रह्मणः पुरः एतारः) जो प्राण इस आत्माग्निके आगे गमन करते हैं और (येभ्यः ऋते किश्चन धान न पवते) जिन प्राणोंके विना कोई भी शरीर न घेष्टा कर सकता है (ते न दिवः, न पृथिव्यां, स्नुषु अधि) वे प्राण न द्युलोकमें न पृथ्वीमें हैं किन्तु प्रत्येक इन्द्रियमें वर्तमान हैं । 1981।

<sup>(</sup>८६५) हे अग्ने ! तुम (प्राणदाः, अपानदाः, व्यानदाः, वर्षोदाः, विश्वोदाः) प्राणके देनेवाले, अपानके देनेवाले, व्यानके देनेवाले, बलदाता और धनके दाता हो । (ते हेतयः अस्मन् अन्यान् तपन्तु) तुम्हारे शस्त्रास्त्र हमसे अन्य शत्रुओंको पीडित करें, और तुम (अस्मध्यं पावकः शिवः धव) हमारे लिए पवित्र करनेवाला एवं कल्याणकारी होओ ।।१५।।

अग्निस्तिरमेन जोचिषा पासद्विश्वं न्युत्रिणीम् । अग्निनी वनते रुपिमे ॥ १६ ॥ य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वदृषिहीता न्यसीवत् पिता नेः । स आशिषा व्रविणसिच्छमीनः प्रथमच्छदवेशैं २ आ विवेशे ॥ १७ ॥

किछस्विद्यासीद्धिष्ठानंगुरम्भणं कतुमत्हिवरक्षथाऽऽसीत् । यतो भूमि जनयन् विश्वकंग्रा वि द्यामीणीन्महिना विश्वचंक्षाः ॥ १८ ॥ विश्वतंश्वक्षुकृत विश्वतीमुखो विश्वतीबाहुकृत विश्वतंस्पात् । सं बाहुम्यां धर्मति सं पतंत्रद्वीद्यांवाभूमी जनयंन् देव एकः' ॥ १९ ॥

किछस्विद्वनं क ज स वृक्ष आंस यतो द्यावांपृथिवी निष्टतक्षः । मनीविणो मनेसा पुच्छतेदु तद्यवृध्यतिष्ठद्भवनानि धारयंने ॥ २०॥

(८६६) (अग्निः तिग्मेन शोचिषा विश्वं अत्रिणं नियासत्) अग्नि अपने तीक्ष्ण तेजसे संपूर्ण विघ्नकारी राक्षसोंको सर्वथा विनष्ट कर डाले, और यही (अग्निः नः रियं वनते) अग्नि हमारे लिए ऐश्वर्यको प्रदान करे ।।१६।।

(८६७) (यः नः पिता इमाः विश्वा भुवनानि जुइत) जो हमारा पालक परमेश्वर इन समस्त लोकोंको प्रलयकालमें संहार करके (ऋषिः होता नि असीदत्) स्वयं ज्ञानयान् और देवोंको आह्वान करनेवाला होकर विराजता है। (सः आशिषा) यह परमेश्वर अपने आशीर्वादके सामर्थ्यसे (द्रविणं इच्छमानः प्रथमच्छत् अवरान् आविवेश) अपनी कामना पूर्ण करनेकी इच्छा करता हुआ, सबको अपने आधीन करके अपने अधीन हुए समसेत भूतोंमें व्यापक होकर रहता है। 19७।।

(८६८) सृष्टिके उत्पन्न करनेके पूर्व (किं स्वित् अधिष्ठानं आसीत्) कौनसा आश्रय था ? संसार को (आरम्भणं कतमत् स्वित्) बनानेके लिए प्रारम्भक मूल द्रव्य कौनसा था ? वह (कथा आसीत्) किस दशामें था ? (यतः विश्वकर्मा भूमिं जनयन्) जिससे वह समस्त संसारका कर्ता भूमिको उत्पन्न करता हुआ, अपने (महिना विश्वक्काः द्यां वि और्णोत्) महान सामर्थ्यसे संपूर्ण जगत को साक्षात् करनेवाला होकर द्युलोकको विशेष रूपसे व्याप्त करता है । १८।।

(८६९) वह परमेश्वर (विश्वतः चक्षु) सर्वत्र आंखवाला (उत विश्वतः मुख) सब और मुखवाला, (विश्वतो बाहुः) सब और भुजावाला, (उत विश्वतः पात्) और सब और चरणवाला है, वह (बाहुभ्यां) अपनी भुजाओंसे अर्थात् बाहुस्थानीय बाहुस्थानीय बलवीर्यसे (एकः देवः द्यावा भूमी जनयन् पत्तत्रैः सं धमिते) एक अद्वितीय देव द्युलोक और पृथ्वी लोकको प्रकट करता हुआ पतनशील अथवा प्रगतिशील प्रकृतिके परमाणुओंसे संसारको सुव्यवस्थित करता और रचता है । १९।।

परमेश्वर सर्व शक्तिमान है और वह सर्वत्र विराजता है और अपनी शक्तिसे सर्वत्र उचित कार्य करता रहता है। उसके सर्वत्र सब अवयवोंके कार्योंके समान कार्य हो रहे हैं, अतः इस मंत्रमें कहा है कि उनके हस्तपादादि अवयव सर्वत्र है और उनसे वह सब प्रकारके कार्य करता रहता है।।१९।।

(८७०) (किं स्विद् वनं) वह कौनसा मूल कारण सबके भजन करने योग्य परम तत्त्व है ? (कः उ सः वृक्षः आस) वह वृक्ष कौन सा है ? (यतः द्यावा पृथिवी निः ततक्षुः) जिसमेंसे स्वर्ग और भूमि को परमेश्वरने निकाला है । हे या ते धार्मानि परमाणि याऽवमा या मध्यमा विश्वकर्मजुतेमा । शिक्षा सर्विभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं येजस्व तुन्तं वृधानेः ॥ २१॥

विश्वेकर्मन् हृविषां वावृधानः स्वयं येजस्व पृथिवीमुत द्याम् । मुद्योन्त्युन्ये अभितः सूपत्नां इहास्माकं मुघवां सूरिरेस्तुं ॥ २२ ॥

बाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अ्या हुवेम । स नो विश्वनि हर्वनानि जोषद्धिश्वर्शमभूरवंसे साधुकर्मा ॥ २३॥ विश्वकर्मन् हृविषा वर्धनेन ज्ञातारमिन्द्रमङ्गणोरव्ध्यम् । सस्मै विद्याः समनमन्त पूर्वीरयमुग्नो विह्न्यो यथाऽसेते ॥ २४॥

(मनीषिणः) विवेकी पुरुषो ! तुम लोग भी (तत् पृच्छत) उस भूल कारणके संबंधमें पूछो अर्थात् प्रश्न, तर्कवितर्क जिज्ञासा करो । (यत् भुवनानि धारयन् अधि अतिष्ठत्) जो समस्त भुवनों को धारण करते हुए अध्यक्ष रूपसे शासन कर रहा है ।।२०।।

वह कहां रहता है ? क्या करता है ? इसका विचार करो ।।२०।।

(८७१) हे (विश्व कर्मन्) संसारके कर्ता ! हे (स्वधावः) बहुत धारणशक्तिसे युक्त परमेश्वर ! (या ते परमाणि अवमा मध्यमा उत इमा धामानि) जो तेरे उत्कृष्ट, सूक्ष्म और वीचके तथा ये सभी स्थान और कर्म हैं उन सबको (सखिम्यः शिक्षा) हम मित्ररूप जीवोंको तू प्रदर्शित करता है । तुम ही (तन्तं वृधानः हविषि स्वयं यजस्व) हम जीवोंके शरीरकी वृद्धि करता हुआ, योग्य अन्नादिसे स्वयं यजन करो ।।२१।।

इस विश्वमें जो स्थान हैं, उनमें परमेश्वर भरकर रहा है। यह विश्वरूप महायज्ञ वही चला रहा है। उसका यह पवित्र कार्य सबको देखने योग्य है।।२१।।

(८७२) हे (विश्वकर्मन्) विश्वके कर्ता परमात्मन् ! (हविषा वावृधानः) मेरे दिये हुए हविरूप अन्नसे प्रसन्न हुए तुम मेरे इस यज्ञमें (पृथिवीं उत द्यां स्वयं यजस्व) भूमिके आश्रितजीवोंके हितके लिए स्वयं यजन करो, और तुम्हारी कृपासे (अभितः अन्ये सपत्नाः मुह्यन्तु) सब ओरसे दूसरे शत्रु मोहको प्राप्त हों, (इह, मधवा अस्माकं सूरिः अस्तुः) यहां इस यज्ञमें इन्द्र हमारे लिए आत्मज्ञानका उपदेशक महा विद्वान् रूप हो ।।२२।।

हमारे शत्रु मोहित होकर दूर भाग जांय, और विद्वानोंकी सहायता हमें प्राप्त होती रहे ।।२२।।

- (८७३) (अद्य वाजे, वाचस्पतिं मनोजुवं विश्वकर्माणं ऊतये हुवेम) आज युद्धमें, वेदवाणीके रक्षक, मनके समान वेगवान, सब कर्मोमें कुशल इन्द्र परमात्माको अपनी रक्षाके लिए हम बुलाते हैं, (सः विश्वशम्भूः साधुकर्मा) वह संसारका कल्याण करनेवाला और उत्तम कर्मोका कर्ता (नः विश्वानि हवनानि अवसे जोषत्) हमारे समस्त आहानोंको हमारा रक्षण करनेके लिए प्रेमसे श्रवण करता है।।२३।।
- (८७४) हे (विश्वकर्मन्) संपूर्ण शुभ कमोंके करनेवाले परमेश्वर ! (वर्धनेन हविषा इन्द्रं त्रातारं अवध्यं अकृणोः) बढ़ानेवाले हवन द्वारा तुमने इन्द्रको जगतका रक्षक और अवध्य किया है, (तस्मै पूर्वीः विशः समनमन्त) उस इन्द्रके सामने सब प्रजाएं भली प्रकार झुकती हैं, (अयं यथा उग्नः विहय्यः असत्) यह इन्द्र उग्नवीर जैसा अनेक कार्योमें बुलाने योग्य हुआ है ।।२४।।

चश्चंदः पिता मनेसा हि धीरी घृतमेंने अजनुस्नम्नेमाने ।

युदेदन्ता अदंहहन्त पूर्व आदिद द्यावाण्यिकी अप्रधेतामे ॥ २५ ॥

विश्वकंमी विमेना आदिहाया धाता विधाता पर्मात सन्दक् ।

तेषांमिद्यानि समिषा मदन्ति यत्रो सप्त ऋषीन पर एकंमार्डुः ॥ २५ ॥

यो नेः पिता जनिता यो विधाता धार्मानि वेद मुक्नानि विश्वा ।

यो देवानां नामधा एकं पुत्र तथ्ध संम्प्रश्च मुक्ना यन्त्यन्यां ॥ २७ ॥

त आऽर्यजन्त द्रविण्धं समस्मा ऋष्यः पूर्वे जरितारो न भूना ।

असुते सूर्ते रजिस निष्ते ये भूतानि समक्रीण्विस्मानि ॥ २८ ॥

परो दिवा पर पुना पृथ्विव्या परो देविभिरसुर्देर्यद्स्ति ।

क्षित्वद् गर्मे प्रथमं देध आपो यत्र देवाः समर्थश्चन्त पूर्वे ॥ २९ ॥

सप्त ऋषयः - सात ऋषि प्रत्येक शरीरमें-मानव शरीरमें रहते हैं। दो आंख, दो कान, दो नासिका छिद्र और एक मुख ये सात प्रत्येक शरीरमें होतेही हैं।।२६।।

- (८७७) (यः नः पिता जनिता) जो परमेश्वर हमारा पालक और उत्पादक है, (यः विद्याता) जो विशेष रीतिसे धारण करनेवाला है, जो (विश्वा धामानि भुवनानि वेद) संपूर्ण स्थानों व लोकोंको जानता है, (यः एकः देवानां नामधाः) जो एक होकर भी अनेक देवताओंके अनेक नाम धारण करता है, (अन्या भुवना सम्प्रश्नं तं यन्ति) दूसरे भुवनके लोक प्रशंसा करने योग्य उसको प्राप्त होते हैं ।।२७।।
- (८७८) (ते ऋषयः जरितारः न) वे पूर्वके ऋषिगण स्तुति करनेवालोंके समान (अस्मै द्रविणं सं आयजन्त) इस ईश्वरको बहुत ऐश्वर्य यज्ञमें समर्पण करते रहे हैं। (ये असूर्ते सूर्ते निषते रजिस) जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रजोगुणमें रहकर (इमानि भूतानि सं आ कृण्वन्) इन भूतोंको विशेष रूपसे उत्पन्न करते हैं।।२८।।
- (८७९) (यत् अस्ति) जो है वह (दिवः परः) द्युलोकसे भी दूर हैं, (ऐना पृथिव्याः परः) इस पृथ्वीसे परे है और (देवेभिः असुरैः परः) देवताओं से तथा असुरों से भी दूर है, (आपः प्रथमं कं गर्भ दधे, किं स्वित्) जलोंने पहले किस गर्भको धारण किया, वह गर्भ कैसा आश्चर्य रूप था ? (यत्र पूर्व देवाः समपश्यन्त) जहां पूर्वकालीन देवगण उस तत्त्वका सम्यग् दर्शन करते हैं।।२९।।

<sup>(</sup>८७५) (यदा इत् पूर्वे) जिस समय पूर्व महर्षियोंने (अन्तः अदृहन्त) द्यावा भूमिके अन्तर्देशोंको दृढ किया (आत् इत् द्यावापृथिवी अप्रथेताम्) उसके अनंतरही द्यावापृथ्वी विस्तार युक्त हुई, तब (चक्षुषः पिता मनसा धीरः हि) संपूर्ण चक्षु आदि इन्द्रियोंका पालक परमात्मा अपने मनके बलसे धीरता युक्त होकर ही (एने नम्नमाने धृतं अजनयत्) इन नममान द्यावा पृथ्वीके अंदर जलको उत्पन्न करता है ॥२५॥

<sup>(</sup>८७६) हे मनुष्यो ! जो परमात्मा (विश्वकर्मा) समस्त संसारका बनानेवाला, जो (विमनाः, विहायाः, धाता, विधाता, संदृक्, परः) अनेक प्रकारके मननीय ज्ञानसे युक्त, विविध प्रकारसे पदार्थोमें व्याप्त, सबका धारणबोरण कर्ता, सृष्टिका रचनेवाला, सर्वद्रष्टा और सबसे उत्तम है, जिसको (एकं आहुः) एक अद्वितीय कहते हैं । (आत् यत्र सप्तऋषीन् इषा सं मदन्ति) और जिसमें पांच इन्द्रियें, मन और बुद्धि इन सातोंको प्राप्त होकर इच्छासे जीव अनेक प्रकारके आनंदको प्राप्त होते हैं (उत् तेषां परमा इष्टानि) और जो उन जीवोंके सुख देनेवाले कामोंके पूर्ण करता है, उस परमात्माकी तुम सब उपासना करो ।।२६।।

तिमद्वर्भे प्रथमं वृध् आणे यत्रं देवाः समर्गच्छन्त विश्वं । अजस्य नामावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वनि मुर्वनानि तस्थुः ॥ ३० ॥ न तं विदाध य इमा जजानान्यद्युष्याक्रमन्तरं वमूव । नीहरिण प्रार्वता जल्यां चासुतृषं उक्थशासंश्वरन्ति ॥ ३१ ॥

विश्वकर्मा ह्यजेनिष्ट देव आदिद्गेन्धवी अभवद् द्वितीयीः । तृतीयीः पिता जिन्तिविधीनामुषां गर्भे व्यवधात् पुरुर्जा ॥ ३२ ॥

यत् अस्ति, दिवः परः एना पृथिव्याः परः देवेभिः असुरेः परः - जो मुख्य तत्त्व है, वह द्युलोकसे परे, इस पृथ्वीके परे, देव तथा असुरोंके परे है।

आपः प्रथमं कं गर्भ दघ्ने ? - जलोंने पहिले किस प्रकारके गर्भको धारण किया था, जिससे इस संसारकी उत्पत्ति

हुई है ।

किं स्वित् – यह प्रथम उत्पन्न हुआ तत्त्व कैसा था ? उसका स्वरूप कैसा था ?

यत्र पूर्वे देवाः समपश्यन्त - जहाँ पूर्व कालीन ज्ञानियोंने सम्यक् दर्शन करके उस तत्त्वको जाना था ।

इस मूलतत्त्वको जानना चाहिए ।।२९।।

(८८०) (तं इत् प्रथमं आपः गर्भं दधे) उस सबसे प्रथम विद्यमानने जलके गर्भको धारण किया है, (यत्र विश्वेदेवाः सं अगच्छन्त) जहां समस्त दिव्य शक्तियां, मिलकर रहीं है, । वस्तुतः (अजस्य नामौ एकं अधि अर्पितम्) इस अजन्मा ईश्वरके रूपके नाभि केन्द्रमें एक परम तत्त्व सर्वोपरी विद्यमान है, (यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः) जिसमें समस्त भुवन आश्रय पाकर स्थिर है ।।३०।।

आपः तं प्रथमं इत् गर्भं दध्ने - जलोंने उसको सबसे प्रथम गर्भमें धारण किया, जिससे सब प्रकारकी सृष्टी पश्चात्

उत्पन्न हुं है ।

यत्र विश्वेदेवाः समगछन्त - जिसमें सब दिव्य शक्तियां मिलकर रहीं हैं और मिलकर प्रगति कर रही हैं। अजस्य नाभौ एकं अधि अर्पितम् - अजन्मा परमात्माकी नाभीमें - अर्थात् उसके मध्यमें एक तत्त्व रहा है, जिससे सब विश्व बनता है।

यस्मिन् विश्वा भुवनानि तस्थुः - जिसमें सब भुवन रहे हैं, वह एक तत्त्व है ।।३०।।

(८८१) हे मनुष्यो ! (यः इमा जजान) जो इन समस्त लोकोंको पैदा करता है, तुम लोग (तं न विदाध) उसको नहीं जानते, वह (अन्यत्, युष्माकं अन्तरं बभूव) और ही तत्य है जो सबसे भिन्न होकर भी तुम लोगोंके मध्यमें व्यापक है, (नीहारेण प्रावृताः जल्प्या असुतृपः, उक्थशासः चरन्ति) कुहरेसे धिरे हुओंके समान, केवल विवाद या मौखिक वार्ता ही करनेवाले और एकमात्र प्राणपोषण की चिन्तामें लगे, ऐसे लोग ज्ञानके तत्यका विचार करनेवाले बनकर विचरण करते हैं। अर्थात् लोग ईश्वरके संबंधमें वाद विवाद बहुत करते हैं परंतु साक्षात्कार नहीं करते हैं। 13911

यः इमा जजान, तं न विदाथ - जिसने ये विश्वके नाना पदार्थ उत्पन्न किये हैं उसको तुम जानते नहीं ।

अन्यात्, युष्माकं अन्तरं बभूव - वह दूसरा है, अर्थात् वह तुमसे भिन्न है । वह तुम्हारे अंदर रहता है । नीहारेण प्रावृताः जल्प्या असुतृपः उक्थशासः चरन्ति - अज्ञानके कुहरेसे धिरे हुए, केवल बातें करनेवाले, केवल

शरीरके प्राणके रक्षण करनेवाले तत्त्वज्ञानका बकवास करते रहते हैं ।।३९।।

(८८२) सबसे प्रथम (विश्वकर्मा देवः हि अजनिष्ट) विश्वका कर्ता परमात्मा प्रकट हुआ था, (आत् इत् द्वितीयः गन्धर्वः अभवत्) पश्चात् उसके गौ, पृथ्वी आदिका धारक सूर्य प्रकट हुआ । (तृतीयः ओषधीनां जनिता च पिता) तीसरा ओषधियोंका पालक और उत्पादक मेघ है, वह (अपां गर्भ पुरुत्रा व्यदघात्) जलोंके गर्भको बहुत

आशुः शिशांनी वृष्मो न मीमो घंनाघुनः क्षोमणश्चर्षणीनाम् । संकन्दंनोऽनिमिष एंकद्रीरः शतंश्व सेनां अजयत् साकमिन्द्रः' ॥ ३३ ॥ संकन्दंनेनानिमिषेणं जिष्णुनां युत्कारेणं दुश्चयवनेनं धृष्णुनां । तदिन्द्रेण जयत् तत्संहध्वं युधों नर् इषुंहस्तेन वृष्णां' ॥ ३४ ॥ स इषुंहस्तैः स निष्किमिर्वशी संश्रम्रेष्टा स युध इन्द्रों गुणेनं । स्रथंसुष्टजित्सोम्पा बोहुश्ध्युग्रधंन्वा प्रतिहिताभिरस्तां' ॥ ३५ ॥

ष्टुर्हस्पते परि दीया रथेन रक्षोहाऽमित्रौँ २ अपुबार्धमानः । पुमुखन्तसेनाः प्रमुणो युधा जर्यस्मार्कमेध्यविता रथानाम् ॥ ३६ ॥

प्रकारसे अपनेमें धारण करता हैं ।।३२।।

प्रथम विश्वका निर्माण करनेवाला था । दूसरा पृथिवी आदिका धारण कर्ता हुआ । तीसरा औषधियोंका निर्माता

हुआ । इसके प्रश्चात् अनेक पदार्थोकी उत्पत्ति हो गई है ।।३२।।

(८८३) (आशुः शिशानः वृषभः न भीमः) बडे वेगसे शत्रुओंपर आक्रमण करनेवाला, अपने हथियारोंको अत्यंत तीक्ष्ण करके रखनेवाला, वृषभके समान भयंकर, (धनाधनः चर्षणीनां क्षोभणः संकन्दनः अनिमिषः एक वीर इन्द्रः) शत्रुओंको निरंतर हनन करनेवाला, समस्त शत्रुसेनाको त्रस्त कर देनेवाला, बारंबार शत्रुओंको आह्वान करनेवाला, पलक भी न हिलानेवाला अत्यंत सावधान, एक अद्वितीय वीर इन्द्र (शतं सेनाः साकं अजयत्) सैकडों शत्रुकी सेनाओंको पराजित करता है ।।३३।।

(८८४) हे (युधः नरः) युद्ध करनेवाले वीर पुरुषो ! तुम सब (धृष्णुना संक्रन्दनेन युत्कारेण अनिमिषेण) धैर्यशील अतः भयरित, शब्द करनेवाले, विविध प्रकारकी व्यूह रचनाओंसे योद्धाओंको मिलाने और आवश्यकता न होनेपर न मिलानेवाले, एक चित्तके साथ (इषुहस्तेन जिष्णुना दुश्च्यवनेन वृष्णा इन्द्रेण तत् जयत) हाथमें बाण धारण किये जयशील, अजय्य कामनाओं वर्षानेवाले इन्द्रके प्रभावसे उस शत्रुसेनाको पराजित करो और (तत् सहध्वम्) उस

सेनाको वशमें करके अपना विजय करो ।।३४।।

(८८५) (सः वशी इषुहस्तैः निषक्षिभिः संस्रष्टा) वह जितेन्द्रिय वा शत्रुओंको वशमें करनेवाला, बाण हाथमें लिए खङ्गधारी वीरोंके साथ मिलकर उनको उत्तम व्यवस्थापक है, (सः गणेन युद्धः) वह अपने सैन्यगण अर्थात् सैन्यदल सहित युद्ध करनेवाला है, और (स इन्द्रः संसृष्टजित् सोमपाः बाहुशधीं उग्रधन्वा प्रतिहिताभिः अस्ता) वह इन्द्र युद्धके लिए एकत्रित हुए शत्रुओंको जीतनेवाला, यज्ञोमें सोमपान करनेवाला, बाहुओंके बलसे युक्त, उत्कृष्ट धनुषवाला और अपने धनुषसे स्रेरित बाणोंको शत्रुओं पर चलाता है, उपरोक्त गुणोंसे संपन्न इन्द्र हमारी रक्षा करें 113411

वीरके ये शुभगुण है -

वशी - जितेन्द्रिय, अपने वशमें इन्द्रियोंको रखनेवाला ।

इषुहस्तैः निषंगिभिः संस्रष्टा - बाण हाथमें लेकर खङ्गधारी वीरोंके साथ रहकर अपनी सेनाकी उत्तम व्यवस्था करनेवाला ।

स गणेन युधः – वह सैन्यके गणोंको साथ लेकर युद्ध करनेवाला ।

संसृष्टिजत् बाहुशर्धी उग्रधन्या प्रतिहिताभिः अस्ता - वह युद्धमें जीतनेवाला, बलवान् बाहुवाला, उग्र धनुष्यधारी, बाणोंसे शत्रुको पराजित करनेवाला ।।३५।। ब्छितिज्ञाय स्थितिः प्रविदेः सहस्थान् ताजी सहमान छग्नः। अभिविति अभिसंत्वा सहोजा जैन्नेमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविते ॥ ३७॥ गोन्नभिवे गोविवे वर्जनाहुं जर्चन्तमज्यं प्रमुणन्तमोजसा । इमध्य संजाता अनुं वीरयध्यमिन्द्रिशं सखायो अनु सक्षं रमध्यम् ॥ ३८॥

(८८६) हे (बृहस्पते) बृहस्पते ! तुम (रक्षोहा) राक्षसोंके नष्ट करनेवाले हो, (रथेन परिदीया) रथके द्वारा सब ओर गमन करते, (अमित्रान् अपबाधमानः) शत्रुओंको पीडा देते, उस शत्रुओंकी (सेनाः पभञ्जन्) सेनाओंको विशेषरूपसे छित्र भित्र करते, (युधा प्रमिणः जयन्) युद्धसे हिंसाकारियोंको जय करते (अस्माकं रथानां अविता एधि) हमारे रथोंके रक्षक होओ ।।३६।।

(८८७) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तुम (बलविज्ञायः, स्थितरः, प्रवीरः, सहस्वान् वाजी उग्रः अभिवीरः) सेनासंचालनमें चतुर, युद्धमें बडा अनुभवी, सब पर अनुशासन करनेवाले, अतिशय शूर, शत्रु पर विजय प्राप्त करनेवाले बलसे युक्त, वेगवान् उग्र, सब ओरसे श्रेष्ठ वीरोंसे धिरा हुआ, (अभिसत्त्वा, सहोजाः, गोवित्, सहमानः, जैत्रं रथं आतिष्ठ) बलवान् पुरुषोंके साथ रहनेवाला, बलके कारण ही विख्यात, पृथ्वीको विजयसे प्राप्त करनेवाला, शत्रुओंको पराजित करनेवाला हो, अपने जयशील रथमें आरोहण करो 113011

इन्द्रके शुभ गुण ये हैं -

बलविज्ञायः - सैनाका संचालन करनेमें चतुर ।

स्थविरः - अनुभवमें बढा वृद्ध ।

प्रवीरः - विशेष वीरतासे धिरा हुआ ।

सहस्वान् - अत्यंत सामर्थ्यवान् ।

वाजी - बलशाली ।

उग्रः - उग्र वीर, उत्तम शूर ।

अभिवीरः - शूर वीरोंसे धिरा हुआ ।

अभिसत्वा – बलवान वीरोंसे युक्त । ओजस्वी ।

सहोजाः - बलिष्ठ वीरोंसे युक्त । ओजस्वी ।

गोवित् - भूमिको विजयसे प्राप्त करनेवाला ।

जैत्रं रथं आतिष्ठ - अपने विजयी रथपर बैठ ।।३७।।

सहमानः - शत्रुको पराजित करनेवाला ।

(८८८) हे (सजाताः) समान जन्मवाले ! हे (सखायः) मित्रो ! (इमं गोत्रिभदं गोविदं वज्रबाहुं अज्य जयन्तं) इस पर्वतोंको तोडनेवाले शत्रुका नाशक, वेदवाणीके ज्ञाता विद्वान्, हाथमें वज्र धारण करनेवाले, संग्रामको जीतनेवाले, और (ओजसा प्रमृणन्तं इन्दं अनुवीरयध्वम्) बलसे शत्रुओंको मारनेवाले इन्द्रको वीरकर्मका उत्साह दिलाओ (अनु सं रमध्वम्) इस वीरको तुम आनंदित करो ।।३८।।

सजाताः - एक ज्ञातीमें उत्पन्न । एक विचारवाले वीर ।

गोविद् - वेदवाणीका ज्ञाता ।

अज्म जयन् - युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाला ।

अनु वीरयध्वं - वीरकर्म करनेका उत्साह दो ।

गोत्रभिद् - पर्वतीय किलोंको तोडनेवाला शूरवीर । वजबाहुः - वजके समान सुदृढ बाहुवाला । ओजसा प्रमृणन् - बलसे शत्रुओंको मारनेवाला । अनु संरभध्वं - (वीरको) आनंदित करो ।।३८।।

118911

अभि गोआणि सहंसा गाहंमानोऽन्यो वीरः शतमन्युरिन्दः । दुरुव्यवनः पृतनाषाडंपुष्योऽस्माक्छ सेनां अवतु प पुत्तुं ॥ ३९ ॥ इन्त्रं आसां नेता वृहस्पतिदंक्षिणा युद्धः पुर एतु सोमः । देवसेनानामभिमअतीनां जर्यन्तीनां मुरुतो युन्त्वप्रमं ॥ ४० ॥ इन्त्रंस्य वृष्णो वर्षणस्य राज्ञं आदित्यानां मुरुताछ शर्धं द्यम् । महामनसां मुवनच्यवानां घोषां देवानां जर्यतामुदंस्थाते ॥ ४१ ॥

(८८९) (सहसा, गोत्राणि, अभि गाहमानः) अपने बलसे शत्रुके किलोंको तोडनेवाला (अदयः, वीरः, शतमन्युः, दुश्च्यवनः, पुतनाषाइ अयुध्यः इन्द्रः) वैरियोंपर दया न करनेवाला, शूरवीर, अनेक प्रकारसे शत्रुपर क्रोध करनेमें समर्थ, अजेय, संग्राममें शत्रुसेनाको पराजित करनेवाला, जिसके साथ कोई भी युद्ध न कर सके ऐसा वह इन्द्र (युत्सु अस्माकं सेनाः प्र अवतु) युद्धोमें हमारी सेनाओंकी उत्तम रीतिसे रक्षा करे 113९11

सहसा गोत्राणि अभिगाहमानः - अपने सामर्थ्यसे शत्रुके किलोंको तोडनेवाला ।

अदयः वीरः - शत्रु पर दया न करनेवाला वीर ।

शतमन्युः - अनेक प्रकारसे शत्रु पर क्रोध करनेवाला ।

दृश्च्यवनः - अपने स्थानसे जिसको हटा नहीं सकते ऐसा वीर ।

पूतनाबाट - शत्रुकी सेनाको पराजित करनेवाला ।

अयुध्यः - शत्रु जिसे साथ युद्ध नहीं कर सकते ऐसा सामर्थ्यवान् वीर ।

युत्सु अस्माकं सेनाः अवतु - युद्धोमें हमारी सेनाका संरक्षण करे ।।३९।।

(८९०) (बृहस्पतिः इन्द्रः) बृहस्पति और इन्द्र, (आसां अभिभञ्जतीनां, जयन्तीनां देवसेनानां नेता) इन शत्रुओंका मर्दन करनेवाली विजयशील देव सेनाओंके नायक व संचालनकर्ता है, (यज्ञः सोमः दक्षिणा पुरः एतु) यज्ञ, सोम और दक्षिणा आगे गमन करे; (मरुतः अग्रं यन्तु) सेनाके मरुतगण सबके अग्रभागमें गमन करें ।।४०।।

इन्द्रः बृहस्पतिः आसां अभिभंजतीनां जयन्तीनां देवसेनानां नेता - इन्द्र और बृहस्पति ये इन आक्रमण करनेवाली तथा शत्रु पर विजय करनेवाली देवोंकी सेनाके संचालनकर्ता नायक है।

मरुतः अग्रं यन्तु - मरुत् वीर आगे चलें और शत्रु पर आक्रमण करें।

इन्द्र वीर तथा शूर है और बृहस्पति ज्ञानी ब्राह्मण है । शूर और ज्ञानी राष्ट्रमें मिलकर रहें और राज्यशासन करें, तथा राष्ट्रका कल्याण होगा ।।४०।।

(८९१) (महामनसां भुवनच्यवानां, जयतां) बडे विचारशील भुवनमें कंपा देनेवाले, विजयशील (देवानां आदित्यानां मरुतां वृष्णः इन्द्रस्य, राझः वरुणस्य) देवोंके, आदित्योंके, मरुद्रणोंके, अनेक योजनाओंको घोषणा करनेवाले इन्द्रके और राजा वरुणके (उग्रं शर्धः घोषः उदस्थात्) उत्कृष्ट बलके कारण सेनाका जयनाद उत्कृष्ट रीतिसे हुआ।।४१।।

महामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवानां उग्रं शर्घः घोषः उदस्थात् – बहुत विचार करके कार्य करनेवाले, भुवनोंको हिलानेवाले विजयी देवोंकी सेनाका उग्र शब्दका घोष हुआ । देवोंकी सेना बडा शब्द करती हुई आगे बढती है उर्द्विय मधवुन्नार्युधान्युत्सत्वेनां मामुकानां मनिधिति ।
उर्द्वेत्रहत् वाजिनां वाजिनान्युद्वथानां जयतां यन्तु घोषाः' ॥ ४२ ॥
अस्माक् मिन्द्वः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषेवस्ता जेयन्तु ।
अस्माकं वीरा उत्तरे मवन्त्वसमाँ र उ देवा अवता हवेषु ॥ ४३ ॥
अमीषां चित्तं प्रतिलोमयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि ।
अमि शेहि निदेह हृत्सु शोकेरेन्धेनामिन्नास्तमेसा सचन्ताम् ॥ ४४ ॥
अवसृद्या पर्य पत् शरेष्ये ब्रह्मसंथिशिते । गच्छामिन्नान् प्र पद्यस्य माऽमीषां कं चनोच्छिषेः॥४५॥
भेता जयता नर इन्द्रों वः शर्म यच्छतु । उपा वः सन्तु बाह्ववेऽनाधृष्या यथाऽसंथे ॥ ४६ ॥

(८९२) हे (मघवन) इन्द्र ! तुम अपने (आयुधानि उद्धर्षय) शस्त्रास्त्रोंको भली प्रकार तीक्ष्णता पूर्वक तैयार करो, (मामकानां सत्त्वनां मनांसि उत्) हमारे पक्षके वीरोंके मनोंको उत्तेजित करो और (वाजिनां वाजिनानि उत्) घोडोंके शीघ्रगमनको उत्तेजित करो । हे (वृत्रहन्) वृत्रहन्ता इन्द्र ! (जयतां रथानां घोषाः उद्यन्तु) जयशील रथोंके जय घोष ऊपर उठें ।।४२।।

आयुधानि उद्धर्षय - अपने शस्त्रास्त्रोंको भलीप्रकार तीक्ष्ण करके तैयार रखो ।

मामकानां सत्वनां मंत्रांसि उद्धर्षय - हमारे पक्षके वीरोंके मन उत्साहित रखो ।

वाजिनां वाजिनानि उद्धर्षय - हमारे घोडोंके गतिको उत्तेजित करो । हमारी घोडोंकी सेना उत्साही हो ।

जयतां रथानां घोषाः उद्यन्तु – हमारे विजयी रथोंके घोष-शब्द-ऊपर उठें । अर्थात् हमारी सेनाका विजय घोष बडा उत्साह बढानेवाला हो ।।४२।।

- (८९३) (ध्वजेषु समृतेषु अस्माकं इन्द्रः) रथोंपर लगे झण्डोंके उत्तम रीतिसे उत्तेजित हो जाने पर हमारा शत्रुहन्ता इन्द्र और (याः अस्माकं इषवः) जो हमारे बाण हैं, (ताः जयन्तु) वे सब जयको प्राप्त हों । (अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु) हमारे वीर पुरुष युद्धमें ऊंचे हो जांय अर्थात् हमारा विजय हो और (देवाः हवेषु अस्मान् उ अवत) सब देव अर्थात् दैवी शक्तियां संग्रामोंमें हमारी ही रक्षा करें ।।४३।।
- (८९४) हे (अप्ते) शत्रुओंको दूर भगा देनेवाली भयंकर सेने ! तू (अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती) उन शत्रुओंके चित्तको मोहित करती हुई उनके (उङ्गानि गृहाण) अङ्गोंको जकड ले और (परेहि) दूर चली जा, तथा (अमि-प्रइहि शोकै: हत्सु निर्दह) आगे बढती हुई अपनी ज्वालाकी लपटोंसे शत्रुओंके इदयमें अग्नि प्रदीप्त कर दे, जिससे (अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्) शत्रु गहरे अन्धकारसे अर्थात् शीक पीडासे युक्त हो जाँग।।४४।।
- (८९५) (ब्रह्मसंशिते) ज्ञानसे तीक्ष्ण किये हुए हे (शख्ये) बाणरुपी अस्त्र ! तुम हमसे (अवसृष्टा परापत, अभित्रान् गच्छ) छोडे हुए एक साथ शत्रु सेना पर गिरो और गिरकर शत्रुओंको त्रस्त करो, तथा शत्रुओंके शरीरमें (प्रपद्यस्व, अमीषां कश्चन मा उच्छिषः) प्रवेश करके इनमें किसीको भी मत छोडो अर्थात् उनको जीवित रहने न दो ।।४५।।
- (८९६) हे (नरः) वीर पुरुषो ! (प्रेत, जयत) शत्रुओंकी सेना पर शीघ्रतासे आक्रमण करो और विजय प्राप्त करो । (इन्द्रः वः शर्म यच्छतु) शत्रुओंका नाशक सेनापति इन्द्र तुमको सुख या आनंद प्रदान करे । (वः बाहवः उग्राः सन्तु) तुम्होरे वाहुएँ उग्र अर्थात् बडे बलवान हों, (यथा अनाधृष्याः असथ) जिससे तुम लोग किसी शत्रुसे भी आक्रमण होनेके योग्य न होओ ।।४६।।

असी या सेनां मरुतः परेषामुस्पैति न ओअसा स्पर्धमाना ।
तां गूंहत तमसाञ्चेत्रतेन पशाऽमी अन्यो अन्यं न जानन् ॥ ४७ ॥
यत्रं बाणाः सम्पतिन्त कुमारा विशिक्षा ईत ।
तम् इन्द्रो बृहस्पित्रिरिदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ ४८ ॥
मर्माणि ते वर्मणा छाद्यामि सोमेस्त्वा राजाऽमृतेनानुंवस्ताम् ।
खरोर्वरीयो वर्षणस्ते कृणोतु अर्यन्तं त्वाऽनुं देवा मदन्तुं ॥ ४९ ॥
खदेनमुन्तरा नृयाग्रं वृतेनाहुत । ग्रायस्पोषेण सप्त सृज प्रजयां च बृहं कृषिं ॥ ५० ॥
इन्द्रेमं प्रतरां नय सजातानामसह्नशी । समेनं वर्चसा सृज देवानां माग्रदा असर्ते ॥ ५१ ॥
यस्यं कुर्मो गृहे ह्विस्तमग्रे वर्षया त्वम् । तस्में देवा अधि बृवन्नयं च बह्यणस्पतिः ॥ ५२ ॥

प्रेत, जयत- शत्रु पर आक्रमण करो और जय प्राप्त करो । वः बाहवः उग्नाः सन्तु- तुम्हारे बाहु उग्न बलवान हों । अनाधृष्या असथ - शत्रुसे तुम्हारे ऊपर आक्रमण न हो ।।४६।।

(८९७) हे (मरुतः) मरुतो ! (या असौ परेषां सेना ओजसा स्पर्द्धमाना) जो यह शत्रुओंकी सेना अपने पराक्रमसे हमसे स्पर्द्धा करती हुई (नः आ अभ्यैति) हमारी ओरही बढती थली आरही है, (ता अपव्रतेन तमसा गूहत) उस सेनाको अनियंत्रित धूमादिसे घेर दो (यथा अभी अन्यो अन्यं न जानन्) जिससे ये लोग एक दूसरेको न जान सके ऐसा करो ।।४७।।

जो शत्रुको सेना हमारे ऊपर चढाई करके आती है, उस सेनाको ऐसी भ्रांतिमें डालना चाहिए कि वे आपसके वीरोंको

भी न जान सकें । शत्रुसेनामें ऐसी घबराहट उत्पन्न करनी चाहिए ।।४७।।

(८९८) (यत्र बाणाः सम्पतन्ति) जिस रणक्षेत्रमें वीरोंके छोडे हुए बाण इधर-उधर गिरते हैं । (इव विशिखाः कुमाराः) जिस प्रकार शिखा रहित बालक वपलताके कारण इधर उधर गिरते फिरते हैं । (तत् बृहस्पतिं अदितिः इन्द्रः नः शर्म यच्छतु) उस युद्धमें बृहस्पति, देवमाता और इन्द्र हमारे लिए कल्याण प्रदान करें, और (विश्वाहा शर्म यच्छतु) सदा सबको सुख दिया करें ।।४८।।

(८९९) मैं (ते मर्माणि वर्मणा छादयामि) तुम्हारे मर्मस्थानोंको कवचसे आच्छादित करता हूँ। (राजा सोमः अमृतेन त्वा अनुवस्ताम्) राजा सोम अमृतसे तुमको घेरकर रखे और (वरुणः ते उरोः वरीयः कृणोतु) वरुण तुम्हारे कवचको बहुत अधिक उत्तम करे, तथा (देवाः जयन्तं त्वा अनुमदन्तु) देवगण विजय करते हुए तुझको उत्साहित करें।।।४९।।

(९००) हे (धृतेनाहुत अग्ने) घीकी आहुतियोंके आहुत अग्ने ! (एनं उत्तरां नय) इस यजमानको ऐश्वर्यकी उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त कराओ, (उत रायस्पोबेण संसृज) और धनकी पुष्टिसे संयुक्त करो । (च प्रजया बहुं कृथि) तथा पुत्र पौत्रादिसे बडे कुटुंबवाला बनाओ ।।५०।।

(९०९) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (इमं प्रतरां नय) इस यजमानको बहुत उत्कृष्ट मार्गसे ले चलो, जिससे यह (सजातानां वशी असत्) स्वबांधवों को अनुकूल करनेमें समर्थ हो, (एनं वर्चसा संसृज) इसको तेजसे संयुक्त करो उससे यह (देवानां भागदा असत्) देवताओंको भाग देनेवाला हो ।।५९।।

(৭০२) हे (अग्ने) अग्ने ! हम (यस्य गृहे हविः कुर्मः) जिस यजमानके घरमें हवन करते हैं (तं त्वं वर्धय) उस

उर्दु त्वा विश्वे देवा अग्रे भरंन्तु चितिभिः । स नो भव जिवस्त्वधं सुप्रतीको विभावसुः ॥५३॥ पञ्च दिग्रो दैवीर्य्ज्ञमंवन्तु देवीरपामिति दुर्मृति बार्धमानाः । ग्रायस्पोषे युज्ञपितमाभर्जन्ती ग्रायस्पोषे अधि युज्ञो अस्थात् ॥ ५४॥ समिद्धे अग्रावाधि मामहान ज्वक्थपंत्र ईड्यो गृम्रीतः । तुष्ठं धुमैं पिर्गृह्यायजन्तोर्जा यद्यज्ञमयंजन्त देवाः ॥ ५५॥ देव्याय धुन्ने जोष्ट्रे देवुश्रीः श्रीमंनाः ज्ञतपंयाः । प्रिगृह्यां देवा युज्ञमायन् देवा देवेभ्यो अध्वर्यन्तो अस्थुः ॥ ५६॥ वीतथं हृदिः शिमृतथं शिमृता युज्धये तुरीयो युज्ञो यत्रं हृद्यमेति । ततो वाका आश्रिषो नो जुषन्ताम् ॥ ५७॥ मृर्यरिक्षम्हंरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिस्वयाँ अश्वमम । तस्य पूषा प्रस्ते वाति विद्वान्तमम्पर्यन्विश्वा भूवनानि गोर्षाः ॥ ५८॥

यजमानको तुम बढाओ, (च देवाः तस्मै अधिब्रुवन्) और उसके बढजानेपर देवतागण उस यजमानको 'यह बडा है' ऐसा कहें (अयं ब्रह्मणः पतिः) यह वेदोंका रक्षक है ॥५२॥

- (९०३) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वा विश्वेदेवाः वित्तिभिः उ उद्गरन्तु) तुमको संपूर्ण देवगण अपनी बुद्धियों द्वारा बढावें । (सः नः सुप्रतीकः विभावसुः शिवः भव) वह प्रसिद्ध तुम हमारे लिए सुंदर दीप्तिरूप घनवाले तथा कल्याण करनेवाले होओ ।।५३।।
- (९०४) (दैवीः पश्चदेवीः दिशः) इन्द्र यम वरुण सोम और ब्रह्मासे संबंध रखनेवाली पाँच पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य ये दिव्य गुणोंवाली दिशायें हमारी (अमितं दुर्मितं अपबाधमानाः) बुद्धिकी मंदताको तथा दुष्टबुद्धि को विनाश करती हुई (रायस्पोबे यज्ञपतिं आभजन्तीः) घनकी पृष्टिमें यज्ञकर्ता यजमानको प्राप्त करती हुई हमारे (यज्ञं अवन्तु) यज्ञकी अच्छी प्रकार रक्षा करें, और हमारा (यज्ञः रायः पोबे अधि अस्थात्) यज्ञ, धनकी पृष्टिमें अधिक समृद्धिको प्राप्त हो ।।५४।।
- (९०५) (देवाः यत् तप्तं धर्मं परिगृह्य यज्ञं अयजन्त) विद्वान् लोग जब तप्त सिंचन योग्य धृत लेकर यज्ञको करते और अग्निमें आहुति देते हैं, तब (ऊर्जा अग्नौ सिम्द्धे) घीके द्वारा अग्निके प्रज्वलित होनेपर (अधिमामहानः उक्थपत्रः ईडयः गृभीतः) अत्यधिक पूजनीय, वेदवचनों द्वारा ज्ञान करने योग्य, स्तुत्य यज्ञ सिद्ध होता है ॥५५॥
- (९०६) (देवाः देवेभ्यः अध्वर्यन्तः अस्थुः) ज्ञानीलोक विद्वानोंके हितके लिए ही हिंसारहित यज्ञादि श्रेष्ठकर्मोको करते रहते हैं । वे विद्वान् लोग जो (देवश्रीः श्रीमनाः शतपयाः) दिव्यगुण युक्त लक्ष्मीसे युक्त, शुभवृत्तिको धारण करनेवाले और सैकडो दुधारु गौवोंके दुग्धादि पुष्टकारक पदार्थोसे संपन्न होता हैं उस पुरुषको (दैव्याय धर्त्रे जोष्ट्रे परिगृह्य यज्ञं आयन्) दिव्यगुणोंसे संपन्न, जगतके धारक, सबको प्रेम करनेवाले परमेश्वरकी स्तुतिके लिए ही आश्रय करके यज्ञ करनेके लिए प्राप्त होते हैं ।।५६।।
- (९०७) (यत्र वीतं शमिता शमितं हिवः) जहां सर्वत्र व्याप्त होने योग्य शान्तिदायक पुरुष द्वारा शान्ति सुख देने योग्य बनाया गया आहुतिका यज्ञ (यजध्यै एति) अग्निमें आहुति देनेके लिए शुरू होता है, वह (तुरीयः यज्ञः) सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है (ततः आशिषः वाकाः नः जुषन्ताम्) उस समय यज्ञसे उठे हुए शुभ आशीर्वादको कहनेवाले वेद वाक्य हमें सुनाई देते हैं ।।५७।

विमानं एव दिवो मध्ये आस्त आपश्चिवान् रोदंसी अन्तरिक्षम् । स विश्वाचीर्मि चंदे चृताचीरन्त्रा पूर्वमपरं च केतुम् ॥ ५९॥ उक्षा समदो अरुणः संपर्णः पर्वस्य योजि विकार विकेशः।

खुक्षा संमुद्रो अंहुणः सुंपुर्णः पूर्वस्य योति पितुरा विवेश । मध्ये विवो निर्हितः पृक्षिरहमा वि चेक्रमे रजसस्पात्यन्ती ॥ ६०॥

इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्तसमुद्रव्यं चर्ते गिरीः । रथीतं मध्ये रथीनां वाजानाध्य सत्ते तिर्दे ॥ ६१ ॥ वे वक्षत्समन्द्र्यं आ चं वक्षत् ॥ ६२ ॥ वाजस्य मा प्रमुव उद्याभेणोदं प्रभीत् । अधां सपत्नानिन्द्रों मे निग्राभेणाधराँ २ अर्थः ॥ ६३ ॥ उद्याभं चं निग्राभं च बह्यं देवा अवीवृधन् । अधां सपत्नानिन्द्रों मे निग्राभं च बह्यं देवा अवीवृधन् । अधां सपत्नानिन्द्राग्री में विषुचीनान्त्यस्यताम् ॥ ६४ ॥

(९०८) (सूर्यरिमः हरिकेशः सिवता ज्योतिः) जो सूर्यके किरणोंके सदृश है, कनकवर्ण ज्वालारूप केशवाला, सबका पालक ज्योतिरूप अग्नि (पुरस्तात् उदयान्) अग्रस्थानमें प्रकट होता है, वही (गोपाः विद्वान् पूषा) धर्मरक्षक, अपनी प्रवृत्तियोंको जानता हुआ, पोषणकारी (तस्य प्रसवे) उस उत्पन्न हुए जगतमें (विश्वा भुवनानि सम्पश्यन् अजसं याति) संपूर्ण लोकोंको भली प्रकार देखता हुआ निरंतर गमन करता है ।।५८।।

(९०९) (एवः विमानः दिवः मध्ये आस्ते) यह सूर्य जगतके निर्माणमें समर्थ द्युलोकके मध्यमें रहता है। (रोदसी अन्तिरक्षं अपप्रिवान) द्यावा पृथ्वी और अन्तिरक्षको सब प्रकार अपने तेजसे पूर्ण कर रहा है। (सः विश्वाचीः धृताचीः अभिचष्टे) वह प्रसिद्ध सूर्य विश्वको अपनेमें रखनेवाला और जलको धारण करनेवाला सबको देखता है और (पूर्व अपरं अन्तरा च केतुं) इस लोक, दूसरे लोक और मध्य लोकमें स्थित लोगोंके चित्त वा अभिप्रायको भी देखता है।।५९।।

(९१०) जो आदित्य (उक्का समुद्रः अरुणः अश्मा सुपर्णः) वृष्टि द्वारा सिंचन करनेवाला, जलयुक्त दीखनेवाला, उदयकालमें अरुणवर्ण, आकाशमें व्यापक, उत्तम गमन करनेवाला, (दिवः मध्ये निहितः) द्युलोकके मध्यमें रहा है, (पृश्निः पूर्वस्य पितुः योनिं आविवेश) अनेक रश्मियोंसे व्याप्त, पूर्व दिशामें स्थित, द्युलोकके स्थानमें प्रवेश करता है, वही (विचक्रमे, रजसः अन्तौ पाति) आकाशमें धूमता और लोकोंको सब ओरसे रक्षा करता है ।।६०।।

(९११) (समुद्रव्यवसं) समुद्रवत् व्यापक (रथीनां रथीतमं) समस्त रथियोंमें सबसे बडा महारथी, (वाजानां पतिं सत्पतिं इन्द्रं) अन्नोंके स्वामी और सञ्जनोंके पालक इन्द्रको (विश्वाः गिरः अवीवृधन्) संपूर्ण स्तुतिरूप वाणियां बढाती हैं।।६१।।

(९१२) (देवहू: यज्ञः आवक्षत्) देवोंका आहाता यज्ञ देवोंके लिए हवि वहन करे, (च यक्षत्) और उनका यजन करे, (सुम्नहू:यज्ञः आवक्षत्) संपूर्ण सुखोंका प्रदाता यज्ञ सब प्रकारसे यजन कार्यका वहन करे, (च देवः अग्निः, देवान् आवक्षत च) और देवता अग्नि देवताओंको बुलावे और उनका सत्कार करे ।।६२।।

(९१३) (इन्द्रः वाजस्य प्रसवः उद्ग्राभेण मा उदग्रभीत) ऐश्वर्यवान इन्द्र अन्नका उत्पादक होकर ऊपर लेजानेवाले सामर्थ्यसे मुझको उत्तम स्थितिमें रखे । (अधा निग्राभेण मे सपत्नान् अधः अकः) और दण्ड देकर वह मेरे शत्रुओंको नीचे करे ।।६३।।

(९१४) (देवाः उद्ग्रामं निग्रामं च ब्रह्म अवीवृधन्) देवगण हमारे उत्कृष्ट होनेके सामर्थ्यको तथा शत्रुओंको नीचे गिराने व दण्डित करनेकी शक्तिको और ज्ञानको नित्य बढावें । (अधा इन्द्राग्नी मैं विष्वीनान् सपत्नान् व्यस्थताम्) और इन्द्र व अग्नि दोनों मेरे शत्रुओंको विविध उपायोंसे विनष्ट करें ।।६४।।

कर्मध्वमृतिना नाकुमुख्युधं हस्तेषु बिश्रेतः ।

विवस्पृत्रधं स्वर्ग्तवा मिश्रा वेविभिराध्वमे ॥ ६५ ॥

पाश्चीमनुं पृविश्चं प्रेहिं विद्वानुग्नेरेग्ने पुरो अग्निर्भवेह ।

विश्वा आशा वीद्यांनो वि भार्त्यूजी नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ६६ ॥

पृथ्विन्या अहमुद्-तरिक्षमाऽर्रुहम्नतरिक्षाहिवमार्रुहम् ।

विवो नार्कस्य पृत्रात स्वर्ज्योतिरगाम्भ्रहम् ॥ ६७ ॥

स्वर्यन्तो नार्पक्षन्त आ द्याधं रोहन्ति रोर्वसा ।

युत्रं ये विश्वतोधार्धं सुविद्वाधंसो वितेनिरे ॥ ६८ ॥

अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवयतां चक्षुर्ववानामुत मत्यीनाम् ।

इर्यक्षमाणा मृगुप्तः स्वर्णेद्वाः स्वर्यन्तु यर्जमानाः स्वस्ति ॥ ६९ ॥

(९९५) तुम (अग्निना नाकं उख्यं हस्तेषु विभ्रतः क्रमध्यम्) अग्निसे अत्यंत सुखको प्राप्त होकर और पात्रमें पकाये हुए भोजनको हाथोंमें धारण करते हुए, पराक्रम करो । और (देवेभिः मिश्राः) विद्वानोंसे मिलकर (दिवः पृष्ठं स्वः गत्वा आ ध्यम्) द्युलोकमें स्वयं जाकर तेजस्विता प्राप्त करके स्थिर होओ ।।६५।।

(९१६) हे (अग्ने) अग्ने ! तू (प्रार्थी प्रदिशं प्र इिह) पूर्व दिशाको गमन करो, (पुरो अग्निः इह भव) आगे चलनेवाला सबका अग्रणी होकर यहां रहो, (विश्वाः आशाः दीद्यानः विभाहि) संपूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए, प्रदीप्त होओ, और (नः द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज धेहि) हमारे द्विपाये पुत्र-पौत्रादि और चौपाये गौ आदिमें बलको स्थापन करो ।।६६।।

प्राचीं प्रदिशं प्रइहि - तू पूर्वदिशामें आगे होकर रहो ।

इह पुरः अग्निः भव - यहां आगे रहनेवाला अग्रणी होकर रहो ।

विश्वाः आशाः दीद्यानः विभाहि - सब दिशाओंको प्रकाशित करके स्वयं प्रकाशित होकर यहां रहो ।

नः द्विपदे चतुष्पदे ऊर्ज धेहि - हमारे द्विपाद पुत्रादि तथा चतुष्पाद गौआदिकोंको बलवान् करके रखो ।।६६।।

(९९७) (अहं पृथिव्याः उत अन्तरिक्षं आरुहम्) मैं पृथ्वीसे अंतरिक्षमें आरूढ हुआ हुं, (अन्तरिक्षात् दिवं आरुहम्) अंतरिक्षसे स्वर्गलोकको आरूढ हुआ हूं और (दिवः नाकस्य पृष्ठात् स्वः ज्योतिः अहं अगाम्) द्युलोकके दुःख रहित देशसे स्वर्गलोकमें स्थित परम प्रकाशयुक्त आदित्य मण्डलको भी मैं प्राप्त हुआ हूं ।।६७।।

यह ध्यानमें आये अनुभवका वर्णन है। ध्यान करनेसे मन और बुद्धिमें जो स्थिति होती है वह यह स्थिति है। १६७।। (९१८) (ये सुविद्वां सः) जो उत्तम विद्वान (विश्वतोधारं यज्ञं) विश्वको धारण करनेवाले यज्ञका (वितेनिरे) अनुष्ठान करके यज्ञ कर्मको फैलाते हैं, वे (स्वः यन्तः, न अपेक्षन्ते) सुखमय स्वर्गको जाते हुए ऐहिक भोंगोंकी इच्छा नहीं करते हैं, प्रत्युत (रोदसी द्यां आरोहन्ति) द्यावा पृथिवीमेंसे स्वर्ग पर आरोहण करते हैं। १६८।।

(९१९) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (देवयतां प्रथमः) देव बननेकी इच्छा करनेवालोंके मध्यमें मुख्य हो और (देवानां उत मर्त्यानां चक्षुः) देवों तथा मनुष्योंके नेत्ररूप हो, इस कारण (प्रेहि) आगे गमन करो । और तुम्हारी कृपासे (इयक्षमाणाः भृगुभिः सजोबाः यजमानाः स्वस्ति स्वः यन्तु) यज्ञ करनेकी इच्छावाले, पापोंको जलानेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके समान प्रेम करनेवाले स्वर्गलोकको प्राप्त होवें ।।६९।।

नक्तोषासा सर्मनसा विरुपे धापयेते शिशुमेक्छ समीची।

पावाक्षामा कुक्मो अन्तर्वि मांति देवा अग्नि धारयन् व्रविणोदीः॥ ७०॥

अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्थञ्छतं ते प्राणाः सहस्रं व्यानाः।

स्वष्ठं साहस्रस्यं ग्रय ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजीय स्वाहां ॥ ७१॥

सुप्रणीऽसि गुरुत्मान् पुष्ठे पृथिव्याः सीद्।

मासाऽन्तरिक्षमा पृण ज्योतिषा दिवसुत्तमान् तेजसा दिश उद्हेछहे॥ ७२॥

आजुह्वानः सुप्रतीकः पुरस्ताद्ये स्वं योनिमा सीद साधुया।

अस्मिन्तस्थरथे अध्युत्तरिम्निविश्वं देवा यजमानश्च सीवतं॥ ७३॥

देवयतां प्रथमः - देव बननेकी इच्छा करनेवालोंमें तू मुख्य अर्थात् प्रथम स्थानके योग्य हो । देवानां उत मर्त्यानां चक्षुः - देवों और मानवोंको दिव्य दृष्टि देनेवाला तू है । प्रेहि - योग्य मार्गसे आगे बढ ।

इयक्षमाणाः भृगुभिः सजोषाः यजमानाः स्वस्ति स्वः यन्तु – यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले, पापोंको जलानेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके समान प्रेम करनेवाले स्वर्गको प्राप्त हों ।।६९।।

- (९२०) (नक्तोबासा विरूपे समीची एकं शिशुं धापयेते) रात्री और दिन दोनों एक दूसरेसे विपरीत, कान्तिवाले अर्थात् तमः स्वरूप और प्रकाशस्वरूप होकर भी परस्पर संगत होकर एक पुत्ररूप अग्निको उत्पन्न करके उसको प्रदीप्त करते हैं । वह अग्नि भी (द्यावा क्षामा अन्तः रूक्मः विभाति) आकाश और पृथ्वीके मध्यमें प्रदीप्त होकर प्रकाशित होकर विराजता है, (द्रविणोदाः देवाः अग्निं धारयन्) यज्ञके लिए धनके दाता देवगण उस अग्निको धारण करते हैं ।।७०।।
- (९२१) हे (सहस्राक्ष) हजारों नेत्रोंवाले ! हे (शतमूर्धन्) सौ शिरोंवाले ! हे (अग्ने) अग्ने ! (ते शतं प्राणाः) तुम्हारे सैकडों प्राण है, (सहस्रं व्यानाः) सहस्रों व्यान है, (त्वं साहस्रस्य रायः ईशिषे) तुम सहस्रों संपत्तियोंके अधिकारी हो (तस्मै ते वाजाय विधेम) उस तुम्हारे लिए अंतरूप हिव प्रदान करते है, (स्वाहा) हमारी आहुति भली प्रकार गृहीत हो ।।७१।।

अग्निकी उष्णता शरीरमें रहने तक ही प्राण, अपान, व्यान आदि शरीरमें रहते हैं । अग्निकी शक्तिसे प्राणोंका धारण होता है । यह अग्निकी शक्तिसे होता है ।।७१।।

- (९२२) है अमे ! तू (सूपर्णः गरुत्मान् असि) सुखसे पूर्ण हो और गरुत्मान अर्थात् महान गौरवसे युक्त हो इस कारणसे (पृथ्विव्याः पृष्ठे सीद) पृथ्वीके ऊपर स्थित हो । तुम अपनी (भासा अन्तरिक्षां आपृण) कान्तिसे अंतरिक्षको भर दो । और अपनी (ज्योतिषा दिवं उत्तभान) ज्योतिसे द्युलोकको प्रकाशित कर; तथा अपने (तेजसा दिशः उद् दंह) तेजसे दिशाओंको प्रकाशित करो ।।७२।।
- (९२३) हे (अग्रे) अग्रे ! तुम (आजुङ्कानः सुप्रतीकः पुरस्तात् स्वं साधुया योनिं आसीद) आह्वान किये हुए, उत्तम दर्शनीय होते हुए पूर्व दिशामें उत्तम स्थानमें स्थित होओ । हे (विश्वेदेवाः) विश्वे देवो ! तुम (च यजमानः) और यह यजमान (अस्मिन्र् उत्तरस्मिन् सघस्थे अधिसीदत) इस अधिक उत्कृष्ट स्थानमें अग्निके साथ विराजे ।।७३।।

तारं संवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाऽहं वृंणे सुमृति विश्वजन्याम् ।

यामस्य कण्वो अदुंहरमपीनारं महस्रंथारां पर्यसा मुहीं गाम् ॥ ७४ ॥

विधेमे ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमेरवेरे सथस्थे ।

यस्माद्योनेष्ठदारिश्चा यन्ते तं व त्वे ह्वीछिषि जुहुरे समिद्धे ॥ ७५ ॥

पेद्धे अग्ने दीदिहि पुरो नोऽर्जस्या सूर्म्या यविष्ठ । त्वाछं शश्वेन्त उपं यन्ति वाजाः ॥ ७६ ॥

अग्ने तमुद्याश्वं न स्तोमैः कतुं न मुद्रछं हृदिस्पृष्ठीम् । ऋध्यामा त् ओहैः ॥ ७७ ॥

वित्तें जुहोमि मर्नसा घृतेन यथा देवा इहागमन्त्रीतिहोत्रा ऋतावृधः ।

पत्ये विश्वस्य भूमेनो जुहोमि विश्वकंभणे विश्वाहाऽदीभ्यछं हृविः ॥ ७८ ॥

सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋपयः सप्त धाम प्रियाणि ।

सप्त होत्राः सप्तथा त्वा यजन्ति सप्त योनीरा पृणस्य घृतेन स्वाहा ॥ ७९ ॥

<sup>(</sup>९२४) (वरेण्यस्य सिवतुः) सबों द्वारा स्वीकार करने योग्य सिवता देवताके (तां चित्रां विश्वजन्यां सुमितें अहं आवृणे) उस अद्भूत, समस्त जनोंके हितकारी जगत्को उत्पन्न करनेमें समर्थ, श्रेष्ठ बुद्धिको मैं स्वीकार करता हूं। (कण्वः अस्य यां प्रपीनां सहस्र धारां पयसा) मेधावी जनने इस सिवता देवके जिस अतिपृष्ट सहस्र धाराओंको धारण करनेवाली, इद दूधसे युक्त (महीं गां अदुहत्) बडी अर्थात् सब सिद्धिको प्रदान करनेवाली गौको दुहा। अर्थात् सिवता देवकी मित जो काण्यने स्वीकारी उसीको मैं स्वीकार करता हूं, वह बुद्धि मुझे प्राप्त हो।।७४।।

<sup>(</sup>९२५) हे (अग्ने) अग्ने ! (परमे जन्मन् ते विधेम) परम उत्कृष्ट जन्मवाले तुझमें हम हवि अर्पण करते हैं । (अवरे सधस्थे स्तोमैं: विधेम) उससे पासके स्थानमें तुम्हारे निमित्त मंत्रपाठपूर्वक हवि अर्पण करते हैं । तुम (यस्मात् योनिः उदारिथ तं यजे) जिस स्थानसे भी उद्गत हुए हो, तुम्हारे उस स्थानको मैं यज्ञके लिए योग्य करता हूं, फिर (सिद्धे त्वे हवीं प्रजुहुरे) अच्छे प्रकार प्रज्वलित होने पर तुम्हारेमें हवियोंको हवन करता हूं ।10५।।

<sup>(</sup>९२६) हे (यविष्ठ) अतियुवा ! हे (अग्ने) अग्ने ! (अजस्रया सूर्म्या प्रेद्धः) क्षीण न होनेवाले काष्ठसे अति प्रदीप्त हुए तुम (नः पुरः दीदिहि) हमारे आगे प्रदीप्त होओ, हम (त्वां शश्वन्तः वाजाः उपयन्ति) तुमको सदा अन्नरूप हवि प्रदान करते हैं ।।७६।।

<sup>(</sup>९२७) हे (अग्ने) अग्ने ! (न अश्वं) जिस प्रकार घोडेको सुरक्षित रखते हैं और (न हदिस्पृशं भद्रं) जिस प्रकार अतिप्रिय चिरकालतक हृदयमें रहे कल्याणकारी संकल्पको योग्य रीतिसे पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार (अद्य ते तं क्रतुं आहै: रतोमै: आ ऋष्याम्) आज तुम्हारे उस यज्ञको रक्षणादि उपायों और सामस्तुतियोंसे अच्छि प्रकार समृद्ध करता हूं ।।७७।।

<sup>(</sup>९२८) मैं (मनसा धृतेन चित्तिं जुहोमि) मननपूर्वक धृतसे इस यज्ञ स्थानीय अग्निको आहुतियोंके द्वारा प्रसन्न करता हूं । (यथा इह वीतिहोत्राः ऋतावृधः देवाः आगमन्) जिससे इस यज्ञमें आहुतिकी इच्छा करनेवाले तथा सत्यको बढानेवाले देव आगमन करें, (भूमनः विश्वस्य पत्ये) बडे भारी विश्वके स्वामी (विश्वकर्मणे) सबको उत्पन्न करनेका कार्य जिसने किया है, उसके निमित्त (अदाभ्यं हविः विश्वाहा जुहोमि) स्वादिष्ट हवि प्रतिदिन हवन करता हूं ।।७८।।

<sup>(</sup>९२९) हे (अग्ने) अग्ने ! (ते सप्त समिधः) तुम्हारी सात समिधार्थे हैं, तुम्हारी (सप्त जिद्धाः) ज्वालारूप सात जिद्धा हैं, (सप्त ऋषयः) सात ऋषि तुम्हारे द्रष्टा है, तुम्हारे (सप्त प्रियाणि धाम) सात प्रिय गायत्री आदि छंद धाम हैं, (सप्त होत्रा सप्तधा त्वा यजन्ति) सात होता सात प्रकारसे तुम्हारे लि यज्ञ करते हैं, (सप्त योनीः) सात चिति तुम्हारे उत्पत्ति स्थान हैं उनको (धृतेन आपृणस्व) धूतको आहुतियोंसे पूर्ण करो । (स्वाहा) यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ।।७९।।

शुक्कज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सृत्यज्योतिश्च ज्योतिष्माँश्च । शुक्कश्च ऋतुपाश्चारपेश्वहोः ॥ ८० ॥ श्वह्य चीन्याहरू चे सहरू च प्रतिसहरू च । मितश्च सम्मितश्च समेरोः ॥ ८१ ॥ ऋतश्चे सत्यश्चे ध्रुवश्चे ध्रुकणेश्च । धर्ता चे विध्वर्ता चे विधार्यः ॥ ८२ ॥ ऋतुजिर्च सत्यजिर्च सेनुजिर्च सुषेणिश्च । अन्तिमित्रश्च दूरे अमित्रश्च गुणेः ॥ ८३ ॥ ईहक्षांस एताहक्षांस ऊ पु णेः सहक्षांसः प्रतिसहक्षास एतेन । मितासंश्च सम्मितासो नो अद्य समेरसो महतो युने अस्मिन् ॥ ८४ ॥

(९३०) (शुक्रज्योतिः च चित्रज्योतिः) शुद्ध तेजवान और अनेक प्रकारकी ज्योतियोंसे युक्त (च सत्यज्योतिः) और सत्य प्रकाशसे युक्त (च ज्योतिष्मान्) और तेजस्वी (च शुक्रः) और दीप्यमान, (च ऋतपाः) और सत्य अथवा यज्ञकी रक्षा करनेवाले, (च अत्यंहाः) और पापोंसे रहित मरुत्गण हमारे यज्ञमें आवें ।।८०।।

(९३१) (ईट्ट्स् च अन्यादृष्ट्) इस यज्ञको एक ओरसे देखनेवाले और दूसरे अन्नाहुतियों को भी देखनेवाले, (च सट्ट्स्) और समान रीतिसे देखनेवाले (च प्रतिसट्ट्स्) और उसके प्रति समान भोवसे देखनेवाले, (च मितः) और संमान को प्राप्त (च सम्मितः) और एकीभावसे संमिलित् होनेवाले (च सभराः) और समान शस्त्रास्त्र धारण करनेवाले मरुद्गण हमारे यज्ञमें आवें 11८१।।

(९३२) (ऋतः च सत्यः) सरल और सत्यस्वरूप (च धुवः) और स्थिर (च धरुणः) और धारण करनेवाले, (च धर्ता) और धारक (च वि-धर्ता) और विशेषरूपसे धारण करनेवाले, (च विधारयः) और विविध प्रकारसे धारण करनेवाले, मरुत हमारे यज्ञमें आवें, यह आहुति उनके निमित्त है।।८२।।

(९३३) (ऋतजित् च सत्यजित्) ऋतके जय करनेवाले और सत्यके जय करनेवाले (च सेनजित्) और शत्रुकी सेनाको जीतनेवाले, (च सुषेणः) और उत्तम सेनावाले, (च अन्तिमित्रः) और समीप मित्ररूपसे रहनेवाले, (च दूरे अमित्रः) और दूर शत्रुको हटानेवाले, (च गणः) और सबके सामने गणोंके रूपमें रहनेवाले मरुत् आवें। उनके लिए यह आहुति दी जाती है।।८३।।

ऋतजित् - सरलताका विजय करनेवाले ।

सत्यजित् - सत्यका विजय करनेके लिए तत्पर ।

सेनजित् - अपनी सेनासे शत्रुपर जय कमानेवाले ।

सुषेणः - उत्तम सेना तैयार करनेवाले ।

अन्तिमित्रः - अपने मित्रोंके समीप रहनेवाले ।

दूरे अमित्र - शेत्रुको दूर करनेवाले ।

गणः - गणशः रहनेवाले ।

ये वर्णन मरुत् वीरोंके हैं । मरुत् वीर ऐसे थे, अतः वे शत्रुको पराजित करके अपना विजय करनेमें समर्थ थे ।।८३।।

(९३४) हे (मरुतः) मरुतो ! तुम (ईदृक्षासः उ एतादृक्षासः) ऐसे हो और इस प्रकार देखनेवाले (सदृक्षासः) और भली प्रकार तुम परस्पर समान देखनेवाले, (च प्रतिसदृक्षासः) और प्रत्येकको समान जैसे देखनेवाले, (न मितासः च सम्मितासः) और प्रमाण युक्त तथा संमितित होकर कार्यको करनेवाले एवं (सभरसः) समान अलङंकार को धारण करनेवाले मरुत देवता (अद्य नः अस्मिन् यहो एतन) आज हमारे इस यज्ञमें आगमन करें, उनकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दी जाती है।।८४।।

स्वतंबाँ प्रधामी च सान्तपुनश्च गृहमुधी च । क्रीडी च शाकी चोज्जेषी' ॥ ८५ ॥ इन्द्रं देवीविशो मुरुतोऽनुंबर्त्मानोऽभवन् । एविमिनं यजमानं देवीश्च विशो मानुषिश्चानुंबर्त्मानो मवन्तुं ॥ ८६ ॥ इमध स्तन्म्जीस्वन्तं धयापा प्रपीनमग्ने सिरस्य मध्ये । उत्सं जुपस्य मधुमन्तमवन्तसमुद्रिय्धं सद्नमा विशस्यं ॥ ८७ ॥ युतं मिमिक्षे धूतमस्य योनिर्धृते श्वितो धूतम्बस्य धामं । अनुष्वधमा वह माद्यस्य स्वाहांकृतं वृषभ विश्व हृज्यमं ॥ ८८ ॥ समुद्राद्विमिन्धुं उद्दित्वप्धं श्वान विश्व हृज्यमं ॥ ८८ ॥ समुद्राद्विमिन्धुं उद्दित्वप्धं श्वान ह्रम्यान्द्र । युतस्य नाम् गृह्यं यद्दितं जिह्वा देवानांममृतस्य नाभिः ॥ ८९ ॥

ईदृक्षासः एतादृक्षासः – मरुत् ये सैनिक ऐसे हैं, इस प्रकार रहते हैं, इनका पोषाख और रहन सहन सबका समान होता है।

सदृक्षासः, प्रतिसदृक्षासः – ये सब वीर समान दीखनेवाले हैं । पोषाख, शस्त्र अस्त्र सबके समान होते हैं । मितासः सम्मितासः – सबका एक समान रहना, चालचलन आदि समान रहता है ।

समरसः - सबकी कार्यरुची समान है।

ये सेनाके अन्दर रहते हैं । रहना, चालचलन, सबका समान होता है ।।८४।।

- (९३५) (स्वतवान् च प्रधासी) स्वयं बलशाली और सुखसे अन्नका भक्षण करनेवाले, (च सान्तपनः) और उत्तमरूपसे तप करनेवाले वा शत्रुओंको तपानेवाले, (च गृहमेधी) और गृहस्थधर्मका पालन कर्ता (च क्रीडी) और क्रीणाशील (च शाकी) और शक्तिमान् (च उजेषा) और उत्कृष्ट जयशील होनेसे सुप्रसिद्ध ऐसे मरुत् हमारे यज्ञमें आगमन करें।।८५।।
- (९३६) (यथा दैवीः मरुतः विशः इन्द्रं अनुवर्तमानः अभवन्) जिस प्रकार दैवी शक्तिवाले मरुतगण इन्द्रकी अनुगामिनी हैं, (एवं दैवीः च मानुषीः विशः इमं यजमानं अनुवर्तमानाः भवन्तु) उसी प्रकारही प्रजायें देवलोककी और मनुष्य लोककी प्रजायें इस यजमानके लिए अनुकूल हों ।।८६।।
- (९३७) हे (अग्ने) अग्ने ! (सरिरस्य मध्ये) जलके मध्यमें वर्तमान (इयं उर्जस्वन्तं अपां प्रपीनं स्तनं धय) इस विशिष्ट रससे युक्त, धृतधारासे पूर्ण खुक्रूप स्तनको पान करो । हे (अर्वन्) सबके आगे गमनशील अग्ने ! (मधुमन्तं उत्सं जुबस्व) मधुर स्वादयुक्त धृतसे भरे खुग्रूपका प्रीतिसे सेवन करो । और (समुद्रियं सदनं आविश) समुद्रके समान इस यज्ञगृहमें प्रवेश करो ।।८७।।
- (९६८) मैं (घृतं मिमिक्षे) घृतको अग्निके मुखमें डालनेकी इच्छा करता हूं, (धृतं अस्य योनिः) धृत इस अग्निका उत्पत्ति स्थान है, यह (घृते श्रितः) घृतमें आश्रित है, (घृतं उ अस्य घाम) घृतही इसका स्थान है। हे अध्वर्यु ! (अनुष्वधं आवह मादयस्व) हविसंस्कार करनेके उपरांत अग्निको आह्वान करो और तृप्त करके कहो हे (वृषभ) कामनाओंके वर्षानेवाले ! (स्वाहा कृतं हृद्यं विक्ष) स्वाहाकार करके हुत हुए हविको देवताओंको प्राप्त कराओ ।।८८।।
- (९३९) (मघुमान् कर्मिः समुद्रात् उदारत्) रसवान् तरङ्ग घृतरूप समुद्रसे उठती हुई (अंशुना सं अमृतत्वं उपानद्) प्राणभूव अग्निके द्वारा एक होकर अमृतत्त्व को प्राप्त होती हैं, (यत् तस्य गुह्यं नाम) जो उस घृतका गुप्त नाम अविमें पठित है, वही (देवानां जिह्ना, अमृतस्य नाभिः अस्ति) देवोंकी जिह्ना और अमृत की नाभि है ।।८९।।

वृथं नाम प बैवामा पृतस्यास्मिन युक्ते धरियामा नमीभिः ।
उपं ब्रह्मा शृणवच्छस्यमीनं चतुःशृङ्कोऽवमीद्वीर एतते ॥ ९० ॥
च्रत्वारि शृङ्का चर्या अस्य पाता दे शिर्णे सप्त हस्तांसो अस्य ।
च्रियां बृद्धो वृंपभो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ २ आ विवेशे ॥ ९१ ॥
च्रियां हितं पृणिभिगुंह्ममीनं गविं देवासी पृतमन्वविन्दन् ।
इन्द्र एक्कंथ सूर्य एकं जजान वेनादेकंथ स्वध्या निष्टेतक्षः ॥ ९२ ॥
एता अपन्ति हृद्यांत्समुद्धाच्छतवेजा रिपुणा नाव्चक्षे ।
पृतस्य धारां अभि चांकशीमि हिर्ण्ययो वेतसो मध्यं आसाम् ॥ ९३ ॥
सम्यक् स्रवन्ति सरितो न घेना अन्तर्हृदा मनसा पूर्यमानाः ।
एते अर्थन्त्यूर्मयो पृतस्य मृगा ईव क्षिपणोरीपंमाणोः ॥ ९४ ॥

यज्ञके उपयोगी गौका घी इसमें वर्णित है । यह उत्कृततम है । इसीकी आहुति अग्निमें दी जाती है ।।९२।।

<sup>(</sup>९४०) (वयं अस्मिन् यझे धृतस्य नाम प्रव्रवाम) हम इस यझमें धृतका नाम उद्यारण करते हैं, और यझको (नमोभिः धारयामः) अन्नोंद्वारा धारण करते हैं, (ब्रह्मा शस्यमानस्य उपशृण्वत्) ब्रह्मा संज्ञक ऋत्विक स्तुतिको प्राप्त इस घृतके नामको सुनो जो कि (चतुःशृङ्गः गौरः एतत् अवमीत्) चार शृङ्ग अर्थात् चार होतादि युक्त गौरवर्ण यह घृत यज्ञफलको आहुतिसे प्रकट करता है।।९०।।

<sup>(</sup>९४९) (अस्य चत्वारि शृङ्गाणि) इस यज्ञके ब्रह्मा, अद्गाता, होता, अध्यर्यु ये चार शृङ्ग हैं, (त्रयः पादाः) ऋक्, यजुः सामरूप तीन चरण हैं, (द्वे शीर्षे) हविधनि और प्रवर्ग्य दो शिर हैं, (अस्य सप्त हस्तासः) इसके सात छंद हाथ हैं, (त्रिधा बद्धः) तीन प्रकार प्रातःसवन, माध्यंदिनसवन और सायंसवन इन तीन स्थानोंमें बंधा हुआ (वृषभः रोरवीति) यह बलवान् महान शब्द करता है, यह यह (महादेवः मर्त्यान् आविवेश) अतिशय पूजनीय देव मनुष्यकोलमें स्थित है। ।।९१।।

<sup>(</sup>९४२) (त्रिधा हितं पणिपिः गृह्यमानं धृतं) तीन प्रकारसे लोकोंमें स्थित असुरोंसे छिपाये हुए, यज्ञके आधारभूत धृतको (देवासः गवि अनु अविन्दन्) देवताओंने गौमेंसे प्राप्त किया । उसके (एकं इन्द्रः जजान) एक भागको इन्द्रने प्रकट किया, (एकं सूर्यः) एक भागको सूर्यने प्रकाशित किया और (एकं वेनात् स्वधया निष्टतक्षुः) एक भाग यज्ञ साधनभूत अग्निसे आहुतिरूपसे ब्राह्मणोंने प्राप्त किया ॥९२॥

<sup>(</sup>९४३) (एताः शतव्रजाः धृतस्य धाराः) ये अनेक प्रकारकी गतिवाली धृतकी धारायें (इदयात् समुद्रात् अर्थन्ति) इदयरूपी समुद्रसे संकल्प द्वारा निकलती हैं (रिपुणा न अवचक्षे) शत्रुसे यह खण्डित नहीं होती हैं, (आसां मध्ये हिरण्ययो वेतसः अभिचाकशीमि) इसके मध्यमें विराजमान हिरण्यमय अग्नि देवताको मैं सब ओरसे देखता हूं ।।९३।।

<sup>(</sup>९४४) (अन्तः इदा मनसा पूयमाना घेनाः) शरीरके अंतर मनके द्वारा पवित्र हुई वाणिये (सिरतः न सम्यक् सवन्ति) नदियोंके समान अविच्छित्र प्रवाह रूपसे चलती रहती हैं । (एते घृतस्य ऊर्भयः अर्थन्ति) ये घृतकी तरङ्गे यज्ञमें चलती हुई जाती हैं (इद क्षिपणोः ईषमाणाः मृगाः) जैसे व्याधसे डरे हुए मृगोंके झुण्ड भागते हैं ।।९४।।

सिन्धेरित प्राध्वेन जीवनासी वार्तप्रमियः प्रतयन्ति युद्धाः ।

युत्तस्य धारा अरुपो न वाजी काष्ठा भिन्दस्र्मिशः पिन्वमानेः ॥ ९५ ॥

श्राप्ति प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्युः समर्यमानासो अग्निम ।

युतस्य धाराः सुमिधो नसन्त ता जीयाणो हर्यति जातवेदाः ॥ ९६ ॥

कन्या इव वहतुमेत्वा उ अञ्ज्यश्चाना आप्ति चांकशीमि ।

यञ्च सोमेः सूयते यत्रं युज्ञो घृतस्य धारां अभि तत्यंवन्ते ॥ ९७ ॥

अन्युर्षत सुदुर्ति गव्यमाजिमसमास्त्रं मुद्रा द्वविणानि धत्त ।

इमं युज्ञं नेयत वेवतां नो घृतस्य धारा मधुमत्यवन्ते ॥ ९८ ॥

धामं ते विश्वं मुर्वनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायृपि ।

अपामनीके समिथे य आर्मृत्स्तमंश्याम मधुमन्तं त ऊर्मिमं ॥ ९९ ॥

[ अ०१७, बंद ९९, बंद संत १०३ ]

## इति सादशे। ऽध्यायः । 🐩

(९४५) (धृतस्य यहाः धाराः पतन्ति) घृतकी बडी धारायें यज्ञाग्निमें गिरती हैं । (इव सिन्धोः शूधनांसः वात प्रमयः प्राध्वने) जिस प्रकार महानदीकी वेगसे बहनेवाली वायुके द्वारा प्रचालित तरङ्गे विषम प्रवेशमें गिरती हैं, अथवा (न अरुषः वाजी काष्ठाः मिन्दन् उर्मिभिः विन्वमानः) जैसे क्रोधरहित श्रेष्ठ गुणोंसे उत्कृष्ट घोडा संग्राम-स्थलको विदीर्ण करता हुआ संग्रामभेदनके श्रमसे निकले हुए पसीनेसे पृथ्वीको सिंचन करता हुआ गमन करता है ।।९५।।

(९४६) (इव समानाः कल्याण्यः स्मयमानाः योषाः) जिस प्रकार समान मनवाली रूपयौवनसंपन्न कुछ हास्य करती हुई, स्त्रियं पतिके समिप गमन करती हैं, उसी प्रकार (धृतस्य धाराः अग्निं अभि प्रवन्तः) घृतकी धारायें अग्निको प्राप्त करनेके लिए उसके समीप चारों ओरसे गमन करती हैं, (ताः समिधः नसन्तः) वे धारायें प्रदीप्त अग्निको व्याप्त करती हैं, (जातवेदाः जुषाणः हर्षति) जाननेवाला अग्नि उनसे प्रसन्न होता है ॥९६॥

(९४७) (यत्र सोमः सूयते) जिस स्थानमें सोम रस निकाला जाता है, (यत्र यज्ञः) यहाँ यज्ञ होता है (तत् उ घृतस्य धाराः अभिचाकशीभि) वहां ही घृतकी धारायें जाती हुई मैं देखता हूं, (इव अञ्जि अञ्जानाः कन्या वहतुं एतवै पवन्ते) जिस प्रकार चाहने योग्य रूपको प्रकट करती हुई कन्यायें पतिके समीप जाती हैं ।।९७।।

(९४८) हे देवताओ ! तुम सब (सुष्ट्रतिं गव्यं आर्जि अभ्यर्षत) श्रेष्ठ स्तुतिसे युक्त घृतयुक्त यज्ञको सब ओरसे प्राप्त होओ । जिस यज्ञमें (घृतस्य घाराः मधुमत् पवन्ते) घृतकी धारायें मधुर स्वादके साथ गिरती हैं । (नः इमं यज्ञं देवता नयत) हमारे इस यज्ञको देवलोकमें प्राप्त कराओ और (अस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त) हमें अति आनंद करनेवाले अनेक प्रकारके धनोंको प्रदान करो ।।९८।।

(९४९) हे अग्ने ! (ते धीमनि दिश्वं भुवनं अधि श्रितं) तुम्हारे धारण सामर्थ्यके आश्रयपर यह समस्त विश्व आश्रित है । (समुद्रे अन्तः इदि, आयुषि अन्तः, अपां अनीके समिथे) सागरके बीचमें, इदयमें, जीवनमें, जलोंके संघातमें और यज्ञमें (यः कर्मिं: आइतः) जो तेरा उत्कृष्ट रूप प्राप्त है उस (मधुमन्तं कर्मि अपश्याम्) ज्ञानमय मधुर आल्हादकारी रस स्वरूप तरङ्गको हम प्राप्त करें ।।९९।।

## अथाष्टादशोऽष्यायः ।

वाजंध में प्रसुवर्ध में प्रयंतिश्व में प्रसितिश्व में धीतिश्र में कर्तुश्व में स्वरंश्व में श्लोकंश्व में धुवर्ध में श्रुतिश्व में ज्योतिश्व में स्वश्व में यूजेर्न कल्पन्ताम ॥ १ ॥

प्राणश्चे मेडपानश्चे में ब्यानश्च मेडसुंश्च में चित्तं चं म आधीतं च में वाक् चं में मनश्च में चर्लाश्च ये भोत्रं च में दर्शश्च में बर्ल च में युज्ञेनं कल्पन्ताम् ॥ २ ॥

ओर्जश्र में सहश्र म आत्मा चे में तुनूश्र में शर्म च में वर्ध च में उद्गीनि च में उस्थीनि च ग्रे पर्काशि च में शरीराणि च म आर्युश्र में जुरा चे में युज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ ३ ॥

(९५०) इस (यझेन मे वाजः) यज्ञसे मेरे लिए अन्न, (च मे प्रसवः) और मेरे लिए ऐश्वर्य, (च मे प्रयतिः) और मेरे लिए उत्कृष्ट प्रयत्न करनेकी शक्ति, (च मे घीतिः) और मेरे लिए बुद्धिके साथ विचार शक्ति, (च मे क्रतुः) और मेरे लिए कर्मशक्ति, (च मे स्वरः) और मेरे लिए स्वर, (च मे श्लोकः) और मेरे लिए श्लोक, (च मे श्रवः) और मेरे लिए श्रवण करनेकी शक्ति, (च मे श्रुतिः) और मेरे लिए कर्णोकी शक्ति, (च मे ज्योतिः) और मेरे निमित्त ज्योति, (च मे स्वः) और मेरे निमित्त ज्योति, (च मे स्वः) और मेरे निमित्त ज्योति,

मेरे अंदर ये शक्तियां बढें —

१ वाजः - अन्न; २ प्रसवः - ऐश्वर्य, ३ प्रयतिः - प्रयत्न शक्ति, ४ धीतिः - विचार शक्ति, ५ ऋतुः - कर्म शक्ति,

६ स्वरः – स्वर शक्ति, ७ श्लोकः – प्रसिद्धी, स्तुति, ८ श्रवः – श्रवण शक्ति, ९ श्रुतिः – कर्म शक्ति,

१० ज्योतिः - तेजस्विता ११ स्वः - स्वत्व

ये शक्तियां मेरे अंदरकी बढें और उनसे मैं सामर्थ्यवान बनूं ।।१।।

(१५१) (च में प्राणः) और मेरे लिए प्राण ऊर्ध्वायु, (च में अपानः) और मेरे लिए अपान अधोवायु, (च में व्यानः) और मेरे लिए व्यान सर्व शरीर संवारी वायु, (च में असुः) और मेरे लिए मुख्य प्राणवायु (च में प्रितं) और मेरे लिए विचार शक्ति (च में अधीतं) और मैंने जो अध्ययनसे प्राप्त किया ज्ञान, (च में वाक्) और मेरे लिए वाणी, (च में मनः) और मेरा मन, (च में चक्षुः) और मेरा नेत्रका सामर्थ्य, (च में श्रोत्रम्) और मेरा श्रोत्र इन्द्रियका सामर्थ्य, (च में दक्षः) और मेरी दक्षता (च में बलम्) और मेरा बल यह सब (यज्ञेन कल्पन्ताम्) यज्ञसे बढें, अधिक शक्तिशाली बनें 11211

(१५२) (च मे ओजः) और मेरा ओज (च मे सहः) और मेरी सहन शक्ति (च मे आत्मा) और मेरा आत्माका बल, (च मे तनूः) और मेरा शरीर, (च मे शर्म) और मेरा सुख, (च मे वर्म) और मेरा कवच, (च मे अङ्गानि) और मेरे सब अङ्गोकी दृढता, (च मे अस्थीनि) ओर मेरे शरीरकी अस्थियां (च मे पर्काव) और मेरे सब अङ्गुल्यादि पर्वोकी दृढता, (च मे शरीराणि) और मेरे शरीरकी आरोग्यता, (च मे आयुः) और मेरा पूर्ण आयु, (च मे जरा) और मेरे लिए वृद्धावस्था इस (यङ्गेन कल्पन्ताम्) यज्ञसे बढती रहे ।।३।।

मेरी ये शक्तियां बल और मेरा लाभ हो ।।३।।

ज्येक्यं च म आधिपत्यं च मे मृन्युश्चं में मामेश्च में इमश्च में हे हिंद्रश्च में युक्तेनं कलपन्ताम् ॥४॥ सत्यं च में मुद्धा च में जगैरू में से स्वां च में से स्वां च में से स्वां च में से स्वां च में महिमा च में महिमा च में महिमा च में महिमा च में महिशा च में मोदंध में जातं च में जिन्यमीणं च में सूक्तं च में सुकृतं च में युक्तेनं कलपन्ताम् ॥ ५॥ आकृतं च में उन्हों च में इन्हों च में सुकृतं च में युक्तेनं कलपन्ताम् ॥ ६॥ अकृतं च में सुक्तं में सुक्तं में सुक्तं च में सुक्तं च में सुक्तं च में सुक्तं च में सुक्तं में सुक्तं च में सुक्तं च में सुक्तं में सुक्तं च में सुक्तं च

<sup>(</sup>९५३) (च मे ज्येड्यं) और मेरी श्रेष्ठता, (च मे आधिपत्यं) और मेरा स्वामित्व, (च मे मन्युः) और मेरा उत्साह, (च मे भामः) और मेरा दुष्टों परका असहनशीलत्व, (च मे अमः) और मेरी गंभीरता (च मे अम्भ) और मेरी जीवन शक्ति (च मे जेमा) और मेरी विजयशीलता, (च मे महिमा) और मेरा महत्त्व, (च मे विरमा) और मेरी अधिक श्रेष्ठता, (च मे प्रिथमा) और मेरा विस्तार, (च मे विषमा) और मेरा दीर्घजीवन (च मे द्राधिमा) और मेरा बडापन (च मे वृद्धां) और मेरी वृद्धांवस्था (च मे वृद्धिः) और मेरी उत्कर्षता (यझेन कल्पन्ताम) यज्ञके द्वारा बढती रहें ।।४।।

<sup>(</sup>९५४) (च मे सत्यं) और सत्य (च मे श्रद्धा) और मेरी श्रद्धा (च मे जगत्) और मेरा जंगम पदार्थ (च मे धनं) और मेरा धन (च मे विश्वं) और मेरा विश्वका भाग, (च मे महः) और मेरा महत्त्व, (च मे क्रीडा) और मेरी खेलनेकी शक्ति, (च मे मोदः) और मेरा हर्ष, (च मे जातं) और मेरा पुत्र आदि पत्य, (च मे जिन्ममाणं) और मेरा उत्तम होनेवाला पुत्र, आदि (च मे सूक्तं) और मेरे सूक्त, (च मे सुकृतं) और मेरा पुष्याचरण इस (यझेन कल्पन्ताम्) यज्ञसे बढें ॥५॥

<sup>(</sup>९५५) (च मे ऋतं) और मेरा सरल कर्म, (च मे अमृतम्) और मेरा अमृत (च मे अयहमम्) और मेरा क्षयादि रोगोंका अभाव, (च मे अनामयम्) और मेरा आरोग्य (च मे जीवातुः) और मेरी व्याधिनाशक औषधि, (च मे दीर्घायुन्वम्) और मेरी दीर्घआयु, (च मे अनमित्रम्) और मेरे लिए शत्रुओंका अभाव (च मे अभयम्) और मेरी निर्भयता, (च मे सुखम्) और मेरा सुख (च मे शयनम्) और मेरा शयन, (च मे सूचाः) और मेरी संध्या वंदनादि युक्त सुप्रभात, (च मे सुदिनम्) और मेरे उत्तम दिन इस (यहोन कल्पन्ताम्) यहासे बढते रहें ।।६।।

<sup>(</sup>९५६) (च मे यन्ता) और मेरा नियन्तृत्व, (च मे धर्ता) और मेरा धारण पोषण करनेकी शक्ति, (च मे क्षेमः) मेरी संपदाका संरक्षण, (च मे धृतिः) और मेरा धैर्य, (च मे विश्वम्) और मेरे सब अनुकूल पदार्थ, (च मे महः) और मेरा महत्त्वपूर्ण सामर्थ्य, (च मे संवित्) और मेरा ज्ञान, (च मे ज्ञात्रम्) और मेरा विज्ञान सामर्थ्य, (च मे सूः) और मेरा आज्ञा करनेका बल, (च मे प्रसूः) और मेरा संतान उत्पन्न करनेकी शक्ति, (च मे सीरम्) और मेरे कृषि आदिके उपयोगी हलादि पदार्थ (च मे लयः) और मेरी विरोधकी निवृत्ति (यज्ञेन कल्पन्ताम) यज्ञसे प्राप्त हों ।।७।।

शं चं में मर्गश्च में पिपं चं मेऽनुकामश्च में कामंश्च में सीमनुसर्श्व में भगंश्च में द्विणं च में भाई चं में श्रेपंश्च में वसीयश्च में पंत्रीश्च में प्रशेश्च में प्रशेश्च में प्रशेश्च में प्रशेश्च में स्वीपंश्च में सर्गितिश्च में कृषिश्च में वृष्टिंश्च में जी दिव्यं च में प्रशेष चं में पूर्ण चं में मुल्ह चं में पूर्ण चं में मुल्ह चं में मिल्ह चं में मिलह चं मिलह चं में मिलह चं में मिलह चं मिलह चं मिलह चे मिलह चं मिलह चे मिलह चं मिलह चे मिलह चं मिलह चं मिलह चे मिलह चे मिलह चे मिलह चे मिलह चं मिलह चं मिलह

- (९५८) (च मे ऊर्क) और मेरा अन्न, (च मे सूनृता) और मेरी उत्तम सत्य ज्ञानवाली वाणी, (च मे पयः) और मेरा दूध, (च मे रसः) और मेरा रस (च मे घृतम्) और मेरा घी, (च मे मधु) और मेरा शहद, (च मे सिग्धः) और मेरा सहभोजन (च मे सपीतिः) और बंधुओं के साथ मिलकर दुग्धादि पान, (च मे कृषिः) और मेरी कृषि द्वारा धान्य प्राप्ति, (च मे वृष्टिः) और मेरे लिए धान्य उत्पन्न करनेवाली अनूकुलवृष्टि, (च मे जैत्रम्) और मेरा विजय करनेका सामर्थ्य, (च मे औद्विद्यम्) और मेरी वृक्षोंकी उत्पत्ति (यज्ञेन कल्पन्ताम्) यज्ञसे बढावें ।।९।।
- (९५९) (च मे एथि:) और मेरी संपत्ति, (च मे रायः) और मेरा उत्तम ऐश्वर्य, (च मे पुष्टम्) और मेरे निमित्त शरीरका हृष्टपुष्ट होना, (च मे पुष्टिः) और मेरे निमित्त हर प्रकारकी पुष्टिका होना, (च मे विभु) और मेरा व्यापक सामर्थ्य, (च मे प्रभु) और मेरी सब पर प्रभुता करनेकी शक्ति, (च मे पूर्णम्) और मेरी पूर्णता, (च मे पूर्णतरम्) और मेरी बहुलता, (च मे कुयवम्) और मेरा कुत्सित पवादि (च मे अक्षितम्) और मेरा क्षयरिहत अन्न (च मे अन्नम्) और मेरे निमित्त चावल आदि (च मे कुत्) और मेरी कुधा (यहोन कल्पन्ताम्) यहासे बढावें 119011
- (९६०) (च मे विष्ठम्) और मेरा धन (च मे वेधम्) और मेरा प्राप्त करने योग्य द्रव्य, (च मे भूतम्) और मेरा पूर्व प्राप्त धन (च मे भविष्यत्) और मेरा भविष्य कालमें प्राप्त होनेवाला धन (च मे सुगम्) और मेरे योग्य सुखगम्य प्रदेश, (च मे सुपथ्यम्) और मेरा शोभन हित, (च मे क्रद्धम्) और मेरा समृद्धि कर्म (च मे ऋद्धिः) और मेरी संपत्तिकी समृद्धि, (च मे क्लृप्तम्) और मेरा कार्यसाधक अपर्याप्त द्रव्य, (च मे क्लिप्तिः) और मेरी स्वकार्य साधन सामर्थ्य, (च मे मितिः) और मेरी मिति (च मे सुमितिः) और मेरे निमित्त शोभन उत्तम मिति (यक्नेन कल्पन्ताम्) यज्ञके फलसे बढावें ।।१९।।
  - (९६१) (च मे द्रीहयः) और मेरे लिए व्रीहिधान्य, (च मे यवाः) और मेरे लिए जौ, (च मे भाषाः) और मेरे लिए

<sup>(</sup>१५७) (च मे शम्) और मेरा सुख, (च मे मयः) और मेरा आनंद, (च मे प्रियम्) और मेरी प्रीति उत्पादक वस्तु (च मे अनुकामः) और मेरे निमित्त अनुकूल पदार्थ (च मे कामः) और मेरा विषय भोग आदि सुख, (च मे सौमनसः) और मेरे मनके स्वास्थ्यकारी बंधुवर्ग, (च मे भगः) और मेरा ऐश्वर्य (च मे द्रविणम्) और मेरा श्रेष्ठ धन, (च मे भद्रम्) और मेरा कल्याण, (च मे श्रेयः) और मेरा श्रेय (च मे वसीयः) और मेरा निवास योग्य धन (च मे यशः) और मेरा यज्ञ (यज्ञेन कल्यन्ताम्) यज्ञसे बढायें ।।८।।

बीहर्यश्च में यवश्चि में मांपश्चि में तिलाश्च में मुद्रार्श्च में खल्वांश्च में पियङ्गवश्च मेऽजीवश्च में श्यामाकश्चि में नीवाराश्च में गोधूमाश्च में मुसूराश्च में युजेन कल्पन्तामें ॥ १२॥

अश्मी च में मुत्तिका च में गिरपंश्च में पर्वताश्च में सिकंताश्च में वनस्पतिपश्च में हिर्रण्यं च मेऽपंश्च में श्यामं चे में लोहं चे में सीसें च में बर्पु च में यूज्ञेने कल्पन्ताम् ॥ १३॥

अग्निश्चं में आपेश्च में वीरुर्धश्च में ओर्धधयश्च में कृष्टपुच्यार्श्व में उक्तष्टपच्यार्श्व में ग्राम्यार्श्व में पुरार्व आरुण्यार्श्व में वित्तं चे में वित्तिश्च में भूतं चे में भूतिश्च में युत्तेन करूपन्ताम् ॥ १४॥

वर्सु च में वस्तिश्चे में कर्म च में शक्तिश्च में ऽर्थश्च म एमश्च म इत्या चे में गतिश्च में युज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ १५॥

अग्निश्रं म इन्द्रेश्च में सोमेश्च म इन्द्रेश्च में सिवता चे म इन्द्रेश्च में सरस्वती च म इन्द्रेश्च में पूपा चे म इन्द्रेश्च में कुल्पातिश्च म इन्द्रेश्च में युज्ञेन कल्पन्तामें ॥ १६॥

उडद, (च मे तिलाः) और मेरे तिल, (च मे मुद्राः) और मेरे मूंग, (च मे खल्वाः) और मेरे चने, (च मे प्रियङ्गवः) और मेरे प्रियङग नामक क्षुद्र धान्य, (च मे अणवः) और मेरे चीनक तंदुल, (च मे श्यामाकाः) और मेरे सांवा चावल, (च मे नीवाराः) और मेरे नीवार धान्य, (च मे गोधूमाः) और मेरे निमित्त गेहूं, (च मे मसूराः) और मेरे निमित्त मसूर, (यड़ोन कल्पन्ताम्) यज्ञसे इनकी समृद्धि करें ।।१२।।

(९६२) (च मे अश्मा) और मेरे पाषण, (च मे मृत्तिका) और मेरी अत्छी मिट्टी, (च मे गिरयः) और मेरे छोटे पर्वत, (च मे पर्वताः) और मेरे बडे पहाड, (च मे सिकताः) और मेरी रेत, (च मे वनस्पतयः) और मेरी समस्त वनस्पतियां, (च मे हिरण्वम्) और मेरे सुवर्ण, (च मे अयः) और मेरे लोहा, (च मे श्यामम्) और मेरा काला लोह, (च मे लोहम्) और मेरा लाल लोह, (च मे सीसं च) और मेरा सीसा, (च मे त्रपु) और मेरा टिण, (यज्ञेन कल्पन्ताम्) यज्ञसे बढें 119311

(९६३) (च मे अग्निः) और मेरा अग्नि, (च मे आपः) और मेरा जल, (च मे वीरुधः) और मेरी गुल्मतृण आदि वनस्पतियां, (च मे ओषधयः) और मेरी औषधियां (च मे कृष्टपच्याः) और मेरी जोतनेसे प्राप्त होनेवाली औषधियां, (च मे अकृष्टपच्याः) और मेरी बिना क्षेत्र जोते उत्पन्न होनेवाली औषधियां, (च मे ग्राम्याः) और मेरे ग्राम्यपशु गोमहिषी घोडे अजा उष्ट्रादि, (च मे आरण्याः) और मेरे वनके पशु, हस्ती, मृगादि, (च मे वित्तम्) और मेरा पूर्व लग्ध धन, (च मे वित्तः) और मेरा आदि घन (च मे भूतम्) और मेरे निमित्त विद्यमान पुत्रादि, (च मे भूतिः) और मेरे स्वयं उपाजित ऐश्वर्य (यज्ञेन कल्पन्ताम्) यज्ञके फलसे देवता बढावें 119४।।

(९६४) (च मे वसु) और मेरा निवासके योग्य धन, (च मे वसितः) और मेरा निवासस्थान गृह, (च मे कर्म) और मेरा कर्म, (च मे शिक्तः) और मेरी कर्म करनेकी शिक्त, (च मे अर्थः) और मेरा अर्थ, (च मे एमः) और मेरा साधन, (च मे इत्वा) और मेरा इष्टप्राप्तिका उपाय (च मे गितः) और मेरा गमन सामर्थ्य (यझेन कल्पन्ताम्) यझके फलसे बढता है। 1941।

(९६५) (च मे अग्निः च मे इन्द्रः) और मेरे अग्नि और मेरे इन्द्र (च मे सोमः च मे इन्द्रः) और मेरे सोम और मेरे इन्द्र, (च मे सविता च मे इन्द्रः) और मेरे सरस्वती और मेरे इन्द्र, (च मे सरस्वती च मे इन्द्रः) और मेरे सरस्वती और मेरे इन्द्र, (च मे मूहस्पति च मे इन्द्रः) और मेरे बृहस्पति और मेरे इन्द्रत्, (च मे बृहस्पति च मे इन्द्रः) और मेरे बृहस्पति और मेरे इन्द्रत् (च मे इन्द्रः) और मेरे बृहस्पति और मेरे इन्द्रति अनुकूलता (यज्ञेन कल्पन्ताम्) यज्ञसे बढ़ती रहे ।।१६।।

मित्रहर्च में इन्द्रिस में वर्षणहरू में इन्द्रिस में धाता से में इन्द्रिस में त्वष्टी से में इन्द्रिस में मुरुत्तरस में इन्द्रिस में विश्वें से में देवा इन्द्रिस में युज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ १७॥

पूर्धिवी चं म इन्द्रेश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रेश्च मे छोश्चं म इन्द्रेश्च मे समाश्च म इन्द्रेश्च मे नक्षेत्राणि च म इन्द्रेश्च मे दिशेश्च म इन्द्रेश्च मे युज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ १८॥

अधेशुरुचे मे रिश्मरच मेऽद्रीभ्यरच मेऽधियतिश्च म उपाछशुरुचे मेऽन्तर्यामरचे म ऐन्द्रवायवरचे मे मैत्रावरुणरचे म आश्विनरचे मे प्रतिपुरुधानश्च मे शुक्रश्चे मे मुन्धी चे मे युज्ञेन कल्पन्ताम्।१९।

आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे भुवश्च मे वैश्वानुरश्च म ऐन्द्राग्रश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयांश्च मे निष्केवल्यश्च मे सा<u>वि</u>त्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवृतश्च मे हारियोजनश्च मे युज्ञेन कल्पन्ताम् ॥ २०॥

<sup>(</sup>९६६) (च मे मित्रः च मे इन्द्रः) और मेरे लिए मित्रदेवता और मेरे लिए इन्द्र, (च मे वरुणः च मे इन्द्रः) और मेरे लिए वरुण और मेरे लिए इन्द्र, (च मे खाता च मे इन्द्रः) और मेरे लिए धाता और मेरे लिए इन्द्र, (च मे खाटा च मे इन्द्रः) और मेरे लिए त्वष्टा देवता और मेरे लिए इन्द्र, (च मे मरुतः च मे इन्द्रः) और मेरे लिए मरुत और मेरे लिए इन्द्र, (च मे विश्वेदेवा च मे इन्द्रः) और मेरे लिए वश्वेदेवा देवता और मेरे लिए इन्द्र (यझेन कल्पन्ताम्) यज्ञसे सहायक हो ।।१७।।

<sup>(</sup>९६७) (व मे पृथिवी च मे इन्द्रः) और मेरे लिए भूमि और मेरे लिए इन्द्र, (व मे अन्तरिक्षम् च मे इन्द्रः) और मेरे लिए अंतरिक्षलोक और मेरे लिए इन्द्र, (व मे चौ: च मे इन्द्रः) और मेरे लिए चुलोक और मेरे लिए इन्द्र, (व मे समा: च मे इन्द्रः) और मेरे लिए वर्षाके देवता और मेरे लिए इन्द्र, (च मे नक्षत्राणि च मे इन्द्रः) और मेरे लिए अश्विनी आदि नक्षत्र और मेरे लिए इन्द्र, (च मे दिशः च मे इन्द्रः) और मेरे लिए इन्द्र (यझेन कल्पन्ताम्) यज्ञसे सहायता करे 119८11

<sup>(</sup>९६८) (च में अंशु) और मेरे लिए अंश (च में पश्मः) और मेरे लिए किरण (च में अदाभ्यः) और मेरे निमित्त अदाभ्य ग्रह, (च में अधिपतिः) और मेरे निमित्त अधिपति (च में उपांशुः) और मेरे लिए उपांशु ग्रह, (च में अन्तर्यामः) और मेरे लिए अन्तर्याम (च में ऐन्द्रवायवः) और मेरे लिए इन्द्र और वायु (च में मैत्रा वरुणः) और मेरे लिए मैत्रावरुण (च में आशिवनः) और मेरे लिए आशिवन (च में प्रति प्रस्थानः) और मेरे लिए प्रति प्रस्थान (च में शुक्रः) और मेरे लिए शुक्र (च में मन्थी) और मेरे निमित्त मन्थी ग्रह (यहीन कल्पन्ताम) यहासे सहायक हो 119९11

<sup>(</sup>९६९) (च मे आग्रयणः च मे देश्वदेवः) और मेरे लिए आग्रयण, और मेरे निमित्त वैश्वदेव, (च मे ध्रुवः च मे देश्वानरः) और मेरे ध्रुवग्रह और मेरे लिए निमित्त वैश्वानर ग्रह, (च मे ऐन्द्राग्र च मे महा वैश्वदेवः) और मेरे निमित्त एन्द्राग्र ग्रह और मेरे निमित्त महावैश्वदेव, (च मे महरवतीयाः च मे निष्केवल्यः) और मेरे निमित्त महरवतीय और मेरे लिए न्विकेवल्य, (च मे सावित्रः च मे सारस्वतः) और मेरे निमित्त सावित्र और मेरे लिए सारस्वत, (च मे पात्नीवतः च मे हारियोजनः) और मेरे निमित्त पात्नीवतः व मे हारियोजनः) और मेरे निमित्त पात्नीवत और मेरे लिए हारियोजन (यहोन कल्पन्ताम्) यहासे सहायक हो ।।२०।।

<sup>(</sup>९७०) (च में खुवः च में चमसाः) और मेरे लिए खुव और मेरे लिए चमस, (च मे वायव्यानि च में द्रोणकलशः)

सुर्वहच में चमुसारचं में वायुव्यानि च में द्रोणकलुशस्य में ग्रावांणस्य में इधिवर्षणे च में पूत्रमृत्यं में आध्यनीर्वरूच में विदिश्य में द्राहिश्च में प्रवाश्यश्च में स्वगाकारस्य में युक्तेन कल्पन्ताम् ॥२१॥ अग्निश्च में प्रविश्व में सूर्यस्य में प्राणश्च में द्रश्वमेधस्य में पृथ्वित च में दितिस्य में दिति

मृतं चं म ऋतवंश्च में तर्वश्च में संवत्सरश्चे में ऽहो। एत्रे च में वृह्व व्यन्तरे चं में युक्तेन कल्पन्ताम्। २३। एकां च में तिस्तरचं में तिस्तरचं में पर्छा च में पर्छा च में सप्ता चं में सप्ता च में नर्वं च में एकांद्रश च में पर्छाद्रश च में म्प्ताद्रश च में मत्त्रदेश च में नर्वद्रश च में नर्वद्रश च में एकंविछंशातिश्च में एकंविछंशातिश्च में व्योनिछंशातिश्च में पर्छाविछंशातिश्च में स्पत्तिछंशातिश्च में स्पत्तिछंशातिश्च में नर्वविछंशातिश्च में पर्छाविछंशातिश्च में एकंविछंशातिश्च में पर्छाविछंशातिश्च में पर्छाविछंशातिश्च में पर्छाविछंशातिश्च में एकंविछंशाविश्च में एकंविछंशाविश्च में पर्छाविछंशाविश्च में पर्छाविछंशाविश्च में पर्छाविछंशाविश्च में पर्छाविछंशाविश्च में पर्छाविछंशाव्य में पर्छाविछंशाव्य में पर्छाविछंशाव्य में प्रोने कल्पन्तामें ॥ २४॥

और मेरे निमित्त वायव्यपात्र और मेरे निमित्त द्रोणकलश, (च मे ग्रावाणः च मे अधिषवणे) और मेरे निमित्त ग्रावा, और मेरे निमित्त काष्टफलक, (च मे पूतभृत् च मे आधवनीयः) और मेरे निमित्त पूतभूत सोमपात्र विशेष और मेरे निमित्त आधवनीय पात्र, (च मे वेदिः च मे विहें:) और मेरे लिए वेदि और मेरे लिए कुशा, (च मे अवभृथः च मे स्वगाकारः) और मेरे निमित्त अवभृथस्नान और मेरे निमित्त शम्भुवाक नाम पात्र (यहोन कल्पन्ताम्) यहासे सहाव्यकारी हों ।।२१।।

(९७९) (च मे अग्निः) और मेरे लिए अग्नि (च मे धर्मः) और मेरे लिए प्रवर्ग्य इष्टि, (च मे अर्कः) और मेरे लिए प्राण, (च मे अश्वमेघः) और मेरे निमित्त अश्वमेघ यज्ञ, (च मे पृथिवी) और मेरे लिए भूमि, (च मे दितिः) और मेरे निमित्त दिति देवता, (च मे अदितिः) और मेरे लिए अदिति देवमाता, (च मे द्यौः) और मेरे निमित्त द्युलोक, (च मे अक्टुलयः) और मेरे लिए विराद्पुरुषके अवयव, (च मे शक्करयः) और मेरे निमित्त शक्तियें (च मे दिशः) और मेरे निमित्त दिशायें (यक्केन कल्पन्ताम्) यज्ञसे सहायकारी हों ।।२२।।

(९७२) (च मे व्रतम्) और मेरे लिए नियम, (च मे ऋतवः) और निमित्त ऋतुयें, (च मे तपः) और मेरे लिए तप, (च मे संवत्सरः) और मेरे लिए संवत्सर, (च मे अहोरात्रे) और मेरे लिए दिनरात, (च मे ऊर्वष्ठीवे) और मेरे निमित्त उरु और जानुनी नाम अङ्ग, (च मे बृहद्रथन्तरे) और मेरे निमित्त बृहद्रथन्तर साम, (यज्ञेन कल्पन्ताम्) यज्ञसे सहायक

हो ॥२३॥

<sup>(</sup>९७३) (च मे एका च मे तिसः) और मेरे निमित्त क संख्या स्तोम और मेरे निमित्त तीन संख्या, (च मे तिसः च मे पश्च) और मेरे निमित्त तीन संख्याऔर मेरे निमित्त पांच संख्यक, (च मे पश्च च मे सप्त) और मेरे निमित्त पांच और मेरे निमित्त सात, (च मे सप्त च मे नव) और मेरे निमित्त सात और मेरे निमित्त नौ, (च मे नव च मे एकादश) और मेरे निमित्त नव और मेरे निमित्त ग्यारह, (च मे एकादश च मे त्रयोदश) और मेरे निमित्त ग्यारह और मेरे निमित्त तेरह, (च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे सप्त दश) और मेरे निमित्त पंद्रह और मेरे निमित्त सत्रह, (च मे सप्तदश च मे नवदश) और मेरे निमित्त सत्रह और उन्नीस, (च ने नवदश च मे एकविंशति) और मरे लिए उन्नीस और मेरे निमित्त इक्कीस, (च मे एकविंशतिः च त्रयोविंशतिः) और मेरे निमित्त

चतंस्वरचं मुंडिंश चं मुंडिंश चं मुं द्वादंश च मुं द्वादंश च मुं पोडिश च मुं पोडिश च में विश्वशृतिश्च में विश्वशृतिश्च में विश्वशृतिश्च में विश्वशृतिश्च में चतुंविंशशितश्च में चतुंविंशशितश्च में चतुंविंशशितश्च में चतुंविंशशितश्च में चत्वारिंशशित्य में चत्वारिंशशित्य में द्वादिंशशित्य में द्वादिंशशित्य में चतुंश्चित्य में चित्रत्य में चित्रत्य में चित्रत्य में चित्रत्य में चित्रत्य में चित्रत्य चे में चित्रत्य चे में चित्रत्य चे में चित्रत्य में चित्रत्य में चित्रत्य चे में चित्रत्य में चित्रत्य में चित्रत्य में चित्रत्य में चित्रत्य चे में चित्रत्य में च

इक्कीस और मेरे निमित्त तेइस (च मे त्रयोविंसितः च मे पश्चविंशितः) और मेरे निमित्त तेइस और मेरे निमित्त पश्चीस (च मे पश्चविंशित च मे सप्तविंशितः) और मेरे निमित्त पश्चीस और मेरे निमित्त सताईस, (च मे सप्तविंशितः च मे नवविंशितः) और मेरे निमित्त सताईस और मेरे निमित्त उन्तीस, (च मे नवविंशितः च मे एकत्रिंशन्) और मेरे निमित्त उन्तीस और मेरे निमित्त इकतीस, (च मे एकत्रिंशत् च मे त्रयिक्षंशत्) और मेरे निमित्त एकतीस और मेरे निमित्त तैतिस (च मे त्रयिक्षंशत् यझेन कल्पन्ताम्) और मेरे निमित्त तैतिस स्तोम यझके फलसे सहायता करें 112811

(९७४) (च में चतस्र च में अहाँ) और मेरे निमित्त चार संख्याक स्तोम और मेरे निमित्त आठ, (च में अहाँ च में द्वादश) और मेरे निमित्त आठ और मेरे निमित्त बारह, (च में द्वादश च में बोडश) और मेरे निमित्त बारह और मेरे निमित्त बोलह, (च में बोडश च में विंशतिः) और मेरे निमित्त बोलह और मेरे निमित्त बील (च में विंशतिः च में चतुविंशतिः) और मेरे निमित्त बील और मेरे निमित्त चौबील, (च में चतुविंशतिः) मेरे निमित्त चौबील और मेरे निमित्त अड्डाईल (च में अहाविंशति च में द्वात्रिंशत्) और मेरे निमित्त अड्डाईलऔर मेरे निमित्त बतील (च में द्वात्रिंशत् च में वह्रित्रंशत् च में च चत्वारिंशत्) और मेरे निमित्त चतील और मेरे निमित्त चौवालील (च में चतुश्चत्वारिंशत्) और मेरे निमित्त चौवालील अत्र मेरे निमित्त चौवालील (च में चतुश्चत्वारिंशत् च में अहचत्वारिंशत्) और मेरे निमित्त चौवालील और मेरे निमित्त चौवालील (च में चतुश्चत्वारिंशत् च में अहचत्वारिंशत्) और मेरे निमित्त चौवालील अत्र मेरे निमित्त चौवालील (च में चतुश्चत्वारिंशत् च में अहचत्वारिंशत्) और मेरे निमित्त चौवालील और मेरे निमित्त अडतालील, (च में यझेन कल्पन्ताम्) और मेरे लिए ये सहायक हो जांय ।।२५।।

(९७५) (च मे त्र्यविः च मे त्र्यवी) और मेरे निमित्त डेढ वर्षका बछडा और मेरे निमित्त डेढ वर्षकी बिछया, (च मे दित्यवाद च मे दित्योही) और मेरे निमित्त दो वर्षका यृष दो वर्षका बैल और मेरे निमित्त दो वर्षकी गाय, (च मे पश्चावी: च मे पश्चावी) और मेरे निमित्त ढाई वर्षका वृष और मेरे निमित्त दाई वर्षथी गाय, (च मे त्रिवत्सः च मे त्रिवत्सा) मेरे निमित्त तीन वर्षका वृष और मेरे निमित्त तीन वर्षकी गाय, (च मे तुर्यवाद, च मे तुर्योही) और मेरे निमित्त साढे तीन वर्षकी गाय, (यज्ञेन कल्पन्ताम्) यज्ञके फलसे सब प्रकारके पशुओंसे संयुक्त हों और उन्नति प्राप्त करे ।।२६।।

(९७६) (च मे षष्ठवाट, च मे पृष्ठौद्दी) और मेरे निमित्त चार वर्षका वृष और मेरे निमित्त चार वर्षकी गाय, (च मे उक्षा च मे वशा) और मेरे निमित्त सेचन समर्थ वृष और मेरे निमित्त बन्ध्या गौ, (च मे ऋषभः, च मे वेहत्) और मेरे निमित्त अति युवा वृष और मेरे निमित्त गर्भधातिनी गौ, (च मे अनह्वान् च मे धनुः) और मेरे निमित्त शकट बहन करते मे समर्थ बैल और मेरे निमित्त नवप्रसूता गौ, (यज्ञेन कल्पन्ताम्) यज्ञके फलसे सहायता प्रदान करें । सब प्रकारके पशुओंके हम युक्त हों ।।२७ ।।

वार्जाय स्वाहां प्रस्वाय स्वाहांऽपिजाय स्वाहा कर्तवे स्वाहा वर्सवे स्वाहांऽहुर्पर्तये स्वाहाऽहें मुग्धाय स्वाहां विन्धंशिनं आन्त्यायुनाय स्वाहाऽऽन्त्यांय भीवृनाय स्वाहा मुवंनस्य पर्तये स्वाहाऽधिपतये स्वाहां प्रजापंतये स्वाहां । ह्यं ते राण्मित्रांय युन्ताऽसि यमेन क्रिजें स्वा वृष्टिये त्वा प्रजानां स्वाऽऽधिपत्याये ॥ २८ ॥

आर्युर्वज्ञेन करपता प्राणो युज्ञेन करपतां चर्श्वर्यज्ञेन करपतां श्रोत्रं युज्ञेन करपतां वाग्यज्ञेन करपतां मनो युज्ञेन करपतामात्मा युज्ञेन करपतां ब्रह्मा युज्ञेन करपतां ज्योतिर्यज्ञेन करपतां श्रे स्वर्यज्ञेन करपतां पृष्ठं युज्ञेन करपतां युज्ञेन करपताम् । स्तोमेश्च यज्ञेश्व अक च सामे च बहच्चे रथन्तरं चे ।

स्तोर्मश्च यजुंश्च ऋक् च सामं च बृहच्चं रथन्तरं चं। स्वर्देवा अगन्मामृतां अमूम प्रजापतिः प्रजा अमूम् वेट् स्वाहां ॥ २९॥

<sup>(</sup>९७७) (वाजाय स्वाहा) अधिक अन्न उत्पादक चैत्रमासके लिए आहुति दी जाती है, (प्रसवाय स्वाहा) जलक्रीडादिकी अनुज्ञारूप वैशाख मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अपिजाय स्वाहा) जल क्रीडामें रितकारक जेष्ठ मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (क्रतवे स्वाहा) यागरूप अषाढके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (वसवे स्वाहा) वसुरूप श्रावणके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अहपंतये स्वाहा) दिनके पालक भाद्र मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (मुग्धायाद्वे स्वाहा) नोह पैदा करनेवाले कार्तिकके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (वनंशिने आन्त्यायनाय स्वाहा) मोह पैदा करनेवाले कार्तिकके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (वनंशिने आन्त्यायनाय स्वाहा) विनाश रहित अंतमें स्थित मार्गशीषंके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (आन्त्याय भौवनाय स्वाहा) स्वरूपमें मोहनेवाले भुवनोंके पोषक जठराग्निके दीन्न करनेवाले पौष मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अवनस्य पत्रये स्वाहा) भुवनके समस्त प्राणियोंके रक्षक माघ मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (अधिपतये स्वाहा) वर्षान्त होनेसे अधिक पालक फाल्गुन मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (प्रजापतये स्वाहा) वर्षान्त होनेसे अधिक पालक फाल्गुन मासके निमित्त यह आहुति दी जाती है, (प्रजापतये स्वाहा) द्वादश महीनेके अधिष्ठाता प्रजापतिके निमित्त यह आहुति जी जाती है। हे प्रजापते! (इयं ते राद्) यह तुम्हारा राज्य है, तू (मित्राय यन्ता असि) सखारूपके लिए नियामक है, तूही (यमनः) यज्ञादि कर्मोमें सबका नियन्ता है, (कर्जे त्वा वृष्टये त्वा, प्रजानाम् अधिपत्याय त्वा) परम अन्नादि पोषक पदार्थोंकी रक्षाके लिए, प्रजा पर सुखोंकी वर्षिके लिए और प्रजाओं पर राज्य करनेके लिए तुझे आधार रूप मानता हूं ।।२८।।

<sup>(</sup>९७८) (यज्ञेन आयुः कल्पताम्) यज्ञके प्रसादसे आयुकी वृद्धि हो, (यज्ञेन प्राणः कल्पताम्) यज्ञके प्राण रोग रोगरिहत बलिष्ठ हो, (यज्ञेन चक्षुः कल्पताम्) यज्ञसे नेत्र इन्द्रिय उत्कृष्टताको प्राप्त हो, (यज्ञेन क्ष्येताको प्राप्त हो, (यज्ञेन वाक् कल्पताम्) यज्ञसे वागिन्द्रिय उत्कर्षताको प्राप्त हो, (यज्ञेन मनः कल्पताम्) यज्ञसे मन इन्द्रिय स्वस्थताको प्राप्त हो, (यज्ञेन आत्मा कल्पताम्) यज्ञसे आत्मा प्रसन्नता लाभ करे, (यज्ञेन ब्रह्मा कल्पताम्) यज्ञसे चारों वेदोंका विद्वान ब्रह्मा संतुष्ट हो, (यज्ञेन ज्योतिः कल्पताम्) यज्ञसे स्वयंप्रकाश परमात्मा प्राप्त हो, (यज्ञेन स्वः कल्पताम्) यज्ञसे स्वर्गस्थानीय परमसुख प्राप्त हो, (यज्ञेन स्वः कल्पताम्) यज्ञसे यज्ञ उत्कर्षको प्राप्त हो, (स्तोमः यजुः ऋक् च साम च बृहत् च रथन्तरम्) स्तुतिके मंत्र अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा बृहत् एवं रथन्तर भी यज्ञसे प्राप्त हो, (च देवाः स्वः स्वः अगन्म) और समस्त देवगण सुखको प्राप्त हो, वे (अमृताः अभूम) अमृत सुखोंको उपलब्ध करें, हम सब भी (प्रजापतेः प्रजाः अभूम) प्रजाके पालक परमेश्वरकी प्रजा बनकर रहें और (वेद स्वाहा) उत्तम सत्कर्मानुष्ठान द्वारा हम श्रेष्ठ यश और मान प्राप्त करें; इस कारण यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो ॥२९॥

वार्जस्य न प्रेसवे मातरं महीमदिति नाम वर्षसा करामहे ।

यस्यामिदं विश्वं मुर्वनमाविवेश तस्यां नो देवः संविता धर्म साविषते ॥ ३० ॥

विश्वं अद्य मुक्तो विश्वं ऊती विश्वं भवन्त्वग्यः सिमद्धाः ।

विश्वं नो देवा अवसाऽऽगमन्तु विश्वंमस्तु द्रविणं वाजी अस्मे ॥ ३१ ॥

वाजो नः सप्त प्रदिश्चश्चतंस्रो वा परावतः । वाजो नो विश्वंदेवैधनंसाताविहावंतुं ॥ ३२ ॥

वाजो नो अद्य प स्रवाति दानं वाजो देवाँ२ ऋतुभिः कल्पयाति ।

वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा आञा वाजपतिजयमं ॥ ३३ ॥

वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिजयमं ॥ ३३ ॥

वाजो हि मा सर्ववीरं जकार सर्वा आशा वाजपतिभवेषमं ॥ ३४ ॥

(९७९) (वाजस्य प्रसवे नु मातरं अदितिं महीं नाम वषसा करामहे) अन्नकी अनुकूलतामें रहनेवाले हम जिस माता, जगत्की निर्माण करनेवाली, अदीन पूजनीय प्रसिद्ध भूमिको वेदवाक्य द्वारा अनुकूल करते हैं और (यस्यां इदं विश्वं भुवनं आविवेश) जिसमें यह संपूर्ण संसार रहा है (देवः सविता तस्यां नः धर्म साविषत्) प्रकाशात्मक सबके प्रेरक परमात्मा इस भूमिमें हमारी दृढ धारणा करे अर्थात् हमको इस पृथ्वी पर स्वस्थतापूर्वक रखे ।।३०।।

(९८०) (अद्य विश्वे मरुतः आगमन्तु) आज हमारे समीप संपूर्ण मरुद्गण आगमन करें, (विश्वे कती, विश्वेदेवाः नः अवसा) संपूर्ण संरक्षक देवताएं अपनी रक्षा साधनोंके साथ यज्ञमें आवें, तथा (विश्वे अग्रयः समिद्धाः भवन्तु) संपूर्ण अग्नि प्रदीप्त होवें, एवं (विश्वं द्रविणं वाजः अस्मे अस्तु) सब ऐश्वर्य व अत्र हमको प्राप्त होवे ।।३१।।

(९८९) (नः वाजः सप्त प्रदिशः वा) हमारा अन्न, ज्ञान ऐश्वर्य और पराक्रम सातों प्रदेशोंमें और (परावतः वतसः) दूर दूर तक फैली चारों दिशाओंमें फैलता रहे, और (इह धनसातौ वाजः) यहां घनके विभाग करनेके समय हमारे अन्न ज्ञान आदिकी तथा (नः विश्वैः देवैः अवतु) हमारी संपूर्ण देवोंके साथ रक्षा करें 113211

चारों दिशाओंमें हमारे लिए अन्न प्राप्त हो, तथा हमारा पराक्रम चारों दिशाओंमें फैले । सब प्रकारसे चारों दिशाओंमें हमारी सुरक्षा होती रहे ।।३२।।

(९८२) (वाजः नः अद्य दानं प्रसुवाति) अत्र हमको आज दानके लिए प्रेरणा करता है, (वाजः देवान् ऋतुभिः कल्पयाति) अत्र, देवताओंको ऋतुओंके अनुसार यथा स्थानमें प्राप्त होता रहे, (वाजः हि मा सर्ववीरं जजान) अत्र ही मुझको वीर पुत्र-पौत्रादिसे युक्त करे, मैं (वाजपतिः विश्वा आशाः जयेयं) अत्रका पालक होकर समस्त दिशाओंमें विजय करनेमें समर्थ होऊं ।।३३।।

वाजः नः अद्य दातं प्रसुवाति - अन्न विपुल हुआ तो दान करनेमें प्रवृत्ति होती है ।

वाजः देवान् ऋतुभिः कल्पयाति – अन्नही दिव्य जनोंको ऋतुओंके अनुकूल व्यवहार करनेमें प्रवृत्त करता है। वाजः हि मा सर्ववीरं जजान – अन्नही मुझे पुत्रपौत्रादिसे युक्त करता है। सब प्रकारकी वीरता अन्नही उत्पन्न करता है।

वाजपतिः विश्वाः आशाः जवेम - अन्नके स्वामी बनकर सब दिशाओंमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं । अन्न विपुलतासे मिलना चाहिए । जिससें मनुष्य पूर्ण उन्नत हो सकता है ।।३३।।

(९८३) (वाजः नः पुरस्तात् उत मध्यतः) अत्र हमारे आगे और गृहके मध्यमें हो, (वाजः हविषा देवान् वर्धयाति) अत्र हविके प्रदानसे देवताओंको बढाता है, (वाजः हि मा सर्ववीरं चकार) अत्र ही मुझको पुत्रादि वीरोंसे युक्त करता है। (वाजपतिः विश्वाः आशाः भवेयं) अत्रका स्वामी बनकर मैं सब दिशाओंमें विजय करनेमें समर्थ

सं मी सृजामि पर्यसा पृथिव्याः सं मी सृजाम्युद्धिरोषेधीभिः । सोऽहं वार्जकं सनेयमग्ने ।। ३५॥ पर्यः पृथिव्यां पय ओषेधीषु पर्यो दिव्युन्तरिक्षे पर्यो धाः । पर्यस्वतीः पृदिशः सन्तु महाम् ॥ ३६॥ देवस्यं त्वा सिवृतः प्रसिवृतिक्षित्रां पृष्णो हस्तीम्याम् । सर्यस्वत्ये वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः साम्रज्यिनाभिषित्र्वामि ॥ ३७॥ म्हताषाङ्कतधामाऽग्निर्गन्धवं स्तर्योषेधयोऽप्सरसो मुक्तो नाम । स न इदं बहा क्षत्रं पति तस्मै स्वाहा वार्द् ताम्यः स्वाहा ॥ ३८॥

होकं ॥३४॥

(९८४) हे (अग्ने) अग्ने ! मैं (पृथिव्याः पयसा मा संसृजामि) पृथ्वीमें उत्पन्न हुए दूध आदि रससे अपने आत्माको संयुक्त करता हूं, (अद्भिः औषधीभिः मा सम् ) जलों और ओषधियोंके साथ अपनेको मिलाता हूं, (सः अहं वाजं सनेयम्) वह मैं ओषधियों और जलसे अन्नको प्राप्त करता हूं ।।३५।।

पृथिव्याः पयसा मा संसृजामि - पृथिवीके ऊपर प्राप्त होनेवाले दूध आदि रसोंसे मैं अपनेको बढाता हूं। अद्भिः ओषधीभिः मा संसृजामि - जलों और औषधियोंसे मैं अपने उपयोगके लिए अन्नको प्राप्त करता हूं। सः अहं वाजं सनेयम् - वह मैं अन्नको प्राप्त करंगा ।।३५।।

(९८५) हे अग्नि ! तुम (पृथिव्यां पयः धाः) पृथ्वीमें रसको धारण करो, (ओषधिषु पयः) ओषधियों में रसको स्थापन करो, (दिवि पयः) द्युलोकमें रसको स्थिर करो और (अन्तरिक्षे पयः) अंतरिक्षमें रसको प्रस्थापित करो तथा (मह्यं प्रदिशः पयस्वतीः सन्तु) मेरे लिए दिशाविदिशा रस युक्त होवें ।।३६।।

पृथिव्यां ओषधिषु दिवि अंतरिक्षे पयः धाः - पृथिवीमें, औषधियोंमें, द्युलोकमें, अंतरिक्षमें रस प्राप्त हो । अन्न आदि खाद्य पेय पदार्थ प्राप्त हों ।

महां प्रदिशः पयस्वतीः सन्तु - मेरे लिए ये सब दिशाएं अन्नरस देनेवाली हों ।।३६।।

- (९८६) (सवितुः देवस्य प्रसवे) सविता देवके शासनमें, (अश्विनोः बाहुम्यां) दोनों अश्विनी कुमारोंके बाहुओंसे, (पूष्णः हस्ताम्याम्) पूषा देवताके दोनों हाथोंसे, (सरस्वत्यै वाचः) सरस्वतीकी वाणीसे, (यन्तुः यन्त्रेण) नियन्ता प्रजापतिके नियमनसे, और (अग्नेः साम्राज्येन त्वा अभिसिश्चामि) जिन्नके साम्राज्यसे तुझपर अभिषेक करता हूं ।।३७।।
- (९८७) (ऋताषाट् ऋतधामा गन्धर्वः अग्निः) सत्यज्ञानके बलसे विजय प्राप्त करनेवाला, अविनाशी तेजवाला और पृथ्वीको धारण करनेमें समर्थ अग्नि (नः इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु) हमारे इस ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णोकी रक्षा करनेवाला हो, (तस्मै स्वाहा वाट्) उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार यह आहुति स्वीकृत हो । (मुदः नाम तस्य अप्सरसः ताभ्यः स्वाहा) प्राणियोंको प्रसन्न करनेवाली ओषधियें उस अग्निरूप गंधर्वकी अप्सरारूपसे हैं वे भी हमारी रक्षा करें, उन ओषधियोंके लिये यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार गृहीत है ।।३८।।

ऋताषाट् ऋतधामा गंधर्वा अग्निः – सत्यमार्गसे शत्रुओंको पराजित करनेवाला, सत्यका आश्रय करनेवाला पृथिवीका धारण करनेवाला अग्रणी है।

नः इदं ब्रह्म क्षत्र पातु - वह हमारे इस ज्ञानीयों और क्षत्रियोंका संरक्षण करे ।

मुदः नाम अप्सरसः - आनंद बढानेवाली उसकी अप्सराएं हैं । जलके रसमें रहनेवाली आनंद बढानेवाली औषधियां हैं जो मनुष्योंका आनंद बढाती हैं ।।३८।। स्रांशहितो विश्वसांसा सूर्यो गन्ध्व —स्तस्य मरीचयोऽप्सर्स आयुद्धो नाम ।
स न इदं बह्म ध्वत्रं पातु तस्मै स्वाहा वादं ताम्यः स्वाहा ॥ ३९ ॥
सुपुम्णः सूर्यरिमश्चन्द्रमां गन्ध्व —स्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसी भेकुरेयो नाम ।
स न इदं बह्म ध्वत्रं पातु तस्मै स्वाहा वादं ताम्यः स्वाहा ॥ ४० ॥
इषिरो विश्वव्यं वा वातो गन्ध्व —स्तस्यापो अप्सरस् ऊर्जो नाम ।
स न इदं बह्म ध्वत्रं पातु तस्मै स्वाहा वादं ताम्यः स्वाहा ॥ ४१ ॥
स न इदं बह्म ध्वत्रं पातु तस्मै स्वाहा वादं ताम्यः स्वाहा ॥ ४१ ॥
स न इदं बह्म ध्वत्रं पातु तस्मै स्वाहा वादं ताम्यः स्वाहा नाम ।
स न इदं बह्म ध्वत्रं पातु तस्मै स्वाहा वादं ताम्यः स्वाहा ।। ४२ ॥

- (९८८) (संहितः विश्वसामा गन्धर्वः स सूर्यः) दिनरातकी सन्धि करनेवाला, संपूर्ण साम जिसकी स्तुति करते हैं, और पृथ्वीको धारण करनेवाला वह सूर्य (नः ब्रह्म क्षत्रं पातु) हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णकी रक्षा करे, (तस्मै स्वाहा वाद्) उसके निमित्त यह आहुति देते हैं भली प्रकार गृहीत हो । (आयुवः नाम मरीचयः तस्य अप्सरसः) परस्पर मिलनेके स्वभाववाली आयुर्वर्धक उसकी किरणें उसकी अप्सरायें हैं, वे हमारी रक्षा करें (ताभ्यः स्वाहा) उसके लिए आहुति देते हैं, भली प्रकार गृहीत हो ।।३९।।
- (९८९) (सुषुम्णः सूर्यरिभः चन्द्रमाः गन्धर्वः) उत्तम मनवाला सूर्यकी किरणोंसे प्रकाशित होनेवाला चन्द्रमा नामका गंधर्व है (सः नः इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु) वह हमारे इस ब्राह्मणवर्ण और क्षत्रियवर्णका पालन करे (तस्मै स्वाहा वाट्) उस चन्द्रमारूप गन्धर्वके लिए आहुति दी जाती है, वह भली प्रकार गृहीत हो । (भेकुरायः नाम नक्षत्राणि तस्य अप्सरसः) प्रकाश करनेवाले भेकुरि नामक नक्षत्र गण उसकी अप्सरायें हैं वे हमारी रक्षा करें (ताभ्यः स्वाहा) उसकी प्रीतिके निमित्त आहुति दी जाती है ।।४०।।
- (९९०) (इबिरः विश्वव्यचाः गन्धर्वः वायुः सः नः ब्रह्म क्षत्रं पातु) शीघ्रगामी सर्वत्र व्याप्त इस भूमि पर जो वायु है, वह हमारी ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जातिकी रक्षा करें, (तस्मै स्वाहा वाद) उसकी प्रीतिके निमित्त आहुति दी जाती है, (ऊर्जः नाम आपः तस्य अप्सरसः) प्राणियोंको जीवित रखनेवाले रसरूप जल उसकी अप्सरा हैं, वे हमारी रक्षा करें, (तोम्यः स्वाहा) उनके लिए यह आहुति प्रदान करते हैं भली प्रकार गृहीत हो ।।४१।।
- (९९१) (भुज्युः सुपर्णः यज्ञः गन्धर्वः सः नः ब्रह्म क्षत्रं पातु) प्राणियोंको अन्न देनेवाला उत्तम प्रगतिशील यज्ञ नाम गंधर्व है, वह हमारे ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी रक्षा करे, (तस्मै स्वाहा वाद) उस यज्ञरूप गंधर्वके लिए यह श्रेष्ठ आहुति देते हैं, वह भली प्रकार स्वीकृत हो । (स्तावा नाम दक्षिणाः तस्य अप्सरसः) ईश्वरकी स्तुति करनेसे स्तावा नामवाली दक्षिणा उस यज्ञकी अप्सरा हैं, वे हमारी रक्षा करें, (ताम्यः स्वाहा) उनकी प्रीतिके निमित्त आहुति देते हैं भली प्रकार गृहीत हो ।।४२।।

भुज्युः - भोजनके लिए अन्न देनेवाला । सुपर्णः - उत्तम प्रगमनशील ।
यज्ञः - श्रेष्ठोंका सत्कार, सब श्रेष्ठोंसे मित्रता , और गरीबोंके लिए अन्नदान करनेवाला श्रेष्ठ त्यागमय कर्म ।
सः नः ब्रह्म क्षत्रं पातु - वह कर्म हमारे ज्ञानी और शूरोंकी सुरक्षा करे । स्तावा - स्तुति करनेवाली ।
अप्सुराः - जीवनरूप जलमें योग्य रीतिसे प्रगति करनेवाली ।।४२।।

प्रजापितिर्विश्वकेमी मनी गन्धवे नित्तस्य क्रावसामान्येष्मस्स एहंयो नार्म ।
स नं इदं ब्रह्म क्ष्मवं पांतु तस्म स्वाहा वार्द् ताम्यः स्वाहा ॥ ४३ ॥
स नी मुवनस्य पते प्रजापते यस्य तं उपि गृहा यस्य वेह ।
अस्म ब्रह्मणेऽस्म क्ष्म्याय मिह शर्म यच्छ स्वाहा ॥ ४४ ॥
समुद्रोऽसि नर्भस्वानार्द्रदांतुः शुम्भूमेंयोभूरिम मो वाहि स्वाहा मारुतोऽसि मुस्ता गुणः शुम्भूमेंयोभूरिम मो वाहि स्वाहां व्यवस्वाञ्छम्भूमेंयोभूरिम मो वाहि स्वाहां ॥ ४५ ॥
यास्ते अग्रे सूर्ये रुचो दिवेमातुन्वन्ति रुश्मिमः ।
तामिनी अद्य सर्वीमी रुचे जनाय नस्कृषि ॥ ४६ ॥
या वो देवाः सूर्ये रुचो गोष्वश्वेषु या रुचः ।
सन्द्रांग्री ताभिः सर्वीमी रुचे नो धस बृहस्पते ॥ ४७ ॥

- (९९२) (प्रजापितः विश्वकर्मा मनः गन्धर्वः सः नः इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु) प्रजाका रक्षक, समस्त विश्वका कर्ता विचारशील गन्धर्व है, वह हमारे इस ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णकी रक्षा करे, (तस्मै स्वाहा वाद) उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति देते हैं, वह भली प्रकार स्वीकार हो । (एष्टयः नाम ऋक् सामानि तस्य अप्सरसः) अभीष्ट देनेसे एष्टि नामवाली ऋक् और सामकी ऋचायें उसकी अप्सरायें हमारी रक्षा करें (ताम्यः स्वाहा) उसके निमित्त आहुति दी जाती है भली प्रकार गुहीत हो ।।४३।।
- (९९३) (भुवनस्य पते प्रजापते) विश्वकं पालन करनेवाले हे प्रजापते ! (यस्य ते उपरि गृहाः) जिस तेरे आश्रय पर ये ऊपर गृह हैं, (वा यस्य इह) अथवा जिस तुम्हारे इस लोकमें घर हैं, (सः नः अस्मै ब्रह्मणे अस्मै क्षत्राय महि शर्म यच्छ) वह तुम हमारे इस ब्राह्मण और इस क्षत्रियके लिए बड़े सुखका प्रदान करो, (स्वाहा) यह दी हुई आहुति भली प्रकार स्वीकार हो ।।४४।।
- (९९४) हे वायो ! तुम (समुद्रः नमस्वान् आर्द्रदानुः शम्भू मयोभूः असि) सागरके समान गम्भीर वा अगाध जलोंसे भरे हुए हो, आकाशमण्डलमें रहनेवाले, वर्षा द्वारा पृथ्वीको आर्द्र करनेवाले, सुख प्राप्त करानेवाले और परम आनंदके जनक हो, तुमही (मारुतः असि) अंतरिक्षचारी वायुरूप हो, एवं (मरुतनां गणः अयस्यूः दुवस्वान शम्भूः मयो भूः असि) प्राणोंके गणके समान सबके आश्रयस्थान, सबके रक्षा करनेवाले, अन्नके उत्पादक, कल्याणकारी और मोक्ष सुखके प्रदाता हो इस कारण (मा अभि वाहि) मुझे चारों ओरसे प्राप्त होओ, (स्वाहा) यह दी हुई आहुति भली प्रकार स्वीकार हो ।।४५।।
- (९९५) हे (अग्ने) अग्ने ! (या ते रुचः सूर्ये रश्मिभिः दिवं अतन्वन्ति) जो तेरी दीप्ति, सूर्यमण्डलमें रहनेवाले किरणों द्वारा द्युलोकको प्रकाशित करती हैं, वे (अद्य ताभिः सर्वाभिः नः रुचे नः जनाय कृषि) आज उन संपूर्ण कान्तियोंसे हमारे शोभा बढानेके लिए और हमारे पुत्र पौत्रादिकों की तेजस्विता बढानेके लिए प्रकाशित करें ।।४६।।
- (९९६) हे (इन्द्राग्नी) इन्द्राग्नी ! हे (बृहस्पते) बृहस्पते ! हे (देवाः) देवो ! (वः यः रुचः सूर्ये) कुम्हारी जो दीप्ति सूर्यमें है, (या रुचः गोषु अश्वेषु) जो दीप्तियों गौवों और अश्वोंमें हैं (ताभिः सर्वाभिः) उन संपूर्ण दीप्तियोंसे देदीप्यमान तुम (नः रुचं घत्त) हमारे लिए उस प्रकाशका धारण करो ।।४७।।

रुचं नो धेहि बाह्यणेषु रुच्छं राजंसु नस्कृधि। रुचं विश्वेषु शूदेषु मिं धेहि रुचा रुचंसे ॥४८॥ तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्त्रंमानस्तदा शांस्ते यजमानो हिविमिः। अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्दशंधम् मा न आयुः प्र मोधीः।॥४९॥ स्वर्ण धुर्मः स्वाह्यं स्वुर्णार्कः स्वाह्यं स्वुर्ण श्रुकः स्वाह्यं स्वुर्ण ज्योतिः स्वाह्यं स्वुर्ण सूर्यः स्वाह्यं ॥५०॥ आग्नं युनिन शर्वसा धुतेन विश्वेष्ठं स्वुर्ण वर्षसा बुहन्तम् । तेन वृषं गमेम बुधनस्य विष्ठपुर्छं स्वु रुहांणा अधि नाकंमुत्तमम् ॥५१॥

हमी ते पृक्षावजरी पतुत्रिणी याभ्याध रक्षाधिस्यपृहध्धस्यग्रे । ताभ्यां पतेम सुकृतामु लोकं यञ्च ऋषयो जुग्मुः प्रथमुजाः पुराणाः ॥ ५२॥

(९९७) हे अग्ने ! (नः ब्राह्मणेषु रुचं घेहि) हमारे ब्राह्मणोंमें तेजको स्थापन करो, (नः राजसु रुचं कृषि) हमारे क्षित्रयोंमें कान्तिको स्थापन करो, (विश्येषु रुचं) वैश्योंमें तेजस्थिताको प्रस्थापन करो, और हमारे (शूद्रेषु मिय रुचा रुचं घेहि) शूद्रोंमें तथा मुझमें तेजस्थिताको स्थापन करो ।।४८।।

नः ब्राह्मणेषु राजसु विश्वेषु शूद्रेषु मयि च रुचा रुचं कृधि – हमारे राष्ट्रके ब्राह्मणोंमें, क्षत्रियोंमें, वैश्योंमें तथा शूद्रोंमें और मुझमें तेजसे युक्त तेजस्विताको स्थापन करो । सब जनता तेजस्वी हो ।।४८।।

(९९८) हे (वरुण) वरुण ! (यजमानः हिविधिः तत् आशास्ते) यजमान हिवयोंके प्रदानसे उस सुखकी आकांक्षा करता है, (तत् ब्रह्मणा वन्दमानः त्व यामि) वह यजमानका इष्ट, वेद ब्रह्मके द्वारा स्तुत्ति करता हुआ मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं । हे (उरुशंस) बहुतोंसे स्तुति किये जानेवाले देव ! (इह अहेडमानः त्वा यामि) इस स्थानमें क्रोध न करते हुए तेरे पास प्रार्थना करनेके लिए आ रहा हूं कि, (नः आयुः मा प्रमोषीः) तू हमारी आयुको मत कम करो अर्थात् हम सब दीर्घ आयुवाले हों ।।४९।।

(९९९) (स्वः न धर्मः स्वाहा) प्रकाशमान आदित्यके लिए यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकारसे स्वीकृत हो, (स्वः न अर्कः स्वाहा) सूर्यके समान अग्नि है, इसकी प्रीति निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार गृहीत हो, (स्वः न शुक्रः स्वाहा) दिनके समान शुक्लवर्ण तेजस्वी देवके निमित्त यह आहुति प्रदान करते हैं, भली प्रकार गृहीत हो, और (स्वः न ज्योतिः स्वाहा) स्वर्गके समान ज्योतिके लिए यह आहुति प्रदान करते हैं भली प्रकार गृहीत हो, और (स्वः न सूर्यः स्वाहा) स्वयं प्रकाशी देवताके समान सूर्यके लिए यह आहुति प्रदान करते हैं भली प्रकार स्वीकृत हो ।।५०।।

(१०००) (दिव्यं सुपर्णं वयसा बृहन्तं अग्निं) दिव्य गुण युक्त, सुंदर गतिवाले और वृद्धिको प्राप्त होनेवाले अग्निको (शवसा घृतेन युनिज्भ) बलदायक धृतसे संयुक्त करता हूं, (तेन ब्रध्नस्य विष्टपं वयं गमेम) इसके द्वारा आदित्यके लोकको हम गमन करेंगे, और (अधि स्वः रुहाणाः उत्तमं नाकं) उसके ऊपर स्वर्गको गमन करते हुए दुःखरहित लोकको प्राप्त होंगे ।।५१।।

(१००१) हे (अग्ने) अग्ने ! (ते इमौ पक्षौ अजरौ पतित्रणौ) तुम्हारे ये दोनों पंख कभी नाश न होनेवाले और उडनेके स्वभाववाले हैं, (याभ्यां रक्षांसि अपहंसि) जिसके द्वारा तुम राक्षसोंकौ विनष्ट करते हो, हम (ताभ्यां उ सुकृतां लोकं पतेम) उनके द्वारा ही पुण्यात्माओंके लोकको गमन करें (यत्र प्रथमजाः पुराणाः ऋषयः जन्मुः) जहां प्रथम उत्पन्न पुरातन ऋषिगण गये हैं।।५२।।

इन्दुर्वक्षः इयेन ऋतावा हिरंण्यपक्षः शकुनी भुरण्युः ।
महान्त्मधस्थे ध्रुव आ निर्णतो नर्मस्ते अस्तु मा मा हिर्थसीः' ॥ ५३ ॥
विश्वी मूर्धाऽसि पृथ्विष्या नामिक्र्य्पामोर्षधीनाम् । विश्वायुः शर्म सप्तथा नर्मस्प्थे' ॥ ५४ ॥
विश्वीस्य मूर्धन्नधि तिष्ठसि श्रितः समुद्रे ते हृद्यमृष्स्वायुर्पो दंत्तोवृधि भिन्त ।
विश्विस्य क्र्यन्तिशित्यायुथ्विष्यास्ततो नो वृष्टचीव ॥ ५५ ॥
इद्यो युज्ञो भृगुभिराञ्चीद्र्यं वसुभिः । तस्य न इदृस्य प्रीतस्य द्रविणेहा गीनः' ॥ ५६ ॥
इद्यो अग्निराह्नीतः पिपर्तु न इष्ट्यं हृविः । स्वगेदं वृष्टेम्यो नर्मः' ॥ ५७ ॥
यदाकूतात्समस्त्रीद्भृद्रो वा मनसो वा सम्भृतं चक्षुपो वा ।
तद्नु प्रेतं सुकृताम् लोकं यञ्च ऋषयो ज्ञम्भः प्रथमजाः पुराणाः ॥ ५८ ॥

(१००२) हे अग्ने ! तुम (इन्दुः दक्षः १येनः) चन्द्रके समान आह्नाद देनेवाले, उत्साहवान, बाजके समान प्रगतिशील (ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनः भुरण्युः) सत्याचरणवाले, सुवर्णपक्षवाले, सत्यपक्षवाले, शक्तिशाली, भरणपोषण करनेवाले (महान् धुवः सधस्थे आनिषतः ते नमः अस्तु) प्रभावशाली, स्थिर, यज्ञमें सदा साथ रहनेवाले तुम्हारे लिए नमस्कार हो, (मा मा हिंसी) हमको किसी प्रकार पीडा मत दो ।।५३।।

(१००३) हे अग्ने ! तुम (दिवः मूर्घा, पृथिव्याः नाभिः, अपां ओषधीनां कर्क्) स्वर्गलोकके मस्तकस्वरूप, पृथ्वीके नाभि सदृश, जलों व ओषधियोंके सारभूत, (विश्वायुः शर्म, सप्रथाः असि) सब प्राणियोंके जीवन, लोगोंको सुखदाता और समानरूपसे सर्वत्र वर्तमान हो, इस प्रकार (पथे नमः) सबके मार्ग स्वरूप अर्थात् उद्देश्य तक पहुंचानेवाले तुम्हारे लिए नमस्कार है ॥५४॥

(१००४) हे अग्ने ! (श्रितः, विश्वस्य मूर्धन् अधितिष्ठिसि) सर्वत्र व्याप्त तुम सबसे उद्यस्थानमें स्थित हो, (ते इदयं समुद्रे) तुम्हारा हृदय अंतरिक्षमें है, (आयुः अप्सु) आयु जलोंमें है, तुम (दिवः अंतरिक्षात् पृथिव्याः ततः वृष्टया नः अव) द्युलोकसे मेघसे अंतरिक्षसे और भूमिके समीपके देशसे जलकी दृष्टिके द्वारा हमारी रक्षा करो, तथा (उदिधं भिन्त) मेघको विदीर्ण करो, एवं (अपः दत्त) जलोंको प्रदान करो ।।५५।।

(१००५) हे (द्रविण) ऐश्वर्यवान् ! तुम (नः इष्टस्य प्रीतस्य तस्य इह आगमेः) हमारे इष्टरूप हममें प्रेम करनेवाले उसके यज्ञके घरमें यहां आगम करों, (आशीर्दाः, भृगुभिः वसुभिः इष्टः) अभिलिषत पदार्थोंका देनेवाला यज्ञ, शत्रुओंको भुनदेनेवाले विज्ञानवाले वीरों द्वारा और निवास करानेवाले विद्वानोंसे सम्पादित किया गया है ।।५६।।

भृगुः - शत्रुको भूननेवाले वीर । वसुः - सञ्जनोंका निवास करनेवाले वीर ।।५६।।

(৭০০६) (इष्टः अग्निः) यज्ञरूप परमप्रिय अग्नि (हविः आहुतः नः इष्टं पिपर्तु) हवि द्वारा तृप्त किया हुआ हमारे मनोरथको पूर्ण करे, (इदं नमः देवेभ्यः, स्वगा) यह हवि देवताओं के लिए प्राप्त हो, जो हवि स्वयं गमनशील है ।।५७।।

(१००७) (यत् आकृ तात् हृदः मनसः वा चक्षुः संभृतम्) जो ज्ञान मनकी प्रवृत्तिके भी सूर्व आत्माके भीतर विद्यमान, हृदयमे, मनन करनेवाले अन्तःकरणसे और आंख आदि बाह्य इन्द्रियोंसे सम्यक् प्रकार प्राप्त (तत् अनु सुकृतां लोकं उ प्र इत) उसके अनुकूलही पुण्य आचारवान् सत्पुरुषोंके लोकको निश्चयसे प्राप्त करो, (यत्र प्रथमजाः पु राणाः ऋषयः जग्मुः) जहां प्रथम उत्पन्न, पुरातन ऋषिगण पहुंचे हैं ।।५८।।

पुत्र संघर्ध परि ते ददामि यमावहांच्छेष्ट जातवेदाः ।

अन्वाग्नता यज्ञपंतिकों अञ्च तर्छ स्म जानीत पर्म व्योमन् ॥ ५९ ॥

पूर्व जानाथ पर्म व्योमन् देवाः सधस्था विद कुपर्मस्य ।

यद्गागच्छात्पथिभिदेंवयानेरिष्टापूर्ते कृणवाधाविरस्मे ॥ ६० ॥

उद्घुष्ट्यस्वाग्चे पर्ति जाराहि त्विमिष्टापूर्ते सर्छ सृजेधाम् च ।

श्रास्मिन्तम् धस्थे अध्युत्तरस्मिन्वश्वे देवा यजमानश्च सीदते ॥ ६१ ॥

येन वहिस सहस्र येनोग्ने सर्ववेदसम् । तेनेमं युज्ञं नो नय स्वर्तेषेषु गन्तवे ॥ ६२ ॥

प्रस्तरेण परिधिना सुचा वेद्या च बृहिषा । कुचेमं युज्ञं नो नय स्वर्तेषेषु गन्तवे ॥ ६२ ॥

पह्मं यत्परादानं यत्पूर्ते याश्च दक्षिणाः । तद्गग्निवश्वकर्मणः स्वर्तेषेषु नो द्वते ॥ ६४ ॥

(१००८) हे (सधस्थ) स्वर्गमें रहनेवाले ! (जातवेदाः यं शेविधं आवहात्) अग्निने जिस यज्ञके परम सुखको जिसे सोंपा है ऐसे (एतं ते परिददामि) इस फलको तुम्हारे लिए समर्पण करता हूं । हे देवताओ ! (यज्ञपितः व अन्वागन्ता) यजमान तुम्हारे पास आगमन करेगा, (अत्र परमे व्योमन् तं जानीत स्म) यहां इस उत्कृष्ट विस्तृत स्वर्गस्थानमें आये हए उस यजमानको तुम जानो ।।५८।।

(१००९) हे (परमे व्योमन् सद्यस्थाः देवाः) उत्कृष्ट स्वर्गमें रहनेवाले देवताओ ! (एतं जानाथ) इस यजमानको जानो और (अस्य रूपं विद) इसके रूपको समझो, (यदा देवयानैः पथिभिः आगच्छात्) जिस समय यह देवताओं के गमन योग्य मार्गोसे गमन करे तब (इष्टा पूर्ते अस्मै आविः कृण्वाथ) इष्ट और पूर्व कर्मोके फल इस यजमानके निमित्त प्रकाशित करो ।।६०।।

यज्ञ करनेवाला यजमान देवयान मार्गसे स्वर्गमें जाता है।

उस समय उसको यज्ञके फल प्राप्त होते है ।।६०।।

(१०१०) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं उद्बुध्यस्व प्रतिजागृहि) तुम उत्तम रीजिसे उठो और जाग्रत होओ । और (इहापूर्ते संसृजेशाम्) इष्ट और पूर्त कर्मके फल यजमानको प्रदान करो, तुम्हारी कृपासे (अयं च) यह यजमान भी उत्तम सुखको प्राप्त हो । हे (विश्वेदेवाः) संपूर्ण देवो ! तुम्हारे निमित्त इष्टापूर्तसे निष्पाप हुआ यह (यजमानः च सद्यस्थे) यजमान भी देवताओंके साथ रहने योग्य (अस्मिन् उत्तरस्मिन् अधिसीदत) इस सबसे उत्कृष्ट द्युलोकमें चिरकाल तक निवास करे ।।६१।।

(१०९९) हे (अग्ने) अग्ने ! (येन सहस्रं वहिंस) जिस सामर्थ्यसे सहस्र दक्षिणावाले यज्ञका करते हो और (येन सर्ववेदसं) जिससे सर्व वेदोंसे होनेवाले यज्ञको करते हो (तेन नः इमं यज्ञं देवेषु गन्तवे स्वः नय) उस सामर्थ्यसे हमारे इस यज्ञको देवताओं के प्रति गमन करनेके लिए स्वर्गको ले चलो ।।६२।।

(१०१२) हे अग्ने ! (नः प्रस्तरेण, परिधिना सुचा वेद्या बर्हिषा ऋचा) हमारे प्रस्तर, परिधि, सुक, वेदो, कुशा और स्तुति वा वेदके मंत्रसे संपन्न (इयं यज्ञं देवेषु गन्तवे स्वः नय) इस यज्ञको देवताओं में प्राप्त करानेके निमित्त स्वर्गकों ले जाओ ॥६३॥

(१०९३) (वैश्वकर्मणः अग्निः) विश्वकर्मा संबंधी अग्नि (नः तत् स्वः देवेषु दखत्) हमारे उस दानको स्वर्गलोकमें स्थित देवताओंमें स्थापन करे (यत् दत्तम्) जो दिया है, (यत परादत्तम्) जो परोपकारके लिए दिया है (यत् पूर्तम्) जो कूप तडाग निर्माण निमित्त दिया है और (याः दक्षिणाः) जो यज्ञ संबंधी दक्षिणार्थे दी है वह दान देवताओंको प्राप्त हो ।।६४।।

यञ्च धारा अनेपेता मधोर्षुतस्य च याः । तद्गिर्विश्वकर्मणः स्वेद्रविषु नो द्धते ॥ ६५ ॥ अग्निरिस्म जन्मेना जातवेदा घृतं से चक्षेद्रमृतं म आसन् । अर्किक्षिधातू रजेसो विमानोऽजेस्रो धर्मी हिवरिस्म नार्मं ॥ ६६ ॥ कचो नार्मास्मि यर्जूछेषि नार्मास्मि सार्मानि नार्मास्मि । ये अग्नयः पार्श्वजन्या अस्यां पृथ्विष्यामधि । तेषामिति त्वर्मुत्तमः व नी जीवातेवे सुवे ॥ ६७ ॥ वार्त्रहत्यायु शवसे पृतनाषाद्यां । इन्द्र त्वाऽऽवंत्रयामसिं ॥ ६८ ॥

(१०१४) (वैश्वकर्मणः अग्निः तत् स्वः देवेषु नः दधत्) विश्वकर्मा संबंधी अग्नि उस स्वर्गमें देवताओंके मध्यमें हमको स्थापन करे, (यत्र मधोः धृतस्य च याः धाराः अनपेताः) जहां शहदकी घीकी और दुध दि आदिको धारायें क्षीण न होनेवाली स्थित हैं अर्थात् निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैं ।।६५।।

(१०१५) (जातवेदाः, अर्कः, त्रिधातुः रजसः विमानः, अजस्रः अग्निः) सब उत्पन्न जगतको जाननेवाला, पूजनीय यज्ञरूप, तीन धातु अर्थात् ऋक् यजुः साम लक्षणवाला, मध्य लोकका निर्माता और अविनाशी अग्नि (जन्मना अस्मि) उत्पत्तिसे ही मैं हूं, (मे चक्षुः घृतम्) मेरी आखें धृत हैं, (मे आस्यं अमृतम्) मेरे मुखमें हविरूप अमृत है, (धर्मः नाम, हविः अस्मि) उष्णताके अर्थयुक्त नामवाला, पुराडाशादि हवि रूप पदार्थ भी मैं ही हूं ।।६६।।

में चक्षुः घृतं - अग्रिका नेत्र धी है । घी सेही वह प्रकाशता है ।

मे अमृतं आस्यं - मेरा मुख अमृत है । अग्नि की उष्णता चारों और फैली है और उस उष्णतासे वह सबका भक्षण करता है।।६६।।

(१०१६) (ऋचः नाम अस्मि) ऋग्वेद नामवाला मैं हूं, (यजूंबि नाम अस्मि) यजुर्वेद नामवाला मैं हूं, (सामानि नाम अस्मि) सामवेद नामवाला मैं हूं अर्थात् अग्नि अपनेको त्रिवेदरूप बतलाता है। (अस्यां पृथिव्यां अधि ये पाश्चजन्या अग्नयः) इस पृथ्वीपर जो पांचों प्रजाजनोंके हितकारी अग्नियां हैं, (तेषां) उन अग्नियोंमें, (त्वं उत्तमः असि) तुम श्रेष्ठ हो (नः जीवातवे प्रसुव) हमारे चिरजीवनके लिए आदेश करो ।।६७।।

ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदसे यज्ञ होता है। और यज्ञमें अग्नि ही मुख्य स्थानमें रहता है; अतः ऋग्यजुः साम ये अग्नि हैं ऐसा लक्षणासे कहा है।

पांचजन्याः अग्नयः - पंचजन यज्ञ करते हैं, अतः अग्नियोंका नाम पांचजन्य हुआ है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पंचजन हैं । ये अग्निकी उपासना अपनी पद्धतिसे करते हैं । इन पंचजनोंके घरोंमें अग्नि प्रदीप्त होता रहता ह ।

नः जीवातवे प्रसुव – हम सब पांचो जनोंके दीर्घ जीवनके लि सहायक हो, यह सब पांचो जनोंकी यहां दी है ।।६७।। (१०९७) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (वार्त्रहय्याय, पृतनाषाह्याय शवसे त्वा) वर्तमान शत्रुके हनन करनेमें समर्थ,

सेनाओंके विजय करानेवाले बलदर्शनके निमित्त तुमको हम (आवर्तयामिस) वारंवार बुलाते हैं ।।६८।।

वार्त्रहत्य - शत्रुका नाश करना

पृतना-बाह्य - शत्रु सेनाके हमले होने पर उनका पराभव करना ।

शंवस् - असहा सामर्थ्य

ये तीन कार्य करने आवश्यक हैं। ये ही कार्य राष्ट्रके सँरक्षणके लिए अत्यावश्यक हैं।।६८।।

सहरानुं पुरुद्धत श्चियन्तेमहस्तिमन्द्र सं पिणुक् कुणारुम् ।
आमि बुत्रं वर्धमानं पियारुम्पादंमिन्द्र त्वसा जघन्यं ॥ ६९ ॥
वि नं इन्द्र मूर्धो जिह नीचा येच्छ पृतन्यतः ।
यो अस्माँ २ अिम्हास्त्यधंरं गमया तमः' ॥ ७० ॥
मूगो न भीमः कुंचरो गिहिष्ठाः परावत् आ जंगन्था परस्याः ।
मूक्थं स्थंशायं प्विमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताद्धि वि मूर्धो नुदस्यं ॥ ७१ ॥
वैश्वानरो नं ऊत्य आ प्र यातु परावतः । अग्निनीः सुदुतीरुपं ॥ ७२ ॥
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश ।
वृश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवा स रिषस्पातु नक्तम् ॥ ७३ ॥
अश्याम् तं कार्ममम् त्वोती अश्यामं रिप्थं रिप्वः सुवीरम् ।
अश्याम् वार्जमाभि वार्ज्यन्तोऽश्यामं युग्नमंत्राजरं ते ॥ ७४ ॥

(१०१८) हे (पुरुह्त इन्द्र) बहुतोंसे सहायार्थ बुलाये जानेवाले इन्द्र ! (क्षियन्तं कुणारुं सहदानुं अहस्तं सम्पणं) समीप रहनेवाले, और दुवचन कहनेवाले शत्रुको हस्तहीन अर्थात् निःशस्त्र करके अच्छी प्रकार कुचल डालो । हे (इन्द्र) इन्द्र ! (वर्धमाने, पियारुं वृत्रं अपादं अभिजवन्थ) अपनी शक्तिको बढानेवाले, और बुरा भाषण करनेवाले वृत्रासुरको पांवरहित अर्थात् गतिहीन करके सब ओरसे विनष्ट कर दो ।।६९।।

(१०९९) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (मृधः वि जिहि) संग्राममें शत्रुओंको विशेषरूपसे पराजित करो, (पृतन्यतः नः नीचा यच्छ) सेनायुक्त हमारे शत्रुओंको नीच स्थितिमें पहुंचा दो और (यः अस्मान् अभिदासित अधरं तमः गमय) जो हमको नष्ट करनेकी इच्छा करता है उसको अधोगितमें पहुंचाओ ।।७०।।

(१०२०) हे इन्द्र ! तू (कुचरः गरिष्ठाः भीमः मृगः न परावतः आजगन्थ) कुटिल चालवाले, गिरिगह्नरमें रहनेवाले, भयंकर सिंहके समान दूर देशस्य शत्रुओंको चारों ओरसे घेर ले, और (सूकं तिग्मं पविं संशाय शत्रून् वि ताढि) शत्रुके शरीरमें प्रवेश करनेवाले, अतितीक्ष्ण वज्रको, सम्यक् तीव्र करके, शत्रुओंको विशेषरूपसे ताडित कर, तथा (मृषः वि नुदस्व) शत्रुसेनाको भगा दो ।।७१।।

(१०२१) (वैश्वानरः अग्निः) सब प्राणियोंका हितकारी अग्नि (नः सुष्टुतीः उप) हमारी सुंदर स्तुति श्रवण करनेको (नः कतपे परावतः प्रयासु) हमारी रक्षाके निमित्त दूरदेशसे आगमन करे ।।७२।।

(१०२२) (वैश्वानरः अग्निः दिवि पृष्टः) सब प्राणियोंका हितकारी अग्नि द्युलोकमें पूछा गया कि आदित्यरूप यह क्या पदार्थ है ? (पृथिव्यां पृष्टः) पृथ्वीमें लोगोंसे पूछा गया यह प्रकाश करनेवाला कौन है ? (विश्वा मोषधीः आविश्वा सः पृष्टः) सम्पूर्ण ओषधियोंसे प्रविष्ट हुआ, वह अग्नि पूछा गया यह कौन है ? (सहसः पृष्टः) बलपूर्वक पूछा गया यह कौन है ? (सः अयं दिवा नक्तं नः रिषः पातु) वह यह अग्नि दिन और रात हिंसक लोगोसे हमारी रक्षा करे ।।७३।।

(१०२३) हे (अग्ने) अग्ने ! (तव उती तं कामं अश्याम्) तुम्हारे रक्षण सामर्थ्यसे हम उस अपनी अभिलाषाको प्राप्त हों । हे (रिवदः) धनवान ! तुम्हारी कृपासे हम (सुवीरं रिवं अश्याम्) सुंदर वीर पुत्र और श्रेष्ठ धनको प्राप्त करनेवाले हों, (वाजयन्तः वाजं अभि अश्याम्) संग्राम करनेके पश्चात् विजय प्राप्त करके विजयसे प्राप्त ऐश्वर्यका हम उपयोग व्यं ते अद्य रेतिमा हि कार्ममुतानहरता नर्मसोपसद्ये । यजिष्ठेन मनेसा यक्षि देवानश्रेधता मन्मना विभी अग्ने' ॥ ७५ ॥ धामच्छक्रग्निरिन्द्रों बह्मा देवो बृहस्पतिः । सचैतसो विश्वे देवा युत्तं पार्वन्तु नः शुमे' ॥ ७६ ॥ त्वं यंविष्ठ वृश्चिष्टो नृृृंः पांहि शृणुधी गिर्रः । रक्षां तोकमुत तमना' ॥ ७७ ॥

[ ब १८, इं॰ ७७, मं॰ छं॰ ८९ ]

#### इत्यद्वादशोऽध्यायः।

करें । हे (अजर) जरारहित ! (ते अजरं घुम्नं अश्याम्) तुम्हारे अविनाशी यशको हम प्राप्त होवें ।।७४।।

(१०२४) हे (अग्ने) अग्ने ! (उत्तानहस्ताः वयं नमसा उपसद्य) ऊंचे हाथोंसे हम नमस्कार करके तेरे समीप पहुंच कर (अद्य यिजिष्ठेन अस्त्रेधता मन्मना मनसा कामं हिवः ते रिरिम) आज यागमें तत्पर अनन्य गित एकाग्न, मननशील, सावधान मनसे अभिलिषत हिविको तुम्हारे लिये अर्पण करते हैं । हे अग्ने ! (रिप्रः) बुद्धिमान तुम (देवान् यिक्ष) देवताओंको तृप्त करो । 10411

वयं उत्तानहस्ताः नमसा उपसद्य - हम हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार करके तुम्हारे पास आते हैं। हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार करना चाहिए। यह अतिथिका आदर करनेकी वैदिक रीति है।।७५।।

(१०२५) (धामच्छत् देवः अग्निः) तेजको धारण करनेवाला दिव्यगुणयुक्त अग्नि (इन्द्रः, ब्रह्मा, बृहस्पतिः सचेतसः, विश्वेदेवाः नः यज्ञं शुभे प्रावन्तु) इन्द्र, ब्रह्मा, बृहस्पति और महाबुद्धि संपन्न संपूर्ण देवता हमारे यज्ञको शुभकारक स्थानमें स्थापन करें ।।७६।।

(१०२६) हे (यविष्ठ) अतिशय तरुण अग्ने ! (त्वं गिरः शृणुधी) तुम हमारी स्तुतियोंको श्रवण करो, (उत आत्मना तोकं रक्ष) और अपने उपासकके संतानकी रक्षा करो ।।७७।।

।। अठारहवा अध्याय समाप्त ।।

### अयैकोनविंशोऽष्यायः ।

स्वाद्वीं स्वां स्वादुनी तीवां तीवेणासूनीमृतेन । मधुमतीं मधुमता सूजामि सर्थ सोमेने ।
सोमोऽस्ये श्विन्यां पच्यस्ये सरस्वत्ये पच्यस्ये नद्वीय सुजाम्ये पच्यस्ये ॥ १ ॥
पत्तितो विकाता सुन्धं सोमो य उन्तमधं हृविः ।
वृधन्वा यो नयीं अप्स्वुन्तरा सूवाव सोममिदिमिः ॥ २ ॥
वायोः पूतः प्रवित्रेण प्रत्यक्रस्योमो अतिद्वतः । इन्द्रस्य युज्यः सस्या ।
वायोः पूतः प्रवित्रेण प्रत्यक्रस्योमो अतिद्वतः । इन्द्रस्य युज्यः सस्या ॥ ३ ॥

(१०२७) (स्वार्ट्वी तीव्रां अमृतां मधुमतीं त्वा) अतिस्वादिष्ठ, तीव्र, अमृतवत् मधुर, मीठी रसवाली तुमको (स्वादुना तीव्रेण अमृतेन मधुमता सोमेन संसृजामि) स्वादु तीक्ष्ण अमृत और मधुर सोमरसके साथ मिलाता हूं। हे सुरे! तुम सोमके संसर्गसे (सोमः असि) सोमही हो गयी हो, (अश्विम्यां पच्यस्व) दोनों अश्विनी कुमारोंके लिए परिपक्व होओ, (सरस्वत्यै पच्यस्व) सरस्वतीके निमित्त अपनेको परिपक्ष करो तथा (सुत्राम्णे इन्द्राय पच्यस्व) भली प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रके लिए अपनेको परिपक्व करो ।।१।।

सुराके गुण ये हैं -

स्वाद्वी - मधुर, स्वादिष्ट, मीठे रसवाली । तीव्र - तीखी, तीक्ष्ण ।

अमृता - अमरत्व देनेवाली ।

सोमेन संसृजामि - सुराके साथ सोमरसको मिलाता हूं।

अश्विनीकुमार, सरस्वती, इन्द्र इन देवोंको यह दी जाती है ।।१।।

(१०२८) (यः सोमः उत्तमं हविः) जो सोम श्रेष्ठ हवि करके प्रसिद्ध है, (वा यः नर्यः दघन्) अथवा जो मनुष्योंका हितकारी है और मनुष्योंमें शक्तिका धारण करता है, और (अप्सु अन्तः सोमं अद्भिष्मः आसुपाव) जलोंके मध्यमें रहनेवाले इस सोमको पत्थर द्वारा रसरूपमें सिद्ध किया है, उस (सुतं) सोमको (इतः परिविश्वत) इस गौ दूधसे सम्यक रीतिसे मिलान करो ।।२।।

सोमः उत्तमं हविः - यह सोम उत्तम हवनके लिए योग्य पदार्थ है ।

यः सोमः नर्यः दधन् - वह सोम मनुष्योंमें शक्तिका धारण करता है । सोमरस पीनेसे मनुष्यमें शक्ति बढती है । अप्सु अन्तः सोमं अद्रिभिः आसूव - जलोंमें इस सोमका रस पत्थरोंसे कूटकर निकालते हैं । सोमवल्लीको पत्थरोंसे कूटते हैं और उसका रस निकालते है । और उस रसका हवन करते और उसका पान करते हैं ।

सुतं इतः परिषिंचत – सोमका रस निकालने पर उसमें दूध गौका मिलाया जाता है । और पश्चात् इसको पीते हैं ॥२॥ (१०२९) (प्रत्यङ् अतिदुतः सोमः) पश्चिम दिशामें निकाला शीघ्रगामी सोमरस (वायोः पवित्रेण पूतः, इन्द्रस्य युज्यः सखा) वायुकी पवित्रतासे पवित्र हुआ सोमरस इन्द्रका सदा साथ देनेवाला मित्र है, और (प्राङ् अतिदुतः सोमः वायोः पवित्रेण पूतः इन्द्रस्य युज्यः सखा) पूर्वकी ओरसे अति शीघ्र निकाला सोमरस वायुकी पवित्रतासे पवित्र हुआ, इन्द्रका सदा साथ देनेवाला मित्र है ॥३॥

सोमवल्लीका रस वायुसे पवित्र होता है, अर्थात् वायुके प्रवाहमें रखा जाता है । थोडी देर वायुसे वह पवित्र होता है, पश्चात् पीया जाता है ।।३।। पुनाति ते परिस्नुत् से सोम् स्र सूर्यस्य दुहिता। वार्रण शब्देता तना ॥ ४॥ बहा क्षत्रं पेवते तेजे इन्द्रियध्य सुरेगा सोमः सुत आसुतो मद्याय। शुक्रणे देव वेवताः पिपृग्धि रसेनासं यजमानाय धेहि ॥ ५॥ कृषिवृद्धः यवमन्तो यव चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूर्य। इहेहिना कृणुहि मोजनानि ये बहिनो नमे उक्ति यजनित। उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वो सरस्वत्ये त्वे — न्द्रीय त्वा सुत्राम्णं एष ते योतिस्तेजसे त्वा द्यीर्य्य त्वा बलाय त्वा ॥ ६॥

(१०३०) (सूर्यस्य दुहिता) सूर्यकी पुत्री (ते परिस्नुतं सोमं) तुम्हारे द्वारा निकाले सोमरसको (शश्वता तना वारेण पुनाति) शाश्वत रीतिसे चले आये प्रकारसे अर्थात् रीतिसे पवित्र करती है ।।४।।

सूर्यकी पुत्री उषा है। यह उष:कालमें सोमरसको पवित्र करती है। सोमका रस निकालनेपर उष:कालतक वह रस पात्रमें रहता है। और एक उष:काल हो जाने पर वह पवित्र होता है। अर्थात् उस रसके स्थूल भाग नीचे बैठते हैं और पेयरस ऊपर रहता है। वही पीया जाता है।।४।।

(१०३१) हे (देव) दिव्यगुणवाले सोम ! (शुक्रेण देवताः पिपृग्धिः) अपने वीर्यवर्धक तेजसे देवताओंको तुम प्रसन्न करो, (रसेन अन्नं यजमानाय धेहि) रससे युक्त अन्नको यजमानके लिए प्रदान करो, (सोमः सुतः ब्रह्म क्षत्रं पवते) वह सोम ओषधिका रस निकालनेसे ब्राह्मणवर्ग और क्षत्रिय वर्गको पवित्र करता है, तथा (तेजः इन्द्रियं) तेजस्विता और इन्द्रिय सामर्थ्यको प्रकट करता है एवं (सुरया आसुतः मदाय) सुरासे मिलाया यह सोमरस तीव्र होनेसे मद करनेवाला होता है ॥५॥

शुक्रेण देवताः पिपृग्धि - अपने वीर्यसे देवताओंको प्रसन्न करो । पराक्रमसे ही देवता प्रसन्न होते है ।

रसेन अत्रं यजमानाय घेहि - अत्ररससे युक्त अत्र यजमानको दे दो । अत्र रससे युक्त रहने पर ही वह खाने योग्य होता है ।

सोमः सुतः ब्रह्म क्षत्रं पवते – सोमका रस निकालने पर जो यज्ञ होता है वह ब्राह्मणों और क्षत्रियोंको पवित्र करता है।

तेजः इन्द्रियं - वह तेज बढाता है और इन्द्रियोंकी शक्ति बढाता है ॥५॥

(१०३२) (यथा हि यवमन्तः कुवित् यवं चित् अनुपूर्वं वियूय दान्ति) जिस प्रकार यहां बहुत यव सम्पन्न किसान बहुतसे यवमय सस्यको विचार कर शीघ्र काटते हैं। उस प्रकार (इह एषां भोजनानि कृणुहि) इस स्थानमें इनके भोज्य पदार्थों को तैयार करके रखो, (ये बहिंषः नमः उक्तिं यजन्ति) जो आसनों पर बैठे हुए हविरूप अन्नको लेकर मंत्र बोलकर यज्ञ करते हैं। तुम (उपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गुहीत हो (अश्विष्यां त्वा) अश्विनीकुमारोंकी प्रीतिके लिए तुमको ग्रहण करता हूं, (एषः ते योनिः) यह तेरा उत्पत्ति स्थान है, (तेजसे त्वा) तेज प्राप्तिके लिए तुमको इस स्थानमें स्थापित करता हूं, तुम (सरस्वत्ये त्वा) सरस्वती देवताकी प्रीतिके लिए तुमको ग्रहण करता हूं। यह तुम्हारा स्थान है (वीर्याय त्वा) पराक्रमके लिए तुमको इस स्थानमें स्थापित करता हूं, तुम (सुन्नाम्णे इन्द्राय त्वा) अच्छे रक्षक इन्द्र देवताकी प्रीतिके लिए तुमको ग्रहण करता हूं स्थापित करता हूं तुम (सुन्नामणे इन्द्राय त्वा) अच्छे रक्षक इन्द्र देवताकी प्रीतिके लिए तुमको ग्रहण करता हूं और (बलाय त्वा) बलकी प्राप्तिके लिए तुमको यहां स्थापित करता हूं ॥६॥

नाना हि वा देवहित्धं सर्वस्कृतं मा सर्थ सृक्षाथां परमे व्योमन् ।
सुरा त्वमिस श्रुव्मिणी सोमं पुष मा मां हिर्छसीः स्वां योनिमाविशन्तीं ॥ ७ ॥

खुण्यामगृहीतोऽस्याश्चिनं तेजः सारस्यतं वीर्यमैन्द्रं बर्छम् ।
पुष ते योनि माँदाय त्वां ऽऽनुन्दायं त्वां महसे त्वां ॥ ८ ॥

तेजोऽसि तेजो मिर्य धेहिं वीर्यमिस वीर्युं मिर्य धेहिं बर्छमिस बर्छं मिर्य धेहिं ॥ ९ ॥

जोऽस्योजो मिर्य धेहिं मृन्युरंसि मृन्युं मिर्य धेहिं सहोऽसि सहो मिर्य धेहिं ॥ ९ ॥

तेजसे त्वा - तेजस्विताके लिए मैं तुझे प्राप्त करता हूं। सरस्वत्यै त्वा - विद्याके लिए मैं तुझे प्राप्त करता हूं।

वीर्याय त्वा - पराक्रम करनेके सामर्थ्यके लिए मैं तेरा स्वीकार करता हूं।

सुत्राम्णे त्वा - उत्तम संरक्षण करनेकी शक्ति प्राप्त हो इसलिए मैं तेरा स्वीकार करता हूं।

बलाय त्वा - बलकी प्राप्तिके लिए मैं तेरा स्वीकार करता हूं।

तेजस्विता, विद्या, पराक्रम करनेकी शक्ति, उत्तम संरक्षण करनेका सामर्थ्य और बल बढानेके लिए प्रयत्न करना चाहिए ।।६।। (१०३३) हे सुरा और सोम ! (हि वां देवहितं नाना सदः कृतम्) जिस कारण तुम सुरा और सोम इन दोनोंका देवताओंके हित करनेके लिए पृथक् पृथक् स्थान किया गया है उस कारणसे (परमे व्योमन् मा संसृक्षाथाम्) अत्यंत उत्कृष्ट आकाशके विस्तृत स्थानमें मत संयुक्त होवो । हे सुरारस ! (त्वं शुष्मिणी सुरा असि) तुम बलवती सुरा हो (एषः सोमः स्वां योनिं प्रविशन्ती) यह सोम है, अपने स्थानमें प्रवेश करती हुई तुम (सोमं मा हिंसी) इस सोमको मत नष्ट करो ।।७।।

हे सुरा सोम ! वां देवहितं नाना सदः कृतम् - हे सुरा और हे सोम ! देवोंका हित करनेके लिए तुम दोनोंको पृथक् पृथक् स्थानमें रखा है । अर्थात् सुरा और सोमरस ये दो पृथक् पदार्थ हैं । इनके गुणधर्म पृथक् हैं ।

मा संसृक्षायाम् - सुरा और सोम कदापि एक पदार्थ माने न जांय । ये पृथक् पृथक् पदार्थ है ।

त्वं शुष्मिणी सुरा असि - तू बल बढानेवाली सुरा हो । सुरापानसे बल बढता है ऐसा प्रतीत होता है ।

त्वं सोमं मा हिंसीः - सुरा सोमका नाश न करे ।

सोमरसका गुण एक है, और सुराका गुण दूसरा है। दोनों एक नहीं है। दोनोंके गुणधर्म विभिन्न हैं। यह जानकर इनका उपयोग करना उचित है।।७।।

(१०३४), हे सोम ! तुम (उपयामगृहीतः असि) धर्मयुक्त यमनियमोंसे संयुक्त हो, (ते एषः योनिः) तुम्हारा यह स्थान है, (अश्वनं तेजः) अश्विनी कुमारोंका तेज, (सारस्वतं वीर्य) सरस्वतीका बल, (ऐन्द्रं बलं) इन्द्रका शौर्य (त्वा मोदाय, त्वा आनन्दाय त्वा महसे) तुमको हर्षके लिए, तुमको आनंदके लिए और तुमको बडे ऐश्वर्यके लिए प्रदान करता हूं ।।८।।

(१०३५) हे परमात्मन् ! तुम (तेजः असि, तेजः मिय घेहि) तेज हो, उस तेजको मेरेमें धारण कराओ, तुम (वीर्य असि वीर्य मिय घेहि) पराक्रम करनेवाले हो, अपने पराक्रमको मुझमें भी धारण करो, तुम (बलं असि, बलं मिय घेहि) बलवान् हो, अपने उस बलको मुझमें रखिए, तुम (ओजः असि, ओजः मिय घेहि) ओजरूप हो अतः ओजकी वृद्धि मुझमें करो, तुम (मन्युः असि, मन्युं मिय घेहि) मन्युरूप अर्थात् दुष्टों पर उनके दमनार्थ क्रोध करते हो, अतः उस अपने मन्युको मुझमें भी धारण करो, तुम (सहः असि सहः मिय घेहि) शत्रुके आक्रमणका प्रतिकार करनेवाले हो, उस शक्तिको मेरे अंदर भी धारण कराओ ।।९।।

या स्याग्नं विष्विक्तोमी वृक्षं खु रक्षीत । र्येनं पंतित्रिणीश सिश्वरंश सेमं पात्वश्वरंशं ॥ १०॥ यद्यं पिषेषं मातरं पुत्रः प्रमुद्धितो धर्यन् । पुत्रसद्ग्ने अनुणो मंद्याम्यहंती पितरो मया । सम्पृचं स्था सं मा मद्रेण पृद्धकं विष्यं स्था वि मा पाप्पमना पृद्धकं ॥ ११॥ देवा प्रज्ञमंतन्वत भेषुजं मिषजाऽश्विना । बाचा सरस्वती मिषगिनद्रायेन्द्रियाणि द्यंतेः ॥ १२॥ द्रीक्षाये द्वपंश्वरं राष्पणीयेस्य तोक्मीन । क्वपस्यं द्वपंश्वरं सोमंस्य लाजाः सोमाधंशको मधु ॥ १३॥ क्वपस्यं द्वपंश्वरं सोमंस्य लाजाः सोमाधंशको मधु ॥ १३॥

आतिथ्युक्तपं मासरं महावीरस्यं नुग्नहुः । कृपर्मुपुसद्मितितिस्रो रात्रीः सुराऽऽसुतां ॥ १४ ॥

(१०३६) (या विषूचिका व्याघं च वृकं उभौ रक्षति) जो विषूचिका, बाध और भेडिया इन दोनोंकी रक्षा करती है तथा (श्येनं पतित्रणं सिंहं) श्येनपक्षी व सिंहकी रक्षा करती है (सा इमं अंहसः पातु) वह इस यजमानकी पापसे रक्षा करे ।।१०।।

(१०३७) हे अग्रे ! (यत् प्रमुदितः पुत्रः घयन्) जो अत्यंत आनंदित पुत्र दूधको पीता हुआ (मातरं आपिपेष) माताको पीडित करता है, उस पुत्रसे में (अनृणः भवामि) ऋण रहित होता हूं, जिससे (मया भद्रेण पितरौ अहतौ) कल्याण करनेवाले मेरे माता पिता सुरक्षित हों और मुझसे उनका कल्याण हो । हे अग्रे ! तुम (संपृष्यः स्थ, मां भद्रेण संपृह्क्त) संयोग करनेमें समर्थ हो, इस कारण मुझको कल्याणसे संयुक्त करो, तुम (विपृष्यः स्थः, मा पाप्मना विपृक्क) वियोग करनेमें समर्थ हो, मुझको पापोंसे विमुक्त रखो ।।११।।

प्रमुदितः पुत्रः धयन्, मातरं आपिपेष, अनृणः भवामि – जो आनंदित पुत्र माताका दूध पीता हुआ, माताको कष्ट देता है, उस पुत्रसे मैं उऋण होता हूं। ऐसे पुत्रको मैं दूर करता हूं। जिसका दूध पिया उस माताको जो कष्ट देता है, यह पुत्र पतित है। माताको कष्ट देना योग्य नहीं है।

मया भद्रेण पितरौ अहतौ - मुझ कल्याणकारी पुत्रसे मातापिताको कदापि पीडा नहीं होगी । मां भद्रेण संयुक्त - मेरा कल्याण करो । मा पाप्मना विपृंक्त - मुझे पापसे दूर रखो ।।११।।

(१०३८) (देवाः भेषजं यज्ञं अतन्वत) देवताओंने ओषधियोंके हवनसे यज्ञको विस्तारित किया, (भिषजा अश्विना, सरस्वती) वैद्य अश्विनीकुमारोंने और सरस्वतीने (वाचा इन्द्राय इन्द्रियाणि दघतः) वेदकी वाणीसे इन्द्रके लिए इन्द्रियोंके सामथ्योंकी धारण किया ।।१२।।

देवाः भेषजं यज्ञं अतन्वत – देवोने औषधियोंके हवनसे यज्ञ किये । यज्ञमें औषधियोंका हवन किया और नगरोंके रोगोंको दूर किया । अतः कहा है कि – "भेषज्य यज्ञा एते" ये औषधियोंके हवनसे यज्ञ होते हैं । जिस ऋतुमें जो रोग होते हैं, उन रोगोंको दूर करनेवाली औषधियां उन ऋतुओंमें हवन करनेसे वे रोग उस नगरमें नहीं रहते और वह नगर नीरोग होता है ।।१२।।

(१०३९) (शष्पाणि दीक्षायै) नये उत्पन्न व्रीहि यज्ञकी दीक्षाके लिए आवश्यक है, (तोक्मानि प्रायणीयस्य रूपम्) नवीन यव प्रायणीय यज्ञका रूप हैं और (मधु सोमां शवः) शहद सोमके अंश हैं ।।१३।।

नया उत्पन्न हुआ यत्रादि धान्य यज्ञके लिए उपयोगी है । शहद भी सोमका अंश समझा जाता है ।।१३।।

(१०४०) (मासरं आतिष्य क्रपम्) मासर, अर्थात् धान्यका चूर्ण, आतिथ्यके लिए देने योग्य है, (नग्रहुः महावीरस्य) मूल धान्य महावीरको देनेके लिए उपयोगी है, और (तिस्रः रात्रीः सुरा सुता) तीन रात्री पर्यन्त सुरारस निकाला जाता है।।१४।।

सोमंत्य कृषं क्रीतस्यं परिस्रुत्परि विच्यते । अश्विम्यां दुग्धं भेषुजिमद्रिद्रिष्टि सर्वस्यां ॥८५॥ आसन्दी कृष्धं रोजासुन्धे वेदी कुम्मी सुराधानी । अन्तर उत्तरवेद्या कृषं करितृरो भिषक् ॥ १६॥

वेद्या वेदिः समान्यते बहिषां बहिरिन्द्रियम् । यूपेन् यूपे आप्यते पर्णीतो अग्निरिग्निनां ॥ १७॥ हृविर्धानं यद्गन्विनाऽऽग्नींधं यत्सरेस्वती । इन्द्रायिन्द्रांश्व सर्वस्कृतं पेत्नीशालं गार्हेपत्यः ॥ १८॥ प्रेषीभिः प्रेषानाग्नीत्यापीभिराप्रीर्यज्ञस्य । प्रयाजिभिरनुयाजान् वेषद्कारेभिराष्ट्रेतीः ॥ १९॥

मासरं - धान्य जी अतिथीके लिए दिया जाता है । उत्तम धान्य, परिपक्व धान्य, रुचीकर धान्य ।

नप्रहुः - शुद्ध धान्य, न बिगडा धान्य ।

महावीरः - श्रेष्ठ वीर पुरुष ।

सुरा - रस, औषधिरस ।।१४।।

(१०४१) (ऐन्द्रं इन्द्राय) ऐश्वर्यका प्रभुपद इन्द्रके लिए है (अश्विभ्यां सरस्वत्या दुग्धम्) अश्विनीकुमारों द्वारा और सरस्वतीसे दुहे दूध और (परिस्नुत भेषजं परिविध्यते) उत्तम वनस्पतियोंके निचोडे रस एकत्र मिलानेसे ओषधि सिद्ध की जाती है, वही (क्रीतस्य सोमस्य रूपं) प्राप्त किया हुआ सोमरसका रूप है ।।१५।।

दूध और औषधियोंका रस मिलानेसे वह उत्तम पेय बनता है।

क्रीतस्य सोमस्य रूपं - यह रस खरीदकर प्राप्त किये सोमरसका स्वरूप है । अर्थात् दूधमें औषधिरस मिलाकर पीना योग्य है । १९४।।

(१०४२) (आसन्दी राजासन्दौ रूपम्) सोमकी आसन्दि मुख्य पात्रका रूप है, (सुराधानी कुम्भी वेदौ) सुरा रखनेका पात्र अर्थात् कुम्भी पात्र वेदीका रूप है, और (अन्तरः उत्तरवेद्याः रूपम्) अन्तर लोक अर्थात् मध्य स्थान उत्तरवेदीका रूप है तथा (करोतर-भिषक्) करोतर 'छननी' के समान है, अर्थात् सार और असार पदार्थीका विवेक करनेवाला विवेकी पुरुष रोग और पीडाको दूर करनेमें समर्थ भिषक् रूप है। 19६।।

(१०४३) (वेद्या वेदिः समाप्यते) यज्ञकी वेदीसे भूमि ली जाति है, (बर्हिषा बर्हिः इन्द्रियम् ) यज्ञवेदीमें कुशोंसे महान इन्द्रका सामर्थ्य ज्ञात होता है, (यूपेन यूपः आप्यते) 'यूप' नामक स्तंभके आश्रयस्थानका ग्रहण किया जाता है, तथा (अग्निना प्रणीतः अग्निः) यज्ञमें प्रदीप्त अग्निसे अग्रणी अग्निके समान तेजस्वीका ग्रहण किया जाता है ।।१७।।

यज्ञमें जो साधन लिए जाते है, उनसे व्यवहार कर्ताओंका ज्ञान इस रीतिसे होता है।

(१) वेदी – भूमि । (२) बर्हिः – इन्द्रिय, आत्मशक्ति (३) अग्नि – उष्णता । (४) यूप– आधारस्तंभ ।।१७।।

(१०४४) यज्ञमें (यत् अश्विना हविर्धानम्) जो दोनों अश्विनी कुमार हैं उनके लिए हविर्धान रखा होता है, (यत् सरस्वती आग्रीग्रम्) जो 'सरस्वती है वह आग्रीग्र है, (इन्द्राय ऐन्द्रं सदः पत्नीशालं गार्हपत्यः) इन्द्रका इन्द्रके योग्य सभास्थान, पत्नीशाला अर्थात् गार्हपत्य है । १९८।।

(१०४५) (प्रैषेभिः प्रैषान् आप्नोति) प्रैषनाम यज्ञकर्मोसे मनुष्य प्रैषोंको प्राप्त करता है, वह (आप्रीभिः यज्ञस्य आप्रीः) आप्रीयोंसे आप्रीको प्राप्त करता है, तथा (प्रयाजेभिः) प्रयाजोंसे प्रयाजोंको (अनुयाजान्) अनुयाजोंसे अनुयाजोको, (वषट्कारेभिः) वषट्कारोंसे वषट्कारोंको व (आहुतीः) आहुतियोंसे आहुतियोंको पाता है ॥१९॥ पुत्राभीः पुत्रूनांग्रोति पुरोखाशैंहंबीछंड्या । छन्दोंभिः सामिनं तर्याज्याभिर्वयदकारान् ।। २०॥ धानाः केर्म्भः सक्तयः परीवापः पयो दार्थ । सोमस्य क्रपंछ ह्विषे आमिक्षा वाजिनं मृथुं ॥२१॥ धानानांछ कृपं कृतंलं परीवापस्य गोधूमाः । सक्तेनाछ कृपं बर्वरमुप्वाकाः कर्म्भस्य ॥ २२॥ पर्यसो कृपं यद्यवा दुन्नो कृपं कृकंन्धूनि । सोमस्य कृपं वाजिनछ सीम्यस्य कृपमामिक्षां ॥२३॥ आ आव्येति स्तोत्रियाः प्रत्याश्चावो अनुक्षयः । यजेति धाय्याक्ष्यं प्रणाया चैयजामृहाः ॥ २४॥ अर्थ-ऋचैकुवथानांछ कृपं प्रदेशन्तोति निविदः । प्रणवेः श्रुखाणांछ कृपं पर्यसा सोमं आप्यते । २५॥ अश्विम्यां प्रातःसवनमिन्देणेन्दं माध्यदिनम् । वैश्वदेवछ सरस्वत्या तृतीर्यमान्छ सर्वनम् ॥२६॥ अश्विम्यां प्रातःसवनमिन्देणेन्दं माध्यदिनम् । वैश्वदेवछ सरस्वत्या तृतीर्यमान्छ सर्वनम् ॥२६॥

यज्ञमें किये जानेवाले अनेक कर्मोके ये नाम हैं। १ प्रैषः, २ आप्री, ३ प्रयाज, ४ अनुयाज, ५ वषट्कार, ६ आर्हुती ये यज्ञकर्मके विभाग हैं।।१९।।

(१०४६) मनुष्य (पशुभिः पशून् आप्नोति) पशुओंके पालनसे गयादि पशुओंको प्राप्त होता है, (पुरोडाशैंः हविषि) पुरोडाशोंसे हवियोंको प्राप्त होता है तथा (छन्दोभिः सामधेनीः, याज्याभिः वषट्कारान्) छंदोंसे छंदोंको सामधेनियो द्वारा सामधेनियोंको और वषट्कारोंसे वसट्कारोंको प्राप्त होता है ।।२०।।

(१०४७) (धानाः, करम्भः, सक्तवः, परीवापः, पयः, दिधः, सोमस्य रूपम्) भुनेधान्य, भातकी लप्सी, सत्तू, हिवषपंक्ति, दूध, दही सोमका रूप है। (आमिक्षा,मधु वाजिनं हिवषः) गरम दुधमें खट्टा डालनेसे फटे दुधके स्थूल भाग आमिक्षा, शहद और अन्न हिवका रूप है।।२१।।

(१०४८) यज्ञमें (कुवलं घानानां रूपम्) मूलधान्य भूने धानाका रूप है, (गोधूमाः परीवापस्य) गेहूं हविष्पिक्तका रूप है, (बदरं सक्तूनां रूपम्) संपूर्ण बेरफल सत्तुओंका रूप है, और (उपवाकाः करम्भस्य) यव करम्भका रूप है ।।२२।।

(१०४९) (यत् यवाः) जो यव है वह (पयसः रूपम्) दूधका रूप है, (कर्कन्धूनि दधनः रूपम्) स्थूल बदरीफल दहीका रूप है, (वाजिनं सोमस्य रूपम्) अत्र सोमका रूप है, (आमिक्षा सौम्यस्य रूपम्) मिश्रित दुग्ध सोम चरुका रूप है।।२३।।

(१०५०) (आश्रादय इति स्तोत्रियाः) 'विद्याओंको सुनाओ' यह शब्द विद्यार्थीगण कहते हैं, (प्रत्याश्रादः अमुरूपः) 'सुनाया जाता है' यह उत्तर जैसा है वैसे (यज इति) यज्ञ कर यह, (धाय्या रूपम्) मुख्य अध्ययन बोलनेका रूप है तथा (येयजामहाः प्रगाधाः) जो 'जो यज्ञ करता हूं', ऐसा पाठ है वह ऋचाओंका पाठ है ।।२४।।

(१०५१) (अर्घऋचैः उक्थानां रूपं आप्यते) अर्धऋचाओंसे उक्थनाम मंत्रोंका रूप होता है, (पदैः निविदः आप्नोति) पदोंसे निविद प्राप्त होती है, (प्रणवैः शस्त्राणां रूपम्) ओंकारोंसे शस्त्रोंके रूपको और (पयसा सोमः) दुग्धसे सोम प्राप्त होता है ।।२५।।

यज्ञके अंगभूत पदार्थोसे किस यज्ञांगकी सिद्धि होती है यह यहां बताया है ।।२५।।

(१०५२) (अश्विभ्याम् प्रातः सवनम्) अश्विनीकुमारोंके मंत्रोंसे प्रातः सवन होता है, (इन्द्रेण ऐन्द्रं माध्यन्दिनम्) इन्द्रके मंत्रों द्वारा इन्द्र देवता संबंधी माध्यान्दिन सवन होता है और (सरस्वत्या वैश्वदेवं तृतीयं आप्तम्) सरस्वती द्वारा विश्वदेव संबंधी तीसरा सवन प्राप्त होता है ।।२६।।

अश्विनौ देवोंकी स्तुतित प्रातःसवनमें, इन्द्रकी स्तुति माध्यदिनके सवनमें और सरस्वती देवताकी स्तुती तृतीय सवनमें होती है ।।२६।। वायुव्यविश्वायुव्यान्याद्योति सतेन द्रोणकलुशम्। कुम्मीभ्यामम्भूणी सुते स्थालीभि स्थालीराद्योति ।२७। यर्जुभिराद्यन्ते यहा ग्रहे स्तामाञ्च विद्वतीः । छन्द्रोभिरुक्थाशाला साम्नावभूथ अद्यते ।।२८॥ इडिभिर्मक्षानाद्योति सूक्तवाकेनाशिषः । श्रंयुना पत्नीसंयाजान्त्समिष्टयज्ञुषा सुर्थस्थाम् ॥ २९॥ वृतेन दीक्षामाद्योति वृक्षियांऽऽद्योति दक्षिणाम् । दक्षिणा भुद्धामाद्योति श्रद्धयां सत्यमाद्यते ।३०। एतावद्वयं यज्ञस्य यद्वेवव्हाणा कृतम् । तद्वेतत्सर्वमाद्योति यज्ञे सौज्ञामुणी सुते ॥ ३१॥

(१०५३) यज्ञकर्ता यजमान (वायव्यैः वायव्यानि आप्नोति) वायव्य सोम पात्रोंके द्वारा वायव्य पात्रोंको प्राप्त होता है, (सतेन द्रोणकलशं) वेतसपात्र द्वारा द्रोण कलशको प्राप्त होता है, (कुम्भीभ्यां सुते अम्मृणौ) दो कुम्भियोंसे सोम सवन होने पर पूतभूत और आधवनीयको प्राप्त होता है, और (स्थालीभिः स्थालीः आप्नोति) स्थालियों द्वारा स्थालियोंको प्राप्त करता है ।।२७।।

(१०५४) (यजुर्भिः ग्रहाः आप्यन्ते) यजुमंत्रोंके द्वारा सब ग्रह प्राप्त होते हैं, (ग्रहैः स्तोमाः) ग्रहों द्वारा सब स्तोम होते हैं, (च विष्टुतीः) और स्तोपोंसे अनेक प्रकारकी स्तुतियां होती हैं, (छन्दोभिः उक्थाः शस्त्राणि) छंदों द्वारा उक्थ और सारे शस्त्र सम्पन्न होते हैं, तथा (साम्ना अवभृथः आप्यते) सामसे अवभृथस्नान प्राप्त होता है ।।२८।।

(१०५५) (इडाभिः भक्षान् आप्नोति) अन्नों द्वारा भक्ष्य पदार्थोंको प्राप्त होता है, (सूक्तवाकेन) उत्तम भाषण द्वारा, (आशिषः) आशिषको प्राप्त होता है; (शंयुना) संयमनसे, (पत्नीसंयाजान्) पत्नी संबंधोंको प्राप्त होता है (समष्टि यजुषा) समष्टि योजनासे (संस्थाम्) समाज संघटनाको प्राप्त होता है ।।२९।।

इडाभिः भक्षान् प्राप्नोति - अन्नोंसे भक्ष्य पदार्थ प्राप्त होते है ।

सूक्तवाकेन आशिषः प्राप्नोति - उत्तम भाषणसे आशीर्वाद प्राप्त करता है।

शंयुना पत्नीसंबंधान् प्राप्नोति - संयमसे पत्नीके साथ उत्तम संबंध रहते हैं ।

समिष्टियजुषा संस्थां प्राप्नोति - समिष्टिकीं आयोजनासे सभा या संस्था उत्तम कार्य करनेमें समर्थ होती है ।।२९।। (१०५६) मनुष्य (व्रतेन दीक्षाम् आप्नोति) व्रतसे दीक्षाको प्राप्त करता है, (दीक्षया दिक्षणां आप्नोति) दीक्षासे दिक्षणा अर्थात् प्रतिष्ठाको प्राप्त होता है, (दिक्षणा श्रद्धाम्) दक्षतासे श्रद्धाको प्राप्त होता है और (श्रद्धया सत्यं आप्यते) श्रद्धासे सत्यको प्राप्त करता है ।।३०।।

व्रतेन दीक्षां आप्नोति - व्रतपालनसे दक्षताको प्राप्त करता है ।

दीक्षया दक्षिणां आप्नोति - दीक्षासे दक्षिणाको प्राप्त करता है ।

दक्षिणा श्रद्धां आप्नोति - दक्षतासे श्रद्धाको प्राप्त करता है ।

श्रद्धया सत्यं आप्यते - श्रद्धासे सत्य प्राप्त होता है ।

१ व्रत, २ दीक्षा, ३ दक्षिणा और ४ श्रद्धा इनका परस्पर संबंध इस तरह है । अतः मनुष्य इन गुणोंके साथ अपना संबंध सुदृढ रखे, और श्रेष्ठ बने ।।३०।।

(१०५७) (देवैः ब्रह्मणा यज्ञस्य एतावद् रूपं यत् कृतम्) देवताओं और ब्रह्मा द्वारा यज्ञका उत्तम स्वरूप वर्णन किया है, (तत् सौत्रामणी यज्ञे सुते) वह सब सौत्रामणी नाम यज्ञमें सोमरस निकालने पर (तत् एतत् सर्व आप्नोति) वह सब यज्ञका स्वरूप पूर्णतया प्राप्त होता है ।।३१।। मुरीवन्तं बर्हिषद्धं सुवीरं युज्ञधं हिन्वन्ति महिषा नमोभिः ।
दर्धानाः सोमं विवि देवतांसु मदेमेन्द्रं यजमानाः स्वकाः' ॥ ६२ ॥
यस्ते रसः सम्भृत ओषधीषु सोमस्य शुष्मः सुरेया सुतस्य ।
तेनं जिन्व यजमानं मदेन सरेस्वतीम् श्विनाविन्द्रंमग्रिमं ॥ ३६ ॥
यम्श्विना नमुचेरासुराद्धि सरेस्वत्यस्रीनोदिन्द्वियायं ।
इमं तथं शुक्तं मधुमन्त्रमिन्दुधं सोम्धं राजानिमिह मक्षयामि ॥ ३४ ॥
यद्घं रिप्तथं रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपिंबच्छच्चीिमः ।
अहं तदस्य मनसा शिवेन सोम्धं राजानिमिह मक्षयामि ॥ ३५ ॥
रित्तृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः' पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमःः
परितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः'। अक्षंन पितरां ऽमीमदन्त पितरां ऽतीतृपन्त पितरः गुन्धंध्वमं ॥ ३६ ॥

(१०५८) (नमोभिः दिवि देवतासु सोमं दधानाः) अत्रोंके साथ स्वर्गमें रहनेवाले देवताओंके लिए सोमको धारण करनेवाले (मिहिषः) महान ऋत्विज (बर्हिषदं सुरावन्तं सुवीरं यज्ञं हिन्वन्ति) कुशासन पर स्थित देवताओंसे युक्त, उत्तम सोमरस तैयार करनेवाले उत्तम ऋत्विज यज्ञको बढाते हैं, हम भी इस यज्ञमें (स्वर्काः इन्द्रं यजमानः मदेम) उत्तम अन्नवाले इन्द्रको यज्ञ करते हुए हर्षको प्राप्त हों 113२।।

(१०५९) हे सोमरस ! (ओषधीषु यः ते रसः सम्भृतः) औषधियोंमेंसे जो तुम्हारा रस एकत्र हुआ है वह (सुरया सुतस्य सोमस्य शुष्मः) उत्तम रस है, उसमें सोमका जो बल है (तेन मदेन) उस आनंद दायक रस से (यजमानं सरस्वतीं अश्विनौ अग्निं जिन्व) यजमानको, सरस्वतीको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और अग्निको तृप्त करो ।।३३।।

(१०६०) (अश्विना आसुरात् नमुचेः अधि यम्) दोनों अश्विनीकुमारोंने आसुरके पुत्र नमुचिके पाससे जिस सोमको प्राप्त किया और (सरस्वती इन्द्रियाय असुनोत्) सरस्वतीने जिसको इन्द्रके बल बढानेके लिए तैयार किया (तं शुक्रं मधुमन्तं इन्दुं राजानं इमं सोमं इह भक्षयामि) उश शुद्ध मधुरता युक्त तेजस्वी इस सोमको इस यज्ञमें मै भक्षण करता हूं ।।३४।।

अश्विनो आसुरात् नमुचेः अधि यं - अश्विनो देवोंने नमुची असुरसे सोमको प्राप्त किया । सरस्वती इन्द्राय असुनोत् - सरस्वतीने इन्द्रके लिए प्रथम सोमका रस निकाला ।

तं शुक्र मधुमन्तं इन्दुं राजानं इमं सोमं इह भक्षयामि - उस बलवान् मधुर प्रकाशमान सोमका मैं यहां इस यज्ञमें भक्षण करता हूं ।।३४।।

(१०६१) (रिसनः सुतस्य यत् अत्र रिप्तम्) रसवान् सिद्धं किये सोमका जो भाग यहां प्राप्त है और (यत् शचीभिः इन्द्रः अपिवत्) जिसको अपने पराक्रमोंसे इन्द्रने पान किया है (तत् राजनं सोमं शिवेन मनसा इह अहं भक्षयामि) उस प्रकाशमान सोमको शुद्ध मनसे इस यज्ञमें मैं भक्षण करता हूं ।।३५।।

(१०६२) (स्वधायिभ्यः पितृभ्यः स्वधा नमः) अन्नके पास रखनेवाले पितरोंके स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हो, (स्वधायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वधा नमः) अपनी धारणा शक्तिवाले पिताके पिताओंके लिए स्वधा संज्ञक अन्न प्राप्त हा तथा (स्वधायिभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वधा नमः) अपनी धारणा शक्तिसे युक्त पितामहके पिताओंके स्वधा संज्ञक अन्न पुनन्तुं मा पितरंः सोम्यासंः पुनन्तुं मा पितामृहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । प्रवित्रेण श्वात्युंषा । पुनन्तुं मा पितामृहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । प्रवित्रेण श्वात्युंषा विश्वमायुर्व्धभवे ॥ ३७ ॥ अग्र आयुंशिष पवस् आ सुवोर्ज्ञिमषं च नः । आरे बाधस्व दुन्छुनाम् ॥ ३८ ॥ पुनन्तुं मा देवजुनाः पुनन्तु मनेसा थियः । पुनन्तुं विश्वा भूतानि जातवदः पुनीहि मा ॥ ३९ ॥ प्रवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीर्धत् । अग्रे कत्वा कतूँ १२नुं ॥ ४० ॥ प्रवित्रेम्चिंद्यमे वित्रं मन्तुरा । ब्रह्म तेने पुनातु मा ॥ ४१॥ प्रवानः सो अद्य नः प्रवित्रेण विवेर्षणिः । यः पोता स पुनातु मा ॥ ४२ ॥ प्रमानः सो अद्य नः प्रवित्रेण स्वेनं च । मा पुनीहि विश्वतः ॥ ४३ ॥ उ३ ॥ उ३ ॥

प्राप्त हो । हे (पितरः) पितरो ! तुम सब (अक्षन् अमीमदन्त) अत्र भक्षण करके सन्तुष्ट होओ, हे (पितरः) पिताओ ! तुम सब तृप्त होकर हमको (अतीतृपन्त) तृप्त करो, हे (पितरः) पिताओ ! तुम लोग शुद्ध होकर हमको (शुन्धध्वम्) शुद्ध करो ।।३६।।

(१०६३) (सोम्यासः पितरः पितरः पितरं शतायुषा मा पुनन्तु) शान्त पितर लोग पित्र सौ वर्षकी आयुसे मुझको पित्र करें । (पितामहाः मा पुनन्तु) पिताओंके पिता अपने उस अतिशुद्ध सौ वर्षकी आयुसे मुझको पित्र करें । (पितामहाः मा पुनन्तु) पितामहोंके पितालोग अत्यंत शुद्ध अपने सौ वर्षकी आयुसे मुझको पित्र करें (पितामहाः पित्रेण शतायुषा पुनन्तु) विद्यादि ऐश्वर्ययुक्त शान्तस्वभाव पिताओंके पिता अतीव शुद्धानन्दयुक्त शत वर्षपर्यत आयुसे मुझको पित्राचरण युक्त करें । श्रेष्ठ ऐश्वर्यके दाता शान्तियुक्त (प्रिपतामहाः पुनन्तु) पितामहोंके पिता पित्र धर्माचरण युक्त सौ वर्ष पर्यन्त आयुसे मुझको पित्र करें जिससे मैं (विश्वं आयुः व्यश्नवै) संपूर्ण आयुको प्राप्त होन्छं ।।३७।।

(१०६४) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम स्वयंही (आयूंषि पवसे, नः इषं ऊर्ज आसुव) आयुको बढानेवाले कर्मोको करते हो, इस कारण हमको व्रीहि आदि धान्य, दिध आदि रस प्रदान करो, और (आरे दुच्छुनां वाधस्व) दूर स्थित दुष्ट कुत्तोंके समान दुर्जनोंको बाधा कर दो अर्थात् हमारी आयुकी रक्षा करो, और हमें दुष्टोंके आक्रमणसे बचाओ ॥३८॥

(१०६५) (देवजनाः मा पुनन्तु) विद्वान् जन मुझको पवित्र करें, (मनसा धियः पुनन्तु) मनके साथ बुद्धियां मुझे पवित्र करें, (विश्वाभूतानि पुनन्तु) संपूर्ण प्राणी मुझको पवित्र करें, हे (जातवेदः) संसारके सब पदार्थोको जाननेवाले जातवेदस् परमेश्वर ! तुम भी (मा पुनीहि) मुझको पवित्र करो ।।३९॥

(१०६६) हे (देव् अग्ने) दिव्यगुण वाले अग्ने ! (दीद्यत् सुक्रेण पवित्रेण मा पुनीहि) दीप्तमान तुम अपने शुद्ध पवित्र ज्योति द्वारा मुझको पवित्र करो, और हमारे (ऋतून् अनु ऋत्वा) यज्ञको पवित्र करो ।।४०।।

(१०६७) हे (अग्ने) अग्ने ! (ते अर्चिषि अन्तरा पवित्रं ब्रह्म विततम्) तुम्हारी ज्वालाओंके मध्यमें पवित्र वेदज्ञान विस्तृत हुआ है (तेन मा पुनातु) उससे मुझको पवित्र करो ।।४१।।

(१०६८) (यः विचर्षणिः पवमानः) जो विशेष ज्ञानी सर्वज्ञ स्वयंपवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है (नः पोता) वह हमको पवित्र करता है (सः अद्य पवित्रेण मा पुनातु) वह देवता आज अपने पवित्रतासे मुझको पवित्र करे ॥४२॥

(१०६९) हे (देव) देव ! (सवितः उणाभ्यां पवित्रे च सवेन) सबके प्रेरणा करनेवाले तुम अपने दोनों प्रकारके पवित्र स्वरूपसे और यज्ञ द्वारा (विश्वतः मां पुनीहि) सब औरसे मुझको पवित्र करो ।।४३।।

वैश्ववेवी पुंनती वेव्यागाद्यस्यामिमा बहुत्यस्तन्त्रो चीतपृंद्याः ।

तया मर्वन्तः सध्मादेषु व्यण्ं स्याम् पर्तयो रखीणाम् ॥ ४४ ॥

ये संमानाः समनसः पितरी यमराज्ये । तेषाँ ल्लोकः स्वधा नमी यज्ञो देवेषु कल्पताम् ॥ ४५ ॥

ये संमानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः ।

तेषाणं भीमीयं कल्पतामस्मिल्लोके ज्ञातथं समाः ॥ ४६ ॥

दे सृती अंज्ञणवं पितृणामुहं वेषानामुत मर्त्यानाम् ।

ताम्यामिवं विश्वमेज्ञत्समेति यर्वन्त्रा पितरं मातरं चं ॥ ४० ॥

इद्धं हुविः पुजर्ननं मे अस्तु द्शवीर्षं सर्वगणधं स्वस्तये ।

आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि स्रोक्तसन्यमयसनि ।

अतिः पुजां बंदुलां में कर्गेत्वन्नं पयो रेतों अस्मास् धर्म ॥ ४८ ॥

- (१०७०) हे श्रेष्ठ पुरुषो ! (वैश्वदेवी पुनती देवी आ अगात्) सब विदुषी स्त्रियोंमें उत्तम पवित्रता करती हुई, सकल विद्याओंको पढानेवाली ब्रह्मचारिणी कन्यायें हमको प्राप्त होवें, (यस्यां इमाः वहाः तन्वः वीतपृष्ठाः) जिसके होनेमें ये बहुतसी विद्याओं और विविध प्रश्नोंको जाननेवाली हों, (तया, वयं सधमादेषु मदन्तः रयीणां पतयः स्याम्) उससे अच्छी शिक्षाको प्राप्त भार्याओंको प्राप्त होकर हमलोग समान स्थानोंमें आनंद युक्त हुए ऐश्वयोंके स्वामी होवें ।।४४।।
- (१०७१) (यमराज्ये ये समानाः समनसः पितरः) नियमनकर्ताके राज्यमें जो समान मनवाले और समान थितवाले प्रजाके रक्षक अधिकारीजन हैं (तेषां लोकः स्वधा नमः यज्ञः देवेषु कल्पताम्) उनका निवास स्थान, अन्न, सत्कार और यज्ञ देवताओं के तृप्त करनेमें समर्थ होवे ।।४५।।
- (१०७२) (जीवेषु ये मामकाः जीवाः) जीवित मनुष्यों में जो मेरे जीवित पिता आदि हैं तथा (समानाः समनसः) समान गुण कर्म स्वभाव व समान धर्ममें मन रखनेवाले मेरे प्रेमी जन हैं (तेषां श्रीः अस्मिन् लोके शतं समाः मिये कल्पताम्) उनके समान लक्ष्मी वा संपत्ति इस लोकमें सौ वर्ष तक अर्थात् पूर्ण आयु पर्यन्त मेरेमें रहे ।।४६।।
- (१०७३) (अहं मर्त्यांनां द्वे सृती अशृणवम्) मैंने मरणधर्मा मनुष्योंके दो मार्ग श्रवण किये हैं, एक (पितृणाम्) पितरोंका पितृयाणमार्ग, (उत देवानाम्) और दूसरा देवताओंका देवयान मार्ग है, (यत् पितरं मातरं अन्तरा इदं विश्वं एजत्) जो पिता और माताके बीच दोनोंके संसर्गसे उत्पन्न यह समस्त चर जीवित संसार है वह (ताभ्यां सं एति) उन दो मार्गोसेही, सुखपूर्वक मिलकर चलता है ।।४७।।
- (१०७४) (इदं में हविः) यह मेरा हविर्द्रव्य (प्रजननं, दशवीरं, सर्वगणं, आत्मसनि, प्रजासनि, पशुसनि, लोकसनि अभयसनि स्वस्तये अस्तु) उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाला, दश प्राणोंको शक्तिको बढानेवाला, संपूर्ण अङ्गोको पुष्ट करनेवाला, आत्माको प्रसन्न करनेवाला, प्रजाकी बुद्धि करनेवाला, गो आदि पशुओंको संख्यामें अधिक करनेवाला, लोकको आश्रय दिलानेवाला, अभय प्रदान करनेवाला और कल्याण करनेवाला हो। (अग्निः में बहुलां प्रजां करोतु) अग्नि मेरे प्रजाकी वृद्धि करे, और (अस्मासु अन्नं पयः रेतः चत्त) हममें अन्न, दुग्ध और वीर्यको धारण करावे ।।४८।।

उदीरतामदे उत्पर्धम उन्मेध्यमाः पितरेः सोम्यासः ।
असुं य ईपुरवृका ऋतुमास्ते नीऽवन्तु पितरो हवेषुं ॥ ४९ ॥
अद्भिरसो नः पितरो नवंग्वा अर्थवाणो मृगंवः सोम्यासः ।
तेषां वृष्णे सुमृती युज्ञियोनामपि भृद्रे सीमनुसे स्योमं ॥ ५० ॥
य नः पूर्वे पितरेः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।
तिभिर्षृमः सृष्णरगणो ह्वीष्ण्य्याञ्चशाद्धिः प्रतिकाममेतुं ॥ ५१ ॥
तव् प्रणीती पितरो न इन्दो वृवेषु रत्नेमभजन्त धीराः ॥ ५२ ॥
तव्या हि नः पितरः सोम पूर्वे कर्माण चुकुः पवमान धीराः ।
वन्वस्नवातः परिधी रणेणुं वीरिमरश्वेर्मध्वां भवा नः ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup>१०७५) (ये अवृकाः ऋतज्ञाः पितरः हवेषु असुं उदीयुः) जो शत्रु रहित सत्यके जाननेवाले पिता आदि बडे लोग सब व्यवहारोंमें प्राणका उत्तमतासे संरक्षण करते हैं, (ते नः उत् अवन्तु) वे हमारी उत्तम रक्षा करें, और जो (सोम्यासः अपरे परासः मध्यमाः पितरः उदीरताम्) शान्त्यादि गुण सम्पन्न प्रथम अवस्था युक्त, उत्कृष्ट अवस्थावाले तथा बीचके अवस्थावाले विद्वान् पितादि लोग हैं वे सब हमको अच्छे प्रकार प्रेरणा करें ।।४९।।

<sup>(</sup>१०७६) (नः पितरः) हमारे जो पिता आदि पूजनीय जन (अङ्गिरसः नवग्वा अथर्वाणः भूगवः सोम्यासः) अग्निके समान तेजस्वी, नवीन प्रगति करनेवाले, शत्रुसे कभी भी परास्त न होनेवाले, दुष्टोंको भुननेवाले और सोमयाग करनेवाले लोक हैं (तेषां यिक्शयानां सुमतौ भद्रे सौमनसे वयं स्थाम्) उन यज्ञ करनेवाले पुरुषोंको शुभ मित और कल्याणकारी विचारधारामें हम सदा रहनेवाले हों ।।५०।।

<sup>(</sup>१०७७) (ये नः सोम्यासः विसष्ठाः पूर्वे पितरः सोमपीथं अनुहिरे) जो हमारे शान्त्यादि गुणोंसे युक्त, निवास करनेवाले पिता आदि सोमपानके अनुकूल आचरण करते हैं, (तेभिः उशद्धिः हवींषि उशन् संरराणः यमः) उन हमारे हितकी इच्छा करनेवाला और हवनीय पदार्थोकी इच्छा करनेवाला, नियमन करनेवाला (प्रतिकामं अनु) अपनी कामनाके अनुकूल उपभोग करे ।।५१।।

<sup>(</sup>१०७८) हे (सोम) सोम ! (त्वं प्रविकितः) तुम कान्तियुक्त हो, (त्वं मनीवा रिजिष्ठं पन्थां अनुनेषि) तुम अपनी बुद्धि द्वारा सीधे देवयान मार्गको प्राप्त कराते हो । हे (इन्दो) सोम ! (नः घीराः पितरः) हमारे धैर्यवान पितादि ज्ञानी लोग (तव प्रणीती देवेषु रत्नं अभजन्त) तुम्हारे आश्रयसे देवताओं में उत्तम धनको प्राप्त किये हैं ॥५२॥

<sup>(</sup>१०७९) हे (सोम) सोम ! हे (पवमान) पवित्र करनेवाले ! (त्वया हि नः पूर्वे धीराः पितरः कर्माणि चक्नः) तेरे सहायसेही हमारे धैर्यवान पितर सब कर्मोंको करनेमें सफल हुए, और तुम स्वयं (अवातः वन्वन् परिधीन् अप कर्णु) किसीसे पीडित न होकर, सेनाओंको उचित स्थान पर संविभक्त करते हुए, चारों ओर स्थित शत्रुओंको दूर हटाओ, तथा (वीरेपिः अश्वेपिः नः मधवा भव) वीर अश्वारोहियों द्वारा हमारे लिए इन्द्र जैसा परम ऐश्वर्यवान् होओ ।।५३।।

त्वंत्रं सीम पितृभिः संविद्गानोऽनु याविष्टियि आ ततन्थ ।
तस्मै त इन्दो ह्विषां विधेम व्यथं स्योम् पत्रेयो रयीणाम् ॥ ५४ ॥
बिह्मिदः पितर ऊत्युर्वागिमा वो हृज्या चेक्नमा जुषध्यंम् ।
त आ गृतावेसा शन्तेमेनाथा नः शं योरंग्यो देधाते ॥ ५५ ॥
आऽहं पितृन्त्सुंविद्नां २ अवित्सि नर्पातं च विक्रमणं च विष्णोः ।
बर्हिषद्रो ये स्वध्यां सुतस्य भर्जन्त पित्वस्त इहार्गमिष्ठोः ॥ ५६ ॥
उपहृताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषुं पियेषुं ।
त आ गमन्तु त इह श्रुंबन्त्विधं ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥ ५७ ॥
आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभित्वेवयानैः ।
अस्मिन् यशे स्वध्या मद्गन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥ ५८ ॥

- (१०८१) हे (बर्हिषदः पितरः) उत्तम सभामें उत्तम आसनों और श्रेष्ठपदों पर स्थित पालक जनो ! (दः इमा ह्या चकृम) तुम्हारे लिए इन अन्नादि भोग्य पदार्थोको हम उत्पन्न करते हैं, तुम लोग अपनी सुरक्षाके लिए उनको प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करो, (ते शंतमेन अवसा आगत) तुम लोग अत्यंत शांतिदायक सुखकारी रक्षण सामर्थ्यके साथ आगमन करो और (नः शं, योः अरपः दघान) हमको सुख प्रदान कर व हमारे अंदर जो रोग और भय है उसको दूर करके हमें पाप और दुःखसे रहित सुख प्रदान करो ।।५५ ।।
- (१०८२) (अहं सुविदत्रान् पितृन् अवित्सि) में उत्तम सुखादिके देनेवाले पिता आदि पालक पुरुषोंका ज्ञान प्राप्त करुं, (च विष्णोः नपातं विक्रमणं च) और व्यापक परमेश्वरके नाशरहित विविध सृष्टिक्रमको भी जानू तथा (ये बर्हिषदः स्वधया सुतस्य पित्वः भजन्त) जो महान् योग्य आसनोंमें स्थित ब्रह्मनिष्ठ पुरुष आत्म धारणशक्तिसे स्वयं निष्पादित पान योग्य ब्रह्मरस सोमका सेवन करते हैं (ते इह आ आगमिष्ठाः) वे इस स्थानमें आगमन करें ।।५६।।
- (१०८३) जो (सोम्यासः पितरः) सोमयाग करनेवाले पितर अर्थात् रक्षक लोग (बर्हिष्येषु प्रियेषु उपहृताः) अति उत्तम प्रिय यज्ञमें बुलाये हुए हैं (ते इह आ गमन्तु) वे इस यज्ञके स्थानमें आगमन करें, (ते शुवन्तु) वे हमारे वचनोंको श्रवण करें, वे (अस्मान् अधि हुवन्तु) हमको अधिक उपदेशसे बोध करें और (ते अवन्तु) वे हमारी रक्षा करें ।।५७।।
- (१०८४) जो (सोम्यासः अग्निष्वात्ता नः पितरः) सोमके समान शान्त शमदमादि गुणयुक्त, अग्न्यादिसे होनेवाले यज्ञकी विद्यामें निपुण हमारे पालक जन हैं (ते देवयानैः पिथिभिः आयन्तु) वे विद्वानोंसे चलने योग्य दिव्य मार्गोसे आवे वेही (अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तः अस्मान् अधि हुवन्तु) इस यज्ञमें अन्नादि द्वारा सन्तुष्ट होकर हमको दिव्य ज्ञानका उपदेश करें और हमारी सदा (अवन्तु) रक्षा करें 114८11

<sup>(</sup>१०८०) हे (सोम) सोम ! (पितृभिः संविदानः त्वम्) पालकोंके साथ मिलन करता हूआ तू (अनु द्यावापृथिवी आ ततन्थ) द्यावापृथिवीके अर्थात् सूर्य और पृथ्वीके मध्यमें सुखका विस्तार करो । हे (इन्दो) सोम ! (तस्मै ते वयं हविषा विधेम) उस तेरे लिए हम हवन करके यज्ञ करें और हम (रयीणां पतयः स्याम) ऐश्वयोंके स्वामी होवें ।।५४।।

अग्निष्वात्ताः पित्र एह गेच्छत् सर्वः-सदः सदत सुप्रणीतयः ।
अत्ता ह्वीछंषि पर्यतानि बाहिष्यथां ग्रियंध सर्ववीरं द्धातने ॥ ५९ ॥
ये अग्निष्वात्ता ये अनेग्निष्वाताः मध्ये दिवः स्वध्यां माद्यंन्ते ।
तेम्यंः स्वृत्ताव्यत्तीतिमेतां यंथावृत्तं तन्तुं कल्पयाति' ॥ ६० ॥
अग्निष्वात्तानृतुमत्तो हवामहे नाराश्रधेसे सोमपीथं य आशुः ।
ते नो वित्रांसः सुहवां मवन्तु वृष्यंध स्योम पर्तयो रयीणाम् ॥ ६१ ॥
आच्या जानुं दक्षिणतो निष्छेमं युज्ञम्मि गृंणीत् विश्वे ।
मा हिंधिसिष्ट पितरः केने विस्तो यद्ध आगः पुरुषता कर्तमे ॥ ६२ ॥
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे र्यां धंत्र दृश्युषे मत्यीय ।
पुनेभ्यः पितरस्तस्य वस्तः म यंच्छत् त इहोजे द्धाते ॥ ६३ ॥
यमी कव्यवाहन् त्वं चिन्मन्यंसे र्यिम् । तन्नों गीर्भिः श्रवाष्यं देवन्ना पंनया पुर्जम् ॥ ६४ ॥

(१०८५) हे (अग्निष्वात्ताः पितरः) अऱ्यादिसे होनेवाले यज्ञोंमें निपुण संरक्षक याजक जनो ! तुम लोग (इह आगच्छ) यहां आओ, और (सुप्रणीतयः सदः सदः सदत) श्रेष्ठ नीतिवाले सभास्थानमें बैठ जाओ (प्रयतानि हर्वीषि आ अत्त) अति प्रयत्नसे सिद्ध किये हुए इन हविष्योंका स्वीकार करो, (अथ बर्हिष सर्ववीरं रियं दधातन) इसके पश्चात् आसनों पर बैठकर हमारे लिए सब वीर पुरुषोंको प्राप्त करनेवाले धनको प्रदान करो ।।५९।।

(१०८६) (ये अग्निष्वात्ताः ये अनिप्रष्वात्ताः) जो अग्निविद्याको अच्छी प्रकार जाननेवाले तथा जो अग्नि विद्यासे भिन्न अन्य विद्याओंको जाननेवाले ज्ञानी लोग (दिवः मध्ये स्वधया मादयन्ते) प्रकाशके बीच अपनी धारणाशिक्तसे आनंदको प्राप्त करते हैं (तेभ्यः स्वराद एतां असुनीतिं तन्वम्) उन लोगोंके लिए स्वयं प्रकाशमान परमात्मा इस मनुष्यको प्राप्त होनेवाले शरीरको (यथावशं कल्पवित) योग्य रीतिसे सामर्थ्यवान् करता है ।।६०।।

(१०८७) (ये सोमपीथं आशुः) जो सोमरसको पीवें, (ऋतुमतः) वसन्तादि ऋतुमें उत्तम कर्म करें ऐसे (अग्निष्वात्तान् नाराशंसे हवामहे) यज्ञकी अग्नि विद्याको अच्छी प्रकार जाननेवाले ज्ञानियोंको हमलोग उत्तम पुकुषोंकी प्रशंसा करनेके समय यज्ञमें बुलाते हैं, (ते विप्रासः नः सुहवाः भवन्तु) वे बुद्धिमान् लोग हमारे लिए बुलानेके योग्य हों,

और (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम इससे घनोंके स्वामी होवें ।।६१।।

(१०८८) हैं (विश्वे पितरः) समस्त पालक पुरुषो ! तुमलोग (केन चित् नः पुरुषता मा हिंसिष्ट) किसी हेतुसे भी हमारी जो पुरूषार्थ शक्ति है उसको मत नष्ट करो, जिससे हमलोग सुखको (कराम) प्राप्त करें, (यत् सः आगः) जो तुम्हारा अपराध है, उसको हम छुडावें, तुम लोग (इमं यझं अभिगृणीत) इस यज्ञको उत्तम प्रकारसे प्रशंसा योग्य रीतिसे करो, हम (जानु आच्य दक्षिणतः निषद्य) जानुको संकोचकर तुम्हारे दायें तरफ बैठकर, तुम सबोंका निरन्तर सत्कार करें ।।६२।।

(१०८९) हे (पितरः) पालक जनो ! तुम (इह अरुणीनां उपस्थे आसीनासः) इस गृहाश्रममें गौरवर्ण स्त्रियोंके समीपमें बैठे हुए (पुत्रेभ्यः, दाशुषे मर्त्याय रियं घत्त) पुत्रोंके लिए और दाता मनुष्यके लिए धनका दान करो, (तस्य वस्तः प्रयच्छत) उसे श्रेष्ठ ऐश्वर्यको प्रदान करो, जिससे (ते ऊर्जं दधात) वे सब लोग बलको धारण करें ।।६३।।

(१०९०) हे (कव्यवाहन अग्ने) बुद्धिमानोंके समीप उत्तम पदार्थ पहुंचानेवाले अग्ने ! (त्वं गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा युजं यं रियं मन्यसे) तुम वाणीयोंसे वर्णन करने योग्य, विद्वानोंसे संबंध करनेवाले जिस श्रेष्ठ धनको जानते हो, (तं चित् नः पनय) उसको भी हमारे लिये प्रदान करो ॥६४॥

यो अग्निः केन्य्वाहंनः पितृन् यक्षंहतावृधः ।

येदुं हुन्यानि वोचित देवेभ्यंश्च पितृभ्य औ ॥ ६५ ॥

त्वर्मग्न ईहितः केन्यवाहृनावोङ्द्वन्यानि सुर्आणि कृत्वी ।

ग्रादाः पितृभ्यः स्वध्या ते अक्षञ्चद्धि त्वं देव प्रयंता ह्वीछंषिं ॥ ६६ ॥

ये चेह पितरो ये च नेह याँश्चं विद्य याँ२ उ च न पंविद्य ।

त्वं वेत्थ्य यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञछं सुकृतं जुषस्वं ॥ ६७ ॥

इदं पितृभ्यो नमी अस्त्वद्य ये पूर्वीसो य उपरास ईयुः ।

ये पार्थिव रज्ञस्या निषंता ये वा नूनछं सुवुजनांसु विक्षं ॥ ६८ ॥

अधा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमांशुषाणाः ।

शुचीव्यन् दीधितिमुक्थ्वशासः क्षामां मिन्दन्तो अन्त्वारपं वनं ॥ ६९ ॥

(१०९१) (यः अग्निः कव्यवाहनः ऋतावृधः पितृन् यक्षत्) जो अग्रणी पुरुष विद्यार्थीओंके प्रकाशसे प्रकाशमान मेधावी पुरुषोंके योग्य वचनोंको धारण करनेवाला, सत्यज्ञानके बढानेवाले पालक पुरुषोंको सत्कारसे सत्कृत करता है, और (हव्यानि देवेभ्यः पितृभ्यः आ प्रवोचिति) ग्रहण करने योग्य हवनीय पदार्थोंको ज्ञानवान पुरुषों और पालक जनोंके लिये प्रवचनद्वारा सर्वत्र उपदेश द्वारा प्रसिद्ध करता है (उ इत् आ) वह ही सर्वत्र विख्यात होता है।।६५।।

(१०९२) हे (कव्यवाहन अग्ने) विद्वानोंके वर्णन योग्य कर्मी और सामर्थ्योंको घारण करनेवाले अग्ने ! (त्वं ईडित: हव्यानि सुरभीणि कृत्वा अवाट्) तु स्तुतिको प्राप्त होकर अन्नादि पदार्थोंको उत्तम सुगन्धयुक्त करके ग्रहण करो, और (पितृभ्य: प्रादा:) पितरोंको भी प्रदान करो, (ते स्वधया अक्षन्) वे लोग अपने शरीरके पोषणकारी अन्न करके उसका भोग करें । हे (देव) दिव्यगुणवाले ! (त्वं प्रयता हवींपि अद्धि) तुम भी उत्तमरीतिसे हवियोंको भक्षण करो ।।६६।।

(१०९३) (ये इह च पितरः) जो यहां ही पालक जन है, (च ये इह न) और जो यहां विद्यमान नहीं है, (च यान् उ विद्यः) और हम जिनको निश्चयसे जानते है, (च यान् उ न विद्य) और जिनको हम निश्चय रूपसे नहीं जानते है, हे (जातवेदः) संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाले अग्नि! (ते यति) वे जितने भी हों (त्वं वेत्थ) तू उनको जान, और (स्वधामिः सुकृतं यज्ञं जुषस्व) अन्न आदि सामग्रियोंसे उत्तम रूपसे सम्पादित यज्ञको सेवन कर ॥६७॥

(१०९४) (ये पूर्वासः) जो लोग हमसे पूर्वके अर्थात् बडे है, (ये उपरासः ईयुः) और जो पश्चात् समयके है (ये पार्थिवे रजिस आ निषत्ताः) जो पृथ्वीलोकमें रहते है, (वा ये नूनं सुवृजनासु विक्षु पितृभ्यः अद्य इदं नमः अस्तु) अथवा जो निश्चय करके अच्छी प्रगति करनेवाली प्रजाओंमें है, उन पालक पुरूषोंके लिये आज यह सुसंस्कृत अन्न प्राप्त हो ॥६८॥

(१०९५) हे (अग्ने) अग्ने ! (यथा नः परासः प्रत्नासः उक्थाशासः शुचि ऋत आशुषाणाः पितरः) जिस प्रकार हमारे उत्कृष्ट पदको प्राप्त पूर्वके उत्तम झान प्रसार करनेवाले, पवित्र, सत्यको अच्छे प्रकार प्राप्त हुए पालक गुरुजन (दीचितिं अरुणीः क्षामा अयन्) विद्यासे प्रकाशित, सुशीलतासे दीप्तिवाली स्त्रियों और निवास भूमिको प्राप्त हुए हैं (अद्य मिन्दन्तः) तदनन्तर अविद्याका नाश करते हुए (इत् अपव्रन्) ही अंधकार रूप आवरणको नष्ट करते हैं उसी प्रकार तू भी कर ।।६९।।

उक्षन्तेस्त्वा नि धीमह्युक्षन्तः समिधीमहि । उक्षत्रेश्चत आ वेह पितृत हृषिषे असेवे ॥ ७० ॥ अपां फेर्नेन नर्मुचेः शिरं इन्दोर्वर्तयः । विश्वा यद्त्रय स्पृषः ॥ ७१ ॥ सोमो राजामृतं पुत कं जीवेणांजहान्मृत्युम् । अतिन स्त्यमिन्त्रियं विपानं श्वाक्षणांजहान्मृत्युम् । अत्रत्नाः श्वीरं व्यपित्रत कुङ्डांद्विर्मो धिया । अत्रत्नाः श्वीरं व्यपित्रत कुङ्डांद्विर्मो धिया । अत्रत्नाः श्वीरं व्यपित्रच्यां विपानं श्वाक्षणां इन्द्रं स्येन्द्वियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७३ ॥ सोममुद्भा व्यपित्रच्यां विपानं श्वाक्षणां इन्द्रं स्येन्द्वियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७३ ॥ अत्रात्यमिन्द्वयं विपानं श्वाक्षणां व्यपित्र हन्द्रं स्येन्द्वियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७४ ॥ अत्रात्यिसुतो रसं बह्यणाः व्यपित्र श्वां पयः सोमं प्रजापंतिः । अत्रात्यिसुतो रसं बह्यणाः व्यपित्र श्वां पयः सोमं प्रजापंतिः । अत्रतने सत्यमिन्द्वयं विपानं श्वाक्षणाः व्यपित्र श्वां पयः सोमं प्रजापंतिः । अत्रतने सत्यमिन्द्वयं विपानं श्वाकष्टा विपानं श्वाक्षणाः व्यपित्रक्षः इन्द्रं स्येन्द्वयमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७४ ॥

(१०९६) हे अग्ने ! (उशन्तः त्वा निधीमिह) सुखप्राप्तिकी कामना करते हूए हम तुमको यहां स्थापन करते हैं, (उशन्त समिधीहि) यज्ञको कामनाको तुम प्रज्वलित करते हैं, (उशन् उशतः पितृन् हविषे अत्तवे आवह) इच्छा करते हुए तुम इच्छा करनेवाले पितरोंको हवि भक्षण करनेको बुलाओ ।।७०।।

(१०९७) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यत् विश्वाः स्पृधः अजयः) जब तू समस्त संग्रामोंमें प्रतिस्पर्धा करनेवाली सेनाको पराजित करता है, तब (अपां फेनेन नमुचेः उद्वर्तय) जलोंके फेनसे नमुचीके अर्थात् शत्रुके शिरको काट

डालता है ।।७१।।

(१०९८) (सोमः राजा सुतः अमृतम्) औषधियोंका राजा सोमका रस निकाला है । वह रस अमृत है, और (ऋजीषेण मृत्युं अजहात) सरल रीतिसे यह मृत्युको दूर करता है, (ऋतेन सत्यम्) सरलतासे सत्यको और (विपानं, इन्द्रियं, अन्धसः, शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियं, इदं पयः, अमृतं मधु) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, अन्न, वीर्य, इन्द्रका सामर्थ्य, यह दुग्ध, दीर्घजीवन और शहदको अर्थात् मीठेपनको प्राप्त करता है ।।७२।।

(१०९९) (क्रुड् आङ्गिरसः धिया) हंस शरीरमें प्राणके समान, अपनी बुद्धिसे (अद्भ्यः क्षीरं वि अपिबत्) जलोंसे ही भोग योग्य दूध रूपी सार पदार्थको विविध रूपोंमें पान करता है, और (ऋतेन सत्यम्) सरलताके ज्ञानसे सत्यको तथा (विपानम्, इन्द्रियम्, अन्धसः, शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियम्, इदं पगः, अमृतं, मधु) विविध पान करनेके साधन, इन्द्रियोंकी शक्ति, अन्न, तेज, ऐस्वर्य वान सेनापितके समान बल, यह दुग्ध और शहद अर्थात् अन्नके द्वारा प्राप्त कर देता है ।।७३।।

(१९००) जिस प्रकार (हंसः अद्भयः सोमं वि अपिबत्) हंस जलोमेंसे सोमको पिता है उसी प्रकार विद्वान् (शुविषत् छन्दसा) शुद्ध उपायोंसे सत्यको प्राप्त करता है, और (ऋतेन सत्यम्) सरलतासे सत्यको तथा (विपानं, इन्द्रिय्, अन्धसः, शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियं, इदं पयः, अमृतं, मधु) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज,

शक्तिशाली बल, यह दुग्ध और शहदसे प्राप्त करता है ।।७४।।

(१९०१) (ब्रह्मणा प्रजापतिः) चारों वेदोंके विद्वान्के साथ प्रजाका रक्षक राजा (परिस्तुतः अन्नात् सोमं रसं रयः व्यपिबत्) परिपक्व अन्नके साथ सोमरसको विविध प्रकारसे पान करता है और (क्षत्रम्) क्षात्रबलको धारण करता है तथा (ऋतेन सत्यम्) वेदज्ञानसे सत्यको एवं (विपानम्, इन्द्रियम्, अन्यसः शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियम्, इदम्, पयः अमृतम् मधु) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज, सेनापतिका बल, यह दुध और शहदसे प्राप्त करता है ॥७५॥

रेतो मूर्त्र वि जहाति योनि पित्रादिन्द्वियम् । गभी जरायुणाऽऽदृत उल्बे जहाति जन्मेना ।

क्किने स्रत्यमिन्द्वियं विपानेश्व श्रुक्तमन्ध्रेस इन्द्रंस्येन्द्वियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७६ ॥

हृष्ट्वा कृपे ब्याकरीत् सत्यानृते प्रजापितः । अश्रेद्धामनृतेऽदंधाच्छृद्धाश्च सत्ये प्रजापितः ।

क्किने स्रत्यमिन्द्वियं विपानेश्व श्रुक्तमन्ध्रेस इन्द्रंस्येन्द्वियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७७ ॥

वेदैन कृपे व्यपिवत् सुतासुती प्रजापितः ।

क्किने स्रत्यमिन्द्वियं विपानेश्व श्रुक्तमन्ध्रेस इन्द्रंस्येन्द्वियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७८ ॥

हृष्ट्वा पित्सुतो रसंश्व श्रुक्तेण श्रुक्तं व्यपिवत् पयः सोमं प्रजापितः ।

क्किने स्रत्यमिन्द्वियं विपानेश्व श्रुक्तमन्ध्रेस इन्द्रंस्येन्द्वियमिदं पयोऽमृतं मधुं ॥ ७९ ॥

सीसेन तन्त्वं मनेसा मनीपिणं उर्जासूत्रेणं क्वियो वयन्ति ।

अश्विनां युज्ञश्व संविता सरंस्वतीन्द्रंस्य कृपं वर्षणो मिष्ठयने ॥ ८० ॥

(१९०२) जिस प्रकार (इन्द्रियं मूत्रं जहाति, योनिं प्रविशत् रेतः विजहाति) पुरुषका उपस्थ इन्द्रिय मूत्रोत्सर्ग करता है, परन्तु स्त्रीयोनिमें प्रवेश करता हुआ वहीं वीर्यका उत्सर्ग करता है, उसी प्रकार इंद्र या राजाकी सेना भी शत्रुओंको निकालती और वृद्धि करने योग्य सामर्थ्यको बढाती है। और जिस प्रकार (गर्भः जरायुणावृत जन्मना उल्बं जहाति) गर्भ जरायुसे ढका हुआ होकर भी उस 'उल्ब' अर्थात् जेरको भी छोड देता है उसी प्रकारः राजा भी राष्ट्रको अपने अधीन करनेमें सामर्थ्यवान् होकर शत्रुनाशक बलसे आवृत्त हुए अधिक सेनाके भागको छोड देता है। तथा (ऋतेन सत्यम्) वेद ज्ञानसे सत्यको एवं (विपानं इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियं, इदं पयः अमृतं मधु) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज ऐश्वर्यवान् सेनापतिका बल, यह दूध और शहदको प्राप्त करता है।।७६।।

(१९०३) (प्रजापितः ऋतेन सत्यानृते दृष्ट्वा वि आ अकरोत्) प्रजाका पालक राजा सत्यज्ञानसे सच और झूट दोनोंके स्वरूपोंको पृथक् पृथक् देखकर सत्य ज्ञानका उपदेश करता है, वह (अनृते अश्रद्धां अदधात्) असत्यमें अश्रद्धाको और (सत्ये श्रद्धाम्) सत्यमें श्रद्धाको रखता है । तथा (ऋतेन सत्यम्) सत्य ज्ञानसे सत्यको एवं (विपानं इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं, इन्द्रय इन्द्रियं, इदं पयः अमृतं मधु) विविध पान करनेके साधन, राजोचित ऐश्वर्य, अत्र, तेज, तेजस्वी सेनापितका बल, दुध और शहदको प्राप्त करे ।।७७।।

(१९०४) (प्रजापतिः देदेन सुता सुतौ वि अपिबत्) प्रजाका पालक राजा वेदके ज्ञानके अनुसार यज्ञमें सोमरसका पान करता है । तथा (ऋतेन सत्यम्) ऋतसे सत्यको प्राप्त करता है एवं (विपानं इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं, इन्द्रस्य इन्द्रियं इदं पयः अमृतं मधु) विविध पान करनेके साधन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज, ऐश्वर्ययुक्त सेनापतिका बल, यह दुध और शहदको प्राप्त करे ।।७८।।

(१९०५) (परिसुतः प्रजापतिः शुक्रेण शुक्रं रसं दृष्ट्वा) अभिक्त राजाने शुद्धि करनेवाले उपायसे शुद्ध किये गये रसको देख करके (पयः सोमं वि अपिबत्) पान करने योग्य सोमरसका दूधके साथ पान किया और (ऋतेन सत्यं, विपानं, इन्द्रियं अन्धसः शुक्रं इन्द्रस्य इन्द्रियं इदं पयः अमृतं मधु) यज्ञसे सत्यको तथा विविध पान करनेके साधन, राजोचित ऐश्वर्य, अन्न, तेज, धनसम्पन्न सेनापतिका बल, यह दुध एवं शहदको भी प्राप्त किया ।।७९।।

(१९०६) (अश्विना सर्विता सरस्वती वरुणः मनीबिणः कवयः) दोनों अश्विनीकुमार, सविता, सरस्वती, वरुण और मेघावी, कान्तदर्शी कवि (इन्द्रस्य रूपं भिषज्यन् मनसा यझं वयन्ति) इन्द्रके रूपको योग्य परीक्षा करके देखकर मनसे विचारकर यज्ञको करते हैं, जैसे (सीसेन कर्णासूण तन्त्रम्) सीसके यंत्रके सहाय्यसे और ऊनके सूत्रसे पदको निष्पादन करते हैं ।।८०।।

तर्बस्य क्रपममृत्छं शचीमिस्तिस्रो देघुर्वेवताः सर्छरग्रणाः । लोमोनि शब्दैर्बद्ध्या न तोक्मेमिस्त्वर्गस्य मार्छसममवस्र लाजाः ॥ ८१ ॥ तद्भिनां मिषजां कृद्रवैर्तनी सरस्वती वयति पेशो अन्तरम् । अस्थि मुज्जानं मासरैः कारोतरेण दर्धतो गवां त्वृचिं ॥ ८२ ॥

सरेस्वती मनेसा पेशलं वसु नासंत्याभ्यां वयति दर्शतं वर्षुः । रसं परिस्रुता न रोहितं नम्रहुर्धीरस्तर्सरं न वेमं ॥ ८३ ॥

पर्यसा शुक्रमृतं जनिञ्चछं सुरेया मूत्राज्ञनयन्त रेतः । अपामेति दुर्मृति बार्धमाना ऊर्वष्यं वार्तछं सुब्दुं तद्गराते ॥ ८४ ॥

इन्द्रंः सुत्रामा हद्येन सत्यं पुरोहाशेन सविता जजान । यकृत क्रोमानं वर्षणो भिष्ठयन मर्तस्ने वायुव्युर्न मिनाति पित्तम् ॥ ८५॥

(१९०७) इस यज्ञमें (तिस्नः देवताः शिविभिः) तीनों देवता अपनी अपनी शिक्तयोंसे (अस्य अमृतं रूपं संरराणः) इस इन्द्रके अमृत रूपको अच्छी प्रकार प्राप्त करते हुए (शब्दैः लोमानि दधुः) लम्बे लम्बे बालोंके सिहत लोमोंको धारण करते हैं, अर्थात् लम्बे बालवाले पुरुष इस यज्ञको करते हैं । (न तोक्माभिः) बालकोंसे यह यज्ञ नहीं होता है, और (अस्य, त्वक् मांसं लाजा न अभवन्) इस इन्द्रके यज्ञ हिवमें त्वचा मांस् खीलें आदि नहीं होती हैं ।।८१।। यह इन्द्रकी प्रीतिके लिए किया जाता है; इस यज्ञमें मांस आदि नहीं होते ।।८१।।

- (१९०८) (गवां त्वचि दधतः) पृथ्वीके ऊपर सोमरसको स्थापन करते, (रुद्रवर्तिनी भिषजा अश्विना सरस्वती अन्तरं पेशः वयति) रुद्रके समान मार्गवाले वैद्य अश्विनीकुमार और सरस्वती शरीरान्तवर्ती इन्द्रके रूपको परिपूर्ण करते हैं, (तत् अस्थि मजानं मासरैः कारोतरेण) वह स्वरूप हाड मजा और परिपक्व ओषधियोंके सारोंसे उत्तम शिल्पीकी तरह निर्माण किया हुआ होता है ।।८२।।
- (१९०९) (नासत्याभ्यां सरस्वती मनसा पेशलं वसु दर्शतं वपुः वयति) अश्विनी कुमारोंके साथ मिलकर सरस्वती मनसे विचार करके अत्यंत सुंदर, पुष्ट और दर्शनीय शरीरकी रचना करती है। तथा (धीरः रोहितं नग्नहुः नग्नहुः रसम्) धीर जन लोहितको, इन्द्रके शरीरकी शोभाके लिए रसको (तसरं वेम न) दुःख नाशक बनाकर शरीरको उत्पन्न करते हैं ।।८३।।
- (१९९०) तीनों देवता इन्द्रराजाके लिए (पयसा शुक्रं अमृतं जिनतं रेतः जनयन्त) दूधसे वीर्यवर्धक अमृतरूप, प्रजननशील वीर्यको उत्पन्न करते हैं, और (आरात् अपामितं दुर्मितं बाधमानाः) समीपसे अज्ञान और दुर्मितको दूर करते हैं (तत् जवध्यं वातं, सब्बं सुरया मूत्रात्) उस अमाशयमें बैठी अपानवायु और पक्वाशयगत अन्नरसको सूरा रससे संयुक्त करके शेष भागको मूत्र रूपसे बाहर निकाल देते हैं।।८४।।
- (१९९९) (सुमात्रा इन्द्रः इदयेन) उत्तम रक्षा करनेवाले इन्द्रने इदयसे और (सविता पुरोडाशेन सत्यं जजान) सविता देवताने पुरोडाससे यज्ञको प्रकट किया, (वरुणः भिष्यज्यन यकृत् क्लोमानस्) वरुणने विचार करके यकृत् और गलेकी नाडीको बनाया तथा (वायव्यैः मतस्रे न पित्तं मिनाति) वायु संबंधियोंसे इदयके उभय पार्श्ववर्ती अस्थि और पित्तको निर्माण किया है ।।८५।।
- (१९९२) (श्येनस्य स्थालीः आन्त्राणि) बाजपक्षीके समान शरीरमें आंतें कार्य करती है, वे (पात्राणि मधु पिन्दमानाः गुदाः) मधुको सर्वत्र पहुचानेवाले गुदाके पासकी स्थूल नाडियां हैं, और (सुदुधा धेनुः न) पृथ्वी दुधारू

आन्त्राणि स्थालीर्मधु पिन्वंमाना गुवाः पात्राणि सुदुष्टा न धेनुः । श्येनस्य पत्रं न प्लीहा शचींभिरासन्दी नामिष्टद्रं न मार्ता ॥ ८६ ॥ कुम्मो विनिष्ठुर्जीनेता शचींभिर्यस्मिन्ने योन्यां गर्मी अन्तः । प्लाशिब्वेकः शतधीर उत्सी दुहे न कुम्मी स्वधां पितृम्यः' ॥ ८७ ॥

मुख्धं सर्दस्य शिर् इत् सर्तेन जिह्ना प्रवित्रम्भिन्नासन्तरस्वती ।
चप्पं न पायुर्मिचर्गस्य वाली वस्तिर्न शेषो हरसा तरस्वी ॥ ८८ ॥
अश्विन्यां चर्लुरमृतं ग्रहान्यां लागेत तेजी ह्विषां शूतेने ।
पहमाणि गोधूमेः कुवंलैहतानि पेशो न शुक्रमसितं वसाते ॥ ८९ ॥
अखिनं मेषो नसि वीर्यायं प्राणस्य पन्थां अमृतो ग्रहान्याम् ।
सरस्वत्युप्वाकैव्यानं नस्यानि बर्हिवंदेरैर्जजानं ॥ ९० ॥

गौके समान है, तथा शरीरमें स्थित (प्लीहा न, श्येनस्य पत्रम्) प्लीहाके समान शरीर विकारोंके नाशक व बाजके सदृश शत्रु पर झपटनेवाले वीर पुरुषकी तलवार है, (नािभः आसन्दी) शरीरमें नािभके समान 'आसन्दी' अर्थात् राजाके बैठनेकी गद्दी है (न उदरं माता) जिस प्रकार शरीरमें उदर अन्नोंके रस ग्रहण करता और अपरसको निकालता है उसी प्रकार 'माता' अर्थात् राज्यपरिषद सत्य-असत्यका विवेक कराती है, और (सचीिभः) अपनी शक्तियोंसे राज्यका संचालन करती है ।।८६।।

(१९९३) जो (कुम्भः विनष्ठः जिनता प्लाशिः शतधारः उत्सः न) कलशके सदृश वीर्य शौर्य आदिसे पूर्ण, भोक्ता, सन्तानोत्पादक, उत्तम पदार्थोका संग्रहीता, सैकडों शिक्तयोंसे युक्त, कूपके समान इस गम्भीर प्रकारका पुरुष और जो (कुम्भी) कुम्भीके सदृश उत्तम गुणोंसे पूर्ण नारी है, इन दोनोंको उचित है कि (पितृभ्यः स्वधाम्) अपने पिता आदि जिनोंके लिए अन्न देवें और (यस्मिन् अग्ने योन्यां अन्तः गर्भः) जिसमें प्रथम गर्भाशयके बीच गर्भ धारण किया जाता है उस गर्भको निरंतर रक्षा करें 11८७।।

(१९१४) (अस्य मुखं शिरः इत् सत्) इसका मुख और शिर सत् है अर्थात् मुख और शिरसे इसको सत्य ज्ञान होता है । (आसन् जिह्ना सतेन पवित्रं अश्विना सरस्वती) मुखमें जिह्ना रहती है, उसी तरह सतसे पवित्रता होती है, उसी तरह दोनो अश्विनीकुमार और सरस्वती पवित्रता करते हैं (पायुः न चप्पं वालः अस्य भिषग्) पायु अर्थात् शरीरमें गुदाका भाग मलमूत्रादि दूर करके शरीरको शान्ति प्रदान करता है, उस प्रकार बाल शरीर दोषोंको दूर करते हैं और शरीरमें (वस्तिः शेपः न हरसा तरस्वी) वरित अर्थात् मूत्रस्थान और पुरुष शरीरमें 'शेष' अर्थात् प्रजनेन्द्रिय दोनोंमेंसे एक तो मूत्र प्रवाहित करता और दूसरा काम वेगसे उत्तेजित होकर भोगाभिलाषी होता है ।।८८।।

(१९९५) (अश्विष्यां ग्रहाष्यां अमृतं चक्षुः) दोनों अश्विनीकुमारों द्वारा इन्द्र राजाका अविनाशी नेत्र बना हुआ है, (छागेन शृतेन हिवषा तेजः) अजाके दुग्ध पक्य हिव द्वारा उसका चक्षु संबंधी तेज होता है, (गोधूमैः पक्ष्माणि, कुवलैः उतानि) गोधूमोंसे नेत्रोंके नीचेक लोम और बेरोंसे चक्षु निविष्ट ऊपरके लोम हुए जो (शुक्रं न असितं पेशः वसाते) श्वेत और कृष्णरूपको दिखाया करते हैं ।।८९।।

(१९९६) (आदिः न मेषः निस वीर्याय) भेडके समान मेढा है उस प्रकार नासिकामें बलके लिए (ग्रहाभ्यां प्राणास्य पन्थाः अमृतः) ग्रहोंने प्राणवायुका मार्ग अविनाशी किया है, (सरस्वती उपवाकैः व्यानं जजान) सरस्वती देवी उपवाकोसे व्यानवायुको प्रकट करती है तब (बदरैः वर्हिः नस्यानि) बदरोंके समान नासिकाके लोभ हुए ।।९०।।

इन्द्रस्य कृपर्मृपमो बलाय कर्णान्याछ श्रोत्रेममृतं ग्रहान्याम् ।
यवा न बहिश्रंवि केसराणि कृर्कन्धुं जन्ने मधुं सार्षं मुखातं ॥ ९१ ॥
आत्मञ्जूपस्थे न वृक्षस्य लोम् मुखे रमश्रूणि न व्याप्रलोम ।
केन्ना न नीर्पन्यशंसे श्रिये शिखां सिछंहस्य लोम् त्विपिरिन्द्रियाणि ॥ ९२ ॥
अङ्गान्यात्मन् मिपजा तद्रश्विनात्मानमङ्गैः समधात् सरस्वती ।
इन्द्रस्य कृपछं ज्ञातमानमायुंश्चन्द्रेण ज्योतिर्पृतं द्धानाः ॥ ९३ ॥
सरस्वती योन्यां गर्भमन्तर्श्वम्यां पत्नी सुर्हृतं विभाति ।
अपाछं रसेन् वर्षणो न साम्नेन्द्रंछ श्रिये जनयंत्रस्य राजां ॥ ९४ ॥
तेजः पञ्चनाछं ह्विरिन्द्रियावंत् परिसृता पर्यसा सार्षं मधुं ।
अश्वम्यां दुग्धं मिपजा सरस्दत्या सुतासुताम्यामृतः सोम् इन्द्रः ॥ ९५ ॥

इत्येकानविशोऽध्यायः।

[अ०१९, कं- ९५, मं- सं- ११०]

(१९९७) (बलाय इन्द्रस्य रूपं ऋषभः) सामर्थ्यके लिए इन्द्रका रूप ऋषभके समान हुआ, (कर्णाभ्यां ग्रहाभ्यां श्रोत्रम्) श्रोत्र संबंधी ग्रहों द्वारा श्रोत्र इन्द्रिय हुई, (यवाः न बहिं: भ्रुवि केसराणि) जो और कुशाने भौवोंके बालोंको बनाया तथा (सुखात् कर्कन्धु सारघं मधु जड़ो) मुखसे बेरके तुल्य मधुमक्षिकाका आकर्षक मधु सदृश लार श्लेष्मादि प्रकट हुए ॥९१॥

(१९९८) (आत्मन् उपस्थे न लोम वृकस्य) अपने शरीरमें गृह्यस्थान और अधोभागके लोम वृकके लोमके समान हुए हैं, (न मुखे श्मश्रुणि व्याधलोम) और मुखमें जो दाढी मोछके बाल हैं वे व्याध्रके लोमके समान हुए है, (न शीर्षन् यशसे केशाः) और शिरमें यज्ञके लिए बाल हैं, (श्रियै शिखा) शोभाके निमित्त शिखा है और (इन्द्रियाणि सिंहस्य

लोम) इन्द्रियां सिंहके रोम हैं ।।९२।।

(१९९९) (इन्द्रस्य रूपं शतमानं आयुः) इन्द्रके रूपको और सौ वर्षपर्यन्त आयुको और (चन्द्रेण ज्योतिः अमृतं दधानाः) चन्द्रकी ज्योतिको अविनाशी करते हूए (भिषजा अश्विना आत्मन् अङ्गानि) चिकित्सक अश्विनी कुमारोंने आत्माके साथ अवयवोंको संयुक्त किये, और (सरस्वती तत् आत्मानं अङ्गैः समधात्) सरस्वतीने उस आत्माके अङ्गोंके साथ शरीरका निर्माण किया ।।९३।।

(१९२०) (सरस्वती अश्विभ्यां पत्नी गर्भम्) सरस्वती देवी अश्विनीकुमारोंकी पत्नीत्व स्वीकार करके गर्भको (सुकृतं योन्यां अन्तः विभर्ति) सम्यक् प्रकारसे योनिके मध्यमें धारण करती है, (न अप्सु राजा वरुणः अपां रसेन) और जलोंका अधिष्ठाता देवता राजा वरुण जलके सारभूत रस द्वारा (साम्ना श्रियै इन्द्रं जनयन्) सामके प्रभावसे श्रीके

लिए इन्द्रको निर्माण करता है ।।९४।।

(१९२९) (भिषजा अश्विभ्याम् सरस्वत्या इन्द्रियावत् पश्नाम्) चिकित्सा करनेवाले दोनों अश्विनी-कुमार और सरस्वतीने वीर्यवान शक्ति सम्पन्न पशु संबंधी दुग्ध धृत और (सारधम् मधु हृविः परिस्नुता पयसा तेजः दुग्धम्) मधुमक्षिका जिसाक भक्षण करती है उस मधु लेकर मिक्षित किये दुग्धसे इन्द्रके लिए तेज निकाला, और (सुता सुताभ्याम् अमृतः इन्द्रः सोमः) परिस्नुत दुग्धसे अमृतरूप ऐश्वर्यदायक सोमरस तैयार किया, इस तरह अश्विनी कुमार और सरस्वती आदिन इन्द्रके लिए अनेक द्रव्योंके रसको मिलाकर सोमरस तैयार किया । १९४।।

## Visit Dwarkadheeshvastu.com For



CD format CD Cover can also be print with your Firm No

All Music is also available in **CD** format. **CD Cover** can also be print with your Firm Name

We also provide this whole Music and Data in PENDRIVE and EXTERNAL HARD DISK.

Contact: Ankit Mishra (+91-8010381364, dwarkadheeshvastu@gmail.com)

# YAJURVED KA SUBODH BHASHYA DART 2

## अथ विंशोऽध्यायः।

क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि । मा त्वां हिर्थसीन्मा मा हिर्थसीः ॥१॥
ति पंसाद धृतवंतो वर्षणः प्रत्यास्या। साम्राज्याय सुकतुः । मृत्योः पाहि विद्योत्पाहि ॥२॥
वृषस्य त्वा सिवतः पंस्तुं अस्तुं अभिनेत्र विद्योत्पाहि ॥२॥
अभिनो भैषेत्र वेत् ते जसे बहाव चूंसापाभि पिश्वामि सर्रस्वत्ये भैषेत्र विवासायामि
विश्वः मी न्द्रं स्पेन्डियेण बलाय श्रिय प्रक्षिं अभिनेत्र सर्रस्वत्ये भैषेत्र विद्यामा ॥ ३॥
को असि कतुमो असि कसी त्वा कार्य त्वां। सुक्लोक सुमंद्र सर्वराजने ॥ ४॥

(१९२२) तू (क्षत्रस्य योनिः असि) क्षात्रबलका अर्थात् राज्य शक्तिका आश्रय स्थान है, (क्षत्रस्य नाभिः असि) क्षात्र बलका नाभि केन्द्रस्थान है, यह प्रजाजन (त्वा मा हिंसीत्) तुझे न मारे, हे राजन्! तू भी (मा मा हिंसीः) मुझ राष्ट्रवासी प्रजाजनको मत मार ॥१॥

क्षत्रस्य योनिः नाभिः असि- क्षात्रशक्तिका तू मुख्य केन्द्र है । त्वा मा हिंसीत- प्रजाजन तुझ राजशक्तिका नाश न करें ।

मा मा हिंसी:- मेरा भी नाश कोई न करे। राजा, अधिकारी तथा प्रजाजन परस्पर सहाय करके आनन्दसे अपनी उन्नति करनेका प्रयत्न करें।

राजशक्ति और प्रजाशक्तिमें कदापि वैमनस्य न बढे ॥१॥

(१९२३) (धृतव्रतः, सुक्रतुः, वरुणः पस्त्यासु आ नि ससाद) सत्य पालन आदि व्रतोंको धारण करनेवाला उत्तम बुद्धि व कर्मयुक्त, सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रजाके मध्यमें विराजमान होवे । हे राजन् ! तू अपनी प्रजाको (मृत्योः पाहि) मृत्यु अर्थात् मरनेके कारणोंसे रक्षा कर और (विद्योत् पाहि) विद्युत्पाहादिसे रक्षा कर ॥२॥

धृतव्रतः सुक्रतुः वरुणः पस्त्यासु आ निषसाद- नियमोंका उत्तम पालन करनेवाला, स्वयं उत्तम कर्म करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष प्रजाजननोंके मुख्य स्थानमें बैठता है और उन प्रजाजनोंके पालन करनेका विचार करता है।

मृत्योः पाहि- वह राजा मृत्यु आदि दुःखोसे प्रजाका रक्षण करे ।

विद्योत् पाहि- उत्पातोंसे प्रजाका रक्षण वह करे ॥२॥

(१९२४) (सिवतुः देवस्य प्रसवे, अश्विनोः बाहुभ्याम्, पूष्णः हस्ताभ्याम्) सविता देवकी प्रसन्नतामें रहकर अश्विनी कुमारोंकी बाहुओं, पूषा देवताके हाथोंसे और (अश्विनोः भैषज्येन तेजसे, ब्रह्मवर्चसाय त्वा अभिषिञ्चामि) अश्विनी कुमारोंके चिकित्सा कर्मसे तेजकी प्राप्तीके लिये एवं ब्रह्मवर्चस अर्थात् वेदज्ञानकी वृद्धिके लिये तुमको मै इस स्थानमें अभिषेक करता हूं । (सरस्वत्ये भैषज्येन वीर्याय अन्नाद्याय अभिषिञ्चामि) सरस्वती द्वारा सम्पादित औषधिके बलके लिये और अन्नकी प्राप्तिके लिये तुमको अभिषेक करता हूं । हे राजन् ! (इन्द्रस्य ऐन्द्रियेण बलाय श्रिये यशसे अभिषिञ्चामि) इन्द्रकी शक्तिकी वृद्धिके सामर्थ्यके लिये और समृद्धि व यश प्राप्तिके लिये तुझको अभिषेक करता हूं ॥३॥

(१९२५) हे (सुश्लोक) उत्तमकीर्तिवाले! हे (सुमङ्गल) उत्तम मंगल कार्योंके करनेवाले! हे (सत्य राजन) सत्य न्यायके प्रकाशक राजन्! तू (क: असि) सुख स्वरूप है और (कतमः असि) अति सुखकारी है, (कस्मै त्वा) प्रजापति पदके लिये तुझे अभिषक्त करता हूं, तथा (काय त्वा) ब्रह्म वा वेद ज्ञानकी वृद्धिके लिये तुझे अभिषिक्त करता हूं ॥॥॥ शिरों में भीर्यकों मुन्तं त्विधिः केशांख्य रमश्रीण । राजां में प्राणो अमृतंश्व सम्बाद् चक्षुर्विराद् भोत्रेम् ॥ ५॥ जिह्ना में मुद्रं वाक्महो मनी मृन्युः स्वराक् मार्मः । मोवाः प्रमोवा अङ्गलीरङ्गानि मित्रं में सहः' ॥ ६॥

# बाह्र में बर्लमिन्द्रियथं हस्ती में कर्म वीर्यम् । आत्मा क्षत्रमुरो मर्म ॥ ७ ॥ पृठीमें राष्ट्रमुद्रमधंसी ग्रीवाश्च भोणीं । ऊरू अंगुत्नी जानुंनी विद्यो मेऽङ्कानि सर्वतः' ॥ ८ ॥

(१९२६) हे प्रजाजनो ! राज्यमें अभिषेकको प्राप्त हुये (मे श्री: शिरः) मेरी शोभा या धन ऐश्वर्य शिरस्थानी है, (यश: मुखं) यश मुखके समान है, (तिष: केश: च श्मश्रूणि) न्यायके प्रकाशके समान मेरे केश और दाढी मोछ है, (मे प्राण: राजा अमृतम्) मेरा प्राण दीप्तिमान राष्ट्रजीवनके लिये अमृत है, (सम्राट् चक्षुः) सम्राटका पद आंखके समान साक्षीरूप है, तथा (विराट् श्रोत्रम्) विविध विद्वान् सभासदोंसे प्रकाशमान राजसभा श्रोत्रके समान राज्यके समस्त व्यवहारोंको सावधानतापूर्वक श्रवण करनेवाला है ॥५॥

राज्यपर अभिषिक्त हुए पुरुषके अंग राज्यशासनके कार्य किस तरह करते है यह यहां बताया है। राजाके सब अंग राज्यशासनके विभाग हैं।।५।।

(१९२७) (में जिह्ना भद्रम्) मेरी जीभ कल्याण रूप भाषण करनेवाली हो, (वाक् महः) वाणी महत्त्वको बतानेवाली हो, (मनः मन्युः) मन दुष्टाचारी मनुष्यों पर क्रोध करनेवाला हो, (भामः स्वराट्) मेरा क्रोध अपना राज्य चलानेमें सामर्थ्य देनेवाला हो, (अङ्गुलयः मोदाः) अङ्गुलियां आनन्द देनेवाली हो, (अङ्गुनि प्रमोदाः) सारे अङ्ग परम सुख देनेवाले हों और (में मित्रं सहः) मेरे मित्र शत्रुनाशक सामर्थ्य हों ॥६॥

- 9. में जिह्ना भद्रं- मेरी जिव्हा ऐसा भाषण करे कि जिससे सबका कल्याण हो ।
- २. मे वाक् महः- मेरी वाणी महत्वपूर्ण कार्यांको जनताको बतानेमें प्रवीण हो ।
- ३. मे मनः मन्यु:- मेरा मन दुष्टोंपर क्रोध करे।
- ४. मे भामः स्वराट्- मेरा क्रोध स्वराज्य चलानेका सामर्थ्य मुझमें बढानेवाला हो ।
- ५. में अंगुलयः मोदाः- मेरी अंगुलियां मेरा आनंद बढानेवाली हों ।
- ६. मे अंगानि प्रमोदाः- मेरे सब अंग मेरा आनंद बढानेवाले हो ।
- ७. मे सहः मित्रम्- मेरा शत्रुका पराजय करनेका सामर्थ्य मित्रके समान सहायक हो ॥६॥

(१९२८) (में बाहू इन्द्रियम् बलम्) मेरी दोनों भुजायें और प्रत्येक इन्द्रिय बल सम्पन्न हों, (हस्तौ कर्म वीर्यम्) मेरे दोनो हाथ कर्मशील और पराक्रमयुक्त हों, (मम आत्मा उर: क्षत्रम्) मेरा अंतरात्मा हृदय भी क्षत्रधर्मावलम्बनमें समर्थ हों ॥७॥

में बाहू इन्द्रियं बलं- मेरे बाहू और प्रत्येक इन्द्रिय बलवान बने । हस्तौ कर्म वीर्यम्- मेरे दोनो हाथ उत्तम पराक्रमके कर्म करनेवाले हो । मम आत्मा उरःक्षत्रम्- मेरा आत्मा और मेरा हृदय क्षात्रतेजसे युक्त हो ।

अर्थात् मेरा सब शरीर बलवीर्य पराक्रम करनेवाला बने, वह कदापि भयभीत न हो, सदा वीर्यसंपन्न रहे ॥॥ (१९२९) (मे पृष्ठीः राष्ट्रम्) मेरा पृष्ठ प्रदेश सबको धारण करनेवाले राष्ट्रके सदृश है, (उदरम् अंसौ प्रीवा करू अरत्नी श्रोणी जानुनी) पेट, दोनों कन्धे, गरदन, दोनों उरू, भुजाओंका मध्यप्रदेश, किट, दोनो जंधे (च सर्वतः अङ्गानि) और सारे अङ्ग (मे विशः) मेरे प्रजावत् पोषणीय है, अर्थात् राष्ट्रके शरीरमें ये सब अङ्ग निरुपद्रव होकर निवास करते है ॥८॥

मेरे शरीरके सब अंग मेरे राष्ट्रकी प्रजाके समान है। जैसा राष्ट्र सुरक्षित रखना योग्य है, उस प्रकार राष्ट्रकी सेवा करनेके कार्य करनेवाले मेर सब अंग राष्ट्रसेवा करनेके लिये सुरक्षित रखने चाहिये ॥८॥ नामिने चित्तं विज्ञानं पायुर्नेऽपेचितिर्म्सत् । आनुन्तृमुन्दावाण्डौ मे भगः सौमार्ग् पर्सः । जहारियां प्रदश्यां धर्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥ ९ ॥ प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि गुद्दे प्रति तिष्ठामि गोर्षु । स्यक्षेषु प्रति तिष्ठामि पुरे प्रति व्यावापृथिक्याः प्रति तिष्ठामि युत्ते । १०। अया वृवा एकविश अयिख्याः सुरार्थसः । इहस्पितपुरोहिता वृवस्य सिवतुः सवे । वृवा वृविर्वन्तु मा ॥ ११ ॥ प्रथमा द्वितिर्यद्वितीयांस्तुतीर्यस्तृतीयाः सत्येनं सत्यं युत्तेनं गृज्ञो यर्जुर्भिर्यज्ञ्येष्ठि सामिनः सामान्वरिभर्मानः पुरोऽनुवाक्याभिः पुरोऽनुवाक्या याज्याभिर्याज्या वषद्कारेर्वेषद्कारा आहितिभिराद्वितयो मे कामान्त्समध्यन्तु मः स्वाहां ॥ १२ ॥

(१९३०) (मे नाभिः चित्तम्) मेरी नाभि ज्ञान रूप है, (मे पायुः विज्ञानम्) मेरी गुदेन्द्रिय विज्ञानरूप है, (भसत् अपचेतिः) मेरी स्त्रीका जननेद्रिये जनन कार्यमें समर्थ है, (मे अण्डो आनन्दनन्दौ) मेरे दोनों अण्डकोश आनन्दसे समृद्ध है, (पसः भगः) मेरी जननेन्द्रिय ऐर्श्वय संपन्न है, मेरा कुल व शरीर (सौभाग्यम्) सौभाग्ययुक्त है, मै (जंद्याभ्यां पद्भयां धर्मः अस्मि) अपने जंद्याओं और पैरोंसे धारण करनेवाला सामर्थ्य धर्म हूं तथा मै (विशिप्रतिष्ठितः राजा) प्रजामें प्रतिष्ठित राजा हूं ॥९॥

(१९३१) प्रजाननोमें प्रतिष्ठाको प्राप्त में राष्ट्रका राष्ट्रपति धर्मयुक्त व्यवहारसे (क्षत्रे प्रति, राष्ट्रे प्रति तिष्ठामि) क्षयसे एक्षा करनेवाले क्षत्रियकुलमें प्रतिष्ठाको प्राप्त होकर, राष्ट्रमें सन्मानको प्राप्त होता हूं, (अश्वेषु प्रति गोषु प्रति तिष्ठामि) घोडे गौवें आदिमें प्रतिष्ठाको प्राप्त होता हूं, (अङ्गेषु प्रति आत्मन् प्रति, तिष्ठामि) राज्यके अङ्गोमें प्रतिष्ठित होता हुआ, आत्मा रूपसे सर्वत्र प्रतिष्ठित होता हूं, (प्राणेषु प्रति, पृष्ठे प्रति तिष्ठामि) प्राणोंमे प्रतिष्ठित होता हुआ, पृष्टि करनेक कार्योंमें प्रतिष्ठित होता हूं, (द्यावापृथिव्योः प्रति यज्ञे प्रति तिष्ठामि) स्वर्ग और इस लोक पृथ्वीमें प्रतिष्ठित होकर इस यज्ञमें प्रतिष्ठित होता हूं ॥१०॥

(१९३२) (त्रया एकादश, त्रयः त्रिंशाः देवाः) विशेष शक्तियोंसे युक्त ग्यारह ग्यारह देवोंके तीन समूह अर्थात् १९, १९ और १९ ये तैतीस देव (सुराधसः बृहस्पित पुरोहिंताः) श्रेष्ठ ऐश्वर्यसे सम्पन्न बृहस्पितको अपना नेता बनाकर (देवस्य सिवतुः सवे) दिव्यगुण युक्त सबके उत्पादकके शासनमें रहें, और वे (देवाः देवैः मा अवन्तु) समस्त देव अपने

दिव्य गुणोंसे मेरी रक्षा करें ॥११॥

त्रया एकादश, त्रयः त्रिंशाः देवाः- तीन बार ग्यारह ग्यारह, मिलकर तैतीस देव है । स्वर्गमे ग्यारह, अन्तरिक्षमें

ग्यारह और पृथ्वीपर ग्यारह, मिलकर तैतीस देव होते है।

बृहस्पति- पुरोहिताः सुराधसः देवाः- इन देवोंमें बृहस्पति- महाज्ञानी- देव नेतारूप है । इस बृहस्पतिके नेतृत्वमें सब देव अपने कार्य करते है । अतः वे उत्तम कार्य करनेवाले है, क्यों कि महाज्ञानी बृहस्पतिका नेतृत्व है । इस

तरह महाज्ञानीके नेतृत्वमें कार्य करना योग्य है ॥१९॥

(१९३३) जैसे (प्रथमा) प्रथम रहनेवाले पृथ्वी आदि आठ वस्, (द्वितीयैः द्वितीयाः) दुसरे ग्यारह रुद्र, (तृतीयैः तृतीयाः) तीसरे बारह आदित्य (सत्येन सत्यम् यज्ञेन यज्ञः, यजुर्भः यजूर्षे, सामभःसामानि, ऋग्भिः ऋचः) सत्यसे सत्य, यज्ञसे यज्ञ, यजुर्से यजुर्वेद, सामवेदके साथ सामवेद, ऋचाओंके साथ ऋग्नयें (पुरोनुक्याभिः पुरानुवाक्याः, याज्याभिः याज्याः, वषट्कारेः वषट्कारः, आहुतिभिः आहुतयः) पुरोनुवाक्य नाम विशेष मन्त्रोंके साथ पुरोनुवाक्य, यज्ञमन्त्रोंके साथ यज्ञमन्त्र, वषट्कारोंके साथ वषट्कार, होममें आहुतिओंके साथ आहुतियां (स्वाहा भूः में कामान् समर्धयन्तु) समर्पणके साथ ये सब पृथिवीमें मेरी कामनाओंकी अच्छी प्रकार सिद्ध करें ॥१२॥

छोमोनि पर्यतिर्मम् त्वङ्म् आनंतिरागितिः । माध्यसं म उपनितर्वस्वस्थि मुज्जा म आनंतिः' ॥१३॥ यद्देवा देवहेडेनं देवांसश्चकुमा व्यम् । अग्निर्मा तस्मादेनेसो विश्वानमुख्यत्वधंहेसेः ॥ १४ ॥ यद्दि विद्या यद्दि नक्तमेनाधिस चकुमा व्यम् । वायुर्मा तस्मादेनेसो विश्वानमुख्यत्वधंहेसेः ॥ १५ ॥ यद्दि जाम्रद्यद्दि स्वप्न एनाधिस चकुमा व्यम् । सूर्यी मा तस्मादेनेसो विश्वानमुख्यत्वधंहेसेः॥१६॥ यद्मामे यद्रिष्ये यत्समायां यदिन्द्विये । यद्मामे यद्रिष्ये यदेनश्वकुमा व्यं यदेकस्याधि धर्मिण तस्याव्यजनमिते ॥ १७ ॥

अष्ट वसु- १ पृथिवी, २ आपः ३ तेज, ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिशा और ८ आत्मा ये आठ वसू कहलाते है । १ आप, २ ध्रुव, ३ सोम, ४ धर, ५ अनिल, ६ अनल, ७ प्रत्युष, ८ प्रभात ये आठ वसू कोशमें लिखे है ।

ग्यारह रुद्र- ५ प्राण— १ प्राण, २ अपान, ३ व्यान, ४ उदान, ५ समान ये पांच प्राण है। ५ उप प्राण— १ नाग, २ कूर्म, ३ कृकल, ४ देवदत्त, ५ धनंजय ये उपप्राण है और ११ वां आत्मा है। ५ प्राण + ५ उपप्राण और १ आत्मा मिलकर ११ रुद्र है।

बारह आदित्य- सौर मास १२ है, चैत्र, वैशास, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन । १ धाता, २ मित्र, ३ अर्थमा ४ रुद्र, ५ वरुण, ६ सूर्य, ७ भग, ८ विवस्वान, ९ पूषा, १० सविता, ११ त्वष्टा, १२ विष्णू यें बारह आदित्य है ।

८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १ प्रजापति और १ ब्रह्म मिलकर ३३ देव होते है ॥१२॥

(१९३४) (मम लोमानि प्रयतिः) मेरे सारे रोम प्रयत्नशील है, (मे त्वक् आनित आगितिः) मेरी त्वचा नम्रता बताती है और आकर्षण करनेवाली है (मे मांसं उपनित) मेरा मांस नम्रता करानेवाला है, मेरी (अस्थि वसु) अस्थि निवास करनेवाली है, और (मे मज़ा आनितः) मेरी वसा अर्थात् अस्थिक अन्तरका भाग संसारको नम्र करानेवाला है ॥१३॥

(१९३५) हे (देवाः देवासः) हे प्रकाशमान देवताओं ! (वयं यत् देवहेडनं आचकृम) हमने जो देवताओंका अपराध किया है (अग्निः तस्मात् एनसः, विश्वात् अंहसः) अग्निदेव उस पापसे और अन्य सब अधर्मसे (मा मुञ्चतु) मुझको पृथक करें ॥१४॥

(१९३६) (यदि वयं दिवा) यदि हमने दिनको और (यदि नक्तं) यदि यात्रीको (एनांसि आचकृम) पापोंको किया है, तो (वायुः) वायु देवता (तस्मात् एनसः) उस पापसे तथा (विश्वस्मात् अंहसः) सब प्रकारके पापोंसें भी (मा मुञ्जतु) मुझको दूर करे ॥१५॥

(१९३७) (वयं यदि जाग्रत्) हमने जो जाग्रत अवस्थामें (यदि स्वप्ने) जो स्वप्नमें (एनांसि आचकृम) पाप किये हैं (सूर्यः तस्मात् एनसः सर्वस्मात् अंहसः) सूर्य उस पापसे और समस्त प्रकारके प्रमादोंसे मुझको दूर करे ॥१६॥

(१९३८) (यत् ग्रामे, यत् अरण्ये, यत् सभायां, यत् इन्द्रिये) जो ग्राममें, जो जंगलमें, जो सभामें, जो इनिद्रयोंसे करनेके कार्योंमें (यत् शूद्रे, यत् अर्थे, यत् एनः वयं चकृम) जो शद्र वर्गोंमे, जो वैश्योमें जो पाप हमने किया है और (यत् एकस्य अधिधर्मणि) जो पाप किसी एक परुषके संबंधमें किया है (तस्य, अवयजनं असि) उस पापको तुमही दूर करनेवाले हो ॥१७॥

यदापी अष्ट्या इति वकुणेति शपीमहे तती वरुण नो मुर्खे । अवभूथ निचुम्पुण निचेरुरीसे निचुम्पुणः । अव वेवेर्वेवकृतमेनीऽयुक्ष्यव महर्यैर्महर्यकृतं पुरुरावणी देव रिषस्पीहि ॥ १८॥

समुद्रे ते हृदेयमुप्स्युन्तः सं त्वां विशान्त्वोषधीकृतापः ।
सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु वुर्मित्रियास्तस्में सन्तु युोऽस्मान्द्रेष्टि यं चं व्यं द्विष्मेः ॥ १९ ॥
बुप्दादिव सुमुचानः स्विद्धः स्नातो मलदिव । पूतं प्रवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनेसेः ॥ २० ॥
उद्ध्यं तर्मस्पित् स्वः पश्यंन्त उत्तरम् । देवं देव्चा सूर्यमगेनम् ज्योतिकस्मम् ॥ २१ ॥
अपो अद्यान्वेचारिष्धं रसेन सर्मसृक्ष्मित् ।
पर्यस्वानम् आऽगमं तं मा सकं सृज् वर्चसा प्रज्यां च धनेन चं ॥ २२ ॥

<sup>(</sup>१९३९) हे (वरुण) वरुण ! (अघ्न्याः इति यत्) गौवें न मारने योग्य हैं इस विषयके विरोधी (शपामहे) जो वार्तालाय हमने किये हैं। (ततः) उससे (वरुणेति) हे वरुण ! तुम (नः मुख्न) हमको छुडाओ! हे (निचुम्पुण) मन्दगति ! हे (अवभृथ) अवभूथ! यद्यपि तुम (निचेरुः असि) अत्यन्त गमनशील हो तो भी इस स्थानमें (निचुम्पुणः) मन्दगतिवाले हो जावो (देवैः देवकृतं एनः अवायक्षिं) देवों द्वारा ज्ञानपूर्वक जो कुछ पाप हुआ है वह मैने त्याग दिया है, तथा (मत्यैः मर्त्य कृतं अव) हमारे सहायक मानवोंसे जो पाप हुआ है वह भी दूर कर । हे (देव) वरुण देव! तुम (पुरु राव्णः रिषः पाहि) विरुद्ध आचरण करनेवाले हिंसक शत्रुओंसे हमारी रक्षा करो ॥१८॥

<sup>(</sup>१९४०) हे सोम! (ते हृदयं समुद्रे अप्सु अन्तः) तेरा हृदय समुद्रके जलों में है, वहां स्थित (त्वा औषधीः उत आपः सं विशन्तु) तुम्हारे अंदर औषधियें और जल प्रवेश करें, (आपः औषधयः नः सुमित्रियाः सन्तु) जल और औषधियां तुम्हारे लिये मित्र रूप हों, (यः द्वेष्टि च वयं यं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता है और हम जिसका द्वेष करते हैं (तस्मै) उसके लिये जल और औषधियां (दुर्मित्रियाः सन्तु) शत्रुरूप हों ॥१९॥

<sup>(</sup>१९४१) (आपः मा एनसः शुन्धन्तु) जल मुझको पापसे शुद्ध करे, (इव, द्रुपदात् मुमुचानः) जिस प्रकार स्तंभसे सहजहीसे पृथक हो जाता है, अथवा (इव स्विन्नः स्नातः मलात्) जैसे पसीनेसे युक्त पुरुष स्नान करनेसे शीघ्रही मलसे मुक्त होता है, (वा पवित्रेण पूतं आज्यम्) अथवा जैसे छाननेसे घृत मलसे रहित होता है वैसा जल मुझे शुद्ध करे ॥२०॥

<sup>(</sup>१९४२) (वयं उतरं स्वः उतमं दज्योतिः) हम इस लोकसे उत्कृष्ट सुरुमय लोकको सर्वोत्तम ज्योति स्वरूप, (देवत्रा देवं सूर्यं पश्यन्तः) प्रकाशमान पदार्थोमं भी सबसे अधिक प्रकाशमान, सूर्यको देखकर (तमसः परि उत् अगन्म) अन्धकारसे दूर हो जांय ॥२१॥

<sup>(</sup>१९४३) हे (अग्ने) अग्ने ! मैने (अद्य अपः अनु अचारिषम्) आज जलसे संपर्क किया है और (रसेन समसृक्ष्मिहे) जलके रससे संयुक्त हुआ हूं, (पयस्वान् आगमम्) रससे युक्त होकरही मैं तेरे पास आया हूं, (तं मा) उस मुझको (वर्चसा प्रजया च घनेन संसृज) तेजसे प्रजासे और धनसे संयुक्त करो ॥२२॥

एधोऽस्येधिष्यिमहिं समिदंसि तेजोऽसि तेजो मयि धहिं। समावंवर्ति पृथिवी समुषाः समु सूर्यः। समु विश्वंमिदं जर्गत्। वैश्वान्रज्योतिर्भूयासं विभून् कामान् व्यक्षवे भूः स्वाहां॥ २३॥

अभ्या दंधािन समिध्मग्ने वतपते त्वियं । व्रतं चं श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वां दीक्षितो अहम् ॥ २४ ॥ यत्र बह्मं च क्षत्रं चं सम्यञ्ची चर्ततः सह । तँन्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्रं देवाः सहाग्निनां ॥ २५ ॥ यत्रेन्द्रेश्च वायुश्चं सम्यञ्ची चर्ततः सह । तँन्लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्रं सेदिनं विद्यते ॥ २६ ॥ अध्येश्वनां ते अध्याः प्रच्यां पर्वषा पर्वः । गुन्धस्ते सोममवतु मद्या रसो अच्युतेः ॥ २७ ॥ सिश्चति परि षिञ्चन्त्युत्सिश्चन्ति पुनन्ति च । सुर्यये ब्रभ्वे मदे किन्त्वो चंदति किन्त्वेः ॥ २८ ॥

(१९४४) तू (एधः असि) वृद्धि करनेवाला है, तुम्हारी कृपासे हम (एधिषी मिह) वृध्दिको प्राप्त हों । तू (सिमत् असि) भली प्रकार दीप्ति करनेवाला है और तू (तेजः असि) तेजरूप है, अतः (मिय तेजः धेहि) मुझमें तेज प्रदान कर । हमारे लिये यह (पृथिवी सं आववित) भूमि अच्छी प्रकार सुरपप्रदान करनेवाली हो । (उषाः सम्) उषा अच्छी प्रकार सुरवदायिनी हो । (सूर्यः सम् उ) सूर्य भी हमें सुरवदायी हो । (इदं विश्वं जगत् सम् उ) यह समस्त संसार हमें सदा सुरवकारी हो । और मैं (वैश्वानर ज्योतिः भूयासम्) सब प्राणियोंको तेजरवी करनेवाली ज्योतिरूप होऊं । मैं (विमून् कामान् व्यश्नवै) बड़े बड़े विविध कामनाओंको प्राप्त करूं । (भूः स्वाहा) अस्तित्वरूप यह आहुति दी जाती है, भली प्रकार स्वीकार हो ॥२३॥

(१९४५) हे (व्रतपते अग्ने) व्रतके पालक अग्ने! इत (सिमध त्विय अभ्यादधािम) सिमधाकी तुझमें आहुति डालता हूं । यज्ञमें (दीक्षित: अहं व्रतं च श्रद्धां उपैसि) दीक्षित हुआ मै व्रत और श्रद्धाको प्राप्त होता हूं, (च त्वा इन्धे) और तुझको दीप्त करता हूं ॥२४॥

(१९४६) (यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च) जहां ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण दोनों ही (सम्यश्नौ सह चरतः) अच्छी प्रकारसे एक साथ विचरण करते है (तं लोकं) उस लोक को मै (पुण्यं प्रज्ञेशं) पुण्य अर्थात् निष्पाप और उत्कृष्ट जानता हूं, (यत्र देवाः अग्निना) जहां विद्वान लोग अग्निक समान तेजस्वी होकर निवास करते हैं ॥२५॥

यत्र ब्रह्म क्षत्रं च सम्यंची सह चरतः तं लोकं पुण्य प्रज्ञेशं-- जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर अपना कर्तव्य करते है वह देश पुण्यकारक और बुद्धिसे अभिलाषा करने योग्य है ॥२५॥

(१९४७) (यत्र इन्द्रः च वायुः च सह सम्यञ्जी चरतः) जहां इन्द्र और वायु भी एक साथ एक मन होकर विचरण करते है, और (यत्र सेदिः न विद्यते) जहां पर अन्नादिके न मिलनेके कारण उत्पन्न क्लेश नहीं होता है, (तं पुण्यं लोकं प्रज्ञेषं) उस लोकको मै पुण्य अर्थात् निष्पाप और उत्कृष्ट जानता हूं ॥२६॥

(१९४८) हे महौषधि रस ! (ते अंशु अंशुना, परुः परुषा पृच्यताम्) तुम्हारे भाग सोमके भागसे और तुम्हारे पर्व सोमके पर्वसे मिले हों, (तव गन्धः अच्युतः रसः मदाय सोमं अवतु) तुम्हारी सुगन्धि तथा अविनाशी- रस हर्षप्राप्तिके लिये सोमसे युक्त होवे ॥२७॥

(१९४९) जो लोक (बभ्वे सुराये मदे सिञ्चन्ति) बलके धारण करनेवाले सोमके लिये औषधियोंके रसको सीचते हैं (परिसिञ्चन्ति) सब ओरसे पीते हैं, (उत्सिञ्चन्ति) उत्कृष्टतासे ग्रहण करते हैं, (च पुनन्ति) और पवित्र होते है, वे बलको प्राप्त करते है, और जो (किन्त्वः किन्त्वः वदित) क्या वह, क्या वह, इस प्रकारसे केवल कहताही रहता है वह कुछ भी पाता है ॥२८॥

धानार्वन्तं कर्मिभणमपूप्यवन्तम्। इन्द्रं मातर्जुपस्य नेः ॥ २९॥ वृहदिन्द्राय गायत् मर्रुतो वृञ्चहन्तमम् । येन ज्योतिर्जनयञ्चतावृधी देवं देवाय् जागृवि ॥ ३०॥ अध्वयी अद्विभिः मुत्रुष्ठं सोमं प्रविञ्चं आ नय । पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३१॥ यो भूतानामधिपतिर्यस्मिल्लोका अधि श्रिताः । य ईरी महतो महाँस्तेनं गृह्णामि त्वामहं मियं गृह्णामि त्वामहम् ॥ ३२॥ उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णं एष ते योतिर्श्विभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णं एष ते योतिर्श्विभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णं प्रविश्वभयां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णं ॥ ३३॥ प्राणापा मे अपान्पाश्रीकृतस्य भीञ्चपाश्री मे । वाचो मे विश्वभेषज्ञो मनेसोऽसि विलायकाः ॥३४॥ अश्विनकृतस्य ते सरस्वतिकृतस्येन्द्रीण सुत्राम्णां कृतस्य । उपहृत् उपहृतस्य मक्षयामि ॥ ३५॥

<sup>(</sup>१९५०) हे (इन्द्र) इन्द्र! (प्रातः नः धानावन्तं, करम्भिणं, अपूपवन्तं उक्थिनं) प्रातःकाल हमारे धनोंसे युक्त, दही और सतू मालपूए आदिके सहित, स्तुतिके साथ पुरोडाशको (जुपस्व) सेवन करो ॥२९॥

<sup>(</sup>१९५९) हे (मरुतः) मरुत वीरो! (इन्द्राय) इन्द्रके लिये (वृत्रहन्तारं बृहत् गायत) वृत्र असुरका नाश करनेवाले इन्द्रके लिये बृहत् सामका गान करो, (ऋतावृधः येन देवाय देवं जागृवि ज्योतिः अजनयन्) यज्ञकी वृद्धि करनेवाले ऋत्विजोंने जिस सामगानसे इन्द्रके लिये जाग्रत अविनाशी तेजको प्रकट किया ॥३०॥

<sup>(</sup>१९५२) हे (अध्वर्यो) हे अध्वर्यु! तुम (अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्रे आनय) ग्रावा द्वारा अभिषुत सोमको पवित्र करनेके स्थानमें ले आओ, (इन्द्राय पातवे पुनाहि) इन्द्रके और पान करनेके निमित्त उसको पवित्र करो ॥३९॥

<sup>(</sup>१९५३) (यः भूतानां अधिपतिः) जो समस्त प्राणियोंका स्वामी है, (यस्मिन् लोकाः अधिश्रिताः) जिसमें सब लोक आश्रित है और (यः महान् महतः ईशे) जो सबसे महान होकर बड़े बड़े पदार्थांको भी अपने वश कर रहा है (तेन, त्वां अहं ग्रह्णामि) उस परमेश्वर के सामर्थ्यसे तुमको मै स्वीकार करता हूं, तथा (त्वां अहं मिय गृहणामि) तुमको मै अपनेमेंही ग्रहण करता हूं ॥३२॥

<sup>(</sup>१९५४) तू (अश्विभ्यां उपयामगृहीतः असि) दोनों अश्विनीकुमारोंसे उत्तम नियमोंके अनुकूल ग्रहण किया गया है, (त्वा सरस्वत्ये, त्वा इन्द्राय, त्वा सुत्राम्णे) तुझको सरस्वती के लिये, तुझको इन्द्रके लिये और तुझको उत्तम रक्षाके लिये ग्रहण करता हूं। (एषः ते योनिः) यह तेरा उत्पत्ति स्थान है, (त्वा अश्विभ्यां, त्वा सरस्वत्ये त्वा इन्द्राय, त्वा सुत्राम्णे) तुझको दोनों अश्विनी कुमारोंके लिये तुझको सरस्वतीके लिये, तुझको इन्द्रके लिये और तुझको उतम रक्षणके लिये लेता हूं।।३३।।

<sup>(</sup>१९५५) तू (मे प्राणपाः) मेरे प्राणोंका पालक, (अपानपाः, श्रोत्रपाः) अपानोंका पालक और श्रोत्रोंका रक्षक है। (मे वाचः विश्वभेषजः) मेरे वागिन्द्रियके सब दोषोको दूर करनेवाला तथा (मनसः विलायका असि) मनको विविध मार्गांमें प्रगतिके लिये लगानेवाला है ॥३४॥

<sup>(</sup>१९५६) (उपहूतः) आदरपूर्वक निमन्त्रित हुआ मैं (ते अश्विन कृतस्य सरस्वित कृतस्य सुत्राम्णा) तेरा अश्विनी कुमारोंसे संस्कार किये और सरस्वतीसे प्रस्तुत किये हुये, रक्षा करनेवाले (इन्द्रेण कृतस्य उपहूतस्य मक्षयामि) ऐश्वर्यसे युक्त इन्द्रसे किये हुये समीपमें लाये अन्नादिका भक्षण करता हूं ॥३५॥

सिमद्भ इन्द्रं उपसामनीके पुरोरुची पूर्वकृद्धिवृधानः ।

त्रिभिर्वृविश्विछेशता वर्ज्ञचाहुर्ज्ञघानं वृत्रं वि दुरी त्रवारं ॥ ३६ ॥

नगुश्छेसः प्रति द्वरो मिमानस्तन्नपात्प्रति यज्ञस्य धामं ।

गोभिर्वृपावान् मधुना समुक्षन् हिर्गण्यैश्वन्द्री यंज्ञति प्रचेताः ॥ ३७ ॥

ईिह्नतो वृवेहिरिवाँ अभिष्टिगुजुह्वानो हिविषा शधमानः ।

पुरन्वृरो गोन्नभिद्वज्ञचाहुरा योतु यज्ञमुपं नो जुषाणाः ॥ ३८ ॥

जुपाणो बहिहिरिवान् न इन्द्रंः प्राचीनध्धं सीदत् प्रदिशां पृथिव्याः ।

जुपाणो बहिहिरिवान् न इन्द्रंः प्राचीनधं सीदत् प्रदिशां पृथिव्याः ।

उक्ष्रश्राः प्रथमानधं स्योनमावृत्येरकं वसुभिः सजोषाः ॥ ३९ ॥

इन्द्रं दुरंः कवृष्यो धार्वमाना वृष्यणं यन्तु जनपः सुपरनीः ।

द्वारो वृवीरभित्रो ।वे श्रयन्ताधं सुवीरां वीरं प्रथमाना महोभिः ॥ ४० ॥

(१९५७) (सिमद्धः उषसां अनीके पुरोरुचा पूर्वकृत्) अच्छी तरह दीप्त, उषा कालके समय अर्थात् प्रभातकालमें, आगे चलनेवाले प्रकाशसे सूर्यरुपसे पूर्व दिगाको प्रकाश करनेवाले, (त्रिभिः त्रिंशता देवैः) तीन और तीस अर्थात् तैतीस देवताओं साथ (वावृधानाः वज्रबाहुः इन्द्रः) वृद्धि करनेवाले वज्र हाथमें लिये इन्द्रने (वृत्रं जघान) वृत्रासुरको मारा और (दुरःविवार) पुरके द्वारोंको स्थोल दिया ॥३६॥

(१९५८) जो (नराशंसः, यज्ञस्य धाम, प्रतिमिमानः) जनोंसे स्तुतिके योग्य, यज्ञका स्थान, अनेक उत्तम पदार्थोंका निर्माण करनेवाला, (शूरः, तनूनपात्, गोभिः वपावान) शूरवीर, शरीरका पतन न करनेवाला गवादि के दुग्धसे युक्त, (मधुना समञ्जन्, हिरण्यैः चन्द्री प्रचेताः प्रति यजित) मधुर स्वादिष्ट धृतसे अच्छी प्रकार प्रकाशित हुआ, सुवर्णादि द्रव्योंसे बहुत उत्तम वर्णवाला, उत्तम विद्वान, प्रतिदिन यजन करता है वही हमारे आश्रयके योग्य है ॥३७॥

(१९५९) (देवै: ईडित:, हरिवान् अभिष्टि: हविषा आजुहानः) देवताओंसे जिसकी स्तुति होती है ऐसा, किरणोंसे युक्त, सम्पूर्ण यज्ञोंमें स्तुत्य, हविद्वारा ऋत्विजोंसे जिसके लिये आहुतियां दी जाती है ऐसा (शर्धमानः पुरन्दरः गोत्रमित् वज्रबाहुः) अत्यधिक बलशाली, शत्रओंके नगरोंको विदीर्ण करनेवाला, असुरोंके किलोंका नाशक और जिसके बाहु वज्रके समान बलयुक्त है ऐसा अग्नि (नः यज्ञं उपजुषाणः आयातु) हमारे यज्ञको सेवन करता हुआ आजाय ॥३८॥

(१९६०) (हरिवान् उरुप्रथाः सजोषा इन्द्रः) तेजस्वी किरणोंसे युक्त, अत्यन्त विस्तृत कीर्तिवाला और प्रीतिमान इन्द्र तुम (पृथिव्याः प्रदिशा आदित्यैः वसुभिः अक्तम्) भूमिके प्रदिशामें निमित प्राचीन बर्हिशालाको लक्ष्य करके बारह आदित्यों और आठ वसुओंसे युक्त हो करके, (प्रथमानं स्योनं बर्हिः जुषाणः) विस्तीर्ण सुस्वरूप आसनको सेवन करते हुये (नः प्राचीनं सीदतु) हमारे यज्ञ स्थानमें विराजमान होओ ॥३९॥

(१९६९) जिस प्रकार (कवष्यः जनयः सुपत्नीः धावमानाः) उतम स्तुति करनेवाली, सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ अच्छी गृहपत्नियां रजोधर्मसे शुद्ध हुई हुई (वृषाणं यन्तु) अपने बलवान पतिको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार (सुवीराः देवीः महोभिः) उत्तम वीर पुरुषोंसे सजी, शोभावाली तेजोंसे युक्त सेनायें (वीरं प्रथमानाः द्वारः दुरः इन्द्रं अभितः विश्रयन्ताम्), वीर्यवान् राजाकी शक्ति और यशको विस्तृत करती हुई शत्रुओंके निवारण करनेवाली द्वारोंके समान सुदृढ सेनायें इन्द्रके सब ओरसे विविध प्रकार स्वडी हों ॥४०॥

उपामानकां बृहती बृहन्तं पर्यस्वती सुद्धे श्रुपिन्द्रम् ।
तन्तुं तृतं पेशंसा संवर्यन्ती देवानां देवं यंजतः सुरुकमे' ॥ ४१ ॥
दैव्या भिणांना मनुषः पुरुवा होतांग्रविन्दं प्रथमा सुवाचां ।
मूर्थन् यज्ञस्य मर्थुना दर्धाना प्राचीनं ज्योतिर्हृविषां वृधातः ॥ ४२ ॥
तिस्रो देविह्विषा वर्धमाना इन्दं जुषाणा जनयो न पत्नीः ।
अध्छन्नं तन्तुं पर्यसा सरस्वतीडां देवी भारती विश्वतृतिः' ॥ ४३ ॥
त्वष्टा द्यच्छुप्मिनिन्दांय वृष्णेऽपाकोऽचिद्धर्यशसे पुरुषि ।
वृषा यज्ञन्वृषणं भूरिरेता मूर्धन् यज्ञस्य समनकु देवानं ॥ ४४ ॥
वनस्पितरविष्वेष्टे न पाद्यौस्तम्यां सम्श्वन्दर्शिता न देवः ।
इन्द्रस्य हव्यैर्ज्ञठरं पृणानः स्वद्यति यज्ञं मर्थुना घृतेन ॥ ४५ ॥

<sup>(</sup>११६२) (बृहती पयस्वती सुदुधे) बडी, दूधवाली, सुन्दर दोहनवाली, (ततं तन्तुं, पेशसा, संवयन्ती उपासानका) विस्तारवान् सूत्र सदृश, विचित्र प्रकारसे संग्रथित करनेवाली अर्थात् उत्तम सौन्दर्यसे इन्द्रको युक्त करनेवाली उषा और रात्रि (बृहन्तं शूरं देवानां देवं इन्द्रं सुरुक्मे यजतः) महान्, पराक्रमी, देवताओं के देवता इन्द्रको सुन्दर दीप्तिमें युक्त करती है ॥४१॥

<sup>(</sup>११६३) (पुरुत्रा मिमानाः मनुषः) बहुत प्रकारसे यज्ञ रचना करनेवाले मानुष होताके (प्रथमा सुवाचा यज्ञस्य मूर्धन् इन्द्रं दधाना) पहले सुन्दर वचनवाले यज्ञके प्रधान अङ्ग शिरोभागमें इन्द्रको स्थापन करते हुये, (दैव्या होतारः प्राचीनं ज्योतिः) दिव्य होता वायु और अग्नि पूर्व दिशामें वर्तमान आहवनीय अग्निको (मधुना हविषा वृधातः) मधुर हिवसे बढाते है ॥४२॥

<sup>(</sup>१९६४) (देवी:, विश्वतूर्तिः) दीप्यमान सर्वगामिनी (सरस्वती, भारती इडा) सरस्वती भारती और इला (तिस्त्रः वर्धमानाः पत्नीः जरयः न) तीनों बढती हुई साध्वी स्त्रियोंके समान, (इन्द्रं जुषाणाः देवीः) इन्द्रको सेवन करती देवियां (पयसा हविषा तन्तुं अच्छिन्नम्) दुग्ध और हविसे यज्ञको विध्नरहित करें ॥४३॥

<sup>(</sup>११६५) (त्वप्टा वृष्णे इन्द्राय शुष्मन् दधत) उत्तम कार्योंको करनेमें समर्थ तेजस्वी वीर शत्रुओंकी शक्तिको तोडनेवाले इन्द्रके लिये बलको धारण करे, और वह (अपाकः यशसे अचिटुः पुरूणि) सबसे अधिक प्रशंसनीय कीर्ति और यशके लिये पूजित होनेवाला होकर बहुत पदार्थांको धारण करे, तथा वही (वृषा भूरि रेताः वृपणं यजन्) मनोरथोंकी वर्षा करनेवाला, अत्यन्त पराक्रमी, बलवान् इन्द्रको प्राप्त करता हुआ (यज्ञस्य मूर्द्धन् देवान् सं अनक्तु) यज्ञके सवोच्च पटपर रहकर विजयशील विद्वान् देवोंको एकत्र करे ।।४४।।

<sup>(</sup>११६६) (वनस्पतिः पाशैः अवसृष्टः) वनस्पति महावृक्ष वट स्वयं सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर भी (त्मन्या सं अञ्चन् देवः) अपनेही सामर्थ्यसे प्रकाशमान होता हुआ दिव्य गुण युक्त (शिमता न) शान्ति देनेवालेक समान सबका हितकारी हो जाता है, और वह (इन्द्रस्य जठरं हव्यैः पृणानः यज्ञं मधुना घृतेन स्वदाति) ऐश्वर्यवान इन्द्रके उदरके समान कोशको योग्य अन्नोंसे पूर्ण करता हुआ व्यवस्थित सुसंगत यज्ञको अपने मधुर तेजसे शहद व घृतसे युक्त भोजनेक समान स्वयं भोगता है ॥४५॥

स्तोकानामिन्दं प्रति शूर इन्द्रां वृपायमाणी वृपभस्तुरापाद् ।
धूतपृपा मनसा मोदमानाः स्वाहां देवा अमृतां मादयन्ताम् ॥ ४६ ॥
आ यात्विन्द्रोऽवंस उर्ष न इह स्तुतः संधमदंस्तु शूरः ।
वावुधानस्तविष्ठीयेस्यं पूर्वीद्यौनं क्षत्रमुमिर्भूति पुष्यति ॥ ४७ ॥
आ न इन्द्रां दूरादा न आसादिभिष्टिकृदवंसे यासदुग्रः ।
ओजिष्ठभिन्वंपतिर्वर्षयाहः सङ्गे समत्यं तुर्वणिः पृतन्यूनं ॥ ४८ ॥
आ न इन्द्रो हरिभिर्यात्वन्छविन्वोज्ञीनोऽवंसे राधसे च ।
तिष्ठाति वृज्ञी मुघवो विरूप्शीमं यृज्ञमनुं नो वार्जसातीं ॥ ४९ ॥
ब्रातार्मिन्दंमित्रतार्मिन्द्रथं हवे-हवे सुहव्थं शूर्मिन्दंम् ।
ह्यामि शकं पुरुष्ट्रतमिन्दंथं स्वस्ति नो मुघवो धात्विन्दः ॥ ५० ॥
इन्द्रीः सुत्रामा स्ववार अवोभिः सुमृद्धीको मेवतु विश्ववेदाः ।
वार्थतां द्रेपो अभयं कृणोतु सुवीर्थस्य पत्रंपः स्यामे ॥ ५१ ॥

(११६७) (शूरः वृपायमाणः वृषभः तुरापाट् इन्द्रः) बलवान्, शत्रुओंके प्रति अपना बल बतानेवाला मेधके समान सुस्वकी वर्षा करनेवाला और हिंसक दुष्ट शत्रुओंको पराजित करनेवाला इन्द्र और (स्वाहा) स्वाहाकारमें (धृतप्रुषा मनसा मोदमानाः) घृतके आहुतियोंसे मनमें आनंदित होते हुये ये सब (अमृताः देवाः स्तोकानां इन्दुं मादयन्ताम्) मरणरहित देवगण अल्प घृतबिन्दुयुक्त सोमको प्राप्त कर आनंदित हों ।।४६॥

(११६८) (शूर: इन्द्र: न: अवसे इह उप आयातु) पराक्रमी इन्द्र हमारी सुरक्षाके लिये यहां प्राप्त हो, वह (स्तुत: सघमाद् अस्तु) प्रशंसित होकर समस्त जनोंके साथ सुप्रसन्न होकर रहे, (यस्य पूर्वी: तिवधी:) जिसके पूर्ण सामर्थ्यवाले बलके बड़े बड़े कार्य व शक्तियां विद्यामान हैं और स्वयं (वावृघानः) वृद्धिको प्राप्त होनेवाला है ऐसा वह (अभिभूति क्षत्रम् द्यौ: न पुष्यताम्) शत्रुको पराजय करनेमें अपने समय क्षात्र बलको सूर्यके समान तेजस्वी व पुष्ट करे ।।४७।।

(११६९) (अभिष्टिकृत् उग्रः ओजिष्ठेभिः नृपतिः वज्रबाहुः) मनोरथ्येका पूर्ण करनेवाला, उत्कृष्ट अत्यन्त तेजस्वी बलोंसे युक्त, मनुष्योंका पालन करनेवाला, वज्रधारी (सङ्गे, समत्सु, पृतन्यून् तुर्वणिः इन्द्रः) एक संग्राममें, तथा बहुतसे बडे युद्धोंमें शत्रुओंको मारनेवाला ईन्द्र (न अवसे दूरात् आयासत्) हमारी रक्षा करनेके लिये दूरसे आवे, और (नः आसात् आ) हमारे निकट स्थानसे भी आगमन करे ॥४८॥

(१९७०) (मघवा विरप्शी वज्री इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, महान् वज्रधारी इन्द्र (नः अवसे च राधसे अर्वाचीनः) हमारी रक्षाके निमित्त और सम्पत्तिकी वृद्धिके लिये हमारे समीप आता हुआा (हरिभिः अच्छ आयातु) घोडोंके द्वारा अच्छे प्रकारसे आगमन करे और आगमन करके (नः इमं यज्ञं अनुवाजसातौ तिष्ठति) हमारे इस यज्ञमें तथा प्रजापतिके महान कार्यमें उपस्थित रहे ॥४९॥

(१९७१) में (त्रातारं इन्द्रं ह्यामि), रक्षा करनेवाले इन्द्रको बुलाता हूं, (अवितारं इन्द्रं हवे हवे) पालन करनेवाले इन्द्रको प्रत्येक यज्ञमें बुलाता हूं, (सुहवं शूरं इन्द्रं) उत्तमरीतिसे बुलाये जाने योग्य, पराक्रमी इन्द्रको बुलाता हूं, (शक्रं पुरुहूतं इन्द्रं) समर्थ, बहुतोंसे स कार पाये हुये इन्द्रको बुलाता हूं, वह (मघवा इन्द्र: नः स्वस्ति धातु) धनवान इन्द्र हमको कल्याण प्रदान करे ॥५०॥

(१९७२) (सुत्रामा इन्द्रः) सबका उतम साधनोंसे पालन करनेवाला इन्द्र (स्ववान् विश्ववेदाः अबेभिःसुमृडीकः भवतु) अपने नाना सहायकोंसे युक्त, सब तरहके ऐश्वर्यांको प्राप्त करके, अन्नों द्वारा अपनी सब प्रजाके लिये

तस्यं व्यथं सुमृती युज्ञियस्यापि मुद्रे सीमन्से स्योम ।
स सुज्ञामा स्ववा र इन्द्रों अस्मे आराच्चिद द्वेषः सनुतर्युयोतुं ॥ ५२ ॥
आ मृन्द्रेरिन्द्र हरिभिर्याहि मुयूररोमभिः ।
मा त्वा के चिन्नि यमन् वि न पाशिनोऽति धन्वेव ता र इहिं ॥ ५३ ॥
प्रवेदिन्द्रं वृषेणं वर्ज्ञवाहुं वर्सिष्ठासो अभ्यर्चन्त्युकैः ।
स न स्तुतो वीरवेद्धातु गोर्मद्युगं पात स्वस्तिमिः सद् नः ॥ ५४ ॥

समिद्धो अग्निरेश्विना तृप्तो धुमी विराद् सुतः । दुहे धेनुः सरस्वती सोर्मछ शुक्रमिहेन्द्रियम् ॥५५॥ तृनुपा मिपजा सुतुऽश्विनोमा सरस्वती । मध्या रजाधिसीन्द्रियमिन्द्रीय पथिमिर्वहाने ॥ ५६ ॥ इन्द्रायेन्द्रछ सरस्वती नराश्विसेन नग्नहुम । अधातामश्विना मधु भेषजं मिपजां सुते ॥ ५७॥

सुर्यकारी हो । वह राजा इन्द्र अपनेसे (द्वेपः बाधताम्) शत्रुता करनेवालोंको पीडित करे, सबको (अभयं कृणोतु) भय रहित करे, और उसके द्वारा हम सब प्रजाजन (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) उत्तम सामर्थ्य और पराक्रमके स्वामी होवें ॥५१॥

(१९७३) (वयं तस्य यिझयस्य सुमतौ स्याम्) हम उस पूजनीय इन्द्रकी सुमितमें रहें और (भद्रे सौमनसे अपि) कल्याणकारी श्रेष्ठ मनमें भी रहें (सः सुत्रामा स्ववान् इन्द्रः) वह उतम रक्षकोंसे युक्त ऐश्वर्यवान इन्द्र (अस्मे आरात् चित् द्वेषः सनुतः युयोतु) हमसे दूर स्थित होता हुआ भी हमसे द्वेष करनेवाले पुरुषोंको सदा पृथक् करे ॥५२॥

(११७४) हे (इन्द्र) इन्द्र! तू (मयूररोमिशः मन्द्रैः हरिभिः आया हि) मोरके पंसोंके समान वर्णके लाभोंवाले और गंभीर शब्दवाले अपने घोडोंद्वारा यहां आगमन करो, (पांशिनः न विं त्वा केचित् मा नियमन्) फांसा फेंकनेवाले शिकारी लोग जिस प्रकारसे पक्षीको फांस लेते हैं, उस प्रकारसे तुमको कोई भी सत्रु अपने बंधनमें न फांस सके, तू (तान् अति धन्वा इव अति आ इहि) उन दृष्ट शत्रुओंको भी बडे धनुर्धरके समान वीरतापूर्वक दूर करके हमें प्राप्त होओ ॥५३॥

(१९७५) (वृषणं वज्रबाहुं इन्द्रं एव इत) कामनाओंकी वर्षा करनेवाले और बाहु वज्रके समान धारण करनेवाले इन्द्रको ही (विसष्ठासः अर्केः अभि अर्चन्ति) विसष्ठ ब्रह्मर्षि मन्त्रोंद्वारा पूजा करते है, (सः स्तुतः नः वीरवत् गोमत् धातु) वह कीर्तिमान स्तुतिको प्राप्त हुआ इन्द्र हमारे वीरोसे युक्त और गो आदि पशुओंसे समृद्ध राष्ट्रकी रक्षा करे। हे ऋत्विजो! (यूयं नः सदा स्विस्तिभिः पात) तुम सब भी हमारे लिये सदा अनेक कल्याणोंके साथ रक्षा करनेवाले हों।।५४।।

(१९७६) (हे अश्विनी) दोनों अश्विनी कुमारो! (अग्निः तप्तः धर्मः विराट् सुतः) अग्नि जेतस्वी अपने तेजसे अत्यन्त प्रदीप्त, तप्यमान, और विविध ऐश्वर्योसे युक्त होकर सोमसे रस निकाला हुआ है, और (सरस्वती धेनुः इह) सरस्वती गौके सदृश सारपदार्थांको प्रदान करनेवाली इस यज्ञमें (शुक्रं इन्द्रियं सोमं दुहे) शुद्ध कान्तिमान् इन्द्र राजाके पदके योग्य सोमका दोहन करती है ॥५५॥

(१९७७) (तनूपा भिषजा उभा अश्विना) शरीरके रक्षक सर्व रोगनिवारक वैद्य दोनों अश्विनी कुमार और (सरस्वती मध्वा रजांसि, इन्द्रियं पथिभिः इन्द्राय वहान) सरस्वती मधुसे समस्त लोकोंको अनेक मार्गीसे परम ऐश्वर्यवान् इन्द्रको ले जाती है ॥५६॥

(१९७८) (सरस्वती नराशंसेन इन्द्राय) सरस्वतीने यज्ञके द्वारा इन्द्रके लिये (इन्दुं नग्नहुं) सोम महोविधयोंके कन्दको लाया और (भिषजा अश्विना) वैद्य अश्विनी कुमारोंने (सुते मधु भेषजं अधाताम्) सोमयागमें इस मधुर ओषिधको स्थापन किया ॥५७॥

आजुह्वीना सरेस्वृतीन्द्रियिन्द्रियाणि ब्रीर्यम् । इडामिर्श्विनाविष्धं समूर्ज्धं संध गुर्थं देषुं: ॥५८॥ अश्विना नर्मुचे: सुतंधं सोमेंधं शुक्रं पेरिस्रुतां । सरंस्वृती तमा ऽमरद्वाहिषेन्द्रांय पातवे' ॥ ५९ ॥ कृष्विना नर्मुचे: सुतंधं सोमेंधं शुक्रं पिर्स्रुतां । इन्द्रो न रोदंसी छमे दुहे कामान्त्सरंस्वृती' ॥६०॥ छषासानक्तमश्विना दिवेन्द्रिधं सायमिन्द्रिये: । सुञ्जानाने सुपेशंसा समञ्जाते सरंस्वत्यां ॥ ६१ ॥ पातं नो अश्विना दिवा पाहि नक्तंधं सरस्वाते । देश होतारा भिषजा पातमिन्द्रधं सर्चा सुते' ॥ ६२ ॥

तिस्रक्षेधा सर्स्वत्यश्विना मार्तिहा । तीवं पेरिस्नुता सोमिनिन्दीय सुधुवुर्मदेमें ॥ ६३ ॥ अश्विनो भेषुजं मधुं भेषुजं नुः सरस्वती । इन्द्रे त्वष्टा यज्ञः श्वियंशं रूपशं-रूपमधुः सुते ॥६४॥ अतुथेन्द्रो वनस्पतिः शशमानः पेरिस्नुता । कीलालेमश्विम्यां मधुं दुहे धेनुः सरस्वती ॥ ६५॥

(१९७९) इन्द्रको (आजुह्नाना सरस्वती) बुलानेवाली सरस्वतीने और (अश्विनौ) दोनों अश्विनी कुमारोंने (इन्द्राय इन्द्रियाणि वीर्यं सन्दधुः) इन्द्रको इन्द्रियां और सामर्थ्य दिया तथा (इडाभिः इषं ऊर्जे रियं सं) गौओंसे अन्न दही आदि रस एवं धनको प्रदान किया ॥५८॥

(१९८०) (अश्विना परिखुता सुतं शुक्रं सोमं) दोनों अश्विनी कुमारोंने औषधियोंके रसके साध मिलाये बल बढानेवाले सोमरसको (नमुचे: सरस्वती) नमुची नामक शत्रुसे सरस्वती ने हरण किया, और (तं इन्द्राय पातवे बर्हिषा आभरत्) उसको इन्द्रके पीनेके लिये कुशोंपर स्थापन किया ॥५९॥

(१९८९) (अश्विभ्यां सरस्वती न इन्द्रः) दोनों अश्विनी कुमारोंके सहित सरस्वतीने और इन्द्रने, (उभे रोदसी) दोनों द्यावा पृथ्वी (न कवष्यः व्यचस्वतीः दुरः) और छिद्रयुक्त विस्तृत यज्ञीय द्वारके समान (न दिशः) और सब दिशाओंके समान (कामान दुहे) अपनी कामनाओंका दोहन किया ॥६०॥

(१९८२) (सरस्वत्या अश्विना सञ्चानाने) सरस्वतीके सहित दोनों अश्विनी कुमार एक मत होकर (सुपेशसा, उषासा नक्तं दिवा सायम्) उत्तम रूपसे, प्रभात, रात्री, दिन और सायङ्काल (इन्द्रं इन्द्रियै: समञ्जाते) इन्द्रको सामर्थ्यांसे संयुक्त करते है ॥६१॥

(१९८३) हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो! (दिवा नः पातम्) दिनमें हमारी रक्षा करो। हे (सरस्वती) सरस्वती! तुम (नक्तं पाहि) रात्रीमें रक्षा करो। हे (दैव्या होतारा) दिव्य होताओ! हे (मिषजा) वैद्यो! (सुते सचा इद्रं पातम्) सोमके रस निकालनेमें एक होकर इन्द्रकी रक्षा करो। १६२॥

(१९८४) (त्रेधा, सरस्वती, भारती इडा) तीन प्रकारसे स्थित सरस्वती, भारती और इडा ये (तिस्तः) तीनोंने (अश्विना परिस्तुता तीव्रं मदं सोमं) दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा अधिक हर्षवाले सोमका (इन्द्राय सुषुवुः) रस इन्द्रके लिये निकाला है।।६३।।

(१९८५) (सुते, ना इन्द्रे) सोमका रस तैयार होनेपर हमारे इन्द्रके लिये (अश्विना भेषजम्) दोनों अश्विनीकुमारोंने औषि, (सरस्वती मधु भेषजम्) सरस्वतीने मधुर भेषज, (तुष्टा यशः) तुष्टा देवताने कीर्ति और (श्रियं रूपं अधुः) कान्ति तथा अनेक प्रकारके रूप धारण किये ॥६४॥

(१९८६) (वनस्पतिः इन्द्रः शशमानः ऋतुथा परिस्नुता कालालम्) वनोंका पित इन्द्र उत्तम रीतिसे वृद्धिको प्राप्त होकर, ऋतुके अनुसार सोमका रस निकाल कर उसके साथ अन्नको भी मिला दिया और (धेनुः सरस्वती अश्विभ्यां मधु दुहे) गौ ने तथा सरस्वतीने दोनों अश्विनी कुमारोंके साथ मधु अर्थात् उत्तमरसका दोहन किया ॥६५॥ गोभिनं सोमंगिन्तिमा मासरेण परिस्ता । सर्मधातुर्छ सर्स्वत्या स्वाहेन्द्रे सुतं मधुं ॥ ६६ ॥ अन्विनां हृविरिन्द्रियं नर्मुचेधिया सरेस्वती । आ शुक्रमासुराद्वर्सुं मुधिमन्द्रीय जिन्नरे ॥ ६७ ॥ यम्भिन्ता सरेस्वती हृविषेन्द्रमर्वर्धयन् । स विभेद वृत्तं मुधं नर्मुचावासुरे सर्चा ॥ ६८ ॥ तिमन्द्रे पृश्चः सचाश्विन्तोभा सरेस्वती । दर्धाना अन्यनूवत हृविषां यु ईन्द्रियः ॥ ६९ ॥ य इन्द्रं हन्द्रियं पृषुः संविता वर्षणो मर्गः । स सुन्नामां हृविष्पतिर्यजमानाय सन्धते ॥ ७० ॥ स्विता वर्षणो द्ध्याजमानाय दृश्युरं । आहेत नर्मुचेवंसुं सुन्नामा बर्लिमिन्द्रियमं ॥ ७१ ॥ स्विता वर्षणो द्ध्याजमानाय दृश्युरं । आहेत नर्मुचेवंसुं सुन्नामा बर्लिमिन्द्रियमं ॥ ७१ ॥ वर्षणः क्ष्यिनिन्द्रयं भगेन सर्विता विश्वम् । सुन्नामा यशेसा बर्ल दर्धाना यन्नमोशतं ॥ ७२ ॥ अभिवना गोभिरिन्द्रियमश्वेभिर्वीर्युं बर्लम् । हृविषेन्द्र्छं सरेस्वती यर्जमानमवर्धयन् ॥ ७३ ॥

(१९८७) हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो! तुम दोनों (सरस्वत्या गोभिः परिस्नुता) सरस्वतीके द्वारा गौ के दूध घृतादिके साथ तथा महौषधियोंके रसके साथ (सुतं मधु सोमं इन्द्रे समधातम्) मिलाये मधुर सोमको इन्द्रके लिये अच्छी प्रकारसे अर्पण करो, (स्वाहा) उत्तम रीतिसे यह आहुति दी है ॥६६॥

(१९८८) (अश्विना सरस्वती) दोनों अश्विनीकुमार और सरस्वतीने (घिया नमुचेः आसुरात् इन्द्राय) वृद्धिसे नमुचीं नामक दैत्यसे इन्द्रके लिये (शुक्रं हिवः इन्द्रियं मधं वसु आजिभ्ररे) शुद्ध हिव, ऐश्वर्य और पूजनीय श्रेश्ठ धनको लाकर अर्पण किया ।।६७।।

(१९८९) (अश्विना सरस्वती सचा) दोनों अश्विनी कुमार और सरस्वतीने एकमत होकर (यं इन्द्रं हविषा अवर्द्धयन्) जिस इन्द्रको हविसे बढाया, (सः) उस इन्द्रने (आसुरे नमुचौ मधं बलं बिभेद) असुर नमुचिके महनीय बलको तोड दिया ॥६८॥

(१९९०) (पवशः, उभा अश्विना सरस्वती) दूरदर्शी, दोनों अश्विनी कुमार और सरस्वती (सवा) साथ मिलकर (यज्ञे तं इन्द्रं) यज्ञमें उस इन्द्रको (हिवषा इन्द्रियैः दधानाः अभ्यनूषत) अन्नादिके और ऐश्वर्यके प्रदानसे धारण करनेके कारण सब ओरसे प्रशंसित हुए हैं ॥६९॥

(१९९१) ( ये सविता, वरुणः भगः) जो सविता, वरुण और भग देवता हैं इन्होंने (इन्द्रे इन्द्रियं दधुः) इन्द्रमें इन्द्रियके बलोंको स्थापन किये । (सः हविष्यति सुत्रामा यजमानाय सश्चत) वह हविका स्वामी उत्तम रक्षक इन्द्र यजमानके लिये सहायक हो ॥७०॥

(१९९२) (सुत्रामा, नमुचे: वसु बलं इन्द्रियं आद्त्त) उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रने नमुचि असुरसे उसका धन, बल और इन्द्रिय सामर्थ्य ले लिया, और (सविता वरुण: दाशुषे यजमानाय दधत) सविता व वरुण देवने दानशील यजमानके लिये धन एवं बलको दिया ॥७१॥

(१९९३) (क्षत्रं इन्द्रियं भगेन) क्षत्रियको बल और ऐश्वर्यको (श्रियं यशसा बलं दधानाः) लक्ष्मीको तथा यशसहित सामर्थ्यको यजमानमें धारण करते हुये (सविता सुत्रामा यज्ञं आशत) सविता और अच्छी प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्र इस यशकी सुरक्षा करते है ॥७२॥

(१९९४) (अश्विना सरस्वती गोभिः अश्वेभिः हविषा) दोनों अश्विनीकुमार और सरस्वती, गौवों, घोडों तथा हविसे (इन्द्रियं, वीर्यं, बलं, इन्द्रं यजमानं अवर्द्धयन्) धन, पराक्रम, बल एवं ऐश्वर्यसे यजमानको बढाते है ॥७३॥ ता नासंत्या सुपेशंसा हिरंण्यवर्तनी नरां । सरंस्वती ह्विष्मृतीन्द्व कर्मंसु नोऽवते ॥ ७४ ॥ ता भिषजां सुकर्मणा सा सुदुष्ता सरंस्वती । स वृंब्रहा ज्ञातकेतुरिन्द्रांय द्धृरिन्द्रियम् ॥ ७५ ॥ युव्धं सुरामंमश्विना नर्मुचावासुरे सर्चा । वििष्णानाः संरस्वतीन्द्वं कर्मस्वावतं ॥ ७६ ॥ युव्रामंव ितर्रावृश्विनोभेन्द्रावथुः कार्व्येर्दृधंसनाभिः । यत्सुरामं व्यपिदः शर्चीभिः सरंस्वती त्वा मधवन्नभिष्णक् ॥ ७७ ॥ यस्मिन्नश्वीस ऋषुभासं वृक्षणीं वृशा मेषा अवसृष्टास आहुंताः । कीलाल्ये सोमंपृष्ठाय वृथसे हृदा मृति जनम् चार्रमृत्रये ॥ ७८ ॥ अहांव्यग्ने ह्विरास्ये ते सुचीव घृतं चम्बीव सोमः । बाजुसनिधं रियमस्ये सुवीरं प्रज्ञस्तं थेहि युशसं बृहन्तमं ॥ ७९ ॥

<sup>(</sup>१९९५) (हिरण्यवर्तनी सुपेशसा नरा ता नासत्या, हविष्मती, इन्द्र) सुवर्णमार्गमें विचरनेवाले, सुन्दर रूपवाले सबके नेता वे दोनों अश्विनीकुमार, हविवाली सरस्वती तथा हे इन्द्र! तुम (कर्मसु नः अवत) यज्ञ कर्मोंमे हमारी रक्षा करो ॥७४॥

<sup>(</sup>१९९६) (ता सुकर्मणा भिषजा) वे सुन्दर कर्म करनेवाले दोनां वैद्य अश्विनीकुमार, (सा सुदुघा सरस्वती) वह कामना पूर्ण करनेवाली सरस्वती और (सः वृत्रहा शतक्रतुः) वह वृत्रनाशक इन्द्र ये (इन्द्राय इन्द्रियं दधुः) इन्द्रके लिये इन्द्रिय सामर्थ्यको धारण करते है ॥७५॥

<sup>(</sup>११९७) हे (अश्विनौ) दोनों अश्विनी कुमारो ! और हे (सरस्वती) सरस्वती! (युवं सचा नमुचौ आसुरे) तुम सब एक मत होकर, नमुचि असुरमें रहनेवाले (सुरामं विपिपानाः) सोमके रसको लेकर विविध प्रकारसे पान करते हुये, इन (कर्मसु इन्द्रं अवत) यज्ञकर्मोमें इन्द्रकी रक्षा करनेवाले होओ ।।७६॥

<sup>(</sup>१९९८) हे (इन्द्र) इन्द्र! (उभा अश्विना काव्यैः दंशनाभिः) दोनों अश्विनीकुमार मंत्रोंसे (त्वा आवथुः इव पितरी पुत्रं) तुम्हारी रक्षा करते है, जिस प्रकार माता और पिता पुत्रकी रक्षा करते है। हे (मघवन्) इन्द्र! (यत् शिचिभिः सुरामं व्यपिवः) जो तू अपनी शक्तियोंके साध सोमके रसका पान करता है, इस कारण (सरस्वती अभिष्णक्) सरस्वती तुम्हारे अनुकूल हुई है।।७७।।

<sup>(</sup>११९९) (कीलालये सोमपृष्ठाय बेधसे अग्नये) अन्न रसके पान करनेवाले, सोमकी आहुति लेनेवाले शुभमित करनेवाले अग्निके लिये (हृदा मितं चारु जनय) हृदयके मननसे उत्तम रीतिसे प्रकट करो । (यस्मिन् अश्वासः, उक्षणः ऋषभासः, वशाः मेषाः अवसृष्टसः आहुताः) जिसमें घोडे, सेचनमें समर्थ वृषभ, गौ, भेडे सुशिक्षित करके लिये जाते हैं ॥७८॥

<sup>(</sup>१२००) हे (अग्ने) अग्ने! हम (ते आस्ये हिवः अहावि) तुम्हारे मुखमें हिवका हवन करते है, (इव स्नुचि घृतं, इव चिम्वे सोमः) जिस प्रकार स्नुवामें घृत और जिस प्रकार पात्रमें सोमरस रहता है। तुम (अस्मे वाजसिनं सुवीरं रिवं प्रशस्तं बृहन्तं यशसं धेहि) हम लोगोंमें अन्न, वीरपुत्र, धन और सब लोकमें प्रशसित बड़े यशको प्रदान करो ॥७९॥

अश्विता तेजसा चक्षुः प्राणेन सरंस्वती बीर्यम् । बाचेन्द्रो बलेनेन्द्रीय द्धुरिन्द्रियम् ॥ ८० ॥ गोमंद्रु पु णासुत्याश्वीवद्यातमश्विना । वर्ती हेद्रा नृपार्यम् ॥ ८१ ॥ न यत्परो नान्तर अन्त्रुधर्षद्वपण्यसू । दुःश्रिक्षो मत्यौ रिपुः ॥ ८२ ॥ ता न आ बेढमश्विना र्थि पिशङ्गंसन्द्रशम् । धिष्णयां वरिक्षेविदंम् ॥ ८२ ॥ पावका नः सरंस्वती वाजेभिर्वाजिनीवर्ता । यज्ञं वेषु धियावेषुः ॥ ८४ ॥ चोद्रपित्री सुनृतानां चंतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं वेषु सरंस्वती ॥ ८५ ॥ महो अर्णः सरंस्वती म चेतयित केतुनां । धियो विश्वा वि राजिते ॥ ८६ ॥ इन्द्रा यहि चित्रभानो सुना इमे त्वायवं: । अण्वीभिस्तनां पूतासंः ॥ ८७ ॥

<sup>(</sup>१२०१) (अश्विना तेजसा चक्षुः) दोनों अश्विनीकुमारोंने तेजके सहित नेत्र, (सरस्वती प्राणेन वीर्यम्) सरस्वतीने प्राणके सहित सामर्थ्य, और (इन्द्रः वाचा बलेन इन्द्रियम्) इन्द्रने वाणीके सामर्थ्यसे इन्द्रियबल (इन्द्राय दधुः) इन्द्रके लिये धारण किया है ॥८०॥

<sup>(</sup>१२०२) हे (नासत्या अश्विन) सत्य व्यवहार करनेवाले दोनों अश्विनी कुमारो ! और हे (रुद्राः) पुष्टोंको रुलानेवाले वीरो ! (उ सु गोमल् अश्वावत्) अवश्यही तुम सब गौओंसे युक्त और अश्वोंसे युक्त (वर्ती) मार्ग (नृपाय्यं यातं) जो मनुष्योंने पालन करने योग्य मार्ग है उससे गमन करो ॥८१॥

<sup>(</sup>१२०३) हे (वृषण्वसू) वृष्टि करनेवाले दोनों अश्विनी कुमारो! (यत् दुःशंसः रिपुः मर्त्यः परः) जो निन्दा करनेवाला शत्रु मनुष्य है पर वह परकीय जैसा व्यवहार करता है; अथवा वह (अन्तरः न) अपने साथ उत्तम संबंध न रखता है वह हमको (आदधर्षीत न) नष्ट न कर सके ॥८२॥

<sup>(</sup>१२०४) हे (धिष्ण्या अश्विना) सबके धारण करनेवाले दोनों अश्विनीकुमारो! (ता. नः) वे तुम दोनों हमारे निमित्त (पिशङ्ग सदृशं वरिवोविदं रियं आवोढम्) पीतवर्ण सुवर्ण और ऐश्वर्यको प्रदान करानेवाला धन प्राप्त कराओ ॥८३॥

<sup>(</sup>৭२০५) (पावका, वाजेभिः वाजिनीवतो, घिया वसुः सरस्वती) पवित्र करनेवाली, अन्नोंसे युक्त और बुद्धिके साथ धन देनेवाली सरस्वती (नः यज्ञां वष्टु) हमारे यज्ञको तेजस्वी बनावे ॥८४॥

<sup>(</sup>৭२०६) (सूनृतानां चोदियत्री) उत्तम सत्य वाणियोंको प्रेरणा देनेवाली (सुमतीनां चेतन्ती) उत्तम बुद्धियोंको प्रकट करती हुई (सरस्वती) सरस्वती (यज्ञं दधे) यज्ञ को धारण करती है ॥८५॥

<sup>(</sup>৭२০৩) (सरस्वती केतुना महः अर्णः प्रचेतयित) सरस्वती उत्तम ज्ञानसे बडे आकाशमें चेतना उत्पन्न करती है और (विश्वाः धियः वि राजित) सम्पूर्ण बुद्धियोंको नाना प्रकारसे प्रकाशित करती है ।।८६।।

<sup>(</sup>१२०८) हे (चित्रभानो इंद्र) अनेक प्रकारकी कान्तिवाले इन्द्र ! तुम इस स्थानमें (आयाहि) आगमन करो, (इमे त्वा यवः) ये तुम्हारी इच्छा करनेवाले (तना पूतासः अण्वीभिः सुताः) अपनी अङ्गूलियोंसे सिद्ध किये पवित्र हुये सोमरस तुम्हारे लिये रस्ते है ॥८७॥

इन्द्रा यांहि धियेषितो विषेजूतः सुतावंतः । उप ब्रह्माणि वाघतः' ॥ ८८ ॥ इन्द्रा यांहि तूर्तुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दंधिप्व नश्चनः' ॥ ८९ ॥ अश्विनां पिबतां मधु सरस्वत्या सुजोषंसा । इन्द्रंः सुज्ञामां वृज्ञहा जुबन्तर्थः सोम्यं मधुं ॥ ९० ॥

> (अ. २०, कं. ९०, मं. सं. १००) (पू. विं. मं. सं. २५८५)

इति विंशोऽध्यायः ॥

इति पूर्वविंशतिः समाप्त ॥

(१२०९) हे (इन्द्र) इन्द्र! तू (धिया विप्रजूतः) सुबुद्धि द्वारा प्रेरित, मेधावीजनोंसे प्राथित होकर (सुतावतः वाधतः ब्रह्माणि) ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले विद्वान् पुरुषोंको अन्न, धन व अधिकार प्राप्त करानेके लिये (उप आ याहि) समीप आगमन कर ॥८८॥

(१२१०) हे (हरिवः इन्द्र) श्रेष्ठ घोडोंवाले इन्द्र! (तूतुजानः ब्रह्माणि उप आयाहि) शीघ्रता करते हुये तुम मंत्रपाठके समीप इस यज्ञमें आगमन करो, और आकर (सुते नः चनः दिधष्व) सोमके रस निकालने पर हमारे हिवको अपने उदरमें धारण करो अर्थात् भक्षण करो ॥८९॥

(१२११) (सरस्वत्या सजोषसा अश्विना मधु पिबताम्) सरस्वतीके साथ परस्पर प्रीतियुक्त होकर दोनों अश्विनी कुमार मधुर सोमरसका पान करें, और (सुत्रामा वृत्रहा इंद्रः) उत्तम रक्षा करनेवाला वृत्रासुरका नाश करनेवाला इन्द्र (मधु सोम्यं जुषन्ताम्) मधुर सोमरसका सेवन करे ॥९०॥

#### ॥ वीसवां अध्याय समाप्त ॥

The Total I was to the same of the same of

### अथोत्तरविंशतिः।

### अथैकविंशोऽध्यायः।

इमं में वहण शुधी हर्वमृष्टा चं मृंडय । त्वामंवस्युरा चंके ॥ १ ॥
तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्त्रंमानस्तदा शास्ते यजमानो ह्विभिः ।
अहेंडमानो वरुणेह बोध्युर्वशंक्षम् मा न आयुः प्र मोंधीः ॥ २ ॥
त्वं नो अग्ने वर्रणस्य विद्वान वेवस्य हेड्नो अवं यासिसीष्ठाः ।
यजिष्ठो वहिंतमः शोश्चानो विश्वा द्वेषांक्षमि प्र मृंमुम्ध्युरमत् ॥ ३ ॥
स त्वं नो अग्नेऽवमो मंत्रोती नेदिंहो अस्या उपसो व्युष्टी ।
अवं यक्ष्व नो वर्रण्कं रर्राणो वीहि मृंडीककं सुहवो न एधि ॥ ४ ॥
महीमू पु मातरंकं सुवतानांमृतस्य पत्नीमर्यसे हुवेम ।
वृविक्षत्रामुजरंन्तीमुक्विकं सुश्रमांणमादितिकं सुप्रणीतिम् ॥ ५ ॥

<sup>(</sup>१२१२) हे (वरुण) वरुण! (अवस्युः इमं त्वां आ चके) अपनी रक्षाकी इच्छा करनेवाला मैं इस श्रेष्ठ गुणसम्पन्न तुमको प्राप्त करना चाहता हूं, वह तुम (में हवं श्रुधि) मेरी स्तुतिको सुनो (च अद्य मृडय) और आज मुझको सुस्री करो ॥१॥

<sup>(</sup>१२१३) हे (वरुण) वरुण! (ब्रह्मणा त्वा वन्दमानः यजमानः हिविभिः आशास्ते) वेदमन्त्रोंसे तुम्हारी स्तुति करता हुआ यजमान हिवयोंसे तुम्हारी प्रीतिकी इच्छा करता है, (तत् त्वा यामि) उस तुझको मै प्राप्त होता हूं (उरुशंस) बहुतोंसे प्रशंसित! (इह अहेडमानः बोधि) इद संसारमें सत्कारको प्राप्त होता हुआ तू हमको बोध कर और (नः आयुः मा प्रमोषीः) हम सब प्रजाजनोंके आयुको मत अपहरण कर ॥२॥

<sup>(</sup>१२१४) हे (अग्ने) अग्ने! (विद्वान् यजिष्ठः विह्नितमः शोशुमानः त्वम्) सब कुछ जाननेवाले, सबसे अधिक पूजा करने योग्य, अतिशय हिव हवन करनेवाले और कान्तिमान तुम (नः वरुणस्य देवस्य हेडः अव यासिसीष्ठाः) हमारे लिये वरुण देवके क्रोधको दूर करो और (विश्वा द्वेषांसि अस्मत् प्रभुमुग्धि) समस्त प्रकारके द्वेषभावोंको हमसे पृथक् करो ॥३॥

<sup>(</sup>१२१५) हे (अग्ने) अग्ने! (सः त्वं अस्याः उषसः ब्युष्टौ ऊती) वह प्रसिद्ध तुम इस उषाकालकी समृद्धिमें अपनी रक्षणशक्तिके साथ (नः अवमः नेदिष्ठः भव) हमारी रक्षा करनेके लिये हमारे अति समीप होओ, और (रराणः नः वरुणं अवयक्ष्व) हिव देते हुये हमारे वरुणदेवको तृप्त करो, तथा (मृडीकं विहि) सुस्रकारक हिवको भक्षण करो, एवं (नः सहवः एधि) हमारे द्वारा उत्तम प्रार्थना करने योग्य होओ ॥४॥

<sup>(</sup>१२१६) (ऊषुमहीं, सुव्रतानां मातरं, ऋतस्य पत्नीम्) बडी महिमावाली, श्रेष्ठ कर्मोंकी माता अर्थात् श्रेष्ठ कर्म करनेवाले सत्यका प्रालन करनेवाली (तुविक्षत्रां, अजरन्तीं, उरूचीं, सुशर्माणं, सुप्रणीतिं अदितिम्) बहुत आक्रमणोंसे रक्षा करनेवाली, जरारहित, सत्य मार्गसे गमन करनेवाली, सुर्सक्ष और उत्तम नीतिसे चलनेवाली अदितिको, अपनी (अवसे हुवेम) रक्षा करनेके लिये बुलाते है ॥५॥

सुत्रामणि पृथिवीं द्यामंनेहसंछ सुर्शाणमिदितिछ सुपणीतिम् ।
देवीं नावेछ स्वतित्रामनोगसमस्रवन्तीमा रहेमा स्वस्तये ॥ ६ ॥
सुनावमा रहेयमस्रवन्तीमनोगसम् । शतारित्राछ स्वस्तये ॥ ७ ॥
आ नो मित्रावरुणा घृतेर्गव्यतिमुक्षतम् । मध्वा रज्ञाधिसि सुकर्त् ॥ ८ ॥
म बाह्यो सिसृतं जीवसे न आ नो गव्यतिमुक्षतं घृतेने ।
आ मा जने अवयतं युवाना भुतं में मित्रावरुणा हवेमां ॥ ९ ॥
इां नो भवन्तु वाजिनो हवेषु वेवताता मितद्रवः स्वकाः ।
जम्भयन्तोऽहिं वृक्छ रक्षांछिसि सनेम्यस्मद्यंयवृक्षमीवोः ॥ १० ॥

वाजे-वाजेऽवत वाजिनो हो धर्नेषु विषा अमृता ऋतज्ञाः। अस्य मध्वेः पिबत माद्यंध्वं तुप्ता योत् पृथिभिर्देवयानैः ॥ ११॥

सिंद्धो अग्निः समिधा सुसंमिद्धो वरेण्यः । गायुत्री छन्दं इन्हिपं व्यविगीर्वयो दर्भुः ॥ १२॥

(१२९७) (सुत्रामाणं, पृथिवीं, द्यां, अनेहसं, सुशर्माणम्) डूबनेसे बचानेवाली, विस्तृत, स्वर्गरूप निर्दोष, उत्तमरीतिसे आश्रय देनेवाली, (सुप्रणीतिं, सु अरित्रां अनागसं, अस्त्रवन्ती देवीं अदितिं नावम्) उत्तम संचालन करनेवाली, अच्छे पत्तवारींवाली, मृत्यु आदिके भयसे रहित, बिना छिद्रके जलको भीतर न आने देनेवाली, दिव्य और अस्विण्डित नौकाको प्राप्त कर उस पर (स्वस्तये आरुहेम) कल्याणके निमित्त हम आरोहण करें ।।६।।

(१२१८) (अस्त्रवन्तीं, अनागसं, शतारित्रां, सुनावम्) न चुनेवाली छिद्ररहित, निर्दोष अर्थात् बनावटके दोषोंसे रहित, अनेकों लंगरवाली, सुन्दर नौकाको हम प्राप्त करके उसपर (स्यस्तये आरुहेयम्) कल्याणके लिये चढें ॥७॥

(१२९९) हे (सुक्रतू मित्रा वरुणा) श्रेष्ठ कर्म करनेवाले मित्रावरुण देवताओ ! तुम (नः गव्यूतिं घृतैः आ उक्षतम्) हमारे यज्ञमार्गको घीके द्वारा सिंचन करो और (मध्या रजांसि) मधुसे लोगोंको सिंचित करो ॥८॥

(१२२०) हे (युवाना मित्रावरुणा) तरुण मित्रावरुण देवताओ! तुम (मे इमा हवं श्रुतम्) मेरे इस प्रार्थनाको सुनकर (नः जीवसे बाहवा प्रसिसृतम्) हमारे दीर्घजीवनके लिये अपने भुजाओंको फैलाओ, (नः गव्यूतिं घृतेन आ उक्षतम्) हमारे मार्गको घृतसे सब प्रकार सिंचन करो और (मा जने आश्रवयतम्) मुझको लोकमें विस्थात करो ॥९॥

(१२२१) हे (स्वर्काः, मितद्रवः, वाजिनः, हवेषु देवताना) अच्छे अन्न वा वज्रसे युक्त, नियमित गतिसे चलनेवाले, अति उत्तम विज्ञानसे युक्त, यज्ञोंमें देवोंके समान श्रेष्ट विद्वान पुरुषो! तुम सब (अहिं वृकं रक्षांसि जम्भयन्तः) सर्प, भेडिया और राक्षसोंका विनाश करते हुये (नः सनेमि शं भवन्तु) हमारे लिये सनातन सुरूप देनेवाले होओ तथा (अस्मत् अमीवाः युयवन्) हमारे रोगोंको दूर करो ॥१०॥

(१२२२) हे (अमृता:, ऋतशा: वाजि: विप्रा:) अमर होनेके कारणसे अविनाशी, सत्यके जाननेवाले, बलसे सम्पन्न बुद्धिमान लोगो! तुम सब (वाजे वाजे धनेषु नः अवत) प्रत्येक युद्धमें और धन प्राप्त करनेके कार्यों में हमारी रक्षा करों और (अस्य मध्व पिबत) इस मधुररसका पान करों, मधुर रस पान करके (मादयध्वम्) विशेष सुराको प्राप्त होओं तथा (तृप्ता: देवयानै: पथिभि: यात) तृप्त हो करके देवोंके जाने योग्य मार्गोंसे गमन करो ॥१९॥

(१२२३) (सिमधा सिमद्धः सुसिमद्धः वरेण्यः अग्निः) सिमधाओंसे भली प्रकार प्रज्वलित, सुदीप्त और स्वीकार करने योग्य अग्नि (गायत्री छन्दः त्र्यविः गौः इन्द्रियं वयः दधुः) गायत्री छन्द, शरीर आत्मा इन्द्रियकी बुद्धि करनेवाली गौ, ऐश्वर्य और आयुको यजमानके लिये धारण करे ॥१२॥

तन्नणाच्छुचिवतस्तन्णश्च सरेस्वती । जुष्णिहा छन्दं इन्द्रियं दित्यवाङ्गीवंयो द्धुं: ॥ १३ ॥ इडामिग्रिग्रीडिणः सोमो देवो अमेर्त्यः । अनुदृष्छन्दं इन्द्रियं पञ्चितिगीवंयो द्धुं: ॥ १४ ॥ सुबार्टिग्रीः पूष्णवान्त्स्तीर्णबर्हिरमेर्त्यः । बृहती छन्दं इन्द्रियं त्रिवत्सो गीवंयो द्धुं: ॥ १५ ॥ दुरो देवीदिंशो महीर्ब्ह्या देवो बृहस्पतिः । पृङ्किश्छन्दं इहेन्द्रियं तुर्यवाङ्गीवंयो द्धुं: ॥ १६ ॥ खे युद्धी सुपेशंसा विश्वे देवा अमेर्त्याः । ब्रिहुप्छन्दं इहेन्द्रियं पृष्ठवाङ्गीवंयो द्धुं: ॥ १७ ॥ विष्या होतारा भिष्ठेनद्रेण सयुजा युजा । जगती छन्दं इन्द्रियमंनङ्वानगीवंयो द्धुं: ॥ १८ ॥ तिस्र इडा सरंस्वती भारती कृत्तो विश्वाः । विराद् छन्दं इहेन्द्रियं धेनुगीनं वयो द्धुं: ॥ १९ ॥ तस्र द्वा तुरीपो अन्द्रंत इन्द्राग्नी पृष्टिवर्धना । द्विपत् छन्दं इन्द्रियमुक्षा गीर्न वयो द्धुं: ॥ १९ ॥ तस्र तुरीपो अन्द्रंत इन्द्राग्नी पृष्टिवर्धना । द्विपत् छन्दं इन्द्रियमुक्षा गीर्न वयो द्धुं: ॥ २० ॥

(१२२४) (शुचिव्रतः, तनूनपात्) पवित्र व्रतधारी, शरीरोंको न गिरने देनेवाले अग्नि, (तनूपाः सरस्वती) शरीरों अर्थात् पुत्रादिके शरीरोंकी रक्षा करनेवाली सरस्वती, (उष्णिहा छन्दः) उष्णिक छन्द, (च दित्यवाट् गौ) और दिव्य हविको देनेवाली गौ पूजित होनेसे यजमानमें (इद्रियं वयः दधुः) बल तथा आयुको धारण करता है ॥१३॥

(१२२५) (इडाभिः ईडयः अग्निः) स्तुतियोंद्वारा प्रशंसनीय अग्नि (अमर्त्यः देवः सोमः) मरणरहित दिव्य गुणयुक्त सोम, (अनुष्टुप् छन्दः पञ्चाविः गौः) अनुष्टुप् छन्द और पंचजनोंका रक्षण करनेवाली गौ पूजित होनेसे यजमानमें (इन्द्रियं वयः दधुः) पराक्रम तथा दीर्घ आयुको धारण करती है ॥१४॥

(१२२६) (सुवर्हिः पूषण्यान् स्तीर्णवर्हिः अमर्त्यः अग्निः) उत्तम रीतिसे आकाशमें व्याप्त, पृष्टि करनेवाला न विस्तृत कुशायुक्त और मरणरहित अग्नि, (बृहतीछन्दः, त्रिवत्सः गौः) बृहती छन्द और तीन वत्सोंवाली गौ यजमानमें (इन्द्रियं वयः दधुः) बल तथा आयुको धारण करें ॥१५॥

(१२२७) (मही: दिश: देवी: दुर: बृहस्पति:) महान दिशा, दीप्यमान द्वार देवी, बृहस्पति (ब्रह्मा, देव: पंक्तिश्छन्द: तुर्यवाट् गौ:) ब्रह्मा देवता, पंक्तिच्छन्द, चार वर्षकी गौ पूजित होकर इस यजमानमें बल और आयुको धारण करती है।।१६॥

(१२२८) (यही सुपेशसा उषे) बडी पूजनीय, सुन्दर रूपवाली प्रभातवेला और सायंवेला उषा (अमर्त्याः विश्वे देवाः) मरणरहित सब देव, (त्रिष्टुप् छन्दः षष्ठवाट्गौः) त्रिष्टुप् छन्द, पृष्ठपर भार वहन करनेमें समर्थ वृषभ, (इह, इन्द्रियं वयः दधुः) यहां इस यजमानमें बल और दीर्घ आयुको धारण करें ॥१७॥

(१२२९) (दैव्या होतारा) देवी, आहुती करनेवाले यह अग्नि और माध्यमवायु (इन्द्रेण संयुजा यजौ भिषजा) इन्द्रके द्वारा संयुक्त होनेवाले, संयुक्त वैद्य अन्तरिक्षमें स्थित अग्नि और वायु, (जगती छन्दः अनड्वान् गौः) जगती छन्द, छः वर्षका युवा वृष इस यजमानमें (इन्द्रियं वयः दधुः) बल एवं दीर्घ आयुको धारण करें ॥१८॥

(१२३०) (इडा, सरस्वती, भारती तिस्र) भूमि, सरस्वती और धारणावती बुद्धि ये तीनों देवियाँ, (मरुतः विशः) मरुत ये प्रजाजन (विराट छन्दः न धेनुः गौः) विराट् छन्द और दुधारी गौ, इस यजमानमें (इन्द्रियं वयः दधुः) बल और आयुको धारण करें ॥१९॥

(१२३१) (तुरीपः अद्भुतः त्वष्टा) शीघ्रतासे स्थानान्तरमें जानेमें समर्थ, आश्चर्य गुणकर्म स्वभावयुक्त त्वष्टा देवता, (पृष्टिवर्धना इन्द्राग्नि) तुष्टि- पृष्टिके बढानेवाले इन्द्र और अग्नि, (द्विपदा छन्दः, उक्षा गौः) द्विपात् छन्द और सेचनमें समर्थ गौ ये पांच (इन्द्रियं न वयः दधुः) बल एवं आयुको धारण करें ॥२०॥

शामिता नो वन्स्पितः सिवता प्रसुवन् भगम् । क्कुप्छन्दं इहेन्द्वियं वृक्षा वेहद्वयो द्धुंः ॥ २१ ॥ स्वाहां युज्ञं वर्षणः सुक्ष्त्र्वो मेषुजं करत् । अतिच्छन्दा इन्द्वियं बुह्दंपभो गीर्वयो द्धुंः ॥ २२ ॥ वसन्तेनं ऋतुनां देवा वसविश्विवृतां स्तुताः । रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्वे वयो द्धुंः ॥ २३ ॥ श्रीष्मेणे ऋतुनां देवा रुद्धाः पश्चित्रको स्तुताः । बृह्ता यशसा बर्लश्च हविरिन्द्वे वयो द्धुंः ॥ २४ ॥ वर्षाभिऋतुनांऽऽदित्या स्तोमें सप्तद्को स्तुताः । बृह्ता यशसा बर्लश्च हविरिन्द्वे वयो द्धुंः ॥ २५ ॥ वर्षाभिऋतुनांऽऽदित्या स्तोमें सप्तद्को स्तुताः । बृह्योणं विशोजसा हविरिन्द्वे वयो द्धुंः ॥ २५ ॥ शाद्वेनं ऋतुनां देवा एकविश्वतः ऋभवं स्तुताः । वेराजेनं श्रिया श्रियंशं हविरिन्द्वे वयो द्धुंः ॥ २५ ॥ हेमन्तेनं ऋतुनां देवास्त्रिण्वे मुक्तं स्तुताः । बलेन शर्कतः सहो हविरिन्द्वे वयो द्धुंः ॥ २० ॥ श्रीशिरणं ऋतुनां देवास्त्रंपश्चिशं ह्याः । स्त्येनं रेवतीः क्षत्रशं हविरिन्द्वे वयो द्धुंः ॥ २० ॥ श्रीशिरणं ऋतुनां देवास्त्रंपश्चिशं ह्याः । स्त्येनं रेवतीः क्षत्रशं हविरिन्द्वे वयो द्धुंः ॥ २८॥ श्रीशिरणं ऋतुनां देवास्त्रंपश्चिशं ह्याः । स्त्येनं रेवतीः क्षत्रशं हविरिन्द्वे वयो द्धुंः ॥ २८॥

<sup>(</sup>१२३२) (नः शमिता वनस्पतिः) हमको सुस्री करनेवाली वनस्पति, (धनं प्रसुवन् सविता) धनको प्रेरणा करनेवाला सविता देवता, (ककुष्छन्दः, वशा, वेहत्) ककुप् छन्द, वशमें रहनेवाली गौ ये सब (इह इन्द्रियं वयः दधुः) यहां इस यजमानमें बल और आयुको धारण करें ॥२१॥

<sup>(</sup>१२३३) (सुक्षत्रः बरुणः) उत्तम प्रकार दुःखोंसे रक्षा करनेवाला वरुण देवता (स्वाहा भेषजं यज्ञं करत्) उत्तम हवनीय पदार्थोंसे तथा औषधियोंके हवनसे होनेवाले यज्ञको इन्द्रके लिये करनेसे (अतिच्छन्दः, बृहत् ऋषभः गौः) अतिछन्द, महान वृषभ गौ इन्द्रमें (इन्द्रियं वयः दधुः) बल और आयुको धारण करें ॥२२॥

<sup>(</sup>१२३४) (त्रिवृता रथन्तरेण स्तुताः) त्रिवृत्स्तोम रथन्तरसे स्तुतिको प्राप्त हुये (वसन्तेन ऋतुना वसवः देवाः) वसन्त ऋतुके सहित आठों वसु और सब देव (इन्द्रे तेजसा हविः वयः दधुः) इन्द्रमें तेजके साथ हवि और आयुको धारण करते है ॥२३॥

<sup>(</sup>१२३५) (पञ्जदशे बृहता स्तुता) पञ्चशस्तोम और बृहत् स्तुतिको प्राप्त हुये (ग्रीष्मेण ऋतुना रुद्राः देवाः) ग्रीष्म ऋतुके सहित सब रुद्र देवता (इन्द्रे यशसा बलं दधुः) इन्द्रमें यशके द्वारा बल हवि और आयुको धारण करते. है ॥२४॥

<sup>(</sup>१२३६) (सप्तदशे स्तोमे वैरूपेण स्तुताः) सप्तदशस्तोम और विरूप छन्द द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुय (वर्षाभिः ऋतुना आदित्याः) वर्षाऋतुके सहित आदित्य देवता (इन्द्रे विशा ओजसा हविः वयः दधुः) इन्द्रमें प्रजा द्वारा ओजके साथ हवि और आयुको धारण करते हैं ॥२५॥

<sup>(</sup>१२३७) (एकविंशे वैराजेन स्तुताः श्रिया) एकविंशस्तोम विराजछन्द द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुये लक्ष्मी और (शारदेन ऋतुना ऋभवः देवाः) शरद् ऋतुद्वारा ऋभुनामक देव, (इन्द्रे श्रियं हविः वयः दधुः) इन्द्रमें कान्ति, हवि और आयुको धारण करते है ॥२६॥

<sup>(</sup>१२३८) (त्रिणवे शक्वरी स्तुताः) त्रिनवस्तोम शक्वर छन्द द्वारा स्तुतिको प्राप्त हुये, (हेमन्तेन ऋतुना मरुतः देवाः) हेमन्त ऋतुके द्वारा मरुत देवगण (इन्द्रे बलेन सह हविः वयः दधुः) इन्द्रमें, बलके साथ हवि और अवस्थाको धारण करें ॥२७॥

<sup>(</sup>१२३९) (त्रयस्त्रिशे रेवतोः स्तुताः) त्रयस्त्रिशस्तोम रेवतीछन्दसे स्तुतिको प्राप्त हुये (शेशिरेण ऋतुना) शिशिर ऋतुके सहित (अमृताः देवाः) अमृत संज्ञक देवता गण (इन्द्रे, सत्येन, क्षत्रं हविः वयः दधुः) इन्द्रमें सत्यके साध क्षत्रतेज हवि और आयुको धारण करते है ॥२८॥

होतां यक्षत्मिमि<u>ष्ठाऽभिव्यक्षिद्धिः श्रिक्ष</u>्तेन्द्रथ्धं सर्रस्वतीमुजो धूम्रो न गोधूमैः कुर्वलैर्भेषुजं मधु शब्पैर्न तेर्ज इन्द्रियं पयः सोमेः परिस्नुतां घूतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होतुर्यजं ॥ २९॥

होतां यक्ष्मतनुनपात्सरंस्वतीमविर्मेषो न भेषुजं पथा मधुमता मरेक्षिवनेन्द्रीय वीर्धु बर्वरैरुप्वाका-भिर्भेषुजं तोक्मंभिः पयः सोर्मः परिस्नुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होतुर्वज" ॥ ३० ॥

होतां यक्षत्रराश्यं न नग्नहुं पतिथं सुरंया भेषजं मेषः सरस्वती भिष्यथो न चन्द्रश्वश्विनोर्वपा इन्द्रंस्य वीश्व वर्दरेरुप्रवाकांभिभेषुजं तोक्मभिः पयः सोमः परिस्नुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होत्यंज् ॥ ३१॥

होतो यक्षदिङेखित आजुह्वानः सरस्वतीमिन्दं बलेन वर्धयेत्रृष्भेण गवेन्द्रियम्श्विनेन्द्रीय मेषुजं यवैः कर्कन्धुंभिर्मधुं लाजैर्न मासर् पयः सोमः परिस्रुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होत्र्यजे ॥३२॥

(१२४०) (होता समिधा अग्निम्) आहवनीय वेदोमें स्थित होता समिधाके देनसे अग्निको और (अश्विना इन्द्रं सरस्वतीं इड: पदे यक्षत्) दोनों अश्विनी कुमारों, इन्द्र एवं सरस्वतीको आहवनीय स्थानमें यजन करे, उस यागमें हम (धूम: अज:, गोधृमै:, कुबलै: न शब्धे: मधु भेषजम्) धूम्र वर्णवाला बीज, गेहूं, बेर और अंकुरित व्रीहिके साथ मधु भेषज औषधि (न तेज: इन्द्रियं पय:, परिस्नुता सोम: मधु, घृतं व्यन्तु) और तेज बल प्रदान करनेवाला दूध, परिस्नुता महोषधियोंके साध सोम, मधु, घृतको प्राप्त करें । हे (होत:) होम निष्पादक! तुम (आज्यस्य यज) घृतका होम करो जिससे देवतागण प्रसन्न हों ॥२९॥

(१२४१) (होता, तनूनपात् सरस्वती अश्विना यक्षत) दिव्य होताने शरीरको न गिरानेवाली देवता सरस्वती और दोनों अश्विनी कुमारोंके लिये यजन किया, उस यज्ञमें (बदरैः उपवाकाभिः, तोक्मिभः, अविः, मेषः) बेर, इन्द्रजौ, अङ्कुरित व्रीहि, अजवाइन और मेष नामक औषधिको (इन्द्राय मधुमता पथा वीर्यं भरन् भेषजम्) इन्द्रके लिये रसवाले यज्ञमार्गसे बलको पृष्ट करनेवाली भेषज अर्थात् आरोग्यता प्रदान करनेवाली होती है; अतः (न परिखुता पयः सोमः मधु घृतम् व्यन्तु) और परिखुत दूध, सोम, मधु और घृतकोही सब पान करें । हे (होतः) होता ! तुम भी इसी प्रकार (आजस्य यज) घृतसे यजन करो ॥३०॥

(१२४२) (होता नराशंसं पतिं नग्नहुं यक्षत्) देवताओं के होताने मनुष्योंसे स्तुतिको प्राप्त होनेवाले पालक पूर्वोक्त औषधियोंको यजन किया, उस यज्ञमें (सुरया बदरै: उपवाकािं तोक्मिं मेषः) महोषधियोंके रस, बेर, इन्द्रजौ, बीहिद्वारा मेष (न भिषक् अश्विनोः चन्द्री रथः वपा, सरस्वती) और वैद्य दोनों अश्विनी कुमारोंका सुवर्णमय रथ, घृतसारको सरस्वतीने (इन्द्रस्य वीर्यं भेषजम्) इन्द्रके लिये बलकारक औषधिरूप कल्पना किया, और उन देवताओंने (परिस्नुता पयः सोमः मधु भेषजं घृतं व्यन्तु) सब ओरसे प्राप्त रसके साध दूथ, सोम, मधु, ओषधि तथा घृतको पान किया । हे (होतः) हवनकर्ता जन! तुम भी (आजस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकार यजन करो ॥३९॥

(१२४३) देवताओं के (होता) होताने (इडा ईडितः) स्तुति करने योग्य वाणीसे प्रशंसित होकर (ऋषभेण धेन्वा बलेन वर्धयन्) इडादिको आह्वान पूर्वक बलिष्ठ गौके द्वारा बलसे बढाते हुए (सरस्वतीं इन्द्रं अश्विना यक्षत्) सरस्वती, इन्द्र और दोनां अश्विनी कुमारोंको प्रसन्न करनेके निमित्त यज्ञ किया, उस यज्ञमें (यवैः ककन्धुभिः न लाजैः, मासरम्) यवों, बेर, स्त्रीलें और भातको (इन्द्राय, इन्द्रियं मधु भेषजम्) इन्द्रके लिये बलकारक मधुर औषधिका भी उपयोग किया । उन सब देवताओंने (परिस्नुता पयः, सोमः घृतं व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतको पान किया । हे (होतः) होता ! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकार यजन करो ॥३२॥

होतां यक्षद्वार्हिक्तणंम्ब्रदा मिषङ्नासंत्या भिषजाऽश्विनाऽश्वा शिशुंमती भिषग्धेनुः सरेस्वती भिषग्दुह इन्द्रांय भेषुजं पयः सोमः परिस्नुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होत्वंजं ॥ ३३॥ होतां यक्षद्वुरो दिशेः कवुष्यो न व्यचस्वतीरश्विम्यां न दृशो दिश इन्द्रो न रोदंसी दुघे दुहे धेनुः सरेस्वत्यश्विनेन्द्रांय भेषुज्धं शुक्तं न ज्योतिरिन्द्रियं पयः सोमः परिस्नुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होत्वंजं ॥ ३४॥

होती यक्षत्सुपेश<u>ीसोषे नक्तं दिवा</u>ऽश्विना समित्राते सरेस्वत्या त्वि<u>षि</u>मिन्द्वे न भेषज्ञ श्वेनो न रजेसा हृदा श्रिया न मार्सर् पयः सोर्मः परिस्नुता यूतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होतुर्यजे ॥ ३५ ॥

होतां यक्षद्वैच्या होतारा मिषजाऽश्विनेन्द्रं न जारावि दिवा नक्तं न भेषजैः शूष्थे सरस्वती मिषक् सीसेन दुह इन्द्रियं पयः सोमः परिस्नुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होत्यंजें ॥ ३६ ॥

(१२४४) (होता ऊर्णम्मदाः बर्हिः भिषजा नासत्या अश्विना सरस्वती यक्षत्) देवताओं के होता ऊर्णके सदृश कोमल प्रयाजदेवताको, वैद्य रूप दोनों अश्विनी कुमारोंने सरस्वतीक निमित्त यजन किया, जिसमें (शिशुमती अश्विभिषक्, धेनुभिषक्, इन्द्राय भेषजम् दुहे) शिशुसेयुक्त घोडोंके चिकित्सक आर सवत्सा गौके चिकित्सकने इन्द्रके निमित्त भेषजको दुहा, उस यज्ञमें सब देवताओंने (परिस्नुता पयः सोमः मधु घृतं व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतको पान किया । हे (होतः) होता! तुम भी (आजस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥३३॥

(१२४५) (होता दिशः कवष्यः) देवताओं के होता, दिशाओं के समान अवकाशवाले झरोसों से युक्त (न व्यवस्वतीः दुरः इन्द्रः न सरस्वती अश्विना यक्षत्) और गमनागमनके योग्य द्वारदेवी, इन्द्र तथा सरस्वतीने दोनों अश्विनी कुमारों को निमित्त यजन किया। जिसमें (दिशः दुरः अश्विभ्यां न दुधे रोदसी इन्द्राय भेषजं दुहे) दिशाके समान द्वार दोनों अश्विनी कुमारों के सहित तथा परिपूर्णता करनेवाले द्यावा पृथ्वी इन्द्रके लिये ओषधिको पूर्ण किये, सरस्वतीने; (धेनुः शुक्रं ज्योतिः इन्द्रियम्) धेनू होकर इन्द्रकेही निमित्त शुद्ध ज्योति तेज बलको पूर्ण किया और उसी यागमें सब देवताओंने भी (परिस्नुता पयः सोमः मधु घृतं व्यन्तु) संब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतको पान किया। हे (होतः) होता! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥३४॥

(१२४६) (होता सुपेशसा उपे न सरस्वत्या अश्विना यक्षत्) देवताओं के होता, सुन्दर रूपवाले दिनरात और सरस्वती दोनों अश्विनी कुमारों के लिये यज्ञ किये, और उस यज्ञमें वे (नक्तं दिवा रजसा हृदा न श्रिया भेषजं मासरम्) रात्रि दिनमें ज्योति द्वारा चित्त और लक्ष्मीके साथ ओषि, भात (न श्येनः, त्विषिं इन्द्रे समञ्जाते) और श्येनपत्र व कान्तिको इन्द्रमें संमेलन किये । उसी यागमें सब देवताओंने भी (परिस्नुता पयः सोमः मधु घृतम व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतको पान किये । हे (होतः) होता! तुम भी (आज्यस्य यजः) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥३५॥

(१२४७) (होता, दैव्या होतारा भिषजा अश्विना न इन्द्रं यक्षत्) देवताओं के होताने, देवसम्बन्धी दोनो होताओं अर्थात् यह अग्नि और मध्यम प्रयाजदेव, वैद्य दोनों अश्विनीकुमार और इन्द्रको यजन किया, (दिवानक्तं जागृवि भिषक् सरस्वती भेषजै: शूषं न इन्द्रियं सीसेन दुहे) दिनरात जागरणशील अपने कार्यको सिद्धं करनेमें अप्रमत्त वैद्यक शास्त्र जाननेवाली सरस्वती ओषधियोंके साथ बल और ऐश्वर्यको सीसे द्वारा दोहन किया । उस यागमें सब देवताओंने (परिस्नुता पय: सोम: मधु घृतं व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतको पान किये । हे (होत:) मनुष्य होता ! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके द्वारा इसी प्रकारका यजन करो ॥३६॥

होतां यक्षातिस्रो देवीर्न भेषूजं त्रयंश्विधातं वोऽपसी रूपिमन्द्रे हिर्ण्ययंम्श्विनेडा न मार्रती वाचा सरस्वती मह इन्द्रांय दुह इन्द्रियं पयः सोमः परिस्नुतां धूर्त मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होत्र्यजं ॥ ३०॥ होतां यक्षत् सुरेतंसमृष्यं नर्यापसं त्वद्रार्गिन्द्रंम्श्विनां भिषजं न सर्रस्वतीमाजो न जूतिरिन्द्रियं वृक्तो न रमसो भिषण् यदाः सुरंया भेषज्ञं श्विया न मासंरं पयः सोमः परिस्नुतां धूर्तं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होत्र्यंजं ॥ ३८॥

होतां यक्षद्वनस्पतिंशं शिमतारंशं शतकंतुं भीमं न मृन्युशं राजांनं व्याघं नमंसाऽश्विना भामुशं सरेस्वती भिषिगन्द्रिय दुह इन्द्रियं पयुः सोमः परिस्नुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होत्यंजं ॥३९॥ होतां यक्षद्विश्चिं स्वाहाऽऽज्यंस्य स्तोकानाःशं स्वाहा मेद्सां पृथ्क स्वाहा छागंमश्विभ्याःशं स्वाहां मेपशं सरेस्वत्ये स्वाहं ऋष्मिनद्र्राय सिशंहाय सहंस इन्द्रियशं स्वाहाऽग्निं न मेष्जशं स्वाहा सोमीमिन्द्रियशं स्वाहेंद्रशं सुत्रामांणशं सिवताः वर्तणं भिषजां पिताः परिस्नुतां वनस्पतिं वियं पाथा न मेष्जशं स्वाहां देवा आज्या जुषाणो अग्निभेष्जं पयः सोमः परिस्नुतां घृतं मधु व्यन्त्वाज्यंस्य होत्यंजं ॥ ४०॥

(१२४८) (होता, इडा भारती सरस्वती तिस्नः देवीः इन्द्रे न अश्विना यक्षत्) देवताओं के होताने, इडा भारती सरस्वती तीन देवियों को इन्द्र और अश्विनी कुमारों के निमित्त यजन किया। (न अपसः त्रिधातवः त्रयः वाचा) और कर्मवान् तीन गुणवाले तीन धातुत्रयीलक्षणवाली वाणीसे (भेषजं हिरण्यं रूपं महः इन्द्रियं इन्द्राय दुहे) ओषधि, प्रकाशमानरूप और बडे बलको इन्द्रके लिये सरस्वतीने दोहन किया। उस यागमें सब देवताओं ने (परिस्नुता पयः सोम मधु घृतं व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध सोम मधुर घृतका पान किया। हे (होतः) मनुष्य होता! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके साथ इसी प्रकारका यजन करो ॥३७॥

(१२४९) (होता, सुरेतसं ऋषमं नर्यापसं त्वष्टारम्) दिव्य होताने अच्छे पराक्रमी वर्षा करनेवाले मनुष्योंके हितकारी त्वष्टारूप प्रयाज देवताको, (इन्द्रं अश्विना न सरस्वतीं भिषजं यक्षत्) इन्द्र, अश्विनीकुमार और सरस्वतीको चिकित्साके लिये यजन किया, (न रभसा भिषक्वृक: न सुरया श्रिया) और उद्यम युक्त वैद्यने वृक तथा सुरया नामक महोषधियोंके रससे युक्त ऐश्वर्यके सिहत यज्ञ किया जिसमें (भेषजं मासरम्) आरोग्यवर्धक ओषधि और मासरपक्व अन्नादिको आहुतिरूपसे प्रदान किया, (न ओज: जूति: इन्द्रियं यश:) इस प्रकार करनेसे ओज, वेग, बल और यश इन्द्रको प्राप्त हुआ, उस यागमे सब देवताओंने (परिस्नुता पय: सोम मधु घृतम् व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतका पान किया। हे (होत:) होता! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके साथ इसी प्रकारका यजन करो।।३८॥

(१२५०) (होता मन्युं भीमं शतक्रतुं शमितारं वनस्पतिम्) देव सम्बन्धी होताने क्रोधात्मक, भयदायी, विविध यज्ञ सम्पादक संस्कार करनेवाले वनस्पतिरूप प्रयाज देवताको (राजानं, अश्विना, सरस्वती नमसा यक्षत्) राजा इन्द्रके लिये और दोनों अश्विनीकुमार व सरस्वतीके निमित्त अन्न द्वारा यजन किया। (भिषक् इन्द्राय भामं इन्द्रियं दुहे) वैद्यरूप सरस्वतीने इन्द्रके निमित्त क्रोध और बलको दोहन किया। उस यज्ञमें सब देवताओंने (परिस्नुता पयः सोमः मधु घृतम् व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध, सोम और मधुर घृतका पान किया। हे (होतः) होता। तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके साथ इसी प्रकारका यजन करो ॥३९॥

(१२५१) (होता अग्निं यक्षत्) दिव्य होताने अग्निका यजन किया (आज्यस्य स्तोकानां स्वाहा) घृतके बिन्दुओंकी आहुति देते हैं (मेदसां पृथक् स्वाहा) स्निग्ध पदार्थके लिये भिन्नरूपसे आहुति देते हैं (अश्विभ्यां छागं स्वाहा) दोनों अश्विनीकुमारोंके लिये छागको दिया गया, (सरस्वत्यै मेषम्) सरस्वतीके लिये मेषको दिया, (सिंहाय सहसे

होतां यक्षवृश्विनी छार्गस्य वृषाया मेदंसो जुषेतांछ ह्विहींतर्यजे । होतां यक्षत्सरस्वतीं मेषस्यं वृषाया मेदंसो जुषतांछ ह्विहींतर्यजे । होतां यक्षदिन्द्रमृष्मस्यं वृषाया मेदंसो जुषतांछ ह्विहींतर्यजे ॥ ४१॥

होतां यक्षवृश्वि<u>नी</u> सर्रस्वतिमिन्द्रंश्व सुत्रामाणिमिमे सोमाः सुरामाणिश्वागिनं मेषैर्त्रपृभैः सुताः शब्पैनं तोक्मीभि<u>ल</u>िजेर्महेस्वन्तो मद्रा मासरेण परिष्कृताः शुकाः पर्यस्वन्तोऽमृताः परिथता वो मधुश्चतस्तान्तिन्ताः सर्रस्वतीन्द्रः सुत्रामां वृञ्चहा जुषन्तांश्व सोम्यं मधु पिबेन्तु मदेन्तु व्यन्तु होतुर्यज् ॥ ४२॥

होतां यक्षवृश्विनो छार्गस्य हृविष् आत्ताम्य मध्यतो मेव उद्धृतं पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौर्रषेष्या गुमो चस्तां नूनं घासे अज्ञाणां यवसप्रथमानाध्य सुमत्क्षराणाध्य शतरुद्वियाणामद्भिष्यात्तानां पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणितः शितामृत उत्सावृतोऽङ्गादवत्तानां करंत एवाश्विनां जुषेताध्य हृविहीत्र्यंजे ॥ ४३॥

इन्द्राय इन्द्रियं ऋषमं स्वाहा) सिंहके तुल्य पराक्रमी बलात्मक इन्द्रके उपयोगी शक्ति सम्पन्न ऋषभको दिया गया (न भेषजं अग्निं स्वाहा) और हितकारी अग्निको यह अर्पण है, (इन्द्रियं सोमं स्वाहा) बलकारी सोमको अर्पण किया, (सुत्रामाणं इन्द्रं सवितारं भिषजां पतिं वरुणं स्वाहा) अच्छी तरहसे रक्षा करनेवाले सविता देवता वैद्योंके पति वरुणके लिये पुरोडास देनेसे यह अर्पण हुआ (प्रियं पाथ: भेषजं वनस्पति स्वाहा) प्रिय इष्ट अन्नभूत भेषजको वनस्पतिके लिये यह अर्पण है, (आज्यपा: देवा: भेषजं जुष्णाः) घृतपात करनेवाले देवगण ओषधिको सेवन करते हुये (परिस्नुता पय: सोम: मधु घृतं व्यन्तु) सब ओरसे रसयुक्त दूध सोम और मधुर घृतका पान करते है । हे (होतः) होता! तुम भी (आज्यस्य यज) घृतके साथ इसी प्रकारका यजन करो ॥४०॥

(१२५२) (होता अश्विनो यक्षत्) दिव्य होताने दोनों अश्विनीकुमारोंके उद्देश्यसे यजन किया, (छागस्य वपाया मेदसः हिवः जुषेताम्) बकरोंकी वपासे हिवको सम्पन्न करो, हे (होता) होता, तुम भी उसी प्रकार (यज) पवित्र यजन करो । (होता सरस्वतीं यक्षत्) दिव्य होताने सरस्वतीका यजन किया, सरस्वतीने (मेषस्य वपायाः मेदसः हिवः जुषताम्) मेढाके बोजको बढानेवाली क्रिया तथा चिकने घृतादि पदार्थ व संस्कार किये अन्नादि पदार्थको यजन किया, हे (होतः)! होता ! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजन करो । (होता इन्द्रं यक्षत् )दिव्य होताने इन्द्रका यजन किया, उस इन्द्रने (ऋषमस्य वपायाः मेदसः हिवः जुषताम्) बैलके बढानेवाले भागसे हिव अर्पण किया, हे (होता) होता! तुम भी उस प्रकारसे (यज) यजन करो ॥४१॥

(१२५३) (होता अश्विनौ सरस्वतीं सुन्नामाणं इन्द्रं यक्षत्) दिव्य होताने दोनों अश्विनीकुमार, सरस्वती और भली प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रके निमित्त यजन किया। हे अध्वर्यों । (इमे छागै: मेषै:, ऋषभै: सुरामाणः) ये छाग, मेष और ऋषभोंद्वारा मनोहर (न शष्पै: तोक्मिभ: लाजै: महस्वन्तः मदा मासरेण परिष्कृताः शुक्राः पयस्वन्तः) और तृण अन्न यवाङ्कुर स्थिलोंसे तेजयुक्त, प्रसन्न करनेवाले पक्वतंडुल आदिसे अलंकृत, कान्तिमान दूधसे युक्त (अमृताः प्रस्थिताः मधुश्रुतः) अमृतरूप, हवन सम्मुख चलते हुये मधुके टपकानेवाले (सोमाः सुताः) सोम तुम्हारे लिये रस निकाला है, (न अश्विना सरस्वती सुन्नामा वृन्नहा इन्द्रः तान् जुषन्ताम) और दोनो अश्विनीकुमार, सरस्वती एवं भली प्रकारे रक्षक वृन्नासुरघाती इन्द्र उन सोमरसोंको सेवन करे तथा (सौम्यं मधु) सोमसम्बन्धी मधुको पान करे, (मदन्तु) तृप्त हो (व्यन्तु) विराजमान हो अथवा हिक्को भक्षण करे । हे (होतः) होता । तुम भी (यज) यजन करो ॥४२॥ (१२५४) (होता अश्वनौ यक्षत्) दिव्य होताने दोनों अश्वनी कुमारोंके लिये यजन किया । वे दोनो (अद्य स्वगस्य

होता यक्षत् सरस्वतीं मेपस्यं हृविष् आवयद्वय मंध्यतो मेद् उद्भृतं पुरा द्वेषांभ्यः पुरा पौर्वषेष्या गुमो धर्मञ्चनं चासे अंजाणां यवसप्रथमानाध्व सुमत्काराणाध्व शतकृद्वियाणामग्निष्वात्तानां पिवीपवसनानां पार्श्वतः श्रीणितः शितामृत उत्साद्तेतोऽङ्गाद्वितानां कर्रवृवधं सरस्वती जुषताधि हिविहीत्र्यंजे ॥ ४४ ॥

होतां यक्षदिन्द्रंमृष्मस्यं हविष् आवंयदृद्य मध्यतो मेद् उद्भृतं पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पौर्र्षय्या गुमो षसंद्भृनं धासे अञ्चाणां यवसप्रथमानार्थः सुमत्क्षराणार्थः शतकुद्दियाणामग्रिष्यात्तानां पीवीपवसनानां पार्श्वतः भोणितः शितामृत उत्सादृतोऽङ्गोदङ्गादवत्तानां कर्रदेवमिन्द्रो जुपतार्थः हविहर्तिर्यजे ।४५।

हिवाः आत्ताम्) आज बकरेके हिवको प्राप्त करें, और (मेदः मध्यतः उद्धृतम्) बल पूर्वक प्राणको अपने शरीरके बीजमेंसे उठावें, (द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृमः पुरा नूनम् घस्ताम्) अप्रीति जनक बाधक व्यसनोंके पहले तथा पुरुषदेह पर आनेवाली विपत्तियोंके द्वारा उन अंशोंके नष्ट होनेके पूर्वही निश्चयंसे देहके उन अंशोंको ग्रहण करें अर्थात उनको वश करें। (घासे अज्राणाम्, यवसप्रथमानाम्, सुमत्क्षराणाम्, शतरुद्रियाणाम्, अग्निष्वातानाम् पीवोपवसनानाम्) अन्न रस उदरस्थ करनेमें कभी नष्ट न होनेवाले सदा बलवान्, मिश्रण अमिश्रण उचित अंशको ग्रहण और हानिकारक अंशको त्यागनेमें श्रेष्ठ, उत्तम हर्षजनक, सैकडों प्राणोंके स्वरूपमें प्रकट, जठराग्नि द्वारा उत्तम रीतिसे सुपाचित और पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित (पार्श्वतः श्रोणितः शितामतः उत्सादतः अङ्गादंगादवत्तानाम् करतः एव अश्विनौ जुषेताम्) कोरवोंसे, कटिभागसे, गृह्याङ्गसे और हानि प्राप्त करनेवाले प्रत्येक मर्म अङ्गसे, उन प्राणोंके सूक्ष्म भागको वे प्राण और अपान क्रिया शक्तिसे ही दोनों अश्विनी कुमार संचालित करें। हे (होतः) मनुष्य होता। तू भी (हिवः यज) प्राणको अपानमें और अपानको प्राणमें हिवको प्रदान कर ॥४३॥

(१२५५) (होता सरस्वतीं यक्षत्) होताने सरस्वतीकी प्रीतिके लिये यजन किया, सरस्वतीने (मेषस्य हविषः आवयत्) मेषके हविसे अर्थात् मेषके दूधसे यज्ञको समाप्त किया, (मेदः मध्यतः उद्धतम्) प्राणको अपने शरीरमेंसे उठाया (द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभः पुरा नूनं घस्ताम्) द्वेष करनेवाले शत्रुओंके आक्रमणके पूर्व पुरुषार्थ करनेवाले वीरोंने संरक्षणका कार्य उत्तम रीतिसे किया (घासे अज्ञाणां यवसप्रथमानां, सुमत्क्षराणां शतरूद्रियाणां अन्निष्वात्तानां पीवोपवसनानाम्) अन्नरस भक्षण करनेसे कभी नष्ट न होनेवाले, सदा बलवान्, मिश्रित अंशको ग्रहण करने और हानिकारक अंशको त्यागनेमें श्रेष्ठ, उत्तम हर्षजनक, सैकडों प्राणोंकी शक्तिसे युक्त, जठराग्नि द्वारा अच्छी रीतिसे सुपाचित और पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित, (पाश्वतः श्रोणित शितामतः उत्सादतः अङ्गादक्तानाम् करतः एव सरस्वती जुषताम्) पीछेसे, कटिभागसे गुद्धाङ्गसे हानि प्राप्त करनेवाले प्रत्येक मर्म अङ्गसे, उन प्राणोंके सूक्ष्मभागको वे प्राण और अपान क्रिया शक्तिसे ह सरस्वती संचालित करें । हे (होतः) होता! तू भी (हविः यज्ञ) हवि का यजन कर ॥४४॥

(१२५६) (होता इन्द्रं यक्षत्) होताने इन्द्रके लिय यजन किया, इन्द्रने (ऋषभस्य हविषः आवयत्) महाबलकारी हव्य पदार्थका सेवन किया, (मेदः मध्यतः उद्धृतम्) प्राणको अपने शरीरके बीचमेंसे बलपूर्वक उठाया, (द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभः पुरा नूनं घस्ताम्) द्वेष करनेवालोंके पूर्व पुरुषार्थी वीरोंके स्थानोंमें शृत्रुओंको वशमें किया (घासे अज्ञाणाम्, वयसप्रथमानाम् सुमत्क्षराराम् शतरुद्रियाणाम् अग्निष्वात्ताणाम्, पीवोपवसनानाम्) अन्नरस भक्षण करनेमें प्रवीण, सदा बलवान, अन्नके उचित अंशको ग्रहण करने और हानिकारक अंशको त्यागनेमें श्रेष्ठ, उत्तम हर्षजनक, सैकडो प्राणोंके स्वरूपमे प्रकट, जठराग्निद्वारा अच्छी रीतिसे सुपाचित और पुष्टिकारी आवरणसे सुरक्षित, (पार्श्वतः श्रोणितः शितामतः उत्सादतः अङ्गादङ्गादवत्तानाम् करतः एव इन्द्रः जुषताम्) पीछले कटि भागसे, गुह्याङ्गसे और हानि प्राप्त करनेवाले, प्रत्येक मर्म अङ्गसे उन प्राणोंके सूक्ष्म भागको वे प्राण और अपान क्रियाशक्तिसेही इन्द्र संचालित

होतां यक्षद्वनस्पतिमाभे हि पिष्टतंमया रभिष्ठया रज्ञनयाधित । यञ्चाश्विनोङ्खागस्य हविषेः प्रिया धार्मानि यञ्च सर्रस्वत्या मेषस्यं हविषंः प्रिया धार्मानि यञ्चेन्द्रस्य ऋषुमस्यं हविषेः प्रिया धार्मानि यत्राग्नेः पिया धार्मानि यत्र सोर्मस्य प्रिया धार्मानि यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्णेः प्रिया धार्मानि यत्रं सवितुः भिया धार्मा<u>नि</u> यञ्च वर्रुणस्य थिया धार्मा<u>नि यञ</u>्च वनस्पतेः <u>श</u>िया पार्थाश्रमि यत्रे देवानामाज्यपानां पिया धार्मानि यत्राग्रेहोतुः प्रिया धार्मानि तत्रैतान्प्रस्तुत्येवोष्ट्रस्तुत्येवोषावस्रक्षद्रभीयस इव कृत्वी कर्त्युवं देवो वनस्पतिर्जुषति हिवहीतुर्यर्ज ॥ ४६॥

होता यक्षवृत्रिष्ठं स्विष्टकृत्मयां इत्रिश्विन्। रेछागंस्य ह्विषः प्रिया धामान्ययाद् सरेस्वत्या मेषस्ये हुविर्षः प्रिया धामान्ययाङिन्द्रस्य ऋषुभस्यं हुविर्षः प्रिया धामान्ययोड्येः प्रिया धामान्ययार् सोर्मस्य <u>थिया धामान्यया</u>डिन्द्रंस्य सुत्राम्णः प्रिया धा<u>मा</u>न्ययाद् सवितुः प्रिया धा<u>मा</u>न्ययाद् वर्रुणस्य प्रिया धामान्ययाङ् वनुस्पतेः प्रिया पाँथाछस्ययोङ् देवानामाज्यपानां प्रिया धार्मानि यक्षद्रमेहाँतुः प्रिया धार्मा<u>नि</u> य<u>क्ष</u>त् स्वं मंहिमानमार्यज<u>ता</u>मेज्या इषेः कृणोतु सो अध्वरा जातवेदा जुपतांध हविद्वेतिर्यर्ज' ॥ ४७ ॥

करें । हे (होतः) होता! तू भी (हविः यज) हविका हवन कर ॥४५॥

(१२५७) (होता वनस्पतिं अभि यक्षत्) होताने वनस्पतिका यजन किया, (हि पिष्टतमया रभिष्ठया रसनया अधित) जिससे निश्चयसे पशुओंको रोकनेवाली रस्सीद्वारा पशुओंको स्वस्थानमें स्थिर रस्तता है, (यत्र अश्विनोः छागस्य हविषः प्रिया घामानि) जहां दोनों अश्विनीकुमारोंके घासको भक्ष करनेवाले बकरेके हविके प्रिय घाम है (यत्र सरस्वत्याः मेषस्य हविषः प्रिया धामानि) जहां सरस्वतीके मेषके प्रिय धाम है, (यत्र इन्द्रस्य ऋषभस्य हविषः प्रिया धामानि) जहां इन्द्रके वृषभके हविके मनोहर स्थान है, (यत्र अग्नेः प्रिया धामानि) जहां अग्निके प्रिय स्थान हैं, (यत्र सोमस्य प्रिया धामानि) जहां सोमके प्रिय धाम है (यत्र सुत्रामणः इन्द्रस्य प्रिया धामानि) जहा उत्तम रक्षक इन्द्रके प्रिय धाम है, (यत्र सवितुः प्रिया धामानि) जहां सविताके प्रिय स्थान है, (यत्र वरुणस्य प्रिया धामानि) जहां वरुणके प्रिय स्थान है (यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथांसि) जहां वनस्पतिके प्रिय स्थान है, (यत्र आज्यपानां देवानां प्रिया धामानि) जहां घृत पान करनेवाले देवताओंके प्रिय स्थान है, (**यत्र होतु: अग्ने: प्रिया धामानि)** जहां होता अग्निके प्रिय स्थान है, जहां (रभीयसः कृत्वी प्रस्तुत्येव उपस्त्युत्येव) अतिवेगवालोंको कार्यमें नियक्त करके भली प्रकार उनकी प्रशंसा की जाती है और जहां (वनस्पतिः देव उपावस्त्रक्षत) वनस्पति देवता वट आदि वृक्षोंकी रक्षा की जाती है, वहां उस स्थानमें देवगण (एवं करत हवि जुषताम्) इस प्रकारका उत्तम व्यवहार करते हुये अपने अपने हविका ही सेवन करते है, हे (होतः) होता । तू भी उसी प्रकार करते हुये (यज) यजन कर ॥४६॥

(१२५८) (होता स्विष्टकृतं अग्निं यक्षत्) होताने स्विष्टकृत अग्निका यजन किया, स्विष्टकृत (अग्निः अश्विनोः **छागस्य हविषः प्रिया धामानि अयाट्)** अग्नि दोनों अश्विन कुमार सम्बन्धी छागके हविका जो प्रिय धाम है उनका यजन किया, (सरस्वत्या, मेषस्य हविषः प्रिया धामानि अयाट्) सरस्वतीके मेषसम्बन्धी हविके प्रिय धामोंको यजन किया, (सुत्राम्णः इन्द्रस्य प्रिया धामानि अयाट्) रक्षक इन्द्रके प्रिय धामोंको यजन किया, (सवितुः प्रिया धामानि अयाट) सविता देवताके प्रिय धामोंको यजन किया, (वरुणस्य प्रिया धामानि अयाट्) वरुणके प्रिय धामोको यजन किया, (वनस्पतेः प्रिया पाथांसि अयाट्) वनस्पतिके प्रिय स्थानोंका यजन किया, (आज्यपानां देवानां प्रिया धामानि यक्षत्) घृतपान करनेवाले देवताओं के प्रिय धामोंका यजन किया, (होतुः अग्नेः प्रिया धामानि यक्षत्) होता अग्निके प्रिय धामोंको यजन किया, (अइज्या इषः आयजताम्) सब प्रकारसे यजनके योग्य सकाम प्रजाको यजन किया, (स जातवेदाः अध्वरा कृणोतु) वह जातवेद अग्नि उस यज्ञको सम्पन्न करे और (हविः जुषताम्) हविको सेवन करे।

हे (होतः) होता! तुम भी (यजः) अपनी शक्तिनुसार घृतसे यजन करो ॥४७॥

वृतं बृहिः सरेस्वती सुनुविमन्द्रं अश्विनां ।
तेजो न चक्षुरक्ष्योर्बृहिषां द्धुरिन्द्रियं वसुवनं वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ४८ ॥
वृत्वीद्वारी अश्विनां भिषजेन्द्रे सरेस्वती ।

प्राणं न वीर्यं नासि द्वारो द्धुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ४९ ॥
वृत्वी उपासावश्विनां सुत्रामेन्द्रे सरेस्वती ।
बलुं न वार्चमास्य उपान्यां द्धुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ५० ॥
वृत्वी जोष्ट्री सरंस्वत्यश्विनेन्द्रमवर्धयन् ।
श्रोत्चं न कर्णयोर्थेशो जोष्ट्रीन्यां द्धुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ५१ ॥
वृत्वी ऊर्जाहुती दुधे सुदुधेन्द्रे सरंस्वत्यश्विनां भिषजांऽवतः ।
श्रुकं न ज्योति स्तर्नयोराहुती धत्त इन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ ५१ ॥

(१२५९) (सरस्वती सुदेवं देवं बर्हिषा बर्हिः) सरस्वतीने सुन्दर दिव्य गुण युक्त देव इन्द्रको कुशासे निर्मित आसन प्रदान किया। (अश्विना इन्द्रे तेजः दधुः) दोनों अश्विनी कुमारोंने इन्द्रमें तेज धारण किये तथा (अक्ष्योः चक्षुः इन्द्रियं न वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) दोनों नेत्रोंमें चक्षु इन्द्रियको धारण करते हुये एवं धन लाभके निमित्त इन्द्रको सम्पत्तिमान् करनेके लिये यजन किये, हे मनुष्य होता! तुम भी (यज) यजन करो ॥४८॥

(१२६०) (देवी: द्वारः) दिव्य द्वार (द्वारः भिषजा अश्विना न सरस्वती) द्वाररूप हुए वैद्य दोनों अश्विनी कुमार और सरस्वतीने (इन्द्रे वीर्यं निस प्राणं इन्द्रियं दधुः) इन्द्रमें पराक्रम, नासिकामें प्राण और ऐश्वर्यको धारण करते हुये (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धन लाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिमान् करनेके लिये हवि प्रदान किये । हे होता! तुम भी (यज) यजन करो ॥४९॥

(१२६१) (देवी उषासा) दिव्य गुणसम्पन्न रात्री और उषःकालकी अधिष्ठात्री देवी (उषाभ्याम्) नक्त और उषा कालके साथ और (अश्विना, सुत्रामा सरस्वती न) दोनों अश्विनी कुमार तथा उत्तम प्रकार रक्षा करनेवाली सरस्वती भी (इन्द्रे बलं आस्ये वाचं इन्द्रियं दधुः) इन्द्रमें बल, मुखमें वाक् इन्द्रियको धारण करते हुये (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धन लाभके लिये, इन्द्रको सम्पत्तिवान करनेको हविद्वारा यजन किये । हे होता! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजन करो ॥५०॥

(१२६२) (जोष्ट्री देवी जोष्ट्रीभ्याम्) सेवने योग्य दिव्यगुणींवाली देवी द्यावापृथ्वी वा अहोरात्रद्वारा (सरस्वती अश्विना इन्द्रं अवर्द्धयन्) सरस्वती, दोनों अश्विनीकुमार ये सब इन्द्रको बढाते हुये (यशः न कर्णयोः श्रोत्रं इन्द्रियं दधुः) यश सम्पन्न करते हुये तथा उनके कर्णेन्द्रियमें श्रवण इन्द्रियको स्थापन करते हुये (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धनलाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिवान् करनेको हविद्वारा यजन किये। तुम भी उसी प्रकारसे (यज) यजन करो।।५१॥

(१२६३) (दुघे, सुदुघे ऊर्जाहुति आहुती देवी सरस्वती) कार्यपूरक, उत्तम प्रकार दोहन करनेवाली, रसवती, दिव्य गुणोंवाली सरस्वती और (भिषजा अश्विना) वैद्य दोनों अश्विनीकुमार (अवतः) रक्षा करते हैं (न इन्द्रे शुक्रं स्तनयोः इन्द्रियं ज्योतिः धत्तः) और इन्द्रमें बल, हृदयमें इन्द्रिय ज्योतिको धारण करते है तथा (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धनलाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिवान् करनेको हिव द्वारा यजन करते है। हे मनुष्य होता! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजन करो ॥५२॥

वृवा वृवानां भिष्णा होत्रीग् विन्द्रम् श्विनां।
वृष्ट्कारैः सर्रस्वती त्विषिं न हृद्ये मातिछं होतृश्यां द्युरिन्द्वियं वसुधेयंस्य व्यन्तु यज्रां॥५३॥
वृवीस्तिसस्तिस्रो वृवीगृश्चिनेह्या सर्रस्वती।
शूष्ट्रं न मध्ये नाम्यामिन्द्रांय द्युरिन्द्वियं वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज्रां॥५४॥
वृव इन्द्र्ये नगुश्चां जिन्द्रांय द्युरिन्द्वियं वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज्रां॥५४॥
वृवे इन्द्र्ये नगुश्चां जिन्द्रिमिन्द्रांय त्वष्टा द्यंदिन्द्वियाणि वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज्रां॥५५॥
वृवो वृवैर्वन्स्पतिहिर्गण्यपणी अश्विभ्याधं सर्रस्वत्या सुष्टिप्छ इन्द्रांय पच्यते मधुं।
ओजो न जूतिर्मिपुमो न मामं वनस्पतिन्ते द्यंदिन्द्वियाणि वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज्रां॥५६॥
वृवे बहिर्वारितीनामध्वरे स्तीर्णमृश्विभ्यामूर्णम्मवृतः सर्रस्वत्या स्योनमिन्द्र ते सर्दः।
ईशार्ये मन्युष्ठ राज्ञीनं बहिर्वा द्युरिन्द्वयं वसुवने वसुधेयंस्य व्यन्तु यज्रां॥५७॥

<sup>(</sup>१२६४) (देवानां होतारों, देवो, वषट्कारेः, भिषजा अश्विना, सरस्वती) देवताओं के दोनों होता देव, उनके साथ सब वषट्कार, श्रेष्ठ वैद्य दोनों अश्विनीकुमार और सरस्वतीने (इन्द्रं त्विषिं न दधुः) इन्द्रको प्रकाशके समान स्वतेजको प्रदान कर उनके अन्दर तेजको स्थापन किये तथा (हृदये मितं इन्द्रियं) हृदयमें उत्तम मित व ऐश्वर्यको स्थापन किये, एवं (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धनलाभके निमित्त इन्द्रको सम्पत्तिशाली करनेको हिवद्वारा यजन किये । हे मनुष्य होता! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजन करो ॥५३॥

<sup>(</sup>१२६५) (इडा सरस्वती न तिस्तः देवीः) इडा, सरस्वती और भारती तीनों देवी, और उन (तिस्तः देवीः अश्विना) तीनों देवियोंके सहित दोनों अश्विनीकुमार (इन्द्राय नाभ्याम् मध्ये शूषं इन्द्रियं दधुः) इन्द्रके लिये नाभिके मध्यमें बल व इन्द्रियको घारण किये, एवं (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धनलाभके लिये इन्द्रको सम्पत्तिशाली करनेको हविद्वारा यजन किये । हे मनुष्य होता! तुम भी उस प्रकार (यज) यजन करो । जैसे इन्द्रको अन्य देवोंने तेजस्वी बनाया वैसे तुम भी यजमानको तेजस्वी बनाओ ॥५४॥

<sup>(</sup>१२६६) (इन्द्रः त्रिवरूथः त्वष्टा नराशंसः रथः) ऐश्वर्यवान्, तीन घरोंवाला, त्वष्टा द्वारा निर्मित नराशंस नामक रथ, (रेतः, रूपं अमृतं जिनत्रं न इन्द्रियाणि) पराक्रम, सौन्दर्य अमृत, उत्तम जन्म और इन्द्रिय सामर्थ्यको उन देवोंने (इन्द्राय दधत) इन्द्रके लिये दिया, जिस नराशंस रथको (सरस्वत्या अश्विभ्यां ईयते) सरस्वती और दोनों अश्विनी कुमारोंसे ले जाया जाता है, और (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धन लाभके लिये इन्द्रको हिव द्वारा यजन करते है! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजन करो । जैसे इन्द्रको अन्य सब देवोंने मिलकर तेजस्वी बनाया वैसे तुम भी यजमानको तेजस्वी बनाओ ॥५५॥

<sup>(</sup>१२६७) (देवै: हिरण्यपर्ण: अश्विभ्यां सरस्वत्या सुपिप्पल: ऋषभः वनस्पतिः देवः) प्रकाशमान गुणोंके साथ, सुवर्णके पत्तेवाला, अश्विनीकुमार व सरस्वतीद्वारा वर्धित सुन्दर फलोंवाला, श्रेष्ठ वनस्पति देव (इन्द्राय मधु पच्यते) इन्द्रके लिये उत्तम मधुर फल पकाकर प्रदान करता है। वही (वनस्पतिः नः ओजः जूतिः न भामं न इन्द्रियाणि दधत्) वनस्पति देव हमको भी ओज, वेग और परिमित क्रोध तथा इन्द्रियबल प्रदान कर हमारे अंदर स्थापन करे। देवतागण (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धनलामके लिये इन्द्रको हविद्वारा यजन करते हैं, हे होता! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजन करो।।५६॥

<sup>(</sup>१२६८) हे (इन्द्र) इन्द्र! (वरितीनां देवं ऊर्णम्म्रदाः स्यूनं ते सदःअध्वरे) जलसे उत्पन्न होनेवाली औषधियोंके सम्बंधित दीप्तमान्, उनके समान कोमल सुरक्षरूप तुम्हारे सभामें (अश्विभ्यां सरस्वत्या स्तीर्णम्) दोनों अश्विनीकुमार

वेषो अग्निः स्विष्टकृद्देवान्यक्षयथायथथं होतांग्राविन्द्रमुश्वनां वाचा वाच्छं सरेस्वतीमुग्निछं सोमंछं स्विष्टकृत स्विष्ट इन्द्रः सुत्रामां सिवता वर्षणो मिष्णिष्टो वेषो वनस्वतिः स्विष्टा वेषा आर्यपाः स्विष्टो अग्निग्राग्निक्ते होते होत्रे स्विष्टकृत्यक्षो न दर्धदिन्द्रियमूर्ज्मपंचितिछं स्वधां वसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु यजि ॥ ५८॥

अग्निम्द्य होतारमवृणीतायं यजमानः पचन् पक्तीः पर्चन् पुरोडाशान् ब्रध्नशिक्यां छाग्छं सरस्वत्ये मेषिमन्द्रीय ऋष्भछं सुन्वक्षिक्यांछं सरस्वत्या इन्द्रीय सुज्ञाम्णे सुरासोमान् ॥ ५९ ॥ सुप्रधा अद्य देवो वनस्पतिरभवदृश्विम्यां छागेन सरस्वत्ये मेषेणेन्द्रांय ऋष्भेणाक्षेंस्तान् भेद्रस्तः प्रति पचतार्गृभीपतावीवृधन्त पुरोडाशैरपुरश्विना सरस्वतीन्द्रः सुज्ञामां सुरासोमान् ॥ ६० ॥

व सरस्वती द्वारा फैलाये हुये बैठनेके निमित्त उत्तम आसन, (विहें: बिहेषा राजानं मन्युं) बिहें देवता बिहेंद्वारा प्रदीप्तमान मन्युको तथा (इन्द्रियं) इन्द्रियको (ईशायै दधुः) ऐश्वर्यके लिये यथा योग्य स्थान पर स्थापन किये, ऐसे तुमको देवता गण भी (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धन लाभके लिये तुझ इन्द्रको ही हिविद्वारा यजन करते है। हे मनुष्य होता! तुम भी उसी प्रकार ऐश्वर्य लाभके लिये (यज) यजन करो ॥५७॥

(१२६९) (रिवष्टकृत् देवः अग्निः) सुन्दर याग करनेवाला दिव्यगुणयुक्त अग्नि (यथायथं होतारौ अश्विना इन्द्रं वाचं सरस्वतीं अग्निं सोमं देवान् वाचा यक्षत्) यथायोग्य रूपसे दोनों होता मित्रावरुण, दोनों आश्विनी कुमार, इन्द्र, वाणीदेवी, सरस्वती, अग्नि और सोम देवताओंको वाणीसे यजन किया, और (स्विष्टकृत् सुत्रामा इन्द्रः स्विष्टः) सुन्दर यज्ञ करनेवाले अच्छे पालक इन्द्रने भली प्रकार यजन किया, (सविता वरुणः भिषक् देवः वनस्पतिः इष्टः) सविता, वरुण, वैद्य अश्विनी कुमार और देवता वनस्पतिने यजन किया (आज्यपाः देवाः स्विष्टाः) धृतपान करनेवाले देवताओंने सुयजन किया, (अग्निः अग्निना स्विष्टः) अग्नि देवताने अग्निसे आहुति द्वारा यजन किया, (स्विष्टकृत् होत्रे होता यशः इन्द्रियं ऊर्ज अपिवितिं न स्वधां दधत) भली प्रकार होताके लिये देवताओंके होताने यश, इन्द्रिय, बल, पूजा और पितरोंके निमित अन्नको स्थापन किया। (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धनीकी यज्ञ सिद्धिके निमित आहुति की हुई उस आहुतिको सब देवता अपने अपने भागको स्वीकार करें, हे होता। तुम भी उन्ही देवोंकी तरह (यज) यजन करे। ॥५८॥

(१२७०) (अयं यजमानः अद्य पक्तीः पचन् पुरोडाशान् पचन्) यह यजमान आज पकाने योग्य हिवको पकाते हुये, पुरोडाशोंको पकाकर सिद्ध किया और (अश्विभ्यां छागं, सरस्वत्ये मेषं, इन्द्राय ऋषभं बघ्नन्) अश्विनी कुमारके प्रीतिक उद्देश्यसे छागको, सरस्वतीके प्रीतिक निमित्त मेषको तथा इन्द्रके प्रीतिक लिये ऋषभको यूथमें बांधकर हिवसे सन्तुष्ट किया। (अश्विभ्यां सरस्वत्ये सुत्राम्णे इन्द्राय सुरासोमान् होतारं अग्नि अवृणीत) दोनों अश्विनो कुमार व सरस्वतीने अच्छी प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रके लिये महोषधियोंके रस सोमको अभिषव करके, होता अग्निकी वरण किया।।५९।।

(१२७१) (अद्य वनस्पतिः देवः छागेन अश्विभ्यां सूपस्था अभवन्) आज वनस्पति देवता छागको साथ लेकरके दोनों अश्विनीकुमारोंके समीप उपस्थित होकर उनका भली प्रकारसे सत्कार किया । (मेषेण सरस्वत्ये, ऋष भेण इन्द्राण) मेषसे सरस्वतीके लिये और ऋषभ इन्द्रके निमित्त सत्कार करनेवाले हुये । देवताओंने (मेदस्तः तान् अक्षन् ।) हिवके सारभागसे उस यज्ञको ग्रहण किया और (पचत प्रत्यगृभीषत) पके हुए पुरोडाशको भी ग्रहण किया (पुरोडाश: वृधन्तः अश्विना सरस्वती सुत्रामा इन्द्रः सुरा सोमान् अपुः) पुरोडाशद्वारा वृद्धिको प्राप्त हुये दोनों अश्विनीकुमार सरस्वती और उत्तमरीतिसे रक्षा करनेवाले इन्द्रसे रस और सोमको पान किया ॥६०॥

त्वामुद्य ऋष आर्षेय ऋषीणां नपादवृणीतायं यर्जमानो ब्हुम्य आ सङ्गतेम्य एष में वृवेषु वसु बार्यायक्ष्यत् इति ता या वेवा देव दानान्यदुस्तान्यस्मा आ च शास्वा च गुरस्वेषितश्चे होत्रासे मद्रवाच्याय प्रेषितो मार्नुपः सूक्तवाकार्य सूक्ता ब्रेहिं॥ ६१॥

[ बा॰ ११, कं॰ ६१, मं॰ सं॰ ६१

#### इत्येकविशोऽध्यायः।

(१२७२) हे (ऋषे) मन्त्रोंके द्रष्टा! (अर्षेय, ऋषीणां नपात्) ऋषियोंके निमित्त वरण किये हुये ऋषियोंके पोते! (अद्य अयं यजमानः बहुभ्यः सङ्गतेभ्यः त्वा इति आ अवृणीत) आज यह यजमान बहुतसे एकत्र हुये देवोंमेंसे तुमकोही वरण करता है। (एषः मे देवेषु वारि वसु आयक्षते) यह प्रसिद्ध तूही यजमानके लिये देवताओंके मध्य वरण करने योग्य श्रेष्ठ धन प्रदान करता है। हे (देव) देव! (या ता दानानि देवाः अदुः तानि च अस्मै आशास्व) जो वे सब प्रकारके दान देवताओंने तुम्हें दिये है वे सब दान भी इस यजमानके निमित्त प्रदान करो, (च आगुरुस्व च) और दान देनेके निमित्त पूर्ण उद्योग भी करो। हे (होतः) होता! तुम (भद्रवाच्याय इषितः असि) कल्याण कथन करनेको प्रेरित किये गये हो। हे (मानुष हीतः) मनुष्य होता! तुम भी उन्हींकी तरह (सूक्तवाकाय प्रेषितः सूक्ता बूहि) सूत्र कथन करनेके निमित्त भेजे हुये सूत्रोंको कहो ॥६१॥

॥ इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥

를 보고 있다. 그 등 등 보고 있는 보고 있는 보고 있는 사람들이 되었다. 그 나는 사람들이 되었다. 그 나는 사람들이 되었다. 그 나는 사람들이 되었다.

...

## अथ द्वाविंशोऽध्यायः।

तेजोऽसि शुक्तममृतंमायुष्पा आपुर्मे पाहि'। देवस्यं त्वा सचितुः पंसुवुऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्तोभ्यामा दंदे'॥ १॥

इमामेगृञ्जन् रहानामृतस्य पूर्व आयुषि विद्येषु कृष्या । मा नी अस्मिन्त्युत आ बेभूब ऋतस्य सामेन्त्युरमारपेन्ती ॥ २ ॥

अभिधा असि मुर्वनमसि युन्ताऽसि धृर्ता । स त्वमुप्ति वैश्वानुर्रथ सर्वथसं गच्छु स्वाहाकृतेः॥३॥ स्वुगा त्वां देवेम्यः प्रजापंतये बह्मस्रद्वं मुन्तस्यामि देवेम्यः प्रजापंतये तेनं राध्यासमे । तं बंधान देवेम्यः प्रजापंतये तेनं राध्नुहि ॥ ४॥

पुजार्पतये त्वा जुडं पोक्षामी' न्द्राग्रिभ्यां त्वा जुडं पोक्षामिं वायवे त्वा जुडं पोक्षामिं विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो जुडं पोक्षामिं । यो अवैन्तं जिद्यां राम्यमिति वर्षणः । पूरो मर्तः पुरः श्वां ॥ ५॥

(१२७३) हे सुवर्ण! तुम (तेजः असि) तेजस्वी हो, (शुक्रः अमृतं आयुष्याः) बलवान, अमर और आयुकी रक्षा करनेवाले हो, इस कारण, (में आयुः पाहि) मेरी आयुकी रक्षा करो । (सवितुः देवस्य प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा आददे) सवितादेव की आज्ञामें रहकर मैं अश्विनी कुमारों की भुजाओं और पूषा देवके हाथोंसे तुमको ग्रहण करता हूं ॥।॥

(१२७४) (अस्मिन् सुते) इस सोम यज्ञमें (नः सा आबभूव) हमें वह व्यापक शक्ति प्राप्त होती है, जो (ऋतस्य सरं सामन् आरपन्ती) सत्यतत्त्वके व्यवहारको पूर्णरूपसे स्पष्ट बतलाती है। (इमां रशनां ऋतस्य पूर्वे आयुषि) उस व्यापकशक्तिकी ज्ञानश्रृंस्पलाको ही संसारके प्रारंभकालमें (कवयः विदथेषु अगृम्णन्) क्रान्तिदर्शी ऋषिलोग यज्ञोंमें

प्राप्त करते रहे है ॥२॥

(१२७५) तू परमेश्वर (अभिधा असि) समस्त पदार्थोंकी साक्षात् बतानेवाला है, तू (भुवनं असि) त्रिभुवनरूप स्थान है, तू (यन्ता धर्ता असि) समस्त लोकका नियन्ता और धारण करनेवाला है, (सः सप्रथसं वैश्वानरं अग्निं स्वाहाकृतः गच्छ) वह तू यजमान अति विस्तृत शक्तिसे युक्त वैश्वानर अग्निको हविके स्वाहाकारसे प्राप्त करता है ॥३॥

(१२७६) हे अश्व! (त्वा देवेभ्यः प्रजापतये स्वगा) तुम देवताओंके पास स्वयं गमन करनेवाले हो । हे ब्रह्मन्! (सेवेभ्यः प्रजापतये अश्वं भन्त्स्यामि) देवताओंके लिये प्रजापतिके लिये घोडेको बांधता हूं (तेन राध्यासम्) उससे सिद्धिको प्राप्त करूं । तुम (तं देवेभ्यः प्रजापतये बधान, तेन राध्नुहि) उस अश्वको देवताओंके लिये विशेषकर

प्रजापतिके लिये बांधो, उससे सम्यक् प्रकारसे यज्ञकी सिद्धि प्राप्त हो ॥४॥

(१२७७) हे श्रेष्ठ पुरुष! (जुष्टं त्वा प्रजापतये प्रोक्षािम) सबके प्रिय तुझको प्रजाके पालककी प्रीतिके लिये अभिषिक्त करता हूं, (इन्द्राग्निभ्यां जुष्टं प्रोक्षािम) इन्द्र और अग्निके लिये योग्य ऐसे तुमकी अभिषिक्त करता हूं, (वायवे जुष्टं त्वा प्रोक्षािम) वायुके लिये योग्य तुमको अभिषिक्त करता हूं, (विश्वेभ्यः देवेभ्यः जुष्टं त्वा प्रोक्षािम) समस्त देवोंके लिये योग्य ऐसे तुमको अभिषिक्त करता हूं, (सर्वेभ्यः देवेभ्यः जुष्टं त्वा प्रोक्षािम) सम्पूर्ण देवताओंके लिये प्रीतिपात्र तुमको अभिषिक्त करता हूं। (यः अर्वन्तं जिद्यांसित वरुणः तं अभ्यमीति) जो पुरुषं अश्वको मारना चाहता है, वरुण उसको विनष्ट करे, ऐसा (मर्तः परः) पुरुष शत्रु है उसको देशसे निकाल कर दूर कर दिया जाय और (परः श्वा) पर अर्थात् शत्रु पुरुष कुत्तेके समान दूर रक्षा जाय ॥५॥

अग्रये स्वाही सोमाय स्वाही अपं मोदाय स्वाही सिन्नाय स्वाही वायवे स्वाही विष्णिवे स्वाही न्द्राय स्वाहाँ बृहस्पतिये स्वाही मिन्नाय स्वाहां वर्षणाय स्वाही ॥६॥ हिङ्काराय स्वाही हिङ्काराय स्वाही किन्द्रीत स्वाही कन्द्रीत स्वाही अवति स्वाही प्राथित स्वाही प्राथित स्वाही प्राथित स्वाही प्राथित स्वाही स्वाही

(१२७८) (अग्नयं स्वाहा) अग्निकं लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो, (सोमाय स्वाहा) सोमकं लिये आहुति देते हैं, वह स्वीकृत हो, (अपां आमोदाय स्वाहा) जलोंके आनंद देनेवाले देवताके लिये आहुति देते हैं, वह स्वीकृत हो, (सिवंत्रे स्वाहा) सिवता देवताके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो, (वायवे स्वाहा) वायु देवताके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो, (विष्णवे स्वाहा) विष्णु देवताके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो, (इन्द्राय स्वाहा) इन्द्रके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो, (बृहस्पतये स्वाहा) बृहस्पतिके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो, (मित्राय स्वाहा) मित्र देवताके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो और (वरुणाय स्वाहा) वरुण देवताके लिये आहुति देते हैं वह स्वीकृत हो सित्राय स्वाहा)

(१२७९) (हिङ्कराय स्वाहा) 'हिं' ऐसा शब्द करनेवाले सामगायक विद्वान्के लिये यह आहुति देते है, गृहीत हो, (हिङ्कृताय स्वाहा) 'हिं' कर चुकनेवाले सामवेदपाठीके लिये यह आहुति देते है, गृहीत हो, (क्रन्दते स्वाहा) ऊंचा स्वरसे सामगायन करनेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (अवक्रन्दाय स्वाहा) नीचा शब्द सामगायन करनेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो (प्रोथते स्वाहा) सब कर्मों में पूर्णताके लिये यह आहुति देते है गृहीत हो, (प्रपोथाय स्वाहा) अत्यन्त पूर्णताके लिये यह आहुति देते हे गृहीत हो, (गन्धाय स्वाहा) गन्धचेष्टाके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (घ्राताय स्वाहा) जो सूंघा गया उसके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (निविष्टाय स्वाहा) निविष्ट चेष्टाके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (उपविष्टाय स्वाहा) बैठनेवालेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (संदिताय स्वाहा) जो भलीभांति दिया जाता है उसके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (वल्गते स्वाहा) जाते हुयेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (आसीनाय स्वाहा) बैठे हुयेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (शयानाय स्वाहा) शयन करनेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (स्वपते स्वाहा) सोतेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (जाग्रते स्वाहा) जाग्रतके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (कूजते स्वाहा) कूजतेक निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (प्रबुद्धाय स्वाहा) ज्ञानयुक्तके लिये यह आहुति देते हैं गृहीत हो, (विजृम्भमाणाय स्वाहा) जंभाई लेते हुयेके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (विवृताय स्वाहा) विशेष दीप्तिमानके लिये यह आहुति देते है गृहीत हो, (संहानाय स्वाहा) सङ्गत शरीरवालेके लिये यह आहुति देते है गृहीत हो, (उपस्थिताय स्वाहा) उपस्थितके निमित्त यह आहुति देते है गृहीत हो, (अयनाय स्वाहा) विशेष गमन करनेवालेके लिये वह आहुति देते है गृहीत हो, (प्रायणाय स्वाहा) अति गमनके लिये यह आहुति देते हैं गृहीत हो ॥७॥

यते स्वाही धार्वते स्वाही हूावाय स्वाही हुताय स्वाही श्रुक्ताय स्वाही श्रुक्ताय स्वाही निर्मणणाय स्वाही तिर्मणणाय स्वाही तिर्मणणाय स्वाही विर्मणणाय स्वालणाय स्वाही विर्मणणाय स्वालणाय स्वाही विर्मणणाय स्वाही विर्मणाय स्वाही विर्मणणाय स्वाही विर्मणणाय स्वाही विर्मणणाय स्वाही विर

(१२८०) (यते स्वाहा) जाते हुयेके लिये आहुति देते है गृहीत हो, (धावते स्वाहा) दौडते हुयेके निमित्त आहुति देते हैं स्वीकार हो, (उद्द्रावायं स्वाहा) अधिक गतिवालेके निमित्त आहुति देते है स्वीकार हो, (उद्द्रुताय स्वाहा) उत्कर्षको प्राप्त हुयेके निमित्त आहुति देते है स्वीकार हो, (शूकाराय स्वाहा) शीघ्रता करनेवालेके लिये आहुति देते हैं गृहीत हो (शूकृताय स्वाहा) शीघ्र किये हुये कर्मके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (निषण्णाय स्वाहा) बैठे हुयेके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (उत्थिताय स्वाहा) उठते हुयेके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (जवाय स्वाहा) वेगरूपके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (बलाय स्वाहा) बल युक्तके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो (विवर्तमानाय स्वाहा) विशेष रीतीसे वर्तमान होते हुयेके लिये आहुति देते है गृहीत हो, (विवृत्ताय स्वाहा) विवृत्त गतिके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (विधून्वानाय स्वाहा) कम्पित होनेवालेके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (विधूताय स्वाहा) विशेष कम्पायमानके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (शूश्रूषमाणाय स्वाहा) शुश्रूषा चाहते हुयेके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (श्रृण्वते स्वाहा) ज्ञान श्रवण करते हुयेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, (ईक्षमाणाय स्वाहा) देखते हुयेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, (ईक्षिताय स्वाहा) विशेष देखनेवालेके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, (वीक्षिताय स्वाहा) भलीभांति देखे हुयेके लिये आहुति देते है गृहीत हो, (निमेषाय स्वाहा) पलक लगानेकी चेष्टाके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (यत् अति तस्मै स्वाहा) जो कुछ खाता है उसके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (यत् पिबति तस्मै स्वाहा) जो कुछ पीता है उसके निमित्त आहुति देते हैं गृहीत हो, (यत् मूत्रम् करोति तस्मै स्वाहा) जो मूत्र क्रिया करता है उसके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो, (कुर्वते स्वाहा) करनेवालेके लिये आहुति देते है गृहीत हो, (कृताय स्वाहा) कियेके निमित्त आहुति देते है गृहीत हो ॥८॥

(१२८१) (सवितुः देवस्य) जगदुत्पादक दिव्यगुणयुक्त ईश्वरके (तत् वरेण्य भर्गः धीमहि) उस ग्रहण करने योग्य शुद्धस्वरूपको हम ध्यान करते है, (यः नः धियः प्रचोदयात्) जो हमारी बुद्धियोंको श्रेष्ठ कर्मोंने प्रेरित करे ॥९॥

(१२८२) (हिरण्यपाणिं सवितारं ऊतये उपह्रये) ज्योतिरूप किरणवाले और सर्वोत्पादक परमेश्वरको अपनी रक्षाके निमित्त प्रार्थना करता हूं, (सः चेता देवता पदम्) वह परमात्मा सबका ज्ञाता अथवा सबको चैतन्यता प्रदान करनेवाला तथा समस्त देवताओंका आश्रयस्थान है ॥१०॥

(१२८३) हम (चेततः सवितुः देवस्य) चित्स्वरूप, सर्वोत्पादक परमेश्वरके (महीं सत्यराधसं सुमितिं) बडी सत्यको सिद्ध करनेवाली सुमितिको प्राप्त करनेके लिये (प्र हवामहे) प्रार्थना करते है ॥११॥ सुद्वति श्रुं सतीवृष्टी ग्राति से सिवृत्तीमहे । प्र वृवार्य मतीविदे । १२॥
ग्राति सर्ति महे सिवृताउमुपे ह्वये । आसवं वृववीतये ॥ १२॥
नेवस्य सिवृतुर्मितमां विश्वदे यम् । धिया मर्ग मनामहे ॥ १४॥
आग्नि स्तोमेन बोधय सिम्धानो अमेर्यम् । हृष्या देवेषु नो द्धत् ॥ १५॥
स हं ग्रवाद्यमेर्य जिशावृत्त अनीहितः । अग्निधिया समृण्विते ॥ १६॥
अग्नि दृतं पुरो द्धे हृष्यवाहुमुपं द्ववे । देवाँ आ साद्यादृहे ॥ १७॥
अग्नीजनो हि पंवमान सूर्य विधारे शक्मेना पर्यः । गोर्जीर्या राष्ट्रहेमाणः पुरेन्ध्यो ॥ १८॥
विभूमीत्रा प्रमः पित्राऽश्वोऽसि ह्योऽस्यत्योऽसि मयोऽस्यवीऽसि सार्तिसि वाज्यसि वृष्योऽसि नृमणां असि । ययुर्नामोऽसि शिशुर्नामोऽस्यादित्यामां पत्वाऽन्विहे विधारे स्वाहा । १८॥
देवेष्योऽश्वं मेथाय गोक्षित्र रक्षते । ह रन्ति पिह रमर्ना मिह धृति पद्ध स्वर्धिः स्वाहा । १९॥

(१२८४) (मितिविदे देवाय सुमतीवृधः) सबकी मितको जाननेवाले, दिव्यगुणयुक्त, सुबुद्धिकी वृद्धि करनेवाले सबके प्रेरक परमात्माकी (सुष्टुतिं रातिं प्र ईमहे) स्तुति करनेक सामर्थ्यरूप धनको हम बहुत रीतिसे मांगते है ॥१२॥ (१२८५) (रातिं सत्पितं आसवं सवितारम्) दानशील, सत्पुरुषोंके पालन करनेवाले, सब ओरसे ऐश्वर्ययुक्त सविता देवताको (देववीतये उपह्रये) देवताओंके तृप्त करनेके लिये प्रार्थना करते है और (महे) उनका पूजन करते है ॥१३॥ (१२८६) (धिया सवितुः देवस्य मितम्) बुद्धिके द्वारा सबके उत्पादक दिव्यगुणयुक्त परमात्माके श्रेष्ठ बुद्धिको, और (आसवं विश्वदेव्यं भगं मनामहे) समस्त ऐश्वर्योंके उत्पादक सब देवताओंके हितकारी धनको प्राप्त करनेके लिये हम प्रार्थना करते है ॥१४॥

(৭२८७) हे अध्वर्यु! तुम (अमर्त्यं अग्निं समिधानः) मरणधर्मरहित अग्निको अच्छी प्रकार प्रज्वलित करके (स्तोमेन बोधय) स्तुतिद्वारा बोध कराओ कि, 'तुम (नः हव्या देवेषु दधत्) हमारी हवियोंको देवताओंमें पहुंचाओ' ॥१५॥

(१२८८) (सः ह्यावाट् अमर्त्यः उशिक् दूतः) वह हिवयोंका वहन करनेवाला मरण धर्मरिहत बुद्धिमान, देवताओंका दूत (च नः हितः अग्निः) और हमारा हितकारी अग्नि (धियः समृण्वति) बुद्धिपूर्वक देवताओंको प्राप्त होता है ॥१६॥

(१२८९) (दूतं हव्यवाहं अग्निं पुर: दधे) देवताओं के दौत्यकार्यमें नियुक्त, हिवके धारण करनेवाले अग्निको आगे स्थापन करता हूं, और उस अग्निसे ही (उपनुवे) प्रार्थना करता हूं कि, हे अग्ने ! तुम (इह देवान् असादयात्) इस यज्ञमें देवताओं को बिठलाया करो ।।१७।।

(१२९०) हे (पवमान) पवित्रकारी ! तुम (पुरन्ध्या रंहमाणः सूर्यं अजीजनः) सीधी रेषाके द्वारा वेगसे गमन करत सूर्यको प्रकट करनेवाले हो, और (गोजीरया शक्मना हि पयः विधारे) गौवोंकी जीवन क्रियासे निश्चय रूपसे उत्तम दूधको धारण करते हो ॥१८॥

(१२९१) तू (मात्र विभू: पित्रा प्रभू: अश्व असि) माताके प्रभावसे विविध गुणयुक्त, पिताके द्वारा उत्कृष्ट ऐश्वर्य सम्पन्न तूही (ह्य: असि) अति वेगवान पराक्रमी है, (अत्य: असि) निरन्तर गतिशील है, (मय: असि) प्रजाका सुस्रकारी है, (अर्वा असि) शत्रुनाशक है, (सिप्त: असि) शत्रुका पीछा करनेवाला है, (वाजी असि) ऐश्वर्यवान है, (नृमणा: असि) मनुष्योंके मान योग्य सबके मनोंका आकर्षक है, (ययु: नाम असि) शत्रुओं पर विजय करनेके लिये प्रयाण करनेवाला होनेसे 'ययु' नामवाला है, (शिशु: नाम असि) पृथ्वीका पुत्र या शासक होनेसे 'शिशु' नामवाला

काय स्वाही करमे स्वाही कतुमस्मे स्वाही स्वाहाऽऽधिमाधीतार्य स्वाहा मनेः पुजापेतये स्वाहा चित्रं विज्ञातार्या वित्ये स्वाहा ऽिद्वे मही स्वाही अपेष्टिया स्वाही स्व

है, तू (आदित्यानां पत्वा अनु इहि) आदित्योंके समान विद्वान् पुरुषोंके गमन योग्य मार्गका अनुसरण कर । हे (देवा) दिव्य गुणोवाले! (आशापालाः) दिशावासिनी प्रजाके पालक माण्डलिक राजाओं ! तुल लोग (देविभ्यः मेधाय एतं प्रोक्षितं रक्षत) विद्वान पुरुषों और राष्ट्रके बल वृद्धिके निमित्त इस अभिषिक्त राजाकी रक्ष करो, (इह रन्ति) यहां इस राष्ट्रमें चित्तकी प्रसन्नता है, (इह रमताम्) यहां रमण करें, (इह धृतिः) इस स्थानमें धारण करनेकी शक्ति है, (इह स्वधृतिः) यहां इस देशमें अपनी पूर्ण धारण सामर्थ्य हो, (स्वाहा) इससे तेरा उत्तम यश और सन्मान हो ॥१९॥

(१२९२) (काय स्वाहा) प्रजापतिके लिये यह आहुति प्राप्त हो, (करमें स्वाहा) श्रेष्ठ प्रजापतिके लिये यह आहुति प्राप्त हो, (कतमस्में स्वाहा) अतिशय श्रेष्ठ प्रजापतिके निमित्त यह आहुति प्राप्त हो, (आधिमाधीताय स्वाहा) विद्यावृद्धिको धारण करनेवालेके यह आहुति है, (मन: प्रजापतये स्वाहा) मनमें वर्तमान प्रजापतिके लिये यह आहुति है, (वित्तं विज्ञाताय आदित्ये स्वाहा) चित्तके साक्षी आदित्ये क्वाहा) मनमें वर्तमान प्रजापतिके लिये यह आहुति है, (वित्तं विज्ञाताय आदित्ये स्वाहा) चित्तके साक्षी आदित्ये स्वाहा) मुख्यत्री अदिति देवताके लिये यह आहुति है, (सरस्वत्ये स्वाहा) सरस्वतीके लिये यह आहुति है, (पावकाये सरस्वत्ये स्वाहा) पवित्रता करनेवाली सरस्वतीके लिये यह आहुति है, (प्रथ्याय पूष्णे स्वाहा) महित सरस्वतीके लिये यह आहुति है, (प्रथ्याय पूष्णे स्वाहा) उत्तम पदार्थयुक्त पूषाके लिये यह आहुति है, (नरिच्धाय पूष्णे स्वाहा) मनुष्योंको धारण-पोषण करनेवाले पूषाके लिये यह आहुति है, (त्यष्टे स्वाहा) त्वष्टा देवताके लिये यह आहुति है, (त्यरे स्वाहा) वेवताके लिये यह आहुति है, (प्रक्ति स्वाहा) बहुल्प त्वष्टा देवताके लिये यह आहुति है, (विष्णवे स्वाहा) विष्णुके लिये यह आहुति है, (प्रक्रिपाय त्वष्टे स्वाहा) बहुल्प त्वष्टा देवताके लिये यह आहुति है, (विष्णवे स्वाहा) विष्णुके लिये यह आहुति है, (निभूयपाय विष्णवे स्वाहा) निरन्तर रक्षित हो औरोंकी रक्षा करनेवाले विष्णुके लिये यह आहुति है, और (शिपिविष्टाय विष्णवे स्वाहा) अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट विष्णुके लिये यह आहिते है, स्वीकार हो ॥२०॥

(१२९३) (विश्वः मर्तः नेतृदेवस्य सस्यं वृरीत) समस्त मनुष्य नेता सविता देवके मित्रभावको प्राप्त करें, क्योंकि, (विश्वः, रायः इषुघ्यति) सारे जन धनको चाहते है और सभी (पुष्पसे द्युम्नं वृणीत) पृष्टि प्राप्त करनेके लिये ऐश्वर्यको पानेकी इच्छा करते है, अतः उसके लिये (स्वाहा) यह आहुति है स्वीकार हो ॥२१॥

आ बहान् बाह्यणो बहावर्चसी जीयतामा राष्ट्रे राजन्युः श्रुरे इष्ट्योऽतिष्याधी महारुथो जीयतां दोग्धी धेनुवाँढांनुड्वानाशुः सप्तिः पुरिन्ध्योषा जिष्णू रथेष्ठाः समेयो युवास्य यजमानस्य विशे जीयतां निकामे-निकामे नः पूर्जन्यो वर्षतु फलेवत्यो न ओर्पध्यः पच्यन्तां योगक्षेमो नेः कल्पताम् ॥ २२ ॥

प्राणाय स्वाहां ऽणानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां चक्षुंपे स्वाहां भोत्रीय स्वाहां बाचे स्वाहां मर्नसे स्वाहां ॥ २३ ॥

प्राच्ये दिशे स्वाहों ऽर्वाच्ये दिशे स्वाहों दक्षिणाये दिशे स्वाहों ऽर्वाच्ये दिशे स्वाहों प्रतिच्ये दिशे स्वाहों प्रतिच्ये दिशे स्वाहों प्रतिच्ये दिशे स्वाहों प्रतिच्ये दिशे स्वाहों प्रविच्ये दिशे स्वाहों प्रविच्ये दिशे स्वाहों प्रविच्ये दिशे स्वाहों प्रविच्ये दिशे स्वाहों । १४॥ अद्भव्यः स्वाहों वार्भः स्वाहों द्वाहों द्वाहों तिष्ठेन्तिभ्यः स्वाहों सर्वन्तिभ्यः स्वाहों स्वन्तिभ्यः स्वाहों स्वन्तिभ्यः स्वाहों स्वन्तिभ्यः स्वाहों र्वाष्ट्रं प्रविन्तिभ्यः स्वाहों स्वन्तिभ्यः स्वाहों र्वाव्यं स्वाहों स्वन्तिभ्यः स्वाहों स्वन्तिभ्यः स्वाहों र्वाव्यं स्वाहों प्रायीभ्यः स्वाहों प्रविच्या स्वाहों सर्वाय स्वाहों । स्वाहों प्रविच्या स्वाहों । १५॥

(१२९४) हे (ब्रह्मन्) महान् शक्तिवाले परमेश्वर! हमारे (राष्ट्रे ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मणः आ जायताम्) राष्ट्र में ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हों, (श्रूरः इषव्यः अतिव्याधी महारथः राजन्यः आ जायताम्) श्रूर, बाण वेधन करनेमें कुशल, शत्रुओंको भली प्रकार परास्त करनेवाला महारथी क्षत्रिय उत्पन्न हों; (अस्य यजमानस्य धेनुः दोग्धी) इस यजमानकी गाय दूध देनेवाली हो; (अनङ्वान् वोढा) बैल वहनशील हों, (सप्तिः आशुः) घोडा शीघ्र गमन करनेवाला हो, (योषा पुरन्धिः) स्त्री सर्वगुण सम्पन्न नगरका नेतृत्व करनेवाली हो, (रथेष्ठाः जिष्णुः) रथमें बैठनेवाा महावीर जयशील (वीरः युवा सभेयः आजायताम्) पराक्रम करनेवाला तरुण सभाके योग्य उत्तमवक्ता पुत्र उत्पन्न हों; (नः, पर्जन्यः निकामे निकामे वर्षतु) हमारे राष्ट्रमें प्रत्येक योग्य अवसर पर जब जब हमें आवश्यकता हो तब तब मेघ बरसे; (नः ओषधयः फलवत्यः पच्यन्ताम्) हमारी ओषधियां फलवती होकर परिपक्वताको प्राप्त हों, और (नः योगक्षेमः कल्पताम्) हमारा योगक्षेम उत्तम रीतिसे होता रहे ॥२२॥

(१२९५) (प्राणाय स्वाहा) प्राणके लिये यह आहुति है (अपानाय स्वाहा) अपानके लिये यह आहुति प्राप्त है, (व्यानाय स्वाहा) व्यानके लिये यह आहुति है, (व्यानाय स्वाहा) कर्णेन्द्रियके लिये यह आहुति है, (वाचे स्वाहा) वाणीके लिये यह आहुति है और (मनसे स्वाहा) मनके लिये यह आहुति है। १२३।।

(१२९६) (प्राच्ये दिशे म्वाहा) पूर्वदिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) आग्नेयदिशाके लिये यह आहुति है, (दक्षिणाये दिशे स्वाहा) दक्षिण दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) नैर्ऋ त्य दिशाके लिये यह आहुति है, (प्रतीच्ये दिशे स्वाहा) पश्चिम दिशाके निमित्त यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) वायव्य दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) ईशान दिशाके निमित्त यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) अर्धा दिशाके निमित्त यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) अर्धा दिशाके निमित्त यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) सबसे नीचे वर्तमान दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) अर्था दिशाके वर्तमान दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) अर्था दिशाके वर्तमान दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) अर्थाच्ये दिशो स्वाहा)

(१२९७) (अद्भयः स्वाहा) जलके लिये यह आहुति है, (वार्भ्यः स्वाहा) रोग निवारक उत्तम जलके लिये यह आहुति है, (उदकाय स्वाहा) सूर्यकी किरणोंमें ऊपर जानेवाले जलके लिये यह आहुति है, (तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा) स्थित जलोंके लिये यह आहुति है, (स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा)

वातांय स्वाहां धूमाय स्वाहां उन्नाय स्वाहां मेघाय स्वाहां विद्योतमानाय स्वाहां स्त्रनयंते स्वाहां उव्स्फूर्जते स्वाहां वर्षते स्वाहां उव्वर्षते स्वाहां यं वर्षते स्वाहां चित्रते स्वाहां चित

प्रवाहसे बहनेवाले जलोंके लिये यह आहुति है, (कूपाभ्यः स्वाहा) कूपके जलोंके लिये यह आहुति है (सूद्याभ्यः स्वाहा) वर्षासे गीला करनेवाले जलोंके लिये यह आहुति है, (धार्याभ्यः स्वाहा) धारण योग्य जलोंके लिये यह आहुति है, (आर्णवाय स्वाहा) समुद्रके जलोंके लिये यह आहुति है, (समुद्राय स्वाहा) समुद्रके लिये यह आहुति है, (सिरराय स्वाहा) वायुस्थ अथवा मध्यस्थ जलोंके लिये यह आहुति है ॥२५॥

(१२९८) (वाताय स्वाहा) वायुके लिये यह आहुति है, (धूमाय स्वाहा) धूमके लिये यह आहुति है, (अभ्राय स्वाहा) तोयदके लिये यह आहुति है, (मेधाय स्वाहा) जल वर्षानेवाले मेधके लिये यह आहुति है, (विद्योतमानाय स्वाहा) विद्युत् पैदा करनेवाले मेधके लिये यह आहुति है, (स्तनयते स्वाहा) गर्जते हुए मेधके लिये यह आहुति है, (अवस्फूर्जते स्वाहा) नीचे विद्युत फेंकते हुये मेधके लिये यह आहुति है, (वर्षते स्वाहा) बरसते हुये मेधके लिये यह आहुति है, (अववर्षते स्वाहा) थोडी वर्षा करते मेधके लिये यह आहुति है, (उग्नं वर्षते स्वाहा) उग्नं वर्षा करनेवाले मेधके लिये यह आहुति है, (शीघं वर्षते स्वाहा) शीघ वर्षा करनेवाले मेधके लिये यह आहुति है, (उद्गृहीताय स्वाहा) ऊपरसे जल ग्रहण करते हुये मेधके लिये यह आहुति है, (ग्रुष्णते स्वाहा) स्थूल बून्दोंसे सींचते मेधके लिये यह आहुति है, (शीकायते स्वाहा) उहर उहर करके बरसनेवाले मेधके लिये यह आहुति है, (ग्रुष्णाने स्वाहा) स्थूल बून्दोंसे सींचते मेधके लिये यह आहुति है, (शीकायते स्वाहा) उहर उहर करके बरसनेवाले मेधके लिये यह आहुति है, (ग्रुष्णाने स्वाहा) स्वाहा) स्वाहा घोर वसनेवाले मेधके लिये यह आहुति है, (ग्रुष्णान्यः स्वाहा) घोर वसनेवाले मेधके लिये यह आहुति है ।।२६॥

(१२९९) (अग्नये स्वाहा) अग्निक लिये यह आहुति है, (सोमाय स्वाहा) सोमके लिये यह आहुति है, (इन्द्राय स्वाहा) इन्द्रके लिये यह आहुति है, (पृथिव्ये स्वाहा) पृथ्वीके लिये यह आहुति है, (अन्तरिक्षाय स्वाहा) अन्तरिक्षके लिये यह आहुति है, (दिवे स्वाहा) द्युलोकके लिये यह आहुति है, (दिग्भ्यः स्वाहा) दिशाओं के लिये यह आहुति है, (आशाभ्यः स्वाहा) उपदिशाओं के लिये यह आहुति है, (उर्व्ये स्वाहा) ऊर्ध्व दिशाके लिये यह आहुति है, (अर्वाच्ये दिशे स्वाहा) अधरदिशाके लिये यह आहुति है ॥२७॥

(१३००) (नक्षत्रेभ्यः स्वाहा) नक्षत्रोंके लिये यह आहुति है, (नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा) नक्षत्रोंके देवताके लिये यह आहुति है (अहोरात्रेभ्यः स्वाहा) दिन और देवताओंके लिये यह आहुति है, (अर्धमासेभ्यः स्वाहा) अर्ध मासके निमित्त यह आहुति है, (मासेभ्यः स्वाहा) महीनोंके लिये यह आहुति है, (ऋतुभ्यः स्वाहा) ऋतुओंके लिये यह आहुति है, (आर्तवेभ्यः स्वाहा) ऋतुओंसे उत्पन्न पदार्थोंके लिये यह आहुति है, (संवत्सराय स्वाहा) संवत्सरके लिये यह आहुति .

पृथिवे स्वाहां उन्तरिक्षाय स्वाहां विवे स्वाहां सूर्यीय स्वाहां चुन्द्राय स्वाहां नक्षेत्रेम्यः स्वाहां उद्भारः स्वाहां विधिम्यः स्वाहां वनस्पतिम्यः स्वाहां परिष्ठुवेम्यः स्वाहां चराचुरेम्यः स्वाहां सरीमुपेम्यः स्वाहां ॥ २९ ॥ असेवे स्वाहां वर्सवे स्वाहां विवेस्वते स्वाहां गण्अये स्वाहां गण्अये स्वाहां गण्अये स्वाहां गण्अये स्वाहां गण्पतिये स्वाहां उधिपतये स्वाहां गूपाय स्वाहां संअम्पाय स्वाहां चन्द्राय स्वाहां पर्यातेषे स्वाहां मिल्रिम्लुचाय स्वाहां विवा पत्रयेते स्वाहां ॥ ३० ॥ मर्थवे स्वाहां मार्थवाय स्वाहां गुकाय स्वाहां गुचे स्वाहां नमेसे स्वाहां नमेसे स्वाहां नमसे स्वाहां नमसे स्वाहां त्यास्याय स्वाहां उधिपतये स्वाहां सहसे स्वाहां नमसे स्वाहां त्यास्याय स्वाहां उधिपतये स्वाहां सहस्याय स्वाहां त्यास्याय स्वाहां उधिपतये स्वाहां सहस्याय स्वाहां नामसे से स्वाहां नामसे स्वाहां नामसे से स्वाहां नामसे से

है, (द्यावापृथिवीभ्याम् स्वाहा) द्यावापृथ्वीके निमित्त यह आहुति है, (चन्द्राय स्वाहा) चन्द्रामाके निमित्त यह आहुति है, (सूर्याय स्वाहा) सूर्यके निमित्त यह आहुति है (रिष्मिभ्यः स्वाहा) सूर्य रिष्मियोंके निमित्त यह आहुति है (वसुभ्यः स्वाहा) वसुओंके निमित्त यह आहुति है, (क्रद्रेभ्यः स्वाहा) कर्षेके निमित्त यह आहुति है, (आदित्येभ्यः स्वाहा) आदित्योंके लिये यह आहुति है, (मरुद्भ्यः स्वाहा) मरुत्- देवताओंके लिये यह आहुति है (विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा) सम्पूर्ण देवताओंके लिये यह आहुति है, (मूलेभ्यः स्वाहा) सबकी मूलोंको यह आहुति है, (शास्ताभ्यः स्वाहा) शास्ताओंकी वृद्धिके निमित्त यह आहुति है, (वनस्पतिभ्यः स्वाहा) वनस्पतियोंके लिये यह आहुति है, (पृथ्पेभ्यः स्वाहा) फूलोंके लिये यह आहुति है, (फलेभ्यः स्वाहा) फलोंके लिये यह आहुति है, (ओषधीभ्यः स्वाहा) ओषधियोंके निमित्त यह आहुति है, (भुव्येभ्यः स्वाहा) फलोंके निमेत्त यह आहुति है, (अन्तिरक्षाय स्वाहा) अन्तिरक्षके निमित्त या आहुति है, (भुव्येभ्यः स्वाहा) अन्तिरक्षके निमित्त या आहुति है,

(१३०१) (पृथिव्य स्वाहा) पृथ्वाक निमित्त यह आहुति है, (अन्तारक्षाय स्वाहा) अन्तारक्षक निमित्त या आहुति है, (विदे स्वाहा) द्युलोकके निमित्त यह आहुति है, (सूर्याय स्वाहा) सूर्यके निमित्त यह आहुति है, (चन्द्राय स्वाहा) चन्द्रमाके निमित्त यह आहुति है, (नक्षत्रेभ्यः स्वाहा) नक्षत्रोंके निमित्त यह आहुति है, (अद्भयः स्वाहा) जलोंके निमित्त यह आहुति है, (ओषधीभ्यः स्वाहा) ओषधियोंके निमित्त यह आहुति है, (वनस्पतिभ्यः स्वाहा) वनस्पतियोंके निमित्त यह आहुति है, (परिप्लवेभ्यः स्वाहा) सब ओरसे भ्रमण करनेवाले ग्रहोंके निमित्त यह आहुति है, (चराचरेभ्यः स्वाहा) चराचरके निमित्त यह आहुति है, (सरीसृपेभ्यः स्वाहा) सर्पादि रेंगनेवाले जन्तुओंके निमित्त यह आहुति है ॥२९॥

(१३०२) (असवे स्वाहा) प्राणके लिये यह आहुति है, (वसवे स्वाहा) वसुदेवताके लिये यह आहुति है (विभुवे स्वाहा) व्याप्तके निमित्त यह आहुति है, (विवस्वते स्वाहा) विवस्वान् सूर्यके लिय यह आहुति है (गणिश्रये स्वाहा) गणश्री देवताके लिये यह आहुति है, (गणपतये स्वाहा) गणपतिके लिये यह आहुति है, (अभिभुवे स्वावा) सन्मुख प्राप्तके लिये यह आहुति है, (अधिपत्ये स्वाहा) सबके स्वामीके लिये यह आहुति है, (शूषाय स्वाहा) बलवानके लिये यह आहुति है, (संसर्पाय स्वाहा) गमनशीलके लिये यह आहुति है, (चन्द्राय ज्योतिषे स्वाहा) चन्द्रके लिये और ज्योति देवताके लिये यह आहुति है, (मिलिम्लुचाय स्वाहा) मिलिम्लुचके लिये यह आहुति है, (विवा पत्तये स्वाहा) दिनके पति सूर्यके लिये यह आहुति है ।।३०।।

(१३०३) (मधवे स्वाहा) मधुरादिगुणयुक्त चैत्रके लिये यह आहुति है, (माधवाय स्वाहा) वैशास्त्रके लिये यह आहुति है, (शुक्राय स्वाहा) शुद्धिकारी ज्येष्ठके लिये यह आहुति है, (शुच्ये स्वाहा) भूमिको जलसे शोधक असाढके लिये यह आहुति है, (नमस्ते स्वाहा) मेघोंके शब्दवाले श्रावणके लिये यह आहुति है, (नमस्याय स्वाहा) वर्षासे प्रसिद्ध भाद्रपदके लिये यह आहुति है, (इषाय स्वाहा) अत्र सम्पादक क्वारके लिये यह आहुति है, (फर्जाय स्वाहा) बल अन्न पोषक कार्तिकके लिये यह आहुति है, (सहसे स्वाहा) बलदायक अगहनके लिये यह आहुति है, (सहस्थाय स्वाहा) बल देनेमें श्रेष्ठ पौषके लिये यह आहुति दी जाती है, (तपसे स्वाहा) व्रत स्नानसे तपरूप

बाजांय स्वाहीं प्रस्वाय स्वाहीं ऽिपजाय स्वाहीं कर्तवे स्वाहीं स्वुः स्वाहीं मूर्ध्ने स्वाहीं व्यश्नुविने स्वाहीं ऽन्त्यीय स्वाहीं ऽन्त्यीय मीवनाय स्वाहों मुवनस्य पर्तये स्वाहीं ऽिधपतये स्वाहीं प्रजापतये स्वाहीं ॥ ३२ ॥ आयुर्धिने कल्पताछ स्वाहीं प्राणो युन्ने कल्पताछ स्वाहीं ऽपानो युन्ने कल्पताछ स्वाहीं व्यानो युन्ने कल्पताछ स्वाहीं व्यानो युन्ने कल्पताछ स्वाहीं व्यानो युन्ने कल्पताछ स्वाहीं वर्ष्युर्यन्ने कल्पताछ स्वाहीं अोन्नं युन्नेने कल्पताछ स्वाहीं वाग्यन्नेन कल्पताछ स्वाहीं मनो युन्नेन कल्पताछ स्वाहीं उज्ला युन्नेन कल्पताछ स्वाहीं वाग्यन्नेन कल्पताछ स्वाहीं प्राने कल्पताछ स्वाहीं प्राने कल्पताछ स्वाहीं युन्नेन कल्पताछ स्वाहीं युन्नेन कल्पताछ स्वाहीं प्रानेन कल्पताछ स्वाहीं प्रानेन कल्पताछ स्वाहीं प्रानेन कल्पताछ स्वाहीं प्रानेन कल्पताछ स्वाहीं प्राने कल्पताछ स्वाहीं प्रानेन कल्पताछ स्वाहीं । ३३ ॥

माघके लिये यह आहुति है, (तपस्याय स्वाहा) उष्णता प्रवर्तक फाल्गुन मासके लिये यह आहुति है, (अंहसस्पतये स्वाहा) महीनोंसे मिले मलमासके लिये यह आहुति है ॥३९॥

(१३०४) (वाजाय स्वाहा) अन्न देवताके लिये यह आहुति है, (प्रसवाय स्वाहा) पदार्थोंके उत्पादकके लिये यह आहुति है, (अपिजाय स्वाह) जलोत्पन्न अन्नोंके लिये यह आहुति है, (म्हन्ते स्वाहा) यज्ञयोग्य अन्नोंको यह आहुति है, (स्वः स्वाहा) सुस्तरूप वा दिव्यलोकके लिये यह आहुति है, (मूर्चे स्वाहा) शिर हमारा उत्तम सुस्त प्राप्त करे इसके लिये यह आहुति है, (व्यश्नुविने स्वाहा) व्यापक अन्नके लिये यह आहुति है, (आन्ताय स्वाहा) अन्तमें होनेवाले व्यवहारके लिये यह आहुति है, (आन्ताय स्वाहा) अन्तमें होनेवाले व्यवहारके लिये यह आहुति है, (आन्त्याय भौवनाय स्वाहा) व्यवहारसे महान् संसारमें होनेवाले अन्नके लिये यह आहुति है, (भुवनस्य पतये स्वाहा) संसारके पालकके लिये यह आहुति है, (प्रजापतये स्वाहा) सब प्रजाओंकी पालना करनेवालेके लिये यह आहुति है ॥३२॥

(१३०५) (यज्ञेन आयुः कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे आयुकी वृद्धि ही इस लिये यह आहुति देते हैं, (यज्ञेन प्राणः कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे प्राणकी वृद्धि हो इस लिये यह आहुति हैं. (यज्ञेन अपानः कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे अपान वायुकी स्थिति हो इस लिये यह आहुति देते हैं, (यज्ञेन व्यानः कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे व्यानवायु बलवान हो इस लिये यह आहुति हैं, (यज्ञेन उदानः कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे उदान वायु युक्त हो इस लिये यह आहुति हैं, (यज्ञेन समानः कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे समान वायु पुष्ट हो इस लिये यह आहुति हैं, (यज्ञेन चक्षुः कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे विधु इन्द्रिय वृद्धिको प्राप्त हो इस लिये वह आहुति हैं, (यज्ञेन श्रोत्रं कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे श्रोत्र इन्द्रिय कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे वाक्षित हो इस लिये यह आहुति हैं, (यज्ञेन वाक् कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे वागिन्द्रिय बलवान हो इसलिये यह आहुति हैं, (यज्ञेन मनः कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे मन वृद्धिको प्राप्त हो इस लिये यह आहुति हैं, (यज्ञेन आत्मा कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे आत्मा बलवान हो इस लिये यह आहुति हैं, (यज्ञेन ब्रह्मा कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे अत्म वलवान हो इसलिये यह आहुति हैं, (यज्ञेन स्वाहा) यज्ञसे अतम प्राप्त करे इसलिये यह आहुति हैं, (यज्ञेन स्वः कल्पताम् स्वाहा) यज्ञसे स्वाहित हम प्राप्त करे इसलिये यह आहुति हैं (यज्ञेन प्राप्त करे इसलिये यह आहुति हम प्राप्त करे इसलिये वसलिये यह आहुति हम प्राप्त करे

# एकस्मे स्वाही द्वाभ्याण स्वाही <u>जाताय स्वाहै</u> कंशताय स्वाही व्युष्टेये स्वाही स्वर्गाय स्वाही ॥ ३४॥

[अ०२२, कं॰ ३४, मं॰ सं॰ २६७]

#### इति द्वार्विशोऽध्यायः।

(१३०६) (एकस्मै स्वाहा) अद्वितीय परमात्माके लिये यह आहुति है, (द्वाभ्याम् स्वाहा) प्रकृति पुरुषके निमित्त यह आहुति है, (शताय स्वाहा) शत् पदार्थोंके लिये यह आहुति है, (एक शताय स्वाहा) एक सौ एक पदार्थांके लिये यह आहुति है, (स्वर्गाय स्वाहा) सुरत प्राप्त होनेके लिये यह आहुति है, (स्वर्गाय स्वाहा) सुरत प्राप्त होनेके लिये यह आहुति है। (१३४॥

॥ बाइसवां अध्याय समाप्त ॥

### अथ त्रयोविंशोऽध्यायः।

हिरुण्युगर्भः समंवर्तताग्रे मृतस्य जातः पतिरेकं आसीत् ।

स द्रांचार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे नेवायं हाविषां विधेमं ॥ १ ॥

चुण्यामगृहीतोऽसि पुजापंतये त्वा जुष्टं गृह्णाम्ये प ते योनिः सूर्यस्ते महिमां ।

यस्तेऽहंन्त्संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव

यस्ते निवि सूर्ये महिमा सम्बभूव तस्में ते महिम्ने पुजापंतये स्वाहां वृवेभ्यः ॥ २ ॥

यः प्राणितो निमिष्तो महित्वेक इदाजा जर्गतो बुभूवं ।

य ईशे अस्य द्विष्वश्वतुष्यनः कस्में नेवायं हविषां विधेमं ॥ ३ ॥

चुण्यामगृहीतोऽसि पुजापंतये त्वा जुष्टं गृह्णाम्ये पते योनिश्वन्द्रमास्ते महिमां ।

यस्ते रात्री संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते पृथिव्यामुगी महिमा सम्बभूव

यस्ते नक्षेत्रेषु चुन्द्रमसि महिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने पुजापंतये नेवेम्यः स्वाहां ॥ ४ ॥

(१३०७) (हिरण्यगर्भः) सूर्य चन्द्र आदि तारे ज्योति गर्भरूप जिसके भीतर है, जो (भूतस्य अग्रे समवर्तत) उत्पन्न जगतके पहले जो मौजूद था, और (जातः, एक पितः आसीत्) प्रादुर्भूत होकर वह परमात्माही सबका एक पालक स्वामी था, (सः इमां पृथिवीं उत द्यां दाधार) वह ही परमात्मा इस भूमि और द्युलोकको धारण करता है, ऐसे (कस्मै देवाय हविषा विधेम) सुस्रस्वरूप देवके लिये हम हवि प्रदान करें ॥।।

(१३०८) हे सोम! तू (उपयाम गृहीतः असि) उपयामपात्रमें गृहीत है, (प्रजापतये जुष्टं त्वा गृहणामि) प्रजापतिके प्रिय तुमको मै ग्रहण करता हूं, (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा निवास स्थान है, (सूर्यः ते महिमा) सूर्य तुम्हारी महिमा है, (यः ते महिमा अहन् सवंत्सरे सम्बभूव) जो तुम्हारी महिमा दिनमें प्रति वर्षमें प्रकट होती है और (यः ते महिमा वायौ अन्तरिक्षे सम्बभूव) जो तुम्हारी महिमा वायुमें व अन्तरिक्षमें प्रकट है, तथा (यः ते महिमा दिवि सूर्य सम्बभूव) जो तुम्हारी महिमा वायुमें व अन्तरिक्षमें प्रकट है, तथा (यः ते महिमा दिवि सूर्य सम्बभूव) जो तुम्हारी महिमा द्युलोक व सूर्यमें है वह महिमा (ते तस्मै महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः) तुम्हारे उस महिमावाले प्रजापित व देवताओं के लिये हो, (स्वाहा) यह आहुति उनके लिये है ॥२॥

(१३०९) (यः महित्वा प्राणतः निमिषतः जगतः एक इत्) जो परमात्मा अपने महान् सामर्थ्यसे प्राण लेनेवाले और नेत्रादिके चेष्टा करनेवाले सजीव चरजगतका एकमात्रही (राजा बभूव) राजा हुआ है, और (यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे) जो इस दोपाये मनुष्य आदि और चौपाये पशु सम्बन्धित संसारका भी स्वामी है (कस्मै देवाय हविषा विधेम) उस प्रजाके पति सर्वसुरपदाता परमेश्वर देवके लिये हवि अर्पण करते है ॥३॥

(१३१०) हे महमान ग्रह! तुम (उपयाम गृहीतः असि) उपयामपात्रमें गृहीत हो, (प्रजापतये जुष्टं त्वा गृहणामि) प्रजापतिके प्रीतिकारक तुमको ग्रहण करता हूं (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है, (चन्द्रमाः ते महिमा) चन्द्रमा तुम्हारी महिमा है, (ते यः महिमा रात्रो संवत्सरे सम्बभूव) तुम्हारी जो महिमा प्रति रात्री व प्रति संवत्सरेमें प्रकट है और (ते यः महिमा पृथिव्यां अग्रौ सम्बभूव) तुम्हारी जो महिमा पृथ्वी व अग्निमें प्रकट है तथा (ते यः महिमा नक्षत्रेपु चन्द्रमसि सम्बभूव) तुम्हारी जो महिमा नक्षत्रों व चन्द्रमामें प्रकट है वह महिमा (ते तस्मै महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः) तुम्हारे उस महिमावाले प्रजापति व देवताओंके लिये हो, (स्वाहा) यह आहुति उनके लिये है ॥॥

युक्तन्ति ब्रधमंह्यं चरेन्तं परि तुस्थुपं: । रोचन्ते रोचना दिविं ॥ ५ ॥
युक्तन्त्रं स्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणां धृष्णू नुवाहंसां ॥ ६ ॥
यद्वातों अयो अर्गनीमन्त्रियामिन्द्रंस्य तुन्तुम् । एतथं स्त्रोतर्नेनं पृथा पुन्तरश्वमावर्तयासि ने: ॥ ७॥ वसंवस्त्वाक्षन्तु गायुत्रेण् छन्दंसां कृद्वास्त्वाक्षन्तु त्रेष्टुभेन् छन्दंसां ऽऽदि्रयास्त्वाक्षन्तु जागतेन् छन्दंसां । भूर्भुवास्त्र्णं लाजीश्व छाचीश्वरयथ्ये गव्यं प्तद्रन्नंमत्त देवा एतद्रन्नंमद्धि प्रजापते ॥ ८॥ कः स्विद्काकी चरित क उ स्वज्ञायते पुनः । किथं स्विद्धिमस्य भेषुजं किम्बावपंनं महत् ॥ ९॥ सूर्यं एक्षाकी चरित चन्द्रमां जायते पुनः । अग्निहिंमस्य भेषुजं मूर्मिग्वपंनं महत् ॥ १०॥ का स्विद्यसीत्पृविचित्तः किथं स्वद्यसीद् बृहद्वयः ।
का स्विद्यसीत्पृविचित्तः किथं स्वदासीद् बृहद्वयः ।

(१३९९) (तस्थुषः अरुषं परिचरन्तं ब्रघ्नं युञ्चन्ति) अपने स्थानमं स्थित ऋत्विज क्रोधरहित, वैदिक कर्म सिद्धिके निमित्त सर्वत्र विचरण करते हुये आदित्य सदृश प्रभावशाली अश्वको रथमें युक्त करते है, और (दिवि रोचनाः रोचन्ते) आकाशमें तेजस्वी दीस्वनेवाले वे जेतस्वी पुरुष अत्यन्त प्रकाशित होत हैं ॥५॥

(१३१२) हे विद्वान पुरुषो! जिस प्रकार श्रेष्ठ जन, (काम्या हरी विपक्षसा शोणा धृष्णू नृवाहसा) इच्छा करने योग्य, ले जानेवाले, विविध प्रकारसे भली भांति ग्रहण किये हुये, लालरङ्गसे युक्त, अत्यन्त पुष्ट मनुष्योंको वहन करनेमें समर्थ दो घोडोंको (रथे युञ्जन्ति) रथमें जोडते हैं, वैसेही योगी लोग (अस्य) इस परमेश्वरमें इन्द्रियां अन्तःकरण और प्राणोको युक्त करते है, ध्यान करते है ॥६॥

(१३१३) (वातः यतः अपः इन्द्रस्य प्रियां तन्वं अगनीगन्) वायुके समान वेगवान् अश्वने जिस कारणसे जलोंको और इन्द्रके प्रिय शरीरको प्राप्त किया हे (स्तोतः) स्तुति करनेवाले! तुम (एतन् नः अश्वं अनेन पथा पुनः आवर्त्तयासि)

इस हमारे घोडेको इसी मार्गसे फिर लौटा लाओ ॥७॥

(१३१४) हे (प्रजापते) प्रजाको पालन करनेवाले! (वसवः गायत्रेण छन्दसा त्वां अञ्चन्तु) वसुनामवाले देव तुझको गायत्री मन्त्रसे ज्ञानवान करें, और (रुद्राः त्रैष्टुभेन छन्सा त्वा अञ्चन्तु) रुद्र संज्ञावाले देव तुझको त्रिष्टुभ छन्दसे ज्ञानवान् करें, और (आदित्याः जागतेन छन्दसा त्वा अञ्चन्तु) आदित्य संज्ञक देव तुझको जगती छन्दके मात्रोंसे शिक्षित करें, (एतत् अत्रं अद्धि) इस अत्रको तुम भक्षण करो । हे (देवाः) देवो! तुम भी (यव्ये गव्ये एतं अत्रं अत्त) यवोंके खेतोमें उत्पन्न गौके दूध दही आदि उत्तम पदार्थोंसे युक्त इस अत्रको भक्षण करो, तथा (लाजीन् शाचीन् भूः भुवः स्वः) अपनी अपनी कक्षामें चलते हुये इस भूलोक, अन्तरिक्षस्थलोक और प्रकाशमें स्थित सूर्यादि लोकोंकी प्राप्त होओ ॥८॥

(१३१५) (स्वित् कः एकाकी चरति) कहो, कौन अकेला विचरता है ? (स्वित कः उ पुनः जायते) कहो, कौन ही बार बार पैदा होता ह? (स्वित् हिमस्य भेषजं किं) कहो, हिमकी ओषधि क्या है? और (महत् आवपनं उ किम्) बडा बीज बोनेका क्षेत्र क्या है? ॥९॥

(१३१६) (सूर्यः एकाकी चरति) सूर्य अकेला चलता है, (चन्द्रमा पुनः जायते) चन्द्रमा पुनः उत्पन्न होता है, (अग्निः हिमस्य भेषजम्) अग्नि हिमकी ओषधि है, और (भूमिः महत् आवपनम्) पृथ्वी बडा वोनेका क्षेत्र है ॥१०॥

(१३१७) (पूर्विचित्तिः का स्वित् आसीत्) सबसे पूर्वकी कौनसी ज्ञानकी स्थिती है? (बृहद्धयः किं स्वित् आसीत्) सबसे बडा बल कौनसा है? (पिलिप्पिला का स्वित् आसीत्) शोभावाली कौनसी स्थिति है ? और (पिशंगिला का स्वित् आसीत्) रूपका विनाशक कौन हुआ है ? ॥११॥

ष्णीरोसीत्पूर्वचितिरश्वं आसीद् बृहद्वयः । अविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशङ्किलां ॥ १२॥ बायुष्ट्वां पचतेरेवृत्वसित्यीवृश्कागैर्न्ययोधेश्चमसैः शेल्मलिर्वृद्धयां । एष स्य गुरुषो वृषां पुद्धभिश्चतुर्भिरदंगन्ब्रह्मा कृष्णश्च नोऽवतु नमोऽग्नये' ॥ १३॥

सर्छितितो रहिमना रथः सर्छितितो रहिमना हर्यः । सर्छितितो अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सोमेपुरोगर्वः। १४। स्थुपं वीजिँस्तुन्वं कल्पयस्य स्थुपं यंजस्य स्वुपं जुषस्य । महिमा तेऽन्येन न सन्नर्शे ॥ १५॥

न वा डे एनिर्मियसे न रिष्यसि देवाँ२ इदेंपि पथिभिः सुगेभिः। यत्रासीते सुकृतो यञ्च ते युयुस्तर्च त्वा देवः संविता देधातुं॥ १६॥

श्रीः पृशुरांसीतेनीयजन्त स एतँल्लोकमंजयद्यस्मिञ्चाद्यः स ते लोको मेविष्यति तं जैष्यासि पिवैता अपैः। वायुः पृशुरांसीतेनीयजन्त स एतँल्लोकमंजयद्यस्मिन्वायुः स ते लोको मेविष्यति तं जैष्यासि पिवैता अपैः। सूर्यः पृशुरांसीतेनीयजन्त स एतँल्लोकमंजयद्यस्मिन्तसूर्यः स ते लोको मेविष्यति तं जैष्यसि पिवैता अपैः॥ १७॥

(१३१८) (द्यौः पूर्विचित्तिः आसीत्) द्युलोक प्रथम स्थिति है, (अश्वः बृहत् वयः आसीत्) अश्व सबसे बडा बल है, (अविः पिलिप्पिला आसीत्) सबकी रक्षिका भूमि सबसे अधिक शोभावाली है और (पिशक्तिला रात्रिः आसीत्) समस्त पदार्थीके रूपोंको निगल जानेवाली रात्रि है ॥१२॥

(१३१९) (वायुः त्वा पचतैः अवतु) वायु तुमारी पाकद्वारा सुरक्षा करे, (असितग्रीवः छागैः) धूमसे कृष्णग्रीवा अग्नि छाग द्वारा तुम्हारी रक्षा करे, (न्यग्रोधः चमसैः) वटवृक्ष चमस रूपसे तुमको पालन करे, (शाल्मिलः वृद्ध्या) सेमलका वृक्ष अपनी वृद्धिसे तुहारा पोषण करे । (वृषः राथ्यः स्य एषः चतुर्भिः षड्भिः आ इत् अगन्) बलवान रथके योग्य वह प्रसिद्ध यह अश्व अपने चार चरणोंसे आगमन करे, (च अकृष्णः ब्रह्मा न अवतु) और कलङ्ग शून्य ब्रह्मा हमारी रक्षा करे, (अग्नये नमः) अग्निदेवके लिये विघ्निवारणार्थ नमस्कार करते है ॥१३॥

(१३२०) (रश्मिना रथः संशितः) रश्मिद्वारा रथ प्रशंसित होता है, (रश्मिना हयः संशितः) लगामसे अश्व शोभित होता है, (अप्सुजा अप्सु संशितः) जलोंसे प्रकट होनेवाला जलोंमे शोभित होता है, और (सोम पुरोगवः ब्रह्मा) सोमको आगे रखनेवाला ब्रह्मा सबसे सम्मानित होता है ॥१४॥

(१३२१) हे (वाजिन) बलवान! तू (तन्वं स्वयं कल्पयस्व) अपने शरीरको स्वयं बलवान बना, (स्वयं यजस्व) अपने आप ही यजन कर और (स्वयं जुषस्व) स्वयंही राष्ट्रकी प्रेमपूर्वक सेवा कर, (ते महिमा अन्येन न संनशे) तेरी महिमा दूसरोंके साथ मिलनेसे न नष्ट हो ॥१५॥

(१३२२) हे ज्ञानी मनुष्य! (एतत् वै न म्रियसे) यह तू निश्चयसे नहीं मर सकता है (उ न रिष्यसि) और न क्षीण होता है, किन्तु (सुगेमिः पथिभिः देवान् इत् एषि) श्रेष्ठ देवयान मार्गसे देवताओं के पास गमन करता है। (यत्र सुकृतः आसते) जहां पुण्यात्मा जन रहते है, और (यत्र ते ययुः) जहा वे पुण्य करनेवाले लोग गये है, (तत्र सविता देवः त्वा दधातु) वहां पर, सबका उत्पादक परमात्मा देव तुझको ले जावे ॥१६॥

(१३२३) (अग्निः पशुः आसीत्) अग्नि सब देखनेवाला था (तेन अयजन्त) उससें देवताओं ने यजन किया, (सः एतं लोकं अजयत्) वह इस लोककी विजय कर लेता है (यस्मिन् अग्निः) जिसमें अग्नितत्त्व ही मुख्य बल है, जिससे (सः लोकः ते भविष्यति) वह लोक तेरा आश्रयस्थान हो जायेगा, तू (तं जेष्यसि) उस लोकको विजय कर लेगा, इसके लिये (एताः अपः पिब) इन ज्ञानरसोंका पान कर ।

प्राणाय स्वाहां उपानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां ।

अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। सर्सस्यश्वकः सुभदिकां काम्पीलवासिनीम्॥१८॥

गुणानां त्वा गुणपंतिछं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपंतिछं हवामहे 
निष्ठीनां त्वा निष्ठिपतिछं हवामहे वसो ममें। आहमंजानि गर्भधमा त्वमंजासि गर्भधम् ॥१९॥

ता उमी चृतुरंः पुदः संप्रसारयावं स्वगे लोके प्रोणीवाथां वृषां वाजी रेतोधा रेतो दधातुँ।२०।

उत्संक्ष्या अवं गुदं धेहि समुक्ति चारया वृषन् । य ख्रीणां जीवमोजनः ॥२१॥

यकासकी शंकुन्तिकाऽऽहलुगिति वर्श्वति । आहंन्ति गमे प्रसो निर्मल्गलीति धारको ॥२२॥

(वायुः पशुः आसीत्) वायु सर्व द्रष्टा वा निरीक्षक हुआ था (तेन अयजन्त) उससे देवताओंने यजन किया, (सः एतं लोकं अजयत्) वह इस लोकको विजय कर लेता है, (यस्मिन् वायुः) जिसमें वायु प्रधान बल होता है, (सः लोकः ते भविष्यति) वह लोक तेरा आश्रयस्थान हो जायगा, तू (तं जेष्यसि) उस लोकको विजय कर लेगा, इसके लिये (एताः अपः पिब) इन जनोंके ज्ञान और ऐश्वर्यका जलपान कर । (सूर्यः पशुः आसीत्) सूर्य सर्वद्रष्टा व निरीक्षक हुआ था (तेन अयजन्त) उससे देवताओंने यजन किया, (स एतं लोकं अजयत्) वह इस लोकको विजय कर लेता है, (यस्मिन् सूर्यः) जिसमें सूर्य स्वयं विराजता है, जिससे (सः लोकः ते भविष्यति) वह लोक तेरा अपना आश्रयस्थान हो जायेगा, तू (तं जेष्यसि) उस लोकको विजय कर लेगा इसके लिये (एताः अपः पिब) इनका रसोंका पान कर ॥१७॥

(१३२४) हे (अम्बे) अम्बे! हे (अम्बिके) अम्बिके! हे (अम्बालिके) अम्बालिके! (कश्चन अश्वकः) कोइ घोडेके समान शीघ्रगामी मनुष्य जिस (काम्पीलवासिनीं सुभद्रिकां ससस्ति) सुखग्राही मनुष्यको वसानेवाली और उत्तम कल्याण करनेवाली लक्ष्मीकी प्राप्त कर सोता है वह (मा न नयित) मुझको ले नही जा सकती है, इसलिये (प्राणाय स्वाहा) प्राणके लिये यह आहुति है, (अपानाय स्वाहा) अपानके लिये यह आहुति है और (व्यानाय स्वाहा) व्यानके

निमित्त यह आहुति है ॥१८॥

(१३२५) हम (गणानां गणपितं त्वा हवामहे) गणोंके पालनेवाले तुम्हारी प्रार्थना करते है, (प्रियाणां प्रियपितं त्वा हवामहे) प्रियोंके मध्यमें प्रियोंके पालक तुमको बुलाते है और (निधीनां निधिपितं त्वा हवामहे) समस्त ऐश्वर्य धनादि निधियोंके मध्यमें निधियोंके पालक तुमको बुलाते है। हे (वसो) सबको वसानेवाले परमेश्वर । तुम (मम) मेरे हो (अहं गर्भधं आ अजानि) मै हिरण्यगर्भके धारक प्रकृतिके धर्ता तुमको अच्छी तरह जानू, क्योंकि (गर्भधं त्वं अजािस) गर्भके समान संसारको धारण करनेवाले तुम सबको उत्पन्न करनेवाले हो ॥१९॥

(१३२६) (तो उभो चतुरः पदः संप्रसारयाव) हम दोनों राजा प्रजा मिलकर चारों पद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थांको अच्छी प्रकार प्रसार करें और (स्वर्गे लोके प्र ऊर्णुवथाम) सुरवमय लोकमें एक दुसरेको भली प्रकार

रक्षा करें । (वृषा रेतोधाः रेतः दधातु) बलवान वीर सामर्थ्ययुक्त होकर बलको धारण करे ॥२०॥

(१३२७) हे (वृषन्) दुष्टोंका दमन करनेवाले! (यः स्त्रीणां जीवभोजनः उत्सव्ध्याः) जो पुरुष स्त्रियोंके बीच प्राणियोंका मांस स्थानेवाला व्यभिचारी पुरुष हो, उस पुरुषको ताडन करो, और अपनी प्रजाके मध्य (अव गुदं धेहि)

उत्तम सुरवको स्थापित करो, तथा (अञ्जि संचारय) अपने योग्य न्यायका संचालन करो ॥२१॥

(१३२८) (यका असको शकुन्तिका आहलक् इति वञ्चति) यह जो शक्ति सम्पन्न प्रजा, हलसे जोते हुवे भूमिसे कर वसूल करनेवाले राजाको प्राप्त होती है, ऐसा वह राजा (गभे एसः आ हन्ति) भाग्यवान् प्रजामें सुप्रबन्धकी व्यवस्था करे, इस प्रकारसे करनेपरही (धारका नि गल्गलीति) ऐश्वर्य धारण करनेमें समर्थ प्रजा उस राजाकी आज्ञाको अच्छी प्रकार धारण करती है ॥२२॥

पक्ोऽसकी शंकुन्तक आहलगिति वर्त्रति । विवेक्षत इव ते मुखमध्वेर्यो मा नुस्त्वम्भि मांपथाः ।२३। माता चं ते पिता च तेऽग्रं वृक्षस्यं रोहतः । प्रतिलामीति ते पिता ग्रमे मुष्टिमंतर्थस्यतं ॥ २४॥ माता चं ते पिता च तेऽग्रं वृक्षस्यं कीडतः । विवेक्षत इव ते मुखं ब्रह्मन्मा त्वं वंदी बृहुं ॥२५॥ अध्वामेनामुच्छ्रांपय गिरी मार्थं हरिन्नव । अधारये मध्यमेधतार्थं शिते वाते पुनिर्न्नवं ॥ २६॥ अध्वामेनमुच्छ्रांपय गिरी मार्थं हरिन्नव । अधारयं मध्यमेधतार्थं शिते वाते पुनिर्न्नवं ॥ २६॥ अध्वामेनमुच्छ्रंपताद्विरी मार्थं हरिन्नव । अधारयं मध्यमेजतु शिते वाते पुनिर्न्नवं ॥ २०॥ पर्वस्या अध्वामेश्याः कृधु स्थूलमुपातंसत् । मुक्ताविर्वस्या एजतो गोशको श्रेकुलाविवे ॥ २८॥ यहेवासो लुलामंगुं प विद्यीमिनुमाविषुः । सक्या देदिश्यते नारी सत्यस्यांक्षिभुवी यथां ॥ २९॥

(१३२९) हे (अध्वर्यो) अध्वर्यो! (त्वं नः मा अभिभाषथाः) तुम हम इस लोगोंके प्रति असत्य भाषण मत बोलो, और (विवक्षत इव ते मुखं) बहुत बकवास करनेवालेके समान तेरा मुख न हो, यदि (यकः असकौ) जो तू निरर्थक बकवास करेगा तो (शकुन्तकः आहलक् इति वञ्चति) निर्बल पक्षीके समान उच्छित्र होकर तू विनष्ट हो जायेगा ॥२३॥

(१३३०) हे महिषि ! (ते माता च ते पिता च वृक्षस्य अग्रं रोहतः) तेरी माता पृथ्वी और तेरा पिता द्युलोक कर्ध्वलोकमें आरोहण करते है, उस समय (ते पिता गभे मुर्ष्टि अतंसयत्) तुम्हारा पिता द्युलोकके पर्जन्यात्मक जलमें तेजको हवन करता है, उस समय (प्रतिलामी इति) बीज प्रदान करनेसे 'मै प्रसन्न होता हूं' ऐसा शब्द करता है ऐसा प्रतीत होता है ॥२४॥

(१३३१) (ते माता च ते पिता) तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता द्यावा पृथ्वी जिस समय (वृक्षस्य अग्रे क्रीडतः) विस्तीर्ण पंचभूतके वृक्षके ऊपर क्रीडा करते हैं, उस समय (इव विवक्षतः ते मुख्यम्) कहनेकी इच्छा करनेवाला तेरा मुख्य दीखता है, अतः (त्वं मा बहु वद) तुम मत बहुत कथन करो ॥२५॥

(१३३२) (गिरो हरन्निव एनां ऊर्ध्वां उच्छापय) पर्वतपर भार पहुंचानेवालेक समान इस प्रजाको सर्वदा समुन्नत करते रहो। (अथ अस्मै मध्यं शीते वाते पुनन् इव एधताम्) और इस प्रजाके मध्यभाग लक्ष्मीको प्राप्त करके शीतवायुमें शुद्ध होकर बढते हुयेके समान तुम भी वृद्धिकी प्राप्त होओ ॥२६॥

(१३३३) तुम (गिरौ भारं हरन् इव) पर्वत पर भारको पहुंचानेके समान (एनं ऊर्ध्वं उच्छयतात्) इस नृपतिको सब व्यवहारोंमें अग्रगन्ता और समुन्नत करो, (अथ अस्य मध्यं शीते वाते पुनन् इव एजतु) इसके नन्तर इसके राज्यके मध्यभाग लक्ष्मीको प्राप्त कर शीतल पवनमें पवित्र होते हुये श्रेष्ठ कर्मोको करनेवाले होओ ॥२७॥

(१३३४) (यद् अस्याः अंहुभेद्याः कृधु स्थूलं उपातसत्) जब इस पापको भेदन करनेवाली प्रजाके दुष्टोंका नाश करनेवाला स्थूल स्थिर दृढ राज्य पृथ्वी पर जम जाता है, तब (अस्याः मुष्को गोशफे शकुलौ राजतः) इसके शत्रुओं और अजानके विनाश करनेवाले क्षात्र और ब्राह्मण बल ये दोनों गौके चरणमें लगे स्पुरके दो स्वण्डोंके सदृश शोभा देते हैं ॥२८॥

(१३३५) (यत् देवासः ललामगुं विष्टीमिनं प्र आविषुः) जब विद्वान् पुरुष, सुन्दर उत्तमवाणीवाले प्रजाके विविध कर्मोंके विवेचक न्यायाधीशको प्राप्त होते है, तब (यथा सवश्ना नारी देदिष्यते) जिस प्रकार जंघा भागसे नारीका पता लग जाता है उसी प्रकार (अक्षिभुवः सत्यस्य) आंखसे देखे गये प्रत्यक्षसे उत्पन्न सत्यज्ञानका भी उनसे पता लग जाता है ॥२९॥

यद्धियो यवमति न पुष्टं प्रा मन्यते । शूद्रा यद्येजारा न पोषाय धनायति ॥ ६० ॥ यद्धियो यवमति न पुष्टं बहु मन्यते । शूद्रो यद्यीये जारो न पोष्मनुं मन्यते ॥ ३१ ॥ वृधिकावणो अकारिषं जिल्लोरश्वस्य वाजिनः । सुर्भि नो मुस्ना करस्य ण आयुष्ठिषि तारिषते ॥ ३२ ॥ सुर्भि नो मुस्ना करस्य ण आयुष्ठिषि तारिषते ॥ ३२ ॥ गायुत्री जिल्लोरयनुदुष्पङ्कत्या सह । बृहत्युव्णिहां क्कुप्सूचीभिः शम्यन्तु त्वां ॥ ६३ ॥

द्विपंदुा याश्चतुंष्पदास्त्रिपंदुा याश्च षद्पंदाः । विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वी ॥ ३४ ॥

मुहानोम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः प्रभूवंशः । मैधींविद्युतो वार्चः सूचीभिः शम्यन्तु त्वां ॥ ३५ ॥ नार्थस्ते पत्न्यो छोम विचिन्वन्तु मनीवयां । वृवानां पत्न्यो विशेः सूचीभिः शम्यन्तु त्वां ॥३६॥

(१३३६) (यत् हरिणः यवं अति) जब हरिण जौको खाता है तब क्षेत्रपति पशुको पुष्ट हुआ नही मानता, प्रत्युत वह अपने खेतका विनाश हुआही गिना करता है, इसी प्रकार राजकर्मचारी प्रजाके धनका भक्षण करते रहें, तो राष्ट्रपति राजा प्रजाके विनाशको देखकर अधिक दुःखी होता है। और (यत् शूद्रा अर्यजारा पोषाय न धनायति) जब शूद्रवर्णकी स्त्री नोकरानी वैश्य या खामीको जाररूपसे प्राप्त करती है, तब वह अपने कुटुम्ब पोषणके लिये धन नहीं चाहती, प्रत्युत अपने खामीके लियेही खां निर्बलसी होती रहती है। ॥३०॥

(१३३७) (यत् हरिणः यवं अति) जब हरिण यव भक्षण करता है उस समय क्षेत्रपाल (बहु पुष्टं न मन्यते) उस हरिणको बहुत पुष्ट हुआ ऐसा नही मानता है, किन्तु दुःस्वी होता है कि इसने मेरे स्वेतका भक्षण किया है। उसी प्रकार (यत् शूद्रः अर्थायैः जारः पोषं न अनुमन्यते) जो शूद्रवर्णका पुरुष आर्यस्त्रीका भोग करता है, वह भी अपने

भरणपोषणकी जीविकापर विचार नहीं करता ॥३१॥

(१३३८) (दिधक्राव्णः जिष्णोः वाजिनः अश्वस्य अकारिषम्) दहीके समान श्वेत विजयशील शीघ्रगमनशील अश्वके समान पुरुषको मैं आगे करता हूं। वह (नः मुखा सुरिम करत्) हमारे मुखोंको सुगंधित अर्थात् यशस्वी करे और (नः आयूंषि प्रतारिषत्) हमारे जीवनोंको अर्थात् आयुको दीर्घ करे ॥३२॥

(१३३९) (गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप्, पङ्क्त्यासह बृहती) गानेवालेकी रक्षक गायत्री छन्द, तीनों तापोंका रोधक त्रिष्टूप छन्द, जगत्में विस्तीर्ण जगती छन्द, संसारका दुःख नाशक अनुष्टूप पंक्ति छन्दके साध और (उष्णिहा, ककुप् सूचाभिः त्वा शम्यन्तु) उष्णिक् छन्द, कुकुप् छन्द सूक्तियों द्वारा तुमको शान्त करें ॥३३॥

वेदमंत्रोंका गान इन छंदोंमें किया गया, तो वह शान्ति स्थापन करनेमें समर्थ होता है।

(१३४०) (याः द्विपदाः चतुष्पदाः त्रिपदाः) जो दो पदवाला, चार पदवाला, तीन पदवाला (च याः पट्पदाः विच्छन्दाः) और जो छः पदोंवाला, छन्द लक्षणसे हीन (च याः सच्छन्दाः सूचीभिः त्वा शम्यन्तु) तथा जो छन्द लक्षणसे युक्त हैं वे सब छन्द सूचित करके तुझको शान्त करें ॥३४॥

(१३४१) (महानाम्न्यः रेवत्यः) बडे नामवाली शक्वरीऋचा रेवत सामवालीऋचा, (विश्वाः आशाः प्रभूवरीः) सम्पूर्ण दिशायें, सब प्राणियोंको धारण करनेमें समर्थ दिशायें (मैधीः विद्युतः वाचः सूचीभिः त्वा शम्यन्तु) मेघसे प्रकट

होनेवाली बिजली और सब शब्द सूची द्वारा तुझको शान्त करें ॥३५॥

(१३४२) (ते पत्न्यः नार्यः) तेरी पत्नीयां (मनीषया ते लोम विचिन्वन्तु) विचारपूर्वक बुद्धिसे तेरी अनुकूलता आज्ञाको विशेषरूपसे संग्रह करें, और (देवानां पत्न्यः दिशः सूचीभिः त्वा शम्यन्तु) विद्वानोंकी प्रजाएं अपने ज्ञानसूचक, नीतियोंसे तुमको शान्ति, सुख प्रदान करें ॥३६॥

ाज्यता हरिणीः सीसा युजी युज्यन्ते कमिनः ।
अश्वस्य वाजिनस्त्विचि सिमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः ॥ ३०॥
कृतिवृङ्ग यवमन्तो यविश्वद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूर्य ।
कृतिवृङ्ग यवमन्तो यविश्वद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूर्य ।
कृत्विकृ श्रुणाह भोजनानि ये बाहिषो नर्म उक्तिं यर्जन्ति ॥ ३८॥
करत्वा छर्चाति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गार्जाणि शम्यति । क उ ते शमिता कृतिः ॥ ३९॥
ऋतवंस्त ऋतुथा पर्व शमितारो वि शासतु । संवृद्धस्त्य तेर्जसा शमीभिः शम्यन्तु त्वां ॥ ४०॥
अर्थमासाः पर्द्वश्रेषि ते मासा आ च्छर्चन्तु शम्यन्तः ।
अर्थमासाः पर्द्वश्रेषि ते मासा आ च्छर्चन्तु शम्यन्तः ।
अर्होराज्ञाणि मुक्तो विलिष्टश्र सुद्यन्तु ते ॥ ४१॥
देख्या अध्वर्यवस्त्वा च्छर्चन्तु वि च शासतु । गार्जाणि पर्वशस्ते सिमाः कृण्यन्तु शम्यन्तीः ।४२।

(१३४३) (रजताः हरिणीः सीसाः युजः) प्रेमसे युक्त, मनको हरण करनेवाली, प्रेमको बांधनेवाली गृहकार्यमें संयुक्त रहनेवाली स्त्रियें (कर्मिभः अश्वरय वाजिनः त्विच युज्यन्ते) धर्मानुकूल क्रियाओंसे, राष्ट्रके भोक्ता उत्तम बलवान श्रेष्ठ पुरुषकी रक्षामें उस पितके साथ सदाके लिये जोड़ दी जाती है, वे (सिमाः शम्यन्तीः शम्यन्तु) नियममें बद्ध होकर स्वयं शान्ति सुस्व प्राप्त करती हुई स्वपितको भी सुस्व प्रदान करें ॥३७॥

(१३४४) हे सोम! (यथा इह यवमन्तः कृवित् यवं चित्) जिस तरह इस संसारमें बहुत अन्नसे सम्पन्न एकमान्न किसान अधिक यवसे पूर्ण शस्यको विचार करके (अनुपूर्व वियूय अङ्ग दान्ति) क्रमसे अलग करके शीघ्र काटते है, इसी प्रकार अति अल्पमान्न तुम देवताओं के प्रिय हो, (एषां मोजनानि इह कृणुहि) इन यजमानों के सम्बन्धी विविध प्रकारके भोजनोंको स्थानमें सम्पादन करो (ये बर्हिष नमः उक्तिं यजन्ति) जो कि कुशासन पर बैठ विलक्षणवाले अन्नको लेकर सत्कार वचनको कहकर यजन करते है ॥३८॥

(१३४५) हे! (त्वा कः आछयित) तुमको कौन विद्वान् पुरुष सब ओरसे काटता वा दण्डित करता है? (त्वा कः विशास्ति) तुमको कौन अनेक प्रकारोंसे विविध शास्त्रोंसे उपदेश करता है? (ते गात्राणि कः शम्यित) तेरे अङ्गोंको कौन सुस्य पहुंचाता है? और (क उ कविः ते शमिता) कौन विद्वान पुरुष तुमको शान्ति प्रदान करता है? इस सबका उत्तर प्रजापित ही है ॥३९॥

(१३४६) (ऋतवः, ऋतुथा, शमितारः) वसंत आदि ऋतु ऋतुके अनुसार शान्तिवर्धक होकर (पर्व वि शासतु) पर्वकालका विशेष प्रकार सम्पादन करें, और (संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः त्वा शम्यन्तु) संवत्सरके तेज शान्तिदायक उपायोंसे तुझको शान्ति प्रदान करें ॥४०॥

सब ऋतु तुझे शान्ति प्रदान करें । और सब पदोंके काल तुझे तेज प्रदान करे । संवत्सरका समय तुझे शान्ति प्रदान करे । अर्थात् तू सर्वदा शान्तिपूर्वक सुखसे रहो और उत्तम ज्ञान प्राप्त करो ।

(१३४७) हे मनुष्य । जैसे (अहोरात्राणि, अर्धमासाः मासाः ते परंगि शम्यन्तः मरुतः आच्छयन्तु) दिन रात, शक्लपक्ष कृष्णपक्ष, चैत्रादि महीने तेरी उमरको काटते है, वैसे ही मरुत तेरे कठोर वचनोंका शान्ति स्थापन करनेके लिये नाश करें, और (ते विलिष्टं सूदयन्तु) तेरे दुष्ट भावोंको दूर करें ॥४१॥

(१३४८) (देवाः अध्वर्यवः त्वा विशासतु) दिव्य गुणोंवाले अध्वर्युगण तुम सबोंको विशेष उत्तम मार्गसे चलनेका उपदेश देवें, (च ते आच्छयन्तु) और वे तुम्हारे दोषोंका नाश करें, (पर्वशः गात्राणि) सन्धिस्थानसे अङ्गोंको परसें, तथा (सिमाः शम्यन्तीः कृण्वन्तु) दुष्ट स्वभावको दूर करती हुई स्त्रियां भी तुम्हें उत्तम शिक्षा प्रदान करें ॥४२॥

श्रीस्ते पृथिव्युन्तरिक्षं वायुश्छ्वं प्रणातु ते । सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुर्या ॥ ४३ ॥ शं ते परेम्यो मात्रेम्यः शमस्त्ववरम्यः । शमस्थम्यो मुज्जम्यः शम्बेस्तु तुन्त्वै तवं ॥ ४४ ॥ कः स्विदेकाकी चरित क उ स्विज्जायते पुनः । किछ स्विद्धिमस्य भेषुजं किम्बावर्षनं महत्।४५ सूर्यं एकाकी चरित चन्द्रमा जायते पुनः । अग्रीहिमस्य भेषुजं भूमित्वर्षनं महत् ॥ ४६ ॥ किछ स्वित्यूर्थसम् ज्योतिः किछ स्मुद्धसम्छ सरः । किछ स्वित्यूर्थितम् ज्योतिः किछ समुद्धसम्छ सरः । किछ स्वित्यूर्थितम् ज्योतिः किछ माञ्चा न विद्यते ॥ ४७ ॥ मह्म सूर्यसम् ज्योतिद्यीः समुद्धसम्छ सरः । इन्द्रः पृथिवर्य वर्षीयान् गोस्तु माञ्चा न विद्यते ॥ ४८ ॥ पृच्छामि त्वा चित्रये देवसख यदि त्वमञ्च मनसा ज्यान्थे । पृच्छामि त्वा चित्रये देवसख यदि त्वमञ्च मनसा ज्यान्थे । येषु विष्णुस्त्रिषु पृदेप्वेष्टस्तेषु विश्वं भूवेनमा विवेशाः ॥ ४९ ॥

(१३४९) (ते छिद्रं द्यौः पृथिवी वायुः पृणातु) तेरे छिद्रको द्यौः, पृथ्वी और वायु पूर्ण करे, दोषको दूर करे, (सूर्यः नक्षत्रैः सह ते लोकं साधुया कृणोतु) सूर्य नक्षत्रोंके साथ तेरे साथ रहनेवाले जन समूहको सच्चरित्र बनावे ॥४३॥ तू शुद्ध आचरणवाला बन कर यहां जीवित रहो । संपूर्ण विश्व तेरी सहायता करें ॥४३॥

(१३५०) (ते परेभ्यः शं अस्तु) तेरे लिये पर अर्थात् शत्रुओंसे भी शान्ति प्राप्त हो, (गात्रेभ्यः शं, अवरेभ्यः शं, अस्थभ्यः मज्जभ्यः शम्) शरीरके अङ्गोंको सुस्य, गौण अङ्गोको शान्ति तथा हड्डी और शरीरमें रहनेवाली चरबीको भी कल्याण प्राप्त हो, एवं (तव तन्वै शं अस्तु) तुम्हारे शरीरके लिये सुख प्राप्त हो ॥४४॥

मनुष्यका शरीर नीरोग रहकर सुर्व देनेवाला हो । शरीरके सब अंग और अवयव सुरव देनेवाले हों ॥४४॥

(१३५१) इस संसारमें (क: स्वित् एकाकी चरित) कौन अकेला विचरण करता है ? (उ क: स्वित् पुनः जायते) और कौन फिर फिर उत्पन्न होता है? (किं स्वित् हिमस्य भेषजम्) कौनसी हिमकी ओषधि है? (उ किं महत् आवपनम्) और बडा अच्छे प्रकार बीज बोनेका आधार कौनसा है? ॥४५॥

(१३५२) (सूर्यः एकाकी चरति) सूर्य अकेला अपनी परिधिमें घूमता है, (चन्द्रमाः पुनः जायते) चन्द्रमा फिर फिर उत्पन्न होता है (अग्निः हिमस्य भेषजम्) अग्नि शीतकी ओषधि है, और (महत् आवपनं भूमिः) बडा अच्छे प्रकार बोनेका आधार जिसमें सब वस्तु बोते है, वह पृथ्वी है ॥४६॥

(१३५३) (स्वित् सूर्यसमं ज्योतिः किम्) किहिये सूर्यके समान ज्योती कौनसी है ? (समुद्रसमं सरः किम्) समुद्रके समान सरोवर कौनसा है? (स्वित् पृथिव्ये वर्षीयः किम्) बताओ पृथ्वीसे भी अधिक वर्षोका पुराना कौनसा पदार्थ है ? और (कस्य मात्रा न विद्यते) किसका परिमाण नहीं है? ॥४७॥

(१३५४) (सूर्यसमं ज्योतिः ब्रह्म) सूर्यके समान तेजस्वी प्रकाश ब्रह्म है, (समुद्रसमं सरः द्यौः) समुद्रके समान सरोवर द्युलोक है; (पृथिव्यै वर्षीयान् इन्द्रः) पृथ्वीसे भी अधिक पुराना परमैश्वर्यवान् इन्द्र है; और (गोः तु मात्रा न विद्यते) गौकी तो तुलना करने योग्य दुसरी कोई वस्तु नहीं है ॥४८॥

(१३५५) हे (देवसस्य) देवताओंके मित्र! (चितये त्वा पृच्छामि) ज्ञानलाभके लिये तुमसे पूछता हूं, (अत्र यदि त्वं मनसा जगन्थ) यहां यदि तुम मनसे जानते हो, तो कहो, (विष्णु: येषु त्रिषु: पदेषु इष्टः) व्यापक परमात्मा जिन तीन स्थानोंमें पूज्य हुआ (तेषु विश्वं भुवनं आविवेशां) जनमें सम्पूर्ण संसार प्रविष्ट हुआ है क्या? ॥४९॥

अपि तेषु जिषु प्रदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवनमा विवेशी। सद्यः पर्यमि पृथिवीमृत द्यामेकेनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् ॥ ५०॥

केष्वन्तः पुरुष आ विवेश कान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि । एतद्वेह्यन्तुपं वल्हामसि त्वा किथ्न स्विन्नः प्रति वोचास्यत्रे' ॥ ५१ ॥

पुरुष्ट्वस्तः पुरुष् आ विवेश तान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि । एतत्त्वार्त्र प्रतिमन्वानो अस्मि न मायया भवस्युत्तेश मर्त् ॥ ५२॥

का स्विदासीत्पूर्वचि<u>त्तिः</u> किथं स्विदासीद् बृहद्वयंः । का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशङ्गिलां ॥ ५३ ॥

द्यौरोसीत्पूर्वचित्तिरश्वं आसीद् बृहद्वयंः । अविरासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशङ्गिलो ॥ ५४ ॥

का ईमरे पिशङ्गिला का ई कुरुपिशङ्गिला। क ईमास्कन्दंमर्घति क ई पन्थां वि संर्पति ॥ ५५॥

(१३५६) (उत्तर) (तेषु त्रिषु पदेषु अपि अस्मि) उन तीनों स्थानों अर्थात् द्यौ अन्तरिक्ष और पृथ्वीमें मै 'परमेश्वर' ही व्यापता हूं (येष्टु विश्वं भुवनं आविवेश) जिनमें समस्त जगत् रहा है। मै (पृथिवीं सद्यः परिएमि) पृथ्वीको बहुत शीघ्र व्यापता हूं, (उत द्याम) और द्युलोकको भी व्यापता हूं, तथा (एकेन अंगेन अस्य दिवः पृष्टम्) एक अङ्ग वा एक एक अंशसे इस तेजोमय सूर्यके भी ऊपरके भागको व्याप कर रहा हूं ॥५०॥

(१३५७) हे (बहान्) ब्रह्मन्! (पुरुष केषु अन्तः आविवेश) सबमें निवास करनेवाला परमेश्वर किन पदार्थों के अन्तरमें प्रविष्ट हुआ है? (पुरुष अन्तः कानि अर्पितानि) इस पुरुषके मध्यमें कौन कौनसी वस्तुयें अर्पण की है? (एतत् त्वा उपवह्नामिस) यह तुमसे पूछता हूं, (स्वित्, अत्र त्वं किं प्रति वोचािस) कहो, यहां इस प्रश्नके उत्तरमें तुम क्या कहते हो ॥५१॥

(१३५८) (पञ्चसु अन्तः पुरुषः आविवेश) पांचों भूत और उन पांचों सूक्ष्मरूप पञ्चतन्मात्राओं के भीतर पूर्ण परमेश्वर प्रविष्ट हुआ है, और (तानि पुरुषे अर्पितानि) वे पांचों भूत और तन्मात्रायें पूर्ण परमेश्वरमें ओतप्रोत है। (एतत् त्वा प्रतिमन्वानः अस्मि) यह तुझे मैं बतला रहा हूं। हे प्रश्न करनेवाले! (मायया मत् उत्तरः न भविस्त) ज्ञानसे तू मुझसे उत्कृष्ट समाधान करनेवाला नहीं हो सकता है।।५२।।

(१३५९) (पूर्विचित्तिः का स्वित् आसीत्) सबसे पूर्वकी स्मरण करने योग्य कौनसी स्थिति है ? (बृहद्वयः किं स्वित् आसीत्) सबसे बडा बल कौन हुआ है ? (पिलिप्पिला का स्वित् आसीत्) सुन्दर अर्थात् शोभावाली कौनसी वस्तु हुई है ? और (पिशंगिला का स्वित् आसीत्) रूपका निगलनेवाला पदार्थ कौनसा है? ॥५३॥

(१३६०) (द्यौः पूर्विचित्तिः आसीत्) द्यौ ही प्रथमकी स्थिति है, (अश्वः बृहत् वयः आसीत्) अश्व अर्थात् सर्वव्यापक अग्नि सबसे बडा बल है, (अविः पिलिप्पिला आसीत्) सबकी रक्षिका भूमि सबसे अधिक शोभावाली है, और (पिशङ्गिला रात्रिः आसीत्) समस्त पदार्थोंके रूपोंको निगल जानेवाली रात्रि है ॥५४॥

(१३६१) (अरे) हे विद्वन! (पिशिक्षिला का ईम्) रूपोंको निगलनेवाली कौन है? (कुरुपिशिक्षिला का ईम्) रूपोंको कौन निगलती है? (क ईम् आस्कन्दं अपीत) कौन उछल उछल कर चलता है? और (क ई पन्थां विसपीत) कौन मार्गको, सरकते हुये विशेषरूपसे गमन करता है? ॥५५॥

ञ्जारे पिशक्तिला श्वावित्कृष्ठिपशक्तिला । शृश ञास्कन्द्रेमर्धृत्यिहः पन्थां वि संपंति' ॥ ५६ ॥ कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षरिणि कित होमांसः कित्या समिद्धः । यज्ञस्य त्वा विद्या पुष्कुमञ्ज कित होतार कतुशो येजन्ति ॥ ५७ ॥ षर्वस्य विष्ठाः शृतमुक्षर्यण्यशीतिहोंमाः समिधां इ तिस्रः ।

युज्ञस्यं ते विव्धाः प्र बंबीमि सप्त होतार ऋतुशो यंजन्ति ॥ ५८ ॥

को अस्य वेद मुर्वनस्य ना<u>मिं</u> को द्यावा<u>पृथि</u>वी अन्तरिक्षम् । कः सूर्यस्य वेद बृहुतो जनित्रं को वेद चन्द्रमेसं यतोजाः ॥ ५९ ॥

वेषु सूर्यस्य मुर्वनस्य नामि वेषु द्यावीपृथिवी अन्तरिक्षम् । वेषु सूर्यस्य बृहतो जनित्रमधी वेष चन्द्रमसं यतोजीः ॥ ६० ॥

(१३६२) (अरे) हे सखन! (पिशक्तिला अजा) समस्त रूपोंको अपने भीतर निगल जानेवाली प्रकृति है, (श्वावित् कुरुपिशक्तिला) तथा धान्य व मूलादि अवयवोंको शब्द करती हुई खा जानेवाली 'कुरुपिशक्तिला' है, (शशः आस्कन्दं अर्षति) बनका खरगोश कूद कूद कर चलता है और (अहिः पन्थां वि सर्पति) सर्प मार्गको सरकते हुये विशेषरूपसे चलता है।।५६।।

(१३६३) हे विद्वन्! (अस्य विष्ठाः कित) इस यज्ञके अन्न कितने प्रकारके है? (अक्षराणि कित) अक्षर कितने है ? (होमासः कित) हवन कितने प्रकारके है ? (कितिधा सिमद्धः) कितने प्रकारकी सिमधायें है? (ऋतुशः कित होतारः यजन्ति) ऋप्रति ऋपुमें कितने होता यजन करते है? (यज्ञस्य विदधा अन्न त्वा अपृच्छम्) यज्ञके ज्ञानके लिये यहां मै तुमसे यह पूछता हूं ॥५७॥

(१३६४) (अस्य षड् विष्ठाः) इस यज्ञके छः अत्र है अर्थात् सम्पूर्ण अत्र षड्रसात्मक होते है। (शतं अक्षराणि) जीवनके सौ वर्ष सौ अक्षर है। (अशीतिः होमाः) अस्सी होम होते है। (ह तिस्त्रः सिमधा) निश्चयसे तीन सिमधाये है और (सप्त होतारः ऋतुशः यजन्ति) सात होता गण प्रत्येक ऋतुमें यजन करते है, मै (यज्ञरूप विदथा ते प्र ब्रवीमि) यज्ञके ज्ञानोंको तुम्हारे लिये बतलाता हूं ॥५८॥

(१३६५) (अस्य भुवनस्य नाभिः कः वेद) इस जगत्के नाभिको कौन जानता है? (कः द्यावापृथिवी अन्तिरक्षम्) कौन द्युलोक, पृथ्वीलोक व अन्तिरक्षलोकको जानता है ? (बृहतः सूर्यस्य जिनत्रम् कः वेद) महान् सूर्यके जन्मको कौन जानता है? और (चन्द्रमसं कः वेद यतः जाः) चन्द्रमाको कौन जानता है कि वह कहांसे उत्पन्न हुआ है? ॥५९॥

(१३६६) (अहम् अस्य भुवनस्य नामिं वेद) मै इस समस्त जगतके नाभिको जानता हूं, (द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षम्) द्युलोक, भूलोक व अन्तरिक्षलोकको जानता हूं, तथा (बृहतः सूर्यस्य जिनत्रं वेद) महान सूर्यके उत्पत्ति स्थानका भी जानता हूं (अथो चन्द्रमसं वेद यतोजाः) और चन्द्रमाको जानता हूं कि वह जहांसे उत्पन्न हुआ है ॥६०॥

गुण्छामि त्वा प्रमन्तं पृथिव्याः पृष्छामि यञ्च मुर्वनस्य नाभिः ।
पृष्छामि त्वा वृष्णो अन्तर्स्य रेतेः पृष्छामि वाचः पर्मं व्योमे ॥ ६१ ॥

हेपं वेदिः परो अन्तेः पृथिव्या अयं यज्ञो मुर्वनस्य नाभिः ।
अयथं सोमो वृष्णो अन्तर्स्य रेतो ब्रह्मायं वाचः पर्मं व्योमे ॥ ६२ ॥
सुमूः स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तर्महृत्युण्वे । दूधे हु गभैमृत्वियं यतो जातः प्रजापितः ॥ ६३ ॥
होता यक्षत्मजापितिथं सोमस्य महिम्नः । जुषतां पित्रंतु सोमथं होत्यंजे ॥ ६४ ॥

प्रजापते न त्वदेतान्युन्यो विश्वा कृपाणि परि ता बेमूव ।

यक्तामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वृष्धं स्योम प्रतयो र्याणामे ॥ ६५ ॥

[ अ॰ २३, ७॰ ६५, मं॰ सं॰ ८३ ]

### इति त्रयोविशोऽध्यायः।

(१३६७) हे विद्वान्! मैं (त्वा पृथिव्याः परं अन्तं पृच्छामि) तुमसे पृथ्वीके परम अन्तको पूछता हूं, और (यत्र भुवनस्य नाभिः पृच्छामि) जिस स्थान पर इस जगतका नाभी केन्द्र है उसको भी पूछता हूं, तथा (त्वा पृच्छामि वृष्णः अवश्य रेतः) तुमसे पूछता हूं कि उस महान् सब सुर्योके वर्षक सर्व व्यापक परमेश्वरका उत्पादक सामर्थ्य क्या है? और (पृच्छामि वाचः परमं व्योम) पूछता हूं कि वाणीका परम सर्वोत्कृष्ट विशेष रक्षा स्थान कौनसा है ॥६१॥

(१३६८) (इयं वेदिः पृथिव्याः परः अन्तः) यह वेदि पृथ्वीका परम अन्त है, (अयं यज्ञः भुवनस्य नाभिः) यह यज्ञ समस्त संसारका नाभि अर्थात् परम आश्रय है, (अयं सोमः विष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोमही महान् व्यापक परमेश्वरका सर्वोत्पादक सामर्थ्य है, और (अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम) यह ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ विद्वानही वाणीका परम वा उत्कृष्ट स्थान है ॥६२॥

(१३६९) (यतः प्रजापितः जातः) जिस परमेश्वरसे संसारका रक्षक सूर्य उत्पन्न हुआ, और जिस (सुभूः स्वयम्भूः प्रथमः) सुन्दर विद्यमान्, स्वयं सत्तावान उत्पत्ति नाशरिहत, सबसे प्रथम वा पूर्व विद्यमान् जगदीश्वरने (महित अर्णवे अन्तः ऋत्वियं गर्भे दधे) बडे विस्तृत जलोंसे युक्त संसारके बीच समयानुकूल प्राप्त गर्भ अर्थात् बीचको धारण किया, (ह) निश्चयसे उसी परमात्माकी ही तुम सब लोक उपासना करो ।।६३।।

(१३७०) (होता महिम्नः सोमस्य प्रजापितं यक्षत्) होताने महिमावाले सोमके प्रजापितका यजन द्वारा सत्कार किया, पूजित हुये प्रजापित (सोमं जुषतां, पिबतु) सोमरसको प्रीतिपूर्वक सेवन करें और पान करें, हे (होतः) होता! तुम भी उसी प्रकारसे (यज) यजन करो ॥६४॥

(१३७१) हे (प्रजापते) सब प्रजाओं के स्वामिन्! (त्वत् अन्यः एतानि ता विश्वा रूपाणि परि न बभूव) तुम्हारेसे भिन्न वुसरा कोई इस पृथिव्यादि भूतों तथा सब पदार्थों से तथा रूपों से अधिक बलवान नहीं हुआ है, अर्थात् तुमही सर्वोपरि बलवान हो। (नः यत् कामाः ते जुहुमः) हम जिन इच्छाओं को करते हुये तेरा यजन करते है (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो। जिससे (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब धनों के स्वामी होवें ॥६५॥

#### ॥ तेवीसवां अध्याय समाप्त ॥

# अथ चतुर्विशोऽध्यायः।

अश्वेस्तूपुरो गीमूगस्ते प्राजापुरयाः कृष्णप्रींव आग्नेयो रुराटे पुरस्तांत्सारस्वती मेष्युधस्ताद्धन्वीराश्विनावधोरामी बाह्वोः सीमापीष्णः रुग्रामो नाभ्यांश सीर्यग्रामी श्वेतश्चे कृष्णश्चे पार्श्वयोस्त्वाष्ट्री लोमुशसंक्थी सुक्थ्योवीयुव्यः श्वेतः पुच्छ इन्द्रीय स्वपुस्याय वेहद्वैष्णुवो वीमुनः ॥ १ ॥

रोहितो धूमरोहितः कुर्कन्धुरोहितस्ते सौम्या बुभुरक्णविभुः शुक्रवभुस्ते वोक्णाः शितिरम्धोऽन्यतःशितिरम्धः समन्तशितिरम्धस्ते स्रावित्राः शितिबाहुरम्यतःशितिबाहुः समन्तशितिबाहुस्ते बोहस्पत्याः पृथती क्षुद्रपृथती स्थूलपृपती ता मैत्रावकुण्यः ॥ २ ॥

(१३७२) (अश्वः तूपरः गोमृगः ते प्रजापत्याः) घोडा, सीङ्गोंवाला भेडा और नील गाय ये तीनों प्रजापतिके हैं, (कृष्णप्रीवः आग्नेयः रराटे पुरस्तात्) कृष्ण ग्रीवावाला, अग्निके, समान सबका अग्रणी नेता, मस्तकके समान विचारशील, सबके आगे मुख्य पदपर प्रतिष्ठित हैं, (सारस्वती मेषीः अधरतात् हन्वोः) जिस प्रकार सरस्वती वाणी स्वयं दोनों जबडोंके बीचमें होती है, उसी प्रकार उनके निर्णयके बीचमें वह वाणी होती है। (बाह्रोः अश्वनी अधोरामों) शरीरमें जिस प्रकार बाहू है उस प्रकार दोनों बाहुओंके स्थान पर दोनों अश्वनीकुमारोंके सदृश बीड पुरुषोंको राष्ट्रक्क्षामें नियुक्त करे। (श्यामः नाभ्यां सौमा पौष्णः) श्यामवर्णका नाभीमें लगा हुआ सोम ओषधिरसका ज्ञानी वैद्य और पोषक अन्नका उत्पादक कृषिविभागाध्यक्ष योग्य स्थानोंपर नियुक्त करे (सौर्ययमौ श्वेतः च कृष्णः च पार्श्वयाः) सूर्य और यमके गुणोंको दिस्तानेवाले सफेद और काली वर्दी पहननेवाले दो मुख्य अधिकारी राष्ट्रशरीरके पार्श्वमागमें रहे। (लोम शसक्थी त्वाष्टी सक्थ्योः) जिनकी एकता शत्रुओंका नाश करनेवाली हो, वे शत्रुसेनाकी शस्त्रोंसे विनाश करनेवाले हों उनको राष्ट्रशरीरके जंघा स्थानीमागमें नियुक्त करे। (पुच्छे वायव्यः श्वेतः) पुच्छमागमें वायुके समान तीव्र प्रचण्ड बलवान् तेजस्वी अधिकारी पुरुषको राजा लगाये। और (स्वपस्याय इन्द्राय वेहत्) उत्तम कार्य करनेवाले इन्द्र सेनापतिके कार्यके लिये अर्थात् शत्रुओंके नाश करनेके लिये राजा, योग्य वीर पुरुषोंको स्थापन करे, तथा (वैष्णवो वामनः) सर्वव्यापक सामर्थ्यवान् पदके लिये अति उत्तम वीर पुरुषकी नियुक्त करे ।।।।

उत्तम वीरोंको योग्य स्थानमें राष्ट्ररक्षाके लिये रखना योग्य है ॥१॥

(१३७३) (रोहित: धूमरोहित: कर्कन्धुरोहित: ते सौम्याः) लाल रङ्ग, धुंवा मिला लाल रङ्ग और पके हुये बेरके फलके समानसा लाल रङ्ग इन तीनों रङ्गोंकी वर्दी- पोशाक पहने हुये राज अधिकारी वर्ग राजाके पदके साथ सम्बद्ध है; (ब्रभु: अरुणब्रभु: शुक्रब्रभु: वारुणाः) भूरा, लालभूरा और हराभरा इन तीन रङ्गोंकी वर्दी पहननेवाले अधिकारी वर्ग वरुणके पदके साथ सम्बद्ध है, (शिति: रन्ध्र:, अन्यत: शितिरन्ध्र:, समन्त: शितिरन्ध्र: सावित्राः) श्वेत चिटकनेवाला, एक ओर श्वेत चिटकनेवाला और सारे शरीर पर श्वेत चिटकनेवाला यह तीन प्रकारके वस्त्रोंके वर्दी पहननेवाले अधिकारी सविताके पदके साथ सम्बद्ध हैं; (शितिबाहु:, अन्यत:, शिशिबाहु:, समन्त: शितिबाहु: ते बार्हस्पत्याः) बाहुभागोंपर श्वेत, किसी एक ओरकी बाहुपर श्वेत, समस्तय बाहुओंपर श्वेत वे ऐसे वर्दीवाले अधिकारी बृहस्पति अर्थात् महामात्य पदके साध सम्बद्ध है; (पृषती, क्षुद्रपृषती, स्थूलपृषती मैत्रावरुण्यः) विचित्रवर्णके बिन्दुओं वा छीटोंवाली, छोटी छोटोंवाली और बडी बडी छीटोंवाली वर्दियोंके साथ मित्र अर्थात् न्यायाधीश और दृष्टोंके निवारक वरुण अर्थात् पोलिस विभागके पदाधिकारी गण है ॥२॥

यहां रक्षकोंके गणोंके अनेक प्रकारके पोषाख वर्णन किये है ॥२॥

शुद्धविलः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त अस्विनाः श्येतेः श्येताक्षोऽरूणस्ते रुद्धार्य पशुपतिये कुर्णा यामा अवलिप्ता रोद्धा नमोक्षपाः पार्जनर्याः ॥ ३ ॥

पृत्रिस्तिरुश्चीनेपृत्रिक्षक्वंपृक्षिस्ते माद्नुताः फलगूर्लीहितोणी पेलुक्षी ताः सौरस्वत्यः प्लीहाकणीः शुण्ठाकणीऽध्यालोहकर्णस्ते त्याष्ट्राः कृष्णग्रीवः शितिकक्षोऽश्चिमुक्थस्त ऐन्द्राग्राः कृष्णाञ्चिरलपेश्चिम्हाञ्चस्त उष्ट्रस्याः ॥ ४ ॥

शिल्पा वैश्ववेद्वयो रोहिण्यस्त्र्यवयो <u>वाचेऽविज्ञाता</u> अदित्ये सरूपा धान्ने वेत्स<u>त्</u>यर्थे देवा<u>नां</u> पत्नीभ्येः ॥ ५ ॥

कुष्णग्रीवा आग्नेयाः शितिभ्रवो वसूनाथ रोहिता ह्याणथि श्वेता अवरोक्तिणे आवृत्यःनां नमोरूपाः पार्जन्योः ॥ ६ ॥

(१३७४) (शुद्धवालः सर्वशुद्धवालः मणिशुद्धवालः ते आश्विना) शुद्ध श्वेत बालोंवाले, समस्त, श्वेतवालोंवाले और मणिके समान नीले बालोंवाले वे सब आश्विनौके आधीन हो; (श्येतः श्येताक्षः अरुणः ते पशुपतते रुद्राय) श्वेत वर्णवाले, आंख पर श्वेत बालवाले और और लाल रङ्ग बाल वाले ये सब, पशुओंके स्वामी और दुष्टोंके रुलानेवाले रुद्रसंज्ञक हैं, (कर्णाः यामाः) कानों वाले अर्थात् बहुश्रुत लोग 'यम' नामके हैं; (अविलिप्ताः रौद्राः) शरीर पर चन्दन आदिके विशेष रङ्गका लेप करनेवाले रुद्रसंज्ञक हैं; और (नभोरूपाः पार्जन्य) आकाशके समान वर्षावाले पुरुष जलधाराओंके विभागके हों ॥३॥

(१३७५) (पृक्षिः तिरश्चीनपृक्षिः कर्ध्वपृक्षिः मारुताः) चित्रविचित्र, तिरछे शरीरपर चिटकनेवाले और ऊपरकी ओर विचित्र बिन्दुवाले मरुत विभागके हैं । (फल्पूः लाहितोणीं पलक्षी ताः सारस्वत्यः) स्वल्प बलवाली लाल ऊन पहननेवाली और श्वेत ऊन पहननेवाली अथवा अति चंचल आंखोंवाली स्त्रियां वे सब सरस्वती विभागमें कार्य करनेवाली है । (प्लीहाकर्णः शुण्ठाकर्णः अध्यालोहकर्णः ते त्वाष्ट्राः) लम्बे कानवाले,छोटे कानवाले और रक्तवर्ण कानवाले व सब त्वष्टा वर्गके अधिकारीके अन्तर्गत है । (कृष्णग्रीवः शितिकक्षः अश्चिसक्थः ते ऐन्द्राग्नाः) ग्रीवापर काले चिह्नवाले, कक्ष अर्थात् बगलमें श्वेत चिह्नवाले और जंघेपर श्वेत चिह्नवाले वे सब भी इन्द्र और अग्निके वर्गके हों, (कृष्णाश्चिः अल्पाञ्चिः महाञ्चिः ते उपस्याः) काले लंगोटके, छोटे लंगोटके और बडे लंगोटके वे पुरुष उषाके समान प्रकाशकारी विभागके पुरुष हों ॥४॥

(१३७६) (विश्वदेव्यः शिल्पाः रोहिण्यः त्र्यवयः वाचे) विश्वदेवता सम्बन्धी शिल्पकार्योंकी सिद्धि करनेवाली, लताओंकी तरह बढती हुई कुमारी कन्यायें, माता, पिता और गुरु इन तीनोंकी रक्षामें रहनेवाली होकर ज्ञान वाणीकी शिक्षाके लिये जावें; (अविज्ञाताः अदित्यें) अज्ञत कुलकी कन्यायें अच्छे स्थायी गृहस्थोंको देदी जांय; (सरूपाः धात्रे) समान रूपवाली वा समान गुणोंवाली स्त्रियां पालन पोषण करनेमें समर्थ पितयोंको प्राप्त होवें और (वत्सतर्यः देवानां पत्नीभ्यः) बहुत छोटी उमरकी कन्यायें विद्वान् पुरुषोंकी विदुषी स्त्रियोंके अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करें ॥५॥

(१३७७) (कृष्णग्रीवा: आग्नेयः) गर्दन पर काले चिह्नवाले पुरुष आग्नेय अर्थात् समाजमें अग्रणी हों, (शितिभ्रवः वसूनाम्) भ्रूवों पर श्वेत चिह्नके पुरुष प्रजा वसानेवाले हों; (शेहिता रुद्राणाम्) लाल वर्णके वस्त्र धारण करनेवाले शत्रूओंको रुलानेवाले 'रुद्र' नामके अधिकारी हों; (श्वेताः अवरोकिणः आदित्यानाम्) श्वेत पोषाक धारण करनेवाले और दूसरोंको कुमार्ग पर जानेसे रोकनेवाले पुरुष 'आदित्य' नामके अधिकारी हों, और (नभोरूपाः पार्जन्याः) नील मेघके समान रङ्गके पोषाकवाले पुरुष 'पर्जन्य' बादल सदृश जलदाता विभागके अधिकारी हों ।।६।।

ब्रुश्चत ऋषुमो वीमनस्त ऍन्द्रावैष्णुवा उञ्चतः शितिबाहुः शितिपृष्ठस्त ऐन्द्राबार्हस्पत्याः शुक्रेरूपा वाजिनाः कुरुमार्था आग्निमार्कुताः श्यामाः पौष्णाः॥ ७॥

एता ऐन्द्रामा द्विष्ट्रपा अमि<u>षो</u>मीयो वामुना अनुड्वाहं आमावैष्णुवा वृशा मैत्रावर्ण्यु)ऽन्यतं एन्यो मै्ड्यैः ॥ ८ ॥

कुष्णग्रींवा आग्नेया मुभवं: सौम्याः श्वेता वायव्या अविज्ञाता अवित्ये सर्रूषा धात्रे वेत्सत्यी देवानां पत्नीम्यः ॥ ९॥

कुष्णा भौमा धुम्रा आन्तिरक्षा बृहन्ती विषयाः शबस्त्री वैद्युताः सिध्मास्तीरकोः ॥ १०॥ धुम्रान्वंसन्तायास्त्रभते श्वेतान्ग्रीष्मार्य कुष्णान्वर्षाभ्योऽरूणाञ्छरके पृषेतो हेमन्तार्य प्रिशङ्गाञ्छिशिरार्य ॥ ११॥

(१३७८) (उन्नतः ऋषभः वामनः ते ऐन्द्रावैष्णवाः) ऊंचे बलवान और अति सुन्दर रूपवाले वे तीनों प्रकारके पुरुष इन्द्र और विष्णुके गणोंमें रहें । (उन्नतः शितिबाहुः शितिपृष्ठः ते ऐन्द्राबार्हस्पत्याः) ऊंचे, बाहूपर श्वेतवस्त्रवाले और पीठपर भी श्वेत वस्त्रवाले वे तीनों 'इन्द्र बृहस्पति' के हीं; (शुकरूपाः वाजिनाः) तोतेके समान हरे पोषाक पहने हुये पुरुष अधिकारी वर्ग वेगवान् घोडोंके ऊपर हों; (कत्माषाः अग्निमारुताः) श्वेत काले और स्वाकी रङ्गके वर्दीवाले अग्नि और मरुत विभागके हों; तथा (श्यामाः पौष्णाः) नीले रङ्गके पूषा विभागके अधिकारी हों ॥॥।

(१३७९) (एता: ऐन्द्राग्ना:) कर्बुर रङ्गके गणवेष इन्द्र और अग्नि विभागके है; (द्विरूपा: अग्निषोमीयाः) दो दो रङ्गके पोशाक अग्नि और सोम विभागके है; (वामनाः अनङ्वाहः आग्नावैष्णवाः) छोटे अङ्गके पुरुष और गाडी स्वींचकर ले जानेवाले बैल अग्नि व विष्णू विभागके हैं; (वशाः भेत्रावरुण्यः) वशा विभागकी संस्थाये और पुरुष मित्र और वरुण विभागके है और (अन्यतः एन्यः मैत्र्यः) एक ओरसे चित्रित वर्णके वस्त्र पहननेवाली खिया 'मित्र' विभागकी हैं ।।८।।

(१३८०) (कृष्णग्रीवाः आग्नेयः) गर्दन पर काले चिह्नवाले 'अग्नि' विभागके हैं; (बभ्रवः सौभ्याः) बभ्रू रंगके 'सोम' विभागके हैं; (श्वेताः वायव्याः) श्वेत वर्णके वायु विभागके हैं। (अविज्ञाताः आदित्ये) अविज्ञात कुलवाली अदितिके लिये दी जांय; (सरूपाः धात्रे) समान रूप व गुणोंवाली स्त्रियां पालन पोषण व उत्तम सन्तान पैदा करनेमें समर्थ पतियोंको प्राप्त हों; और (वत्सतर्यः देवानां पतिभ्यः) बहुत छोटी उमरकी कन्यायें विद्वान पुरुषोंकी विदुषी स्त्रियोंके अधीन रह कर शिक्षा प्राप्त करं ॥९॥

(१३८१) (कृष्णाः भौमाः) खेतीके उपयोगी किसान और पशु भूमिके लिये हों, (धूम्रा आन्तरिक्षाः) धूमके समान गमनशील पुरुष अन्तरिक्षमें गमन करनेवाले हों । (बृहन्तः दिव्याः) बडे महान शक्तिशाली मनुष्य दिव्यताको प्राप्त करते है, (शबलाः वैद्युताः) बलको प्राप्त करनेवाले तीव्र गतिमान् विद्युत्के समान है, और (सिध्माः तारकाः) तीव्र वेगसे जानेवाले तारक है ॥१०॥

(१३८२) (वसन्ताय धूम्रान आलभते) वसन्त ऋ तुके लिये धुमेले रङ्गके वस्त्रोंको प्राप्त करते है। (ग्रीष्मान् श्वेतान्) ग्रीष्मकालके लिये श्वेत वस्त्रोंको, (वर्षाभ्यः कृष्णान्) वर्षाकालके लिये कृष्ण रङ्गके वस्त्रोंको, (अरुणान् शरदे) लाल रङ्गके वस्त्रोंको शरदकालके लिये पहननेके काममें लाये; (पृषतः हेमन्ताय) मोटे नाना वर्णके वस्त्रोंको हेमन्त ऋ तुके लिये उपयोग करे; और (पिशङ्गान् शिशिराय) पीले, वसन्तो रङ्गके वस्त्रोंको शिशिर ऋ तुके लिय उपयोग करे ॥१९॥

ज्यवेयो गायुज्ये पञ्चावयिद्धिष्टुमे दित्यवाहो जगरेये ज्ञिवृत्सा अनुद्वमें तुर्यवाहे द्रिक्किहें ॥ १२ ॥ पृष्ठवाहों विराज द्रक्षाणी बृहत्या ऋषुमाः क्रुक्केप्रजृद्धाहेः पृष्ठ्करेये धेनवोऽतिच्छन्दसे ॥ १३ ॥ क्रुक्क्यो वास्त्रवा वास्त्रवा वास्त्रवा वास्त्रवा साम्बद्धा स्थानाः पौष्णाः पृष्ठियो माठ्ता वेहुकुषा वैश्ववृत्वा व्रशा द्यावापृथिवीयाः ॥ १४ ॥ द्रुक्ताः सञ्चरा एता ऐन्द्राग्राः कृष्णा वाष्ट्रणाः पृष्ठियो माठ्ताः क्रायास्त्रीपराः ॥ १५ ॥ क्रुक्योऽनीकवते प्रथमजानालेमते मुरुद्धाः सान्तपनेभ्यः सद्यात्यान्मरुद्धारे गृहमेधिभ्यो विक्किहान्मरुद्धाः क्रीडिभ्यः सर्क्षपृष्टान्मरुद्धाः स्वतंवद्धाः प्रवृत्वाः स्वतंवद्धाः । १५ ॥ द्रुक्ताः सञ्चरा एता ऐन्द्राग्राः प्रश्नुङ्गा महिन्दा वेहुकुषा वैश्वकर्मणाः ॥ १७ ॥

(१३८३) (त्र्यवयः गायत्र्ये) डेढ वर्षकी गायें गायत्रीके लिये है, (पञ्चवयः त्रिष्टुभे) ढाई वर्षकी गायें त्रिष्टूपके लिये है, (दित्यवाहः जगत्ये) कटे धानोंको पीठपर लेकर चलनेवाले बैल जगतिके लिये है, (त्रिवत्सा अनुष्टुभे) तीन वर्षकी गौ अनुष्टुपके लिये है, और (तुर्यवाहः उष्णिहे) साडे तीन वर्षके बैल उष्णिक्के लिये है ॥१२॥

इन छन्दोंमें इनका वर्णन होता है। ये मंत्र इन छन्दोंमें देखने चाहिये कि यह वर्णन कैसे है ॥१२॥

(९३८४) (षष्टवाहः विराजे) पृष्ठसे बोझ उठानेवाले बैल विराट् छन्दके मंत्रमें वर्णित है। (उक्षाणः गृहत्याः) वीर्य सेंचनमें समर्थ बैल बृहतीके छंदमे वर्णित है, (ऋषभा; ककुभे) अति बलवान् ऋषम ककुप् छन्दमें वर्णित है, (अनड्वाहः पङ्क्त्ये) शकटके बोझ उठानेवाले बैल पंक्ति छन्दमे वर्णित है, और (धेनवः अतिच्छन्दसे) दुधारू गौवें अतिछन्दसे वर्णित है। १९३॥

(१३८५) जो (कृष्णग्रीवा: आग्नेया:) काले गर्दनवाले हैं वे अग्नि देवताके हैं । जो (बभ्रव: सौम्या:) भूरे रंगके हं वे सोम देवतावाले है । जो (उपध्वस्ता: सावित्रा:) समीप रहते है वे सविता देवतावाले है । जो (वत्सतर्य: सारस्वत्य:) छोटी उम्रवाली बिछये हैं वे सरस्वती देवताकी हैं । जो (श्यामा: पौष्णा:) श्याम वर्णके हैं वे पृष्टि करनेवाले मेघ देवताके है । जो (पृश्रय: मारुता:) छोटे बच्चे है वे मरुत् देवताके है, जो (बहुरूपा: वैश्वदेवा:) बहुरूपी अर्थात् अनेक रूपोंवाले है वे विश्वदेव देवताके है । और जो (वशा द्यावापृथिवीया:) वशमें रहनेवाली गौवें है वे आकाश- पृथ्वी देवताकी हैं ॥१४॥

(१३८६) (एताः उक्ताः संचराः ऐन्द्राग्नाः) ये कहे हुये जो अच्छे प्रकारसे चलनेवाले पशु आदि है वे इन्द्र और अग्नि देवताके है । (कृष्णाः वारुणीः) जोतनेवाले वरुण देवताके है । (पृश्लयः मारुताः) चित्र विचित्र चिह्न युक्त गौवें मरुतोंके है । और (तूषराः कायाः) हिंसक स्वभाववाले प्रजापित देवताके है ॥१५॥

(१३८७) (अनीकवते अग्ने प्रथमजान् आलभते) प्रशंसित सेना रखनेवाले अग्निक समान तेजस्वी अग्रणीं प्रथम श्रेणीक श्रेष्ट गुणोंवाले पुरुषोंको प्राप्त करे; (सांतपनेभ्यः मरुद्भ्यः सवात्यान्) अच्छी प्रकार शत्रुओंको तपानेवाले वायुके समान तीव्रवेगसे शत्रुपर आक्रमण करनेवाले सैनिकोंको राजा प्राप्त करे, (गृहमेधिभ्यः मरुद्भ्यः बिष्किहान्) गृहस्थ विद्वान्की रक्षाके लिये हिंसकोंका हनन करनेवाले रक्षकोंको राजा प्राप्त करे, (क्रीडिभ्यः मरुद्भ्यः संसृष्टान्) युद्धक्रीडा करनेवाले वीर पुरुषोंके लिये उनके साथ मिलकर काम करनेमें समर्थ साथियोंको राजा प्राप्त करे, और (स्वतवद्भ्यः मरुद्भ्य अनुसृष्टान्) अपनेही शक्तिके आधारपर कार्य करनेवाले वीरोंके लिये, उनके अनुकूल चलनेवाले पुरुषोंको राजा प्राप्त करे ।।१६॥

(१३८८) (सञ्चराः उक्ताः) राजकर्मचारियोंके साथ संचार करनेवाले अनुचरगण इसके पूर्व कहे है । अब विशेष कहते है- (ऐन्द्राग्नाः एताः माहेन्द्राः प्राशृङ्गाः) इन्द्र और अग्नि अर्थात् राजा और प्रधान सेनापितके अनुचर शत्रुकी हिंसा करनेके हथियारोंको आगे थामे हुये हों । और (वैश्वकर्मणाः बहुरूपाः) विश्वकर्मा अर्थात् अनेक कर्म करनेवाले अधिकारियोंके अधीन नाना प्रकारके कर्मचारी हों ॥१७॥

धुम्रा बुमुनीकाशाः पितृणाधः सोमेवतां बुम्रवी धुम्रनीकाशाः पितृणां बर्हिपदां कृष्णा बुमुनीकाशाः पितृणामित्रिष्वात्तानां कृष्णाः पूर्वन्तस्रीयम्बकोः ॥ १८ ॥

ब्रक्ताः संख्वरा एताः शुनासीरीयाः श्वेता वीयुष्याः श्वेताः सौर्याः' ॥ १९ ॥ वसन्तार्यं कृपिर्खेलानालंभते ग्रीष्मार्यं कलविङ्कान्वर्षाभ्यंस्तित्तिरीञ्छरवे वर्तिका हेमन्ताय कर्तराञ्छिशिराय विर्वकराने ॥ २० ॥

सुमुद्रायं शिशुमारानालंभते पूर्जन्याय मण्डूकां नुद्धयो मस्यान्मित्रायं कुल्लीपयान्यर्थणाय नाकान् ॥ २१ ॥

सोमीय हुछसानालमते वायवे बुलाको इन्द्राग्रिभ्यां कुञ्चीन्मित्रायं मुद्रुन्वर्रणाय चकवाकान् ।२२।

(१३८९) (सोमवतां पितृणां घूमाः बभुनीकाशाः) संरक्षक तथा पालक अधिकारीयोंके अधीन कार्य करनेवाले पुरुष धुमैले और भूरे रङ्गके पोशाकवाले हों । (बर्हिषदां पितृणां बभ्रवः धूमनीकाशाः) प्रजापर अधिष्ठित पालक पुरुषोंके अधीन कर्मचारी भूरे रंग और धुमैले छापवाले वर्दी धारण करनेवाले हों । (अग्निष्वात्तानां पितृणां कृष्णाः बभुनीकाशाः) अग्रणी नेता पुरुषोंके अधीन कार्य करनेवाले पुरुषोंके काले वस्त्रोंपर भुरे रंगके निशान हों, और (त्रैयम्बकाः कृष्णाः पृषन्तः) 'त्रियम्बक' अर्थात् तीनतीन रक्षणोंके अधिकारोंमें लगे पुरुष काले रंग पर चितुकबरे नाना वर्णोंके चिह्नके वस्त्र धारण करनेवाले हों ॥१८॥

(१३९०) उन उपरोक्त अधिकारियोंके (सञ्चराः उक्ताः) अनुचर भी कहे है उनको यथायोग्य स्नान पर उनके वर्दीके साथ नियुक्त करें । (शुनासीरीयाः एताः) खेती करनेवाले कृषिविभागके लोक कर्बुररङ्गके वस्त्र धारण करनेवाले हों । और (वायव्याः सौर्याः श्वेताः) वायुविभागके तथा विद्युत् विभागके लोग श्वेत वस्त्र धारण करनेवाले हो ॥१९॥

किन कर्मचारियोंके पीणास्य कैसे हों यह यहां कहा है ॥१९॥

(१३९१) हे मनुष्यों ! पक्षियोंको जाननेवाला वह जन (वसन्ताय किपञ्जलान् आलभत्ते) वसन्त ऋतुके लिये किपञ्जल नामके पिक्षयोंको अच्छे प्रकारसे प्राप्त करे । और (ग्रीष्माय कलविङ्कान्, वर्षाभ्यः तितिरान, शरदे वर्तिकाः हेमन्ताय ककरान्, शिशिराय विककरान्) ग्रीष्म ऋतुके लिये चिरौटा नामके पिक्षयों, वर्षाऋतुके लिये तीतरों, शरद ऋतुके लिये बत्तरवों, हेमन्त ऋतुके लिये ककर नामके पिक्षयों, एवं शिशिर ऋतुके लिये विककर नामके पिक्षयोंको प्राप्त करे ॥२०॥

(१३९२) पुरुष (समुद्राय शिशुमारान् आलभते) समुद्रदेवताके लिये शिशुमारों अर्थात् घडियालोंको प्राप्त करता है । (पर्जन्याय मण्डूकान) पर्जन्य देवताके निमित्त मण्डूकोंको प्राप्त करता है । (अद्भ्यः मत्स्यान्) जल देवताके निमित्त मत्स्योंको प्राप्त करता है । (मित्राय कुलीपयान्) मित्र देवताके लिये कैकडोंको प्राप्त है, और (वरुणाय नाक्रान्) वरुण देवताके लिये नाकोंको प्राप्त करता है । मनुष्य उपरोक्त देवताओं और उनके निमित्त प्राणियोंको प्राप्त कर उनका विशेष अध्ययन करे ॥२१॥

(१३९३) मनुष्य (सोमाय हंसान् आलमते) सोमके लिये हंसोको अच्छी प्रकार प्राप्त करता है। (वायवे बलाकान्) पवनके लिये बगुलोंको, (इन्द्राग्निभ्यां क्रुञ्जान्) इन्द्र और अग्निके लिये सारसोंका, (मित्राय मद्गून्) मित्रके लिये सुतुमुगोंको, और (वरुणाय चक्रवाकान्) वरुणके लिये चक्रवाकोंको अच्छी प्रकार प्राप्त होता है। मनुष्य इन सबोंके विषयमें विशेष ज्ञान उपार्जन करे।।२२॥

अग्रयं कुरह्मालंभते वन्स्पतिभ्य उल्लेकान्यीषोमाभ्यां चार्षानश्विभ्यां म्यूरानिम्बावर्षणाभ्यां कुपोर्तान् ॥ २३ ॥

सोमाय लुबानालमते त्वह्रं कौलीकानगोषादीर्वेवानां पत्नींभ्यः कुलीको देव<u>जा</u>मिभ्योऽग्रये गृहपंतये पारुष्णान् ॥ २४॥

अहें पारार्वतानार्रभते राज्ये सीचापूर्रहोराजयोः सन्धिभ्यो जतूर्मासंभ्यो दात्यीहान्तसंवतस्यार्थं महतः सुंपूर्णान् ॥ २५॥

मूम्यां आयुनालंभतेऽन्तरिक्षाय पाङ्क्ञान्त्रिवे कशान्त्रिगम्यो नंकुलान्बभ्रुकानवान्तरिक्षाभ्यः ।२६। वर्सम्य ऋर्यानालंभते हृद्देभ्यो कर्षनादित्येभ्यो न्यङ्कृन्विश्वेभयो देवेभ्यः पूपतानत्साध्येभ्यः कुलुङ्गान् ॥ २७ ।

(१३९४) मनुष्य (अग्नये कुटरून् आलभते) अग्निके लिये कुटरू नामक मुर्गोंको अच्छी प्रकार प्राप्त होता है। (वनस्पतिभ्यः उलूकान्) वनस्पतियोंके लिये उलुओंको, (अग्नीषोमाभ्याम् चाषान्) अग्नि और सोमके लिये चाषनामक पक्षियोंको, (अश्विभ्यां मयूरान्) अश्विनी कुमारोंके निमित्त मयूरोंको और (मित्रावरुणाभ्याम् कपोतान्) मित्रावरुण देवताके लिये कबूतरोंको अच्छी प्रकार प्राप्त होता है। मनुष्य इन सबोंके विषयमें विशेष ज्ञान प्राप्त करे ॥२३॥

(१३९५) मनुष्य (सोमाय लबान् आलभते) सोमके लिये ऐश्वर्य 'लवा' नामक पक्षीको प्राप्त होता है, (त्यष्ट्रे कौलीकात्) 'त्वष्ट्र' अर्थात् कारीगरीके कामके लिये 'वया' नामक पक्षीको प्राप्त होता है, (देवानां पत्नीभ्यः गोसादीः) विद्वानोंके पत्नियोंके लिये 'गुरुत्तल' पक्षीको प्राप्त होता है, (देवजामिभ्यः कुलीकाः) विद्वान् दिव्युगुणोंवालोंके बहिनोंके लिये 'कुलीक' नामक पक्षीको प्राप्त होता है, और (अग्नये गृहपतये पारुष्णान्) अग्निके समान वर्तमान गृहपालन करनेवाले सदगृहस्थके लिये 'पारुष्ण' नामक पक्षीको प्राप्त होता है । मननशील मनुष्य इन सबोंके जीवनके सूक्ष्म अध्ययन द्वारा विशेष ज्ञान उपार्जन करे ॥२४॥

(१३९६) मनुष्य (अहे परावतान् आलभते) दिनके लिये कबूतरोंको प्राप्त करता है, क्योंकि वे प्रातःकाल उठते है और घूत्कार करते है, वैसे मनुष्य भी प्रातःकाल शीघ्र उठें और मन्त्रपाठ करें । (रात्र्ये सीचापूः) रात्रीके कार्यके लिये 'सीचापू' नामके पक्षीको प्राप्त करता है । (अहोरात्रयोः सन्धिभ्यः जतूः) दिनरातकी सन्धिकाल वा सन्ध्या समयमें 'जतू' अर्थात् चमगीदडोंको प्राप्त करता है, वे उस समय अच्छी प्रकार देखते और आहार पाते है । (मासेभ्यः दात्योहान्) मासोंके उत्तमताके ज्ञानके लिये काले कौओंको प्राप्त करता है । और (संवत्सराय महतः सुपर्णान्) संवत्सरकी उत्तमताको जाननेके लिये बडे बडे 'सुपर्ण' नामके पक्षियोंको प्राप्त होता है । मनुष्य इन सबोंके बारेमें विशेष ज्ञान प्राप्त करे ॥२५॥

ये पक्ष दिनमें क्या करते है और उनके कर्मोंका परिणाम क्या होता है, यह ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञानसे अपने जीवनमें लाभ प्राप्त करना चाहिये ॥२५॥

(१३९७) मनुष्य (भूम्ये आस्तृन् आलभते) पृथ्वीकी श्रेष्ठताके लिये मूषकोंका अध्ययन करे । (अन्तरिक्षाय पांक्त्रान्) अन्तरिक्ष विज्ञानके लिये पंक्तिरूपसे चलनेवाले पक्षियोंको अवलोकन करे । (दिवे कशान्) प्रकाशके लिये 'कश' नामके पिक्षयोंको प्राप्त करे । (दिग्भ्यः नकुलान्) दिशाओंके ज्ञानके लिये नेवलोंको अध्ययनद्वारा विशेषरूपसे जाने । और (अवान्तरिक्शाभ्यः बभुकान्) उपदिशाओंके ज्ञानके लिये 'बभुक' नामक जन्तुओंको देखे ॥२६॥

(१३९८) मनुष्य (वसुभ्यः ऋश्यान् आलभते) वसु अर्थात् पच्चीस वर्षके ब्रह्मचारीके लिये ऋ ष्यनामक मृगोंको प्राप्त कर विशेष अध्ययन करे । (रुद्रेभ्यः रुरून्) रुद्रोंके लिये रुद नामक मृगोंको, (आदित्येभ्यः न्यङ्कून्) आदित्य

हेशीनायु परस्वतु आर्लभते मित्रार्थ गौरान्वर्रुणाय महिषान्बृहरूपतीये गव्यास्त्वष्ट्र उष्ट्रीन् ॥ २८॥ मुजापेतये पुरुषान्हस्तिन आर्लभते बाचे प्लुर्षाअक्षेषे मुशकाञ्छोत्रीय भृङ्गाः ॥ २९॥

पुजापंतये च वायवे च गोमुगो वर्षणायारण्यो मेघो यमाय कृष्णो मनुष्यराजायं मुर्कटः शार्वूलायं रोहिर्द्यमायं गव्यी क्षिपरयेनाय वर्तिका नीलेङ्गोः क्वामेः समुद्रायं शिशुमारी हिमर्वते हस्ती (३०)

मृयुः पाजापत्य उलो हलिक्ष्णो वृषक्षंशस्ते धात्रे किशां क्रङ्को धुङ्कश्चिपी केल्विङ्को लोहिताहिः पुष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाचे कुळाः' ॥ ३१॥

ब्रह्मचारियोंके लिये न्यङ्कुजातिके मूर्गोंको, (विश्वेभ्यः देवेभ्यः पृषतान्) समस्त दिव्यगुणोंसेयुक्त देवोंके लिये पृषत जातिके मूर्गोंको, और (साध्येभ्यः कुलुङ्गान्) साध्य अर्थात योगसाधनाशील पुरुषोंके लिये कुलूङ्गजातिके मूर्गोंको ग्रहण करे । इन सबोंको ग्रहण करके, मनुष्य उन सबोंके विशेष गुणोंको सूक्ष्मतासे जाननेका प्रयत्न करे ॥२७॥

(१३९९) मनुष्य (ईशानाय परस्वतः आलभते) ऐश्वर्य सम्पन्न सामर्थ्यवान् जनके लिये 'परस्वत्' नामक मूगोंको प्राप्त करे । (मित्राय गौरान्) मित्रके लिये गौर मृगोंको देखे, (वरुणाय महिषान्) वरुणके लिये भैंसो को देखना चाहिये । (बृहस्पतये गवयान्) बृहस्पतिके लिये नीलगायोंको देखना चाहिये । और (त्वष्ट्रे उष्ट्रान) त्वष्ट्रा अर्थात् शिल्पियोंके लिये बोझ उठानेवाले उष्ट्रोंका निरीक्षण करना चाहिये ॥२८॥

(१४००) मनुष्य (प्रजापतये पुरुषान् हस्तिनः आलभते) प्रजाके लिये वीर पुरुषों और हाथियोंको प्राप्त करे, (वाचे प्लुषीन) वाणीके लिये प्लुषी नामक जन्तुओंको प्राप्त करे, (चक्षुषे मशकान) ऑस्पर्क लिये मच्छरोंको देखे और (श्रोत्राय भृज्ञा) श्रवणेन्द्रियके लिये भृज्ञोंको प्राप्त करे, इन सबोंका सूक्ष्मताके साध विशेष अध्ययन करे ॥२९॥

(१४०१) (प्रजापतये वायवे च गोमृगः) प्रजाके पालक और वायुके समान वेगसे जानेके लिये 'गवय' को अनुकरण करने योग्य है। (वरुणाय आरण्यः मेषः) शत्रुका निवारण करनेके लिये जंगली मेढा अनुकरण करने योग्य है। (यमाय कृष्णः) यमके लिये कृष्णमेष अनुकरणीय। (मनुष्यराजाय मर्कटः) मनुष्य राजाके लिये बन्दरको देखना चाहिये। (शार्दूलाय रोहित्) जंगलके राजा शेरके लिये भक्षणार्थ एक मृग होता है। (ऋषभाय गवयी) बैलके लिये गाय (क्षिप्रश्येनाय वर्तिका) वेगसे झपटनेवाले बाजके लिये बटेरी प्राप्त होती है (नीलङ्गो कृमिः) जिस प्रकार नीडमें बैठनेवाले विशेष जातिके पक्षीको कृमि- कीट भोजन करनेके निमित्त प्राप्त हो जाता है। (समुद्राय शिशुमारः) जिस प्रकार सागरमें 'शिशुमार' नामके घडियाल आश्रय किये होते है और (हिमवते हस्ती) जिस प्रकार विशाल शरीरवाले हाथी हिमवान् पर्वतका आश्रय लेते है, उसी प्रकार श्रेष्ठ जन भी उन्नत महान श्रेष्ठ राजाका आश्रय ग्रहण करते है ॥३०॥

(१४०२) (मयु: प्राजापत्यः) संगीतज्ञ उत्तम गान करनेवाला पुरुष प्रजापित राजाके सुस्तके लिये हो । (उतः हिलक्ष्णः वृषदंशः ते धात्रे) ऊनके वस्त्र देनेवाला, शेरके सदृश निर्भय चक्षुवाला, बिलारके समान हृष्टपुष्ट दिस्ताई देनेवाला ये तीनों प्रकारके पुरुष प्रजाके पोषणकारी पदके योग्य है । (धुङ्क्षा, अग्नेयी) शत्रुओंको धुन डालनेवाली सेना अग्रणी सेनानामकके अधीन रहे, (कलविङ्कः लोहिताहिः पुष्करसादः ते त्वाष्ट्राः) मधुरध्वनियोंको प्रकट करनेवाला, लोहादिके बने पदार्थोंको आधात करनेवाल लोहकार और तालाबको बतानेवाला अथवा दृढ दुर्गोंका निर्माण करनेवाला वे सब शिल्पकारके अधीन हों । और (वाचे कुञः) उत्तम श्रेष्ठ वाणीके ज्ञानके लिये चतुर पुरुषको प्राप्त करे ॥३१॥

सोमीय कुलुङ्ग आर्ण्योऽजो नेकुलः शका ते पीष्णाः क्रोष्टा मायोरिन्द्रस्य गौरमुगः पिद्वो न्यङ्काः कक्कटस्तेऽनुमत्ये प्रतिश्रुत्काये चक्कवार्कः ॥ ३२॥

सौरी बुलाको <u>जार्गः सृंज्यः ज्ञयाण्डंकस्ते मैत्राः सर्</u>स्वत्ये शारिः पुरुषवाक् श<u>्वा</u>विद्धामी शर्दुलो <u>हुकः पृदंकुस्ते मन्यवे सर्रस्वते शुक्षः पुरुषवाक् ॥ ३३॥</u>

सुपूर्णः पर्जन्य आतिर्वाहसो दर्विषा ते वायवे बृहस्पतिये बाचस्पतिये पैङ्गराजोऽलज आन्तिरिक्षः प्लुवो मुहुर्मत्स्यस्ते नेदीपृतये द्यावापृथिवीर्यः कुर्मः' ॥ ३४ ॥

पुरुषमुगश्चन्त्रमंसो गोधा कार्लका दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनां कृकवार्कः सावित्रो हुछसो वार्तस्य नाको मर्करः कुलीपयस्तेऽकूपारस्य हिये शल्यकः ॥ ३५॥

पुण्यहों मुण्डूको मूर्षिका तिसिरिस्ते सर्पाणां लोपाश आश्विनः कृष्णो राज्या कक्षीं जुतूः सुषिलीका त इतरजनानां जहका वैष्णवीं ॥ ३६॥

(१४०३) (सोमाय कुलङ्गः आरण्यः अजः नकुलः शका ते पौष्णाः) सोमके निमित्त हिरण, बनका मेष, न्योला और मधुमविस्वयां ये सब पूषा देवतासे सम्बन्धित है, इन्हें उपलब्ध किया जाय । (क्रोष्टा मायो, गौरमृगः इन्द्रस्य) श्रृगाल मायु देवता सम्बन्धी और गौरमृग इन्द्रकें सम्बन्धवाला है । (न्यङ्कुः पिद्वः कक्कटः ते अनुमत्ये) न्यङ्कु मृगविशेष, पिद्व नामका हरिण और कक्कट नाम मृग ये सब अनुमित देवताके लिये है । और (प्रतिश्रुत्काये चक्रवाकः) प्रतिश्रुत्क देवताके लिये चक्रवाक पक्षी है ॥३२॥

(१४०४) (बलाका सौरी) बगली सूर्यदेवताके लिये है, (शार्गः सृजयः शयाण्डकः ते मैत्राः) चातक, सृजय और शयाण्डक ये पक्षी मित्र देवताके लिये है, (पुरुषवाक् शारिः सरस्वत्यै) पुरुषके समान बोलनेवाली मैना सरस्वतीके लिये है (शावित् भौमः) सेही भूमि देवताके लिये है, (शावितः वृक्रः पृदाकुः ते मन्यवे) शेर, भेडिया और सर्प वे सब मन्यु देवताके लिये है, और (पुरुषवाक् शुकः सरस्वते) पढाया हुआ, पुरुष वाणीवाला तोता समुद्रके लिये है ॥३३॥

(१४०५) (सुपर्णः पार्जन्य) सुपर्णपक्षी पर्जन्यके लिये है, (आतिः वाहसः दर्विदा ते वायवे) आडी, वाहस और काष्ठकुष्ट पक्षी वे तीनों वायुदेवताके लिये है। (वाचस्पतये बृहस्पतये पैक्षराजः) वाणीके स्वामी बृहस्पतिके लिये पैङ्गराजपक्षी है, (अलजः अन्तरिक्षः) अलज नामवाला पक्षी अन्तरिक्ष देवताके लिये है। (प्लवः मद्गुः मत्स्यः ते नदीपतये) पानीमें तैरनेवाला जलकुक्कुट, कारंडव और मत्स्य वे तीनों नदीपति देवताके लिये है। और (कूर्मः द्यावापृथिवीयः) कछुआ द्यावापृथ्वी देवताके लिये ॥३४॥

(१४०६) (पुरुषमृगः चन्द्रमसः) पुरुषमृग अर्थात् वन मानुष चन्द्रमाके लिये है (गोधा, कालका, दार्वाघाटः ते वनस्पतिनाम्) गोह और कालका व कटफोड नामके पक्षी वे सब वनस्पति देवताके लिये है । (कृकवाकुः सावित्रः) तम्रचूर्ण सविता देवताके लिये हैं (हंसः वातस्य) हंस वायू देवताके लिये है (नाक्रः मकरः कुलीपयः ते अकूपारस्य) नाकेका शिशु, मगरमच्छ और कुलीपय नामक जल जन्तु वे सब सागरके लिये है । और (शल्यकः हियै) सेही ही देवताके लिये है ।।३५॥

(१४०७) (एणी अहः) हरिणी अह देवताके लिये है। (मण्डूका मूषिका तित्तिरिः ते सर्पाणाम्) मेडुका मूषकी और तीतरी वे सब सर्पोंके लिये है। (लोपाशः अश्विनः) लोपाश नामक वनचर प्राणी अश्विनी कुमारोंके लिये है। (कृष्णः रात्र्ये) कृष्ण मृग रात्री देवताके लिये है। (ऋक्षः जतः सूषिलीका ते इतरजनानाम्) रीछ जतू और सुषिलीका नामकी पक्षिणी तीनों इतर देवताओंके लिये है। और (जहका वैष्णवी) 'जहका' नामवाली पक्षिणी विष्णू देवताके लिये है। ॥३६॥

अन्यवापोऽर्धमासानामृश्यो मयूर्रः सुपूर्णस्ते गन्धुर्वाणामुपामुद्रो मासां कृश्यपे ग्रेहित्कुण्डुणाची गोलत्तिका तेऽप्सरसां मृत्यवेऽसितेः ॥ ३७॥

वर्षाहुर्ऋतुनामाखुः कशो मान्थालस्ते पितृणां बलायाजगरो बसूनां कृषिश्लीलः कृषोत् उलूकः ज्ञासते निर्श्लीत्यै वर्षणायारण्यो मेर्षः ॥ ३८॥

श्वित्र अवित्या<u>नामुष्ट्रो घृणीवान्वाधींनसस्ते मृत्या अर्णयाय सृमरो रुक्त गैद्</u>रः क्वायैः कुटर्रद्दि<u>यौहस्ते वाजिनां</u> कार्माय <u>पिकैः ॥ ३९॥</u>

खुद्रो वैश्वदेवः श्वा कुष्णः कुर्णो गर्वभस्तरक्षुस्ते रक्षसाभिन्द्रीय सूक्ररः सिछहो मोहतः कृकलासः पिप्पंको शकुनिस्ते श्रीव्यापे विश्वेषां देवानां पृपतः ॥ ४०॥

[ अ॰ १४, कं॰ ४०, मं॰ सं॰ ४० ]

### इति चतुर्विशोऽध्यायः।

(१४०८) (अन्यवापः अर्धमासानां) कोकिल नामपक्षी अर्धमासके लिये है। (ऋष्यः मयूरः सुपर्णः ते गन्धर्वाणाम्) ऋष्यजातिका मृग, मोर और सुपर्ण नामवाला पक्षी वे तीनों गन्धर्व देवताके लिये है। (उद्रः अपाम्) कर्कट अर्थात केकडा जलोंके निमित्त है। (कश्यपः मासाम्) कछुआ मासके देवताके लिये है। (रोहित् कुण्डृणाची गोलितका ते अपसरसाम्) रोहितमृग, कुण्डृणाची नामकी वनचरी और गोलितका नामवाली पक्षिणी व तीनो अप्सराओंके लिये है। और (मृत्यवे असितः) मृत्युदेवताके निमित्त कृष्णमृग है।।३७॥

(१४०९) (वर्षाहू: ऋतूनाम्) वर्षाको बुलानेवाली भेकी ऋ तुओंके लिये है। (आखु: कश: मान्धाल: ते पितृणाम्) मूषा, छुछुन्दर और मान्धाल छपकली वे तीनों पितरोंके लिये है, (अजगर: बलाय) अजगर बलदेवताके लिये है। (कपिञ्चल: वसूनाम्) कपिञ्चल वसुओंके लिये है। (कपोत: उलूक: शश: ते निर्ऋत्ये) कबूतर, उल्लु और सरगोश वे तीनों निर्ऋति देवताके लिये है और (मेष: वरुणाय) मेंढा वरुण देवताके लिये है। ।३८।।

(१४१०) (श्वित्रः आदित्यानाम्) चित्रविचित्र मृग आदित्योंके लिये है, (उष्ट्रः घृणिवान् वार्धीनसः ते मत्ये) ऊंट, चील, कण्ठमें जिसके थन ऐसा बडा बकरा वे तीनों मितदेवीके निमित्त है। (सृमरः अरण्याय) नील गाय अरण्य देवताके लिये है। (रुरु: रोद्रः) रुरुमृग रुद्रदेवताके लिये है। (क्वियः कुरुतः दात्यौहः ते वाजिनाम्) क्विदनाम पक्षी, मुर्गा और कौआ वे तीनों वाजिदेवताओंके लिये है। और (पिकः कामाय) कोकिल कामदेवके लिये है। १३९॥

(१४११) (स्वड्गः वैश्वदेवः) ऊंचे और पैनेसींगोवाला गैंडा विश्व देवोंके लिये है (कृष्णः श्वा, कर्णः गर्दमः तरक्षुः ते रक्षसाम्) काले रङ्गका कुत्ता, लम्बे कानवाला गधा और व्याघ्र वे तीनों राक्षसोंके लिये है। (सूकरः इन्द्राय) सुअर इन्द्रके लिये है। (सिंहः मारुतः) सिंह मरुत देवताके लिये है। (कृकलासः पिप्पका शकुनिः ते शरव्याये) गिरगिट, पपीहा और शकुनि नामवाली पक्षिणी वे सब शरव्य देवीके लिये है। (पृषतः विश्वेषां देवानाम्) पृषत जातिका मृग विश्वे देवताओंके लिये है।।४०।।

### ॥ चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥

## अथ पञ्चविंशोऽध्यायः।

शार्षं वृद्धिरवंकां दन्तमूर्छेर्षृतं वस्वैदित्तान्द्छंष्ट्रांम्याछं सर्तस्वत्या अग्रजिह्नं जिह्नायां उत्साद्मवकुन्देन् तालु वाज्छं हर्नुभ्याम्य आस्येन् वृर्षणमाण्डाभ्यांमादित्याँ शमर्श्वभिः पन्थानं भूभ्यां द्यावापृथिवी वर्तीभ्यां विद्युतं कुनीनंकाभ्याछं शुक्काय स्वाहां प्रायाणि पक्ष्माण्यदार्था इक्षवीऽवार्याणि पक्ष्माणि पार्या इक्षवीः ॥ १ ॥ वातं प्राणेनापानेन् नासिके उपयाममर्थरेणीष्ठेन् सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनुकाशेन् बाह्यं निवेष्यं मूर्भां स्तेनियन्तुं निर्वाधेनाशाने मस्तिष्केण विद्युतं कुनीनंकाभ्यां कर्णाभ्याछं भोज्ञछं भोज्ञांभ्यां कर्णी तेवृनीमेधरकुण्ठेनापः शृष्ककुण्ठेनं चित्तं मन्यां मिरवितिष्ठं श्रीष्णां निर्वहितं निर्जर्जस्येन श्रीण्णां संक्रोशैः प्राणान् रेष्माणंछं स्तुपेनं ॥ २ ॥

(१४१२) (दिहः शादम्) दांतोंसे अत्यंत कोमल घासकी (दन्तमूलैः अवकाम्) दांतोंके मूलोंसे कोमल धासके विस्तृत स्थानको (वस्वैः मृदम्) दांतोंके पृष्ठभागोंसे मृत्तिकाको (दंष्ट्राभ्याम् तेगाम्) डाढोंसे तेगदेवताको (अग्रजिह्नम् सरस्वत्यै) जिह्नाके अग्रभागसे सरस्वतीको (जिह्नायाः उत्सादम्) जीभसे उत्साद देवताको (तालु अवक्रन्देन) तालुसे अवक्रन्द देवताको (हनुभ्याम् वाजम्) दोनों ठोढीसे अन्नको (आरयेन आपः) मुखसे आप देवताको (आण्डाभ्याम् वृषणम्) दोनों अण्डकोशोंसे वृषणको, (शमश्रुभिः आदित्यान्) दाढी मोंछके बालोंसे आदित्योंको, (श्रूम्याम् पन्थानम्) दोनों श्रुवोंसे पन्थदेवको, (वर्तोभ्याम् द्यावापृथ्विची) पलकोंके बालोंसे द्यावापृथ्वीको, (कनीनकाभ्याम् विद्युतम्) नेन्न मध्यवर्ती दोनों पुतिलयोंसे विद्युत देवताको प्रसन्न करता हूं । (शुक्राय स्वाहा) शुक्लदेवके लिये यह आहुति देता हूं । (पृष्णाय स्वाहा) कृष्णदेवके लिये यह आहुति देता हूं । (पश्माणि पार्याणि) नेन्नके ऊपरके लोग पारदेवता सम्बन्धी है उनसे पारदेवताको, (इक्षवः अवार्याणि) नेन्नके अधोभागके रोम अवार देवताको है उनसे अवार देवताको प्रसन्न करता हूं ।।।।।

(१४१३) (प्राणेन बातम्) प्राणसे वातदेवताको, (अपानेन नासिके) अपानसे दो नासिका देवताको, (अधरेण ओष्ठेन उपयामम्) नीचेके ओष्ठसे उपयाम देवताको (उत्तरेण सत्) ऊपरकें ओष्ठसे सत्देवको, (प्रकाशेन अन्तरम्) ऊपरकी शारीरिक कान्तिसे अन्तरदेवको, (अनूकाशेन बाह्मम्) नीचेकी देहकान्तिसे बाह्मदेवको, (मूर्ध्मा निवेष्यम्) मस्तकसे, प्रवेश होने योग्य देवको, (निर्बाधेन स्तनयित्नुम्) शिरकी अस्थिक सारभागसे स्तन यित्नु देवको, (मस्तिष्केन अशिनम्) शिरके मध्यस्थित जर्जर मांसभागसे अशनीदेवको, (कनीनकाभ्यां विद्युतम्) नेत्रतारका अर्थात् चक्षुओंमें स्थित पुतिलयोंसे विद्युत देवताको, (कर्णाभ्याम् श्रोत्रम्) दोनों कर्णोंसे श्रोत्रस्थानीय देवको, (श्रोत्राभ्याम् कर्णों) दोनों कानोंके सुननेके साधनोंसे दोनों कानोंमें स्थित देवोंको (अधरकण्ठेन तेदनीम्) कण्ठके नीवेके भागसे तेवनीयदेवको, (शुष्ककण्ठेन अपः) शुष्ककण्ठसे जलदेवताको, (मन्याभिः चित्तम्) ग्रीवाकी पिछली नाणियोंसे चित्त देवताको, (शीष्णां अदितिम्) शिरसे अदितिदेवीको, (निर्जल्येन शीष्णां निर्ऋतिम्) अतिजर्जरित शिरोभागसे निर्ऋतिदेवको, (सङ्कोशेः प्राणान्) शब्दयुक्त अङ्गोंसे प्राणोंको और (स्तुपेन रेश्माणम्) शिखामूत अङ्गोंसे रेष्मदेवोंको प्रसन्न करता हूं ॥२॥

मुशकान् केशैरिन्द्रछं स्वर्ष<u>सा वहेंन इह</u>स्पतिछं शकुनि<u>सा</u>देन कुर्माठछुफैशकर्मणछं स्थूराभ्यांमूक्षलाभिः कुपिश्नलाञ्चवं जहाभियामध्वनि बाहुभ्यां जाम्बीलेनारणयमशिमीतिरुग्भ्यां पूषणं दोभ्यामश्विनावछसाभ्याछं रुद्रछं रोर्राभ्याम् ॥ ३॥

अग्नेः पंक्षितिर्वायोर्निपंक्षितिरिन्द्रंस्य तृतीया सोर्सस्य चतुर्थ्यदित्ये पञ्चमीन्द्राण्ये पृष्ठी मुस्तांश्र सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्युर्यमणो नेवमी धातुर्द्शमीन्द्रंस्यैकाद्द्रशी वरुणस्य द्वाद्रशी यमस्यं

त्रयोदृशीं ॥ ४॥

इन्द्राग्न्योः पेक्षितिः सर्स्वत्ये ।नेपेक्षितिमित्रस्यं तृतीयापां चंतुर्थी निर्मत्ये पञ्चम्युग्नीपोमयोः पष्ठी सूर्पाणांश्वे सप्तमी विष्णोरप्ट्रमी पूष्णो नंद्रमी त्वप्दुर्द्श्मीन्द्रस्यकाद्द्रशी वर्षणस्य द्वाद्दशी यम्ये त्रयोद्दशी द्यावांपृथिव्योद्क्षिणं पार्श्वं विश्वेषां देवानामुत्तरम् ॥ ५ ॥ स्वतांश्व स्कुन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा कीकसा कृद्राणां द्वितीयोऽऽदित्यानां तृतीयो वायोः पुष्णिमग्नीपोमेयोमांसदी कुञ्जी श्रोणिम्यामिन्द्रावृहस्पतीं क्रकम्यां मित्रावर्षणावृहगाभ्यामाकमण्यं स्थूराभ्यां बलं कुष्ठांभ्यामे ॥ ६ ॥

(१४९४) (केशै: मशकान्) बालोंसे मशकोंसे सम्बन्धित देवोंको, (स्वपसा वहेन इन्द्रम्) उत्तम कर्म करने व भार धारण करनेवाले स्कंधसे इन्द्रको (शकुनिसादेन बृहस्पितम्) शकुनि समान गमनसे बृहस्पितको, (शकै: कूर्मान्) खुरों अर्थात् वेगवान साधनोंसे कूर्मको, (स्थूराभ्याम् आक्रमणम्) स्थुल गुल्फोंसे आक्रमण देवताको, (ऋक्षलाभि: किपुलान्) गुल्फको नीचेकी नाडियोंसे किपुलल नामक देवताओंको (जङ्घाभ्याम् जवम्) जंघाओसे वेग अधिष्ठात्री देवीको, (बाहुभ्यां अध्वानम्) दोनों बाहुओंसे मार्ग देवताको, (जाम्बीलेन आरण्यम्) जम्बीर वृक्षाकार जानुसे आरण्य देवताको, (अतिरुग्भ्याम् अग्निम्) अतिशोभित जानुदेशसे अग्निदेशको, (दोभ्यां पूष्णम) दोनों बाहुओंसे पूषा देवताको, (अंसाभ्यां अश्विनौ) दोनों कन्धोंसे अश्विनीकुमारोंको और (रोराभ्यां रुद्रम्) अंसग्रन्थीसे रुद्रदेवको प्रसन्न करता हूं ॥३॥

(१४९५) (अग्नेः पक्षितः) अग्निकं लिये दक्षिणपार्श्वकी पहली अस्थि, (निपक्षितिः वायोः) दक्षिणपार्श्वकी दूसरी अस्थि वायुके लिये, (तृतीयः इन्द्रस्य) तीसरी अस्थि इन्द्रके लिये (चतुर्थी सोमस्य) चौथी सोमके लिये, (पंचनी अदित्ये) पांचवी अदितिके लिये (षष्टी इन्द्राण्याः) छटी इन्द्राणिके लिये, (सप्तमी मरुताम्) सातवी मरुतोंके लिये (अष्टमी बृहस्पतेः) आठवीं बृहस्पतिके लिये (नवमी अर्यम्णः) नौमी अर्यमाके निमित्त, (दशमी धातुः) दशवीं धाताके लिये (एकादशी इन्द्रस्य) ग्यारहवीं इन्द्रके लिये (द्वादशी वरुणस्य) बारहवी वरुणके लिये और (त्रयोदशी

यमस्य) तेरहवीं यमकी प्रसन्नता करनेवाली है ॥४॥

(१४९६) (पक्षितिः इन्द्राग्न्योः) वामपर्श्वकी अस्थि इन्द्र-अग्निके निर्मित्त, (निपक्षितिः सरस्वत्ये) दुसरी पसुलीकी अस्थि सरस्वतीके लिये, (तृतीया मित्रस्य) तीसरी मित्रके प्रीतिके लिये, (चतुर्थी अपाम्) चौथी जल देवताके लिये, (पञ्जमी निर्न्नहत्ये) पांचवी निर्न्नह ति देवताके लिये, (षष्ठी अग्नीषोमयोः) छठीं अग्नि- सोमके लिये, (सप्तमी सर्पाणाम्) सातवीं सर्पाके लिये, (अष्टमी विष्णुः) आठवीं विष्णुके लिये, (नवमी पूष्णः) नौर्मी पूषाके लिये, (दशमी त्वष्टुः) दशवीं त्वष्टाके लिये, (एकादशी इन्द्रस्य) ग्यारहवी इन्द्रके लिये, (द्वादशी वरुणस्य) बारहवी वरुणके लिये, (त्रयोदशी यम्ये) तेरहवी यमके लिये (दिक्षणम् पार्श्वम् द्वावापृथिव्योः) दायां पार्श्व भाग द्वावा पृथ्वीके लिये और (उत्तरम् विश्वेषाम् देवानाम्) उत्तर पार्श्व सम्पूर्ण देवताओंका है ॥५॥

(१४९७) (मरुतां स्कन्धाः) सैनिकोंकी छावनियां ही राष्ट्रके कन्धे है। (विश्वेषां देवानाम् प्रथमा कीकसा) समस्त देवोका सर्वोत्तम उपदेश ही राष्ट्रका परम आधार है। (रुद्राणाम् द्वितीया) रुद्र अर्थात् दुष्टोंको पूषणं विनिष्ठनीऽन्धाहीन्त्स्थूंलगुद्धां सर्पानगुद्दिति आन्त्रीर्पो विस्तिना वृषणमाण्डाभ्यां वार्जिन्छं शेपेन प्रजाछं रेतंसा चार्षान् पित्तेनं प्रवृरान् पायुनां कृश्माञ्छंकपिण्डैः'॥ ७॥ इन्द्रंस्य क्रोडोऽदित्ये पाजुस्यं दिशां जन्नवोऽदित्ये भसञ्जीमूर्तान् हृदयीपशोनान्तरिक्षं पुरीतता नर्भ उद्योण चक्रवाको मर्तस्नाभ्यां दिवं वृक्काभ्यां गिरीन् प्लाशिभिरुपंलान् प्लीहा वल्मीकान् क्रोमिभग्लीभिर्गुल्मान् हिराभिः सर्वन्तीर्हृदान् कुक्षिभ्यांछ समुद्रमुद्रेण वैश्वान्तरं भस्मन् ॥ ८॥

रुलानेवाले दमनकारी पुरुषोंको शासन व्यवस्था दूसरे स्थानमें है। (तृतीया आदित्यानाम्) सूर्य सदृश तेजस्वी अधीशोंका शासन तीसरे स्थानमें है। (वायो: पृच्छम्) 'वायू' का पद दृष्ट पुरुषोंका नाशक पुच्छके समान है। (अग्निसोमयो: भासदो) अग्नि-सोम अर्थात् सेनापित और राजा ये तेजस्वी पदाधिकारी राष्ट्रके दो नितम्ब भागोंके समान है। (कुञ्जो श्रोणिभ्याम्) हंसोके समान विशेष विवेकी दो विद्वान् राष्ट्रशदीरके किट प्रदेशोंके सदृश है। (इन्द्राबृहस्पित फरुभ्याम्) इन्द्र और बृहस्पित सम्राट और महामन्त्री राष्ट्रकपी शरीरके जंघाके तुल्य है। (अल्गाभ्याम् मित्रावरुणो) अति वेगसे गमन करनेवाले उरुओंके दोनों सन्धिभाग मित्र और वरुण राष्ट्र शरीरके दो प्रधान अधिकारी है। (आक्रमणं स्थूलाभ्याम्) राष्ट्रकी विजयके लिये आक्रमण करना स्थूल जंघोके तुल्य है और (कुष्टाभ्यां बलम्) दोनों नितम्बोंके बीच गहरे स्थानके समान राष्ट्रकपी शरीरमें सैन्यबल है।।६।।

(१४९८) (वनिष्ठुना पूषणम्) स्थूल आंतोंसे पूषा नामक देवताकी (स्थूलगुदया अन्धाहीन्) स्थूल गुदासे अन्धे सांपोंकी (गुदाभिः सर्पान्) सामान्य गुदाओंसे सर्पोंकी (विहुतः आन्त्रेः) कुटिलगामी सर्पोंकी आंतोंसे (अपः विस्तना) जलाशयों निदयोंकी तुलना विस्तिभागसे करो । (वृषणमाण्डाभ्याम्) वर्षणकारी मेघको वीर्यसेंचन समर्थ अण्डकोशोंसे (शेपेन वाजिनम्) शेषभागसे बलवानको (रेतसा प्रजाम्) वीर्यसे प्रजाको (पित्तेय चाषान्) पित्तके बलसे स्थाये हुये पदार्थोंको (पायुना प्रदरान्) शरीरस्य वायुमार्गसे दरार भागोंकी तुलना करो । और (कूश्मान् शकपिण्डैः) शक्तिके संघोंसे शासनबलोंकी तुलना करो ।।।।।

(१४१९) (क्रोड: इन्द्रस्य) शरीरके गोवका भाग इन्द्रका है। (अदित्यै: पाजस्यं) अदितिका स्थान शरीरमें पाद या सांडे होनेका स्थान है। (विशां जन्नवः) दिशाओंका स्वरूप शरीरमें जन्नु अर्थात् कन्धे और कोसके बीचकी पसुलियां है। (अदित्यै भसत्) अदिति, द्यौ, आकाश ही शरीरमें तेजोमय अङ्गके समान है। (जीमूतान् हृदयौपशेन) मेघोंका स्थान शरीरके हृदयभाग रुधिर सञ्चारक उपकरणोंके समान है। (पुरीतता अन्तरिक्षम्) शरीरमें स्थित पुरीतत् नामक हृदयनाडी अन्तरिक्षके स्थानमें है। (उदर्येण नभः) पेटमें स्थित यन्त्रोंसे आकाशकी तुलना करो। (मतस्नाभ्याम् चक्रवाकौ) हृदयके दोनों पासोंपर स्थित फुस्फुसोंको चकवा चकवीके समान समझो। (दिवं वृक्काभ्याम्) आकाशको शरीरमें गुर्दोंसे तुलना करो। (गिरीन् प्लाशिभिः) पर्वतोंको शरीरमें स्थित गुर्दोंसे तुलना करो। (उपलान् प्लीहा) मेघोंको प्लीहासे तुलना करो। (क्लोमिभः वल्मीकान्) कलेजेके सण्डोंसे वाल्मीकके ढेरोंकी तुलना करो। (ग्लीभिः गुल्मान्) 'ग्ली' नामक हृदयकी विशेष नाडियोंसे गुल्मोंकी तुलना करो। (हिराभिः स्रवन्तीः) शरीरमें स्थित अत्ररस और रुधिरको बहन करनेवाली नाडियोंसे राष्ट्रमें स्थित नादियोंकी तुलना करो। (ह्रामः स्रवन्तीः) सरीरमें स्थित कोखोंके बीच रुधिरसे भरे स्थानोंसे तुलना करो। (समुद्रं उदरेण) समुद्रकी उदर भागसे तुलना करो। और (वैश्वानरं भस्मना) वैश्वानर नामक अग्निको भस्मके समान निरसार अथवा मुक्त अन्नको जीणं करनेवाली कान्तिजनक जठराग्निसे तुलना करो।।।।।

विधृति नाम्यां घृतछं रसेनायो यूष्णा मरीचीर्विपुड्मिनीहारमूष्मणां जीनं वसंया पुष्वा अश्रीमहादुनीर्दुषीकाभिरस्ना रक्षांछसि चित्राण्यक्नैर्नक्षत्राणि कृषेणं पृथिवीं त्वचा जुम्बकाय स्वाहां ॥ ९॥

हिर्ण्युगर्भः सर्भवर्तताग्रं भूतस्यं जातः पितरेकं आसीत्। स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में वेवायं हिवपं विधेमं ॥ १०॥ यः पाणतो निमिष्तो महित्वेक इद्गाजा जर्गतो बुभूवं। य ईशे अस्य द्विपवृश्चतुंष्पवः कस्में वेवायं हिवपं विधेमं ॥ ११॥ यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्यं समुद्राश्च रसयां सहाहः। यस्येमाः पृदिशो यस्यं बाह्न कस्में वेवायं हिवपं विधेमं ॥ १२॥

(१४२०) (विधृतिं नाभ्या) विशेषरुपसे लोकोंको धारण करनेवाली शक्तिको नामीसे तुलना करो । (धृतं रसेन) घृतको शरीरस्य बलकारी रससे तुलना करो । (यूष्णा आपः) शरीरमें स्थित पक्पररसे राष्ट्रमें स्थित परिपक्व ज्ञानवाले विद्वान आप्त पुरुषोंकी तुलना करो । (मरीचीः विपुड्भिः) सूर्यकी किरणोंकी तुलना विशेष पूर्ण करनेवाले वसा आदि धातुओंसे करो । (उष्मणा नीहारम्) शरीरमें स्थित उष्णतासे नीहार अर्थात प्रभातकालमें पडे जलके ओसके फुहारसे तुलना करो । (शीनं वसया) वनस्पतियों और प्राणियोंकी वृद्धि करनेवाली शीतलताको शरीरमें स्थित वसासे तुलना करो । (अश्रुभिः पूष्वा) शरीरके आंसुओंसे वृक्षोंकी सीचनेवाले फुहारोंकी तुलना करो । (दूषिकाभिः हादुनीः) नेत्रमें उत्पन्न गीदोंसे आकाशमें उत्पन्न विद्युतोंकी तुलना करो । (अस्ता रक्षांसि) शरीरके रुधिरसे रक्षा करने योग्य पदार्थोंकी तुलना करो । (अक्नैः चित्राणि) शरीरके भिन्न भिन्न अङ्गोंसे राष्ट्रके चित्रविचित्र अद्भूत स्थानों दृश्योंकी तुलना करो । (नक्षत्राणि रूपेण) नक्षत्रोंकी तुलना शरीरके रूपसे करो । और (पृथिवी त्वचा) भूमि अथवा राष्ट्रके पृष्ठकी तुलना शरीरकी त्वचासे करो । (जुम्बकाय स्वाहा) वरुणदेवताके निमित्त यह आहुति दी जाति है ॥९॥

(१४२१) (हिरण्यगर्भः भूतस्य अग्रे समवर्तत) सूर्यादि तेजवाले पदार्थ जिसके भीतर है वह परमात्मा प्राणिजातकी उत्पत्तिके प्रथम वर्तमान था, और वही परमात्मा (जातः एकः पितः आसीत्) उत्पन्न हुये जगतका एकही स्वामी था। (सः इमां पृथिवीं उत द्यां दाधार) वह परमात्मा ही इस भूमि और द्युलोकको धारण कर रहा है। (कस्मै देवाय हिवषा विधेम) उस आनन्दस्वरूप परमात्म देवके लिये हिवका समर्पण करते है। ।१०॥

(१४२२) (यः महित्वा) जो परमात्मा अपने महान सामर्थ्यसे (प्राणतः निमिषतः जगतः एक इत् राजा बमूव) प्राणवाले और नेत्रादिसे वेष्टा करनेवाले सजीव चर जगतका एकमात्र राजा हुआ। और (यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे) जो इस दो पैरवाले मनुष्य पक्ष आदि और चौपाये गो हस्ती आदिका भी स्वामी है, (कस्मै देवाय हविषा विधेम) उस आनंदस्वरूप प्रजापित परमेश्वरके लिये हम भिक्तिसे हिव अर्पण करते हैं ॥११॥

(१४२३) (यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः) जिस परमात्माके महान सामर्थ्यसे ये बर्फोंसे ढके हुये पर्वत बने है, (यस्य रसया सह समुद्रं आहुः) जिसके ही महान् सामर्थ्यसे रसके साथ महान् समुद्रको बतलाते है, और (यस्य इमाः प्रदिशाः यस्य बाह्) जिसके महान सामर्थ्यसे बनी ये दिशायें उपदिशायें जिसके बाहुओंके समान फैली है, उस (कस्मे देवाय हविषा विधेम) सुखस्वरूप प्रजापालक दिव्यगुणवाले परमात्माके लिये हवि द्वारा हम समर्पण करते है ॥१२॥

प आत्मदा बंद्यदा पस्य विश्वं द्यासंते प्रशिषं पस्य देवाः।

गस्यं च्छापामृतं पस्यं मृत्युः कस्में देवायं हिवणं विधेमं ॥ १३ ॥
आ नी भद्राः कर्तवो पन्तु विश्वतोऽदंब्धासो अपरीतास द्वद्भिदंः।
देवा नो पथा सद्मिद् वृधे असन्नर्णायुवो रक्षितारीं दिवे-दिवे ॥ १४ ॥
देवानां भद्रा सुमितिर्क्षन्नयूतां देवानां ए गतिरिभ नो निवर्तताम ।
देवानां ए स्व्यमुपंसेदिमा व्यं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ १५ ॥
तान्पूर्वेपा निविद्यं हूमहे व्यं भगं मित्रमदितिं दक्षमिसिधम ।
अर्थमणं वर्षण्यं सोमेमश्विना सरंस्वती नः सुभगा मर्यस्करते ॥ १६ ॥
तस्रो वातो मयोभु वातु भेषुनं तन्माता पृथिवी तिष्यता द्योः।
तद् ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदंश्विना भृणुतं धिष्ण्या युवमं ॥ १७ ॥

(१४२४) (यः आत्मदा बलदाः) जो परमात्मा आत्मशक्तिका देनेवाला और शारीरिक बलका प्रदाता है। (यस्य प्रशिषं विश्वेदेवाः उपासते) जिसकी उत्तम शिक्षाका सब देवगण पालन करते है। (यस्य छाया अमृतम्) जिसका आश्रय अमृत अर्थात् मोक्षसुर्य है, और (यस्य मृत्युः) जिसका आश्रय न करना, भक्ति न करनाही मरण है, उस (कस्मै देवाय हविषा विधेम) सुरसरूप देवकी हम लोक होमके पदार्थींसे सेवा करें ॥१३॥

(१४२५) (नः विश्वतः अदब्धासः अपरीतासः उद्भिदः भद्राः ऋतवः विश्वतः आ यन्तु) हमें सब प्रकारसे अविनाशी अर्थात् नित्य जिसको अभीतक किसीने नहीं पाया है ऐसा नाना फलोंको प्रदान करनेवाले सुस्पकारी विज्ञानरूपी अनेक प्रकारके यज्ञे सब ओरसे हमें प्राप्त हों। और (यथा अप्रायुवः दिवे दिवे रक्षितारः देवाः सदिमत् नः वृघे असन्) जिस प्रकार आलस्यरहित होकर प्रतिदिन रक्षा करनेवाले देवगण निरन्तर हमारी वृद्धिके लिये प्रवृत्त है, उस प्रकार हम भी होवें ॥१४॥

(१४२६) (ऋजूयताम् देवानाम् भद्राः सुमितः देवानाम् राितः) सीधे चलनेवाले वा सबकी वृद्धिकी कामना करनेवाले देवताओंकी कल्याणी श्रेष्ठ बुद्धि और देवोंका श्रेष्ठ दान (नः अभिनिवर्तताम्) हमको सब ओरसे प्राप्त हो । (वयं देवानां सस्यं उपसेदिम) हम देवताओंके मित्रभावको प्राप्त हों और (देवाः नः आयुः जीवसे आ प्रतिरन्तु) दिव्य गुणोंवाले देवगण हमारी आयुको हमारे दीर्घजीवनके लिये सब ओरसे वृद्धि करें ॥१५॥

(१४२७) (वयं पूर्वया निविदा अस्त्रिधं तान्) हम पूर्वसे विद्यमान् सनातन स्वयं प्रादुर्भूत वेदरप वाणीसे, विनाशको न प्राप्त होनेवाले उन (भगं, मित्रं, अदितिं, दक्षं, अर्यमणं, वरुणं, सोमं, अश्विना हूमहे) भग, मित्रं, अदिति, दक्षं, अर्यमा, वरुणं, सोमं और दोनों अश्विनीकुमारोंको प्रार्थना करते है। (सुभगा सरस्वती नः मयः करत्) सुन्दर भाग्यवाली सरस्वती देवी हम सबोंका कल्याण करे। 19६॥

(१४२८) (वातः नः तत् मयोभु भेषजम् वातु) वायु हमारे लिये वह सुस्तकारी रोगनाशक ओषधि लेकर हमारे पास बहता रहे । (माता पृथिवी तत्) माता भूमि वह शस्यशालिनी हो । (पिता द्योः तत्) पालक स्वर्ग वह सुस्तकारी तेज वा जलका विस्तार करे । (सोमसुतः मयोभुवः ग्रावाणः तत्) सोमके अभिषव करनेवाले सुस्तकारी ग्रावा वह भेषजरूप औषधि हमें देवें । हे (अश्विना) दोनों अश्विनीकुमारो! (धिष्ण्या युवं तत् शृणुतम्) धारण करनेवाले तुम दोनों हमारे उस कथनरूप प्रार्थनाको सुनकर उसके अनुरूपही सुस्त प्रदान करो ॥१७॥

तमीशांनं जर्गतस्त्रस्थुष्टस्पाति धियश्चिन्वमवसे हुमहे व्यम् । पूषा नो यथा वेदेसामसंद् बुधे रिक्षता पायुरदेन्धः स्वस्तये ॥ १८॥

(४१६)

स्वस्ति न इन्द्रों वृद्धर्थवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वधानुं ॥ १९ ॥

पृषंदश्वा मुख्तः पृश्चिमातरः शुमंयावांनो विद्धेषु जग्मयः । अग्निजिह्ना मनेवः सूर्रचक्षसो विश्वे नो देवा अवसार्गमसिर्ह ॥ २०॥

मदं कर्णिभिः शृणुपाम देवा मदं पश्येमाक्षर्भिर्यजन्नाः । स्थिरेरङ्गेस्तुदुवाधंसस्तनूमिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः' ॥ २१ ॥

शतमिश्च शरको अन्ति देखा यत्रा नश्चका जरसं तुनूनोम् । पुत्रासो यत्रं पितरो मर्वन्ति मा नी मध्या रीरिष्तायुर्गन्तोः' ॥ २२ ॥

(१४२९) हे मनुष्यो ! (तम् जगतः तस्थुषः पतिं धियं जिन्वं ईशानं वयं अवसे हूमहे) उस चर और अचर जगत्के रक्षक, बुद्धिको शुद्ध करनेवाले, और सबको वशमें करनेवाले परमेश्वरको हम लोग अपनी रक्षाके लिये बुलाते है अर्थात् उसकी प्रार्थना व स्तुति करने हैं । वह (यथा) जिस प्रकार (नः वेदसां वृधे) हमारे ज्ञानधनोंकी वृद्धिके लिये (पूषा, रिक्षता स्वस्तये पायुः अदब्धः असत्) पृष्टिकर्ता, रक्षा करनेवाला, सुस्वके लिये सबका सहायक और हवन न करनेवाला होवे ।।१८।।

(१४३०) (वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति दधातु) महत् कीर्तिमान् ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर हमें सुर्प प्रदान करे, (विश्वेवेदाः पूषा नः स्वस्ति) समस्त ज्ञान रूपी वेदोंका स्वामी जगदीश्वर हमारे लिये कल्याणकारी हो । (तार्क्ष्यः अरिष्टनेमिः नः स्वस्ति) व्यापक शक्तिमान् स्वण्डित न होनेवाला नित्य प्रभू हमारे लिये स्वस्तिदायक हो । और (बृहस्पतिः नः स्वस्ति) महत्तत्वादिका पालक बृहस्पति परमात्मदेव हमारे लिये आनन्दविधायक हो ॥१९॥

(१४३१) (वृषद्श्वाः, पृश्निमातरः, शुभंयावानः विदथेषु) पृष्ट घोडोंके समान तीव्रगामी वा महान् आकाशको व्यापनेवाले, अन्तरिक्षमें उत्पन्न वा मेघोंके उत्पादक, प्रजाके कल्याणके लिये गमन करनेवाले, आकाशमार्गमें चलनेवाले (अग्निजिह्नाः, सूरचक्षसः, मनवः, देवाः अवसा इह आगमन्) अग्निकी ज्वालासे युक्त, सूर्यरूप नेत्रवाले जलस्तम्भक, दिव्यगुणीवाले मरुत अपने रक्षण सामर्थ्यके साथ यहां आगमन करें ॥२०॥

(१४३२) हे (देवाः) दिव्यगुणींवाले देवताओ ! हम (कर्णिभिः भद्रं श्रृणुयाम) कानींसे कल्याणकारी वचनींको श्रवण करें । हे (यजत्राः) यजन करनेवालो । हम सदा (भद्रं अक्षिभः पश्येम) सुख कल्याणकारक पदार्थोंको ही आखोंसे देखें । हम (स्थिरैः अङ्गैः तुष्टुवांसः देवहितम् यत् आयुः) दृढ अङ्गोंसे ईश्वरकी स्तुति करते हुये शरीरोंसे विद्वानों द्वारा निश्चित की हुई जो आयु है, उस आयुको (वि अशोमिह) विशेष प्रकारसे विविध उपायोंसे प्राप्त करनेवाले हों ॥२१॥

(१४३३) हे (देवाः) दिव्यगुणींवाले देवताओ ! तुम लोगोंके (अन्ति, यत्र शतं शरदः इत् नु नः तनूनां जरसं चक्र) समीप जहां सो शरदऋतु पर्यन्त, अर्थात् सौ वर्षतककाही, जीवन कमसे कम हमारे शरीरके वृद्धावस्थातकका बने और (यत्र पुत्रासः पितरः भवन्ति) जहां पुत्र भी पितर हो जाते है उस अवस्थातक (गन्तोः नः आयुः मध्या मा रीरिषत) व्यतीत होते हुये हमारी आयुको बीचमें मत विनष्ट करो ॥२२॥

पुत्रासः पितरः भवन्ति- पुत्र विवाह करते है और संतान उत्पन्न करते है और संतानोंके पिता वे बनते है। नः आयुः मध्या मा रीरिषत- हमारी आयु मध्यमें अर्थात् पूर्ण १२० वर्षोंके पूर्व न समाप्त हो जाय। अर्थात हमारी पूर्ण आयुके पश्चात ही मृत्यु हो। उसके पूर्व कदापि मरण न आ जाय।।२२।। अवितिद्यौरिदितिरुन्तरिक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वे देवा अदितिर पञ्च जना अदितिर्मातमिदितिर्जनित्वमे ॥ २३ ॥
मा नी मित्रो वर्षणो अर्थमायुरिन्दं ऋभुक्षा महतः परि स्यन् ।
यद्वाजिनी देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामी विद्धे वीर्याणि ॥ २४ ॥
यद्विणिजा रेक्णेसा पार्वृतस्य राति गृमीतां मुंखतो नयेन्ति ।
सुप्तीङ्जो मेम्यद्विश्वर्षप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थः' ॥ २५ ॥
एष छार्गः पुरो अन्वेन वाजिनां पूष्णो मागो नीयते विश्वदेष्यः ।
अमिपियं यत्पुरोडाञ्चमर्थता त्वद्देनश्च सीभवसाय जिन्वति' ॥ २६ ॥
यद्विष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वं नयन्ति ।
अत्रा पूष्णाः प्रथमो माग एति यद्यं देवेभ्यः प्रतिवेद्यंस्त्रनः ॥ २७ ॥

(१४३४) (द्योः अदितिः) द्यौ अर्थात् स्वर्ग असण्ड शक्ति है। (अन्तरिक्षम् अदितिः) अन्तरिक्ष अविनाशी शक्ति है। (माता अदितिः) सम्पूर्ण जगतको निर्माण करनेवाली प्रकृति या पृथ्वीमाता अविनाशी है। (स पिताः स पुत्रः) वह सबका पालक परमात्मा और वह पुत्र अर्थात् पुरुष देहका पालन करनेवाला जीव भी कभी नाशशील नहीं है (विश्वेदेवाः अदितिः) सब देवता अविनाशी तत्वों वाले है। (पञ्चजनाः अदितिः) पांच मनुष्य अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा निषाद ये पंचजन है ये अविनाशी है। (जातं अदितिः) पांचो भूतोंके सूक्ष्म परमाणुओंसे उत्पन्न यह जगत भी कारण रूपसे नाशवान् नही है तथा (जिनत्वम्) जो आगे पैदा होता है वह भी सत् कारण रूपसे विनष्ट नहीं होता है।।२३।।

भूमी, अन्तरिक्ष और द्युलोक, विश्वदेव, पंचजन आदि सब नाश न होनेवाला है अर्थात् यह सब स्थायी रहनेवाला है । इसमेंसे कुछ नष्ट हुओ तो उसके स्थानमें दुसरा आता है और संपूर्ण विश्व स्थायी रहता है ॥२३॥

(१४३५) (मित्रः वरुणः अयमी आयुः इन्द्रः ऋभुक्षाः मरुतः नः मा परिस्थन्) मित्र, वरुण, अर्यमा, वायु, इन्द्र, ऋभुक्षा और मरुत देवता हमारा त्याग न करें अर्थात् हमारी उपेक्षा न करें । (यत् देवजातस्य वाजिनः सप्तेः वीर्याणि प्रवक्ष्यामः) क्योंकि दिव्यगुणोंसे प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान् सर्पणशील अश्वके समान बलवान् देवोंके बल पराक्रम व ऐश्वर्यकाही हम विशेष रूपसे वर्णन करते है ॥२४॥

(१४३६) (यत् निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं) जो मनुष्य शुद्ध ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वरके दिये हुये धनको (गृभीतां मुख्यः नयन्ति) प्राप्त करके उसकोही मुख्य मानते है वह (सुप्राङ्, विश्वरूपः अजः मेम्यत्) सुखसे पूर्वदिशामें प्राप्त सूर्यके सदृश तेजस्वी समस्त विश्वका प्रकाशक अविनाशी जीव सबको चलाता है । और वहं (इन्द्रपूष्णोः प्रियं पाथः अप्येति) इन्द्र और पूषाके प्रियं मार्गको प्राप्त करता है ॥२५॥

(१४३७) (यत् विश्वदेव्यः एषः छागः वाजिना अश्वेन पुरः पूष्णः भागः नीयते) जब समस्त दिव्यगुणयुक्त पुरुषोंमें यह नेता वी बलवान् वीरगणोंके साथ आगे रखा जाता है, तब वह (त्वष्टा इत् अर्वता अभि प्रियं पुरोडाशं सौश्रवसाम जिन्वति) शत्रुनाशक वीर ही संरक्षक राष्ट्रके साथ सबको प्रिय लगनेवाले सबसे प्रथम देने योग्य अधिकारको उत्तम यशके लिये प्राप्त करता है ॥२६॥

(१४३८) (यत् हिवष्यं देवयानं अश्वं मानुषाः ऋतुशः त्रिः परिनयन्ति) जब श्रेष्ठ हिवरूप पवित्र और देवोंको प्राप्त करनेयोग्य अश्व सदृश बलवान् राष्ट्रके प्रगतिशील राष्ट्रपतिको मनुष्य ऋ तुके अनुसार सर्वत्र राष्ट्रमें तीन वार घुमाते है, तब वे (अत्र पूष्णः प्रथमः भागः अजः देवेभ्यः यज्ञं प्रतिवेदयन् एति) यहां पोषक सबसे प्रचन भागरूप

होतांऽध्वर्षुरावंया अग्निमिन्धो प्रांवणाम उत शांअस्ता सुविमः ।
तेनं यज्ञेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन वृक्षणा आ पृंणध्वम् ॥ २८ ॥
यूप्रवृक्ता उत ये पूप्रवाहाश्च्यालं ये अश्वयूपाय तक्षति ।
ये चार्वेते पर्चनां सुम्मरंन्त्युतो तेषांमभिगूर्तिनं इन्वतुं ॥ २९ ॥
उप प्रागात्सुमन्मेऽधायि मन्मं वृवानामाञा उप वीतपूष्टः ।
अन्वेतं विषा कर्षयो मदन्ति वृवानां पृष्टे चकुमा सुबन्धुंमे ॥ ३० ॥
यद्वाजिनो दामं सन्दानमर्वेतो या शीर्षण्या रञ्जात रज्जुरस्य ।
यद्वा घास्य प्रमृतमास्यो तृणां सर्वा ता ते अपि वृवेष्वस्तुं ॥ ३१ ॥

सबको प्रेरणा देनेवाला विद्वान् समस्त विद्वानोंके हितके लिये यज्ञके योग्य प्रजा पालक राजाको विज्ञापित करनेके लिये कार्य करता है ॥२७॥

हविष्यं देवयानं अश्वं मनुष्याः ऋतुशः त्रिः परिनयन्ति- हरिके समान् पूजनीय, देवोंको प्राप्त करने योग्य, प्रगतिशील बलवान् वीर पुरुषको प्रजाके नेता पुरुष ऋतुके अनुसार राष्ट्रमें तीन बार एक वर्षमें भ्रमण कराते है । इससे उस नेताको संपूर्ण राष्ट्रका ज्ञान उत्तम रीतिसे होता है ।

अत्र पूष्णः भागः अजः देवेभ्यः यज्ञं निवेदयन् एति- इस समय पोषण करनेवालोंमें प्रथम स्थानमें रहनेवाला प्रगतिशील कार्यकर्ता देवों अर्थात् श्रेष्ठोंके लिये राष्ट्रकी वस्तुस्थितिका निवेदन करता हुआ आगे बढता है ॥२७॥

(१४३९) (होता, अध्वर्युः, आवया, अग्निमिन्धः, ग्रावग्राभः, शंस्ता उत सुविप्रः) हवन करनेवाला होता, अध्वर्यु, प्रित प्रस्थाता, आग्नीघ्र, ग्रावस्तोता, प्रशास्ता, उत्तम मेधावी ब्रह्मा आदि ऋत्विजो ! तुम (तेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन थज्ञेन वक्षणाः आपृणध्वम्) उन प्रसिद्ध ब्राह्मणोंके हवि दक्षिणादिसे अलंकृत करके उत्तम प्रकार अत्र पानीवाली नदियोंको पूर्ण करो, अर्थात् ब विद्वानोंको संतुष्ट करो ॥२८॥

(१४४०) (ये यूपव्रस्काः उत ये यूपवाहाः अश्वयूपाय चषालं तक्षति) जो यज्ञके यूपको गढते और यूपको ले चलनेवाले व अश्व बांधनेवाले चषालको बनाते, (च ये अर्वते पचनं सम्भरन्ति) और जो लोग घोडेके बांधनेके लिये काष्ठको सिद्ध करते है, (उतो तेषां अभिगूर्तिः, नः इन्वतु) उनका किया हुआ उद्यम हम लोगोंका हित करे ॥२९॥

(१४४९) जो (मे वीतपृष्ठः सुमत् उप प्र अगात्) प्रजाजनोंके हितके लिये सबको आश्रय देनेमें समर्थ, स्वयं मुझे अनायास ही प्राप्त हुआ है, (येन देवानां आशाः उपप्र अधायि) जो विद्वानोंके नाना स्थानोंमें निवास करनेवाली प्रजाका भी धारण पोषण करता है। (एनं अनु विप्राः ऋषयः मदन्ति) इसके पास रहकर विद्वान् ऋषि प्रसन्न होते है। (पृष्टे देवानां सुबन्धुं चकृमा) हृष्टपृष्ट धनसे दिव्य प्रजाजनोंके बीच और विजयशील सैनिकोंके उत्तम बन्धु राजाको ही हम नियत करें ॥३०॥

(१४४२) (अस्य वाजिनः अर्वतः यत् दाम सन्दानम्) इस वेगवान घोडेकी जो ग्रीवाबन्धन रज्जू, पाद बंधन रज्जू (या शीर्षण्या, रशना रज्जूः) जो शिरोबन्धनकी रज्जू और कटिबन्धनकी रज्जू है, (वा अस्य आस्ये अपि यत् तृणं प्रभृतम्) अथवा इसके मुखमें भी जो तृणघासादि है (ते ताः देवेषु अस्तु) तुम्हारी वे सब वस्तुएं देवताओं मे प्रिय हों ॥३१॥

यद्श्वंस्य क्रविशे मिक्षकाश यहा स्वरी स्वधिती शिमस्ति ।
यद्धस्तयोः शमितुर्यस्रकेषु सर्ग् ता ते अपि वेवष्वंस्तुं ॥ ३२ ॥
यद्ग्वंध्यमुद्देस्यापुवाति य आमस्य क्रविशे गुन्धो अस्ति ।
सुकृता तच्छमितारेः कृण्यन्तृत मेधेश शृतुपाकं पचन्तुं ॥ ३३ ॥
यत्ते गार्त्रावृत्तिनां पुच्यमानावृत्ति शृद्धं निहंतस्याष्ट्रधावित ।
मा तद्भूम्यामाश्रिष्टमा तृणेषु वेवेम्यस्तदुशद्भाशे रातमस्तुं ॥ ३४ ॥
ये वार्जिनं परिपश्यन्ति एकं य ईमाहुः सुरिमिर्निर्हरोते ।
ये चार्वतो माश्रसिक्षामुपासंत ज्रतो तेषामिमगूर्तिनं इन्वतुं ॥ ३५ ॥
यद्गीक्षणं माँस्पर्यन्या ज्रखाया या पात्राणि यूष्ण आसेर्चनानि ।
कृष्मण्यापिधानां चक्रणामुक्काः सुनाः परि मूष्टन्त्यश्वमं ॥ ३६ ॥

(१४४३) (क्रविष: अश्वस्य यत् मक्षिका आश) विजय करनेवाले अश्वके मुखमें जो अंश रहता है, (वा यत् स्वरी स्विधितों रिप्तं अस्ति) अथवा जो शस्त्रोंमें लगा रहता है, और (यत् शमितु: हस्तयोः) जो भाग शान्ति करानेवाले पुरुषोंके हाथोंमें है, और (यत् नस्तेषु) जो भाग इंद्रियरहित स्थितिमें होनेवाला है उसके प्रबन्धके कार्योंमें राष्ट्रका जो भाग है (ता सर्वा अपि देवेषु) वे सब भी कार्य दिव्यजनोंके अधीन हों ॥३२॥

(१४४४) (उदरस्य यत् ऊवघ्यं अपवाति) पेटके कोष्ट्रसे जो मल निकलता है, और (यः अमस्य ऋविषः गन्धः अस्ति) जो न पर्चे जन्नका गन्ध है (तत् शमितारः सुकृता कृण्वन्तु) उसको शान्ति करनेवाले अच्छी प्रकारसे सिद्ध करें, (उत मेधं शृतपाकं पचन्तु) और जिसका पवित्र सुन्दर पाक बने उस अन्नको पकावें ॥३३॥

(१४४५) हे मनुष्य ! (शूलं अभिनिहतस्य अग्निना पच्यमानात् गात्रात्) शूल हल आदिसे स्रोदे गये और अग्निकं समान संतापक सूर्य द्वारा परिपक्व किये हुये स्रेतसे (यत् अवधावित) जो भाग अलग रहा है (तत् भूम्यां मा अशिश्रियन्) वह भाग अन्य भूमिकं साध निकम्मा न पड़ा रहे, और वह भाग (तृणेषु मा) घासकी उपजमें न मिल जाय, प्रत्युत (तत् उशद्भ्यः देवेभ्यः रातं अस्तु) वह भाग बल चाहनेवाले विद्वान पुरुषोंके लिये समर्पित वे पुरुष उसमें उत्तम पाक उत्पन्न करें और धान्य प्राप्त करें ॥३४॥

(१४४६) (ये वाजिनं परिपश्यन्ति) जो लोग राष्ट्रको अत्यन्त परिपक्व स्रेंतोंवाला चारों ओर देखते है, और (ये ई आहु: सुरिम: नि: हर्र) जो इसके विषयमें कहते हैं कि, यह भूमि बड़े उत्तम प्रक्व धान्यके गन्धसे युक्त है, इसे अच्छी प्रकार काटो, (च ये अर्वत: मांसिमक्षां उपासते) और जो इस भोगयोग्य राष्ट्रके मनके लुभानेवाले शरीरमें मांसवर्धक अन्नको मांगते है (तेषाम् अभिगूर्ति: नः इन्वतुः) उनका उद्यम हमें सफलतापूर्वक प्राप्त हो ॥३५॥

(१४४७) (यत् मांसपचन्याः उस्थायाः नीक्षणम्) जो शरीरवर्धक नाना फलोंको देनेवाली पृथ्वीका निरन्तर देसभाल करना है, और (या पात्राणि यूष्णः आसेचनानि) जो पालन करनेवाले जलके सेवन करनेके साधन कूएँ तलाव आदि है, तथा जो (चरुणां ऊष्मण्या अपिधाना) विचरनेवाले यात्रियोंके ग्रीष्मकालमें सुस्रकारी विश्राम गूह है, तथा जो (अङ्काः सूनाः अश्वं परिभूषन्ति) स्थान स्थानपर स्थान है वे स्थान प्रगमनशील राष्ट्रको सर्वत्र अलंकृत करते हैं ॥३६॥

मा त्याऽग्निध्विनयीद्ध्रमगिन्ध्रमीं सा आजन्त्याम विक्त जिद्याः ।
इटं वीतम्भिगूर्ते वर्षद्कृतं तं देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्वेम् ॥ ३७ ॥
लिक्तमणं निषदंनं विवर्तनं यच्च पद्वीश्वमर्वतः ।
यचं प्रपी यचं धासि ज्ञधास सर्वा ता ते अपि देवेष्वेहतुं ॥ ३८ ॥
यदश्वीय वासं उपस्तुणन्त्यधीवासं या हिर्रण्यान्यस्म ।
सन्दानुमर्वन्तं पद्वीशं प्रिया देवेष्वा योमयन्ति ॥ ३९ ॥
यते सादे महंसा श्रुकृतस्य पाष्ण्यी वा कश्या वा तृतोदं ।
स्रुचेव ता ह्विषी अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूद्यामि ॥ ४० ॥
चतुंकिछंशहाजिनो देवर्षन्ध्रोवंङ्क्तरिश्वस्य स्वधितः समिति ।
अष्टिख्या गात्रा व्युनी कृणोत् परुष्परस्युष्या विशेस्ते ॥ ४१ ॥

(१४४८) (धूमगन्धिः अग्निः त्वा मा ध्वनयीत्) धूएंके गन्धवाला अग्नि तुमको पीडित कर न कष्ट दे । (भ्राजन्ती उस्वा जिम्र मा अभिविक्त) तेजसे प्रकाशित हुई उषा व्याधिके समान तुझे उद्विग्न न करे, और (इष्टं वीतं अभिगूर्तं वषट् कृतं तं अश्वं देवासः प्रति गृभ्णन्ति) सबके प्रिय, कान्तिमान्, तेजस्वी परिश्रमी उस प्रगतिशील नरश्रेष्ठ ऐसे तुझेही विद्वान लोग अपना नेता स्वीकार करते है ॥३७॥

(१४४९) (ते अर्वतः निक्रमणं निषदनं विवर्तनं) तेरे घोडेका निकलना, बैठना, इधर उधर लेटना (च यत् पड्वीशम्) और जो पछाडी, (च यत् पपौ) और जो पीना, (च यत् घासिम्) और जो घासका भक्षण करना (ता सर्वाः) वे सब उसकी क्रियायें (देवेषु अपि अस्तु) उत्तम दिव्य गुणोंवाले विद्वानोंमें भी प्रीति देनेवाले हों ।।३८।।

(१४५०) (अस्मै अश्वाय यत् अधिवासं वासः) इस अश्वके लिये जो ऊपर पहननेका लम्बा वस्त्र है, (या हिरण्यानि) जो सुवर्णादि है, और जो उसके (सन्दानं पड्वीशं उपस्तृणन्ति) शिरोबन्धन और पावबन्धनको धारण कराते है, वे सब (प्रिया अर्वन्तः देवेषु अग्यामयन्ति) प्रिय मनोहर वस्तुयें श्रेष्ठ पुरुषोंमे सुरक्षित रहें ॥३९॥

(१४५१) (महसा शूकृतस्य ते सादे) अपने तेजसे शीघ्रता द्वारा कार्य करनेवाले तेरे शत्रु (पाष्ण्या कशया तुतोद) तेरे पीछेसे आक्रमण करके तुझे पीडा पहुंचावे तो, (ते ता सर्वा) तेरी उन सब त्रुटियोंको मै पुरोहित (खुवा इव हविषा) खुवोंसे जैसे हवि दिया जाता है उसी प्रकार उसको अपने (ब्रह्मणा सूदयामि) वेद ज्ञान द्वारा ठीक करता हूं ॥४०॥

(१४५२) (स्वधितिः वाजिनः देवबन्धोः अश्वस्य चतुस्त्रिंशत् वङ्क्रीः समेति) स्वयं समस्त राष्ट्रको धारण करनेमें समर्थ, सामर्थ्यवान्, विद्वानोंके बन्धु पुरुषही अश्वके इन चौतीस अङ्गोंको भली प्रकार अपने आधीन कर लेता है। हे श्रेष्ठ पुरुष! तुम राष्ट्रके (गात्रा वयुना अच्छिद्रा कृणोतु) अङ्गोंको अपने प्रयत्नद्वारा त्रुटिरहित करो और उसके (परुः परुः अनुधुष्य वि शस्त) प्रत्येक अङ्ग अर्थात् हरएक विभागको विविध प्रकारसे ठीक करके बताओ ॥४१॥

प्कस्त्वद्वरश्वेस्या विश्वस्ता द्वा युन्तारी भवतस्तर्थ ऋतुः ।
या ते गात्रीणामृतुथा कृणोमि ता-ता पिण्डोनां प जुहोम्युग्नां ॥ ४२ ॥
मा त्वी तपत्प्रिय आत्माऽियन्तं मा स्विधितिस्तुन्त्व आ तिष्ठिपते ।
मा ते गुष्नुरेविश्वस्ताऽितहार्य छिद्रा गात्रीण्यसिना मिथू केः ॥ ४३ ॥
म वा उ एतन्त्रियमे न रिष्यसि देवाँ २ इदेपि पृथिभिः सुगेभिः ।
हरी ते युश्ता पृषेती अभूतामुपरिथाद्वाजी धुरि रासंभस्यं ॥ ४४ ॥
सुगन्यं नो वाजी स्वर्व्यं पृथेसः पुत्राँ २ उत विश्वापृष्यं रियम ।
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वी वनताथ हविष्मान्ने ॥ ४५ ॥
इमा नु कं भुवना सीप्धामेन्दंश्च विश्वे च देवाः ।
आदित्यरिन्दः सर्गणों मुक्दिरसम्यं भेषुजा करते ।
युज्ञं च नस्तुन्वं च प्रजां चिद्रियरिन्दः सह सीप्धाति ॥ ४६ ॥

(१४५३) (त्वष्टु: अश्वस्य विशस्ता एक: ऋतुः) दीप्तमान् सूर्यके आशुगामी कालका विभाजन करनेवाला एक ऋतु अर्थात् पूर्ण वत्सर है, (तथा, द्वौ यन्तारौ भवतः) और दो अयन उसके नियन्ता होते है। हे दीप्तमान् सूर्यके आशुगामी काल! (ते गात्राणां पिण्डानां या कृणोिम) तेरे गात्र सम्बन्धी पिण्डोंके जो मै स्वण्ड करता हूं (ता ता ऋतुथा अग्नौ प्रजुहोिम) वे वे सब वसन्तादिके यज्ञ समयमें ऋतुसम्बन्धी पदार्थांको अग्निमें होमता हूं ॥४२॥

(१४५४) (प्रियः आत्मा अपियन्तं त्वा मा तपत्) अपना प्रिय आत्मा प्रयाण करते समय तुझको पीडित न करे; (स्विधितिः ते तन्वः आतिष्ठत) शस्त्र तेरे शरीरके भागों पर अपना अधिकार न करे; (अविशस्ता गृध्नुः ते छिद्राणि अतिहाय मिथू ते गात्राणि असिना मा कः) उत्तम शासन न कर सकनेवाला कोई भी तेरे भीतर विद्यमान त्रुटियोंको छोडकर व्यर्थमें ही निष्प्रयोजन करे अङ्गोंको तलवारसे मत छेजन करे ॥४३॥

(१४५५) (एतत् न वा उ म्रियसे) इस प्रकार तुम मृत्युको न प्राप्त होते हो और (न रिष्यिस) न कभी व्यर्थ पीडितही होते हो । (सुगेभिः पथिभिः देवान् इत् एषि) सुन्दर मार्गोंसे देवोंके पास प्रतिगमन करते हों, (ते पृषती हरी युझा अभूताम्) तेरे दोनों संचालक राष्ट्ररूपी रथमें दो हृष्टपृष्ट घोडोंके समान अत्यन्त दृष राज्यव्यवस्थामें कुशल होकर नियुक्त होवें । और (रासभस्य धुरि वाजी उप अस्थात्) महामन्त्रीके पद पर ज्ञानैश्वर्यवान् पुरुषकोही स्थापित वा नियुक्त किया जाय ॥४४॥

(१४५६) (वाजी नः सुगव्यम्) बलवान् राष्ट्रपति हमें श्रेष्ठा गोधन, (सु-अश्वं पुंसः पुत्रान् उत विश्वापुषं रिवं) उत्तम अश्व, वीर पुरुष, पुत्र, और समस्त संसारके पोषण करनेमें समर्थ सम्पित प्रदान करे। हे राजन्! तुम (अदितिः) अदीन होकर (नः अनागा कृणोतु) हमें अपराधों अथवा पापोंमे रिहत करो। तथा (नः अश्वः हिवष्वान् क्षत्रं वनताम्) हमारा राष्ट्रका भोक्ता श्रेष्ठ पुरुष अश्वके समान बलवान् हो; अन्नादि, समृद्धिसे युक्त होकर क्षात्र बलको प्राप्त करे ॥४५॥

(१४५७) (इमा भुवना नु कं सीषधाम) यह सम्पूर्ण भुवन निश्चयसे सुरवको प्राप्त करते है। (सगणः इन्द्रःच विश्वेदेवाः आदित्यैः मरुद्धिः अस्मभ्यं भेषजा करन्) गणके सिहत इन्द्र और सम्पूर्ण देवता, बारह आदित्य उन्चास मरुतोंके साथ हमारे निमित्त ओषधिको हितकारी करें। और (इन्द्रः आदित्यैः नः यज्ञं तन्वं च प्रजां सीषधाति) ऐश्वर्यवान् इन्द्र, आदित्योंके साथ हमारे यज्ञ, शरीर और पुत्रादिको श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न करे।।४६॥

अधे त्वं नो अन्तम उत जाता शिवो भेवा वह्हथ्यः । वसुरिधर्वसुश्रवा अच्छो नक्षि द्युमत्तमध्ये राधे दोः । तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्रायं नुनमीमहे सर्विभ्यः ॥ ४७ ॥

[ अ॰ २५, इं॰ ४७, मं॰ सं॰ ५० ]

इति पञ्चविशोऽध्यायः।

(१४५८) हे (अच्छ) निर्मलस्वभाव! हे (अग्ने) अग्ने ! (वसुः अग्निः वसुश्रवाः त्वम्) वसु स्वरूपजनोंके निवासरूप, आहवनीयादिरूपसे गमनशील और धनदान करनेसे कीर्तिमान् तुम (नः अन्तमः उत त्राता शिवः वरूथ्यः आभवः) हमारे अत्यन्त समीपवर्ति, संरक्षक, मंगलरूप, पुत्रादि समूह वा घरके लिये हितकारी सब प्रकारसे हो तुम (निक्षः, द्युमत्तमं रियं दाः) हमारे होम स्थानमें व्याप्त हो, तुम अति दीप्तिसे युक्त धनको प्रदान करो । (शोचिष्ठ दीदिवः तं त्वा) अत्यन्त कान्तिमान, सबके प्रदीप्त करनेवाले उस पूर्वोक्त गुण सम्पन्न तुमको (सर्मीभ्यः सुम्नाय नूनं ईमहे) मित्रोंके लिये सुन्दर धन ऐश्वर्य युक्त सुरक्षके लिये निश्चय पूर्वक प्रार्थना करते है ॥४७॥

॥ पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥

...

The second of th

# अथ षड्विंशोऽध्यायः।

अग्निश्च पृथिवी च सर्जते ते में सं नेमतामृदों वायुश्चान्तरिक्षं च सर्जते ते में सं नेमतामृदं अदित्यश्च द्योश्च सर्जते ते में सं नेमतामृदं आपश्च वर्रणश्च सर्जते ते में सं नेमतामृदं । स्प्त स्थान अष्टमी भूत्सार्थनी । सर्जामुँ २ अध्वनस्कुरु संज्ञानेमस्तु मेऽमुनां ॥ १ ॥ यथेमां वाचं कल्याणीमावदां जिनेम्यः । ब्रह्मराजन्याभ्याध्व शूद्राय चार्याय च स्वाय चार्रणाय च । श्रियो देवानां दक्षिणाय द्वातुद्दिह भूयासमृयं में कामः सर्भृष्यतामृषं मादां नेमतुं ॥ २ ॥ वृह्दस्पते अति यद्यो अहीद द्युमद्विभाति कर्तुमुज्जनेषु । यद्वीदयुच्छवंस कर्तप्रजात तद्दमासु द्रविणं धेहि चित्रमं । व्यव्यामगृहितोऽसिं वृह्दस्पतेये त्वा ॥ ३ ॥ व्यव्यामगृहितोऽसिं वृह्दस्पतेये त्वा ॥ ३ ॥

(१४५९) (अग्नि: च पृथिवी च संनते ते अदः मे संनमताम्) अग्नि और पृथ्वी भी परस्पर अनुकूलतासे रहते हैं, वे दोनों मेरे प्रेम और अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकूल करें । (वायुः च अन्तरिक्षं च संनमते ते अदः मे संनमताम्) वायु और अन्तरिक्ष भी परस्पर अनुकूलतासे रहते है वे दोनों अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रेम और अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकूल करें । (आदित्यः च द्यौः च संनते ते अदः मे संनमताम्) सूर्य और आकाश दोनों एक दूसरेके साथ उपकार्य उपकारक भावसे संयुक्त है, वे दानों भी अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रेम और अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकुल करें । (आपः च वरुणः च संनते ते अदः मे संनमताम्) जल और वरुण भी एक दुसरेके साथ अनुकूल होकर रहते हैं, वे दोनों भी अपने दृष्टान्तसे मेरे प्रेम और अभिलाषाके पात्रको मेरे अनुकूल करें । (सप्त संसदः, अष्टमी भूतसाधनी) सात संसत् अर्थात् अग्नि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य द्यौ, आपः और वरुण ये सात संसत् है, इनके आश्रयसे लोक विराजते है और आठवी पृथ्वी सब प्राणियोंको अपने आश्रयमें रखती है । हे राजन् ! (अध्वनः सकामान् अमुना मे संज्ञानं अस्तु) समस्त मार्गोंको अपने कामनानुकूल करो, अमुक अमुक शक्ति और पदार्थसे मुझे यथार्थ सत्यज्ञान प्राप्त हो ॥१॥

(१४६०) (यथा इमां कल्याणीं वाचं) जिस प्रकार इस कल्याणकारी वाणीको हसमें (ब्रह्मराजन्याभ्यां च शूद्राय च अर्याय स्वाय अरणाय च जनेभ्यः आवदानि) ब्राह्मण व क्षत्रियोंके लिये और शूद्रके लिये तथा वैश्यके लिये, अपने प्रिय लगने व प्रिय न लगनेवाले पराये एवं सम्पूर्ण जनोंके लिये उपदेश किया है, वैसे हे मनुष्यो ! तुम लोग भी करो । (इह देवानां दक्षिणाये दातुः प्रियः भूमासम्) इससे इस यज्ञ वा संसारमें देवताओंका और दक्षिणाके देनेवालोंका मैं प्यारा होऊं अर्थात् दक्षिणा देनेवाले मुझसे सब प्रीति करें । (मे अयं कामः समृध्यताम्) मेरा यह इष्ट मनोरथ सफल हो । और (अदः मा उपनमतु) यह यश मुझे प्राप्त हो ॥२॥

(१४६१) हे (बृहस्पते) हे ! (यत्, अर्यः अर्हात्) जिस कारणसे तू सबका स्वामी होकर पूजने योग्य है, और (जनेषु द्युमत् क्रतुमत् अतिविभाति) समस्त जनोंमे सूर्य सदृश तेजस्वी और क्रियावान् होकर सब ओरसे चमकता है, तथा (यत् ऋतप्रजात् शवसा दीदयत्) जिस कारणसे हे सत्यसे प्रकट देव ! तू अपने बलसे ही सबकी रक्षा करता है, उससे ही तू (अस्मापु चित्रं द्रविणं धेहि) हम सब प्रजाजनोंमे उत्तम ऐश्वर्यको प्रदान करो । हे विद्वान पुरुष ! तू (उपयामगृहीतः असि) राष्ट्रके सुव्यवस्थित नियमों द्वारा स्वीकार किया गया है, (त्वा वृहस्पतये, एषः ते योनिः) तुझको हम सब वृहस्पतिपदके लिये चुनते है, यह तेरे योग्य ही स्थान है (वृहस्पतये त्वा) वृहस्पति पदके लिये तुझको त्या पर रियान करते है । । ।

हम सब नियुक्त करते है ॥३॥

इन्द्र गोर्मितिहा योहि पिबा सोर्मर्थ शतकतो । विद्यद्भिग्नांविभिः सुतम् ।

उपयागृहीतोऽसी नदाय त्वा गोर्मते एप ते योति सिन्द्रीय त्वा गोर्मते ॥ ४॥

इन्द्रा योहि वृत्रहृन्पिका सोर्मर्थ शतकतो । गोर्मिद्धिग्रांविभिः सुतम् ।

उपयामगृहीतोऽसी नद्रीय त्वा गोर्मते एप ते योति सिन्द्रीय त्वा गोर्मते ॥ ४॥

ऋतावनि वैश्वानुस्मृतस्य ज्योतिषुस्पतिम् । अर्जस्य वर्ममीमहे ।

उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानुसर्य त्वै नप ते योति वैश्वानुसर्य त्वो ॥ ६॥

वैश्वानुस्स्य सुमृती स्याम् राजा हि कं मुवनानामभिन्नीः ।

इतो जातो विश्वमिदं वि चेष्टे वैश्वानुसे येतते स्येणे ॥

उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानुसर्य त्वै नप ते योति वैश्वानुस्य त्वौ ॥ ७॥

वैश्वानुस्य अग्र म यातु परावतः । अग्रिक्वथेन वाहंसी ॥

उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानुसर्य त्वै नप ते योति विश्वानुसर्य त्वौ ॥ ८॥

उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानुसर्य त्वै नप ते योति विश्वानुसर्य त्वौ ॥ ८॥

उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानुसर्य त्वै नप ते योति विश्वानुसर्य त्वौ ॥ ८॥

(१४६२) हे (शतक्रतो) अनन्त कर्म वा सौ यज्ञोंको करनेवाले (गोमत् इन्द्र) धेनुओंको पालनेवाले इन्द्र । (इह आयाहि) इस यज्ञमें तुम आगमन करो, और (विद्यद्धिः ग्राविभः सुतं सोमं पिब) विशेष रीतिसे इस निकालनेवाले पाषाणोंसे रस निकाले सोमको पान करो । तुम (अपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत हो (गोमते इन्द्राय त्वा) गौओंवाले इन्द्रको प्रीतिके लिये तुमको ग्रहण करता हूं । (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है, (गोमते इन्द्राय त्वा) गोमान् इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त तुमको स्थापन करता हूं ॥४॥

(१४६३) हे (वृत्रहन्) वृत्रको मारनेवाले ! हे (शतक्रतो) सौ यज्ञोंको करनेवाले ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् इन्द्र ! यहां इस यज्ञमें (आयाहि) आगमन करो, और यहां आकरके (गोमद्भिः ग्राविभः सुतं सोमं पिब) गौओंके संयोगसे युक्त इन पत्थरोंसे निकाले हुए सोमरसको पान करो । तुम (उपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत हो, (गोमते इन्द्राय त्वा) गौओंवाले इन्द्रकी प्रीतिके लिये तुमको ग्रहण करता हूं (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है (गोमतये इन्द्राय त्वा) गौओंवाले इन्द्रकी प्रीतिके निमित्त तुमको स्थापन करता हूं ॥५॥

(१४६४) (ऋतावानं, ऋतस्य ज्योतिषः पतिं अजस्त्रं दर्मं वैश्वानरं र्त्रमहे) सत्य स्वरूप, अविनाशी तेजके पालक, दीप्तिमान सब प्राणियोंके हितकारी विश्वके नेता अग्निकी हम प्रार्थना करते हैं। तुम (उपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत हो, (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी प्रीति प्राप्त करनेके लिये तुमको ग्रहण करता हूं (एषं ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है, (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी तुष्टिके लिये तुझको स्थापन करता हूं ॥६॥

(१४६५) (वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम) सम्पूर्ण विश्वके हितकारी वैश्वानरदेवकी शोभन बुद्धिमें हम स्थिर रहें । (हि भुवनानां अभिश्रीः वैश्वानरः इतः जातः) निश्चयसे सम्पूर्ण भुवनोंके आश्रय दाता वैश्वानर इस भुलोकसे प्रगट हुआ। (इदं विश्वं विचष्टे) इस सब चराचर जगतको वह देखता है, और (सूर्येण यतते) सूर्यके सहित विश्वके हितके लिये यत्न करता है, तथा वह (कं राजा) सब प्रकारसे युक्त, और दीप्तिमान है। तुम (उपयाम गृहीतः असिः) उपयाम पात्रमें गृहीत हो, (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी तुष्टिके लिये तुझको स्थापन करता हूं ॥॥।

(१४६६) (वैश्वानरः अग्निः नः ऊतये) सब संसारका हित करनेवाला वैश्वानर अग्नि हमारी रक्षाके लिये (उक्थेन वाहसा परावतः आप्रयातु) स्तोत्ररूप वाहनसे दूरदेशसे यहां आवे और आकर हमारी रक्षा करे ! तुम (उपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत हो, (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी प्रीति प्राप्त करनेके लिये तुमको ग्रहण करता हूं (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है (वैश्वानराय त्वा) वैश्वानरकी तुष्टिके लिये तुझको स्थापन करता हूं ॥८॥

अग्निर्मिषः पर्वमानः पार्श्वजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महाग्यमे ॥

विष्यामगृहीतोऽस्ये या वर्चसं एव ते योनि उप्रये खा वर्चसं ॥ ९ ॥

महाँ १ इन्द्रो वर्ष्वहस्तः षोड्रशी शर्मे यच्छतु । हन्तुं पाष्मानं योऽस्मान्द्रेष्टिं ॥

अव्यामगृहीतोऽसिं महेन्द्रायं खें वि वे ते योनि महेन्द्रायं खो ॥ १० ॥

तं वो दूस्मगृतीषहं वसोर्मन्द्रानमन्धंसः । अभि वृत्सं न स्वसंखु धेनव इन्द्रं गीभिनिषामहे ॥११॥

यहाहिष्ठं तद्र्यये बृहर्वर्च विभावसो । महिषीषु खड्यस्त्वद्वाजा उर्वरिते ॥ १२ ॥

एह्यू षु व्रविणि तेऽप्रं इत्थेत्रा गिरंः । एभिवेधांस इन्द्रिभिः ॥ १२ ॥

अत्वस्ते युश्चं वि तन्यन्तु मासां रक्षन्तुं ते हिष्टः ।

संवत्सरस्ते युश्चं विधातु नः पुजां ख परि पातु नैः ॥ १४ ॥

(१४६७) जो (अग्निः ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः) अग्नि प्रकाशक, मन्त्रद्रष्टा, ब्राह्मणादि चार वर्ण और पांचवे निषाद इन पांचोंको पवित्र करनेवाला, पुरोहित अर्थात् यज्ञमं सबके आगे प्रस्थापित, (तं महागयं ईमहे) उस महान स्तुतिक योग्य अग्निको हम स्तोत्रोंद्वारा प्रार्थना करते है। तुम (उपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमं गृहीत हो, (वर्चसे अग्नये) तेजोरूप अग्निके तुष्टिके निमित्त (त्वा) तुझको ग्रहण करता हूं (एषः ते योनिः) यह तेरा स्थान है, (वर्चसे अग्नये त्वा) तेजयुक्त अग्निके निमित्त तुझको ग्रहण करता हूं ॥९॥

(१४६८) (महान् वज्रहस्तः षोडशी इन्द्रः शर्म यच्छतु) श्रेष्ठ, वज्रधारी, सोलंह कला युक्त इन्द्र हमको सुख प्रदान करे, और (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, उस (पाप्मानं हन्त) पापीका नाश करे। तू (उपयामगृहीतः असि) उपयाम पात्रमें गृहीत है, (महेन्द्राय त्वा) महेन्द्रकी तुष्टिके निमित्त तुमको ग्रहण करता हुं, (एषं, ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है, (महेन्द्राय त्वा) महेन्द्रकी पुष्टिके निमित्त तुमको स्थापन करता हूं ॥१०॥

(१४६९) हे यजमान लोगो ! हम (तं ऋतीषहं, वः दस्मं वसोः, अन्धसः मन्दानं इन्द्रम्) उस, ऐश्वर्यसे युक्त, तुम्हारे दर्शनीय, सबको बसानेवाले, अन्नादि नाना भोग्य पदार्थोंसे सबको तृप्त करनेवाले परम ऐश्वर्ययुक्त इन्द्रको (गीर्भि: अभिनवामहे) स्तुतिकी वाणियों द्वारा प्रार्थना करते है, (नः धेनवः स्वसरेषु वत्सम्) जिस प्रकार गौवें अपने शब्दोंसे बछडोंको बुलाती है ॥१९॥

(१४७०) हे (विभावसो) तेजस्विन् ! (अग्नये यत् बृहत् वाहिष्ठं अर्च) अग्निके पास जो बडा और शीघ्र पहुंचानेवाला है उसका सत्कार करो, और (तत्) उसका हम भी सत्कार करें, (महिषीव त्वत् रियः) महारानीके समान तुमसे संपत्ति और (त्वत् वाजाः उत् ईरते) तुमसे अन्नादि पदार्थ भी प्राप्त होते हैं ॥१२॥

(१४७१) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम यहां इस यज्ञकें (उ एहि) उत्तम रीतिसे आगमन करो, (इत्था इतराः गिरः ते सु ब्रवाणि) इस प्रकारसे दुसरी स्तुति रूप वाणियों अर्थात स्तोत्रोंको तुम्हारे लिये मैं उत्तम रीतिसे कहता हूं, तुम (एभिः इन्दुभिः वर्धासे) इन सोमादि उत्तम पदार्थोंसे वृद्धिको प्राप्त होते है ॥१३॥

(१४७२) हे देव ! (ते ऋतवः यज्ञं वितन्वन्तु) ये सम्पूर्ण ऋ तुयें हमारे इस यज्ञका विस्तार करें, (मासाः ते हिवेः रक्षन्तु) महीने तुम्हारी हविकी रक्षा करें, (संवत्सरः ते नः यज्ञं दधातु) संवत्सर तुम्हारे लिये हमारे यज्ञका धारण करें, (च नः प्रजां परिपातु) और हमारी प्रजाको रक्षा करें ॥१४॥

जुण्ह्यरे गिरीणार्थ संक्रुमे च नुविनाम् । धिया विभी अजायते ॥ १५ ॥
जुज्ज्ञा ते जातमन्ध्रसी दिवि सञ्जूम्या वृदे । जुग्रध्र भर्म महि भर्वः' ॥ १६ ॥
स न इन्द्राय यज्येवे वर्षणाय मुरुद्ध्यः । वृदिवोवित्परि स्रवं ॥ १७ ॥
एना विश्वान्पर्य आ सुम्नानि मानुवाणाम् । सिष्यसन्तो वनामहे' ॥ १८ ॥
अनु विरित्नु पुष्यासम् गोमिरन्वश्चैरनु मर्वेण पुष्टेः ।
अनु दिप्वाऽनु चतुष्पदा वृषं देवा नी यृज्ञमृतुष्या नयन्तुं ॥ १९ ॥
अमे पत्नीरिहा वह देवानामुग्रातीरुपं । त्वष्टार्थं सोमपीतये ॥ २० ॥
आमे यृज्ञं गृंणीहि नो ग्रावो नेष्टः पिषं ऋतुनां । त्वध्ं हि रेत्नुषा असि ॥ २१ ॥

<sup>(</sup>१४७३) जो मनुष्य (गिरीणां उपहरे नदीनां संगमे) पर्वतोंके और नदियोंके पास रहकर योगाभ्याससे ईश्वरकी उपासना करता है, वह (धिया विप्रः अजायत) उत्तम बुद्धिसे युक्त होकर विचारशील बुद्धिमान होता है ॥१५॥

<sup>(</sup>१४७४) हे सोम ! (ते उच्चा अन्धसः जातं दिवि) तुम्हारे उच्च अन्नके लिये उत्पन्न हुये प्रकाशमें (सत् उग्नं मिह श्रवः शर्म आ ददे) रहनेवाला उत्तम बडे प्रशंसाके योग्य घरका स्वीकार करता हूं, वह (भूमि) पृथ्वीके तुल्य दृढ हो ॥१६॥

<sup>(</sup>१४७५) हे सोम ! (सः वारिवोवित् यज्यवे इन्द्राय) वह प्रसिद्ध तुम, कीर्तिरूप धनके ज्ञाता, यजन करने योग्य इन्द्रके लिये, (वरुणाय, मरुद्धयः नः परिस्रवः) वरुणके लिये और मरुतोंकी तृप्तिके लिये, हमको रसरूप होकर प्राप्त होवो ॥१७॥

<sup>(</sup>१४७६) जो (अर्थः, मानुषाणां एना विश्वानि द्युम्नानि) सबका स्वामी ईश्वर मनुष्योंकी इन सब तेजस्विताओंको देखता है, उसकी (सिषासन्तः) सेवा करनेको इच्छा करते हुये हम लोग (आ वनामहे) सुखोंको प्राप्त करते है ॥१८॥

<sup>(</sup>१४७७) (देवा: नः यज्ञं ऋतुथा नयन्तु) सब देव हमारे यज्ञको ऋ तुओंके अनुसार चलावें और हमें मार्ग दिखावें कि (वयं वीरै: अनुपुष्यास्म) हम वीरोंसे अर्थात् पुत्रोंसे युक्त हों, (गोभि: अनु) गौवोंसे समृद्ध हों, (पुष्टै: अश्वै: अनु) हष्ट पुष्ट अश्वोंसे युक्त हों, और (सर्वेण द्विपदा चतुष्पदा अनु) सब प्रकारके दोपाये, श्रृत्यादि सेवको एवं चौपाये पशुओंसे युक्त हों ॥१९॥

<sup>(</sup>१४७८) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (देवानां उशतीः पत्नीः) देवताओंकी हविकी इच्छा करनेवाली पत्नियोंको और (त्वष्टारं) त्वष्टा देवताको (सोमपीतये इह उपावह) सोमपान करनेके लिये इस यज्ञमें ले आवो ॥२०॥

<sup>(</sup>१४७९) हे (ग्नावः) पत्नी युकत ! है (नेष्टः) नेष्टा अग्निदेव ! (नः यज्ञां अभिगृणीहि) हमारे यज्ञकी प्रशंसा करो, (ऋतुना पिब) ऋ तुके अनुसार सोमपान करो, (हि रत्नघा असि) क्योंकि तुम रमणीय धनों अथवा श्रेष्ठ रत्नोंको धारण करनेवाले हो ॥२१॥

हृतिणोदाः विविधति जुहोत् प च तिहत । तेष्ट्राहृतुभिरिष्यते ॥ २२ ॥ तदायध सोमुस्त्वमेह्यर्वाङ् शेश्वचमध सुमना अस्य पहि । अस्मिन् युत्ते बृहिष्या निषद्यां दृष्टिष्वमं जुहर इन्दुंभिन्द्रे ॥ २३ ॥ अभेवं नः सुहृत्या आहि गन्तेन नि बृहिष्टं सद्तना रणिहन । अधा भदस्य जुजुबाणो अन्धमस्त्वर्द्द्वे भिजेनिभिः सुमद्रेणंः ॥ २४ ॥ स्वादिष्ठया मिव्हत्या पर्वस्य सोम् धार्रया । इन्द्रांय पार्तवे सुनेः ॥ २५ ॥ उक्षोहा विश्वर्चर्षणिउभि योनिमयोहते । द्रोणे सुधस्थमार्सद्ते ॥ २६ ॥

[ 4- 24, 4- 24, 4- 4- 42]

### इति पर्विशोऽध्यायः।

(१४८०) हे श्रेष्ठ जनो ! जिस प्रकार (द्रविणोदाः ऋतुभिः नेष्ट्रात् पिपीषति) धनका देनेवाला यजमान वसन्तादि ऋ तुओंके साथ विनयसे रसको पीनेकी इच्छा करता है, वैसे तुम लोग भी रसको (इष्यत) पीनेकी इच्छा करते हुये उसे प्राप्त होओ और (जुहोत) हवन करो, (च प्रतिष्ठत) एवं प्रतिष्ठाको प्राप्त करो ॥२२॥

(१४८१) हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र ! (अयं सोमः तव) यह सोम तुम्हारा है, इस कारण (त्यं अर्वाङ्ग एहि) तुम हमारे पास आगमन करो, (सुमनाः शश्वत्तमं अस्य पाहि) प्रसन्न चित्त तुम बहुत समय पर्यंत इस सोमकी रक्षा करो । और (अस्मिन् यज्ञे बर्हिष निषद्य) इस यज्ञमें कुशासन पर बैठकर, (इमं इन्दुं जठरे दिघष्व) इस सोमरसको उदरमें धारण करो ॥२३॥

(१४८२) हे (सुहवः) आह्वान सुननेवाली देवपत्नियों ! (अमा इव नः आगन्तन) अपने घरके समान हमारे यज्ञगृहमें आगमन करो । (हि बर्हिषि निषदतन रणिष्टन) और आसन पर बैठो और प्रसन्न होओ । हे (त्वष्टा) त्वष्टा देव ! (अथ, अन्धसः जुजुषाणः देवेभिः जनिभिः समुद्रणः मदस्व) देव पत्नियोंके आनेके पश्चात् हविरूप अन्नको सेवन करते हुये, तुम देवों और देवियोंके साथ प्रसन्नित्त व सन्तुष्ट होओ ॥२४॥

(१४८३) हे (सोम) सोम ! तुम (इन्द्राय सुतः स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया) इन्द्रके लिये रस निकालने पर अति स्वादवाली और सबको आनन्द देनेवाली धारासे (इन्द्राय पातवे पवस्व) इन्द्रके लिये पवित्र होकर रहो ॥२५॥

(१४८४) हे सोम ! (रक्षोहा, विश्वचर्षणिः) राक्षसोंका नाश करनेवाला, सब शुभाशुभको देखनेवाले तुम, (अयोहते द्रोणे सघस्थं योनिं अभिआसदत) लोह द्वारा निर्मित पात्र, वा तक्षाके शस्त्रसे संस्कार लिये इस द्रोण कलशमें सुरक्षित इस यज्ञ स्थानके मध्यमे सबके सम्मुख विराजते हो ॥२६॥

#### ॥ छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥

## अथ सप्तविंशोऽध्यायः।

समिस्ताग्न ऋतवी वर्धयन्तु संवत्सरा अर्थयो यानि स्त्या।
सं वि्रुच्येनं दीविहि रोचनेन विश्वा आ महि प्रदिश्यतिसेः ॥ १ ॥
सं वेध्यस्त्रीग्ने प चं बोधयैन्युच्यं तिष्ठ महते सीर्मगाय।
मा चं रिषदुपसत्ता ते अग्ने ब्रह्माणस्ते युशसः सन्तु मान्ये ॥ २ ॥
स्वामग्ने वृणते बाह्मणा इमे शिवो अग्ने संवर्षणे मवा नः ।
स्पत्नहा नो अमिमातिजिच्य स्वे गर्थे जागृहार्पपुच्छन् ॥ ३ ॥
इहैवाग्ने अधि धारया ग्रार्थे मा खा नि केन्यूर्वचितो निकारिणः ।
अञ्चमग्ने सुयममस्तु तुम्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टृतेः ॥ ४ ॥
अञ्चणित्रे स्वापुः सर्थः रेमस्व मिञ्चणीग्ने मिञ्चधेरे यतस्य ।
सजातानां मध्यमस्था एधि राज्ञांमग्ने विद्वव्यो दीविहीहं ॥ ५ ॥

(१४८५) हे (अग्ने) अग्ने ! (समाः, ऋतवः, संवतस्तरः, ऋतयः यानि सत्या त्वा वर्धयन्तु) महीने, ऋतु ऋतु और प्रयेक संवत्सरमें ऋ विलोक जिन सत्य मन्त्रोंसे तुमको बढाते है, ऐसे तुम अपने (दिव्येन रोचनेन सन्दीदिही) दिव्य कान्तिसे प्रदीप्त होओ, और (विश्वाः प्रदिशः चतस्रः आभाहि) सम्पूर्ण दिशाओं और चारों प्रदिशाओंको प्रकाशित करो ॥१॥ (१४८६) (अग्ने) अग्ने ! तुम (सिमध्यस्व) अच्छी तरह प्रदीप्त होओ, (च एनं प्रबोधय) और इस यजमानको ज्ञानसे बोध करो । (च महते सौभगाय उत्तिष्ठ) और बडे ऐश्वर्यके लिये खडे हो जाओ । (च) और हे (अग्ने) प्रकाशमान देव ! (ते उपसत्ता मा रिषत्) तुम्हारी उपासना करनेवाला भक्त मत नष्ट हो, तथा (ते ब्रह्माणः यशसः सन्तु) तुम्हारे

ऋ त्विग् यज्ञकर्ता लोग यशस्वी हों, (अन्ये मा) अन्य अभक्त यशभागी न हों ॥२॥

(१४८७) हे (अग्ने) अग्ने ! (इमे ब्राह्मणा त्वां वृणते) ये ब्राह्मणलोग तुमको स्वीकारते है, इस कारण (संवरणे नः शिवः भव) संवरण होनेपर हमारे लिये कल्याणकारी होओ । हे (अग्ने) दीप्तिमान ! (नः सुपत्नहा च अभिमातिजित्) हमारे शत्रुओंके नाशक और शत्रुके पुरुषोंको पराजित करनेवाले तुम (स्वे गये अप्रयुच्छन् जागृहि) अपने घरमें प्रमाद न करते हुये सावधान होकर जागृत रहो ॥३॥

(१४८८) हे (अग्ने) अग्ने ! (इह एव रियं अधिवारय) यहां यजमानके घरमेंही धनको अधिक कर दीजिये, (निकारिण: पूर्विचत: त्वा मा निक्रन्) अग्ने चयन करनेवाले ऋ त्विज तुम्हारी मत अवज्ञा करें । हे (अग्ने) अग्ने ! (क्षत्रं तुभ्यं सुयमं अरत्) क्षत्रिय वर्ग तुम्हारे लिये सुरवसे वश करनेवाला हो । (ते उपसत्ता अनिष्टृत: संवर्धताम्) तुम्हारा भक्त अविनष्ट होकर धन पुत्रादिसे वृद्धिको प्राप्त हो ॥४॥

(१४८९) हे (अग्ने) अग्ने ! (स्वायुः क्षेत्रणं सरभस्व) श्रेष्ठ अवस्थावाले तुम क्षत्रियके साथ यज्ञका आरम्भ करो । हे (अग्ने) अग्ने ! (मित्रेण मित्रधेये यतस्व) मित्रके साथ रहते हुए तुम यज्ञ करनेका यत्न करो । तुम (सजातानां मध्यस्थाः एधि) समान जन्मवालोंके मध्यमें रहनेवाले हो, अतः हे (अग्ने) अग्ने ! (राज्ञां विहव्यः इह दीदिहि) राजाओं द्वारा आह्वान होनेपर तुम इस यज्ञ स्थानमें प्रकाशित होओ ॥५॥

अति निहो अति स्रिधोऽत्यचितिमत्यरंतिमग्ने ।
विश्वा ह्यग्ने दुतिता सहस्वाधासमध्येश सहवीराध्य गुर्व दाः' ॥ ६ ॥
अनाधुच्यो जातवेद् अनिहृतो विराडग्ने क्षत्रमृहीदिहीह ।
विश्वा आज्ञाः प्रमुखन्मानुंषीर्भियः ज्ञिवेभिग्रद्य परि पाहि नो वृधे ॥ ७ ॥
वृद्धियते सवितर्द्वीधयेन्ध्य संश्रितितं चित्सन्तुराध्य संश्र शिशाधि ।
वृद्धियं महते सीर्मगाय विश्वं एनमनुं मदन्तु देवाः ॥ ८ ॥
अमुज्ञमूयाद्ध यद्यमस्य बृहंस्पते अभिशस्त्रेत्रमृज्ञः ।
व्यतिकारिकार्यक्रियो स्वारंपाकेश्वासीयो विषया शर्मित्रः' ॥ ९ ॥

अमुञ्जभूयाद्धं यद्यमस्य बृहेस्पते अभिशंस्तेरमुञ्जः । पत्यीहतामुश्विनां मृत्युमसमाद्देवानांमग्ने भिषजा शर्चीभिः' ॥ ९ ॥ उद्ययं तमेसुस्परि स्तुः पश्येन्त उत्तरम् । देवं देवज्ञा सूर्युमर्गनम् ज्योतिरुसुमर्म् ॥ १० ॥

(१४९०) हे (अग्ने) अग्ने ! (हि निहः अति, स्निधः अति) अवश्यही जीवघातियोंका दूर करके तथा कुत्सिताचारियोंको दूर करके (अचित्तिं अति, अरातिं अति) चंचल चित्तवालोंको दूर करके, एवं शत्रुरूपी कृपण जनोंको दूर करके (विश्वा दुरिता सहस्व) सम्पूर्ण दुष्टताओंको दूर करो, (अथ) तदनन्तर हे (अग्ने) अग्ने ! (अस्मभ्यं सहवीरां रिवं दाः) हमारे लिये वीर पुत्रोंके सहित धनको प्रदान करो ॥६॥

(१४९१) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (अनाधृष्यः, जातवेदाः अनिष्ट्रतः विराट्, क्षत्रभृत्) दूसरेसे कभी भी पराजित न होने वाला, सब ज्ञानयुक्त सर्वज्ञ, अविनाशी, अनेक प्रकारसे तेजस्वी, सर्वबल सम्पन्न क्षात्र तेजको बढानेवाले हो, ऐसे गुणोंसे युक्त तुम (इह विश्वाः आशाः दीदिहि) यहां सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करो । और (मानुषीः भियः प्रमुञ्जन्) मनुष्य सम्बन्धी भयोंको दूर करते हुये (अद्य वृधे शिवेभिः नः परि पाहि) आज वृद्धिके लिये शान्त वृत्तिसे हमारी रक्षा कीजिये ॥७॥

(१४९२) ये (बृहस्पते) बृहस्पते ! हे (सिवतः) सबके उत्पादक अथवा सबके प्रकाशक ! (एनं संशितं बोधय) इस यजमानकों तीक्ष्ण बुद्धिवाला करके चेतनायुक्त करो, और (सं शिशाधि) सम्यकरूपसे उपदेश दो, (एनं महते सौभगाय वर्धय) इसको महान ऐश्वर्यके लिये बढाओ, तथा (विश्वेदेवाः एनं अनु मदन्तु) सब दिव्य गुणोंवाले इसके अनुकूल होकर आनंदित हों ॥८॥

(१४९३) हे (बृहस्पते) बृहस्पते ! (अमुत्रभूयात् अव, यत् यमस्य अभिशस्तेः अमुञः) परलोकमें होनेवाले भयसे हमारा रक्षण करो, और जो यमराजका भय है उससे हमको छुडाओ । हे (अग्ने) अग्ने ! (देवानां भिषजा अश्विना अस्मात् मृत्युं शचीभिः प्रत्यौहताम्) देवताओंके वैद्य अश्विनीकुमार इस यजमानसे मृत्युको शुभकर्मा द्वारा दूर करें, अर्थात् हमारे सब भय दूर हों ॥९॥

(१४९४) (वयं तमसः परि) हम, अन्धकारसे परे (स्वः उत्तरं देवं देवत्रा) सुरवस्वरूप, प्रलयके पश्चात् भी रहनेवाले, दिव्य गुणयुक्त (उत्तमं ज्योतिः सूर्ये पश्यन्तः) सर्वोत्तम ज्योति स्वरूप चराचर जगतके आत्माको देखते हुये, (उत्तमं अगनम्) उच्च स्थानको प्राप्त हो ॥१०॥

क्रथ्वां अस्य समिधां मवन्तपूष्यां शुका शोचिछिष्यग्नेः । युमर्चमा सुप्रतीकस्य सुनोः' ॥ ११॥ तनुनिपादसुरी विश्ववेदा देवो देवेषु देवः । एथो अनक्क मध्यां चृतेनं ॥ १२॥ मध्यां युश्चं नेक्षसे पीणानो नराश्छसी अग्ने । सुकृद्धेवः संविता विश्ववर्षरेः ॥ १३॥ अष्ट्यायमेति शर्थसा पुतेनेहानो विद्वर्नमंसा । अग्निछं सुची अष्यरेषु प्रयत्तुं ॥ १४॥ स पंक्षदस्य महिमानमग्नेः स हैं मन्द्रा सुप्रयसंः । वसुन्नेतिष्ठो वसुधातमन्नं ॥ १५॥ द्वारो देवीरन्तंस्य विश्वे वता देवन्ते अग्नेः । उक्ष्यचंत्रो धान्ता पर्यमानाः ॥ १६॥ ते अस्य योषणे विषये न योना उषासानक्तां । इमं युश्चमंवतामध्यां नः ॥ १७॥ देव्यां होतारा क्रथ्वंमंध्यां नोऽग्नेशिक्षामि गूंणीतम् । कृणुतं नः स्विष्टम् ॥ १०॥

<sup>(</sup>१४९५) (अस्य सुप्रतीकस्य सूनोः अग्नेः) इस उत्तम दीस्पनेवाले पुत्र रूपी अग्निको किरणें (सिमधा उर्ध्वाः भवन्ति) सिमधासे कर्ध्वगामिनी होती है, और (शुक्रा द्युमत्तमा शोचींषि उर्ध्वाः) शुद्ध प्रकाशमान किरणे कपर गमन करनेवाली होती है ॥११॥

<sup>(</sup>१४९६) (तनूनपात् असूरः विश्ववेदा देवः देवेषु देवः) शरीरको न गिरा देनेवाला, प्राणवान्, दिव्यगुणींसे युक्त, देवताओंमें श्रेष्ठ अग्नि (मध्वा घृतेन पथः अनक्तुं) मधुर द्युत द्वारा यज्ञमार्गाको व्याप्त करे ॥१२॥

<sup>(</sup>१४९७) हे (अग्ने) अग्ने ! (प्रीणानः, नराशंसः, सुकृत्, देवः, सविता, विश्ववारः) देवताओंको तृप्त करनेवाले, त्रिः त्विजोंसे स्तुति करने योग्य, शुभ कर्मोंके कर्ता, दिव्यगुणोंसे युक्त, सबके उत्पादक और अस्तिल विश्वके लोगोंसे स्वीकार करनेयोग्य ऐसे तुम (मध्या यज्ञां नक्षसे) स्वादु घृतसे यज्ञको करते हो ॥१३॥

<sup>(</sup>१४९८) (शवसा ईडान्: विहः अयम्) ज्ञानबलसे स्तुति करता हुआ, यज्ञ करनेवाला यह अध्वर्यु (अध्वरेषु प्रयत्सु घृतेन नमसा) यज्ञोंके प्रारंभ होनेमें घृत और हविरूप अन्न द्वारा (स्नुचः अग्निं अच्छ एति) जुहूको ग्रहण कर अग्निके समीप जाता है ॥१४॥

<sup>(</sup>१४९९) (सः) वह अध्वर्यु (वसुः चेतिष्ठः च वसुधातमः अस्य सप्रयसः अग्नेः) सब यज्ञ कर्मोंने स्थित, अत्यन्त प्रज्वलित और अनेक ऐश्वर्योंके देनेवाले इस शुभ अन्न सम्पन्न अग्निकी (महिमानं यक्षत्) महिमाको सम्यक् रीतिसे प्राप्त हो । और (सः ई मन्द्रा) वह अध्वर्यु ही इसमें प्रसन्नता करनेवाली हिवयोंको हवन करे ॥१५॥

<sup>(</sup>१५००) (अरुव्यचसः धाम्ना) सुन्दर अवकाशवाले स्थानसे (प्रत्यमानाः देवीः द्वारः) स्वामित्व करती हुई दिव्य गुणींवाली द्वार देवीयाँ (अस्य अग्नेः व्रताः ददन्ते) इस अग्निके व्रतींको धारण करती है, (अनु विश्वे) पश्चात् अन्य सब देवता अग्निके व्रतींको धारण कर तद् अनुरूप आचरण करते है ॥१६॥

<sup>(</sup>१५०१) (ते उपासा नक्ता न दिव्ये योषणे) वे दोनों, उषा और रात्री दिव्य उत्तम गुणोंवाली और दान करनेवाली दो स्त्रियें है । वे दोनों (नः इमं यज्ञं अध्वरं अवताम्) हमारे इस अहिंसक यज्ञको कुटिलतारहित रीतिसे सुरक्षित करें ॥१७॥

<sup>(</sup>१५०२) (दैव्या होतारा नः स्विष्टिं कृणुतम्) दिव्य गुणीवाले दोनों होता अग्नि और वायुं हमारे शुभ यज्ञको उत्तम रीतिसे सम्पादन करें । और (नः अध्वरं अग्नेः जिह्नां ऊर्ध्वम्) हमारे यज्ञको तथा अग्निकी ज्वालाकों ऊर्ध्व मार्गसे जानेवाला करें और (अभिगृणीतम्) सब प्रकारसे हमें उपदेश दे ॥१८॥

तिस्रो वृवीर्द्धिरेद्धं संवृन्त्वद्धा सर्स्यती मार्रती । मही गृणानां ॥ १९ ॥ तर्मस्तुरीपमञ्जुतं पुरुक्षु त्वष्टां सुवीर्यम् । रायस्पोषं वि व्यंतु नामिमसमे' ॥ २० ॥ वर्मस्पुतेऽवं सृजा रर्गणस्तमनां वृवेषं । अग्रिर्ह्व्ययं शिमता स्व्याति' ॥ २१ ॥ अग्रे स्वाहां कृणुहि जातवेद् इन्द्रांय हृष्यम् । विश्वं वृवा हृविदिदं जुपन्तामं ॥ २२ ॥ पीवों अन्ना रिवृत्यं सुमेधाः श्वेतः सिंपक्ति नियुत्तामिमिशीः । ते वायवे सर्मनसो वि तस्थुविश्वेद्धराः स्वपुत्यानि चहुः' ॥ २३ ॥ ग्रे नु यं जुज्ञत् रोवंसीमे राये वृवी िषणां भाति वृवम् । अर्थ वायुं नियुतः सभ्यत् स्वा उत श्वेतं वसुभिति निरेकं ॥ २४ ॥ आपो हृ यद्वंहतीर्विश्वमायन् गर्मे दर्भाना जुनयंनिष्ठिमम् । ततो वृवानार्थं सर्मवर्ततासुरेकः कस्मै वृवायं हृविषां विभेषे ॥ २५ ॥ ततो वृवानार्थं सर्मवर्ततासुरेकः कस्मै वृवायं हृविषां विभेषे ॥ २५ ॥

(१५०३) (मही गृणाना इडा सरस्वती भारती तिस्त्रः देवीः) बडी महिमावाली स्तुतिको प्राप्त इडा, मध्य स्थानवाली सरस्वती और द्युः स्थानवाली भारती ये तीनों देवियां (इदं बर्हिः आसदन्तु) इस कुशासनपर बैठें ॥१९॥

(१५०४) (त्वष्टा नः तुरीपं अद्भुतं पुरुक्षु) शिल्पज्ञ त्वष्टा हमें वेगसे पहुंचा देनेवाले, आश्चर्यकारक, बहुत पदार्थों में बसनेवाले (सुवीर्यं रायस्पोषं अस्मै नाभिं विव्यतु) उत्तम बलयुक्त और ऐश्वर्यके पोषण करनेवाले धनको हमारे मध्यभागमें प्रदान करे अर्थात् हमें प्रदान करें ॥२०॥

(१५०५) (शिमता अग्निः हव्यं सूदयाति) शान्तिकारक अग्नि हविको संस्कारयुक्त करता है । हे (वनस्पते) वनस्पते ! तुम (त्मना देवेषु रराणः अवसृज) अपने आत्मा द्वारा देवताओं में हिव देते हुये उस हविको छोडो ॥२१॥

(१५०६) हे (जातवेद) उत्पन्न पदार्थोंको जाननेवाले ! हे (अग्ने) अग्ने ! हमारे इस (हव्यं इन्द्राय स्वाहा कृणुहि) हिवको इन्द्रके लिये स्वाहाकारपूर्वक प्रदान करो; (विश्वे देवाः इदं हिवः जुषन्ताम्) सब देवता इस हिवको सेवन करें ॥२२॥

(१५०७) जो (समन्सः, रियवृधः सुमेधाः नरः) समान विचारवाले, धनको बढानेवाले, उत्तम बुद्धिवाले नायक पुरुष (पीवो अन्ना विश्वा स्वपत्यानि चक्रुः) पृष्टिकारक अन्नवाले सुन्दर सन्तानोंको उत्पन्न करते है (ते इत् वायवे वि तस्थुः) वे ही वायुका सेवन करनेके लिये विशेष प्रकारसे रहे, तब (नियुतां अभिन्नीः श्वेतः सिसक्ति) निश्चित चलनेवाले लोगोंको सब ओरसे शोभायुक्त गमनशील वायू सबको प्राप्त होता है ॥२३॥

(१५०८) (इमे रोदसी यं राये नु जज्जतुः) यह द्यावापृथ्वी जिस वायुको धन्यताके लिये ही प्रकट करते हैं, (धिषणा देवी राये देवं धाति) दिव्यवाक् देवी, उत्तम ऐश्वर्यके लिये दिव्य गुणयुक्त वायुको धारण करती है। (अध उत स्वा नियुक्ता श्वेतं वसुधितिं वायुं निरेके सश्चतः) उस वायुके प्रकट होनेके उपरान्त निश्चय ही शुद्ध सत्व प्रधान वसुको धारण करनेवाले वायुको, ब्रह्माण्डमें सब सेवन करते है। ।२४।।

(१५०९) (ह यत् गर्भ दधानः अग्निं जनयन्तीः) निश्चयसे जब गर्भको धारण करके अग्निको प्रकट करते हुये (बृहतीः आपः विश्वं आयन्) महान् जल समूह सब संसारमें प्रकट हुआ (ततः देवानां एकः असुः समवर्तत) तब उस गर्भसे देवताओंका एक प्राणरूप आत्मा प्रकट हुआ। (कस्मै देवाय हविषा विधेम) उस जलसे उत्पन्न देवके लिये हम हविद्वारा अर्पण करते हैं ॥२५॥

यश्चिदापों महिना पूर्वपेश्युरक्षं दर्धाना जनयंन्तीर्युज्ञम् । यो देवेष्विधं देव एक आसीत् कस्मै देवायं हविषां विधेमे ॥ २६॥ प्र पामियांसि दृश्वाधंसमच्छां नियुद्धिर्वायविष्टयं दुरोणे । नि नो रियिधं सुमोजसं युवस्य नि वीरं गव्यमश्च्यं च रार्थः' ॥ २७॥

आ नो नियुद्धिः शितिनींमिरध्वर्धः संहित्तणीं भिरुषं याहि युज्ञम् । वायो अस्मिन्त्सर्वने माद्यस्व यूयं पात स्वृत्ति भिः सद्यां नेः ॥ २८ ॥ नियुत्वान्वायवा मेह्यय्थं शुक्को अयामि ते । गन्तासि सुन्वतो गृहम् ॥ २९ ॥ वायो शुक्को अयामि ते मध्वो अग्रं दिविद्यि । आ याहि सोमेपीतये स्पाही देव नियुत्वंतौ ॥ ३० ॥ आ याहि सोमेपीतये स्पाही देव नियुत्वंतौ ॥ ३० ॥ वायुर्धे गा यज्ञियीः साकं गुन्मनंसा युज्ञम् । शिवो नियुद्धिः शिवाभिः ॥ ३१ ॥ वायो ये ते सहस्रिणो स्थांसस्ते भिरा गहि । नियुत्वान्त्सो मंपीतये ॥ ३२ ॥

<sup>(</sup>१५१०) (यः महिना दक्षं दधानाः यज्ञं जनयन्तीः) जो अपने महिमासे सबमें बल धारण करता है और यज्ञ करनेवाली प्रजाको प्रकट करता है। (यः देवेषु अधि एकः देवः आसीत्) जो देवताओंके मध्यमें मुख्य रूपसे एकही देव था, हम (करमे देवाय हविषा विधेम) उस देवके लिये हवि समर्पण करते है ॥२६॥

<sup>(</sup>१५११) हे (वायो) वायो ! तुम (याभिः नियुद्धिः इष्टये दुरोणे दाश्वांसं अच्छ प्रयासि) जिस अपने अश्वोंपर आरूढ होकर यज्ञके लिये यज्ञशालामें वर्तमान हिव देते यजमानके सन्मुख जाते है, उसी वाहनसे यहां आकर (नः सुभोजसं रियं नि युवस्व) हमारे लिये सुरवभोग्यरूप धनको प्रदान कीजिये; (च वीरं गव्यं अश्व्यं राधः नियुवस्व) और वीर पुत्र, गोसम्बन्धी सम्पत्ति, अश्वरूप धन और श्रेष्ठ ऐश्वर्यको हमें देओ ॥२७॥

<sup>(</sup>१५१२) हे (वायो) वायो ! तुम (शतिनीभिः सहस्त्रिणीभिः नियुद्धिः नः यज्ञं उप आवाहि) सैकडो हजारों वाहनों द्वारा हमारे यज्ञमें आवो (अस्मिन् सवने मादयस्व) इस सवनमें तृप्त हो, और हम सबको तृप्त करो । हे ऋत्विजो ! (यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात) तुम कल्याणों द्वारा हमारी सदा रक्षा करो ॥२८॥

<sup>(</sup>१५१३) (वायो) वायो ! तुम (सुन्वतः गृहं गन्ता असि) सोमयाग करनेवालेके घरमें गमन करता है, इस कारण (नियुत्त्वान् आगहि) अश्वारूढ होके इस स्थानमें आओ, (अयं शुक्रः ते अयामि) यह शुक्र तेरे समीप आ रहा है ॥२९॥

<sup>(</sup>१५९४) हे (वायो) वायो ! (दिविष्टिषु मध्यः अग्रं शुक्रः ते अयामि) यज्ञोंमें मधुर रस यहां बल देनेवाला है उसके समीप आओ । हे (देव) दिव्य गुण युक्त वायो ! (स्पार्हः सोम पीतये नियुत्वता आयाहि) स्पृहाके योग्य तुम सोमपानके लिये अपने वाहनों द्वारा यहां आओ ॥३०॥

<sup>(</sup>१५९५) (अग्रेगाः, यज्ञप्रीः, शिवः वायुः) आगे चलनेवाला, यज्ञसे तृप्त होनेवाला और कल्याणकारी वायू अपने (शिवाभिः नियुद्धिः मनसा साकम्) मंगल करनेवाले वाहनोंसे चित्तके सहित (यज्ञं गन्) यज्ञको गमन करे ॥३९॥

<sup>(</sup>१५१६) हे (वायो) वायो ! (ये ते सहस्त्रिणः रथासः, तेभिः नियुत्वान) जो तुम्हारे हजारों रथ है, उन रथोंसहित अश्वयुक्त तुम, हमारे इस यज्ञमें (सोमपीतये आगहि) सोमपान करनेके निमित्त आगमन करो ॥३२॥

एकंपा च दूशिमेश्च स्वभूते द्वाग्यांमिष्टये विश्रंशती चे।
तिमुभिश्च वहंसे चिश्रंशतां नियुद्धिर्वायविह ता वि मुश्चे।। ३३॥
तवं वायवृतस्पते त्वहुंजीमातरद्भुत । अवार्थस्या वृंणीमहे ॥ ३४॥
आभि त्वा शूर नोनुमोऽदुंग्धा इव धेनवेः। ईशांनमस्य जर्गतः स्वृहंशभीशांनिमन्द्र तस्थुवेः ।३५।
न त्वावार अन्यो दिव्यो न पार्थियो न जातो न जीतिष्यते।
अश्वायन्ती मधवन्निन्द्र वाजिनी गृञ्यन्तेस्त्वा हवामहे ॥ ३६॥
त्यामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कार्यः। त्वां वृत्रेष्विन्द्व सत्यिति नरस्त्वां काष्ट्रास्वर्धतेः ॥३७॥
स त्वं निश्चत्र वज्रहस्त धृष्णुया मृह स्तंवानो अदिवः।
गामश्वर्धः रूथ्यमिन्द्व सं किर सन्त्रा वाजं न जिग्युषे ॥ ३८॥

<sup>(</sup>१५१७) हे (स्वभूते वायो) अपने ऐश्वर्यसे शोभायमान वायो ! (एकया च द्वाभ्यां च तिसृभिः च दशभिः च विंशतिः च त्रिंशता च त्रिंशतः) एक और दो, और तीन तथा दश, और बीस तथा तीस वाहनों द्वारा (इष्टये वहसे विभुश) यज्ञके निमित्त उनको इस यज्ञमें त्यागो ॥३३॥

<sup>(</sup>१५९८) (ऋतस्पते) सत्य पालक ! हे (त्वष्टुः जायातः अद्भुत वायु) त्वष्टाके जामाता आश्चर्यरूप वायो ! (तव अवांसि आवृणीमहे) तेरे रक्षा साधनोंको हम सब प्रकारसे स्वीकार करते है ॥३४॥

<sup>(</sup>१५९९) हे (शूर) बलशालिन् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर! (अदुग्धाः धेनवः इव अभिनोनुमः) विना दुही गायें जैसे अपने बछडेको दूध पिलानेके लिये सदा उसके सामने नमती है, उसी प्रकार (अस्य जगतः ईशानं, तस्थुषः ईशानं स्वर्दृशम्) इस जंगम जगतके अधिपति, स्थावर, संसारके स्वामी और सर्वदर्शी तुमको हम सन्मुख होकर नमन करते है ॥३५॥

<sup>(</sup>१५२०) हे (मघवन्) धनवान् ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् जगदीश्वर! (त्वावान् अन्यः दिव्यः न) तुम्हारे समान कोई दिव्य देव नहीं है, (पार्थिवः न) पृथ्वीमें होनेवाला नहीं है, तुम्हारे समान कोई (न जातः) न उत्पन्न हुआ है और (न जिन्छ्यते) न उत्पन्न होगा, इस कारण (अश्वायन्तः गव्यान्तः वाजिनः त्वा हवामहे) अश्वोंकी इच्छावाले, गौवोंकी कामनावाले, बलको इच्छासे हम तुम्हारे लिये हवन करते है ॥३६॥

<sup>(</sup>१५२१) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (कारवः नरः सत्पितं त्वां इत् वाजस्य सातौ हवामहे) यज्ञके करनेवाले मनुष्य हम ऋ त्विज गण, सत्पुरुषोंके पालक तुमकोही अन्नके लाभके लिये बुलाते है, (त्वां ही वृत्रेषु) तुमकोही, शत्रुओंके उपस्थित हो जानेपर उनके नाशके लिये आहान करते है, तथा (त्वां अर्वतः काष्ठासु) तुमकोही अश्वप्राप्तिके निमित्त एवं सम्पूर्ण दिशाओंमें विजय प्राप्तिके लिये आमन्त्रित करते है ॥३७॥

<sup>(</sup>१५२२) हे (चित्र वज़हस्त इन्द्र) आश्चर्यकारी, हाथमें वज्र घारण करनेवाले इन्द्र ! (सः धृष्णुया महःस्तवानः त्वम्) वह प्रसिद्ध तुम, प्रगल्भतासे, अपने बडे तेजद्वारा ही सबसे स्तुति किये गये होकर तुम (नः गां रथ्यं सिङ्गरः) हमारे लिये गौ और रथवहन समर्थ घोडोंको प्रदान करे, (न जिग्येषु सन्ना वाजम्) जिस प्रकार जयकारी पुरुषोंमे रक्षायुक्त साधन अन्नादि दिया जाता है उसी प्रकार तुम मेरे लिये भी करो ॥३८॥

कर्या निश्च आ भुंबहुती स्वावृंधः सर्वा । क्या शर्विष्ठया वृतो ॥ ३९ ॥ कस्त्र्यो सत्यो मद्गिनां मछिहिष्ठो मत्सद्द्रध्यः । हृढा चित्रारुजे वसुं ॥ ४० ॥ अभी पु णः सर्विनामविता जीरतृणाम् । ज्ञतं भवास्युतये ॥ ४१ ॥ यज्ञा-यज्ञा वो अग्रये गिरा-गिरा च दक्षेते । प्र-पं व्यमुमृतं ज्ञातवेदसं पियं मित्रं न श्रिक्षिषम् ॥ ४२ ॥ पाहि नो अग्र एक्त्या पाद्युत द्वितीयया । पाहि गीर्भिस्तुमृतिक्जा पते पाहि चेतुमृत्रिवंसो ॥ ४३ ॥ अज्ञो नपात्रं स हिनायमस्मयुद्धिम हृष्यद्वितये । भुवद्वाजेष्यविता भुवद्व्य उत ज्ञाता तुन्नामं ॥ ४४ ॥

<sup>(</sup>१५२३) (सदावृधः, चित्रः) सर्वदा वृद्धि करनेवाले और विचित्र शक्ति सम्पन्न हे इन्द्र ! तुम (कया ऊती, कया वृता शचिष्ठया) किस रक्षणादि सामर्थ्यसे और किस वर्तमान कर्मीसे (नः सस्या आमुवत्) हमारे सहायकारी मित्र होते हो ॥३९॥

<sup>(</sup>१५२४) हे ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र ! (अन्धसः कः मदानाम् मंहिष्ठः त्वा मत्सत्) सोमरूप अन्नका कौनसा प्रसन्नताका महत्वपूर्ण अंश तुमको प्रसन्न करता है । जिस अंशसे प्रसन्न होकर तुम (दृढा वसु आरुजे) दृढतासे सुवर्णादि धनको देते हो ॥४०॥

<sup>(</sup>१५२५) हे इन्द्र ! तुम (सर्वीनां जिरतृणां नः अविता) मित्रोंके और स्तुति करनेवाले हम ऋ त्विजोंके पालन करनेवाले हो, तथा भक्तोंकी (ऊतये सु अभी शतं भवासि) रक्षाके निमित्त अच्छी प्रकार अभिमुख होते हुये तुम सैकडों उपायोंका अवलम्बन करनेवाले होते हो ॥४१॥

<sup>(</sup>१५२६) हे मनुष्यो ! (यज्ञे यज्ञे च गिरा गिरा) हरएक यज्ञमें प्रत्येक वाणीसे (दक्षसे अग्नये वयम्) अत्यंत बलसम्पन्न अग्निके लिये हम (अमृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न प्र प्र शंसिषम्) मनोहर, सर्वज्ञ, प्रीतिजनक और मित्रके समान इन्द्रकी प्रशंसा करते है ॥४२॥

<sup>(</sup>१५२७) हे (अग्ने) अग्ने ! हे (ऊर्जां पते) अज्ञोंके पालन करनेवाले ! हे (वसो) सुन्दर निवास देनेवाले ! ऐसे गुणोंवाले तुम (एकया नः पाहि) एक ऋ चा वाणी द्वारा हमारी रक्षा करो; (उत द्वितीयया पाहि) और दुसरी यजु लक्षण वाणी द्वारा हमारी रक्षा करो; (तिसृभिः गीर्भिः पाहि) ऋ क् यजु साम लक्षणवाली तीन वाणियोंसे हमारी रक्षा करो और (चतसृभिः पाहि) ऋ क् यजु साम अथर्व लक्षणवाली चारों वाणियोंसे हमारी रक्षा करो ।।४३।।

<sup>(</sup>१५२८) हे अध्वर्यो ! (सः ऊर्जः नपातं हिनु) वह तुम जलोंके पोते अग्निको तृप्त करो, (अयं अस्मयुः) यह हमको चाहता है, इस कारण (हव्यदातये दाशेम) हिव देने के लिये हम संकल्प करते है, कारण कि, यह (वाजेषु अविता भुवत्) अत्रोंमें रक्षक होता है, (उत वृधे तनूनां त्राता भुवत्) और वृद्धिके निमित्त एवं शरीरों व भार्यापुत्रादिकोंका रक्षक होता है।।४४।।

संवत्सग्रेडिस परिवत्सग्रेडिसीदावत्सग्रेडिसिद्वत्सग्रेडिस वत्सग्रेडिस । उपसंस्ते करूपन्तामहोग्रिज्ञास्ते करूपन्तामधेमासास्ते करूपन्तां मासास्ते करूपन्तामुतवंस्ते करूपन्ताथे संवत्सग्रस्ते करूपताम् । प्रेत्या एत्ये सं चाञ्च प्र चं सारय । सुपूर्णचिद्यसि तयां देवतयाऽज्ञिन्तस्त्रद् ध्रुवः सीदं ॥ ४५ ॥ वित्या एत्ये सं चाञ्च प्र चं सारय । सुपूर्णचिद्यसि तयां देवतयाऽज्ञिन्तस्त्रद् ध्रुवः सीदं ॥ ४५ ॥ वित्या एत्ये सं चाञ्च प्र चं सारय । सुपूर्णचिद्यसि तयां देवतयाऽज्ञिन्तस्त्रद् ध्रुवः सीदं ॥ ४५ ॥

#### इति सप्तविशोऽष्यायः।

(१५२९) हे अग्ने ! तुम (संवत्सर: असि) संवत्सर हो, (परिवत्सर: असि) परिवत्सर हो, (इदावत्सर: असि) इदा वत्सर हो, (इदावत्सर: असि) इद्वत्सर हो, (ते उषस: कल्पन्ताम्) तेरे लिये कल्याणकारिणी उषा प्रभातवेला समर्थ हों, (ते अहोरात्रा: कल्पन्ताम्) तेरे लिये दिन और रातें मंगलदायक समर्थ हों, (ते अर्धमासा: कल्पन्ताम्) तेरे लिये शुक्रुपक्ष और कृष्णपक्ष समर्थ हों, (ते मासा: कल्पन्ताम्) तेरे लिये चैत्र आदि महीने समर्थ हों, (ते ऋतवः कल्पन्ताम्) तेरे लिये वसन्तादि ऋ तु समर्थ हों, (ते संवत्सर: कल्पताम्) तेरे लिये वर्ष समर्थ हों । तुम (प्रेत्ये च एत्ये) गमन निमित्त और आगमन निमित्त, (च समञ्च प्रसारय) तथा संकोच व प्रसारके लिये सृष्टिका आविर्भाव करते हो, तुम (सुवर्णचित् असि) सुन्दर रक्षाके साधनोंके संचयकर्ता हो, ऐसे तुम (तया देवतया अङ्गिरस्वत् ध्रुवः सीद) उस उत्तम गुणयुक्त समयरूप देवताके साथ अङ्गिरा अर्थात् प्राणवायुके समान दृढ निश्चल स्थिर होओ ॥४५॥

॥ सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥

## अथाष्टार्विशोऽघ्यायः।

होतां यक्षत्मिभिन्दं मिडस्पुदे नामां पृथिव्या अधि ।

वृत्रो वर्ष्मन्त्सिमध्यत् ओजिष्ठश्चर्षणीसहां वेत्वाज्यंस्य होत्यंजं ॥ १॥

होतां यक्षत्तन्त्वपतिमृतिमिर्जेतारमपंताजितम् ।

हन्दं वृव्यं स्वृत्तिदं पृथिभिम्धुंमत्तमैर्न्याश्यंसेन् तेजसा वेत्वाज्यंस्य होत्यंजं ॥ २॥
होतां यक्ष्मदिडामिरिन्दं मीडितमाजुह्वानममर्त्यम् ।
होतां यक्षद्विडिमिर्दं निषद्वरं वृष्मं नर्यापसम् ।
होतां यक्षद्विदिन्दं निषद्वरं वृष्मं नर्यापसम् ।

वसुंभी कुदैरांदित्येः स्युग्मर्विहिरासंदृद्वत्वाज्यंस्य होत्यंजं ॥ ४॥
होतां यक्षद्विज्ञो न वीर्पुंशं सह्ये द्वार इन्द्रंमवर्धयन् ।
सुमायणा अस्मिन्यज्ञे वि श्रयन्तामृतावृथ्यो द्वार इन्द्राय मीद्वये व्यन्त्वाज्यंस्य होत्यंजं ॥ ४॥

सुमायणा अस्मिन्यज्ञे वि श्रयन्तामृतावृथ्यो द्वार इन्द्राय मीद्वये व्यन्त्वाज्यंस्य होत्यंजं ॥ ४॥

(१५३०) (होता समिधा इन्द्रं यक्षत) होता समिधा द्वारा इन्द्रके लिये यज्ञ करता है, जो इन्द्र (इड: पदे, पृथिव्याः नाभौ, अधि दिव: वर्ष्मणि समिध्यते) पृथ्वीके यज्ञके प्रदेशमें, पृथ्वीके नाभि स्थानमें और ऊपर स्वर्गमें स्वतेजसे प्रकाशित होता है, वह इन्द्र (चर्षाणिसहां ओजिष्ठ: आज्यस्य वेतु) समस्त मनुष्योंको अपने पराक्रमसे वश करनेवालोंमें सबसे अधिक पराक्रमी वीर घृतको पान करे, हे (होत:) होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥।॥

(१५३१) (होता, तेजसा नराशंसेन) दिव्य होता तेजसे युक्त मनुष्योंसे प्रशंसनीय देवके सहित, (तनूनपातं, जेतारं, अपराजितं, स्वर्विदं देवं इन्द्रं) शरीरको न गिरने देनेवाले, शत्रुओंको जीतनेवाले, किसीसे न हारनेवाले अपने वा स्वर्गको जाननेवाले, दिव्य गुणयुक्त इन्द्रको, (ऊतिभः मधुमत्तमैः पिथिभिः यक्षत्) तृप्त करनेवाले रक्षा साधनों और अत्यन्त मधुर हिवयों द्वारा यजन करो । इस प्रकार देवताओंसे युक्त इन्द्र (आज्यस्य वेतु) घृतको पान करें । हे (होतः) होता ! तुम भी उसी प्रकार (यज) यजन करो ॥२॥

(१५३२) (होता इडाभिः) दिव्य होता अच्छी वाणियोंके साद (ईडितं, आजुहानं, अमर्त्यं इन्द्रं यक्षत्) वेदमन्त्रोंसे स्तुत, देवताओंके आह्वाता और मरणधर्मरहित इन्द्रके लिये यज्ञ करो, (देवैः सवीर्यः, वज्रहरतः, पुरन्दरः देवः आज्यस्य वेतु) देवताओंसे बलयुक्त, वज्र हाथमें धारण किये हुये, शत्रुओंके नगरोंको विदीर्ण करनेवाले दिव्यगुणयुक्त इन्द्र घृतको पान करे । हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥३॥

(१५३३) (होता, निषद्वरं वृषमं नर्यापसं इन्द्रं बर्हिषियक्षत्) दिव्य होताने, बैठनेवालोंमे श्रेष्ठ, वर्षणकारी यजमानोंके हितकारी इन्द्रको कुशासन पर बैठनेपर यजन किया; वे (सयुग्भिः, वसुभिः, रुद्रैः, आदित्यैः बर्हिः आसदत् आज्यस्य वेतु) समान योजना करनेवाले आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बाहर आदित्योंके सहित कुशासन पर स्थित होकर घृतको पान करते रहे। उसी प्रकारसे हे (होतः) होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥४॥

(१५३४) (होता इन्द्रं यक्षत्) होताने इन्द्रका यज्ञ किया, (न द्वारः, ओजः, वीर्यं सहवर्धयत्) और द्वारदेवी प्रयाज देवताने, इन्द्रिय बल ओज, शरीरका बल वीर्य और मनकें बलको इन्द्रमें बढाया । (सुप्रयाणाः ऋतावृध्दः द्वारः) सुरुसे, गमन योग्य और यज्ञके बढानेवाले द्वार, (मीढुषे इन्द्राय विश्रयन्ताम्) सिंचन करनेवाले इन्द्रके लिये सुल जांय, इन्द्र (अस्मिन् यज्ञे आज्यं वेतु) इस यज्ञमें घृतको पान करें । हे (होतः) होता । तुम भी उसी प्रकारसे (यज) यज्ञ करों ॥५॥

होतां यक्षदुषे इन्द्रंस्य धेनू सुदुधं मातरां मही । सवातरों न तेजंसा वृत्समिन्द्रंमवर्धतां वीतामाज्यस्य होत्र्यंजं'॥६॥

होतां यक्षद्दैव्या होतारा भिषजा सर्वाया हविषेन्द्रं भिषज्यतः । कवी वेवी प्रचेतसाविन्द्रीय धत्त इन्द्रियं वीतामाज्यस्य होतुर्यज' ॥ ७ ॥

होता यक्षातिस्रो देवीर्न भेपूजं त्रयंखिधातंवोऽपस इडा सर्रस्वती भारती महीः । इन्द्रंपत्नीर्ह्विष्मंतीर्व्यन्त्वाज्यंस्य होतुर्वजं ॥ ८॥

होतां यक्षत्त्वष्टांरमिन्द्रं देवं भिषजंछं सुयजं घृत्शियम् । पुरुरूपंछं सुरेतंसं मुघोनमिन्द्रांय त्वष्टा दर्धदिन्द्रियाणि वेत्वाज्यंस्य होतूर्यजं ॥ ९ ॥

होता यक्षद्वनस्पतिंधे शमितार्रथे शतकेतुं धियो जोष्टारीमिन्द्रियम् । मध्वा समुखनपथिभिः सुगेभिः स्वदाति युज्ञं मधुना घृतेन वेत्वाज्यस्य होत्येजे ॥ १०॥

(१५३५) (होता इन्द्रस्य मातरा सुदुधे धेनू मही उषे यक्षत) होताने इन्द्रकी मातृरूप सुन्दर दूधवाली धेनू और मही और उषाका यजन किया। उन्होंने (तेजसा इन्द्रं अवर्धताम्) तेजसे इन्द्रको बढाया, (न सवातरौ वत्सम्) जैसे समान बछडेवाली गौ अर्थात् जिन दो का एकही बछडा है वे गौवें बछडेको पृष्ट करती है, हे इन्द्र! तुम (आज्यं वीताम्) घृतको पान करो। और हे (होतः) होता! तुम भी इसी अभिप्रायसे (यज) यजन करो। ॥६॥

(१५३६) (होता, भिषजा सस्याया देवो कवी प्रचंतसो, देव्या होतारो, यक्षत्) दिव्य होताने, वैद्य मित्ररूप दिव्यगुणोंसे दीप्यमान, क्रान्तदर्शी, प्रकृष्ट ज्ञानयुक्त देवताओं होता दोनों अश्विनीकुमारोंका यजन किया । वे दोनों हिवद्वारा (इन्द्रं भिषज्यतः इन्द्राय इन्द्रियं धत्तः, आज्यं वीताम) इन्द्रकी चिकित्सा करते हुये, उस इन्द्रके लिये ऐश्वर्यका धारण करते रहे, और धृतका पान करते रहे । हे (होतः) होता ! इसी अभिप्रायसे तुम भी (यज) यज्ञ करो ॥॥॥

(१५३७) (होता) होता ने (भेषजं त्रयः, त्रिधातवः अपसः महीः इन्द्रपत्नीः) भेषज युक्त तीनों लोक, अग्नि वायु दूर्य इन तीनोंके धारण करनेवाले, शीत उष्ण वात वर्षादि कर्म करनेवाले और महान् इन्द्रकी पत्नी अर्थात् पालन करनेवाली (न हविष्मतीः इडा सरस्वती भारती तिस्नः देवीः यक्षत्) और हविसे युक्त इडा सरस्वती तथा भारती इन तीनों देवियोंका यजन किया, उन्होंने (आज्यं व्यन्तु) घृतको पान किया । हे (होतः) होता ! तुम भी इसी अभिप्रायसे (यज) यज्ञ करो ॥८॥

(१५३८) (होता) होताने (इन्द्रं, देवं, भिषजं, सुयजं, घृतिश्रयं, पुरुरूपं, सुरेतसं, मघोनं त्वष्टारं यक्षत्) परम ऐश्वर्य सम्पन्न, देनेवाले रोगनिवारक, अच्छे यज्ञ करनेवाले, धृतकी शोभासे युकत, बहुतरूपवाले, सुन्दर पराक्रम सम्पन्न और धनवान त्वष्टा देवका यज्ञ किया । (त्वष्टा इन्द्राय इन्द्रियाणि दधत्) त्वष्टा देवने इन्द्रके लिये नाना शक्तियोंका धारण किया और (आज्यं वेतु) धृतका पान किया है । हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी उसी अभिप्रायसे (यज) यज्ञ करो ॥९॥

(१५३९) (होता) होताने (शिमतारं, शतक्रतुं, धियः जोष्टारं इन्द्रियं वनस्पितं यक्षत्) शान्तिके संस्थापक, बहुत कर्मोंके संपादक, बुद्धिसे कार्य करनेवाले, इन्द्रके कार्य करनेवाले वनस्पित देवका यज्ञ किया और वही (मध्वा समञ्जन् सुगेभिः पिथिभिः मधुना घृतेन यज्ञं स्वदाित) स्वादु घृतसे यज्ञको भली प्रकार करते हुये सुन्दर मार्गोंसे, मधुर घृतद्वारा यज्ञको कराया, तथा (आज्यस्य वेतु) घृतका पान किया । हे (होतः) होता ! इसी अभिप्रायसे तुभ भी (यज) यज्ञ करो ॥१०॥

होता यक्ष्यदिन्द्रध्य स्वाहाऽऽज्यस्य स्वाहा मेर्न्सः स्वाहां स्तोकानाध्य स्वाहां स्वाहांकृतीनाध्य स्वाहां हृव्यसूक्तीनाम् । स्वाहां देवा आज्यपा जुंगाणा इन्द्र आज्यस्य व्यन्तु होत्तर्यत्रं ॥ ११ ॥ देवं बहिरिन्द्रध्य सुदेवं देवेर्न्यस्तितीर्णं वेद्यामवर्धयत् । वस्तीवृंतं प्राक्तोर्भृतथ्य ग्राया बहिष्भृतोऽत्यंगाद्वसुवनं वसुधेयस्य वेतु यत्रं ॥ १२ ॥ देवीर्द्वार इन्द्रध्य सङ्घाते वीक्वीर्यामस्तवर्धयन् । आ वत्सेन तर्रणेन कुमारेणं च मीवृतापावीणथ्य रेणुक्रकाटं नुदन्तां वसुवनं वसुधेयस्य व्यन्तु यत्रं ॥ १३ ॥ देवी ज्यामानकेन्द्रं युत्ते प्रयत्यह्वताम् । देवीर्विद्याः प्रायासिष्टाश्य सुपीते सुधिते वसुवनं वसुधेयस्य वीतां यत्रं ॥ १४ ॥ देवी जोष्ट्री वसुधिती देविमन्द्रमवर्धताम् । अयाव्यन्याचा देवार्थस्यान्या वस्तिद्वार्थस्य वातां यत्रं ॥ १४ ॥ देवि जोष्ट्री यत्रं प्रयानाय दिस्द्वसु वार्याण्य यत्रंमानाय शिक्षिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां यत्रं ॥ १५ ॥

(१५४०) (होता इन्द्रम् स्वाहा यक्षत्) होताने इन्द्रके लिये स्वाहाकार पूर्वक यज्ञ किया, (आज्यस्य स्वाहा) घृतकी आहुति इन्द्रके निमित्त दी, (मेदसः स्वाहा) स्नेहयुक्त पदार्थों से देवोंको आहुति दी, (स्तोकानां स्वाहा) सोमरससे उनकी आहुति दी, (स्वाहा स्वाहा कृतीनाम्) स्वाहाकारसे यजन किया, (स्वाहा हव्यसूक्तिनाम्) स्वाहाकारसे, हव्यसम्बन्धी सुवचनों से देवताओं का यजन किया, (जुषाणाः आज्यपाः देवाः इन्द्रः आज्यं व्यन्तु) स्वाहाकारसे प्रसन्त हुये घृतके पान करनेवाले देवता व इन्द्र घृतका पान करते रहें । हे (होतः) होता ! इसी अभिप्रायसे तुमभी (यज) यजन करो ।।११।।

(१५४१) होताके यज्ञसे जिस प्रकार (बर्हिष्यतः अति अगात्) अन्तरिक्षका वायु जलोंको उल्लंघन कर जाता है, जिसमें (वसुधेयस्य वसुवने, वेद्यां स्तीर्ण, वस्तोः वृत्तम्) धनोंका धारण होता है, जो धनोंके सेवने तथा हवनके कुण्डमें सिमधा घृतादिसे रक्षा करने योग्य दिनमें स्वीकार किया गया है, और (अक्तोः भृतं प्र अवर्धयत् वेतु) रात्रीमें हवन किया हुआ द्रव्यने निरोगिताको अच्छे प्रकारसे बढाया तथा सुस्वको प्राप्त कराया है, उसी प्रकार हे होता ! तुम भी (वर्हिः राया देवं देवैः वीरवत् सुदेवं इन्द्रं यज) अन्तरिक्षके निवासी धनके सहित, दिव्य गुणोंवाले देवोंसे युक्त, वीरजनोंसे युक्त श्रेष्ठ देव इन्द्रका यजन करो ॥१२॥

(१५४२) (संघाते वीड्वी द्वारः यामन् इन्द्रं अवर्धयन्) संघातमें बडी द्वारोंकी देवियां गमनकार्यमें इन्द्रको बढाती है, तथा (मीवता तरुणेन च कुमारेण वत्सेन आ अर्वाणम्) हिंसाशील तरुणकुमार वत्सका आगे गमन ये सब कार्य (रेणुककाटं अपनुदन्ताम्) धूलयुक्त बादलको दूर करते है। वे (वसवने वसुधेयस्य व्यन्तु) धन देनेके लिये तथा यजमानके घरमें धन स्थिर करनेके लिये घृतपान करे। हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥१३॥

(१५४३) (सुप्रीते सुधिते उषासानका यज्ञे प्रयति इन्द्रं अहेताम्) उत्तम प्रीतिमान, अच्छे प्रकारसे हितकारी उषा और रात्रीकी देवता यज्ञके प्रारंभके इन्द्रको आहान करें। (देवी: विशः प्रायासिष्टाम्) देवी प्रजायें लगातार तैयार करें। (वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज) यजमानकी धन प्राप्ति और स्थितिके लिये आज्यका पान करें। तुम उषासानक देवीविषयक यज्ञ करो ॥१४॥

(१५४४) (जोष्ट्री शिक्षिते वसुधिती देवी देवं इन्द्रं अवर्धताम्) प्रीतियुक्त, सुशिक्षित, धनको धारण करनेवालीं और अहोरात्रकी देवी देव इन्द्रको बढाती है, उनमेंसे (अन्या अघा द्वेषांसि अयावि) एक पप और दुर्भाग्यको दूर करती है, (अन्या वार्याणि वसु यजमानाय आवक्षत्) दूसरी स्वीकार करने योग्य धन यजमानके लिये प्रदान करती है। ये (वसुवने वसुधेयस्य वीताम् यज) यजमानकी वसु प्राप्ति और स्थितिके लिये आज्यका पान करें, और हे होता ! तुम भी उषासानका देवी विषयक यजन करो ॥१५॥

देवी ऊर्जाहुंती दुघे सुदुघे प्यसेन्द्रेमवर्धताम् । इषुमूर्जमन्या वेक्षत्सारध्ये सपीतिमन्या नवेन पूर्व दर्यमाने पुराणेन नवमधीतामूर्जमूर्जाहुंती ऊर्जयमाने वसु वार्याणि यर्जमानाय शिक्षिते वेसुवने वसुधेर्यस्य वीतां यर्जे ॥ १६॥

देवा दैन्<u>या</u> होतांरा देवमिन्द्रमवर्धताम् । हतार्घशं<u>रमा</u>दार्भा<u>ष्ट्राँ</u> वसु वार्या<u>णि</u> यजमानाय शिक्षितौ वसुवने वसुधेर्यस्य वीतां यजे ॥ १७॥

हतायशक्ष<u>सा</u>दामा<u>द्यां वसु वायाण</u> यजमानाय शिक्षता वसुवन वसुधयस्य वा<u>ता</u> यज ॥ १७

वेवीस्तिस्रस्तिस्रो वेवीः पतिमिन्द्रमवर्धयन् ।

अस्पृंश्वद्भारिती दिवेधं ब्रद्भैर्यज्ञधं सर्रस्वतीडा वसुमती गृहान् वसुवने वसुधेर्यस्य व्यन्तु एजे ।१८।

देव इन्द्रो नराश्यंसस्त्रिवक्थिक्षिवन्धुरो देविमन्द्रमवर्धयत् ।

ञातेन शितिपृष्ठानामाहितः सहस्रेण प्र वर्तते मित्रावरुणेद्स्य होत्रमहितो बृहस्पति स्तोत्रमश्विनाध्वर्यवं वसुवने वसुधेपस्य वेतु यत्रं ॥ १९॥

(१५४५) (ऊर्जाहुती दुघे, सुदुघे देवी पयसा इन्द्रं अवर्धताम्) अन्न जलके साथ बुलानेवाली, कामनारूप दुग्धसे परिपूर्ण दोनों देवीयां दुग्धसे इन्द्रको बढाती है । उनमें (अन्या इषं ऊर्ज वक्षत्) एक अन्न और रसरूपी जलको ले आती है, और (अन्या सिंधं सपीतिम्) दूसरी भोजनके साथ पानीकोभी साथ लाया करती है । (दयमान ऊर्जाहुती, ऊर्जं ऊर्जयमाने शिक्षिते, नवेन पूर्वं पुराणेन नवं अधाताम्) कृपायुक्त बलसे आह्वान करनेवाली, रसको बढानेवाली ज्ञानको जाननेवाली नवीन अन्नके परिवर्तनमें पुरातन और पुरातनके परिवर्तनमें नूतन अन्नको धारण करती है, और जो (वार्याणि वसु यजमानाय) वरणीय धन यजमानके लिये प्रदान करती है, ऐसे तुम दोनों (वसुधेयस्य वसुवने वीताम्) यजमानके धन प्राप्ति और उसके स्थितिके लिये घृतपान करो । हे (होता) होता ! तुम भी उषासानक्त देवी विषयक (यज) यजन करो ।।१६।।

(१५४६) (हताधशंसी शिक्षिती देव्या देवा होतारा देवं इन्द्रं अवर्धताम्) पापका दंड देनेवाली, दुष्ट पुरुषोंको नाश करके देवसम्बन्धी दिव्य गुणोंको देनेवालीं दोनों होतारूप शिक्षित देवियां इन्द्रको बढाती है। और वे (वार्याणि वसु यजमानाय अभार्षाम्) वरणीय धन यजमानके लिये देती है, ऐसे वे दोनों देवियां। (वसुवनेवसुधेयस्य वीताम्) यजमानके धन प्राप्ति और उसके स्थितिके निमित्त घृतपान करे। हे होता! तुम भी उषासानक्त देवीविषयक (यज) यजन करो।।१७।।

(१५४७) (तिस्नः देवीः पतिं इन्द्रं अवर्धयन्) तीनों देवियां पालक इन्द्रको बढाती है, (भारती दिवं रुद्रैः सरस्वती यज्ञं वसुमती इडा गृहान् अस्पृक्षत्) भारती द्युलोकको, रुद्रगणकी सहचारिणी सरस्वती यज्ञको और इडा भूलोकको स्पर्श करती हुई स्थित हुई, इस प्रकारकी (तिस्नः देवीः वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) तीनों देवियां धनप्राप्ति और उसकी स्थितिके निमित्त घृत पान करें, हे होता ! तुम भी इसी अभिप्रायसे (यज) यजन करो ॥१८॥

(१५४८) (नराशंसः, त्रिवरूथः, त्रिबन्धुरः, देवः देवं इन्द्रं अवर्धयत्) नराशंस यज्ञ, तीनों सभारूप गृहोंका स्वामी, ऋक् यजुः सामरूप तीन बन्धनोंसे युक्त यज्ञदेव, दिव्य इन्द्रको बढाता है। (शितिपिष्ठानां शतेन सहस्रेण आहितः प्रवर्तते) श्याम पृष्ठवाली गौवोंके सौ सहस्रोंसे युक्त हुआ कार्य करता है। (अस्य होत्रं मित्रा-वरुणा) इसके होताके कर्मको मित्रा वरुण सम्पादन कर रहे हैं, (स्तोत्रं वृहस्पतिः इत् आध्वर्यवं अश्विना अहर्तः) स्तोताके कर्मको बृहस्पति और अध्वर्यू कर्ममें दोनो अश्विनी कुमार योग्य संचालक है, ये सब (वसुवने वसुधेयस्य वेदु) यदमानके धनप्राप्ति और स्थितिके निमित्त घृत भाग पान करें। हे होता ! तुम भी इसी प्रकार (यज) यजन करो ॥१९॥

वेदो वृदेर्वन्स्पितिहिर्रण्यपणी मधुशासः सुपिप्पुलो देविमन्दंमवर्धयत् । दिव्मग्रेणास्पृक्षदान्तिरक्षं पृथिवीमेहछहीद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजे ॥ २०॥ वेदं वृहिंदारितीना देविमन्दंमवर्धयत् । स्वास्थिमन्द्रेणासंन्नमुन्या बृहीछ्ण्यम्युमूद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजे ॥ २१॥ वेदो अग्निः। स्विष्टकृहेविमन्दंमवर्धयत् । स्विष्टं कुर्वन्दिस्वष्टकृत्सिवष्टम्य करोतु नो वसुवने वसुधेयस्य वेतु यजे ॥ २२॥ अग्निम्य होतारमवृणीतार्यं यजमानः पचन्यक्तीः पर्चन्युरोडाशं ब्रध्नन्निन्द्रीय छागेमे । स्वृप्त्या अद्य देवो वनस्पतिरमवदिन्द्रीय छागेन । अप्रतं मेद्रस्तः प्रति पचतार्थमिद्वीवृध्यपुरोडाशेने । त्वाम्य केषे ॥ २३॥

(१५४९) (हिरण्यपर्णः मधुशास्यः सुपिप्पलः वनस्पतिः देवः) सुवर्णमय पत्तोंसे युक्त, मधुमय शास्ताओंके सहित और अति स्वादिष्ट फलोंसे भरे हुये वनस्पति देवने (देवैः, देवं इन्द्रं अवर्धयत्) देवताओंके सूज्ज कान्तिमान् इन्द्रको बढाया । जो वनस्पति (अग्रेण दिवं अस्पृक्षत) अग्रभागसे स्वर्गको स्पर्श करता है, मध्यभागसे (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्षको और मूलभागद्वारा (पृथिवीं आ अद्ँहीत्) पृथ्वीको स्पर्श कर दृढ करता है, इन गुणोंसे युक्त वनस्पति देव (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) यजमानको धन देने और उसके दृढताके निमित्त घृतपान करें। हे होता ! तुम भी इसी प्रकार (यज) वनस्पति देवका यजन करो ॥२०॥

(१५५०) (वारितीनां देवं स्वासस्थं इन्द्रेण आसनं बर्हिः) जलोंके मध्यमें प्रकाशमान सुर्शासनमें बैठनेयोग्य इन्द्रके साथ आश्रित देवता, (देवं इन्द्रं अवर्धयत् अन्या बर्हीषि अभ्यभूत्) इन्द्र देवको बढ़ाता हुआ अन्तरिक्षके अवयवोंको सब ओरसे व्याप्त करके (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) यजमानको धन देने और उसके दृढताके निमित्त घृतपान करें। हे मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकारसे अनुयाज देवताका (यज) यजन करो ॥२१॥

(१५५१) (स्विष्टकृत् देवः अग्निः) श्रेष्ठ अभिलाषा जिसके द्वारा पूर्ण होती है ऐसे प्रकाशमान् अग्नि, (देवं इन्द्रं अवर्धयत्) देव इन्द्रको बढाता है। (अद्य स्विष्टकृत् स्विष्टं कुर्वन् नः स्विष्टं करोतु) आज यह स्विष्टकृत् नामसे प्रसिद्धं श्रेष्ठकर्म करता हुआ हमारे निमित्त तुम उत्तम इष्टको सम्पादन करे। तथा (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) यजमानके लिये धन प्राप्ति और उसको स्थितिके निमित्त घृतभाग पान करो। हे होता! तुम भी स्विष्टकृत अग्निदेवका (यज) यजन करो।।२२॥

(१५५२) (अद्य अयं यजमानः पक्तीः पचन्) आज यह यजमान पकाने योग्य चरुको पकाता हुआ, (इन्द्राय छागं बध्नन्) इन्द्रके लिये रोगोंको नष्ट करनेवाली बकरीके दूधके लिये बकरीको बांधता हुआ (होतारं अग्निं अवणीत्) होता कर्ममें अग्निको वरण किया, और (अद्य देवः वनस्पतिः छागेन इन्द्राय सूपस्थः अभवत्) आज द्युतिमान् वनस्पति देव रोगनाशक बकरीके दूधके साथ इन्द्रके समीपवर्ती हुआ, और (मेदस्तः पचता अघत्तम्) दूधके सारभाग अर्थात् घृतसे सम्यक् पक्व हुई हवियोंको धारण किया तथा उन सबोंको (प्रत्यग्रभीत् पुरोडाशेन अवीवृधत्) ग्रहण करता हुआ पुरीडाशद्वारा इन्द्रको बढाया । हे (ऋषे) ऋषे ! (त्या अद्य) तुमको भी आज इसी प्रकारसे करना चाहिये ॥२३॥

होतां यसस्यतिभानं महद्यशः सुसमिद्धं वरेण्यमग्रिमिन्दं वर्गेधस्य ।
गायत्री छन्दं इन्द्रियं त्र्यार्थं गां वर्गे द्धद्वेत्वाज्यस्य होत्र्यंजं ॥ २४ ॥
होतां यक्ष्रत्तन्त्रणतमुद्धितृं यं गर्ममदितिर्वृथे शुचिमिन्दं वर्गेधसम् ।
द्राष्ट्रणहं छन्दं इन्द्रियं दित्यवाहं गां वर्गे द्धद्वेत्वाज्यस्य होत्र्यंजं ॥ २५ ॥
होतां यक्षद्वीद्धेन्यमीद्धितं वृत्रहन्तममिद्धामिरीद्धव्यं सहः सोममिन्दं वर्षोधसम् ।
अनुष्टुमं छन्दं इन्द्रियं पञ्चितिं गां वर्गे द्धद्वेत्वाज्यस्य होत्र्यंजं ॥ २६ ॥
होतां यक्षत्सुवृहिषं पूष्णवन्तममित्र्यंश्वं सीदेन्तं वृद्धिषं प्रियुऽमृतेन्द्रं वर्षोधसम् ।
बृहतीं छन्दं इन्द्रियं त्रिवृत्सं गां वर्गे द्धद्वेत्वाज्यस्य होत्र्यंजं ॥ २७ ॥
होतां यक्षद्वाद्वेत्वर्तः सुवायणा ऋतावृधो द्वारो वृद्यीहिर्ण्यर्थीर्श्वद्वाणमिन्दं वर्षोधसम् ।
पृद्धं छन्दं इहेन्द्वयं त्रुर्यवाहं गां वर्गे द्धद्वान्त्वाज्यस्य होत्र्यंजं ॥ २० ॥

(१५५३) (होता, गायत्री छन्दः वीर्यं, त्र्यविं गां, वयः दधत्) दिव्य होता ने गायत्री छन्द, बल, डेढवर्षकी गाय और आयुको इन्द्रके यज्ञमें स्थापन किये, तथा (सिमधानं महद्यशः सिमद्धं वरेण्यं अग्निं वयोधसं इन्द्रं यक्षत्) दीप्तमान बडे यशसे प्रदीप्त वरणीय अग्निके लिये और आयुके देनेवाले इन्द्रके लिये यजन किये। वह यजमान इन्द्रके साध (वेतु) धृत पान करे। होता: होता! तुम भी उसी प्रकारसे (यज) यजन करो।।२४।।

(१५५४) (होता शुचिं उद्भिदं तनूनपानं अदितिः यं गर्मं दघ्ने) होता, यज्ञफलोंके प्रकट करनेवाले अग्नि और अदितिने जिसकी गर्भमें धारण किया, उस (वयोधसं इन्द्रं यक्षत्) आयु देनेवाले इन्द्रका यजन करे, और शुचिदेवताने (उष्णिहं छन्दः, इन्द्रियं दिव्यवाहं गां वयः दधत्) उष्णिक् छन्दके सहित इन्द्रिय दो वर्षकी गौ और आयुको इन्द्रमें धारण किया ऐसे तुम (वेतु) घृतपान करो । हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकारसे (आज्यस्य यज) धृतभागके द्वारा यजन करो ॥२५॥

(१५५५) (होता) होता ! (ईडेन्यं ईडितं वृत्रहन्तमं इडाभिः ईडयं वयोधसं सहें: सोमं इन्द्रं यक्षत्) स्तुतिक योग्य, ऋ षियोंसे प्रशंसित, वृत्रनाशक, उत्तम स्तुतियोंसे स्तुति करने योग्य, आयुके प्रदाता, बलसे सोमके समान प्रसन्न करनेवाले इन्द्रको यजन करे । (अनुष्टुमं छन्दः इन्द्रियं पञ्चाविं गां वयः दधत्) अनुष्टुप् छन्द, बल, ढाई वर्षकी गौ, पूर्ण आयु इन सबोंको इन्द्रकी प्रीतिके लिये करते हुयें (वेतु) धृतपान करे । हे (होतः) होता ! तुम भी उसी प्रकारसे (आज्यस्य यज) धृतमागके द्वारा यजन करो ॥२६॥

(१५५६) (होता) होता, (सुबर्हिषं, पूषण्वन्तं, अमर्त्यं, प्रिये, अमृते, बर्हिषि सीदन्तं वयोधसं इन्द्रं यक्षत्) श्रेष्ठ आसन पर बैठनेवाले, पोषणमें समर्थ, मरण धर्म रहित, रुचिर, अविनाशी, सुन्दर आसनों पर स्थित होनेवाले, आयुके प्रदाता इन्द्रके लिये यजन करो; (बृहती छन्दः इन्द्रियं त्रिवत्सां गां वयः दधत् वेतु) बहती छन्द, बल, तीन वर्षवाली गाय और आयुको धारण करके धृत पान करे । हे (होता) मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकारसे (आज्यस्य यज) धृत भागके द्वारा यजन करो ॥२७॥

(१५५७) (होता) होता ! (व्यवस्वतीः सुप्रायणाः ऋतावृधः हिरण्मयीः द्वारः देवीः ब्रह्माणं यक्षत्) बडे अवकाशयुक्त, श्रेष्ठ गमन करनेवाली, सत्यकी वृद्धि करनेवाली द्वारदेवी महान् इन्द्रके लिये यजन करे । (पंक्ति छन्दः इन्द्रियं तुर्यवाहं गां वयः इह दधत् व्यन्तु) पंक्ति छन्द, इन्द्रियबल, साढेतीन वर्षकी गौ और पूर्ण आयु यहां इस यज्ञमें अर्पण करके घृत पान करे । हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी इसी प्रकारसे (आज्यस्य यज) धृतभागके द्वारा यजन करो ॥२८॥

होतां यक्षत्सुपेश्चेसा सुशिल्पे बृहती उमे नक्कोषासा न देशीत विश्वमिन्दं बयोधसम् ।

बिहुमं छन्दं इहेन्द्रियं पेष्ठवाहं गां वयो दर्धहीतामाज्यस्य होत्तर्पत्रं ॥ २९ ॥

होतां यक्षत्यचेतसा वेवानांमुक्तमं यक्को होतांग्र दैव्यां क्वी स्युजेन्द्रं वयोधसम् ।

जगेतीं छन्दं इन्द्रियमंनुङ्वाहं गां वयो दर्धहीतामाज्यस्य होत्यंत्रं ॥ २० ॥

होतां यक्षत्येशस्वतीस्तिस्रो वेवीहिंख्ययीभारतीर्बृहतीर्महीः पतिमिन्दं वयोधसम् ।

बिराजं छन्दं इहेन्द्रियं धेनुं गां न वयो द्धहान्त्वाज्यस्य होत्यंत्रं ॥ ३१ ॥

होतां यक्षत्युरेतंनं त्वहारं पुष्टिवर्धनथं कृपाणि विश्वतं पृथक् पुष्टिमिन्दं वयोधसम् ।

हिपदं छन्दं इन्द्रियमुक्षाणं गां न वयो द्धहेत्वाज्यस्य होत्यंत्रं ॥ ३२ ॥

होतां यक्षद्वनुस्पतिथं शमितार्थं शतकंतुथं हिर्ण्यपर्णमुश्चित्रंथं रक्षनां विश्वतं व्हीं

मगुमिन्दं वयोधसम् । कुकुमं छन्दं इहेन्द्रियं वृशां वेहतं गां वयो द्धहेत्वाज्यस्य होत्यंत्रं ॥३३॥

(१५५८) (होता) होता! (सुपेशसा सुशिल्पे बृहती दर्शने न उमे नक्तोषासा न विश्वं वयोधसं इन्द्रं यक्षत्) सुरूपवाली, सुन्दर शिल्पवाली, महान दर्शनीय नक्त और उषा आयु देनेवाले इन्द्रके लिये यजन करे। वे (त्रिष्टुमं छन्दः इन्द्रियं पष्ठवाहं गां वयः इह दधत् वीताम्) त्रिष्टुप छन्द, बल, भारवहन करनेमें समर्थ वृष और पूर्ण आयुको इन्द्रमें स्थापन करके घृतपान करे। हे (होता) मनुष्य होता! तुम भी उसी प्रकार (आज्यस्य यज) घृतका यजन करो।।२९॥

(१५५९) (होता) होता ! (प्रचेतसा देवानां उत्तमं यशः कवी सयुजा देव्या होतारा) उत्तम चिंतन करनेवाला, देवताओं मे श्रेष्ठ यश सम्पन्न क्रान्तदर्शी, परस्पर सख्यभावसे युक्त दोनों होताओं के सहित (वयोधसं इन्द्रं यक्षत्) आयुधारक इन्द्रका यजन करे, और वे (जगती छन्दः, इन्द्रियं अनड्वाहं गां वयः दधत्, वीताम्) जगती छन्द, इन्द्रियंबल, शकट वहन करनेमें समर्थ वृष और पूर्ण आयुको इन्द्रमें धारण कर घृतपान करे । हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकार (आज्यस्य यज) घृतका यजन करो ॥३०॥

(१५६०) (होता) होता! (पेशस्वती: हिरण्ययी: बृहती मही: भारती: तिस्नं: देवी: न वयोधसं पतिं इन्द्रं यक्षत्) सुंदररूपसे युक्त, सुवर्णमयी, बडे प्रभाववाली, तेजसे बडी इडा सरस्वती और भारती ये तीनों देवियां आयुके देनेवाले संरक्षक इन्द्रका यजन करे। वह (विराजं छन्दः इन्द्रियं धेनुं गां वयः इह दधत् व्यन्तु) विराट छन्द, इन्द्रियं बल, दुधारी गौ तथा पूर्ण आयुको इस यजमानके साथ रसकर धृतपान करे। हे (होतः) मनुष्य होता! तुम भी उसी प्रकार (आज्यस्य यज) धृतका यजन करो।।३१।।

(१५६१) (होता) होता, (सुरेतसं, पुष्टिवर्धनं पृथक् रूपाणि पुष्टिं बिभ्रतं त्वष्टारं वयोधसं इन्द्रं यक्षत्) जगत् उत्पादक होनेसे सुन्दर वीर्यवाले, पुष्टिकं बढानेवाले, विविध प्रकारके रूप और पुष्टिको धारण करनेवाले त्वष्टा देव और आयुके बढानेवाले इन्द्रको यजन करे। त्वष्टा देवता (द्विपदं छन्दः इन्द्रियं उक्षाणं मां नवयः दधत् वेतु) द्विपदा छन्द, बल पराक्रम, रेत सेचन समर्थ वृषम और पूर्ण आयुको यजमानमें रसकर धृतपान करे। हे (होतः) मनुष्य होता! तुम भी उसी प्रकार (आज्यस्य यज) धृतका यजन करो ॥३२॥

(१५६२) (होता) होताने (शमितारं, शतक्रतुं, हिरण्यपणं उक्थिनं रशनां विभ्रतम्) हिवयोंके संस्कारकर्ता, बहुत कर्म करनेवाले, सुवर्णमय पात्रसे युक्त, उक्थ शस्त्रसे सम्बन्धित, रज्जू धारण करनेवाले, (विशं, भगं, वनस्पतिं वयोधसं, इन्द्रं यक्षत्) मनोहर भजन योग्य, वनस्पति और आयुके बढानेवाले इन्द्रका यजन करे, (ककुमं छन्दः इन्द्रियं वशां, वेहतं, गां वयः इह दधत् वेतु) ककुम छन्दके सिहत बल, वन्ध्या गौ, गर्भघातिनी गौ और पूर्ण आयुको इस यजमानमें धारण करते हुये घृतपान करे । हे (होतः) मनुष्य होता ! तुम भी उस प्रकारसे (आज्यस्य यज) घृतका यजन करो ।।३३॥

होतां यक्षत्स्वाहोक्ततिर्शिं गृहपतिं पृथ्यवर्रणं भेषुजं कृविं क्षत्रमिन्द्रं वयोधसम् । अतिच्छन्द्रसं छन्दं इन्द्रियं बृहहंषुमं गां वयो द्धहान्त्वाज्यस्य होतुर्यजे' ॥ ३४॥

नुषं बृहिंधेयोधसं वृषिमन्द्रमधर्धयत् ।

गायुज्या छन्द्रसेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रे वयो दर्धद्वसुने वसुधेयस्य वेतु यजे ॥ ३५ ॥

वृषीद्वारो वयोधस्थ शुचिमिन्द्रमधर्धयन् ।

डििणहा छन्द्रसेन्द्रियं माणमिन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यजे ॥ ३६ ॥

वृषी खुषासानक्तां वृषमिन्द्रं वयोधसं वृषी वृषमंधर्धताम् ।

अनुद्वमा छन्द्रसेन्द्रियं वलुमिन्द्रं वयोधसं वृषी वृषमंधर्यस्य वीतां यजे ॥ ३७ ॥

वृषी जोष्ट्री वसुधिती वृषमिन्द्रं वयोधसं वृषी वृषमंधर्यस्य वीतां यजे ॥ ३७ ॥

वृषी जोष्ट्री वसुधिती वृषमिन्द्रं वयोधसं वृषी वृषमंधर्यस्य वीतां यजे ॥ ३८ ॥

वृष्ट्रिया छन्द्रसेन्द्रियथं भोज्रमिन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेयस्य वीतां यजे ॥ ३८ ॥

(१५६४) (बर्हिः, देवं वयोघसं देवं इन्द्रं अवर्घयत्) बर्हि देवता तुम, दिव्य आयुके बढानेवाले देव इन्द्रको बढाते हुये (गायत्र्या छन्दसा चक्षुः इन्द्रियं वयः इन्द्रे दधत्) गायत्री छन्दके द्वारा नेत्र, बल, आयु इन्द्रमें स्थापन करके (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) धन प्राप्ति और स्थितिके निमित्त घृतपान करो, हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥३५॥

(१५६५) (द्वारः देवीः) यज्ञ द्वारकी देवियां, (उष्णिहा छन्दसा, प्राणं, इन्द्रियं, वयः इन्द्रे दधत्) उष्णिहाछन्दके द्वारा प्राण, इन्द्रियं बल और आयु इन्द्रमें धारण करती और (वयोधसं शुचिं इन्द्रं अवर्धयन्) आयु धारण करनेवाले, पवित्र इन्द्रको बढाती हुई (वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) यजमानके धन प्राप्ति और स्थितिके निमित्त तुम घृत पान करो, हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥३६॥

(१५६६) (देवी उषासानक्ता देवी) देदीप्यमान उषा और नक्ता दोनों देवियाँ (अनुष्टुभा छन्दसा बलं इन्द्रियं वयः इन्द्रे दधत्) अनुष्टुभ छन्दके द्वारा बल, इन्द्रिय और आयु इन्द्रमें धारण करके, (वयोधसं देवं इन्द्रं अवर्धताम्) आयुके दाता देवता इन्द्रको बढाती हुई (वसुवने वसुधेयस्य वीताम्) धन प्राप्ति और दृढताके लिये घृतपान करें । हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ।।३७॥

(१५६७) (देवी जोब्ट्री वसुघिती देवी) दीप्यमान, परस्पर प्रीति करनेवाली, धनको धारण करनेवाली उषा और नक्ता दोनों देवियां (बृहत्या छन्दसा श्रोत्रं इन्द्रियं वयः इन्द्रं दघत्) बृहती छन्दद्वारा कर्ण, इन्द्रिय और आयुको इन्द्रमें धारण करके (देवं वयोघसं देवं इन्द्रं अवर्धताम्) प्रकाशमान् आयुके प्रदाता देव इन्द्रको बढाती हुई (वसुवने वसुधेयस्य वीताम्) धनप्राप्ति और उसकी दृढताके निमित्त घृतपान करें । हे होता तुम भी (यज) यजन करो ॥३८॥

<sup>(</sup>१५६३) (होता) होता (पृथक् गृहपितं वरुणं भेषजं किं क्षत्रं, वयोधसं अग्निं इन्द्रं स्वाहा कृति यक्षत्) पृथक यज्ञमें गृहोंके स्वामी ऋत्विजोंमें वरणीय, रोगनाशक, क्रान्तदर्शी, रक्षा करनेवाले, आयुके दाता आगे चलनेवाले इन्द्र और स्वाहा कृती यजन करे, और (अतिच्छन्दसं छन्दः इन्द्रियं वृहत् ऋषभं गां वयः दधत् व्यन्तु) अतिच्छन्दसके सिहत बल, महान पृष्ट वृषभ और पूर्ण आयुको यजमानमें स्थापन करके घृतपान करें । हे (होता) मनुष्य होता ! तुम भी उसी प्रकारसे (आज्यस्य यज) घृतका यजन करो ॥३४॥

वृति क्रजांहुती दुधे सुदुधे पयसेन्द्रं वयोधसं वृती वृत्वमंवर्धताम् ।
प्रक्रित्या छन्दंसेन्द्रिय्धं शुक्रमिन्द्रं वयोधसं वृती वृत्वमंवर्धताम् ।
विद्वा देव्या होतारा वृत्वमिन्द्रं वयोधसं वृती वृत्वमंवर्धताम् ।
विद्वा छन्दंसेन्द्रियं त्विधिमिन्द्रे वयो द्धंद्वसुवनं वसुधेयस्य वीतां यजे ॥ ४०॥
वृतीस्तुम्नस्तुमो वृतीर्वयोधसं पतिमिन्द्रंमवर्धयन् ।
जगत्या छन्दंसेन्द्रियधं शूष्टमिन्द्रे वयो द्धंद्वसुवनं वसुधेयस्य व्यन्तु यजे ॥ ४१॥
वृतो नग्रश्थसो वृत्वमिन्द्रं वयोधसं वृतो वृत्वमंवर्धयत् ।
विराजा छन्दंसेन्द्रियधं कृष्णिनन्द्रे वयो द्धंद्वसुवनं वसुधेयस्य वेतु यजे ॥ ४२॥
वृतो वनुस्पतिर्वृत्वमिन्दं वयोधसं वृतो वृत्वमंवर्धयत् ।
विराजा छन्दंसेन्द्रियधं कृष्णिनन्द्रे वयो द्धंद्वसुवनं वसुधेयस्य वेतु यजे ॥ ४२॥
वृतो वनुस्पतिर्वृत्वमिन्दं वयोधसं वृतो वृत्वमंवर्धयत् ।
विराजा छन्दंसेन्द्रियं मगुमिन्द्रे वयो द्धंद्वसुवनं वसुधेयस्य वेतु यजे ॥ ४२॥

<sup>(</sup>१५६८) (दुधे सदुधे देवी ऊर्जाहुती देवी) कामना दोहनमें समर्थ, सुन्दर प्रकार कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, प्रकाशमान् अन्नजलको देनेवाली दोनों देवियाँ (पंक्त्या छन्दसा शुक्रं इन्द्रियं वयः इन्द्रे दघत्) पंक्ति छन्द द्वारा वीर्य, इन्द्रिय, आयु इन्द्रमें धारण करने अपने (पयसा वयोघसं देवं इन्द्रं अवर्घताम्) दुग्धसे आयुदाता देव इन्द्रको बढाती हुई (वसुवने, वसुधेयस्य वीताम्) धन प्राप्ति और उसकी दृढताके निमित्त घृतपान करें। हे होता! तुम भी (यज) यजन करो ॥३९॥

<sup>(</sup>१५६९) (दैव्या, देवा होतारा देवा) दिव्य गुणोंसे युक्त दीप्तमान् दोनों होता देवता (त्रिष्टुमा छन्दसा त्विषिं इन्द्रियं आयु इन्द्रे दघत) त्रिष्टुम छन्दद्वारा, कान्ति, इन्द्रिय और आयुको इन्द्रमें धारण करके (वयोधसं देवं इन्द्रं देवं अवर्धताम्) आयुके प्रदाता, प्रकाशमान इन्द्रदेवको बढाते हुये (वसुवने वसुधेयस्य वीताम्) यजमानकी धन प्राप्ति और उसकी दृढताके लिये धृतपान करे । हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥४०॥

<sup>(</sup>१५७०) (तिस्नः देवीः जगत्या छन्दसा शूषं इन्द्रियं वयः इन्द्रे दधत्) तीनों देवियां इडा, सरस्वती और भारती जगती छन्द द्वारा बल इन्द्रिय और आयु इन्द्रमें धारण करके (वयोधसं पतिं इन्द्रं अवर्धयन्) उम्रके देनेवाले, पालक इन्द्रको बढाती हुई, (तिस्नः देवीः वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु) तीनों देवियां यजमानके धनप्राप्ति और दृढताके निमित्त घृतपान करें । हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥४१॥

<sup>(</sup>१५७१) (देवः नराशंसः देवः) दिव्यगुण युक्त, मनुष्योंसे स्तुतिको प्राप्त यज्ञदेवता (विराजा छन्दसा रूपं, इन्द्रियं, वयः इन्द्रे दधत्) विराट् छन्दद्वारा, रूप इन्द्रिय, आयु इन्द्रमें धारण करके (देवं वयोधसं इन्द्रं अवर्धयत्) प्रकाशमान आयुके देनेवाले देव इन्द्रको बढाते हुए (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) यजमानके धन प्राप्ति और दृढताके लिये घृतपान करे । हे होता ! (यज) यजन करो ॥४२॥

<sup>(</sup>१५७२) (देवः वनस्पतिः देवः) दीप्तमान वनस्पति देवता (द्विपदा छन्दसा भगं इन्द्रियं वयः इन्द्रे दधत्) द्विपाद छन्द द्वारा सौभाग्यरूप इन्द्रिय और आयु इन्द्रमें धारण करके (देवं वयोधसं देवं इन्द्रं अवर्धयत्) दीप्तिमान आयु प्रदान करनेवाले देवता इन्द्रको बढाते हुये (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) धनकी प्राप्ति और दृढताके लिये घृतपान करे । हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥४३॥

वृतं बृहिंवारितीनां वृविमिन्दं वयोधसं वृवं वृवमंवर्धयत्।

बृकुमा छन्दिसेन्द्रियं यंश् इन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यर्ज ॥ ४४॥

वृतो आग्नः स्विष्टुकृद्देवमिन्दं वयोधसं वृवमंवर्धयत्।

अतिच्छन्दसा छन्दिसेन्द्रियं क्षन्नमिन्द्रे वयो दर्धद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यर्ज ॥ ४५॥

अग्निम्य होतारमवृणीतायं यर्जमानः पचन्यक्तीः पर्चन्पुरोडाशं ब्रम्नकिन्द्राय वयोधसे छार्गम्।

सृपस्था अद्य वृवो वनस्पतिरमवृदिन्द्राय वयोधसे छार्गनः।

अश्वनं मेवृस्तः पतियचतार्यमीद्वीवृधस्पुरोडाशेने । त्वामुद्य क्रिये ॥ ४६॥

[अ॰ १८, ६० ४६, मंन्यं ५०]

#### इस्यष्टाविशोऽच्यायः।

(१५७३) (वारितीनां देवं बर्हिः देवं) जलसे उत्पन्न होनेवाली औषधि उसके मध्यमें प्रकाशमान कुशाका अधिष्ठाता देव (ककुभाछन्दसा यशः इन्द्रियं वयः इन्द्रे दधत्) ककुभ छन्द द्वारा कीर्ति, इन्द्रिय और आयु इन्द्रमें धारण करके (हेवं वयोधरां इन्द्रं देवं अवध्यत्) दीनिमान आयुक्ते देनेवाले इन्द्रं देवको बढाता हुआ (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) (देवं वयोधस इन्द्रं देवं अवध्यत्) दी।प्तमान आयुक्त देनवाल इन्द्रं प्रपण बढाता हुआ (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) यजमानके धन प्राप्ति और दृढताके निर्मित्त घृतपान करे । हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥४४॥

(१५७४) (देवः स्विष्टकृत् देवः अग्निः) दिव्यगुण युक्त, शोभनकर्ता देव अग्नि (अतिछन्दसा छन्दसा क्षत्रं इन्द्रियं यः इन्द्रे दधत) अतिछन्द छन्दद्वारा छत्रसे त्राणरूप शक्ति, आयु इन्द्रमें धारण करके (देवं वयोधसं देवं इन्द्रं अवर्धयत्) प्रकाशमान आयुके प्रदाता देव इन्द्रको बढाता हुआ (वसुवने वसुधेयस्य वेतु) यजमानको धनप्राप्ति व दृढ स्थितिके निमित्त घृतपान करे । हे होता ! तुम भी (यज) यजन करो ॥४५॥

(१५७५) (यद्य अयं यजमानः पक्तीः पचन्) आज यह यजमान पकाने योग्य चरुको पकाता हुआ, (वयोधसे इन्द्राय छागं वघनन्) आयुके बढानेवाले इन्द्रके लिये रोगनाशक बकरीके दूधके लिये बकरीको बांधता हुआ (होतारं अग्निं अवणीत्) होता कर्ममें अग्निको वरण किया, और (अद्य देवः वनस्पतिः छागेन इन्द्राय सूपस्थः अभवत्) आज तेजस्वी वनस्पति देव रोगनाशक बकरीके दूधके साध इन्द्रके समीपवर्ता हुआ। और (मेदस्तः पचता अधत्तम्) दूधके सारभाग अर्थात् घृतसे सम्यक पक्व हुई हवियोंको धारण किया, तथा उन सबोंको (प्रत्यग्रभीत् पुरोडाशेन अवीवृधत्) ग्रहण करता हुआ पुरोडाशके दान द्वारा इन्द्रको बढाया। हे (ऋषे) ऋषे! (त्या अद्य) तुमको भी आज इसी प्रकारसे करना चाहिये।।।४६।।

॥ अञ्चाइसवां अध्याय समाप्त ॥

# अथैकोनर्त्रिशोऽघ्यायः।

सिक्की असन् कृद्रं मतीनां घृतमंग्ने मधुमित्वन्वमानः ।

बाजी वहन् वाजिनं जातवेदो देवानां विश्व पियमा स्थर्थम् ॥ १ ॥

घृतेनाःसन्तरं प्रथो देवयानान् प्रजानन् वाज्यप्येतु देवान् ।
अनु त्वा सप्ते प्रदिश्तः सचन्ताः स्वधामस्मै यजमानाय धेहिं ॥ २ ॥

ईङ्घुश्चासि वन्द्राश्च वाजिल्लाशुश्चासि मेध्येश्च सप्ते ।

अग्निष्टां देवेवंस्राभिः स्जोषाः प्रीतं विद्वं वहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥

स्तीणं बाहिः सुद्रशीमा जुणाणोरु पृथु प्रथमानं पृथिव्याम् ।

देविभिर्युक्तमिदितः स्जोषाः स्योनं कृष्वाना सुविते देधातुं ॥ ४ ॥

पृता उ वः सुमगा विश्वकृषा वि पक्षोभिः श्रयमाणा उदातैः ।

अस्ताः सतीः कृष्यः शुम्भमाना द्वारो देवीः सुप्रायणा भवन्तुं ॥ ५ ॥

(१५७६) हे (जातवेदः अग्ने) संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाले अग्ने ! (सिमद्धः मतीनां कृदरं अञ्चन्) अच्छी प्रकार प्रदीप्त हुये तुम बुद्धिमान ऋ त्विगादिके मानसभावको प्रकट करते हुये (वाजी मधुमत् घृतं पिन्वमानः) बलवान् स्वादिष्ठ घृतको सेवन कर और (वाजिनं वहन्) अन्नरूप हिवको देवताओंके देनेके उद्देश्यसे वहन करते हुये (देवानां सधस्थं प्रियं आविक्ष) देवोंके सहस्थायी गणके प्रियको प्राप्त कराओ ॥१॥

(१५७७) (वाजी, घृतेन देवयानान् पथः समञ्जन्) अश्व, घृतद्वारा देवताओं को गमनयोग्य मार्गका सिंचन करता हुआ, (प्रजनन्) देवों के हिवको जानता हुआ, (देवान् अप्येतु) देवताओं को प्राप्त हो । हे (सप्ते) अश्व ! (प्रदिशः त्वा अनुसचन्ताम्) दिशाओं में रहे प्राणी तुमको प्राप्त करें अर्थात् देखें, तुम (अस्मै यजमानाय स्वधां देहि) इस यजमानके लिये अन्नका प्रदान करो ।।२।।

(१५७८) हे (वाजिन् सप्ते ईडयः च वन्द्यः असि) हे वेगवान् अश्व ! तुम स्तुतियोग्य और नमन करने योग्य हो । (च आशु च मेध्यः असि) और शीघ्र ही यज्ञके लिये योग्य पवित्र हो । (वसुभिः देवैः सजोषाः जातवेदाः अग्निः) वसु देवताओं के सहित प्रीति करनेवाला ज्ञानी अग्नि, (प्रीतं विहें) तुष्ट हुये हविके वहनकर्ता (त्वा वहतु) तुझको देवताओं में पहुंचा देवे ॥३॥

(৭५७९) (स्तीर्ण पृथु प्रथमानं बर्हिः) फैलाये हुए, विख्यात व्यापक आसनपर बैठी (देवेभिः युक्तं जुषाणा स्योनं कृण्वाना) दैवी शक्तियोंसे युक्त, सबको प्राप्त और सुख देनेवाली (अदितिः) अखण्ड शक्ति अदिति (सुविते दधातु) उत्तम प्रगतिशीलमें बल धारण करे ॥४॥

(१५८०) हे यजमानो ! (वः एताः द्वारः देवीः) तुम्हारे यह यज्ञ स्थानके द्वारकी देवियें (सुभगः विश्वारूपाः उत् आतैः पक्षोभिः विश्रयमाणाः) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त, नाना रूपोंसे युक्त, ऊँचे विस्तारवाले, पक्षरूप विभागोसे युक्त और (ऋष्वाः, सतीः कवषः शुम्भमानाः सुप्रयाणाः वि उ भवन्तु) गमनागमनके उपयोगी, श्रेष्ठ समीचीन, स्रोलने व बन्द करनेमें शब्द करनेवाली, शोभायमान, सुस्पसे ले जाने योग्य और विशेष अन्यगुणोंसे युक्त कपडोंवाली हों ॥५॥

अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती मुखं युज्ञानीमभि संविद्गाने ।

तुषासां वार्थ सुहिर्ण्ये सुञ्जालये ऋतस्य योनीविह साद्यामि ॥ ६ ॥

पृथ्रमा वार्थ सर्थिना सुवर्णा देवी पश्यन्ती सुवनानि विश्वा ।

अपित्रयं चोदेना वां मिमाना होतारा ज्योतिः पृदिशा दिशन्ती ॥ ७ ॥

आदित्येनी भारती वहु युज्ञध्य सरस्वती सह रुद्देने आवीत् ।

इडोपहृता वसुभिः सजोषा युज्ञं नो देवीरमृतेषु धर्म ॥ ८ ॥

स्वद्यं विश्वं भुवनं जजान बहोः ऋर्तारंभिह यक्षि होतेः ॥ ९ ॥

अश्वी यृतेन त्मन्या समेक्त उप देवार ऋतुशः पार्थ एतु ।

वनस्पतिदेविद्योकं प्रजानश्चिरातां हुन्या स्विद्वितानि वक्षते ॥ १०॥

<sup>(</sup>१५८१) (मित्रावरुणा अन्तरा सञ्चरन्ती) मित्र और वरुणके मध्यमें विचरण करनेवाली (यज्ञानां मुखं अभि संविदाने) यज्ञोंके मुख अर्थात् अग्निहोत्रके विषयको स्पष्ट शब्दोंसे कहनेवाली, (सुहिरण्ये सुशित्पं उषासा वाम्) अच्छी ज्योतिसे युक्त, निपुण शिल्पियोंसे रचित उषा और नक्ता दोनों देवियां तुमको, मैं (ऋतास्य योनौ सादयामि) सत्यके स्थानरूप इस यज्ञमें स्थापन करता हूं ॥६॥

<sup>(</sup>१५८२) (त्वां) तुम दोनों (प्रथमा सरिथना सुवर्णा देवौ विश्वा भुवनानि पश्यन्तौ) मुख्य रथारूढ, अच्छे वर्णौवाली उषा और नक्ताये दोनो देवियां सम्पूर्ण विश्वको देखती हुई और (वां चोदना मिमाना) तुम दोनोंसे निजकर्ममें प्रेरणा लेनेवाली तथा (प्रदिशा ज्योतिः दिशन्तौ होतारा) सब दिशाओंमें प्रकाश फैलाते हुये इन दोनों देवी होताओंका (अपि प्रियम) मैने प्रिय किया ॥॥॥

<sup>(</sup>१५८३) (आदित्यैः भारती नः यज्ञं वष्टु) द्वादश आदित्योंके साथ भारती हमारे यज्ञको चाहे, (उपहूता वसुभिः रुद्रैः सह सजोषा सरस्वती इडा नः आवीत्) प्रेमसे बुलाई हुई वसुओं व रुद्रोंके साथ प्रीतिसे रहनेवाली सरस्वती और इडादेवी हमारे यज्ञकी रक्षा करें । हे (देवीः) दिव्यगुणोंवाली देवियो ! (नः यज्ञं अमृतेषु घत्त) हमारे यज्ञको देवताओं मे स्थापन करो ।।८।।

<sup>(</sup>१५८४) (त्वष्टा देवकामं वीरं जजान) त्वष्टा देवता दिव्य कामनावाले वीर पुत्रको उत्पन्न करता है, (त्वष्टुः अर्वा आशुः अश्वः जायते) त्वष्टादेवसे शीघ्रगामी त्वरासे कर्म करनेवाला अश्व अर्थात सूर्य उत्पन्न होता है, और (त्वष्टा इदं विश्वं भुवनं जजान) त्वष्टा परमात्माही यह सम्पूर्ण जगत उत्पन्न करता है। हे (होतः) होता ! इस प्रकार (बहोः कर्तारं इह यिक्ष) बडे जगत्के निर्माण करनेवाले परमात्माका इस यज्ञमें पूजन करो ॥९॥

<sup>(</sup>१५८५) (घृतेन त्मन्या समक्तः अश्वः) घृतद्वारा आत्मासे सम्यकरूपसे सींचा हुआ सूर्य (पाथः ऋतुशः देवं उपैतु) अन्नरूप हिवसे युक्त ऋ तुओंसे देवोंको प्राप्त हो । और (देवलोकं प्रजानन् वनस्पितः) देवलोकको जानता हुआ वनस्पित देवता (अग्निना स्विदतानि हव्या वक्षत्) अग्निके द्वारा स्वादिष्ट हिवयोंको अन्य देवतोओंको प्राप्त करावें ।।१०॥

पुजापतिस्तर्पसा वाव्यानः सद्यो जातो देधिये युज्ञमंग्ने ।
स्वाहोक्ततेन हृविषां पुरोगा याहि साध्या हृविर्यन्तु देवाः ॥ ११ ॥
यहकन्दः प्रथमं जार्यमान उद्यन्त्रसमुद्रावृत वा पुरीषात् ।
स्वेनस्यं पक्षा हृतिणस्यं बाह्र उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वनं ॥ १२ ॥
यमेन वृत्तं ज्ञित पेनमायुन्गिन्त्रं एणं प्रथमो अध्यतिहत् ।
गुन्धवी अस्य रह्यनामंगृम्णात् सूरादश्वं वसवो निरंतरं ॥ १३ ॥
आसं यमो अस्यादित्यो अर्धन्नसि ज्ञितो गुहोन ज्ञतेनं ।
असि सोमेन समया विषृत्त आहुस्ते जीणि दिवि बन्धनानि ॥ १४ ॥
श्रीणि त आहुदिवि बन्धनानि श्रीण्युप्तु जीण्युन्तः समुद्रे ।
द्वतेषं मे वर्षणस्छन्तस्यर्वन् यत्रां त आहुः पर्म जनित्रमं ॥ १५ ॥

(१५८६) हे (अग्ने) अग्ने ! (प्रजापतेः तपसा वावृधानः) प्रजापतिके तेजरूपतपसे वृद्धिको प्राप्त और (सद्यः जातः यज्ञं दिधिषे) तत्कालही अरिणसे प्रकट होनेवाले तुम यज्ञको धारण करते हो, ऐसे तुम (स्वाहाकृतेन हविषा पुरोगाः याहि) स्वाहा कहकर हवन किये हविद्वारा अग्रगामी होकर आगे गमन करो । और (साध्याः देवाः हविः अदन्तु) साध्य देवता हविको भक्षण करें ॥११॥

(१५८७) हे (अर्वन्) वेगवान् अश्व ! (यत् प्रथमं समुद्रात् जायमानः) जिस कारण तुम प्रथम समुद्रसे उत्पन्न हुये, (उत वा पुरीषात् उद्यन् अक्रन्दः) अथवा उत्पत्तिस्थानसे उत्पन्न होकर शब्द करने लगे, तब (ते मिह उपस्त्युत्यं जातम्) तुम्हारी मिहमा स्तुतिके योग्य हुई, जैसे (श्येनस्य पक्षी, हरिणस्य बाह्) बाजपक्षीके पक्ष पक्ष शूरतासें और हरिणके अर्थात् हरणशील वीरके बाहू स्तुति योग्य होते है ॥१२॥

(१५८८) (वसवः सूरात् अश्वं निरतष्ट) वसुगणोंने सूर्यमण्डलसे अश्वको निकाला, फिर (त्रितः यमने दत्तं एणं आयुनक्) तीनों लोकोंमें विचरण करनेवाले वायुने यम द्वारा दिये हुये अश्वको रथमें लगाया (प्रथमः इन्द्रः एनं अध्यतिष्ठत्) सबसे पहले इन्द्र इस अश्व पर आरूढ हुआ; (गन्धर्वः अस्य रशनां अगृभ्णात्) गन्धर्वने इसकी रशना 'लगाम' ग्रहण की ॥१३॥

(१५८९) हे (अर्वन्) वेगवान् अश्व ! तुम (गुह्येन व्रतेन यमः असि) गुप्त व्रतके कारण यम हो (आदित्यः असि) आदित्य हो, (चित्रः असि) तीन स्थानमें स्थित वायु वा इन्द्र हो, (सोमेन समया विपृक्तः असि) सोमके साध एकत्वको प्राप्त हुये हो, और (दिवि ते त्रीणि बन्धनानि आहुः) द्युलोकमें तुम्हारे तीन प्रकारके बन्धनों है ऐसा कहते है ॥१४॥

(१५९०) हे (अर्वन्) अथव ! (यत्रा ते परमं जिनत्रं आहुः) जहां तुम्हारा परम उत्कृष्ट उत्पादक सूर्य है, ऐसा कहा है, (दिवि ते त्रीणि बन्धनानि आहुः) द्युलोकमें तुम्हारे तीन बन्धन कहे है, (अप्सु त्रीणि, अन्तः समुद्रे त्रीणि) जलोंमें तीन और अन्तरिक्षके मध्यमें तीन बन्धन कहे है, (उतेव वरुणः मे आच्छन्तिस) और वरुण रूपमें तुम मेरी प्रशंसा करते हो ॥१५॥

इसा ते वाजिल्लव्याजिनान्तिमा श्रापानिथ सनितुर्निथाना ।
अत्रां ते भवा रशना अंपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः ॥ १६ ॥
आत्मानं ते मनेसारार्वजानाम्वो विवा पत्यन्तं पत्नुन्म् ।
शिरां अपश्यं प्रथिभिः सुगेभिररेणुभिजेंह्मानं पत्नित्रे ॥ १७ ॥
अत्रां ते रूपमृत्तममंपश्यं जिगींषमाणिम् आ पुदे गोः ।
यदा ते मन्ति अनु मोग्मान्डादिद् ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः ॥ १८ ॥
अन् त्वा रथो अनु मयो अर्वजन् गावोऽनु मगः कुनीनीम् ।
अनु त्वा रथो अनु मयो अर्वजन् गावोऽनु मगः कुनीनीम् ।
अनु त्वा रथो अनु मयो अर्वजन् गावोऽनु मगः कुनीनीम् ।
शिर्णयशुङ्गोऽयो अस्य पातृ मनोजवा अर्वर इन्द्रे आसीत् ।
हेरा इदस्य हविरद्यमायन् यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिहर्ते ॥ २० ॥

(१५९१) हे (वाजिन) अश्व ! (ते इमा अवमार्जनानि अपश्यम्) तुम्हारे यह मार्जनके साधनोंको मैं देखता हूं, (शफानां सिनतुः इमा निधाना) खुरोंकें खोदे हुये यह स्थान देखता हूं, और (अत्र ते भद्राः रशना गोपाः) यहां तुम्हारे कल्याण करनेवाले रख्नू है, वे तुम्हारी रक्षा करनेवाले है, उसको देखता हूं, (याः ऋतस्य अमि रक्षन्ति) जो इस यज्ञकार्यके करनेवालेकी रक्षा करते है ॥१६॥

(१५९२) हे अश्व ! (अवः दिवापतङ्गं पतयन्तं ते आत्मानं) नीचेके देशसे आकाशमार्ग द्वारा सूर्यके प्रति प्राप्त होते तुम्हारे आत्माको (मनसा आरात् अजानाम्) मनसे दूर गया जानता हूँ । और (सुगेभिः अरेणुभिः पथिभिः जेहमानम्) सुरूसे जाने योग्य उपद्रव वा रज रहित मार्गों द्वारा जाते हुये (पतित्र शिरः अपश्यम्) गमन वा तुम्हारा पतनशील शिर देखता हूं ॥१७॥

(१५९३) हे अश्व ! (अत्रागोः पदे ते उत्तमं इषः) यहां इस सूर्यके मण्डलसे तेरे श्रेष्ठ अन्न हिवयोंको और (जिगीषमाणं रूपं आ अपश्यम्) जीतनेकी इच्छा करनेवाले रूपको देखता हूं । और (मर्तः यदा ते भोगं अन्वानट) मनुष्यने जिस समय तेरे हिवरूप भोगको समर्पण किया (आत् इत्) उसके अनन्तर ही (ग्रसिष्ठः ओषधीः अजीगः) अतिशय भोजन करनेवाले तुमने हिवरूप ओषधीको भक्षण किया ॥१८॥

(१५९४) हे (अर्वन) अशव ! (रथः त्वा अनु) रथ तुम्हारे पीछे चलता है, (मर्यः अनु) सारथ्यमें मनुष्य तुम्हारा अनुसरण करता है, (कनीनां भगः अनु) कन्याओंका सौभाग्य तुम्हारा अनुसरण करता है, (व्रातासः तव सस्यं अन्वीयुः) मनुष्य समूहने तुम्हारे सस्यताको प्राप्त किया है और (देवाः ते वीर्यं अनु मिनरे) देवताओंने तुम्हारे सामर्थ्यको वर्णन किया है ॥१९॥

(१५९५) (यः प्रथमः हिरण्यशृङ्गः अर्वन्तं अध्यतिष्ठत्) जो मुख्य सुवर्णवत् दीप्तिमान अथवा सुवर्णका मुकुट धारण किये अश्वपर स्थित हुआ, वह (अवरः इन्द्रः आसीत्) नवीन इन्द्र था। (अस्य पादाः अयः मनोजवाः) जिसके टांगे लोहेक सदृश और मनके समान वेगवाले है। (देवा इत् अस्य अद्यं हविः आयन्) देवगणोंनेही इसके भोजनरूप हविको प्राप्त किया है ॥२०॥

हुंभीन्तांसः शिलिकमध्यमासः सर्थ शूरणासो विष्यासो अत्याः ।
हुंधसा ह्रेव श्रेणिशो येतन्ते यदाक्षिपुर्विष्यमञ्ग्रपन्दाः ॥ २१ ॥
तब श्रुद्धाणि विद्विता पुरुवारणयेषु जर्भुराणा चरन्ति ॥ २२ ॥
तब श्रुद्धाणि विद्विता पुरुवारणयेषु जर्भुराणा चरन्ति ॥ २२ ॥
उप पागाच्छसनं वाज्यवी देवदीचा मनसा दीध्यानः ।
अतः पुरो नीयते नामिरस्यानुं पृथ्वात्क्षवयो यन्ति रेमाः ॥ २३ ॥
उप पागात्परमे यत्स्थस्थमर्वा २ अच्छा पितरं मातरं च ।
अधा देवाश्रुद्धतमो हि गुम्या अधा शास्ते वृश्ये वार्याणि ॥ २४ ॥
समिद्धो अद्य मनुंबो दुरोणे देवो देवान् यंत्रसि जातवेदः ।
आ च वहं मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दृतः क्विरंसि प्रचेताः ॥ २५ ॥

(१५९६) (इत् ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः शूरणासः दिव्यासः अत्या अश्वाः) जिस समय, जघन और वक्षस्थलमें पुष्टि, मध्यभागमें कृश, अति पराक्रमी रविके रथके दिव्य और निरन्तर गमनशील घोडे (श्रेणिशः हंसा इव संयतन्ते) पंक्तिमें रहकर हंसोके सदृश गमनमें उत्तम रीतिसे यत्न करते है, उस समय वे (दिव्यं अज्मं आक्षिषुः) स्वर्गीय गमनमार्गको प्राप्त करते है अर्थात् स्वर्गमार्गसे गमन करते है ॥२१॥

(१५९७) हे (अर्वन्) अश्व ! (तव शरीरं पतियष्णु) तुम्हारा शरीर उत्पतनशील है, (तव चित्तं वातः इव ध्रजीमान्) तुम्हारा चित्त पवन सदृश गतिमान है, और (पुरुत्रा विष्ठिता जर्भुराणा तव शृंगाणि) विशेष प्रकारसे स्थित विकसित तुम्हारी दीप्तियें (अरण्येषु चरन्ति) वनोमें दावाग्नि रूपसे विचरण करती है अर्थात् फैलती है ॥२२॥

(१५९८) जो (दीव्यमानः अजः वाजी अर्वा) सुन्दर प्रकाशमान, शत्रुओंको दूर हटानेवाला, वेगवान और चपल घोडा (देवद्रीचा मनसा शमनं उप प्र अगात्) देवताओंको प्राप्त होता हुआ मनसे, जिसमें हिंसा होती है उस युद्धको अच्छे प्रकार समीपसे प्राप्त होता है। (अस्य नाभिः पुरः नीयते) इसके मध्य भागके ऊपर बैठकर इसको आगे ले जाया जाता है, और (पश्चात् रेभाः कवयः अनुयन्ति) इसके पीछेसे स्तुति करनेवाले बुद्धिमान कवि गमन करते है ॥२३॥

(१५९९) (अर्वान् यत् परमं सघरथं उप अगात्) ज्ञानी बलवान् पुरुष जब सबसे उत्तम सभाभवनको प्राप्त होता है, और (पितरं च मातरम्) पालक पिता और सम्मान योग्य माताको भी साक्षात् करता है, तब वह (अद्य जुष्टतमः देवान् गम्याः) आज इसी समय अत्यन्त प्रेमयुक्त होकर विद्वन् पुरुषोंको प्राप्त होता है । (अथ दाशुषे वार्याणि आशास्ते) और दानशील पुरुषोंके लिये उत्तम उत्तम वस्तुओंको प्रदान करता है ॥२४॥

(१६००) हे (मित्रमहः) मित्रपूजक ! हे (जातवेदः) प्रज्ञानयुक्त अग्नि ! (अद्य समिद्धः देवः) आज प्रदीप्त और दिव्य गुणयुक्त तुम (मनुषः दुरोणे देवान् आवह) मनुष्य यज्ञगृहमें देवताओंको बुलाओ (च यजिस) और यज्ञ कार्य करो । (त्वं चिकित्वान्, कविः प्रचेतः दूतः असि) तुम उत्तम चेतनावान्, क्रान्तदर्शी, उत्कृष्ट ज्ञानी और देवताओंके दूत हो ॥२५॥

तन्नपारप्थ ऋतस्य यानान्मध्या समुखन्तस्यंद्या सुजिह्न ।

मन्मानि ध्रीमिकृत युद्धमुन्धन् देव्द्रमा च कृणुद्धाध्वरं नेः' ॥ २६ ॥

नगुद्धाध्वरं महिमानेमेषामुणे स्तोषाम युद्धतस्य युद्धेः ।

ये सुक्षतंवः शुचयो धियुन्धाः स्वदंन्ति देवा द्धमयानि हृष्यो ॥ २७ ॥

आजुह्वान ईड्यो वन्द्ध्या याद्यमे वसुनिः सुजोषीः ।

त्वं देवानामसि यह्न होता स एनान्यक्षीषितो यजीयाने ॥ २८ ॥

माचीनं बृहिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तेतिस्या वृज्यते अग्रे अहाम ।

ग्रिप्यते वितरं वरीयो देवेम्यो अदितये स्योनम् ॥ २९ ॥

व्यवस्वतीकर्विया वि श्रयन्तां पतिम्यो न जनयः शुम्ममानाः ।

देवीद्वरि बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेम्यो मवत सुप्रायुणाः ॥ ३० ॥

आ सुष्ययन्ती युद्धते उपिके द्यासानक्तां सद्तां नि योनी ।

देवेये योषणे बृहती स्रिक्मे अधि श्रियेशं शुक्कपिशं द्याने ॥ ३१ ॥

(१६०१) हे (तनूनपात्) शरीरका पतन न होने देनेवाले अग्ने ! हे (सुजिहः) सुन्दर जिह्नावाले ! तुम (ऋतस्य यानान् पथः मध्वा समञ्जन्) सत्य यज्ञके योग्य मार्गोंको मधुर रससे सींचते हुये (स्वदय) हिव भक्षण करो । (च धीिमः मन्मानि उत यज्ञं ऋन्धन्) और बुद्धियोंके सिहत ज्ञान और यज्ञको समृद्ध करते हुये (नः अध्वरं देवत्रा कृणुिह) हमारे यज्ञको देवताओंके पास पहुंचने योग्य करो ॥२६॥

(१६०२) (यज्ञैः यजतस्य) यज्ञ द्वारा पूजित (नराशंसस्य महिमानं एषां उपस्तोषाम्) प्रजापित वा अग्निकी महिमा की इन देवताओं के मध्यमें हम स्तुति करते है। (ये सुक्रतवः शुचयः धियन्धाः देवाः उभयानि हव्या स्वदन्ति) जो अच्छे कर्मवाले, पवित्र दीप्तिमान्, बुद्धिका धारण करनेवाले देवता दोनों प्रकारकी हवियोंसे भोजन करते हैं ॥२७॥

(१६०३) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम (आजुह्नानः ईडयः वन्द्यः च वसुभिः सजोषाः आयाहि) देवताओंको बुलानेवाले, स्तुति योग्य वन्दनीय और वसुगणोसे समान प्रीति करनेवाले हो, ऐसे गुणोंवाले तुम वहां आगमन करो । (यह त्वं देवानां होता असि) महत्वसे युक्त तुम देवताओंके होता हो, (सः इषितः यजीयान् एनान् यक्षि) वह प्रसिद्ध याजकोंमें श्रेष्ठ तुम इन देवताओंके लिये यज्ञ करो ॥२८॥

(१६०४) हे मनुष्यो ! जो (अस्याः पृथिव्याः प्राचीनं बर्हिः) इस भूमिके मध्यमें प्राचीन और बडा ब्रह्म है वह (वस्तोः वज्यते) दिनके प्रकाशसे अलग रहता है (अह्नां अप्रे देवेभ्यः उ अदितये वितरम्) दिनोंके आरंभके प्रातःकालमें विद्वानों और अविनाशी अदितिके लिये विशेष दुस्तोंको पार करके (वरीयः स्योनं वि प्रथते) अति श्रेष्ठ सुस्तको प्रकट करता

है, उसको तुम लोक (प्रदिशा) श्रुति वाक्योंसे जानो और प्राप्त होओ ॥२९॥

(१६०५) (न पितभ्यः जनयः व्यचस्वतीः शुम्भमानाः उर्विया) जिस प्रकार अपने पितके लिये स्त्रियां विविध प्रकारसे प्रगति करनेवाली, उत्तम शोभासे युक्त होकर सब प्रकारसे आराम देती है, उसी प्रकारसे (देवीः द्वारः बृहतीः विश्वमिन्वाः देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत) दिव्य गुणोंसे युक्त यज्ञद्वारकी देवियां विशाल हृदयवाली अर्थात् अवकाश युक्त, सबके लिये गमनागमन स्थानको देनेवाली और देवताओंके लिये सुस्पूर्वक प्राप्त होनेवाली हों ॥३०॥

(१६०६) (सुष्वयन्ती यजके उपाके दिव्ये बृहती) उत्तम प्रकारसे अपना कार्य करनेवाली, यजनयोग्य, परस्पर समीपस्थ, दिव्य स्थानमें रहनेवाली, महान् (सुरुक्मे शुक्रिपशं श्रियं अधिदधाने उषासानक्ता योनौ आनिसदताम्) सुन्दर आभरणसे युक्त, शुक्ल और पिशङ्ग शोभाको घारण करनेवाली उषा और रात्री देवी यज्ञस्थानमें आकर अच्छी प्रकारसे विराजमान होवे ॥३१॥

देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना युक्तं मर्नुषो यर्जध्ये ।

प्रचोवर्यन्ता विव्येषु कार प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां विशन्तां ॥ ३२ ॥

आ नो युक्तं भारती तूर्यमेतिवडां मनुष्विद्धि चेतर्यन्ती ।

तिस्रो देवीर्विहिरेद्धं स्योनधं सरस्वती स्वर्यसः सदन्तुं ॥ ३३ ॥

य इमे द्यावापृथ्विवी जनित्री कृषैरिपिधं क्रान्द्धवनाति विश्वां ।

तमुद्य होतिरिषितो यजीयान् देवं त्वद्यारमिह यक्षि विद्वानं ॥ ३४ ॥

प्रपावसृज् तमन्यां समुक्तन् देवानां पार्थ ऋतुथा ह्वीधंवि ।

वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वर्वन्तु हृद्यं मर्चुना घृतेनं ॥ ३५ ॥

मुद्यो जातो व्यमिमीत युक्तम्प्रिवृवानाममवत् पुरोगाः ।

अस्य होतुः प्रदिश्युतस्य वाचि स्वाहाकृतधं ह्विर्यन्तु देवाः ॥ ३६ ॥

केतुं कृष्वक्रित्वे पेशों मर्या अपेशसं । समुषद्धिरजायथाः ॥ ३७ ॥

(१६०७) (दैव्याः होतारा) दोनों दिव्य होता (प्रथमा सुवाचा कारू, प्राचीनं ज्योतिः) पहिली सुन्दर वचनवाली खयं करनेवाली, पूर्व दिशामें होनेवाली आहवनीय ज्योतिको (प्रदिशा दिशन्तः मनुष्यः यजध्यै मिमाना) श्रुतिवाक्यसे आज्ञा देते हुये, अर्थात् यजन करो इस प्रकार कहते हुये, मनुष्योंके यज्ञको निर्माण करते, और (विदथेषु प्रचोदयन्ता) यज्ञोंमें ऋत्विगादिकोंको प्रेरणा करते है ॥३२॥

(१६०८) (इह मनुस्वत् चेतयन्ती) यहां इस कर्ममें मनुष्यके समान ज्ञानका बोध कराती हुई (भारती इडा सरस्वती नः यज्ञं तूयं आ एतु) भारती इडा सरस्वती हमारे यज्ञको शीघ्र प्राप्त हों, और (स्वपसः तिस्नः देवीः इदं स्योनं बर्हिः आसदन्तु) शोभन कर्म करनेवाली तीनों देवियां इस सुख आसनपर स्थित हों ॥३३॥

(१६०९) हे (होतः) होता ! (यजीयान्ं विद्वान् इषितः) यजन करनेवाले विद्वान् और ज्ञानी तुम (अद्य तं त्वष्टारं देवं इह यक्षि) आज उस त्वष्टा देवके लिये यहां इस यज्ञमें यजन करो । (यः इमे द्यावापृथिवी, विश्वा भुवनानि रूपैः अपिंशत्) जो ये द्यु और पृथ्वीलोक तथा सम्पूर्ण भुवनोंको नाना रूपोंद्वारा रंजित करता है ॥३४॥

(१६१०) हे होता ! (देवानां पाथः मधुना समञ्जन्) देवाताओंके हविको मधुर रस और घृतसे सींचते हुये (ऋ तुथा त्मन्या हवींषि उपावसृज) यज्ञ समयमें स्वयं हवियोंको प्रदान करो और (वनस्पतिः शमिता देवः अग्निः हव्यं स्वदन्तु) वनस्पति, शमितादेव और अग्नि हविके योग्य पदार्थको प्राप्त हो अर्थात् हवन किया पदाय उनको पहुँचे ॥३५॥

(१६९९) (सद्यः जातः अग्निः) तत्काल प्रकट हुआ अग्नि (देवानां पुरोगाः अभवत्) देवताओंके अग्रगामी हुआ, तद्नन्तर (अस्य होतुः ऋतस्य प्रदिशि वाचि स्वाहाकृतं हिवः देवाः अदन्तु) इन देवताओंके बुलानेवाले, यज्ञके पूर्व दिशामें आहवनीय रूपसे स्थित अग्निके द्वारा वाणीमें अर्थात् वागिन्द्रिय स्वरूप मुखमें स्वाहाकार द्वारा हुत हुये हिवको देवतागण भक्षण करें ॥३६॥

(१६१२) हे अग्ने ! अकेंतवे मर्याः केतुम्) अज्ञानी पुरुषोंके लिये ज्ञान और (अपेशसे पेशः कृण्वन्) जिसके पास उत्तम वर्ण का रूप नहीं है उनको उत्तम वर्ण का रूप प्रदान करते हुये (उषद्भिः समजायथाः) उषाओंके साध सम्यक् रूपसे प्रकट होते हो ॥३७॥

जीमूर्तस्येव मवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समद्मिपस्थे । अनाविद्धया तुन्धा जय त्यधं स त्वा वर्मणो महिमा पिंपर्तु ।। ३८ ॥ धन्वना गा धन्वनाऽऽजिं जेयेम धन्वना तीवाः समदी जयेम । धनुः शत्रीरपकामं कृणोति धन्वना सबीः प्रविशी जयेमे ॥ ३९ ॥ बुक्ष्यन्तीवेदा गंनीगन्ति कर्णं प्रियध्ं संस्रायं परिषस्वजाना । योषेव शिङ्क्ते वितृताधि धन्वञ्ज्या इयर्थ समेने पार्यन्ती ॥ ४०॥ ते आचरेन्ती समेनेव योषां मातेव पुत्रं विभृतामुपस्थे । अप शत्रून् विध्यतार्थ संविद्याने आत्नी इमे विष्फुरन्ती अमित्रान् ॥ ४१ ॥ बुह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्वा कृणोति सर्मनावगत्यं। इषुधिः सङ्का पृतनाश्च सर्वीः पृष्ठे निर्नद्धो जय<u>ति</u> पसूर्तेः ॥ ४२ ॥ रथे तिर्धन् नयति बाजिनीः पुरो यत्री-यत्र कामयते सुपार्थिः। अभीशूनो महिमानं पनायत् मनेः पृथ्वादनु यच्छन्ति र्श्मयः'॥ ४३॥

(१६१३) (यत् वर्मी समदाम् उपस्थे याति) जब कवच पहने हुये वीर योधा पुरुष संग्रामोंमे जाता है तव (प्रतीकं जीमूतस्य इव) उस कवचधारी वीरका स्वरूप मेघके समान होता है । हे वीर पुरुष ! (त्वं अनाविद्धया तन्वा जय) तू ऐसे युद्धमें विना चोट खाये सुरक्षित शरीरसे अपना विजय प्राप्त कर, (वर्मणः सः महिमा त्वा पिपर्तु) कवचका वह महान सामर्थ्य तेरी रक्षा करे ॥३८॥

(१६१४) (धन्यना गाः जयेम) धनुषसे गौओंको जीतेंगे (धन्वना आजिम्) धनुषसे युद्धमें जय करें, (धन्वना तीव्राः समदः जयेम) धनुषसे उग्र मदमत्त हाथी, घोडे और पदातीसे युक्त तीव्र संग्रामोंके जय करें, (धनुः शत्रोः अपकामं कृणोति) मेरा धनुष शत्रुका पराजय करता है, ऐसे (धन्वना सर्वाः प्रदिशः जयेम) धनुषके प्रतापसे सम्पूर्ण दिशाओंको

जय करें ॥३९॥

(१६१५) (इयं समने पारथन्ती) यह संग्राममें विजय करनेवाली (ज्या धन्वन् आधि वितता योषा इव शिंक्ते) प्रत्यञ्चा धनुषपर चढाई हुई, स्त्रीके समान अव्यक्त शब्द करती है, वह (प्रियं सस्वायं परिषरवजाना) प्रिय वाणरूप मित्रको आलिङ्गन करती हुई (इत वक्ष्यन्ती इव कर्ण आ गनीगन्ति) और कहनेकी इच्छा करती हुई सी योधाके कानपर्यंत आती है ॥४०॥

(१६१६) (समना योषा इव आचरन्ती) समान मनवाली अर्थात् पतिके साथ एक मनवाली स्त्रीके समान आचरण करती हुई (संविदाने अमित्रान् विस्फुरन्ती) परस्पर संकेत करती, दुश्मनोंके प्रति द्वेष करनेवाली (ते इमे आर्त्नी उपस्थे विभृताम्) वे यह दोनों धनुकोटी मध्यमें शर धारण करनेवाली है, (इव माता पुत्रम्) जैसे माता पुत्रको गोदमें धारण करती है, इस प्रकारकी यह धनुष्यकी डोरी (शत्रून् अपविध्यताम्) शत्रुओंको ताडन करे ॥४१॥

(৭६৭७) (इषुधिः बह्वीनां पिता) तूण वा तरकस बहुतसे बाणोंका पिता है, (अस्य पुत्रः बहु) इसके पुत्र बाण बहुत हैं, (समना अवगत्य चि आकृणोति) संग्राममें जा कर वह पुत्र रूप बाण 'चि' शब्द करता है, (च पृष्ठे निरुद्धः प्रसूतः सर्वाः सङ्घाः पृतना जयति) और पृष्ठ स्थान पर बंधा हुआ, सम्पूर्ण योधाओंको सेनाओंमे जीतृता है ॥४२॥

(१६१८) (रथे तिष्ठन् सुसारथिः यत्र यत्र कामयते) रथमें रहा अच्छा सुशिक्षित सारथी जहां जहां जानेकी इच्छा करता है, (पुर: वाजिन: नयति) आगे रहे घोडोंसे वहीं वहीं पहुंचाता है, अर्थात् स्वइच्छानुसार रथको ले जाता है। (अभीशूनां महिमानं पनायत्) बागडोरकी महिमाको भी जानो जो (रश्मयः पश्चात् मनः अनुगच्छन्ति) रश्मियां पीछे होती हुई घोडेके मनको वश करती है ॥४३॥

तीवान् घोषीन् कृण्यते वृषेपाण्योऽश्वा रथेभिः सह वाजयन्तः ।
अवकार्मन्तः प्रपेदेशमित्रीन् क्षिणन्ति शत्रूँ रानेपव्ययन्तेः ॥ ४४ ॥
रथवाहंण्छं ह्विरेस्य नाम् यत्रायुंधं निहितमस्य वर्मे ।
तत्रा रथमुपं ग्रामछं संदेम विश्वाहां व्यष्ठं सुमन्स्यमानाः ॥ ४५ ॥
स्वादुष्ठंभसदः पितरो वयोधाः कृंच्छ्रेश्वितः शक्तीवन्तो गमीराः ।
चित्रसेना इषुंचला अमृधाः सतोवीरा उरवी वातसाहोः ॥ ४६ ॥
बाह्यणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावीपृथिवी अनेहसा ।
पूषा नः पातु दुरिताहेतावृधो रक्षा माकिनी अध्रशंधस ईशते ॥ ४७ ॥
सूपूर्णं वस्ते मुगो अस्या दन्तो गोमिः सन्नद्धा पति प्रसूता ।
यत्रा नरः सं च वि च द्विन्ति तत्रास्मभ्यमिर्यदः शर्म यक्षसन् ॥ ४८ ॥

<sup>(</sup>१६९९) (वृषपाणयः तीव्रान् घोषान् कृण्वते) घोडे जिनके हाथमें हैं वे अश्ववाले पुरुष तीव्र जयघोष करते हैं, और (रथेभिः सह वाजयन्तः) रथोंके साथ चलते हुये घोडे, (प्रपदैः अमित्रान् अवक्रामन्तः) खुरोंसे शत्रुओंको ताडन करते हुये, (अनपव्ययन्तः अश्वाः शत्रून् क्षिणन्ति) नाश न होनेवाले वे समर्थ घोडे बैरियोंका नाश करते है ॥४४॥

<sup>(</sup>१६२०) (अस्य रथवाहनं नाम हिवः) इस रथके, रथका धारण करनेवाला इसे रथवाहन नाम शकट है (यत्र अस्य वर्म आयुधं निहितम्) जहां जिसमें इस योधाका कवच और आयुध स्थापित है, (तत्रा विश्ववाहा सुमनस्यमानाः वयम्) वहां सदा अच्छे मनवाले हम (शग्मं रथं उपसदेम) सुराकारी रथको रखते है ॥४५॥

<sup>(</sup>१६२१) (स्वादुषंसदः पितरः) सुरासे बैठनेवाले पितर (वयोधाः कृच्छ्रेश्रियः शक्तीवन्तः गभीरा, वित्रसेनाः इषुबलाः, अमृध्राः उरवः व्रातसाहाः) अत्र वा आयुको धारण करनेवाले, कष्टसे सेवा करनेवाले, सामर्थ्य सम्पन्न बुद्धिवाले, उत्तम सेनासे सज्ज, शस्त्रअस्त्रोंके साथ, कठीन अर्थात दृढ शरीरवाले, विशाल जंघा और चौडी छातीवाले और शूर शत्रू समूहोंके जीतनेको हरण करनेवाले वीर सेनामें रहें ॥४६॥

<sup>(</sup>१६२२) (ब्राह्मणसः सोम्यासः पितरः ऋतावृधः नः) विद्वान् ब्राह्मण, सोमके रसका सेवन करनेवाले पितर हमारी रक्षा करें । (शिवेन अनेहसा द्यावापृथिवी पूषा नः पातु) कल्याण कारिणी, अपराध रहित होनेसे अपराधोंको दूर करनेवाली द्यावा पृथ्वी और पूषा हमारी रक्षा करें । यही पूषा (दुरितात् रक्ष) पापोंसे हमारी रक्षा करें, और (किः अवशंसः नः मा ईषत) कोई भी दुष्ट हमारे ऊपर शासन करनेमें समर्थ न हो अर्थात् हम पर कोई भी दुष्ट शासन न करे ॥४७॥

<sup>(</sup>१६२३) यह बाण (सुपर्ण वस्ते) पक्षीके पिच्छोंको धारण करता है, (अस्याः, दन्तः मृगः) इसके फल शत्रुओंके शोध करनेवाला है, यह (गोभिः सन्नद्धः प्रसूता पतन्ति) स्नायु द्वारा बंधा हुआ धनुष धारियोंसे प्रेषित हुआ शत्रुपर गिरता है, (च यत्र नरः सन्द्रवन्ति) और जहां मनुष्य योधा अच्छे प्रकारसे जाते है, (च विद्रवन्ति) तथा अनेक तरहकी गति करते है, (तत्र इषवः अस्मभ्यं शर्म अयंसन्) वहां यह बाण हमारे लिये कल्याणको प्राप्त करानेवाले हो ॥४८॥

क्रजीते परि वृङ्धि नोऽश्मां भवतु नस्तुनूः । सोमो अधि बवीतु नोऽदिंतिः शर्मं यच्छतुं ॥४९॥ आ जेह्नन्ति सान्वेषां ज्ञधनाँ२ उपं जिन्नते । अश्वांजिन प्रचेतुसोऽश्वान्त्समत्सु चोद्र्यं ॥ ५० ॥ अहिरिव मोगैः पंयति बाहुं ज्यायां हेति पेरिवार्धमानः । हुस्तुझो विश्वां वुयुनानि विद्वान् पुमान् पुमांधमं परि पातु विश्वतः'॥ ५१॥ वनस्पते बीड्बङ्गो हि भूया अस्मत्सेखा प्रतरेणः सुवीरेः। गोभिः सर्न्नद्धो असि बीडर्यस्वास्थाता ते जयतु जेन्वनि ॥ ५२॥ विवः पृथिव्याः वर्योज् उद्भृतं वनुस्पतिभयः पर्यार्थृतुष्ठं सहैः। अपामोज्मानं परि गोभिरावृतिमिन्द्रेस्य वर्ज्यकं हविषा रथं यर्ज ॥ ५३ ॥ इन्द्रेस्य वज्री मुरुतामनीकं मित्रस्य गर्भी वरुणस्य नाभिः। सेमां नी हृब्यवृत्तिं जुषाणो देवं रथ् प्रति हृब्या गृमार्ये ॥ ५४॥

(৭६२४) हे (ऋजीते) ऋजुगामी बाण ! (नः परिवृङ्धि) हमको त्यागो अर्थात् हमपर मत गिरो । (नः तनूः अश्मा भवतु) हमारा शरीर पाषाणतुल्य दृढ हो, (सोमः नः अधि ब्रवीतु) सोम हमारे लिये अधिक कहें अर्थात् हमारे वाक्यका अनुमोदन करें और (अदितिः शर्म यच्छतु) अदिति हमारे लिये सुख प्रदान करे ॥४९॥

(१६२५) हे (अश्वाजिनि) अश्वोंके प्रेरक कशा ! तुम (समत्सु प्रचेतसः अश्वान् चोदय) संद्राममें शूरतायुक्त चित्तवाले घोडोंको प्रेरणा करो, जिस तेरे द्वारा घोडेपरके वीर (एषां सानु आजङ्घन्ति) इन घोडोंके सानुतुल्य

मांसलअङ्गोंमें ताडन करते हैं, और (जधनान् उपजिघ्नते) कटिभागमें आघात करते हैं ॥५०॥

(१६२६) (हस्तघ्नः बाहुं अहिः इव भोगैः परि एति) हाथमें बंधी डोरीके आघातोंसे बार बार ताडित होनेवाला हाथबन्द नामक हाथका कवच जिस प्रकार बाहुको सांपके समान अपने अङ्गोसे बाहु पर चारों ओरसे लिपट लेता है और (ज्यायाः हेतिं परिवाधमानः) धनुष्यकी डोरीके आघातको बचाता हुआ हाथकी रक्षा करता है, इसी प्रकार अपने हाथोंसे शस्त्रास्त्र चलानेसें कुशल पुरुष अपने रक्षक साधनोंसे, (विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् विश्वतः परिपातु) सब प्रकारके ज्ञानों और युद्धकलाको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष अपने नगरवासी जनोंको सब ओरसे भलीप्रकार रक्षा करे ॥५१॥

(१६२७) हे (वनस्पते) मुख्य सेनापुरुषोंके पालक सेनापते ! तू (अस्मत्सस्या प्रतरणः सुवीरः वीड्वङ्गः भूयः) हमारा मित्र, संकटोंसे पार करनेवाला, श्रेष्ट वीरोंसे युक्त स्वयं वीर दृढ अङ्गोंवाला होकर रह । तू (गोभिः संनद्धः असि) अपने मुख्य नायकके आज्ञा किये वाणियोंसे अच्छी प्रकार बंधा हुआ है, (वीडयस्व) अत्यधिक वीरतापूर्ण कार्य कर, और (ते अस्थाता जेत्वानि जयतु) तेरे आश्रयपर रहनेवाला तेरा अधिष्ठाता भी रथीके समान विजय करने योग्य सभी पदार्थींको जीते ॥५२॥

(१६२८) हे विद्वन् ! तुम (दिवः पृथिव्याः उद्धृतं ओजः परियज) सूर्य और पृथ्वीसे उत्कृष्टतापूर्वक धारण किये ओजको सब ओरले प्रदान करो, (वनस्पतिभ्यः आभृतं सहः परि) वनस्पतियोंसे भली प्रकार पुष्ट किये बलको सब ओरसे प्रदान करो, (अपां ओज्मानं परि) जलोंके सम्बन्धसे पराक्रमवाले रसको चारों ओरसे दो, तथा (इन्द्रस्य गोभिः आवृतं वज्रं रथं हविषा यज) सूर्यकी किरणोंसे युवत चमकते हुये वज्रको और रथको उसके ग्रहण करनेवाले उपाय द्वारा प्राप्त करो ॥५३॥

(१६२९) हे (देव रथ) दिव्यगुण युवत रमणीय स्वरूप रथ ! (हव्यदातिम् जुषाणः) देने योग्य पदार्थीके दानको सेवन करते हुये, (सः) वह प्रसिद्ध तुम (इन्द्रस्य वज्रः, मरुतां अनीकं मित्रस्य गर्भः, वरुणस्य नाभिः) इन्द्रका वज्र, मरुतोंकी सेना, मित्रके अन्तःकरणका आशय और उत्तम जनके आत्माका मध्यवर्ती जो विचार है उसको, (नः हव्या

प्रति गृभाय) हमको और ग्रहण करने योग्य वस्तुओंको स्वीकार करो ॥५४॥

उपं श्वासय पृथिवीमृत द्यां पुंठ्या ते मनुतां विदितं जर्गत ।
स दुन्दु मे स्यूरिन्त्रेण देवेर्ष्राह्ववीं यो अपं सेध शत्रूर्ते ॥ ५५ ॥
आ केन्द्रप बटुमोओ न आधा निर्देनिहि दुरिता बार्धमानः ।
अपं प्रोथ दुन्दु मे दुन्द्रुमे दुन्द्रुमो इत इन्द्रेस्य मुप्टिरिस बीड्रयंस्वं ॥ ५६ ॥
आमूर्रेज प्रत्यावर्तियेमाः केतुमहुन्द्रुमिवावदीति ।
समन्वपर्णाश्चरंनित नो नरोऽस्माकंमिन्द्र रूथिनो जयन्तुं ॥ ५७ ॥
आग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्वती मेषी ब्रम्नः सीम्यः प्रीष्माः श्वामः शितिपृष्ठी वर्षिस्पृत्यः
शिल्पो वैश्वदेव ऐन्द्रोऽष्ठ्यो मोष्ट्रतः क्रमार्थ ऐन्द्राग्नः संश्रहित्रोऽधोर्रामः सावित्रो बार्ड्यः कृष्ण एकंशितिपात्येत्वः' ॥ ५८ ॥
अग्नयेऽनीकवते रोहिताखिरन्द्वान्धोरांमी सावित्री प्रीष्णी रज्तनांभी वेश्वदेवी
पिशद्गी तूप्री माष्ट्रतः कुल्मार्थ आग्नेयः कृण्गोऽजः सारस्वती मेषी बांद्रुणः पेत्वः' ॥ ५९ ॥

(१६३०) हे (दुन्दुभे) दुन्दुभे ! (पृथिवीं उत द्यां उपश्वासय) पृथ्वी और द्युलोकको ध्वनियुक्त करो, (विष्ठितं जगत् पुरुत्रा ते मनुताम्) विविध प्रकारसे स्थित स्थावर जंगमात्मक जगत् बहुत प्रकारसे तुमको जाने, (सः) वह प्रसिद्ध तुम (इन्द्रेण देवैः सजूः दूराद्दवीयः शत्रून् अपसेधय) इन्द्र और देवताओंसे प्रेम करनेवाले अति दूर शत्रुओंको हटा दो ॥५५॥

(१६३१) हे (दुन्दुभे) दुन्दुभी रूपी देवी ! तुम (बलं आक्रन्दय) शत्रूओंकी सेनाको रुलाओ, (नः ओज आधाः) हमको तेज धारण कराओ, हमारी (दुरिता बाधमानः निष्टानिहि) पापों अथवा दुखोंको निराकरण करते उपदेश करो, (इतः दुच्छुना अपप्रोथ) इधर हमारी सेनाके समीपसे दुष्ट शत्रुओंको नाश करो ! तुम (इन्द्रस्य मुष्टि असि वीडयस्व) इन्द्रके मुष्टि सदृश हो हमको दृढ करो ॥५६॥

(१६३२) हे इन्द्र ! तुम (अमू: आ अज) इन शत्रुसेनाओंको सब ओरसे हटाओ, (दुन्दुभि: केतुमत् वावदीति) दुन्दुभि पताकापूर्वक शब्द करती है । तुम (इमा: प्रत्यावर्तय) इन हमारी सेनाओंको जयके साथ लौटाओ, (न: अश्वपर्णा: नर: सञ्चरन्ति) हमारे घोडोंके समान शीघ्रगामी मनुष्य योधा फिरते है, (अस्माकं रिथन: जयन्तु) हमारे रथारोही वीरगण जय प्राप्त करें ॥५७॥

(१६३३) (कृष्णग्रीवः आग्नेयः) कृष्णग्रीवावाला पशु अग्निदेवता सम्बन्धी है, (मेषी सारस्वती) मेषी सरस्वती देवतावाली है, (बशुः सौम्यः) पिङ्गलवर्ण पशु सोमदेवतावाला है (श्यामः पौष्णः) श्यामवर्णः पशु पूषा देवता सम्बन्धी है, (शितपृष्ठः बार्हस्पत्यः) कृष्णपृष्ठ पशुका बृहस्पति देवतासे सम्बन्ध है, (शितपः वैश्वदेवः) विचित्र वर्णके पशु विश्वदेवा देवतासे सम्बन्धित है, (अरुणः ऐन्द्रः) अरुण रङ्गका पशु इन्द्र देवतासे सम्बन्धित है (कल्माषः मरुतः) कबरे रङ्गवाला पशु मरुत देवतासे सम्बन्धित है, (संहितः ऐन्द्राग्नयः) दृढ अङ्गवाला पशु इन्द्र और अग्नि देवतासे सम्बन्धित है, (अधोरामः सावित्रः) नीचे स्थानमें श्वेत रङ्गवाले पशु सूर्यसे सम्बन्धित है और (एकशितिपात् कृष्णः पेत्वः वारुणः) एक पैर श्वेत और सब अङ्ग कृष्ण ऐसे वेगवान् पशुका देवता वरुण है ॥५८॥

(१६३४) (रोहिताञ्चिः अनड्वान् अनीकवते अग्नये) लाल तिलकवाला वृष सेनामुखवाले अग्निके प्रीतिके लिये हैं, (अधोरामौ सावित्रों) नीचे देशमें श्वेत वर्णवाले दो पशु सविता देवतावाले हैं, (रजतनाभी पौष्णौ) नाभी स्थानमें रजतवत् शुक्लवर्णवाले दो पशु पूषा देवतावाले हैं, (पिशङ्गो तूपरो वश्वदेवौ) पीतवर्ण शृङ्ग रहित दो पशु विश्वदेवा देवताचाों है । (कल्माषः मारुतः) कबरा पशु मरुत् देवतावाला है, (कृष्णः अजः आग्नेयः) श्याम वर्ण अज अग्नि देवतावाला है, (मेषी सरस्वती) मेषी सरस्वती देवतावाली है, और (प्रेत्वः वारुणः) पतनशील वेगवान पशु वरुण देवता सम्बन्धी है ॥५९॥

अप्रये गायुत्रायं त्रिवृते राथंन्तरायाष्टाकंपाल इन्द्राय त्रेष्टुंमाय पश्चद्रश्चाय वाहितायकांदशकपालो विश्वेभयो देवेभयो जागंतेभयः सप्तद्रश्चेभयो देखेभयो द्वादंशकपालो मित्रावरुंणाभ्यामानुंष्टुमाभ्यामेकविश्वंश्वाभयो वैशाजाभ्यो प्रयुक्तया विश्वंश्वाभयो विश्वंश्वाभयो प्रयुक्तया विश्वंश्वाभयो विश्वंश्वाभयो विश्वंश्वाभयो विश्वंश्वाभयो विश्वंश्वाभयो विश्वंश्वाभयो देवताय द्वादंशकपालः प्राजापुरयश्चरुरदिर्थे विष्णंपरन्ये चुरुर्थये विश्वंश्वाभय द्वादंशकपालः प्राजापुरयश्चरुरदिर्थे विष्णंपरन्ये चुरुर्थये विश्वंश्वाभयो द्वादंशकपालोऽनंपर्या अष्टाकंपालेः ॥ ६० ॥

[ झ० २९, इं० ६०, मं० सं० ६० ]

## इत्येकोनित्रशोऽध्यायः।

(१६३५) (गायत्र्या त्रिवृत्ते रथन्तराय अग्नयं अष्टाकपालः) गायत्री छन्द त्रिवृत् स्तोम रथन्तर सामसे स्तृत अग्निके निमित्त अष्टाकपालमें संस्कार किया पुरोडाश हिव है, (त्रैष्टुभाय पञ्चदशाय बार्हताय इन्द्राय एकादश कपालः) त्रिष्टूप् छन्द पञ्चदशस्तोम बृहत्सामसे स्तृति किये इन्द्रके निमित्त ग्यारह कपालमें संस्कार की हुई हिव है, (जागतेभ्यः सप्तदेशभ्यः वैक्षपेश्यः देवेभ्यः द्वेवश्यः द्वादश कपालः) जगती छन्द सप्तदश स्तोम वैक्षपसामसे स्तृत विश्वे देवताओंके निमित्त द्वादश कपालमें संस्कार की हुई है (अनुष्टुमाभ्यां एकियशाभ्यां वैराजाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां पयस्या) अनुष्टुप छन्द एकविंश स्तोम वैराजसामसे स्तृति किये मित्रावरुण देवताओंके निमित्त दूधकी चक्र है (पाङ्क्ताय त्रिणवाय शाक्कराय बृहस्पते चरुः) पंस्तिच्छन्द त्रिनवस्तोम शाक्वरसामसे स्तृत्य बृहस्पति देवताके निमित्त भी चरु है, (औण्णिहाय त्रयित्रेशाय रैवताय सिवित्रे द्वादश कपालः) उष्णिक छन्द त्रयित्रेशस्तोम रैवतसामसे स्तृति किये सिवता देवताके निमित्त द्वादशकपालमे संस्कार किया पुरोडाश है, (प्राजापत्यः चरुः) प्रजापतिके निमित्त चरु, (विष्णुपत्न्य अदित्ये चरुः) विष्णु पत्नी और अदितिके लिये हवनीय पदार्थ, (वैश्वानराय अग्नये द्वादशकपालः) वैश्वानर गुणयुक्त अग्निके लिये द्वादशकपाल पुरोडाश और (अनुमत्यै अष्टाकपालः) अनुमति देवताके निमित्त अष्टाकपाल पुरोडाश करना चाहिये ॥६०॥

॥ उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥

## अथ त्रिंशोऽध्यायः।

देवं सिवतः प्र सुव युद्धं प्र सुव युद्धं प्र मुव युद्धं मिगाय । दिव्यो गंन्ध्वः केत्पः केतं नः पुनातु वाचस्यतिर्वाचं नः स्वदत्तं ॥ १ ॥ तस्यवितुर्वरेण्यं भगो देवस्यं घीमहि । वियो यो नेः प्रचोदयात् ॥ २ ॥ विश्वानि देव सवितर्दुतितानि पर्ग सुव । युद्धदं तक् आ सुवे ॥ ३ ॥ विश्वकारंश्व हवामहे वसीश्वित्रस्य राष्ट्रसः । स्विताः नृच्छंसम् ॥ ४ ॥

(१६३६) (१) ((१) सत्कर्मकी प्रेरणा, सत्कर्मकी रक्षा, ज्ञानसे पवित्रता और वाणीका माधुर्य)

हे (सवितः दैव) उत्पाक ईश्वर! (भगाय) ऐश्वर्यके लिये (यज्ञं) सत्कर्मकी (प्रसुव) प्रेरणा कर तथा (यज्ञ- पितं) यज्ञके पालकको (प्रसुव) प्रेरणा कर। (दिव्यः) दैवी गुणोंसे युक्त (गं-धर्वः) वाणीका पोषक और (केत-पू:+ ज्ञानसे पिवत्र करनेवाला (नः) हम सबके (केत) ज्ञानको (पुनातु) पिवत्र करे तथा (वाचस्पितः) वाणीका स्वामी (नः वाचं) हम सबकी वाणीको (स्वदतु-स्वादयतु) स्वादसे युक्त अर्थात् मीठी बनावे ॥१॥

परमेश्वर सबको सत्कर्म करनेकी तथा सत्कर्मका संरक्षण करनेकी बुद्धि देवे । अपने उत्तम ज्ञानसे पवित्रता करनेवाला ज्ञानी हम सबके ज्ञानकी पवित्रता करे । तथा उत्तम ववता हम सबकी वाणीको मधुर बनावे । जिससे हम सबकी उन्नति हो सके ।।।।।

#### (१६३७) (२) ((२) ईश्वरके तेजका ध्यान)

(सवितुः देवस्व) उत्पादक ईश्वरके (तत्) उस (वरेण्यं) श्रेष्ठ (भर्गः) तेजका (धीमहि) हम सब ध्यान करते हैं। (यः) जो (नः) हम सबकी (धियः) बुद्धियोंको (प्रचोदयात्) प्रेरणा करे ॥२॥

परमेश्वरके उत्तम तेजका हम सब ध्यान करते है; जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा अथवा चेतना देता है ॥२॥

#### (१६३८) (३) ((३) बुराइयोंको दूर करके भलाईयोंको पास करना)

हे (सवितः देव) उत्पादक ईश्वर! (विश्वानि दुरितानि) सब बुराईयोंको (परा-सुव) दूर करो और (यत् भद्रं) जो भलाई है (तत्) उसको (नः) हम सबके पास (आ-सुव) ले आओ ॥३॥

सब बुराइयोंको दूर करने तथा सब भलाइयोंको पास करनेके लिये सबका प्रयत्न होना चाहिए, और ऐसा करनेके लिये ही ईश्वरकी सहायताकी प्रार्थना करनी चाहिए ॥३॥

#### (१६३९) ((४) धन- विभागकी प्रशंसा ।)

(वसोः) निवासके कारक और (चित्रस्य) विलक्षण (राधसः) सिद्धिके साधनको (वि- भक्तारं) विभक्त करनेवाले, (नृ-चक्षसं) मनुष्योंके मार्गदर्शक और (सवितारं) उत्पादक अथवा प्रेरककी (हवामह) हम सब प्रशंसा करते है ॥॥॥

उत्तम स्वास्थ्यके सब उत्कृष्ट साधनोंका उत्तम विभाग जिसने किया है, जो सब मनुष्योंको सच्चा उपदेश करता है और जो सबको सत्कर्ममें प्रेरणा करता है, उसकी प्रशंसा करते है ॥४॥ ब्रह्में ब्राह्मवं श्रुत्रायं राजुन्यं मुरुद्धत्यो वेड्यं तपंसे ब्रुद्धं तमसे तर्सरं नार्कायं वीरहणं पाप्तने क्रीवं माक्यायां अयोगं कामाय पुँखलं मितिकृष्टाय माग्र्यं ॥६॥ नृत्तायं मृतं ग्रीतायं केलूवं धर्मीय समाच्दं नृरिष्ठांये मीप्लं नृमीयं रेमछं हसाय कार्रि मानुन्दायं स्तिपुर्खं प्रमदे क्रमारीपुर्शं मेधाये रथकारं धेयीय तक्षांणम् ॥६॥ तपंसे कील्'लं मायायं क्रमीरंछं ह्रप्यं मणिकारछं श्रुमे वपर्छं शंरुव्याया रच्छारछं हेत्ये धेनुकारं कर्मणे ज्याकारं द्विष्टायं रज्जुपुर्जं मृत्यवं मृग्रुये मन्तंकाय स्विनंमं ॥ ७ ॥ नदीर्थः पीक्षिष्ठं मृश्वीकार्यो निषादं पुरुप्य दुर्भतं गर्थवं मृग्रुये मन्तंकाय स्विनंमं ॥ ७ ॥ नदीर्थः पीक्षिष्ठं सर्पदेवज्जनेस्थोऽप्रतिपर्वं नयेस्यः कितुवं मीर्थताया अकितवं पिश्वावेस्यो विद्यक्षारी यातुधानेस्यः कण्टकीकारीधं ॥ ८ ॥

(१६४०) (५) ((५) धनका विभाग ।))+

(१) ब्रह्मणे ब्राह्मणम् १।१, (२) क्षत्राय राजन्यमक २।१, (३) मरुदृभ्यो वैश्यम् ३।१, (४) तपसे शूद्रम ४।१, (५) तमसे तस्करम् ४।२, (६) नारकाय वीरहणम् २।५, (७) प्राप्तमे क्लीबम् ५।६, (८) आक्रयायै अयोगुम् ३।२, (९) कामाय पूंश्चलूम ५।१२ (१०) अतिक्रष्टाय मागधम् १।१४ ॥५॥

(१६४१) (६) (११) नृत्ताय सूतम् ५।१४

(१२) गीताय शैलूषम् ५।१३, (१३) धर्मायसमाचरम् १।११, (१४) निरष्टायै भीमलम् २।४, (१) नर्माय रेभम् १।१४, (१६) हसाय कारिम् ४।७, (१७) आनंदाय स्त्रीषस्यम् ५।९, (१८) प्रमदे कुमारीपुत्रम २।६, (१९) मेषायै रथकारम् २।२० (२०) धैर्याय तक्षाणम् ४।११ ॥६॥

(१६४२) (७) (२१) तपसे कौलालम् १।२

(२२) मायायै कर्मारम् ४।३, (२३) रूपाय मणिकारम् ४।४, (२४) शुभे वपम् ४।१२, (२५) शरव्यायै इषुकारम् २।२१, (२६) हैत्यै घनुष्कारम् २।२२, (२७) कर्मणे ज्याकारम् २।२३, (२८) दिष्टाय रज्जुसर्पम्, २।११, (२९) मृत्यवे मृगयम् ७।१, (३०) अन्तकाय स्वनिनम् (७।४) ।।७।।

(१६४३) (८) (३१) नदीभ्यः पौञ्जिष्टम् २।२३

(३२) ऋ क्षिकाभ्यो नैषादम् २।४४ (३३) पुरुषव्याघ्राय दुर्मदम् २।७ (३४) गंधर्वाप्सरोभ्यो ब्रात्यम १।१६ (३५) प्रयुग्भः उन्मत्तम् १।५ (३६) ३६) सर्पदेवजनेभ्यः अप्रतिपदम् १।७ (३७) अयेभ्यः कितवम् १।३ (३८) ईर्यतायै अकितवम् २।१० (३९) पिशाचेभ्यो विदलकारीम् २।८ (४०) यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम् २।९ ॥८॥

<sup>+</sup> इनका अर्थ अध्याय समाप्तिके पश्चात् जो स्पष्टीकरण दिया है, उसमें देखिये तथा यहां () इस प्रकारके कोष्टकमें जो अंक दिये है वे क्रम अंक समझने चाहिये; तथा () प्रकारके कोष्टकमें जो अंक दिये है, वे स्पष्टीकरणके विभागके अंक समझने चाहिये। जैसा (५) का अर्थ मंत्रोंके क्रमानुसार यह मंत्र पांचवाँ है तथा (४।२) का अर्थ यह है कि शूद्र विभागमें यह दूसरा मंत्र है। स्पष्टीकरमें (१) ब्राह्मण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य (४) शूद्र, (५) सामान्य, (६) प्राजापत्य, (७) दण्ड, ऐसे सात विभाग करके उन सात विभागोंमें १८४ मंत्रोंको विभवत किया है। () प्रकारके कोष्टकमें पहिला अंक इस मुख्य विभागका दर्शक तथा दुसरा अंक बहांके मंत्रके अनुक्रमका होता है। तथा () इस प्रकारके कोष्टकमें जो अंक रखे है, वे मंत्रोंके अंक समझने चाहिए। यहां ये तीन प्रकारके कोष्टक इन तीन उद्देशोंसे रखे है।

सम्बयं जारं ग्रेहायोपपति नार्ये परिवित्तं निर्मत्ये परिविद्धि मर्थाया एदि धिपुःपूर्ति निर्मत्ये परिविद्धिन् नर्थाया एदि धिपुःपूर्ति निर्मत्ये पेश्वरक्षे पेश्वरकारीथ मंश्वानाय समरकारी प्रकामोद्यायापसर्द्ध नर्णीयानुरुष्ट्रे स्लामोद्यायापसर्द्ध नर्णीयानुरुष्ट्रे स्लामोद्यायापसर्द्ध नर्णीयानुरुष्ट्रे स्लामोद्यायापसर्द्ध स्लामोद्यायापसर्द्ध नर्णीयानुरुष्ट्

त्रसादेश्यः कुरुतं प्रमुद्धे वामनं द्वार्ग्यः सामछं स्वप्तायानव मधमिय विधिरं प्रवित्राय भिषते प्रद्वानाय नक्षत्रदर्शः माश्चिक्षाये प्रक्षितं स्वप्तायां अभिप्रक्षितं स्वर्धायां प्रभित्रकार्ये प्रक्षायां प्रभित्रकार्ये प्रक्षायां प्रभित्रकार्ये प्रक्षायां प्रभित्रकार्ये प्रक्षाविवाक्षायां अभिप्रक्षितं स्वर्धायां प्रभित्रकार्ये प्रक्षाविवाक्षायां अभिप्रक्षितं स्वर्धायां प्रभित्रकार्ये प्रक्षाविवाक्षायां अभिप्रक्षितं स्वर्धायां प्रक्षाविवाक्षायां अभिप्रक्षितं स्वर्धायां प्रक्षायां अभिप्रक्षित्रकार्ये प्रक्षाविवाक्षायां अभिप्रक्षितं स्वर्धायां प्रक्षायां प्रक्रक्षायां प्रक्षायां प्रक्षायां प्रक्षायां प्रक्षायां प्रक्षायां प

अमें स्यो इस्तिपं ज्वायां खुपं पुष्टी गोपाल वीर्यायाविपालं तेजसेऽजपाले मिराय कीनाव कीलालांय सुराकारं भुद्रायं गृहपंथं श्रेयंसे विचर्षे भाष्यंश्यायानुश्चतारंभ् ॥ ११॥

भाय दावीहारं प्रभाया अग्येषं ब्रध्नस्य विष्टपायाभिषेकारं विष्टिष्य नाकाय परिनेष्टारं देवळाकाय विश्वितारं मनुष्यळोकाय प्रकारितार्ष् मंबीम्या छोकिम्यं उपसेक्तारं मर्व अस्य वृधायीपमन्धितार् मेषांय वामःपरपूर्णी प्रकामायं रजियित्रीर्थं ॥ १२ ॥ अत्ये स्तेनहंदयं वैदेहत्याय पिश्चंनं विश्वित्रये क्षत्तर् मौषेद्रष्ट्यायानुक्षत्तारं बळीयानुच्रं भूमने परिष्क्रन्दं प्रियायं प्रियनादिनं मरिष्ट्या अश्वसार्थं स्वर्णीयं छोकायं मागदुषं विष्टिश्य नाकाय परिनेष्टारंभं ॥ १३ ॥

(१६४४) (९) (४१) सन्धये जारम् २।५६

(४२) गेहाय उपपतिम् २१४७ (४३) आत्यै परिवितिम् २।४९ (४४) निर्ऋ त्यै परिबिविदानम् २।५० (४५) अराध् एदिधिषुः पतिम् २।५१ (४६) निष्कृत्यै पेशस्कारीम ४।५ (४७) संज्ञानाय स्मरकारीम् १।४ (४८) प्रकामोद्याय उपसदः २।५५ (४९) अर्णाय अनुरुधम् २।५२ (५०) बलाय उपदाम् २।३ ॥९॥

(१६४५) (१०) (५१) उत्सादेभ्यः कुब्जम् २।१२

(५२) प्रमुदे वामनम् ५।८ (५३) द्वार्भ्यः स्नामम् २।४६ (५४) स्वप्नाय अन्धम् ५।४ (५५) अधर्माय बिधरम् ५। (५६) पवित्राय भिषजम् १।२६ (५७) प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शम् १।३८ (५८) आशिक्षायैप्रश्निम् १।८ (५९) उपशिक्षाः अभिप्रश्निनम् १।९ (६०) मर्यादायै प्रश्नविवाकम् १।९० ॥१०॥

(१६४६) (११) (६१) अर्भेभ्यः हस्तिपम् २।२५

(६२) जवाय अश्वपम् २।२६ (६३) पृष्टयै गोपालम् ३।६ (६४) वीर्याय अविपालम् ३।७ (६५) तेजसे अजपालम् ३।० (६६) इरायै कीनाशम् ३।५ (६७) कीलालाय सुराकारम् १।२५ (६८) भद्राय गृहपम् २।४८ (६९) श्रेयसे वित्तधम् ३।० (७०) आध्यक्ष्याय अनुक्षत्तारम् २।१९ ।।११।।

(१६४७) (१२) (७१) भाये दार्वाहारम् ४।१३

(७२) प्रभाय अग्न्येधम् ४।१४, (७३) ब्रध्नस्य विष्टपाय अभिषेवतारम् १।२४, (७४) विषंष्ठाय नाकाय परिवेष्टारः ४।१८, (७५) देवलोकाय पेशितारम् ४।६, (७६) मनुष्यलोकाय प्रकरितारम् २।५३, (७७) सर्वेभ्यः लोकेभ्यः उपसेक्तारः २।५४, (७८) अवऋ त्ये वधाय उपमन्थितारम् २।१४, (७९) मेधार्यं वासः पल्पूलीम् १।२३, (८०) प्रकामाय रजयित्रीः ४।१० ॥१२॥

(१६४८) (१३) (८१) ऋतये स्तेन हृदयम् २।१५

(८२) वैरहत्याय पिशुनम् २।१६ (८३) विविक्यै क्षतारम् २।१७, (८४) ओपद्रष्टयाय अनुक्षत्तारम् २।१८, (८५) बला-अनुचरम् २।२, (८६) भूम्ने परिष्कन्दम् १।३२, (८७) प्रियाय प्रियवादिनम् ५।७, (८८) अरिष्टयै अश्वसादम् २९२४, (८९ स्वर्गाय लोकाय भागदुधम् १।२९, (९०) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम् ४।९९ ।।१३।। मन्यवं ऽयस्तापं क्रोधाय निस्रं योगांय योकार्छ भोकां मास्स्तिं 
थिमाय विमीक्तारं मुत्कूलनिक्लेम्यं खिछिनं वर्षेष मानस्कृतछं बीलां याजनीका्रां 
निर्नेत्ये को क्रकारी यमायाध्मे ॥ १४॥
यमाय यमुचे मार्थ्वभ्योऽवंतोकाछं संवत्सरायं पर्यापिणी परिवत्सरायाविजातां 
मिदावत्सरायातित्वरी मिद्रत्सरायाति कर्दरी वत्सराय विजेवराछं संवत्सराय पलिवनी 
मुप्तभ्योऽजिनमुन्धछं साध्येभ्यं कृति । १५॥
सरीभ्यो धेवरं सुप्रधार्थराम्यो दार्घ वैश्वन्ताभ्यो बुन्दं नेद्रवलाभ्यः खीर्च्छं 
पारायं मार्गारे मेवारायं केवति तीर्थेभ्यं आन्दं विवेमभ्यो मेन्।ल्डं स्वनेभ्यः पणिकं 
गुहांभ्यः क्रिगत्छं सान्यभ्यो जम्भकं पतिन्यः क्रिम्प्र्वं मेन्।ल्डं स्वनेभ्यः पणिकं 
गुहांभ्यः क्रिगत्छं सान्यभ्यो जम्भकं पतिन्यः क्रिम्प्र्वं प्राविन् ।
विभित्ताये पीरक्तं वर्णीय हिरण्यकारं तुलाये वाणिकं पत्राद्वोपायं ग्लाविनं 
विभिन्ताये पीरक्तं स्वर्धः स्वर्धः भृत्ये जागर्ण मार्थ्यं म्वप्तं मार्थं जनवादिनं 
व्यद्धाः अपगुरमछं संख्यारायं प्रवित्वर्धं ॥ १७॥
अक्षराजायं कित्वं कृतायादिनवर्द्धं त्रेताये क्रिलनं हापरायाधिक्रित्वर्गं स्वर्धः समास्याणुं सुर्वयं गोन्यच्छं मन्त्रकाय गोपातं 
स्वर्धे यो गां विकृत्तन्तं सिर्ह्माण उपतिष्ठंति दुक्तित्य चर्काचार्यः पाप्तनं सैल्लाम् ॥ १८॥

(१६४९) (१४) (९१) मन्यवे अयस्तापम् ४।१५

(९२) क्रोधाय निसरम् १।३४, (९३) योगाय योक्तारम् १।१९, (९४) शोकाय अभिसर्तारम १।३५, (९५) क्षेमाय विमोक्तारम् १।२८, (९६) उत्कूलनिकूलेभ्यः त्रिष्ठिनम् २।३७, (९७) वपुषे मानस्कृतम् १।२।, (९८) शीलाय अंजनी-कारीम् १।२२, (९९) निर्ऋत्यै कोशकारीम् १।३६, (१००) यमाय असूम् १।१२ ॥१४॥

(१६५०) (१५) (१०१) यमाय यमसूम १।१३

(१०२) अथर्वभ्यः अवतीकाम् १।२०, (१०३) संवत्सराय पर्यायिणीम् १।४६, (१०४) परिवत्सराय अविजाताम् १।४७, (१०५) इवावत्सराय अतीत्वरीम् १।४८, (१०६) इद्वत्सराय अतिष्कद्वरीम् १।५०, (१०७) वत्सराय विजर्जराम् (१।४५), (१०८) संवत्सराय पलिक्नीम् १।४९, (१०९) ऋभुभ्यः अजिनसंघम् ४।१६ (११०) साध्येभ्यः चर्मम्नम् ४।१७ ।।१५।।

(१६५१) (१६) (१९१) सरोभ्यः धैरवम् २।३४

(१९२) उपस्थावरेभ्यः दाशम् २।४३ (१९३) वैशन्ताभ्यः वैन्दम् २।३९ (१९) नङ्वलाभ्यः शोष्कलम् २।४० (१९५) पाराय मार्गारम् २।४९ (१९६) अवाराय कैवर्तम २।४२ (१९७) तीर्थभ्यः आन्दम् २।३५ (१९८) विषमेभ्यः मैनालम् २।३८ (१९९) स्वनेभ्यः पर्णकम् ४।२९ (१२०) गुहाभ्यः किरातम् २।३२ (१२९) सानुभ्यः जन्भकम् २।३१ (१२२) पर्वतेभ्यः किंपुरुषम् २।३० ।।१६।।

(१६५२) (१७) (१२३) बीभत्सायै पौल्कसम् २।४५

(१२४) वर्णाय हिरण्यकारम् ४।९ (१२५) तुलायै विणजम् ३। (१२६) पश्चादोषाय ग्लाविनम ५।१० (१२७) विश्वेभ्यः भूतेभ्यः विध्मलम् ५।११ (१२८) भूत्यै जागरणम् ५।१ (१२९) अभूत्यै स्वपनम् ५१२ (१३०) आत्यै जनवादिनम् १।१८ (१३१) व्यूद्धयै अपगल्भम् ५।३ (१३२) संशराय प्रच्छिदम् ७।६ ॥१७॥

(१६५३) (१८) (१३३) अक्षराजाय कितवम् २।५७ (१३४) कृताय आदिनवदर्शम् २।५८ (१३५) त्रेतायै कल्पिनम् २।५९ (१३६) द्वापाराय अधिकल्पिनम् २।६० प्रतिश्रत्कांया अर्तने वोषाय मुक् मन्ताय बहुवादिनं मन्ताय सुक् फ श्रुब्द्रीयाडम्बरा<u>घातं महसे बीणावादं क्रोश्रीय तूलवर्म मं</u>बरस्परावं श्रृक्लरमं वनाय वनुषे मन्यतीरण्याय दानुषर्भे ॥ १९॥ नमीय पुँशल्थं इसाय कारि यादसे भाष्ट्यां ग्रामण्यं गर्न मामको चर्कं तानमहीसे बीणाबादं पीणिर्मं तूंणवृष्मं तामुत्तायां ननदायं तळवमं ॥ २०॥ अप्रये पीर्वानं पृथिव्ये पीठसर्पिणे वायवे चाण्डाले मन्तरिक्षाय वर्ध्वमार्तिने दिवे खंलु विश्वे स्पीय हर्यश्चे नक्षेत्रे म्यः कि भिरं चन्द्र मंसे किला स महे अक्षं पिंक्षाक्षके राज्ये कृष्णं पिक्काक्षम् ॥ २१ ॥ अधैतानुष्टी विरूपाना लेम्बेडिदिधि चातिहर्द चातिस्युतं चातिक्यं चातिश्वकं चातिक्रणं चातिकुरवं चातिलोमशं च । अशंद्रा अब्राह्मणास्वे प्राजापस्याः ।

मागुषः पुँचली कितवः क्लीबोऽश्रृंदा अवांक्षणास्ते प्राजाप्त्याः ॥ २२ ॥

[ स० ३०, फं० २२, मं० सं० १७७ ]

#### इति त्रिशोऽच्यायः

(१३७) आस्कंदाय सभास्थाणुम् २।२७ (१३८) मृत्यवे गोव्यच्छम् ७।२ (१३९) अंतकाय गो-घातम् ७।३ (१४०) क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति ७।५ (१४१) दुष्कृताय चरकाचार्यम् १।२७ (१४२) पाप्मने सैलगम् २।१३ ॥१८॥

(१६५४) (१९) (१४३) प्रतिश्रुत्कायै अर्तनम् १।३०

(१४४) घोषाय भषम् १।१५ (१४५) अन्ताय बहुवादिनम् १।१६ (१४६० अनन्ताय मूकम् १।१७ (१४) शब्दाय आडम्बराघातम् ४।२० (१४८) महसे वीणावादम् ५।१५ (१४९) क्रोशाय तुणवध्मम् ४।२२ (१५०) अदरस्पराय शंस्पध्मम् ४।२३ (१५१) वनाय वनपम् २।२८ (१५२) अन्यतः अरण्याय दावपम् २।२९ ॥१९॥

(१६५५) (२०) (१५३) नर्माय पूंश्चलूम् १।४३

(१५४) हसाय कारिम् ४।८, (१५५) यादसे शाबल्याम् २।२६, (१५६) महसे ग्रामण्यम १।३१, (१५७) महसे गणकम् १।३७, (१५८) महसे अभिक्रोशकम् १।३३, (१५९) नृत्ताय वीणावादम् ५।१६, (१६०) नृत्ताय पाणिध्नम् ५।१७ (१६१) नृत्ताय तूणवध्मम् ५।१८ (१६२) आनंदाय तलवम् ॥२०॥

(१६५६) (२१) (१६३) अग्नये पीवानम् २।६१

(१६४) पृथिव्ये पीठसर्पिणम् २।६२, (१६५) वायवे चांडालम् २।६३, (१६६) अंतरिक्षाय वंशवतिनम् २।६४, (१६७) दिवे स्वलतिम् १।३९, (१६८) सूर्याय हर्यक्षम् १।४०, (१६९) नक्षत्रेभ्यः किर्मीरम् १।४१, (१७०) चन्द्रमसे किलासम् १।४२, (१७१) अहे शुक्लं पिंगाक्षम् २।६५, (१७२) राज्यै कृष्णं पिंगाक्षम् २।६६ ॥२१॥

(१६५७) (२२) अथ एतान् अष्टौ विरूपान् आलभते । ते अष्टौ अशूद्राः अब्राह्मणाः प्राजापत्याः ।

(१७३) अतिदीर्घम् ६११, (१७४) अतिह्रस्वम् ६१२ (१७५) अतिस्थूलम ६१३, (१७६) अतिकृशम् ६१४, (१७७)) अतिशुक्लम ६।५, (१७८) अतिकृष्णम् ६।६, (१७९) अतिकुल्बम् ६।७, (३८०) अतिलोशम् ६।८ ॥२२॥

अथ पुनः अशूद्रा अब्राह्मणाः प्राजापत्याः चत्वारः ॥

(१८१) मागधः ६११, (१८२) पूंश्चली ६११०, (१८३) कितवः ६१११, (१८४) क्लीबः ६११२ ।।२२।।

# यजुर्वेदका स्वाध्याय-स्पष्टीकरण

मंत्र १

#### (१) सत्कर्मकी प्रेरणा, सत्कर्मकी रक्षा ज्ञानसे पवित्रता और वाणीका माधुर्य ।

'मेध' शब्दका अर्थ 'मिलना, परस्पर संगति करना, मिलाप करना, जोडना, परस्परको जानना, परस्परका भाव समझना, परस्पर प्रेम करना, परस्परकी उन्नति करना' है। 'पुरुष' शब्दका अर्थ अर्थ 'मनुष्य, मानवजाति नागरिक, पौर' है। अर्थात् पुरुषमेधका मनुष्योंका परस्पर मेलिमलाप करना, परस्पर संगति करना, परस्पर जानना, परस्परका प्रेम बढाना, ऐक्य भाव बढाकर परस्परकी उन्नति करनेके लिये एक दुसरेको सहाय्य करना' है । यह पुरुषमेधका मूल आशय है । इस आशयकी पूर्ति करनेके लिये जिन जिन अनेक साधनोंकी आवश्यकता है उनका वर्णन इस अ० ३० तथा अगले अ० ३१ में हुआ है । उक्त उद्देशकी सफलता और सुफलता होनेके लिये निम्न गुणोंका धारण करना चाहिए । (१) मनुष्योंमे सत्कर्म करनेकी प्रेरणा होनी चाहिए, (२) कोई अन्य पुरुष सत्कर्म करता हो, तो उसकी सहायता करके, उसके सत्कर्मका संरक्षण और संवर्धन करनेकी प्रबल इच्छा चाहिए, (३) ज्ञानसे अपने आपको शुद्ध करके सब अन्योंको शुद्ध करनेका प्रयत्न होना चाहिए, तथा (४) वाणीके अंदर मीठा परंतु हितकारक भाषण करनेकी शक्ति बढानी चाहिए । यही उद्देश प्रथम मंत्रका है।

'परमेश्वर सबको सत्कर्म करनेकी तथा सत्कर्मका संरक्षण करनेकी बुद्धि देवे । अपने ज्ञानसे पवित्रता करनेवाला ज्ञानी हम सबके ज्ञानको पवित्र करे । तथा उत्तम ववता हम सबकी वाणीको मधुर बनावे । जिससे हम सबकी उन्नति हो सके ॥'

यह आशय प्रथम मंत्रका है। उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंके अंदर जिन जिन गुणोंका विकास होनेकी आवश्यकता है, उन गुणोंका उल्लेख उक्त मंत्रमें है। (१) सत्कर्मकी प्रेरणा, (२) सत्कर्मका संरक्षण, (३) ज्ञानसे पवित्रता और (४) वाणीका माधुर्य; ये चार सद्गुण है जिनसे कि, मनुष्योंमें संघशक्तिका तेज प्रकाशने लगता है। इस आशयको ध्यानमें रखकर अब इस मंत्रका विचार करेंगे:-

'देव सवितः'

'सविता देव' परमेश्वरका नाम है । देखिए-'सविता वै देवानां प्रसविता'

(शत. ब्रा. १।१।२।१७)

सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, वायु, अग्नि आदि सब देवोंका उत्पन्न कर्ता परमेश्वर है। उसकी प्रार्थना इन दो शब्दोंसे की है। सब देवोंकी उत्पत्ति सविता करता है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है-

## युक्ताय सविता देवान् स्वर्यतो धिया दिवम् । \*\* बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥

(यजु. ११।३)

'सविता देव (तान्) उन देवोंको (प्रसुवाति) उत्पन्न करता है, कि जो (बृहत् ज्योतिः) बडा तेज फैलाते है, और (धिया) अपने कर्तव्य कर्मसे (दिवं स्वः यतः) द्युलोकमें प्रकाशको फैलाते है। उन देवोंको (सविता) सबका उत्पादक ईश्वर (युक्ताय) अपने अपने कर्मोंमें नियुवत करता है।'

'सविता देव' सूर्यादि सब तेजस्वी पदार्थोंको उत्पन्न करके उनको अपने अपने मार्गसे भ्रमण आदि कर्ममें लगा देता है। पृथ्वीका कर्म अन्न उत्पन्न करना, सूर्यका कर्म प्रकाश देना, वायुका कर्म जीवनशक्ति देना है। इन कर्मोंमें परमेश्वरकी शक्तिसे ये सब देव नियुक्त हुए है। इस मंत्रका देखनेसे 'सविता' शब्दका अर्थ 'परमेश्वर' ही है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। परमेश्वरका वर्णन यजु. अ. ३२ का स्वाध्याय 'सर्व पूज्यकी पूजा' नामसे छप चुका है, उसमें देखने योग्य है। सविताका वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मणमें है—

#### सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन् दीप्यमानः ।

(तैति. ब्रा. ३।१०।१।२)

'सविता सबका उत्पादक है। वह स्वयं तेजस्वी है, और सबको प्रकाशित करता है।' इत्यादि प्रकारका वर्णन देखनेसे निश्चय होता है। कि सविताका मूल अर्थ 'परमेश्वर' है, पश्चात् इस शब्दका 'सूर्य' ऐसा अर्थ हुआ।

'सु' धातुसे 'सविता' शब्द बनता है। प्रसव, ऐश्वर्य, प्रेरणा' यें तीन अर्थ इस धातुके हैं। (१) उत्पन्न, करना, (२) प्रभुत्व करना और (३) प्रेरणा करना, ये तीन भाव 'सविता' शब्दमें है । सबको धर्मकी प्रेरणा करनेवाला परमेश्वर ही सविता है ।

'प्रसुव यज्ञम् ।'

'यज्ञकी प्रेरणा करो' यह इस मंत्रकी पहली प्रार्थना है। प्रशस्ततम कर्म अर्थात् अत्यंत उच्च कर्मका, नाम यज्ञ है। यजु. १ अ. १ में कहा है कि, 'देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वम् ।' हे लोको ! आप सबको परमेश्वर अत्यंत उच्च कर्मोंके लिये प्रेरणा करे । आप सब उच्च कर्मीको करते हुए उन्नत होइए ।' यह उपदेश यजुर्वेदके प्रारंभमें ही है। सब यजुर्वेदमें 'श्रेष्ठतम कर्म' का ही अधिकार चलता है। यजुर्वेदका अर्थ 'श्रेष्ठतम- कर्मका' शास्त्र (Science of holy action) ऐसा है। इसलिये संपूर्ण यजुर्वेदमें 'यज्ञ अथवा कर्म' का अर्थ 'श्रेष्ठतम कर्म' ऐसा ही है। 'श्रेष्ठतम कर्मकी प्रेरणा करो' यह उपदेश उक्त वाक्यसे मिलता है । प्रत्येक मनुष्यमें अत्यंत श्रेष्ठ कर्म करनेकी महत्त्वाकांक्षा चाहिए और प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह अत्यंत श्रेष्ठ कर्म करनेके लिये अन्योंको प्रेरणा देता रहे । सर्वत्र उत्साहकी प्रेरणा होनी चाहिए । वैदिक धर्म ही 'उत्साहका धर्म' है । इसलिये प्रारंभसे अंततक अत्यंत श्रेष्ठ कर्म करनेका उत्साह वैदिक धर्ममें दिया गया है।

उद्यम, साहस धैर्य, बल, बुद्धि और पराक्रम ये आठ गुण वैदिक धर्मके आधार है, उत्साह, स्फूर्ति और प्रेरणा ये तीन गुण इस वैदिक धर्मका जीवन है; (१) सत्कर्म करनेमें किसी प्रतिबंधकी पर्वाह न करना, (२) सत्कर्म करनेके कार्यमें आनेवाली सब आपत्तियोंको आनंदसे सहन करना, (३) सत्कर्म करनेके लिये अपने आपको योग्य बनानेके कारण आंतर और बाह्य इंन्द्रियोंको अपने आधीन रखना, (४) किसी समय और किसी कारण भी चोरीका भाव न धरना, (५) सब कालमें सब अवस्थामें सब प्रकारकी पवित्रता रखना, (६) सदा सर्वदा आत्मिक बलको धारण करना, (७) सदा सर्वदा अपनी बुद्धिका तेज ज्ञानसे बढाना, (८) सदा सर्वदा सत्यके ऊपर दृढ रहना, (९) कभी क्रोध न कर्ना क्योंकि क्रोधसे अपना ही नुकसान हुआ करता है, इसलिये सब प्रकारकी अवस्थामें मन, बुद्धि और आत्मको शांत रखना, (१०) सदा परमेश्वरकी महत्ता पर विश्वास रखना, ये दस गुण हैं कि जिससे मनुष्य वैदिक धर्मका पालन कर सकता है।

दुर्बल, उत्साह- हीन, धैर्यहीन, निर्बुद्ध निस्तेज, पराक्रम,

हीन, वीर्यहीन, दैव-वादी जो लोग होते हे वेही लोग पापी होते है, । वैदिक धर्ममें दैववादके लिये स्थान नही । यह पुरुषार्थका धर्म है । उत्तम पुरुषार्थ करनेके लिये कभी डरना नही चाहिए । अपने बलपर निर्भर रहनेका भाव सदा सर्वदा धारण करना चाहिए । 'पुरुषार्थ करनेकी प्रबल प्रेरणा' इस मंत्रने दी है । इसी भावको प्रकाशित करनेके लिये जैमिनी मुनी कहते है-

अथातो धर्मजिज्ञासा ।। १ ।।

चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ॥ २ ॥ (पूर्वमीमांसा ॥ १)

'अब धर्मका विचार करते है। जिससे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करनेकी प्रेरणा होती है, वही धर्म है।' यह सब भाव मनमें धर कर उक्त वाक्य 'प्रसुव यज्ञं' देखना चाहिए। सत्कर्मकी प्रेरणा करनेके विषयमें निम्न मंत्र देखिए-

प्रेरय सूरो अर्थ न पारं ये अस्य कामं जनिमा इव ग्मन् । गिरश्च ये ते तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यनैः ॥ (ऋ . १०।२९।५)

'(जिनमा इव) जन्म देनेवाली स्त्रियां जिस प्रकार अपने पुत्रोंको प्रेरणा देती है, तथा (सूरः न) विद्वान् जिस प्रकार अपने शिष्योंको प्रेरणा देते हैं, उस प्रकार (पारं) आपत्तिके पार होनेके लिये और (अर्थ) पुरुषार्थ करनेके लिये उन लोगोंको (प्रेरय) प्रेरणा करो, कि (ये) जो लोग (अस्य कामं) इस ईश्वरकी इच्छाके अनुसार (ग्मन्) चलते हैं अर्थात् आचरण करते हैं। हे (तुविजात नर इन्द्र) बलवान, अग्रणी प्रभू! (ये) जो लोग (अन्नैः) अन्नोंके द्वारा लोगोंको सहाय्य करते है तथा जो (ते पूर्वीः गिरः) तेरा पूर्व अथवा प्राचीन उपदेश हरएकको (प्रति शिक्षन्ति) सिस्पाते है।' उनको प्रेरणा करो।

(१) परमेश्वरका संदेश दूसरोंतक पहॅचानेवाले, (२) अन्नके द्वारा दूसरोंकी सहायता करनेवाले, और (३) परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार अपना आचरण करने करनेवाले जो होते हैं; उनको कष्टोंसे पार होनेके लिये तथा अधिकाधिक पुरुषार्थ करनेके लिये परमेश्वरसे प्रेरणा होती है। यह आशय उक्त मंत्रका है। परमेश्वरकी प्रेरणा अपने अंतःकरणमें धारण करनेके लिये कौन पुरुष योग्य है इसका उपदेश इस मंत्रसे मिलता है। मनुष्योकी भी उचित है कि, वे स्वयं सत्कर्ममें प्रेरित होकर दूसरोंको भी उच्च कर्मोंके लिये सदा उत्साहित करते, रहें।

'प्रसुव यज्ञ- पतिं भगाय !'

'(भगाय) ऐश्वर्यके लिये यज्ञके पालन- कर्ताको

प्रेरणा करो।' यह इच्छा इस मंत्रभागमें व्यवत हुई है। यहां 'भग' शब्दका अर्थ देखना है। भग जन्नति, अभ्युदय; महत्ता, महत्त्व; विशेषता; यश, प्रताप, सुंदरता; उत्तमता, उत्कृष्टता; प्रीति; सद्गुण; नीतिधर्म; प्रयत्न, पुरुषार्थ; वैराग्य, निस्पृहता; स्वातंत्र्य, मुक्ति; बल; इच्छाशक्ति। 'भग' शब्दके इतने अर्थ है, इन गुणोंकी प्राप्तिके लिये सत्कर्मके पालन कर्ताको प्रेरणा करो; अर्थात् सत्कर्मोंका संरक्षण करके, इन गुणोंका धारण, पालन और पोषण करना चाहिए। 'पति' का अर्थ 'पालक' है; पश्चात् उसका 'स्वामी' अर्थ हुआ है।

सत्कर्मकी प्रेरणा और सत्कर्मका संरक्षण ये उन्नतिके दो साधन है। स्वयं सत्कर्म करना, स्वयं अच्छा पुरुषार्थ, अच्छा उद्योग करना और दूसरोंको वैसा करनेके लिये प्रेरणा करना, तथा दुसरे लोग जो जो उत्तम कार्य कर रहे होंगे उसका पालन और संवर्धन करना चाहिए। जिससे सत्कर्मका प्रवाह सतत चलता रहेगा और अप्रतिबद्ध उन्नति हो सकेगी। और देखिए-

## मह उग्राय तवसे सुवृक्तिं प्रेरय शिवतमाय० ॥

(ऋ . ८।९६।१०)

'(शिवतमाय) उत्तम कल्याणके लिये, (तवसे) बलके लिये, (उग्राय) क्षात्रतेजके लिये तथा (महे) महत्वके लिये (सु-वृक्तिं) शुद्ध कर्मकी (प्रेरय) प्रेरणा करो।' शुद्ध कर्म किस कार्यके लिये करने चाहिए, इसका उपदेश इस मंत्रमें हुआ है। सत्कर्मसे उन्नति होती है, ऐसा निम्न मंत्रमें कहा है-

#### यज्ञ इन्द्रवर्धयद्यद्भूमिं व्यवर्तयत् ।

चक्राण अमोपशं दिवि ॥ ऋ. ८।१४।५ अथर्वे. २०।२७।५ 'यज्ञने इन्द्रको बढाया, जिसने भूमीको वारंवार घुमाया और जिससे द्युलोकमें यह भूषणरूप बनाया गया है।' अर्थात् जो इन्द्रका प्रभुत्व है, वह यज्ञ अर्थात् 'सत्कार-संगति- दानात्मक' सत्कर्मके कारण ही है। जो पूजनीयोंका सत्कार, श्रेष्टोंसे संगति और दीनोंको दान करेगा अर्थात् इस प्रकारके सत्कर्म करेगा, वह इन्द्रत्व अर्थात् प्रभुत्व प्राप्त करेगा । श्रेष्ठत्व प्राप्तिके लिये सत्कार-संगति-दानात्मक सत्कर्म करने चाहिये।

तथा-

स्वर्यन्तो नाऽपेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी । यज्ञं ये विश्वतो धारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥

(अथर्व. ४।१४।४)

'(ये) जो (सु-विद्वांसः) उत्तम विद्वान् (विश्वतो- धारं यज्ञं) सब प्रकारसे धारण- पोषण करनेवाले सत्कर्मोंको (वि-तेनिरे) विशेष प्रकारसे फैलाते है, वे (रोदसी द्यां रोहन्ति) दोनों लोकोंमेंसे ऊपर होते हुए स्वर्ग पर चढते हैं, और (स्वः यन्तः) अपने तेजको फैलाते हुए (न अपेक्षन्ते) किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नही करते।'

#### 'यज्ञ' का यौगिक अर्थ

'यज्ञ' का यर्थ- सत्कार, संगति दान इस प्रकार है।
'न अपेक्षन्ते' का अर्थ वे किसीकी अपेक्षा नहीं करते;
यह सत्कर्मका फल है। तथा-

यज्ञं तपः । (तैति आ. १०।८।१)

'यज्ञ एक प्रकारका तप ही है।' अथवा तपसे ही यज्ञ होता है। सत्कर्म करनेके समय होनेवाले कष्टोंको सहना ही तप है। जो लोग इन्द्रियोंके सुखोंके लिये ही कार्य करते हैं, उनसे सत्कर्म नहीं हो सकता। सत्कर्म करनेके लिये स्वार्थी इन्द्रिय- सुखोंकी लालसा कम करनी पडती है। इस प्रकार अपना सुख कम करके दुसरोंको सुख बढानेके लिये जो प्रयत्न होते हैं, वे यज्ञरूप होते है।

इस प्रकारके यज्ञ जो करते हैं, और जो सत्कर्मोंका संवर्धन करते हैं, वे 'यज्ञपति' कहलाते हैं। संघशक्ति बढ़ानेंमें इस प्रकारके पवित्र कर्म करनेवालोंकी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिये ऐसे सज्जनोंको उचित है, कि वे स्वयं सत्कर्म करते हुए वैसे सत्कर्म करनेके लिये दूसरोंको भी प्रेरित करते रहें।

#### 'दिव्यो गन्धर्वः केत-पूः केतं नः पुनातु ।'

'गां वाचं धारयतीति गं-धर्वः ।' महीघर भाष्य यजु. १९।७।। उत्तम वाणीका धारण करनेवाला जो उत्तम वक्ता होता है, उसका नाम 'गं-धर्व' होता है। उत्तम गायकोंको भाषामें गंधर्व कहते है। इस प्रकारका जो दिव्यगुणयुक्त वक्ता होता है, वह अपने ज्ञानसे हम सबके ज्ञानको पवित्र करे। यह इच्छा इस मंत्रमें है। ज्ञानीके ज्ञानद्वारा साधारण मनुष्योंके ज्ञान पवित्र होते है। श्रेष्ठोंद्वारा निकृष्टोंका उद्धार होना है। गुरु अथवा अध्यापकों द्वारा शिष्योंकी बुद्धि पवित्र होनी है। वृद्धोंद्वारा। जवानोंकी उन्नति होनी है। यही उपदेश आगे इसी अध्यायमें आनेवाला है, जैसा-

#### ब्रह्मणे ब्राह्मणं, क्षत्राय राजन्यम् ।

यजु. अ. ३०।५ ॥

'ज्ञानके लिये ज्ञानीको, शौयर्क लिये क्षत्रिययको प्राप्त करो।' जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते है वे ज्ञानीके पास चले जावें, तथा जो शौर्य प्राप्त करना चाहते है वे शूरोंके पास जावें। श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर श्रेष्ठ गुणोंकी प्राप्ति करनी चाहिये। यही उन्नतिका मार्ग है।

#### उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ॥

कट उप. ३।१४

'उठो, जागो, और श्रेष्ठोंको प्राप्त करके बोध प्राप्त करो ।' श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषोंके पास जाकर श्रेष्ठ गुणोंको प्राप्त करके उन गुणोंका अपने अन्दर धारण पोषण और संवर्धन करना चाहिए । और जब वे श्रेष्ठगुण अपने अन्दर बढ जायेंगे; तब दूसरोंको श्रेष्ठ बनानेके लिये, अपने सुरम दुःसकी पर्वाह न करते हुए, अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए ।

'केत' शब्दमें 'कित्' घातु है, जिसका अर्थ- जानना; सोचना, विचार करना; दुःख दूर करना, दुरुस्त करना; अच्छा करना; आराम पहुंचाना, जीना; इच्छा करना है। इस कारण 'केत' शब्दका यौगिक अर्थ 'ज्ञान, विचार, चिकित्सा, दुरुस्ती, भलाई, जीवनशक्ति, इच्छाशक्ति इतना है। खयं अपने अंदर इन गुणोंकी स्थापना करके दूसरोंको इनकी धारणा करनेके लिये उत्साहित करना चाहिए। देखिए, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंको ज्ञानी बनाना, स्वयं सुविचार करके दूसरोंको सुविचारशील बनाना, स्वयं दूसरोंके दुःख दूर करके वैसे कार्योमें दूसरोंको लगाना, स्वयं दूसरोंका भला करके दूसरोंको अन्योंकी भलाई करनेके लिये उत्साहित करना, स्वयं अपना जीवन पवित्र करके दूसरोंका जीवन पवित्र कराना, स्वयं अपनी इच्छाशक्तिका बल बढाकर दूसरोंकी इच्छाशक्ति बढानेका प्रयत्न करना। यह भाव उक्त मंत्रमें है।

#### 'वाचस्पतिः वाचं नः स्वदतु ।'

'वाणीका स्वामी हम सबकी वाचाको मीठी बनावे।' जो वाचाका उपयोग अच्छी प्रकार कर सकता है उसको वाचाका स्वामी कहते है। सरस्वती अर्थात् विद्या विद्वानको दासी बनकर उसकी सेवा करती है, ऐसा कवी लोक वर्णन करते है। जिनकी वाणी मीठी होती है, परंतु जिनका उपदेश परिणाममें हितकारक होता है, वे विद्वान् उपदेश करके हम सबकी वाणी मीठी बनावें। धर्मके उपदेशक ऐसे ही मधुरभाषी होने चाहिए।

वाणीमें मिठास न होनेसे लडाई झगडे, फिसाद, तथा द्वेष होते है। इसलिये वाणीमें मिठास रखनेका उपदेश

किया है। 'स्वदतु' का अर्थ 'स्वादयतु' अर्थात् 'स्वाद उत्पन्न करे, मधुर बनावे, मीठी बनावें' ऐसा है। वाचरपतिका कार्य अथर्ववेदके प्रथम सूक्तमें दिया है-

ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः । वाचरपतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥१॥ पुनरेहि वाचरपते देवेन मनसा सह ॥ वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥२॥ इहैवाभि वि तनूभे आर्त्नी इव ज्यया ॥ वाचरपतिर्नि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥३॥ उपहूतो वाचरपतिरुपारमान्वाचस्पतिर्ह्वयताम् ॥ सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि ॥४॥

अथर्व ।१।१॥

'(१) जो त्रि-गुणित सात तत्व जगतके सब रूपोंको बनाते हैं, (२) मेरे शरीर आज, वाचाके स्वामीकी कृपासे उन तत्वोंके बलोंको धारण करे ॥ (३) हे वाणीके स्वामी ! दिव्य गुणयुवत मनके साध तू फिर हमारे पास आ । (४) मैने जो कुछ ज्ञान सुना है, वह मेरे अंदर सदा रहे ॥ (५) जिस प्रकार धनुष्यकी डोरीसे धनुष्यके दोनों नोक तने रहते हैं, उस प्रकार यहां मेरे दोनों शरीर ज्ञानकी डोरीसे बंधे हुए रहें । वाचाके पितकी कृपासे सुना हुआ ज्ञान मेरे अंदर दृढ रहे ॥ (६) वाणीके पितका हम सब वर्णन करते हैं, वह भी हम सबकी सहायता करे । (७) उसकी सहायताद्वारा (श्रुतेन) श्रेष्ठ ज्ञानसे (सं गमेमिह) हम सब युक्त हों । (८) कोई मनुष्य ज्ञानके साथ विरोध न करे ॥'

उत्तम वक्ताके कर्तव्य इन मंत्रोंमें अच्छी प्रकार कहे हैं। (१) जगत्के तत्वोंका ज्ञान प्राप्त करना, (२) शरीरका बल वृद्धिंगत करना, (३) मन दिव्य गुणोंसे युक्त करना, (४) ज्ञानकी जागृति सदा रखना, (५) शरीर और मनका संबंध दृढ रखना, (६) विद्वान और अविद्वान दोनोंने एक दूसरेकी सहायता करना, (७) सदा सर्वदा ज्ञान प्राप्त करते रहना, (८) ज्ञानका कभी विरोध न करना। ये उपदेश हैं कि जो ज्ञानीको तथा साधारण मनुष्योंको भी सदा ध्यानमें रखने चाहिए। और देखिये-

वाचस्पतिस्त्वा पुनातु (मैत्रायणी सं० १।२।१) 'वाणीका स्वामी तुझे पवित्र करे।' जनताको पवित्र करना, लोकोंके अंतःकरणोंको शुद्ध, निर्मल, सतेज और उत्साही बनाना उत्तम वक्ताकाही कार्य है।

वाचरपते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय ॥ (अथर्व १३।१।१९)

'हे वाणीके स्वामी! हमारे अंदर उत्तम मननशक्तिके साघ मन, तथा (गाः) उत्तम इंद्रिय, हम सबके इंन्द्रियस्थानमें स्थिर करो।' लोगोंका मन सुसंस्कृत करना उत्तम वक्ताका कार्य है उत्तम लेखकका भी यही कार्य समझा जा सकता है। वाणीकी शक्ति बडी भारी है, इसलिये उसका अच्छाही उपयोग करना चाहिए; देखिए-

वाचा देवताः (काठक सं. ३५।१५) वाचा ब्रह्म (तै. सं ७।३।१४।१)

'वाचा बडी देवता है।' वाक्शक्ति साक्षात् ब्रह्म है।' इतनी बडी शक्ति मनुषयों के पास ईश्वरकी कृपासे प्राप्त हुई है। परंतु शोक है कि उस वाक्शक्तिका कितना दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, और झगड़े खड़े करके अपनाही नाश कर रहे हैं!! इसिलये सब लोगों को उचित है कि बोलने तथा लिस्पनेक समय सोचकर मधुरताक साथही शब्दों का प्रयोग किया करें जिससे आपसमें मित्रता बढ़ेगी और आपसका शत्रुत्व हट जायगा। वाणीकी मधुरताक विषयमें अथर्ववेद कहता है।

जिह्नया अग्रे मधु मे जिह्नामूले मधूलकम् ॥ ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥ मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम् ॥ वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसंदृशः ॥३॥

(अथर्व १।३४)

'(१) मेरी जिह्नाके अग्र भागमें माधुर्य है। (२) मेरी जिह्नाके मूलमें मधुरता है। (३) इसलिये यहां (मम क्रती) मेरे सत्कार्यमें आओ और मेरे चित्तके साथ मिलो।। (४) मेरा चालचलन मीठा है।(५) मेरा व्यवहार मीठा है। (६) मैं वाणीसे मीठा भाषण करता हूं जिससे मैं मधुरताकी मूर्ति बनूंगा।।

अपनी वाणी, अपना कर्म, अपना चालचलन, अपना सब व्यवहार माधुर्यके साथ करने चाहिए । माधुर्यकी मूर्ति बनकर समाजके अन्दर ऐक्यकी शक्ति शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए । प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वंह अपने शब्द, अपने कर्म, और अपने व्यवहारकी जांच इन मंत्रोंमें कहे हुए उपदेशके अनुसार प्रतिसमय करे और मंत्रमें कहा हुआ आदर्श मधुर- पुरुष बननेका प्रयत्न दृढ इच्छापूर्वक करे ।

अस्तु । इस प्रकार प्रथम मंत्रका विचार करनेके

पश्चात् अब दूसरे मंत्रका विचार करें-

#### मंत्र २

### (२) ईश्वरके तेजका ध्यान । उपासना !

'परमेश्वरके उस श्रेष्ठ तेजका हम सब ध्यान करते है कि जो हम सबकी बुद्धियोंको प्रेरणा करता है।'

परमेश्वरमें सब श्रेष्ठ सद्गुणोंकी परकाष्ठा है। शक्ति, बल, तेज, आनंद, पवित्रता आदि सब श्रेष्ठ सद्गुण उसमें अपिरिमित है। प्रत्येक सद्गुणकी परमावधिकी कल्पना ही परमेश्वरकी कल्पना है। इसलिये उसका ध्यान अथवा उसकी उपासना करनेक समय, उसके एक एक सद्गुणके अपिरिमित महत्त्वका चिंतन करना चाहिए। अपिरिमित सामर्थ्य, अपिरित तेज, अपिरिमित पवित्रता, अपिरिमित ज्ञान, अपिरिमित आनंदका चिंतन करनेसे परमेश्वरका ध्यान होता है। इस प्रकार सद्गुणोंका चिंतन करना 'सगुण उपासना' है।

मनुष्य जिसका चिंतन करता है, वैसा ही वह बनता है। यदि वह उत्कृष्ट सद्गुणोंका चिंतन करेगा तो वह उत्कृष्ट सद्गुणोंसे सुशोभित होगा। परंतु किसी कारण दुसरोंकी बुराइयोंका चिंतन करता रहेगा तो वह स्वयं कालांतरके पश्चात् उन बुराइयोंसे युवत होगा। इसलिये प्रत्येक मनुष्यको अपना ध्यान उत्कृष्ट सद्गुणोंमें ही स्थिर करनेका अभ्यास करना उचित है।

मनुष्योंके इतिहासका विचार करनेके समय भी, किन किन सद्गुणोंसे ऐतिहासिक पुरुषोंकी उन्नति हुई थी, इसीका विशेष चिंतन करना चाहिए, न कि उनके दुर्गुणोंका। प्रत्येक मनुष्यमें सद्गुण और दुर्गुण न्यूनाधिक प्रमाणसे रहते ही है। हमको उचित है कि उनके सद्गुणोंकी ओर हम देखें और उनके दुर्गुणोंका चिंतन न करें। दस मनुष्योंके चित्रोंसे दस सद्गुण ग्रहण किये जांय तो अपने पास दस सद्गुण बढ सतके है, परंतु यदि उन दस पुरुषोंके चित्रोंसे हम दस दुर्गुणों लेवें, तो हम दस दुर्गुणोंमे दुष्ट बन सकते है। इसलिये 'सदा सर्वदा अपने मनको सद्गुणोंके मननमें ही लगाना' चाहिए।

यन्मनसा मनुते तद्वाचा वदति । यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति । यत्कर्मणा करोति तदिभ संपद्यते ॥ 'जिस प्रकार मनसे विचार होता है उस प्रकार वाणीसे उच्चार होता है उस प्रकार आचार बनता है; जिस प्रकार आचार बनता है, जिस प्रकार आचार बनता है, वैसा मनुष्य बन जाता है।' यह सबको ध्यानमें धरना चाहिए और विचार, उच्चार, आचारकी पवित्रता करनी चाहिए। इसी हेतुसे कहा है कि संघशक्ति बनानेवालोंको परमेश्वरके 'श्रेष्ठ तेजका ही ध्यान' करना चाहिए। श्रेष्ठ गुणोंका चिंतन करनेसे उच्च मार्ग पर चलनेकी प्रेरणा होती है। अस्तु। इसी गुरुमंत्रके समान एक मंत्र है, उसका यहां विचार करना उचित है।

तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम् । श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥१॥ अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम् । न मिनन्ति स्वराज्यम् ॥२॥

(ऋ. ५।८२)

'(१) (सिवतुः देवस्य) उत्पादक ईश्वर (तत् भोजनं) उस पोषणका (वृणीमहे) हम सब स्वकीार करते हैं, (२) तथा (भगस्य) भगवानके श्रेष्ठ तथा (सर्व-धा-तमं) सबका धारण करनेवाले (तुरं) विजयी शक्ति हम सब (धीमहि) धारण करते है।। (हि) क्योंकि (अस्य सिवतुः) इस उत्पादक ईश्वरके (३) (स्व-यशः-तरं) अपने यशसे फैले हुए (४) (प्रियं) प्रीति करने योग्य (स्व-राज्यं) स्वराज्यका (कच्चन न) कोई भी नही (मिनन्ति-विनाशयन्ति) नाश कर सकते है।।'

यहां 'स्व-राज्यं' का अर्थ 'ईश्वर (आत्मा) का शासन है। परमेश्वरके जो नियम इस सृष्टिमें कार्य कर रहे है, उनको कोई भी तोड नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वरका स्वराज्य अपने यशसे फैला हुआ होता है, और सबको प्रीति करने योग्य है। इसलिये जिस स्वराज्य पर सबकी प्रीति होती है, और जो अपने यशसे फैला हुआ होता है उस स्वराज्यका नाश कोई भी नहीं कर सकता।' स्वराज्यकी स्थिरताके लिये चार बातोंकी आवश्यकता होती है, जो उक्त मंत्रमें कही है - (१) परमेश्वरके दिये हुए भोग्य पदार्थों पर सबका अधिकार, (२) विजयी उत्साहको शक्तिसे सबका धारण, पोषण और वर्धन, (३) अपने यशसे अपना विस्तार तथा (४) सबका प्रेम, ये चार बातें जिस स्वराज्यमें होगी वह स्वराज्य स्थिर आर दृढ होगा। परंतु जिस राज्यमें (१) उपभोगोंके पदार्थों पर सबका सबान अधिकार नहीं (२) सबकें निरुत्साह होगा, (३) अपने यशकी जहां संभावना न होगी (४) और जहां सबका परस्पर प्रेम न होगा, वहां राज्यकी स्थिरता नहीं हो सकती ।

तात्पर्य (१) समान उपभोग, (२) उत्साह शक्ति, (३) स्वकीय यशकी आशा और (४) परस्पर प्रेम, ये चार गुण राज्य स्थिरता करनेवाले है, । तथा (१) उपभोगोंकी विषमता, (२) निरुत्साह, (३) अपयश, (४) परस्पर द्वेष; ये दुर्गुण राज्यका नाश करनेवाले है । अस्तु । उक्त मंत्रमें 'सविता देवके भर्ग' नामक उग्र तेजकी धारणा करना ध्वनित किया है । 'भर्ग' नामक तेज परमेश्वरका है, परंतु उस तेजका धारण मनुष्यको करना चाहिए । इस 'भर्ग' के सहचारी गुणोंका भी यहां विचार करना उचित है । देखिए-

### ३३ वीर्य ।

इदं वर्चो अग्निमा दत्तमागन् भर्गो यशः सह ओजो वयो बलम् ॥ त्रयस्त्रिंशद् यानि वीर्याणि तान्याग्निः प्रददातु मे ॥१॥ वर्च आ धेहि मे तन्यां सह ओजो वयो बलम् ॥ इन्द्रियाय त्वा फर्मणे वीर्याय प्रति गृह्णामि शतशारदाय ॥२॥ ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा ॥ अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभूत्याय पर्यूहामि शतशारदाय ॥३॥ (अथर्व १९१३७) (अग्निना) तेजस्वी ईश्वरने (इदं वर्चः) यह सामर्थ्यः झे दिया है । उसके साथ निम्न गुण (आगन्) आगये । (गर्भः) तेजस्वी पवित्रता, (यशः) सन्मानयुक्त कीर्ति,

मुझे दिया है। उसके साथ निम्न गुण (आगन्) आगये है। (गर्भः) तेजस्वी पवित्रता, (यशः) सन्मानयुक्त कीर्ति, (सहः) स्थिरतापूर्वक सहन करनेकी शक्ति, (ओजः) जीवन शक्ति, शारीरिक बल (वयः) आरोग्य युक्त दीर्घ आयुष्य, (बलं) बल, ये गुण उक्त 'वर्च' के साध प्राप्त हुए है। जो (त्रयस्त्रिंशद् वीर्याणि) तैतीस वीर्य है, परमेश्वर उनका मुझे प्रदान करे। मेरे शरीरमें सामर्थ्य, सहनशक्ति, बल, वीर्य, दीर्घ आयु स्थिर होवे । इन्द्रियका कार्य, सत्कर्म, वीर्य अर्थात् पराक्रम और (शत- शारदाय) सौ वर्षोंकी दीर्घ आयुके लिये मै तेरा स्वीकार करता हूं। (ऊर्जे) तेजस्वी शक्तिके लिये (बलाय) आत्मिक बलके लिये, (ओजसे) शारीरिक बलके लिये, (सहसे) सहनशक्तिके लिये, (अभि-भूयाय) शत्रुका पराजय करनेके लिये, (शत- शारदाय) सौ वर्षोंकी दीर्घ आयुके लिये तथा (राष्ट्र-भृत्याय) राष्ट्रकी सेवा करनेके लिये मैं तेरा अर्थात् उपभोगका स्वीकार करता हूं ॥'

इन मंत्रोंमें 'वर्च, भर्ग, यश, सह, ओज, दीर्घ- आयु, बल, ऊर्ज, अभिभव' अर्थात् शत्रुका पराभव करनेकी शक्ति, राष्ट्र-सेवा का भावं ये दस गुण कहे है। 'भर्ग' के साध ये रहते है, जिस भर्गकी उपासना गुरुमंत्रने कही है।

इस मंत्रमे ३३ वीर्योंका उलेख हुआ है। ३३ देवताओंकी ये ३३ शक्तियां हैं। अथर्व वेदने इन ३३ वीर्योंकी गणना की है-

ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक्चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥७॥ ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च त्विपिश्च यशश्च वर्चश्च द्रविणं च ॥८॥ आयुश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥९॥ पयश्च रसश्चात्रं चान्नाद्यं चर्तं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च पश्चश्च ॥१०॥ (अथर्व १२।५)

(१ ओजः) शारीरिक बल, (२ तेजः) तेजस्विता, (३ सहः) सहनशक्ति, (४ बलं) आत्मिक बल, (५ वाक्) वाचाकी शक्ति, (६ इन्द्रियं) इंद्रियोंकी शक्तियां, (७ श्रीः) शोभा, (८ धर्मः) कर्तव्यपालन करनेका स्वभाव, (९ ब्रह्म) ज्ञान, (१० क्षत्रं) शौर्य, (११ राष्ट्रं) राष्ट्रशावत, (१२ विशः) वैश्योंकी व्यापारकी शक्ति, (१३ त्विषिः) अधिकार शक्ति, (१४ यशः) सन्मान, (१५ वर्चः) सामर्थ्य (१६ द्रविणं) पैसा, धन, (१७ आयुः) दीर्घ आयु, (१८ रूपं) सौन्दर्य; सुन्दरता, (१९ नाम) नामका अभिमान, (२० कीर्ति) नेकनामी, प्रसिद्धिः (२१ प्राणः) जीवनशक्ति, (२२ अपानः) रोगनिवारक शक्ति, (२३ चक्षुः) सूक्ष्मदृष्टि, (२४ श्रोत्रं) ज्ञानमें प्रवीणता, (२५ पयः) वीर्यका बल, (२६ रसः) रुचि, प्रेम, सहृदयता- हमर्दी, सौंदर्य, सत्वः (२७ अन्नं अन्नाद्यं च) स्थान पान, (२८ ऋतं) न्यायानुकूल, यथायोग्य नियमपूर्वक बर्ताव, (२९ सत्यं) सत्यता, (३० इष्टं) अपना हित, (३१ पूर्त) जनहित, दूसरोंका भला करना, (३२ प्रजाः) संतति, (३३ पशवः) गाय, बैल, घोडा आदि पशु, अथवा अशिक्षित मनुष्य ॥

ये ३३ वीर्य हैं कि जो 'भर्ग' नामक तेजके साथ रहते है। 'भर्ग' की उपासना करनेके समय इनका भी चिंतन करना चाहिए। क्योंकि उनको छोडकर मनुष्यकें पास 'भर्ग' नही आ सकता, तथा 'भर्ग' को छोडनेसे ये ३३ वीर्य नही प्राप्त हो सकते।

प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि, वह इन वीर्योंको अपने पास करनेका प्रयत्न अहर्निश करे । इनमें कई शवियां अपने अंदर ही बढ़ानेवाली है तथा कई बाहरसे प्राप्त होनेवाली है। पाठक इनका अधिक विचार करके अपना लाभ कर सकते है।

अस्तु । इस प्रकार 'भर्ग' का विचार करके इस मंत्रका विचार यही समाप्त करके अगला मंत्र देखेंगे-

#### मंत्र ३

### ३) बुराइयोंको दूर करके भलाइयोंको पास करना ।

'हे उत्पादक ईश्वर ! सब बुराइयोंको हम सबसे दूर कराओ, तथा सब भलाइयोंकों हम सबके पास कराओ ।'

बुरे विचार, बुरी आदतें, बुरे कर्म, बुरी संगति आदि सबको दूर हटाना चाहिए, तथा अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छी संगि पास करनी चाहिए । अपनी शुद्धिका यही मार्ग है और अपनी पवित्रता करनेसे ही उन्नति होती है ।

'विश्वानि दुरितानि परा सुव'

'दुरित' शब्दका अर्थ विचार करने योग्य है। 'दुः+इत' ये दो शब्द है। 'इतः' का अर्थ (१) सत, (२) आगत, (३) प्राप्त, (४) चिंतन किया हुआ, (५) साथ रहा हुआ, (६) चालचलन, साचार (७) मार्ग (८) ज्ञान ।

'दु:+इत-दुरित' का अर्थ - बुरी गति, बुरी अवस्था प्राप्त होना, कठिनता, दुर्गति, बुरा विचार मनमें लाना, दृष्टोंकी संगति करना, बुरा चालचलन और आचार करना, बुरे मार्गसे चलना, दुःस्वकारक तर्कवितर्क चलाना, बुरा उपदेश सुनना । कठिनता, पापी आचार, बुरा मार्ग, बुरा विचार, पाप । इत्यादि भाव इस शब्दके है ।

इस प्रकारके अवनतिकारक बुरे भावोंको दूर करना और अच्छे भावोंको पास करना । प्रत्येकका पुरुषार्थ प्रयत्न इसी दृष्टिसे होना चाहिए । अब वेदमें बुराइयोंके विषयमें जिन जिन शब्दोंद्वारा उल्लेख किया है उनका थोडासा विचार करेंगे - ऋग्वेद !

- दुराध्यः = (दुः + आध्यः) निर्धनता, गरीबी, हीनता,
   दारिद्रच ।
- २ दुरापना = (दुः + आपन) जीतनेके लिये कठिन ।
- ३ दुराव्य = (दुः + आव्य) पार होनेकी कठिनता ।
- ४ दुरित = (इसका अर्थ ऊपर दिया है।)
- ५ दुरुक्तं = (दुः + उक्त) कठोर भाषण, अपमानकारक

भाषण, निन्दा, दुःस्वदायक शब्द ।

६ दुरेवः = (दुः + एवः) बुरा चालचलन कुटिल मनुष्य, कुटिलता, टेढी चाल, अपराधी ।

७ दुरोकं = (दुः + ओकं) = नापसंद, अ-समा-धान-कारक, जिसके आश्रयसे परिणाममें अहित होता है ।

८ दुष्कृतं = बुरा कर्म, पापी आचरण ।

९ दुर्गे = कठिनता, विपरीत अवस्था ।

90 दुर्गृभिः = काबू करनेके लिये कठिन ।

99 दुश्च्यवनः = हलचल करनेकी कठिनता ।

१२ दुर्दृशीकं = जिसका दर्शन बुरा है।

**93 दुर्धर्तवः** = धारण करनेकी, स्वाधीन रखनेकी कठिनता ।

98. दुर्घा = बुरा हुकुम, बुरा शासन, अव्यवस्था I

१५ दुर्ध्या = दुष्य विचार, दुष्टताका ध्यान करना ।

१६ दुर्नामन् = बुरा नाम, अपयश, दुष्कीर्ति ।

**१७ दुर्नियन्तु** = नियमन करनेके लिये कठिन, संयम करनेकी कठिनता ।

१८ दुष्पदा = बुरा स्थान ।

9९ दुर्भृतिः = स्वानपानकी न्यूनता, अकालकी अवस्था, भरण= पोषण न होनेकी हालत ।

२० दुर्मतिः = दुष्ट बुद्धि, बुरा विचार, मूर्सता कुटिलता,

२१ दुर्मदः = मूर्स, क्रोधी, अविचारी ।

२२ दुर्मन्मन् = बुरा मनवाला, बुरा विचार करनेवाला ।

२३ दर्मर्षः = बुरा, शखु, असह्य, दुराग्रही ।

२४ दुर्मायुः = जिसका पित्त बिगडा है, पचन शक्तिका बिगाड, क्रोधी स्वभाव, दूसरेकी हानि करनेवाले कार्य करनेमें कुशल ।

२५ दुर्मित्रः = शत्रु ।

२६ दुर्बुजः = मिलने जोडने, संगति करनेके लिये बुरा ।

२७ दुवर्तुः = जिसका बर्ताव बुरा है । टेढी चाल चलनेवाला ।

२८ दुर्वासः = जिसके कपडे मलीन है।

२९ दुर्विदत्रः = जिसका स्वभाव तथा विचार बुरा है।

30 दुर्विद्वांसः = जो अपने ज्ञानका बुरा उपयोग करता है।

३१ दुःशंस = बुरे कार्य करनेसे जो बदनाम हुआ है।

३२ दुःशासु = जिसका शासन बुरा है।

**३३ दुःशेवः** = जो सेवन करनेके लिये अयोग्य है ।

३४ दुः स्वप्न्यं = जिससे बुरा स्वप्न आता है। अजीर्ण

आदि बुरे स्वप्नके कारण होते है। तथा कुविचार भी है।

यजुर्वेद ।

३५ दुरिष्टिः = यज्ञमें न्यूनता, अपूर्णता । अथवा विघ्न उत्पन्न करनेवाले होम हवन आदि ।

**३६ दुरदान्** = बुरा भोजन करना । अधिक अर्थात पचन होनेसे अधिक भोजन करना ।

३७ दुश्चरितः = जिसका जीवन बुरा है।

३८ दुष्टर = तैरने, पार होनेके लिये कठिन ।

### सामवेद ।

३९ दुरोणस् = बुरा वर्तन 🞼

४० दुरोषस् = सुस्त, आलसी, निरुद्योगी।

४१ दुईणायुः = क्रोधी ।

### अथर्व वेद ।

४२ दुर्गन्धीन् = दर्गन्धयुक्त पदार्थ ।

**४३ दुर्गहं** = आपत्ति= भीतिका स्थान ।

४४ दुश्चित्तं = जिसका चित्त बुरा है। जो बुराईका चिंतन करता है।

४५ दुर्दाशं = विनाश अवनतिकारक बुरी अवस्था ।

**४६ दुष्प्रतिग्रहः** = बुरे पदार्थका स्वीकार । बुरी रीतिसे किसी पदार्थका स्वीकार ।

४७ दुर्भगः = बुरा धन । (भग शब्दका अर्थ पहले दिया है। उस प्रत्येक अर्थके विरोधी भावका आशय यहां समझना ।)

४८ दुर्भूतं = जिसकी उत्पत्ति बुरी है ।

४९ दुर्वाचः बुरा भाषण करना ।

५० दुर्हार्दः = जिसका हृदय बुरा है।

५९ दुर्हितः = जिसके हित करनेके प्रयत्नसे कार्य बिगडता है ।

इत्यादि अनेक दुरित है, इनमें कई व्यक्तिके दुर्गुण है तथा अन्य समाजके दुर्गुणी मनुष्य है। चारों वेदोंमें इतने नाम दुरितोके आये है। इससे अधिक १०१५ नाम है परंतु उनका भाव प्रायः ऊपर दिये हुए नामोंमे आ चुका है। इसलिये उनके नाम यहां दिये नहीं। यहां कोई यह न समझे कि इतने ही दुरित है। दुरितोंकी गिनती नहीं हो सकती! किसी समय विपरीत विचार, विपरीत भाषण, अथवा विपरीत आचरण करना दुरित होता है। इस प्रकारके सब दुरितोंको दूर करनेसे उन्नतिका मार्ग आक्रमण करना सुगम होता है। अस्तु। अब अथर्ववेदके अन्दर बुरे भावोंसे बचनेके विषयमें एक सूक्त है वह यहां देखने योग्य है -

पाप संकल्पको दूर करना ।
परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंसिस ॥ परेहि न
त्वा कामये वृक्षां वनानि संचर गृहेषु गोषु मे
मनः ॥१॥ अवशसा निःशसा यत् परा शसोपारिम
जाग्रतो यत्स्वपन्तः । अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्दधातु ॥२॥ यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि
मृषा चरामसि । प्रचेता न आंगिरसो दुरितात्पात्वंहसः ॥३॥ (अथर्व ६।४५)

'(१) हे (मनस्पाप) मनके पाप- संकल्प ! (परोपेहि) दूर हो जाओ । (२) क्यों (अशस्तानि) अप्रशस्त- अयोग्य बात कहते हो । (३) (परेहि) दूर हो, (त्वा न कामये) तुमको मै नहीं चाहता । (४) जाओ वनमें जहां केवल वृक्ष रहते है । (५) मेरा मन अपने घरमें लगा है, तथा (गोषु) अपनी इन्द्रियोंके विषयमें मै सोच रहा हूं । (६) जागते हुए अथवा स्वप्नमें जो पाप हमने (अव-शसा) बुरी इच्छासे, (नि:शसा) बुरी कल्पनासे अथवा (परा+शसा) बुरी अवस्थाके कारण किये हों; (अ-जुष्टानि) जो निन्दनीय दुराचार हुए हों; उन सबके कारणोंको परमेश्वर हम सबसे दूर करे ॥ हे प्रभो । ज्ञानके स्वामिन ! (७) जो (मृषा चरामित) झूठे व्यवहार हमसे हुए हों, उन सब पापोंसे (प्र-चेताः) विशेष बुद्धिमान् ज्ञानी, हम सबको बचावे ।

इन मंत्रोमें मनको दुरितोंसे बचानेकी रीति बताई है। जब किसी समय मनमें बुरे विचार आने लगेंगे तब मनको सावधान करके कहना चाहिए कि, 'सबरदार! हे मन! मेरे पास इस प्रकारके बुरे विचार फिर न ले आओ । क्या मुझे तू दुराचरणमें प्रवृत्त करता है। मैने तुम्हारी टेढी बात सुननी नही है। ध्यान रखो। मैं अपनी उन्नतिके लिये अपने विचारोंको एकत्रित करना चाहता हूं। और तुम मुझे बुराईमें ले जाना चाहते हो। समरण रखो। मैं अपने धार्मिक विचारों पर ही दृढ रहूंगा। जागते हुए अथवा सोते हुए जो कुछ पाप मेरेसे हुआ हो उस प्रकारका दुष्कृत दुबारा न करनेके लिये मैने अब दृढ निश्चय किया है। और जहां तक मेरा प्रयत्न चलेगा, वहां तक मैं दुबारा पापका आचरण कभी नहीं

करूंगा । हे मन! तू कितना भी प्रलोभन बता । मैं बुरे विचारोंको दूर ही रखूंगा ।' इस प्रकारकी दृढता धारण करके मनके बुरे भावोंको रोकना चाहिए । इस प्रकार वारवार रोकनेसे मनमें फिर कुसंस्कार नहीं उत्पन्न होते । इसी प्रकार और एक मंत्र देखिये-

उलूक-यातुं शुशुलूक-यातुं जिह श्व-यातुमृत कोक यातुम् । सुपर्ण यातुमुत गृध्न-यातुं दृषदेव

प्रमृण रक्ष इन्द्र ।। (ऋ. ७१०४।२२ अथर्व. ८।४।२२)
'(१ सुपर्ण-यातुं) गरूडके समान चालचलन अर्थात्
घमंड, गर्व, अहंकार, (२ गृध्र- यातुं) गीधके समान बर्ताव
अर्थात लोभ, दूसरेके मांस पर स्वयं पृष्ट होनेकी इच्छा,
(३ कोक-यातुं) चिडियोंके समान व्यवहार अर्थात अत्यन्त
कामविकार, (४ श्व-यातुं) कुत्तेके समान रहना अर्थात्
आपसमें लडना और दूसरोंके सामने पूंछ हिलाना,
(५ उलूक-यातु) उल्लुके समान आचार अर्थात् मूर्खताका
व्यवहार करना, उल्लु जिस प्रकार प्रकाशसे भागता है
उस प्रकार ज्ञानकी रोशनीसे भाग जाना, (६, शुशुलूकयातुं) भेडियेके समान क्रूरता, ये छे राक्षस है । गर्व,
लोभ, काम, मत्सर, मोह और क्रोध ये छे विकार है
जनको (वृषदा इव) जैसे पत्थरसे पिक्षयोंको मारते हैं
उस प्रकार इनको पत्थरके समान मन दृढ करके दूर
करो और इनसे सबको बचाओ ।'

इस प्रकार वेदका मंगल उपदेश है, जो प्रत्येकको ध्यानमें धरना उचित है। यदि इस अपूर्व ज्ञानका संदेशा प्रत्येक आत्मातक पहुंचाया जायगा तो यही पृथ्वी स्वर्गधाम बनेगी और यही मृत्युलोक सच्चा देवलोक बन जायगा!

इस प्रकार बुराइयोंको दूर करनेका उपदेश है। बुराइयोंका चिंतन सदा नहीं करना चाहिये और न किसीसे बुराई की बात सुननी चाहिए; परंतु अपनी परीक्षा करके अपनी बुराइयोंको हटा कर, अपने अंदर उत्तम श्रेष्ठ सद्गुणोंको लानेका यत्न प्रतिसमय करना चाहिए। व्यक्तिमें बुरे दुर्गुण होते हैं और समाजमें दुर्जन होते हैं। जैसा व्यक्तिमें क्रोध और समाजमें क्रोधी मनुष्य है। दोनोंको दूर रखना चाहिये। इसी प्रकार अन्य दुर्गणों तथा दुर्गुणियोंके विषयमें समझना।

'यद्भद्रं तन्न आसुव ।'

'जो कल्याणकारक है उसको अपने पास करो ।' बुराइयोंकी गिनती ऊपर की है, उनके विरुद्ध भावोंकी कल्पना करनेस भलाइयोंकी कल्पना हो सकती है । परन्तु वेदके शब्दोंसे ही थोडे सद्गुणोंके गिनती यहां करता हूं –

### ऋग्वेद ।

- १ सु + अंग (स्वंगः) = अपना शरीर सुदृढ तथा सुन्दर बनाना, अपनी इंद्रियोंको बलवान, सुंदर और सुशिक्षित करना ।
- २ सु+अंचः (स्वचंः)= एक होकर, समुदाय अथवा संघ बना कर उच्च बननेके लिये अच्छे मार्गसे चलना ।
- ३ सु + अध्वरः (स्वध्वरः) = हिंसारहित उच्च कर्म करना
- ४ सु + अनीकं (स्वनीकं) = उतमतम संघ बना कर दुष्टोंके संहार के लिये युद्ध करना ।
- ५ सु + अपत्यं (स्वपत्यं) = उत्तम संतान उत्पन्न करना।
- ६ सु + अपसः (स्वपसः) = उत्तम व्यापक कर्म करना।
- ७ सु + अप्नस् (स्वप्नस्) = उत्तम प्रशस्ततम कर्म करना ।
- ८ सु + अभिष्टिः (स्वभिष्टिः) = उत्तम श्रेष्ट इच्छा घरना।
- ९ सु + अभीशुः (स्वभीशुः) = उत्तम तेजस्वी होना ।
- 90 सु + अरंकृतः (स्वलंकृतः) = उत्तम अलंकार, उत्तम वस्त्र आदि से सुशोभित होना ।
- 99 स + अरि: (स्वरि:) = उत्तम सत्यमय प्रबल इच्छा।
- १२ सु + अर्थः (स्वर्थ) = उत्तम अर्थकी इच्छा । उत्तम पुरुषार्थ ।
- 93 सु + अवः (स्ववः) = रक्षण, पालन और संवर्धनकी उत्तम शक्ति धारण करना ।
- 98 सु + अश्वः (स्वश्वः) = घोडे आदि गतिमान उत्तम ... प्राणी अपने पास रखना ।
- १५ सु-अष्ट्रः (स्वष्ट्रः) = उत्तम स्वानपान करना ।
- 9६ सु + अरि + त्र (स्वरित्र) = चारों ओरके शत्रुओंसे सब प्रकारकी रक्षा करना ।
- १७ सु + आध्यः (स्वाध्यः) = धनधान्यसे युवत होना ।
- 9८ सु + आ-भुवः (स्वाभुवः) = सबसे अधिक उत्तम शक्तिमान होना ।
- १९ सु + आयसः (स्वायसः) । उत्ततम शस्त्रास्त
- २० सु + आय । तैयार रखना ।
- २१ सु + आवेशः (स्वावेशः) = उत्तम उत्साह
- २२ सु + आशिषः (स्वाशिषः) उत्तम आशीर्वाद

- २३ सु + इष्टं (स्विष्टं) = उत्तम इच्छा करना ।
- २४ सु + उक्तं (सूक्तं) = उत्तम भाषण करना ।
- २५ सु + उप + स्थानं (सूपस्थानं) = ईश्वरकी उत्तम उपासना करना ।
- २६ सु + उप + आयनं (सूपस्थानं) = उत्तम शिष्य होकर उत्तम विद्याध्ययन करना । सब कार्य अच्छी प्रकार करना ।
- २७ सु + ऊतिः (सूतिः) = उत्तम संरक्षण करना ।
- २८ सु + ओजः (स्वोजः) = उत्तम बल धारण करना ।
- २९ सु + कर्म = उत्तम कर्म करना ।
- 30 सु + कीर्ति = उत्तम यश संपादन करना i
- 39 सु + कृतं = उत्तम उद्योग, पुण्यकारक कर्म करना
- ३२ सु + केतुः = उत्तम ज्ञान प्राप्त करना ।
- ३३ सु + क्षत्रः = उत्तम शौर्य धारण करना ।
- ३४ सु + क्षयः = उत्तम घरमें निवास करना ।
- ३५ सु + क्षितिः । उत्तम भूमि पर
- ३६ सु + क्षेत्रं } बलवान बनाना ।
- 30 सु + खं = इंद्रियोंको उत्तम बलवान बनाना ।
- 3८ सु + गो + पः = इंद्रियोंका उत्तम रक्षण करना ।
- ३९ सु + चेतस् = उत्तम चित्त धारण करना
- ४० सु + जिहः = उत्तम जिहा धारण करना ।
- ४१ सु + दंसस् = दांतोंको उत्तम रखना।
- ४२ सु + दक्षः = प्रत्येक कर्ममें उत्तम दक्षता रखना ।
- ४३ सु + दक्षिणः
- ४४ सु + दाः = । उत्तम दान देना ।
- ४५ सु + दातुं
- ४६ सुञदृशीक + रूपः = अपना स्वरूप दर्शनीय अर्थात् सुन्दर बनाना ।
- ४७ सु + द्रविणः = उत्तम धन प्राप्त करना ।
- ४८ सु + धन्वा = उत्तम धनुष्य आदि शस्त्रास्त्र रखना।
- ४९ सु + धुरः = लोकोंका उत्तम नेतृत्व करना ।
- ५० सु + नीतिः = उत्तम न्यायानुकूल कर्तव्य करना ।
- ५१ सु + पत्नीः = उत्तम पत्नी ।
- ५२ सु + पथः = उत्तम मार्गसे चलना ।
- ५३ सु + पुत्रः = उत्तम पुत्र उत्पन्न करना ।
- ५४ सु + बाहुः = बाहुओंको उत्तम बलवान बनाना ।
- ५५ सु + मन = उत्तम मन बनाना ।
- ५६ सु + मेधः = उत्तम बुद्धिको धारण करना ।
- ५७ सु + यमः उत्तम यमनियमोका पालन करना ।
- ५८ सु + वाचः = उत्तम भाषण करना ।

५९ सु + वासाः = उत्तम कपडे लत्ते धारण करना ।

६० सु + विप्रः = उत्तम ज्ञानी होना ।

६० सु + वीरः = उत्तम शूर होना ।

६२ सु + वीर्य = उत्तम वीर्यको धारण करना ।

६३ सु + वृत् = उत्तम बर्ताव करना ।

६४ सु + व्रतं = उत्तम बर्ताव करना ।

६५ सु + शरणः = दूसरोंको उत्तम आश्रय देना ।

६६ सु + शेवः = सेवा करने योग्य बनना ।

६७ सु + श्रुतः = उत्तम ज्ञानसे संपन्न होना ।

६८ सु + सरवा = उत्तम मित्र बनना ।

६९ सु + सूदः = अन्न पकानेकी विद्या उत्तम जानना ।

७० सु + हस्तः = उत्तम हाथ धारण करना ।

७९ सु + शर्मा = उत्तम नाम धारण करना ।

७२ सु + शिल्पः = उत्तम कारीगरीका काम करना ।

इस प्रकार सहस्त्रों सद्गुणांकी गिनती वेदमंत्रोंमें की है। सबका केवल नाम भी लिखना हो तो निःसंदेह हजारसे उपर गिनती पहुंच जायगी। यहाँ नमूनेके लिये बहुत ही थोडे नाम दिये है। जिससे पाठक कल्पना कर सकते है अथवा वे स्वयं वेदमें देख सकते है। ये 'भद्र' गुण है जो सदा पास करने चाहिए। भद्रके विषयमें यहां एक मंत्र देखने योग्य है—

## भद्रं कर्णभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥

(ऋ. १।८९।८; यजु. २५।२१) अपने कानोंद्वारा कल्याणकारक

'हे विद्वानो ! हम सब अपने कानोंद्वारा कल्याणकारक उपदेश ही सुनें । हे सत्कर्म कर्ता' हम सब आँसोद्वारा कल्याणकारक पदार्थ ही देखें । जबतक हमारी आयु है, तबतक सब अवयवोंको स्थिर और दृढ बनाते हुए, तथा सद्गुणोंकी स्तुति करते हुए अपने शरीर द्वारा श्रेष्ठोंका हित करते रहेंगे ।'

इस प्रकार अनेक मंत्र है। आशा है कि, दुर्गुणोंके परे और सद्गुणोंको पास करके, सब लोग मिलकर अपनी उन्नति और अभ्युदय करनेका बडा पुरुषार्थ करेंगे। अब इस उत्तम मंत्रका इतना ही विचार करनेके पश्चात, इसको यही छोडकर, अगला मंत्र देखेंगे-

### मंत्र ४

## (४) धनके विभागकी प्रशंसा

'उत्तम स्वास्थ्यके सब उत्कृष्ट साधनोंका उत्तम विभाग

जिसने किया है, जो सब मनुष्योंको सच्चा उपदेश करता है और जो सबको सत्कर्मकी प्रेरणा करता है, वह प्रशंसाके लिये योग्य है।'

पूर्वोक्त तीन मंत्रोंद्वारा मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिके सामान्य नियमोंका वर्णन करनेके पश्चात्, इस चतुर्थ मंत्रसे 'धनका वि-भाग' नामक विशेष पद्धतिका वर्णन किया जाता है।

'वसु' शब्दका अर्थ 'निवास हेतु' अर्थात् 'जिससे मनुष्योंका उत्तम निवास' होता है । जिस साधनसे मनुष्योंका इस जगत्में रहना सहना ठीक प्रकारसे हो सकता है उसका नाम 'वसु' है । 'वसू-निवासे' इस धातुसे 'वसु' शब्द बनता है । यह यौगिक अर्थ है । परंतु इसका साधारण अर्थ धन है । ये धन निम्न प्रकारके होते है ।

#### 'वि-भक्तारं हवामहे'

- (१) ब्राह्मणोंका धन विद्या अथवा ज्ञान है।
- (२) क्षत्रियोंका धन शौर्य और राज्याधिकार है।
- (३) वैश्योंका धन व्यापार और पैसा है ।
- (४) शूद्रोंका धन कारीगरी और शारीरिक मेहनत है। ये चारोंके चार धन है। इनको इसलिये 'वसु' कहते है कि, इनके कारण इन चार वर्णोंकी स्थिती है, तथा इनके विभागसे सब मनुष्योंका पृथ्वीपरका निवास उत्तमतासे होता है। श्रम-विभागका पहिला तत्त्व जो इस चातुर्वण्यंकी व्यवस्थामें दिस्साई देता है, वह समाजशासनकी दृष्टिसे बडा प्रशंसांके लिये योग्य है।

यह 'वसु' संज्ञक राष्ट्रीय धन आठ प्रकारका बनकर राष्ट्रमें संचार करता है। (१) अध्ययन, (२) अध्यापन द्वारा ब्राह्मणोंका ज्ञान सब लोगोंमे प्रसारको प्राप्त होता है। (३) स्वयं वीर्यवान् बनना और (४) दूसरोंकी रक्षा करना। इसले अग्नियोंका शौर्य सब लोगोंको सुरक्षित रस्तना है। (५) स्वयं धन प्राप्त करके (६) दानद्वारा अच्छे कार्योंमें उसका अर्पण करनेसे धनका यज्ञ होता है, जिसको भगवद्गीतामें 'द्रव्य-यज्ञ' कहा है। (७) स्वयं कुशल कारीगर बनकर (८) कारीगरीका प्रचार करनेसे सब देश संपन्न होता है। वसु प्राप्त करनेके चार मार्ग और वसुको फैलानेक चार मार्ग मिलकर आठ विभागोंद्वारा यह वसु राष्ट्रमें कार्य करता है। इन चार वर्णोंके चार यज्ञ होते है जिनसे सब जनताका धारण, रक्षण, पोषण, संवर्धन और विकास होता है। इन यज्ञोंका उल्लेख

| ब्राह्मण | ज्ञान  | ज्ञानयज्ञ  | ज्ञानदान  | उपदेशद्वारा कर्म   |
|----------|--------|------------|-----------|--------------------|
| क्षत्रिय | शौर्य  | शरीरयज्ञ   | बलिदान    | रक्षणद्वारा कार्य  |
| वैश्य    | धन     | द्रव्ययज्ञ | द्रव्यदान | द्रव्यद्वारा कार्य |
| शुद्र    | कौशल्य | श्रमयज्ञ   | सेवादान   | सेवाद्वारा कार्य   |

श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें किया है-

इस प्रकार यह श्रमका विभाग है। जिसने यह उत्तम विभाग किया है वह सचमुच प्रशंसाके लिये योग्य है।

'वसोः चित्रस्य राधसः ।'

'राधस्' के अर्थ-परिपूर्णता, पराक्रम, पूर्ण साधन, सिद्धि, विजय, अभ्युदय, उन्नति ।

'चित्र' के अर्थ- तेजस्वी, शुद्ध, निश्चित, आश्वर्यकारक

विलक्षण, सवात्कृष्ट ।

उक्त अर्थ ध्यानमें घरकर उक्त वाक्यका अर्थ 'तेजस्वी, शुद्ध, विलक्षण और सर्वोत्कृष्ट पराक्रमयुक्त अभ्युदयकारक परिपूर्ण सिद्धिका यह पूर्वोक्त वसु संज्ञक धन है।' जिसका विभाग पूर्व स्थलमें बताया जा चुका है।

चार वर्णों में चार शक्तियां स्थापित होने पर भी किसी स्थानपर 'शक्तिका केंद्रीकरण' नहीं होना चाहिये, यह उपदेश इस मंत्रने किया है । 'शक्तिका योग्य विभाग' वेदको अभीष्ट है । यह अधिकारका विभाग किस प्रकार करना चाहिए, इसका वर्णन ५ वे मंत्रसे अध्यायसमाप्तितक किया गया है ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार विभागोंमें सब नागरिक जनता विभक्त हुई है। राष्ट्रमे ज्ञानविभागका कार्य ब्राह्मणों अर्थात् ज्ञानियोंके पास रखा गया, शौर्य विभागका कार्य क्षत्रियों अर्थात् वीरोंके पास आ गया; व्यापार विभागका कार्य वैश्यों अर्थात् बनियोंके पास हो गया और कलाविभागका सब कार्य शद्रों अर्थात् कारीगरोंके पास आ गया। इस चतुर्थ विभागमें मजदूर पेशाके लोग भी संमिलित है।

उक्त चार विभागोंक अंदर भी असंस्थ छोटे छोटे विभाग अपने अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र, परंतु राष्ट्रीय कार्यके लिये सब एकत्र बंधे हुए बनाये गये है। जिनका वर्णन इस अध्यायकी समाप्तितक होनेवाला है। जिस 'वसु-विभाक' अथवा 'अधिकार-विभाक' किंवा 'शक्ति-विभाग' की प्रशंसा इस मंत्रमें की है, और

'शक्तिके केंद्रीकरण' की कण्ठारवसे निन्दा की है, उसका विचार अगले मंत्रसे करेंगे ।

मंत्रके वो शब्द शेष रहे है। 'सविता' शब्द 'प्रेरणा अथवा उत्साह देनेका भाव' बताता है। 'सु-प्रसवैश्वर्ययोः' इस घातुसे यह शब्द बना है। ऐश्वर्यकी ओर जानेकी प्रेरणा अथवा ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये उत्साह देना चाहिये। राष्ट्रमें नेता लोगोंका हमेशा ऐसा उपदेशका कार्य होना चाहिए कि जिससे राष्ट्रकी जनकाता उत्साह नष्ट न हो सके। लोगोंका उत्साह कायम रखना ही राष्ट्रके धुरीणोंका कार्य है।

'नृ-चक्षसं' शब्दका अर्थ भी बडा उच्च है। 'चक्षस्' का अर्थ-शिक्षक, उपदेशकर्ता, आध्यात्मिक ज्ञानका प्रवचन करनेवाला। अर्थात् 'नृ-चक्षस्' का अर्थ 'लागोंका उपदेश करनेवाला' है। 'नृ' शब्दसे सब जनताका बोध है। सबको शिक्षण देना चाहिये, किसीको भी शिक्षासे विमुख नहीं रखना। 'नृ-चक्षण' का अर्थ 'मनुष्यमात्रकी शिक्षा' ऐसा है। परमात्मा सबको एक जैसा उपदेश देता है, इसलिये पूर्णतया उसको 'नृ-चक्षस्' कहते है, तथा जो शासनकर्ता सबको 'आवश्यक शिक्षा' देगा, उसकी भी पदवी 'नृ-चक्षस्' ही होगी। क्योंकि जो कार्य परमेश्वर अपने स्वभावसे कर रहा है, वही हम सबको ज्ञानपूर्वक बडे प्रयत्नके साथ करना चाहिये। तभी मनुष्य मुक्ति अर्थात् स्वातंत्र्यके भागी होंगे।

अब चारों वर्णोंकी समानताके विषयमें वेदका उपदेश देखिए, जिससे पता लगा जायगा, कि उक्त वर्णोंमें साधारणतया न्यूनाधिकता नहीं रखी है-

### चारों वर्णोंका तेज । रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुच्राजसु नस्कृधि । रुचं विश्येषु शूद्रेपु मिय धेहि रुचा रुचम् ॥ (यज्. १८।४८)

'हमारे ब्राह्मणोंमें तेज रखो, हमारे क्षत्रियोंमें तेज रखो, हमारे वैश्यों और शूद्रोंमें तेज रखो तथा मेरे अंदर तेजसे तेजस्विता रस्तो ।' तथा-आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् ॥ आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् ॥ दोग्घ्री धेनुवींढाऽनङ्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम् ॥ निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु ॥ फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् । योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥ (यजु. २।२२)

'हे (ब्रह्मन) परमेश्वर ! (राष्ट्रे) हमारे राष्ट्रमें ब्राह्मण ज्ञानतेजसे युवत हों, क्षत्रिय लोग शूर महारथी और अच्छे शस्त्रास्त्रोंसे युवत हों, तथा हमारे राष्ट्रमें दूध देनेवाली गौवें, अच्छे बैल, चपल घोडे, विद्वान् स्त्रियां हों, तथा इस यज्ञकर्ताका पुत्र शूर विजयी, सभामें चमकनेवाला होवे। योग्य समयपर पर्जन्य पढता रहे। वृक्षवनस्पतियां फलोंसे भरपूर होवें। तथा हम सबका योगक्षेम अच्छा चलता रहे।'

## इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कष्टयः । वृष्टेः शापं नदीरिवेह स्फातिं समावहन् ॥

(अथर्व ३।२४।३)

'जो इन पांच दिशाओं में पांच प्रकारके (कृष्टयः) उद्यमशील (मानवीः) मनुष्य है, वे सब, जिस प्रकार वृष्टिंसे नदी बढती है उसी प्रकार, उन्नतिको प्राप्त हों।' विद्वान्, शूर, व्यापारी, कारीगर और अज्ञानी ऐसे पांच प्रकारके लोग होते है वे सब उन्नत हों। कोई भी अवतत न रहे।

अस्तु । इस प्रकार सबकी उन्नति होनेकी कल्पना वेदमें है। राष्ट्रमें जितने लोग होंगे,, उनमें एकमत चाहिये इस विषयके लिये निम्न मंत्र देकिये-

## असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः सभं बहु ॥ नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ (अथर्व १२।१।२)

'(यस्याः) जिस हमारी भूमिके (मानवानां, मध्यतः) मनुष्योंके बीचमें (अ-संबाधं) अ-द्वेष अर्थात् झगडा, आपसकी लडाई नही है। और जिस हमारे देशके (उद्वतः) आध्यात्मिक उन्नति करनेवाले तथा (प्रवतः) ऐहिक उन्नति करनेवाले सब लोगोंमें (बहु समं) बहुत समता अर्थात् समानता है, और जो हमारी भूमि नाना प्रकारके गुणधर्मवाली औषधियोंको धारण करती है वह हमारी भूमि (न प्रथतां) हम सबकी प्रसिद्धि (राध्यतां) सिद्ध करे।' राष्ट्रके सब लोगोंमें 'अ-संबाध' अर्थात् अद्वेष चाहिये । किसी प्रकारका झगडा नहीं होना चाहिये । जातियोंमें परस्पर विषमता होनेके कारण झगडे उत्पन्न होते हैं । जन्मसे एक उच्च और दुसरा नीच है, इस प्रकारका विषमता का क्षुद्र भाव जहां होगा वहां अवश्य झगडा रहेगा । सब लोगोंके अधिकार समान चाहिए तथा उन्नत होनेके लिये सबको एक जैसा सुभीता होना चाहिए । अर्थात् सबके अन्दर 'बहु समं' अर्थात 'बहुत समता' चाहिए । समतासे सब झगडे मिट जाते हैं । विषमतासे सब झगडोंकी उत्पत्ति हैं ।

अस्तु । इस प्रकार अधिकार- विभागका महत्त्व तथा समभावकी योग्यता इस मंत्रसे जाननेक पश्चात् 'वसु-विभाग' का विचार अगले मंत्रसे करेंगे -

## मंत्र ५ से २२ तक 'वसु-वि-भाग ।' (१) ब्राह्मण-वर्ण-विभाग । ज्ञानका प्रचार

मंत्र ५ से मंत्र २२ तक अर्थात् अध्याय समाप्तितक 'वसु-विभाग' का वर्णन किया जाता है । मंत्रमें जो इसका क्रम रसा है, वह किसी अन्य तत्वपर होगा, उसके विषयमें सबको ही विचार करना चाहिए । यहां वे ही विभाग चार वर्णोंमे बांट कर बताये जाते हैं, जिससे उन विभागोंकी परस्पर संगित निश्चित रीतिसे समझी जायेगी । सबसे प्रथम 'ब्राह्मणवर्ग' का विचार करेंगे, क्योंकि 'ब्राह्मणों अस्य मुखं' ब्राह्मण इसका मुख है' ऐसा अ. ३१.११ में कहा है । इस वसु विभागको प्रारंभ करनेसे पूर्व 'आलभते' इस क्रियाक अर्थका विचार करना चाहिए । क्योंकि यद्यपि यह क्रिया मंत्र २२ में आती है, तथापि इसका संबंध पांचवें मंत्रसे अंततक प्रत्येक वाक्यके साथ होता है ।

आ-लभ् = स्पर्श करना, प्राप्त करना, पाना, पहुंचाना, पूरा करना, सिद्ध करना; आश्रय करना, उपयोग करना, सलूक करना, लाभ उठाना, पास करना, आरंभ करना; अपने ऊपर लेना, स्वीकार करना; पहुंचना; प्रसन्न करना; सुलह करना; अर्पण करना; हनन करना; पास होना ।

आ-लम्ब् = आश्रय करना, विश्राम करना, सहायता करना, पालन करना, अपना करना, उपयोग क्रूरना, पास होना, प्राप्त करना, अपने आपको समर्पित करना; अवलंबन करना I

लभ् = (डू-लभ-ष्) प्राप्तौ । (पाणिनीये घातुपाठे भ्यादिः) लम्ब = (लिब) = शब्देऽवस्त्रंसने च । (पाणिनीये

धातुपाठे भ्यादिः)

धातुके उक्त अर्थ देखनेमें उनमें केवल चार भाव प्रतीत् होते हैं। (१) प्राप्ति (२) आश्रय (३) सहाय्य और (४) हनन। ये चार अर्थ 'आलभते' क्रियामें मुख्य है। इन अर्थोंको मनमें धारण करके मंत्र ५ के प्रथम अंशका विचार करेंगे-

## (१) 'ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलभते' (१)

'(ब्रह्मणे) ज्ञानके लिये (ब्राह्मणं) ज्ञानीको (आलभते) प्राप्त करता है।' ज्ञानके लिये ब्राह्मण के पास पहुंचता है, ब्राह्मणका आश्रय करता है, ब्राह्मणसे उपयोग लेता है, ब्राह्मणसे व्यवहार करता है, ब्राह्मणसे लाभ उठाता है, ब्राह्मणका स्वीकार करता है, अथवा ब्राह्मणको अपने ऊपर मानता है अर्थात् ब्राह्मणको गुरु मानकर उसका शिष्य बनता है, ब्राह्मणके पास पहुंचता है, ब्राह्मणको प्रसन्न करता है, ब्राह्मणके साथ सुलह अर्थात् मित्रता करता है, ज्ञानप्रसादके लिये ब्राह्मणको अर्पण करता है, ब्राह्मणको सहायता देता है।

'हवन' का अर्थ यहां नहीं लगता, क्योंकि ज्ञानप्रसारके लिये ब्राह्मणका अर्थात् ज्ञानीका- हनन करता है।' यह अर्थ स्वयं अपने मंतव्यका ही संडन करनेवाला होता है। ज्ञानी जीता रहेगा तबतक ही ज्ञानका प्रसार होना संभवनीय है, ज्ञानी पुरुषका हनन करनेसे ज्ञानके प्रसारका कार्य बंद होगा। इसलिये ऐसे स्थानोंपर 'आलभ्' का 'हनन' अर्थ नहीं लिया जा सकता। किन किन स्थानोंपर लेना उचित होगा, उसका जहां वैसा प्रसंग आवेगा वहां विचार किया जायगा।

अब 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ देखना चाहिए । 'ब्रह्म' शब्द 'बृह् बृंह्' इन दो धानुओंसे बनता है । जिनके अर्थ निम्न प्रकार है-

बृह् = बढना, अभ्युदयको प्राप्त होना; वृद्धि करना; फैलना, व्यापना, बडा होना, बलवान् होना, उच्च करना, पृष्टि करना ।

बृहं = बढना, पुष्ट करना, बोलना, उपदेश करना, तेजस्वी होना, प्रकाशना ।

बृह् = वृद्धौ । (पाणिनीये धातुपाठे भ्वादिः) - बढना ।

बृह = वृद्धौ शब्दे च (पाणिनीये धातुपाठे भ्वादिः) = बढना, बोलना ।

बृह = उद्यमने । (पाणिनीये धातुपाठे तुदादिः) = उद्योग करना ।

उक्त अर्थोंको मनमें धारण करके, 'ब्रह्मन्' का अर्थ देखना चाहिए। 'ब्रह्मन' शब्दका यौगिक अर्थ - 'बडा, महान, अम्युदयसंपन्न, व्यापक, फैला हुआ, बलवान्, उच्च, पुष्ट, उपदेशकर्ता, तेजस्वी, उद्यमशील, इतना है। अर्थात् 'ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलभेत।' का अर्थ- 'बडा होनेके लिये महत्त्व प्राप्त करनेके लिये, अम्युदय प्राप्तिके लिये, बलवान् बननेके लिये, उच्च होनेके लिये, यश फैलानेके लिये, पुष्ट होनेके लिये, उपदेश करने और सुननेके लिये, तेजस्वी होनेके लिये, प्रयत्नशील- पुरुषार्थी बननेके लिये ज्ञानी मनुष्यका प्राप्त करो, ज्ञानी मनुष्यका शिष्य बनो। अथवा उक्त कार्य करनेके लिये ज्ञानीको नियुक्त करो, ज्ञानीको सहायता दो इ. ।' हो सकता है। इस विषयमें पाठकोंको अधिक विचार करके बोध लेना चाहिए।

राष्ट्रमे अज्ञानी लोग ज्ञानी मनुष्यके पास चले जांय और ज्ञान प्राप्त करें; तथा धनिक और राजा, राजपुरुष आदि लोग ज्ञानीको सहायता करके उनसे ज्ञान प्रचार करनेका यत्न करावें। इस प्रकार दोनों प्रकारके लोगोंद्वारा ज्ञान प्रचारके लिये सहायता होनी चाहिए-

## तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

(तैत्ति. आर. ८।१।१)

'(नौ) हम दोनों द्वारा (अधीतं) पढा हुआ ज्ञान (तेजिस्व) तेजस्वी रहे । और हम सब आपसमें विद्वेष अर्थात् विरोधी झगडा न करें ।' उच्च, नीच, श्रीमान, गरीब, धनिक, निर्धन, अधिकारी अधिकृत, राजपुरुष प्रजापुरुष आदि द्विविध जनोंको अर्थात् सब लोकोंको ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए । मंत्र ४ के 'नृ-चक्षस्' शब्दसे 'मनुष्यमात्रोंको ज्ञान देना' यह उपदेश ध्वनित हुआ था । वही भाव यहां अब बिलकुल स्पष्ट हुआ है ।

'मनुष्यः ब्रह्मणे ब्राह्मणं आलभेत ।' प्रत्येक मनुष्य ज्ञानप्राप्तिके लिये ब्राह्मणके पास पहुंच जावे । अर्थात् (१) ज्ञान लेनेका हरएक मननशील मनुष्यको जन्मसिद्ध । अधिकार है, (२) तथा जो मनुष्य ज्ञानीके पास शिष्य बनकर आ जायगा, उसको निष्कपट भावसे ब्राह्मणने पढाना ही चाहिए । कोई जातिनिर्देश यहां नहीं । तथा राजाको उचित है कि ब्राह्मणको अर्थात् ज्ञानीको नियुक्ति करके, किसी प्रकारकी रुकावट न रस्पता हुआ, सबको ज्ञानसे युक्त करे। जिनके पास मन और बुद्धि है उनको ज्ञान ग्रहण करनेका अधिकार है। वेदमें किसी स्थानपर देखनेमें नहीं आता कि किसी मनुष्यको भी जाति, रंग, स्थान आदि क्षुद्र कारणोंके कारण, ज्ञानसे वंचित रखनेको अंशमात्र भी ध्वनि निकलती हो। अस्तु। इस प्रकार इस मंत्रका भाव स्पष्ट हुआ। अब ब्राह्मणोंके गुणधर्म देखेंगे-

### ब्राह्मणके कर्तव्य

तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा । अनुहाय तपसा मन्युना चोत दूराः दव भिन्दन्त्येनम् ।। (अथर्व ५।१८।९)

'(तीक्ष्ण-इषवः) जिनके बाण तिस्ये होते है, और जो (हेतिमंतः) हथियार धारण करते है, ऐसे (ब्राह्मणाः) ब्राह्मण (यां शरव्यां) जिन शस्त्रोंको (अस्यन्ति) फेंकते है, (सा न मृषा) वे शस्त्र व्यर्थ नहीं जाते । वे (मन्युना) तेजस्वि बलके साथ (तपसा) तपके अर्थात् कष्ट सहन करके (अनु-हाय) शत्रुका पीछा करके (उत) निश्चयसे (एनं) इस शत्रुको (दूरात् अव भिन्दन्ति) दूरसे ही भेदन करते है।' इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणोको भी शस्त्रास्त्रोंमें प्रवीण होना चाहिए । ज्ञानमें प्रवीण रहना उनका कर्तव्य ही है।

### नास्य धेनुः कल्याणी नानड्वान्त्सहते धुरभ् ॥ वि-जानिर्यत्र ब्राह्मणो रात्रिं वसति पापया ॥ (अथर्व. ५।१७।१८)

'इस राष्ट्रमें (धेनुः) गाय (न कल्याणी) हितकारक दूध नही देती तथा (अनड्वान्) बैल गाडीकी धुराको ओढनेक लिये समर्थ नही होता, िक जिस राष्ट्रमें (विजानिः) अपनी पत्नीको छोडकर (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (पापया) पापी स्त्रीके साथ (रात्रिं वसति) रात्रीमें रहता है।' इस मंत्रमें कहा है, िक ब्राह्मणके दुष्कृत्योंका परिणाम पशुपिक्षयोंपर भी होता है, िफर मनुष्योंपर होगा ही। अर्थात् ब्राह्मणोंके नीतिभ्रष्ट और अधार्मिक होनेसे सब राष्ट्रकी अवनित होती है। इसलिये ब्राह्मणोंको उचित है कि वे अपने धर्मनियमोंपर स्थिर रहें। तथा-

उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिधित्साते । परा तत्सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ (अथर्व. ५।१२।६) 'जो राजा अपने आपको (उग्रः) शक्तिमान समझकर ब्राह्मणको कष्ट देता है, (तत् राष्ट्रं) उसका वह राज्य (परा सिच्यते) दूरतक गिर जाता है, जहां (ब्राह्मणः जीयते) ब्राह्मणको कष्ट पहुंचते है।' जिस राष्ट्रमें ज्ञानीको कष्ट पहुंचते है, ज्ञानीका कोई उपदेश नहीं सुनता, ज्ञानीके उपदेशोंको दबानेका यत्न किया जाता है, वह राष्ट्र अवनत होता है, क्योंकि ज्ञानसेही सबकी उन्नति होती है तथा-

### संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः । वाचं पर्जन्य- जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥१॥ (ऋ. ७।१०३।१, अथर्व. ४।१५।१३)

'(सं-वत्सरं शशयानाः) वर्षकी अवधीतक समाधिकी शांत वृत्ति (Tranquility) में रहते हुए (व्रतचारिणः) नियमोंके अनुसार आचरण करनेवाले तथा (मण्डूकाः-मण्डित भूषयित विभाजयित वा । भूषियता विभाजयिता वा मंडूकः) मंडन और खंडन करनेवाले (ब्राह्मणाः) विद्वान लोग (पर्-जन्य-जिन्वितां वाचं) पूर्तिकारक प्रेरणासे वाणीको (प्र अवादिषुः) विशेष प्रकार बोलते है ।'

'मंडक, मंडन, मंडप, मंडल' इत्यादि शब्द 'मंड्' धातुसे बने है जिसका अर्थ 'मूषित करना, शोभायुक्त बनाना, मंडन करना' ऐसा होता है। 'मंड्' धातुका दुसरा अर्थ 'विभाजन' अर्थात् 'मेदन, छेदन, खंडन' करना है। अर्थात् 'सत्यका मंडन और असत्यका खंडन' करनेका भाव 'मंडूक' में है। जो 'धर्मका मंडन और अधर्मका खंडन करता है' उसकी पदवी मंडूक होती है। लौकिक संस्कृतमें 'मेंडक' ऐसा इसका अर्थ है, उसीको मनमें धरकर और उक्त यौगिक मूल धात्वर्थको छोडकर डा. मूर साहब आदि यूरोपीयनोंने अपनी पुस्तकोंमें यह मंत्र 'ब्राह्मणोंकी निंदा करनेके लिये बनाया गया है', ऐसा लिखा है। वह उनके अज्ञानका द्योतक है।

'पर्णन्य' शब्दका अर्थ 'पूर्तिजन्य, पूर्ति-जनक, पूर्णत्वका उत्पादक' है। पूर्णता करनेका गुण विद्वानोंकी प्रभावयुक्त वाणीमेंही हुआ करता है 'पर्- जन्य- जिन्वितां वाचं' का अर्थ पूर्णता उत्पन्न करनेकी इच्छासे कही हुई वाणी अथवा वक्तृता' ऐसा है। यही ब्राह्मणोंका काम है कि वे अपनी वक्तृतासे राष्ट्रमें ज्ञानके विषयमें पूर्णता उत्पन्न करें और किसी स्थानपर न्यूनता न रखें। उक्त सूक्तका और एक मंत्र देखिए- ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् । अर्ध्वयवो धर्मिणः सिष्विदाना आविर्भवन्ति गुह्मा न केचित् ॥ (ऋ. ७।१०३।८)

'(सोमिनः) सौम्य, शांत, (अ-ध्वर्यवः) अहिंसायुक्त कर्म करनेवाले, (सिष्वदाना धर्मिणः) तपनेवाले, तपस्वी (ब्राह्मणासः) विद्वान लोक (परि-वत्सरीणं ब्रह्मकृण्वन्तः) एक वर्षकी अवधितक ज्ञानका उपदेश करनेवाले (गुह्मा न केचित्) किसी प्रकार गुप्तता न रखते हुए (आविर्भवन्ति) बाहर आते है और (वाचं अक्रत) वक्तृता करते है।' अर्थात एक वर्षपर्यंत सतत पढाईका कार्य करनेवाले विद्वान शांत अहिंसाशील तपस्वी ब्राह्मण बाहर आकर उपदेश करते है, पक्षपातको छोडकर, अंदर एक और बाहर एक इस प्रकार न करते हुए, ठीक सत्यका मंडन और असत्यका खंडन करते है। तथा-

ब्राह्मणमद्य विन्देयं पितृमन्तं पैतृमत्यमृषिमार्षेयँ सु-धातु-दक्षिणम् । अस्मद द्राता देवता गच्छत प्रदातारमाविशत ॥ (यजु. ७।४६)

'(अद्य ब्राह्मणं विन्देयं) हम सब आज विद्वानोंको प्राप्त करें, जो विद्वान् (१) (पितृमंतं) पितृमान् अर्थात् उत्तम पितासे उत्पन्न हुआ हो, (२) (पैतृमत्यं) जिसका पितामह अच्छा हो, (३) (आर्षेयं) ऋषियोंका सब ज्ञान जिसने पढ़ा हो, तथा (४) (ऋषिं) जो स्वयं दिव्य वृष्टिसे युक्त हो, और (५) (सु-धातु-दक्षिणं) उत्तम वीर्य धारण करनेमें दक्ष हो अर्थात् इंद्रियनिग्रही ऊर्ध्वरेता हो । (अस्मत्-द्राता) हमारेसे प्रगतिको प्राप्त होकर (देव-त्रा) विद्वानोंमें जो (प्र-दातारं) विशेष दानशील हों उनके पास (गच्छत) जाओ और उनमें (आ-विशत) प्रविष्ट होकर रहो ।' इस मंत्रमे किस प्रकारका ब्राह्मण गुरु करना चाहिए, इसका उत्तम वर्णन है; इस प्रकार गुरु होंगे तो सबका सुधार हो सकता है । तथा-

## ब्राह्मणानभ्यावर्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ (अथर्व. १०।५।४१)

'ब्राह्मणोंको मै प्राप्त करता हूं। वे ब्राह्मण मुझे ज्ञान-तेजरूपी धन देवें' इस प्रकार ब्राह्मणोंके गुणवर्णन करनेवाले बहुत मंत्र है, परंतु यहां नमूनेके लिये थोडेसे रखे है। इन मंत्रोंसे ज्ञात हो सकता है, कि ब्राह्मणका ज्ञान- प्राचारका कार्य राष्ट्रमें कितना है, और जनताकी उन्नतिके साथ सच्चे उच्च ब्राह्मणका कितना संबंध है। अब हम अगला उपदेश देखेंगे-

### (२) 'तपसे कौलालम् ।' (२१)

इस वाक्यका अर्थ ठीक ध्यानमें आनेके लिये 'तपस्' और 'कौलाल' इन दोनों शब्दोंके अर्थ विस्तारपूर्वक देखने चाहिए -

तपस्का अर्थ - उष्णता, गर्मी; स्वकीय इच्छासे कष्ट सहना, अच्छा कार्य करनेके समय होनेवाले कष्ट आनंदसे सहना; ध्यान, चित्तकी एकाग्रता; धर्म- नीति- विषयक सद्गुण; विशेष कर्तव्य; जैसा ब्राह्मणोंका तत्त्वज्ञानका विचार, क्षत्रियोंका राज्य- संरक्षण, वैश्योंका कृषि व्यापार और पशुसंरक्षण, तथा शूद्रोंका कारीगरी और इमानी नौकरी; ये चार वर्णोंके चार विशेष कर्तव्य तप कहलाते है। तथा-

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो भूर्भुवः

सुवर्ब्रह्मेतदुपास्वैतत्तपः ॥ (तै. आ. १०।८)

'(ऋतं) अटल नियमोंका पालन (सत्यं) सत्यका पालन (श्रुतं) विद्याध्ययन, (शान्तं) चित्तकी शांति, (दमः) मनका दमन, (शमः) इंद्रियोंका शमन, (दानं) परोपकार, (यझ) सत्कार, संमति दानात्मक कर्म, (भूः) अस्तित्व रसना, (भुवः) मनन करना, (सुवः) आनंद प्राप्त करना, उच्च गति प्राप्त करना, (ब्रह्म) परमेश्वरकी उपासना करना ये सब तप है। तथा-

तपश्च स्वाध्याय- प्रवचने च । (तै. आ. ७।९) '(स्वाध्यायः) अध्ययन और (प्र-वचनं) उपदेश ये तप है।' तथा-

पूर्वी जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्मं वसानस्तप-सोदतिष्ठत् । तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॥ (अथर्व. १९।५।५)

'(ब्रह्मणः ब्रह्मचारी) ज्ञानका ब्रह्मचारी अर्थात् ज्ञानार्जनमें अपना समय व्यतीत करनेवाला विद्यार्थी, (धर्मवसानः) श्रम करता हुआ जब (पूर्वः जातः) पूर्ण बन जाता है, तब वह (तपसा उदितष्ठत्) तपके कारण उन्नत होता है। उसीसे श्रेष्ठ ब्रह्मका तत्त्वज्ञान प्रसिद्ध होता है, तथा (अमृतेन साकं) अमरपनके साथ (सर्वे देवाः) सब दिव्यगुण तथा दिव्य पदार्थ उसीके साथ रहते है।'

ब्रह्मचर्येण तपसा राजां राष्ट्रं विरक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥

(अथर्व. १९।५।१७)

'(राजा) राष्ट्रका अधिकारी, (ब्रह्मचर्येण तपसा) ब्रह्मचर्य अर्थात् विद्याध्ययन और वीर्य संरक्षणरूप तपके द्वारा राष्ट्रका संरक्षण करता है। तथा (आचार्यः) अध्यापक ब्रह्मचर्यके साथही रहनेवाले विद्यार्थीकी इच्छा करता है।' अर्थात् राष्ट्रके सब अधिकारी क्षत्रिय तथा सब अध्यापक ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आदि सुनियमोंका पालन करनेवाले हों, तथा वे दोनों राष्ट्रके सब लडकोंसे ब्रह्मचर्य पालन और वीर्य रक्षण करावें । यह सब तप है । इतने विवरणसे 'तप' का निम्न अर्थ प्रतीत होता है :-'(१) जनतामें गर्मी अर्थात् उत्साह रखना, (२) अच्छे कर्म करनेके समय होनेवाले सब कष्ट आनंदसे सहना, (३) सब कर्म विशेष ध्यानपूर्वक करना, (४) धर्म नियमोंका उत्तम पालन करना, (५) सद्गुणोंका घारण करना, (६) अपने विशेष कर्तव्य पालन करना (७) उन्नतिके नियमोंका पालन, (८) सत्यका पालन, (९) विद्याका अध्ययन, (१०) चिंत्तकी शांति, (११) मनका दमन, (१२) इंद्रियोंका संयम, (१३) परोपकार, (१४) योग्य सज्जनोंका सन्मान करना, (१५) उत्तम सज्जनोंके साथ मित्रता करना, (१६) दोनोंकी सहायता करना, (१७) अपना अस्तित्व उत्तम प्रकारसे रखनेके लिये पुरुषार्थ करना (१८) उन्नति प्राप्त करना, (१९) ईश्वरकी भक्ति करना, (२०) सत्यधर्मका उपदेश करना, (२९) वीर्यका संरक्षण करके बलवान् बनना, ये सब तप है।

अब 'कौलाल' का अर्थ देखिए- 'कुले भवः कौलः ।' जो उत्तम कुलमें उत्पन्न होता है । उसको 'कौल' करते है । कुलीन; शक्तिका उपासक ।

'कौलं अलित भूषयित पर्याप्नोति वा स कौलालः ।' जो कुलीनताको भूषित करता है अथवा उसकी परिपूर्णता करता है वह कौलाल होता है । अर्थात् 'स्वयं कुलीन होकर कुलीनताके योग्य सब कार्य करता है' वह कौलाल है । कई पुरुष उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर अधम कर्म करते हैं उनका यहां इस शब्दसे ग्रहण नहीं होता, परंतु जो स्वयं श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न होते हुए, उस श्रेष्ठ कुलका यश वृद्धिंगत करनेके लिये सर्वदा योग्य पुरुषार्थ करते है, उन पुरुषोंको तप शब्दसे ज्ञात होनेवाले उक्त कार्य करनेमें लगाना चाहिए । उत्तम धर्मनीतिके प्रचारके लिये कुलीन और कुलभूषण पुरुषको संयुक्त करो । '(३) अयेभ्यः कित-वम् ।' (३७)

'अयः' का अर्थ - योग्य दिशासे प्रगति करना; जन्नतिकी ओर जाना, अभ्युदयके लिये पुरुषार्थ करना । प्र-गति । (अय-गती) ।

'कित-वः' का अर्थ- 'कित संज्ञाने । चिकेति जानाति । कितं ज्ञानं वनित संभजित इति कित-वः ज्ञानैकपरायणः ।' कितका अर्थ ज्ञानः तथा ज्ञानका सेवन करनेवाला होता है, वह 'कित-व' अर्थात् जो ज्ञानके लिये ही अपने आपको अर्पण करता है ।

'अभ्युदयके कार्योंके लिये ज्ञानके उपासकको प्राप्त अथवा प्रयुक्त करो ।'

'(४) सं-ज्ञानाय स्मर-कारीम् ।' (४७) '(स्मर-कारीं) प्रीतिसे, प्रेमके साथ, कर्म करनेवालेको (सं-ज्ञानाय) उत्तम ज्ञानके लिये प्रयुक्त करो ।'

'(५) प्रयुग्भ्य उन्मत्तम् ।' (३५)

'प्र-युज् प्रयोग' का अर्थ- अनुभवके लिये कार्य करके जांचना, तजवीज, मन्सूबा, कल्पना, पद्धति, व्यवस्था, ध्यानसे काम करना, प्रदर्शन, कर्मका अनुष्ठान ।

'उन्मत्त' 'उत्+मत' का अर्थ- 'उद्गतः मदः यस्मात्।' जिससे घमंड चली गई है अर्थात् जो घमंड नहीं करता। 'विशेष महत्वकी व्यवस्थाके कार्यके लिये ऐसे मनुष्यको प्रयुक्त करो कि जो घमंडी न हों।'

'(६) गंधर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यम् । (३४)

'व्रात्यः' - व्रजित इति व्रात्यः ॥ जो उपदेश करनेके लिये सदा भ्रमण करता रहता है उसको व्रात्य कहते है । 'गंधर्वः' - गां पृथिवीं धारयति इति गं-धर्वः । जो

'गधवः' - गा पृथ्वा धारयात इति ग-धवः । जा भूमीका धारण करके अर्थात् अपनी जमीनके आश्रय पर ही रहता है वह गंधर्व अर्थात् किसान है । 'अप्-सरसः' - अप् अर्थात् कर्मोंके लिये जो संचार करते है उन कर्म-चारियोंका यह नाम है ।'

'किसानों और कर्मचारियोंके लिये भ्रमण करनेवाले उपदेशक रखो ।'

गंधर्व तथा अप्सरस्के अन्य अर्थ यहां अभीष्ट नहीं ऐसे प्रतीत होता है। गंधर्व- नायक, गानेवाला, वक्ता। अप्सर:- नर्तकी, नाचनेवाली।। इस विषयमें पाठकोंको विशेष सोचना चाहिए।

व्रात्यके विषयमें अथर्ववेदमें बना वर्णन देखने योग्य है।

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्रात्योऽतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥१॥ स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयात् व्रात्य काऽवात्सीर्वात्योदकं व्रात्य तर्पयन्तुत्रात्य तथा ते प्रिये तथाऽस्तु व्रात्य यथा ते वशस्तथाऽस्तु व्रात्य यथा ते निकामस्तथाऽस्त्विति ॥२॥ (अथर्व. १५।११)

इस प्रकारका भ्रमण करनेवाला (व्रात्यः) उपदेशक जब अपने घर आ जायगा तब स्वयं उसके सन्मुर्स जाकर पूछना चाहिए, कि हे (व्रात्य) उपदेशक ! आप इतने दिन कहां थे ? आपके लिये यह उदक है। आपको हम आनंदमे रखेंगे। जो आपके लिये प्रिय होगा वही किया जायगा। जो आपको अनुकूल होगा वही होगा। जो आपकी इच्छा होगी वैसा ही हम आचरण करेंगे।'

इस प्रकार उपदेशक आने पर उसका स्वागत करना चाहिए। इस विषयमें अथर्ववेद कां. १५ देखने योग्य है। उपदेशकोंका योग्य सन्मान करना लोकोंका धर्म है।

(७) 'सर्प-देव-जनेभ्यो अ-प्रतिपदम् ।' (३६)

(सर्पाः) जंगली, अज्ञानी मनुष्य, (देवाः) विजयकी इच्छा करनेवाले मनुष्य, तथा (जनाः) इतर साधारण लोक इन तीन प्रकारके लोकोंके लिये (अ-प्रतिपर्द । न विद्यते प्रतिपद् अधिकं ज्ञानं यस्मात्) जिससे अधिक ज्ञानी कोई नही, अर्थात् जिसका यथायोग्य ज्ञान होता है ऐसे पुरुषको प्रयुक्त करो ।

सप:- (सर्पति इति सर्पः) जो केवल चलते फिरते है, परंतु जिनको मनुष्यत्वके विषयका ज्ञान प्राप्त नहीं ।

जन:- (जनयति इति जनः) जो केवल प्रजा उत्पन्न कर सकता है, परंतु मनुष्यताका उच्च ज्ञान जिसके पास नहीं । देव:- इस शब्दके अनेक अर्थ है-

- (१) दीव्यति क्रीडित इति देवः ।- जो मर्दानी स्रेल खेलते है।
- (२) दीव्यति विजिगीषति इति देवः ।- विजयकी इच्छा । और विजयके लिये प्रयत्न करनेवाले देव होते है ।
- (३) दीव्यति व्यवहरित इति देवः ।- जो व्यापार-व्यवहार करता है वह देव कहलाता है ।
- (४) दीव्यति द्योतते इति देवः I- जो चमकता है वह देव होता है ।
- (५) दीव्यति स्तौति इति देवः । जो ईश्वरकी स्तुति करता है । ईश्वरका उपासक देव कहलाता है ।
  - (६) दीव्यति भोदते इति देवः ।- जो सदा आनंद

वृत्तिसे रहता है।

- (७) दीव्यति माद्यति इति देवः । जो सदा खुश रहता है।
- (८) दीव्यति स्विपिति इति देवः । जिसको गाढ निद्रा आती है ।
  - (९) दीव्यति कामयते इति देवः । जो प्रीति करता है ।
  - (१०) दीव्यति गच्छति इति देवः ।-जो हलचल करता है।

(११) देवो दानात् । - जो दान देता है ।

इतने देवोंके लक्षण होते हैं । इस प्रकारके सब लोगोंका शिक्षण देनेके लिए ऐसे योग्य पुरुषोंको रखना चाहिए कि जो जहां उत्तम प्रकारसे योग्य हो ।

#### न्याय-विभाग ।

'(८) आ-शिक्षायै प्रश्निनम् ।' (५८)

(आशिक्षायै) शिक्षणकी इच्छा - करनेवालेके लिये (प्रश्निनं) प्रश्न पूछनेवालेको प्रयुक्त करो ।'

'(९) उप-शिक्षाये अभि-प्रश्निनम् ।' (५९)

'(उप-शिक्षायै) अभ्यासके लिये (अभि-प्रश्निनं) जिज्ञासूको नियुक्त करो ।'

'(१०) मर्यादायै प्रश्न-विवाकम् ।' (६०)

'मर्यादा- मर्थैः मनुष्यैः आदीयते या सा मर्याऽऽदा ।' जो सब मननशील मनुष्योंने अपनी स्वसंमतिसे निश्चित की होती है, उस नियमव्यवस्थाको मर्यादा करते हैं । (मर्यादायै) न्याय व्यवस्थाके लिये (प्रश्न-विवाक)

पंचको नियुक्त करो ।'

'प्रिश्नन्' का अर्थ - वादी मुद्दई, फिरयादी । 'अभिप्रिश्नन्' का अर्थ- प्रतिवादी मुद्दाअलह । 'प्रश्नविवाक' का अर्थ- पंच, न्यायाधीश ।

ये भी इनके अर्थ हैं। इन अर्थों के अनुकूल 'आशिक्षा, उपशिक्षा' के अर्थ भी बदलने उचित होंगे। परंतु इन अर्थों का आजकालके कोशों से कोई पता नहीं चलता। इसलिये इस बातको विद्वान् स्वाध्यायशील पुरुषों को सोचना चाहिए।

'(११) धर्या सभा- चरम् ।' (१३)

(धर्माय) धर्मशास्त्रके लिये (सभा-चरं) धर्मसभाके अस्मासदको प्राप्त करो ।'

'धर्म' शब्दका अर्थ 'स्मृति शास्त्र' अर्थात् राष्ट्रका कानून है। राष्ट्रीय महासभाके सभासदोंसे राष्ट्रके कानूनके विषयमें अर्थात् राजनियमोंके विषयमें पूछना चाहिए ।

### नि-यम विभाग।

### '(१२) यमाय अ-सूम् ।' (१०१)

'(यमाय) नियमोंके लिये (अ-सूं) निःपक्षपातीको प्राप्त करो ।'

### **'(१३) यमाय यम-सूम !' (१०३)**

'(यमाय) उपनियमोंके लिये (यम-सूं) नियम उपनियम बनानेवालके पास जाओ ।'

'यम-सू' उन सभासदोंका नाम होता है, कि जो नियम उपनियम बनानेवाली सभाके सभासद होते हैं। तथा 'अ-सू' उन सभासदोंका नाम होता है कि, जो स्वयं नियम उपनियम नहीं बनाते, परंतु निःपक्षपातसे सब नियम उपनियमोंका लोकहितकी दृष्टिसे परीक्षण करते है।

### विवाद ।

## '(१४) अतिक्रुष्टाय मा-गधम् ।' (१०)

'मां-प्र-माणं गध्यति गृहणति गध्यं गृहणतिः । निरु, ४२।५१।।' जो योग्य प्रमाणोंका ग्रहण करता है, उसको मा-गध कहते है ।

(अति-क्रुष्टाय) महान वक्तृत्वके लिये (मा-गधं) योग्य प्रमाण देनेवालेको प्रयुक्त करो ।

### '(१५) घोषाय भषम् ।' (१४४)

(घोषाय) बडे आवाजकी वक्तृताके लिये (भषं) बडी आवाजसे बोलनेवालेको रखो ।

## '(१६) अन्ताय बहुवादिनम् ।' (१४५)

'(अन्ताय) समाप्तिके लिये (बहु-वादिनं) बहुत वक्तृत्व करनेवाले को नियुक्त करो ।' वाद विवाद समाप्त करना हो, तो उत्तम प्रभावशाली वक्ताको रिक्षिए, जो बहुत और अच्छा बोल कर स्वपक्षका अच्छी प्रकार मंडन कर सकता हो ।

### '(१७) अनन्ताय मूकम् । (१४६)

'जो वादविवाद (अनन्ताय) अन्त न होनेवाला हो, वहां (मूकं) कम बोलनेवालेको रखो ।' कई वादविवाद, शास्त्रार्थ, बहस मुबाहिसे ऐसे हुआ करते हैं कि, जो समाप्त नहीं हो सकते, विपक्षी लोग वितंडवाद करते हुए बोलते ही जाते हैं, और किसी प्रकार भी नियमानुकूल नहीं चलते । ऐसी अवस्थामें बहुत ही थोडा बोलनेवाला जो हो उसको ही रखना उचित हैं, क्योंकि बोलने और न बोलनेका परिणाम विपक्षी पर कुछ भी नहीं होना है। जो वादविवाद सत्यका ग्रहण और असत्यको छोडनेके लिये नहीं होता उसमें ज्ञानी मनुष्यको अधिक बोलना नहीं चाहिये।

### ं '(१८) आर्त्ये जन-वादिनम् ।' (१३०)

'(आर्त्यें) कठिन प्रसंगके लिये, विनाशकी अवस्थाके समय (जनवादिनं) लोकोंके हितकी बात जो ठीक प्रकार कह सकता है उसको रखो।'

### योग-विभाग ।

### '(१९) योगाय योक्तारम् ।' (९३)

'(योगाय) योगाभ्यासके लिये (योक्तारं) योग करनेवालेको रखो ।'

योगके आठ अंग है। (१) यम, (२) नियम, (३) आसन और (४) प्राणायम, ये चार अंग शारीरिक स्वास्थ्यके लिये है। अहिंसा, सत्य, अ-स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पांच यम है। शुद्धि, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरमंक्ति ये पांच नियम है, व्यायामके अनंत आसन है जिनके करनेसे शरीर निरोगी और सुडौल बनता है। प्राणायामके करनेसे रक्तशुद्धि, हृदय और फेंफडोंकी शुद्धि होकर सब प्रकारका आरोग्य प्राप्त हो सकता है। शरीरस्वास्थ्यके लिये इन चार अंगोंके पालनकी अत्यन्त आवश्यकता है। शरीरमें रोग इसलिये होते है, कि लोग इन चार अंगोंकी ओर ध्यान नही देते। जन्मसे दुर्बल मनुष्य इन चार अंगोंका अभ्यास करके जिस किसी आयुमें निरोगी बन सकते है।

(५) प्रत्याहार, (६) ध्यान, (७) धारणा और (८) समाधि ये चार योगके उत्तर अंग है। इनसे आत्मिक बल प्राप्त होता है। प्रत्याहारसे इन्द्रियोंके साथ मनका संयम करना अर्थात् उनको बुरे विचारोंसे हटाकर अच्छे विचारोंमें ही प्रवृत्त करना। सद्गुणोंका मनन ध्यान होता है। मनकी एकाग्रता धारणाका तात्पर्य है तथा अपने आत्माके स्वरूपमें स्थिर होना, तथा विरुध्द समयमें भी शांतवृत्ति रखना समाधिका साध्य है। यह चार अंग

आत्मिक बल बढानेवाले है ।

इस प्रकार योग- साधनसे शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ता है। और योगी पूर्ण आरोग्यको प्राप्त होकर, पूर्ण आयु तक उत्तम प्रकारके पुरुषार्थ करनेके लिये योग्य होता है।

### '(२०) अ-थर्वभ्यो अव-तोकाम् ।' (१०२)

'अ थर्वन्' का अर्थ० 'थर्वतिश्चरतिकर्मा सत्प्रतिषेधः । अ-थर्वाणो अ-धनवन्तः ॥' निरु १९।१९।१५ 'थर्व' का अर्थ 'चंचलता' है और 'अथर्ववन्' का अर्थ 'अचंचल स्थिर' है। जिस समय योगीका चित्त स्थिर होता है उस समय उसको 'अ थर्वा' कहते है। समाधिस्थित योगीका नाम अ-थर्वा होता है।

'अव-तोका' - अवतुञ्जति रक्षति इति अवतोका ।' संरक्षक मंडलीका नाम अवतोका है ।

समाधिमें रहनेवाले योगियोंके लिये संरक्षक मंडली रखी ।

समाधिमें रहनेवालोंका संरक्षण करना अन्य लोगोंका कर्तव्य है। उस अवस्थामें वे अपने आपका संरक्षण नहीं कर सकते। इसलिये दूसरों पर उनके संरक्षणकी जिम्मेदारी है।

### '(२१) वपुषे मानस्कृतम्।' (९७)

'(वपुषे) शरीरके लिये (मानस्कृतं) प्रमाणके अनुसार कर्म करनेवालेको प्राप्त करो ।' शरीरको आरोग्यसंपन्न और सुडौल बनानेके लिये ऐसे मनुष्यको प्रयुक्त करो कि जो सब व्यवहार योग्य प्रमाणके अनुकूल करता है

# '(२२) शीलाय आञ्चनी-कारीम् ।' (९८)

'(शीलाय) सुस्वभावके लिये (आञ्चनीकारीं) दृष्टिका शोधन करनेवालेको रखो ।' अंजनसे दृष्टिको शुद्धि होती है। शुद्ध दृष्टि होनेसे उत्तम स्वभाव अर्थात् शील हो सकता है। शुद्ध दृष्टिसे प्रतिदिन अपने मन और इंद्रियोंके व्यवहारोंकी जांच करनेसे शील सुधरता है।

# '(२३) मेधायै वासः- पल्पूलीम् ।' (७९)

'(मेधायै) बुद्धि और शक्तिके लिये (वास:-पल्पूर्ली) कपडे स्वच्छ धोनेकी व्यवस्थाको रखो ।' स्वच्छ धोये हुए कपडोंको पहननेसे ही शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति ठीक रहती है। मलीन कपडे पहननेसे शरीर भी रोगी हो सकता है और बुद्धि भी बिघड जाती है। जो धारणावाली बुद्धि होती है उसको मेधा करते है।

#### रनान ।

### '(२४) ब्रध्नस्य विष्टपाय अभिषेक्तारम् ।' (७३)

'(ब्रध्नस्य) सूर्य, सूर्यके किरण, सूर्यकी उष्णताके, (विष्टपाय) स्थानके लिये, (अभिषेक्तारं) स्नान करने करानेवालेको रखो ।' जो उष्णदेश हों, वहां स्नानकी बहुत आवश्यकता होती है । गर्मीके दिनोंमें गर्मदेशके लोक कई बार स्नान करते है, जिससे उनका आरोग्य अच्छा रहता हैं । जहां सूर्यके किरणोंकी उष्णता अधिक हो, उन स्थानोंमें स्नान करने करानेवालोंका हीत होता है । उष्णताके लिये स्नान ही उपाय है ।

सूर्याघात, लू, सरसाम, लपट आदिके लिये शीतोदकका स्नान ही दवा हो सकती है ।

### शुद्धोदक पान ।

### (२७) "कीलालाय सुरा- कारम् ।" (६७)

'कीलाल' का अर्थ- स्वर्गीय पान, अमृत; मध; पीने योग्य पानी; देवोंका अथवा श्रेष्ठोंका अन्नपान । जिस शुद्ध पानीमें सौ भागोंमें १ भाग नमक मिला हो, उसको 'अमृतजल' कहते है, इसके पीनेसे अनेक व्याधियां दूर होती है । अमृतपान अथवा कीलालपान इसी प्रकारका शुद्ध जलपान प्रतीत होता है । इस विषयमें अधिक विचारकी आवश्यकता है । नारीयलके अंदरके पानीको भी कीलाल कहते है ।

'सुरा' का अर्थ- निघण्टु नामक वैदिक कोशमें 'सुरा, सूरा, सिरा' ये शब्द उदक नामोंमें दिये है। जिससे उनका अर्थ जल ही है। आधुनिक कोशोंमें भी इसका अर्थ- पानी, पानी पीनेक पात्र; भापसे शुद्ध किया हुआ पानी।

'सुरा कार' का अर्थ- भापद्वारा पानीको शुद्ध करनेवाला। पानीकी भाप करके उस भापका फिर पानी बनानेसे शुद्ध पानी प्राप्त होता है। 'सुराकार' शब्दका अर्थ 'नारियलका वृक्ष' भी है, क्योंकि नारियलके अंदरके पानीका नाम 'सुरा' है।

'सुरा' शब्दका 'मद्य, शराब' अर्थ है, तथा 'सुराकार' शब्दका 'शराब बनानेवाला' ऐसा भी दूसरा अर्थ है। ये अर्थ यहां अभीष्ट नहीं। क्योंकि वेदने मद्यपानकी निन्दा करके निषेध किया है- हत्सु पोतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम् । ऊधर्न नग्ना जरन्ते ॥ (ऋ. ८।२।१२)

'(न) जैसे (सुरायां) शराब (हृत्सु पीतासः) दिल खोलर पीनेवाले (युध्यन्ते) आपसमें लढते है, तथा (न) जैसे (नग्नाः) नंगे होकर (उधः) रातभर (जरन्ते) बडबडते है, वे (दुर्मदासः) दुष्ट बुद्धि लोक होते है।' दुर्मदका अर्थ जिनका मद दुष्ट होता है, आनंद करनेकी रीति जिनकी बहुत बुरी होती है, जो शराब आदि पीकर नाचना ही खुशीका चिह्न समझते है वे 'दुर्मद' होते है। 'सु-मद' ऐसे नहीं हुआ करते वे सम्यतासे रहते है। 'सुमद' लोक नारियलका पानी तथा केवल शुद्ध जल पीते है। तथा

सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात् ॥ अयोर्ह स्कंभ उपमस्य नीळे पथां विसर्गे धरुणषु तस्थौ ॥ (ऋ. १०।५।६)

'(कवयः) ज्ञानी लोगोंने (सप्त मर्या-दाः) सभ्यताकी सात मर्यादाएं (ततक्षुः) बनाई है। (तासां एकां) उनमेंसे एक मर्यादाका भी जो (अभि-गात्) उल्लंघन करता है वह (अंहुरः) बडा पतित होता है। परंतु जो (धरुणेषु) धारण शक्तियोंमें रहनेवाले (उप-मस्य) उपमा देनेयोग्य (नीडे- नीले- नी+इले) उच्च शांतिमें तथा (पथां वि-सर्गे) अनेक मार्गोंका जहां उपसर्ग नहीं, ऐसे स्थानमें (तस्थी) स्थिर रहता है वह मानो (ह) निश्चयसे (अयोः) प्रगतिके (स्कंभे) स्तंभ पर आरूढ हुआ है।'

सात मर्यादा- (१) स्तेयं- चोरी । (२) तल्पारोहणं-परस्त्री गमन, व्यभिचार । (३) ब्रह्म हत्या- ज्ञानीका वध करना; ज्ञानके प्रचारमें प्रतिबंध करना । (४) भूण-हत्या-बालकका वध, गर्भका वध करना; 'भ्रूण' धातुका अर्थ-ंआशा' ऐसा पाणिनी मुनीका दिया हुआ धातुपाठमें है । आशा करना, विश्वास करना ये अर्थ सब कोशोंमें है। इससे 'भ्रूण' के अर्थ आशा, विश्वास, भरोसा इस प्रकार होते है । अथार्त् 'भ्रूण-हत्या' का अर्थ- विश्वात-घात; धोर्लेबाजी, बेइमानी, निराशा ऐसा भी हो सकता है। विश्वासघात करना भी बंडा पाप है। (५) सुरापानं-शराब पीना । (६) दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवा -दुराचार को वारंवार करते जाना । किसी समय मनुष्यसे दुराचार होता है, परंतु ज्ञानीके कहनेके पश्चात भी वारंवार दुराचार करते जाना,यह बहुत बुरां है। (७) **पातके अनृतोद्यं**- पातक करनेके पश्चात्, उसको छिपानेके लिये, असत्य बोलकर अपने आपको बचानेका

यत्न करना । विद्वानोंकी मानी हुई ये सात वैदिक मर्यादाएं है। इनमेंसे किसीका उल्लंघन करनेसे भी मनुष्य पतित होता है। इसका वर्णन निरुक्त नै ६।२८ में देखने योग्य है।

जो धार्मिक मनुष्य अपने इंद्रियोंको शांत रखता है वह प्रगतिके दृढ भूमीपर स्थिर रहता है। 'धरुण' शब्दसे धारण और पोषणकारक धार्मिक शक्तियां समझी जाती है। 'उप-म' का अर्थ उपमा देने योग्य, आदर्श जीवन । 'नीड' शब्द मूलतः 'नील' शब्द है 'इल्' धातुका अर्थ 'शांति प्राप्त करना' है । निःशेष, संपूर्ण शांति प्राप्त करना 'नी+इल' का तात्पर्य है । 'नी+ईड' का अर्थ पूर्णतासे स्तुति करने योग्य, स्तुत्य ऐसा हो सकता है। 'सर्ग' का अर्थ उत्पत्ति; 'वि-सर्ग' का 'न-उत्पत्ति, अनुत्पत्ति, उत्पत्तिकी विरोधी स्थिति ।' 'पथां वि-सर्ग' का अर्थ 'जहां अनेक मार्गोंका झगडा नही होता है' धर्मका सीधा एक राजमार्ग होता है। मतमतांतरों के भ्रमजाल मचाने के कारण अनेक मार्ग होते है जिनमें मनुष्य भ्रांत होकर फंस जाता है। जहां भिन्न मतोंके भिन्न मार्गोंका झंझट नहीं हुआ उस मूल निश्चित धार्मिक अवस्था का नाम 'पथां विसर्ग' है । अस्तु ।

इन मंत्रोंसे पता लग जायगा कि, 'मद्य पान' वेदकों संमत नहीं। मद्यपानसे अवनित होती है ऐसा स्पष्ट आदेश उक्त मंत्रोंमें है। वेदमें परस्पर विरोधी उपदेश नहीं है। इसलिये मद्यपानका निषेध होनेके पश्चात् परिशेषसे 'शुद्ध-जल-पान; अथवा नारिकेल-जल-पान' ही 'सुरा' शब्दसे यहां अभीष्ट है यह निश्चय समझना चाहिए। भ्रमजालके वाक्योंसे कोई न फंस जाय, इसलिये यहां 'सुरा' शब्दके विषयमें इतना लिस्पना पड़ा है। 'सु' धातुसे 'सुरा' शब्द बनता है जिसका अर्थ रसकी शुद्धि करना है।

'(कीलालाय) उत्तम पेयके लिये (सुरा-कारं) शुद्ध जल बनानेवालेको प्राप्त करो ।'

# स्वास्थ्य-विभाग शारीरिक स्वास्थ्य

'(२६) पवित्राय भिजषम् ।' (५६)

'(पवित्राय) शुद्धताके लिये (भिषजं) वैद्यको प्राप्त करो ।' शुद्धता रस्पनेसे शरीरमें तथा नगरोंमें रोग नहीं होते । शुद्धता ही रोगोंको दूर करानेवाली है । जो रोगोंसे बचना चाहते है वे शरीरके अंदर, शरीरके बाहर तथा नगरोंके अंदर और बाहर अत्यंत स्वच्छता रखें। ऋतुओंके अनुकूल स्वच्छता करनेके नियम वैद्य जानते है। इसलिये शुद्धताके कार्योंके लिए वैद्योंको प्रयुक्त करना चाहिए। भिषक उसको कहते हें की (बिभेत्यस्माद् रोगः इति भिषक्।) जिससे रोग डरते हैं, जिसके भयसे बीमारियां डरके मारे दूर भागती है, वह भिषक् होता है।

#### आचार- स्वास्थ्य ।

### '(२७) दुष्कृताय चरकाऽऽचार्यम् । (१४१)

'(दुष्कृताय) दुराचार, पाप हटानेके लिये (चरक-आचार्य) चालचलनके आचारोंकी शिक्षा देनेवालेको प्राप्त करो ।'

भाषामें चतुर्थी विभिव्यका दो प्रकारसे उपयोग होता है। जैसा- 'ज्वरके लिये औषध' अर्थात् 'ज्वरको हटानेवाला औषध'। तथा 'पृष्टिके लिये औषध' अर्थात् 'पृष्टिकारक औषध'। इसी प्रकार यहां 'दुष्कृताय' अर्थात् 'दुराचारोंको दूर करनेके लिये' ऐसा समझना चाहिए, तथा 'पिवत्राय' का अर्थ 'पिवत्रता बढानेके लिये' ऐसा मानना उचित है। इसी प्रकार विशेष स्थानोंपर आगे भी समझना।

आरोग्यके लिये शरीर तथ नगरमें अंदर बाहरको शुद्धता चाहिए उसी प्रकार स्वभावकी भी शुद्धता चाहिए। बुरे स्वभावके कारण भी नाना प्रकारके रोग हाते हैं। बुरे स्वभावको ठीक करनेवाले आचार्यको 'चरकाचार्य' करते हैं 'चर, चल' का अर्थ चालचलन होता है। 'आचार्य' का अर्थ- (आचारं ग्राह्मति, आचिनोति अर्थात् आचिनोति बुद्धिम्। निरु. ११४)- जो लोकोंद्वारा सदाचारोंका ग्रहण कराता है।, जो सत्य पुरुषार्थोंको प्रकाशित करता है, जो बुरे बुद्धिका विकास करता है, वह आचार्य कहलाता है। जनताके बुरे स्वभावको दूर करके, उनमें उत्तम शीलकी स्थापना करनेका इस आचार्यका कर्तव्य होता है।

## नागरिक- शासन- विभाग । '(२८) क्षेमाय विमोक्तारम् ।' (१५)

'क्षेम' का अर्थ- शांति, सुख, संरक्षण, सुरक्षितता, संरक्षण, पालन !

'विमोक्ता' का अर्थ- स्वतंत्रता करनेवाला स्वातंत्र्यका दाता, स्वाधीनताकी साधना करनेवाला ।

'(क्षेमाय)' शांती, सुरक्षितता तथा पालनके लिये

(विमोक्तारं) स्वतंत्रताकी स्थापना करनेवालेको प्राप्त करो ।'

नागरिक शासनके लिये व्यक्तिकी स्वतंत्रता, व्यक्तिकी सुरक्षितता तथा व्यक्तिका पालन होनेकी आवश्यकता है। जहां इनकी स्थापना नहीं होगी वहाँका शासन अभ्युदयकारक नहीं हो सकता। स्वतंत्रताके अभिमानी पुरुषोंको इस कार्यके लिये चुनना चाहिए।

## '(२९) स्वर्गाय लोकाय भाग- दुघम् ।' (८९)

'(स्वर्गाय लोकाय) उत्तम वर्गके लोकोंको लिये (भाग-दुघं) विभागके अनुसार बांटनेवालेको प्राप्त करो।' 'स्वर्ग' का अर्थ 'सु-वर्ग' उत्तम वर्ग, उत्तम श्रेणी । 'स्वर्ग लोक' का अर्थ 'उत्तम श्रेणीके लोक, उत्तम श्रेणीके लोकोंका प्रदेश ।' 'भाग-दुघ्' अपने भागका ही दोहन करनेवाला 'दुह्' धातुका अर्थ दोहन करना, दूध निकालना । इससे 'दुघ्' बना है। गायके चार स्तन होते है उनमें दो बछडेके लिये तथा दो मालिकके होते है। दूध निकालनेवालेको उचित होता है कि बछडेका भाग बछडेके लिये रखकर अपने ही भागका दूध निकाले । यही 'भागका दोहन' है । राजाकी प्रजा गौ है । राजा प्रजाका दोहन करता है । जितना भाग प्रजासे दोहना उचित है उतना ही दोहना चाहिए । जो अपने भागके अनुकूल ही दोहता है वह 'भाग-दुघ्' कहलाता है। राजपुरुषोंके विषयमें भी यही बात जाननी उचित है, वह देश स्वर्गधाम बनता है कि, जहां प्रजासे योग्य विभागका ही दोहन किया जाता है । अर्थात् वह देश नरक बन सकता है, कि जहां योग्य विभागसे अधिक प्रजाका दोहन होता है।

## '(३०) प्रतिश्रुत्कायै अर्तनम् । (१४३)

'(प्रति-श्रुत्कायै) प्रतिज्ञा, वादा, यकरार आदिके लिये (अर्तनं) सरल स्वभाववालेको रखो ।'

'ऋत्' धातुसे 'अर्तन' शब्द बनता है। 'ऋत्- श्रुगुण्सायां कृतायां च ।' बुराईकी निंदा और मलाई पर कृपा करनेवाला 'अर्तन' कहलाता है। जो ठीत है वहीं कहनेवाला, छोटे बडेका पक्षपात न करता हुआ, ठीक न्यायानुकूल चलनेवाला 'अर्तन' होता है।

'(३१) महसे ग्राम-ण्यम् ।' (१५६) '(महसे) शक्तिके लिये (ग्राम-ण्यं) ग्रामके नेताको रखो ।' ग्राम, नगर, पतन, पुरी आदिकी उत्तम व्यवस्था रखनेके लिये तथा ग्रामकी सामाजिक संघशक्ति बनानेके लिये प्रत्येक ग्रामके लिये एक एक मुखिया रखो ।

### '(३२) भूम्ने परिष्कन्दम् ।' (८६)

'प्रत्येक (भू-म्ने) भूमिके विभाग, प्रांत, जिला, तालुका आदिके लिये (परि-ष्कंदं) एक एक भ्रमण करनेवाला रक्षक रखो ।'

'भू-मन्' का अर्थ- देश, प्रांत । 'परि' अर्थात् चारों ओर 'स्कंदं' अर्थात् भ्रमण करके निरीक्षण करनेवाला । प्रत्येक प्रांतपर सबके कार्यका निरीक्षण करनेके लिये एक भ्रमण करनेवाला निरीक्षक रखना चाहिए ।

### '(३३) महसे अभि-क्रोशकम् ।' (१५८)

(महसे) शक्तिके लिये (अभिक्रोशकं) घोषणा करनेवालेको रखो ।

'अभि-क्रोशक' का यह कार्य होता है कि जनताको सबसे पहिले अपने कर्तव्यके लिये जगाना, सच्ची बातकी सार्वजनिक घोषणा करना, शांतिकी स्थापना, युद्धकी तैयारी अथवा सुलह करना इ. ।

### '(३४) क्रोधाय निसरम् ।' (९२)

(क्रोधाय) क्रोधको हटानेके लिये (नि-सरं) दान कर्ताको रखो । क्रोधको शांत करनेके लिये दान, नजर, नजराणा दीजिये ।

## '(३५) शोकाय अभिसर्तारम् ।' (९४)

(शोकाय) तेजके लिये ('अभि-सर्तारं) अग्रगामीको रखो। यहां 'शोक' का अर्थ जनताके अंदरका तेज वीर्य उत्साह है। शोकका अर्थ रोना दुःख करना होता है परंतु यहां 'तेज' ऐसा ही अर्थ है। 'शोक' शब्दका यह अर्थ वेदमें कई स्थानोंमें है, देखिये -

### यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुचयो नु स्वाः ॥ (अथर्व. ५।१।३)

'(शोकाय) तेजके लिये जो तेरे शरीरको प्राप्त होता है वह शरीर प्रवाही सुवर्णके समान अपने शुद्ध प्रकाशसे युक्त है।' इस प्रकार 'शोक' का अर्थ तेज, उष्णता, गर्मी है।

### कोशविभाग ।

## '(३६) निर्ऋत्यै कोश-कारीम् ।' (९९)

(निर्ऋत्यै) आपत्तिके लिये (कोश-कारी) धनकोशके व्यवस्थापकको रखो । राजाके पास स्थिर धनकोश सदा रहना चाहिये। जिस समय राष्ट्रपर आपित आजावे, विनाशका समय प्राप्त होवे, उस समय उस स्थिर द्रव्यका व्यय किया जावे। राजालोग अपने ऐष आरामके लिये राष्ट्रके धनकोशसे जो स्वर्च करते है, वह ठीक नही, ऐसा इस आज्ञासे पता लगता है। राष्ट्रकी कठिनता दूर करके लोगोंको सुस्य पहुंचानेके लिये ही राष्ट्रकोशका व्यय होना चाहिये।

## '(७) महसे गणकम्' (१५७)

(महसे) शक्तिके लिये (गणकं) गिननेवालेको रखो राष्ट्रनिधिकी गिनती करनेसे धनको शक्तिका ज्ञान होता है। इसलिये अपनी शक्तिकी गिनती सदा रखनी चाहिये और इस कार्यके लिये एक गिनती करनेवाला निश्चित होना चाहिये। हर एक शक्तिके विषयमें यह आज्ञा लाभदायक हो सकती है। गिनती होनेसे प्रत्येक शक्तिका प्रमाण ध्यानमें आ सकता है। और जो न्यून हो उसको बढानेका प्रयत्न किया जा सकता है।

### रव-गोल-ज्योतिष-विभाग।

## '(३८) प्रज्ञानाय, नक्षत्र-दर्शम् ।' (५७)

(प्रज्ञानाय) विशेष ज्ञानके लिये (नक्षत्र-दर्श) नक्षत्रोंको देखनेवाले अर्थात् खगोल-ज्योतिष- विद्या जाननेवालेको रखो ।

'(३९) दिवे स्व-लितम् । (१६७)

(४०) सूर्याय हर्यक्षम् । (१६८)

(४१) नक्षत्रेभ्यः किर्मीरम् । (१६९)

(४२) चन्द्रमसे कीलासम् ।' (१७०)

(दिवे) स्वगोलके लिये (स्व-लितें) आकाश- गित जाननेवालेको रस्तो । अर्थात् आकाशस्थ गोलोंकी गितको अच्छीप्रकार जाननेवालेको द्युलोकके निरीक्षणके लिये रस्तो । (सूर्याय) सूर्यके लिये (हिर-अक्षं) हरे रंगके आंस्वालेको रस्तो । सूर्यका वेध करनेके लिये हरे रंगके आंसवालेको रस्तो । हरे रंगके शीशेक साथ सूर्यका वेध लेनेसे आंस्वको हानि नहीं होती । नक्षत्रोंके लिये (किर्मीरं) नारंगी रंगका धारण करनेवालेको रस्तो । नारंगी रंगके शीशेके साथ नक्षत्रोंका वेध करना उचित होगा । चंद्रके लिये (कीलास) श्वेत वर्णको प्रयुक्त करो ।

ज्योतिष विद्या जाननेवालोंको उचित है कि वे इन

मंत्रोंका विचार करें और इन संकेतोंका स्पष्टीकरण करें। साधारण वाचककी मति इस विषयमें नहीं चल सकती।

## '(४३) नर्माय पूंश्चलूम् । (१५३) (४४) नर्माय रेभम् ।' (१५)

(नर्माय) मर्दानी खेलोंके लिये (पूं-चलूं) लोगोंमें हलचल

करनेवाले को रखो । तथा (रेमें) वक्ताको रखो । 'नर्म' शब्द 'नृ-मन्' से बनता है । जिसका अर्थ मर्दानी खेल है । 'पूंछः मनुष्यानि चालयति ।' जो मनुष्योंको संचालित करता है । लोगोंमें व्याख्यानद्वारा जो विशेष प्रभाव और उत्साह उत्पन्न करता है ।

### स्त्री विभाग

'(४५) वत्सराय विजर्जराम् । (१०७)

(४६) संवत्सराय पर्यायिणीम् । (१०३)

(४७) परिवत्सराय अ-विजाताम् (१०४)

(४८) इदावत्सराय अतीत्वरीम् (१०५)

(४९) संवत्सराय पलिक्रीम् । (१०८)

(५०) इद्वत्सराय अतिष्कद्वरीम् (१०६)

(वत्सराय) पांच वर्षों एक युगके लिये (वि-जर्जरां)
वृद्ध स्त्रीको रखो । (संवत्सराय) प्रथम वर्षके लिये
(पर्यायिणीं) कालक्रम जाननेवाली स्त्रीको रखो ।
(परिवत्सराय) द्वितीय वर्षके लिये (अ-विजातां) ब्रह्मचारिणी
कुमारी विदुषीको रखोक । (इदावत्सराय) तीसरे वर्षके
लिये (अतीवत्वरी) शीघ्र उन्नति करनेवाली विदुषीको
रखो । (संवत्सराय-अनुवत्सराय) चतुर्थ वर्षके लिये
(पलिक्नीं) सफेद बालोंवाली वृद्ध स्त्रीको रखो ।
(इद्वत्सराय) पंचम वर्षके लिये (अति-ष्कद्वरीं) अत्यंत
ज्ञानी स्त्रीको रखो ।

पांच पांच वर्षोंका एक एक युग होता है। स्त्रियोंकी उन्नति स्त्रियोंको ही सोचनी चाहिये। इसलिये पांच वर्षोंके एक युगके लिये एक ज्ञानी कर्तव्याकर्तव्य जाननेवाली स्त्रीको अध्यक्ष निश्चित करके, उसके आधीन कार्य करनेके लिये प्रतिवर्ष अलग अलग स्त्रीको रखना चाहिये। पहले वर्ष पूर्व क्रमको जाननेवाली, दुसरे वर्ष विदुषी कुमारिका, तीसरे वर्ष शीघ्र उन्नति करनेवाली, चौथे वर्ष वृद्धा, पांचवे वर्ष अत्यंत ज्ञानी स्त्रीको रखना। ये सब क्रमपूर्वक आकर अपने अपने वर्षका कार्य

उस वृद्धा अध्यक्ष स्त्रीकं नीचे करें । किसीसे मर्यादाका उत्लंघन न करना अध्यक्षका कर्तव्य है । तथा अपने अनुभवसे स्त्री-जातिकी उन्नति सोचना और अपने सहायक मंत्रियोंद्वारा उदिष्ट कार्य सिद्ध करना । सब प्रकारके स्त्रियोंको सब अधिकार पांच वर्षों में क्रमपूर्वक प्राप्त होनेके कारण किसी स्त्रीको यह दुःस्व न रहेगा कि, हमारे दुःस्व अपनी सभामें शीघ्र प्रगति करनेवाली गरम स्वभाववाली, आहिस्ते आहिस्ते उन्नति चाहनेवाली नरम स्वभाववाली, ऐसे सब स्त्रियोंको क्रमशः प्रतिवर्ष अधिकार प्राप्त होते है । जिससे सबके प्रयत्नसे स्त्री जातिकी उन्नति हे सकती है ।

पुरुषजातिके लिये भी इस तत्वपर एक संस्था स्थापन होनी उचित है। जहां पांच वर्षोंके लिये एक अध्यक्ष हो, तथा गरम, नरम, वृद्ध, तरुण, मध्यम वयवाले प्रतिवर्ष कार्यभार चलानेके लिये उसको सहायता देते रहे। कल्पना अच्छी है। विचारी स्वाध्यायशील विद्वान् इसको विशेष सोचें।

ये स्त्री - विभागके मंत्र सामान्य प्रकरणमें भी रखे जा सकते है । क्योंकि सब वर्णोंके स्त्रियोंकी उन्नति करनेके ये साधन है ।

इस विषयमें विचारी पाठक अधिक सोच सकते है।

## (२) क्षत्रिय-वर्ण-विभाग '(१) क्षत्राय राजन्यम् ।' (२)

'क्षत्र' शब्दका अर्थ - राज्य; शक्ति; प्रधानता; राज्यशासन; राज्यशासक मंडल; लढवय्या क्षत्रिय; शौर्यप्रताप; शौर्ययुक्त धेर्य । क्षतत्राणात् क्षत्रं । क्षत्रेण युक्तः क्षत्रियः' क्षत अर्थात् व्रणसे बचानेवाला शौर्य क्षत्र कहलाता है; वह शौर्य जिसके पास होता है, वा क्षत्रिय होता है। 'क्षण्-हिंसायां' इस धातुसे 'क्षत' शब्द बनता है। हिंसा, दुःस्म, कष्ट, हानि, अवनति' आदि उसका आशय है। अवनतिसे जो बचाता है, शत्रुओंसे जो अपने राष्ट्रको बचाता है वह 'क्षत्+त्र-इय' (क्षत्रिय) होता है। जिन गुणोंसे राष्ट्रका स्वत्व रहता है, और देशका संरक्षण होता है जन गुणोंका नाम 'क्षत्र (क्षत्+त्र)।

(क्षत्राय) शौर्यवीर्यके लिये (राजन्यं) क्षत्रियको प्राप्त करो ।

## सुवीरका लक्षण।

नयसीद्वति द्विषः कृणोष्युक्थशंसिनः ।

नृभिः सु-वीर उच्यसे (ऋ. ६।४५।६)

(द्विषः) द्वेष करनेवाले शत्रुओंसे (अतिनयति) बचाकर पार ले जाते हो (इत उ) और निश्चयसे लोगोंको (उक्थ-शांसिनः) स्तुति करने योग्य (कृणोषि) करते हो, इसलिए (नृभिः) सब मनुष्य अथवा सब नेता लोग तुमको (सु-वीरः) उत्तम शूर (उच्यसे) कहते है।

अर्थात् शूर पुरुषका यही कार्य है कि, वह लोगोंका शत्रुओंसे संरक्षण करे और उनको एक ईश्वरके उपासक

बनावे, तथा-

शूरग्रामः सर्ववीरः सहावान् जेता पवस्व सनिता धनानि । तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वसाळहः साह्वान् पृतनासु शत्रून् ॥ (ऋ. ९।९०।३)

'(शूर- ग्रामः) शौर्य वीर्यादि क्षात्रगुणोंसे युक्त, (सहा-वान्) सहन शक्तिसे युक्त, (जेता) विजयशाली, (धनानि सनिता) धनोंका उत्तम विभाग करनेवाला, (तिग्मायुधः) जिसके भयंकर शस्त्रास्त्र है, (क्षिप्रधन्वा) धनुष्ययुध्दमें प्रवीण, (समत्सु अषाळ्हः) युद्धोमें शत्रुओंके लिये असह्य परंतु (पृतनासु शत्रून् साहान्) युद्धोंमें शत्रुओंके साथ मुकाबला करनेवाला जो होता है वह (सु-वीरः) सब प्रकारसे वीर कहा जाता है। हे ईश्वर ! इन गुणोंसे हमको (पवस्व) पवित्र करो। तथा

धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो बृहदिवा अध्वराणा मभिश्रियः। अग्निहोतार ऋतसापो अद्रुहोऽपो असृजन्ननु वृत्रतूर्ये ॥ (१०।६६।८)

'(धृत-व्रताः) व्रत धारण करनेवाले, नियमोंके अनुसार चलनेवाले (यज्ञ-निष्कृतः) सत्कार- संगति-दानात्मक सत्कर्म करनेवाले, (बृहद्दिवाः) अत्यंत तेजस्वी, (अध्वरणां अभिश्रयः) अहिंसामय कर्मोसे शोभनेवाले, (अग्निहोतारः) हवन करनेवाले, (ऋत-सापः) सत्य-निष्ठ, (अ-दुहः) धोरमा न करनेवाले जो क्षत्रिय होते है वे (वृत्र-तूर्ये) शत्रुके साथ होनेवाले युद्धमें (अपः अनु असृजन्) अपने सब कर्म ठीक करते है ।' तथा-

असमं क्षत्रं असमा मनीषा । (ऋ . १।५४।८)

'अतुल क्षात्र तेज और अतुल बुद्धि हो ।' शौर्य भी बहुत होवे और बुद्धि भी उत्तम होनी चाहिए । बुद्धिके बिना केवल शौर्य कोई कामका नहीं । तथा—

## वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः ।

(यजु. ३।२३।। शत.व्रा. ५।२।२।५)

'(वयं) हम सब (राष्ट्रे) अपने राष्ट्रमें (पुर:हिता) अग्रभागमें होकर (जागृयाम) जागते रहें।' अपने अपने राष्ट्रकी उन्नतिके लिये सब देशके लोग सदा जागते रहें, अर्थात् अपनी राष्ट्रीय उन्नतिके विषयमें कोई भी बेफिकिर न रहे। तथा -

### महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराज्याय ।

(यजु. ९।४० ॥ तै.सं. १।८।१०)

'बडे (क्षत्राय) शौर्यके लिये, बडे (आधिपत्याय) अधिकारके लिये तथा बडे (जान-राज्याय) जनताके शासनके लिये' प्रयत्न होना चाहिए । यहांका 'जान-राज्य' शब्द लोकशासन अर्थात् सब लोगोंकी अपनी स्वसंमतिसे अपने उद्धारके लिये चलाया हुआ शासनका भाव बताता है ।

अस्तु । इस प्रकार शूरके शौर्य वीर्य आदि गुणोंका वर्णन वेदमंत्र कर रहे हैं, वह सब यहां देखना उचित है ।

## '(२) बलाय अनु-चरम् ।' (८५)

(बलाय) सैन्यके लिये (अनु-चरं) आज्ञाके अनुसार चलनेवालेको रखो ।

### '(३) बलाय उप-दाम् ।' (५०)

(बलाय) शक्तिके लिये (उप-दां) सहारा देनेवालेको रखो ।

## '(४) नरिष्ठायै भीमलम् ।' (१४)

'नरिष्ठा' का अर्थ- (१) नरि-ष्ठा अर्थात् मनुष्योंमें स्थिरता। 'स्थ, स्था, स्थान' का अर्थ- अवस्था, स्थिति; लोगोंके अंदरका स्थान; देश, प्रांत, ओहदा, वर्ग, महत्व; इष्ट उद्देश; राष्ट्रीय बल, राष्ट्रीय तेज, देशका सत्व। 'नरि'- का अर्थ- मनुष्योंके अंदरका सत्व।

(नरि-ष्ठायै) जनताके राष्ट्रीय सत्वके लिये (भीमलं) महाप्रतापीको रखो ।

# '(५) नारकाय वीर- हणम् ।' (६)

'नार-क' का अर्थ- 'नराणां समूहो नारः ।' मनुष्योंके समुदायका नाम नार होता है । मनुष्योंका संघ । 'नारं जनसंघं करोति इति नार-कः' जी मनुष्योंका संघ बनाता है वह नारक कहलाता है । नर-नेता । 'वीर-हन' का अर्थ- शत्रुके शूर पुरुषोंको चुन चुन कर मारनेवाला ।

(नारकाय) सैन्य संघके लिये (वीर- हणं) शत्रुवीरोंको मारनेवालेको रखो ।

# '(६) प्र-मदे कुमारी-पुत्रम् ।' (१८)

'प्रमद' का अर्थ- जबरदस्त, प्रबल, प्रचंड; बलवानः; सुरव, सुशी ।

'कुमार' का अर्थ- राजपुत्र; युद्धका देव; 'कु-मारः' (कुत्सितः मारः यस्य) जिसका हमला बहुत बुरा है।

'कुमारी' का अर्थ- राजपुत्री, युद्धकी देवी, दुर्गा अर्थात् पास जानेके लिये कठिन, ऐसी स्त्री की जिसका तेज सहन करना बहुत कठीन है।

'कुमारी-पुत्र' का अर्थ- बडी शूर प्रभावशाली स्त्रीका पुत्र । पुत्+त्र अर्थात् कष्टोंसे बचानेवाला वास्तवमें 'पु-त्र' कहलाता है । 'कुमारी' शब्दका अर्थ अविवाहित लडकी ऐसा प्रचलित है वह यहां अभीष्ट नहीं है ।

(प्रमदे) बलवान शत्रुके लिये (कु-मारी-पु-त्रं) शूर स्त्रीके वीर पुत्रको रखो ।

'(७) पुरुषव्याघ्राय दुर्मदम् ।' (३३)

(पुरुष- व्याघ्राय) मनुष्योंके शेरके लिये (दुर-मदं) प्रचंड आवेशवालेको रखो। पुरुष-व्याघ्र उनको कहते है कि जो अपनी शूरवीरताके कारण तथा धीरताके कारण मुस्थियापनको प्राप्त हुआ है। इस प्रकारके शत्रुके साथ अपने प्रचंड वीरको सामनेके लिये रखना चाहिये

# '(८) पिशाचेभ्यो वि-दल-कारीम् ।' (३९)

(पिशाचेभ्यः) पिशाचोंके लिये (वि-दल-कारी) विशेष प्रकारकी सैन्यकी रचना करनेवालेको रखो ।

'पिशितं आचामतीति पिशाचः ।' रक्तमांसभक्षक, नर-मांसभोजी मनुष्य, कच्चा मांस स्वानेवाला तथा रक्त पीनेवाला मनुष्य पिशाच कहलाता है ।

'विदल-कारी' का अर्थ 'विभेदन करनेवाला'। रक्तमांसभोजी अथवा स्तून-चूस आदमीयोंके लिये अर्थात् उनको स्वाधीन, काबू करनेके लिये ऐसे आदमीको रस्तो कि जो उनमें विभेद उत्पन्न कर सके।

## '(९) यातु-धानेभ्यो कण्टकी-कारीम् ।' (४०)

'यातु-धान' का अर्थ-चोर, डाकू, लुटेरे, धानकी चोरी करनेवाले। जो मागोंमें रहकर प्रवासियोंको लूटते रहते है। 'कण्टकी' का अर्थ- कष्ट देनेवाला मनुष्य; सुराज्यका विरोधी; सुव्यवस्थाका विरोधी । 'कंटकः'- कांटा, चुभनेवाला पदार्थ, चुभनेवाला नोकदार शस्त्र । 'कंटिकन् - नोकदार शस्त्रोंको धारण करनेवाला सैनिक । 'कंटकीकारी'- नोकदार शस्त्रधारी सैनिकोंका सैन्य तैयार करनेवाला

(यातुधानेभ्यः) डाकुओंके लिये (कण्टकी-कारीं) भालेवाले सैन्यको रखो ।

अथवा इस मंत्रका यह भी अर्थ हो सकता है कि, (यातु-धानेभ्यः) डाकुओंका बंदोबस्त करनेके लिये (कंटकी-कारीं) राज्यव्यवस्थाका विरोध अथवा दंगा फिसाद, करनेवाले जो लोग होते है, उनको ही रखो । अर्थात् उनसे यह काम लो, ताकि उनका सब बल डाकुओंको हटानेमें लगेगा और नागरिकोंके कष्ट भी दूर होंगे ।

# '(१०) ईर्यताया अकितवम् ।' (३८)

'ईर्यता' का अर्थ- हलचल, जागृतिकी हलचल; उन्नतिके लिये लोगोंकी हलचल; घोषणा; शत्रुओंको दूर हटानेका प्रयत्न; अपनी अवस्थाको उच्च बनानेकी हलचल।

'ईर्यता' का अर्थ- पुरुषार्थ करनेकी विलक्षण फूर्ती शक्ति; प्रभावशाली बल; प्रेरणा; शत्रु-विनाश ।

'कितवः' का अर्थ- धोकेबाज, कपटी, मक्कार, फरेबी, छली; निर्बल, पागल, संशयी; अनिश्चित ज्ञानवाला । 'अ कितव' का अर्थ- जो धोकेबाजी, कपट, छल, मक्कारी, फरेबी न करता हे तथा जो बलवान, बुद्धिमान निश्चित ज्ञानवाला होता है उसको 'अ कितव' कहते है। जुवेबाजको कितव कहते है और जो जुवा आदि हानिकारक खेल नहीं खेलता, उसको 'अ-कितव' कहते है।

'कितव' शब्दका 'ज्ञानी' ऐसा अर्थ पहले आ चुका है। 'कित्-ज्ञाने' इस धातुसे यह शब्द बनता है, 'न विद्यते अधिक: कितव: यस्मात् स अ कितव:' 'अर्थात् 'जिससे अधिक ज्ञानी कोई नहीं, जहां जिस प्रकारका ज्ञान चाहिए वहां उस ज्ञानका उपयोग करके कार्यकी सिद्धि करनेमें प्रवीण' ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है। दोनों प्रकारके अर्थ देखकर पाठक विचारपूर्वक अर्थका निश्चय करें।

(ईर्यतायै) अपनी अवस्था उच्च बनानेके लिये (अ कितवं) निश्चित ज्ञानवाले और धोकेबाजी न करनेवाले मनुष्यको प्रयुक्त करो ।

## '(११) दिष्टाय रज्जु- सर्पम् ।' (२८)

'दिष्ट' का अर्थ- आज्ञा हुकुम, सैन्य संचालकका आदेश, हिदायत, आज्ञा; इरादा, निशाना, अंतिम साध्य, असीरी मतलब ।

'रज्जू' का अर्थ- रस्ता, रस्ती, धागा, डोरी, लकीर, रेषा, पंक्ति । 'रज्ज-सर्प' का अर्थ- रस्से परसे चढने उत्तरनेमें प्रवीण, निश्चित लकीर पर चलनेवाला ।

(दिष्टाय) आज्ञाके लिये (रज्जू-सर्प) निश्चित मार्ग पर चलनेवालेको रखो ।

## '(१२) उत्सादेभ्यः कुब्जम् ।' (५८)

'उत्साद' का अर्थ- उन्नति करना, ऊपर उठाना; निश्चित प्रबंधकी स्थिरता; उन्नति; पूर्णता, सिद्धि; गिरना, पलटाना; नाश, शत्रुविनाश ॥

'कुब्ज' का अर्थ- तलवार जो सीधी नही होती परंतु जरासी आगे जाकर गोल होती है। उक्त प्रकारकी तलवार चलानेवाला।

(उत्सादेभ्यः) शत्रुविनाशके लिये (कुब्जं) तलवार बहादूरको रस्त्रो ।

## '(१३) पाप्मने सैलगम् ।' (१४२)

'सैल' का अर्थ- 'सेल अथवा सैल'- एक प्रकारका शस्त्र । 'सैलेन सह गच्छति इति सैलगः' अर्थात् जो सदा अपने साथ शस्त्र धारण करता है वह 'सैल-ग' होता है।

'पाप्मन्'- पाप+मन् - का अर्थ- दुःस्य देनेवाला, सतानेवाला; तेढेपन, पाप; गुन्हा; गुन्हेगार ।

(पाप्मने) गुन्हेगारके लिये (सैल-गं) शस्त्रधारीको रखो ।

## '(१४) अवऋत्यै वधाय उपमन्थितारम् ।' (७८)

'अव-ऋति' का अर्थ- हमला, धावा;, शत्रुता, वैर, अदावत; गाली देना, दुरुपयोग । 'अवऋति- वध, का अर्थ- शत्रुताके कारण हमला करके किया हुआ वध,

(अव-ऋत्ये वधाय) हमला करके वध करनेवालेके लिये (उप-मंथितारं) खिलबिली मचानेवालेको नियुक्त करो ।

'उपमन्थिता' का आशय यह है कि, हमला करके वध करनेवाले दुष्टोंमें इस प्रकार स्थिलबिलाके साथ डर उत्पन्न करना कि वे फिर वैसा कर्म न करें, और शासनके भयसे कोई दुष्ट फिर ऐसे गुन्हे करनेके लिये प्रवृत्त न हो सके ।

# राजनीति- विभाग । '(१५) ऋतये स्तेन- हृदयम् ।' (८१)

'ऋति' का अर्थ- शत्रु, शत्रुका सैन्य, शत्रुका हमला। (ऋतये) शत्रु सैन्यके लिये (स्तेन- हृदयं) ऐसे मनुष्यको रखो कि, जिसका हृदय चोरके समान विचार गुप्त रखता है।

शत्रुके साथ व्यवहार करनेक समय, अथवा युद्धके समय खुलखुला सब बातें तथा सब कृत्य नहीं करने चाहिये। उस समय सब विचार तथा सब व्यवहार बड़े गुप्त रखने होते हैं; इसलिये ऐसे समय इन कार्योंके लिये ऐसे मनुष्य रखने चाहिये कि, जिनके हृदय चोरके समान होते है। चोर अपना सब व्यवहार जैसे छिपकर करता है वैसे जिनके व्यवहार गुप्त होते है। जो हृदयके गुप्त बातोंको छिपाकर रख सकता है, और किसी प्रकार भी अपने चेहरे आदिके भावोंसे उन गुप्त बातोंका प्रकाश नहीं करता वह मनुष्य 'स्तेन-हृदय' कहलाता है।

## '(१६) वैरहत्याय पिशुनम् ।'(८२)

'पिशुन्' का अर्थ- बतानेवाला, सूचना देनेवाला, सिद्ध करके बतानेवाला ।

(वैर हत्याय) शत्रुत्वके नाशके लिये (पिशनुं) अपनी बातको सिद्ध करके बतानेवालेको नियुक्त करो ।

सच्चाईको बतानेसे और दोनों तरफसे सच्चाईका स्वीकार करनेसे शत्रुत्वका नाश हो सकता है। यह मंत्र न्याय-विभागमें भी रखा जा सकता है। परंतु मैने इसको यहां इसलिये रखा है कि, इसका दूसरा भी एक अर्थ संभवनीय है-

(वैर-हत्याय) शत्रुवीरोंका नाश करनेके लिये (पिशुनं) चुगली करनेवालेको रखो ।

प्रबल शत्रुका नाश करनेका 'भेद' उपाय है। शत्रुके वीरोंमें आपसमें द्वेष उत्पन्न करनेके लिये चुगली करनेवाले लोगोंको रखना। जिससे वह चुगलखोर चुगलियां कर करके, शत्रुके वीरोंमे झगडे खडे करके, शत्रुका बल घटायेगा। साम, दाम, दण्ड और भेद ये चार उपाय राजनीतिमें कहे है, उनमें 'भेद' उसको कहते हैं कि, जिन उपायोंसे शत्रुदलमें मतभेद उत्पन्न किये जाते हैं। विचारकी एकताके कारण बल बढता है, और विचारकी भिन्नता होनेके कारण बल घटता है। शत्रुके मनुष्योंमे

आपसमें मतभेद, भिन्न विचार अथवा आपसके झगडे बढानेका काम करनेवालेको 'पिशुन' कहते है ।

इस मंत्रके अर्थके विषयमें विचारी स्वाध्यायशील विद्वान अधिक सोच कर सच्चे अर्थकी स्रोज करें।

'(१७) विविक्त्यै क्षत्तारम् ।' (८३)

'वियिक्ति' का अर्थ- विभिन्नता, भेदभाव; पक्षभेद । (विविक्त्ये) भेदभाव उत्पन्न करनेके लिये (क्षत्तारं) विभाग करनेवालेको रखो ।

'(१८) औपद्रष्टयाय अनुक्षत्तारम् ।' (८४)

(औपद्रष्टयाय) निरीक्षणके लिये (अनु-क्षतार) निग्राणी करनेवाले परिचारकको रखो ।

अपने अपने कार्य करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोग ठीक प्रकार कार्य कर रहे है या नहीं इसका निरीक्षण करनेके लिये उस कामके लिये योग्य निरीक्षक रसने चाहिए। जो उन कार्य कर्ताओंके पीछे पीछे रहकर उनके कार्यका अच्छी प्रकार निरीक्षण करते रहें।

'(१९) आध्यक्ष्याय अनुक्षत्तारम् ।' (७०)

(आध्यक्ष्याय) सबकी अध्यक्षता अर्थात् सबका निरीक्षण करनेके लिये (अनु-क्षतारम्) निरीक्षकको रखो । पूर्ववत् ही इसका भाव प्रतीत होता है; परंतु यहां 'आध्यक्ष्य' शब्दसे निरीक्षकोंका परीक्षण करनेवालेका भाव दिखाई देता है।

क्षता, अनुक्षता ये शब्द तर्साणोंके वाचक भी हो सकते है, परंतु इन अर्थोंका यह कोई संबंध नहीं दिसाई देता । इसका अधिक विचार विचारी पाठक कर सकते है । यदि 'तर्क्षाण' ऐसा अर्थ कोई करेंगे तो ये मंत्र शूद्रवर्गमें चले जायंगे ।

### शस्त्र विभाग ।

- '(२०) मेधायै रथकारम् । (१९)
- (२१) शख्यायै इषुकारम् । (२५)
- (२२) हेत्यै धनुष्कारम् । (२६)
- (२३) कर्मणे ज्याकारम् ।' (२७)

(मेधायै) शक्तिके लिये (रथं-कारं) रथियों और रथ कर्ताओंको नियुक्त करो । (शरव्यायै) बाणोंको वृष्टि करनेके लिये (इषु-कारं) बाण बनानेवालोंको प्राप्त करो। (हेत्यै) हथियारोंके लिये (धनुष्कारं) धनुष्य आदि बनानेवालोंको प्राप्त करो । (कर्मणे) युद्धके कार्योंके लिये (ज्या-कारं) धनुष्यकी डोरी आदि पदार्थ बनानेवालेको प्राप्त करो ।

अर्थात् युद्धके सब साहित्यके लिये उस साहित्यके बनानेवालोंको रखो अथवा प्राप्त करो ।

### अश्वादि-बल-विभाग ।

- '(२४) अ-रिष्टयै अश्व-सादम् । (८८)
  - (२५) अर्मेभ्यो हस्ति-पम् । (६१)
  - (२६) जवाय अश्व-पम् ।' (६२)

(अ-रिष्टयै) सुरक्षितताके लिये (अश्व-सादं) घोडे सबारको रस्रो (अर्मभ्यः) गतिके लिये (हस्ति-पं)

हाथी-सवारको रखो । (जवाय) वेगके लिये (अश्व-पं) घोडे सवार, साइस, अथवा घोडोंका पालन करनेवालेको रखो । इसी प्रकार 'हस्ति-प' शब्दसे हाथियोंका माहुत, हाथियोंका अच्छी प्रकार पालन करनेवाला आदि भाव समझने चाहिये । यहां योग्य अर्थकी खोज विचारी पाठक करें ।

### सभा-संमति।

'(२७) आस्कंदाय सभा- स्थाणुम् ।' (१३७)

'आस्कंद' का अर्थ- चढाई, हमला; धावा; युद्ध ।
'समा- स्थाणुं' का अर्थ- जो स्तंभके समान सभाका
आधार होकर सभाको स्थिर रखता है ।

(आस्कंदाय) युद्धके ालये (सभा-स्थाणुं) सभाके आधारभूत पुरुषको प्राप्त करो ।

युद्धके लिये लोकसभाकी अनुमित अथवा संमित लेनी होती है। इसलिये सभाके उन सभासदोंको प्राप्त करना, कि जो सभाके आधाररूप होते है। जिनके अनुकूल होनेसे सभाका मत अनुकूल होगा, तथा जिनके विरोधसे सभाका मत प्रतिकूल होनेकी संभावना होती है।

### अरण्य-विभाग ।

'(२८) वनाय वन-पम् ।' (१५१)

(वनाय) वनके लिये (वन-पं) वनका संरक्षण करनेवालेको रस्रो ।

'(२९) अन्यतो अरण्याय दाव-पम् ।' (१५२)

(अन्यतो अरण्याय) दूसरे प्रकारके बडे अरण्यके लिये (दाव पं) अग्निसे बचानेवालेको रस्यो । शहरोंके पास जो जंगल रखते है, जहां थोडे कष्टसे मनुष्य जाकर उनका विहार कर सकते हैं उन प्रदेशोंको वन कहते है। परंतु जो घनघोर जंगल होते है जहां साधारण मनुष्य विशेष कष्टके विना नहीं पहुंच सकते, उन बिकट वनोंको अरण्य कहते है।

- '(३०) पर्वतेभ्यः किंपुरुषम् (१२२)
  - (३१) सानुभ्यः जम्भकम् । (१२१)
  - (३२) गुहाभ्यः किरातम् । (१२०)

(पर्वतेभ्यः) पहाडोंके लिये (किंपुरुषं) साधारण पुरुषको रखो। (सानुभ्यः) पर्वतोंके ऊपरके स्थानोंके लिये (जम्भकं) धडाकेदार आदमीको रखो। (गुहाभ्यः) गुफाओंके लिये (किरातं) जंगली मनुष्यको रखो।।

- '(३३) नदीभ्यः पुंजिष्टम् (३१)
  - (३४) सरोभ्यो धैवरम् (१९१)
  - (३५) तीर्थेभ्यो आन्दम् । (११७)
  - (३६) यादसे शाबल्याम् । (१५५)
- (३७) उत्कूलनिकूलेभ्यः त्रिष्टिनम् ।' (९६)

(नदीभ्यः) नदीयोंके लिये (पुंजि-ष्ठम्) संघोंमें रहनेवाले साधारण मनुष्यको रखो । (सरोभ्यः) सरोवरोंके लिये (धैवरं) धीवरको रखो । (तीर्थेभ्यः) तैरकर पार होनेवाले जलके स्थानोंके लिये (आन्दं) बंध बनानेवालेको रखो (यादसे) जलके स्थानोंके लिये (शाबल्यां) जंगली मनुष्यको रखो । (उत्कूल- निकूलेभ्यः) पानीके चढावं और उतारके स्थानोंके लिये (त्रि-स्थिनं) तीनों स्थानोंमे रहनेवालोंको रखो ।

पानीके चढावका एक स्थान, पानीके उतारका दुसरा स्थान तथा जहां चढाव और उतार नहीं होते ऐसा तीसरा स्थान । इन तीनों स्थानोंपर जाने आनेवालोंकी सहायताके लिये व्यवहारदक्ष मनुष्य रखने चाहिए शेष जलके स्थानोंके लिये उस उस स्थानके लिये योग्य मनुष्यको रखना चाहिए !

### '(३८) विषमेभ्यो मैनालम् ।' (११८)

(वि-समेभ्यः) विषम अर्थात् ऊंचे नीचे स्थानोंके लिये (मैनालं) स्थानोंको गिननेवालेको रखो । जिसको सब स्थानोंका ज्ञान है, ऐसे मनुष्यको रखो ताकि उससे सबको लाभ पहुंचे ।

- '(३९) वैशन्ताभ्यो वैन्दम् । (११३)
- (४०) नङ्कालाभ्यः शौष्कलम् । (११४)
- (४१) पाराय मागार्रम् । (११५)
- (४२) आवाराय कैवर्तम् ' (११६)

(वैशन्तायः) छोटे तालावोंके लिये (वैन्दं) सबरदारी करनेवालेको रसो, जो उन तालावोंके पानीको ठीक प्रकार शुद्ध रखें तथा चारों ओरकी सफाईके विषयमें सबरदारी रखें।

(नक्कलाभ्यः) नरसलवाले स्थानोंके लिये (शौष्करूं) सुष्क करनेवालेको रखो । जो नरसलोंको सुसाकर उन सुष्क नरसलोंसे बाण अथवा तीर बनाता है । (पाराय) नदी आदिके पार होनेके लिये (मार्गारं) मार्ग जाननेवालेको रखो । जो ठीक मार्गसे पार ले जा सकता तथा आगेका मार्ग भी बता सकता है । (आवाराय) पानीके स्थानोंमें आश्रयके लिये कैवर्त, जो पानीमें रहनेवाला होता है, उसको रखो । 'के उसके वर्तते इति कैवर्तः' जो उदकमें रहता है; अर्थात् पानीमें सहायता करनेमें प्रवीण । तैरना आदि अच्छी प्रकार जाननेके कारण जो दूसरोंको जलके उरसे बचा सकता है ।

## '(४३) उप-स्थावरेभ्यो दाशम् ।' (११२)

(उप-स्थावरेभ्यः) उप-वन आदिके लिये (दूशि) निकृष्ट मनुष्यको रखो । अथवा (उप-स्थ-अ-वरेभ्यः) पास रहनेवाले कनिष्ठोंके लिये (दाशं-दासं) जाननेवालेको रखो । अर्थात् जो उनकी व्यवस्था करनेकी पद्धति जानता है उसको रखो ताकि उनका प्रबंध ठीक प्रकार हो सके ।

### '(४४) ऋक्षिकाभ्यो नैषादम् ।' (३२)

(ऋ क्षिकाभ्यः) जंगली क्रूर पशुओंके लिये (नै-षदं) जंगली मनुष्यको रखो । वह उनका इंतजाम अच्छी प्रकार करे ।

## '(४५) बीभत्सायै पौल्कसम् ।' (१२३)

(बीभत्सायै) क्रूर कर्मोंके लिये (पौल्कसं) अनाडी वन्य मनुष्यको रखो । इस मंत्रके अर्थके विषयमें अधिक विचारकी आवश्यकता है ।

> नगर पालना विभाग । '(४६) द्वार्भ्यः स्त्रामम् । (५३) (४७) गेहाय उप-पतिम् । (४२)

(४८) भद्राय गृह-पम् ।' (६८)

(द्वार्थाः) दरवाजोंक लिये (स्नामं-श्रामं) परिश्रमी पुरुषको रखो । ताकि वह दरवाजोंका अच्छी प्रकार संरक्षण कर सके । (गेहाय) घरके लिये (उपपतिं-उपपालकं) सहायक संरक्षक रखो । बडे महलोंमें द्वारके संरक्षणके लिये अलग तथा सब मंदिरके संरक्षणके लिये अलग तथा सब मंदिरके संरक्षणके लिये अलग मनुष्य हुआ करते है । (भद्राय) कल्याणके लिये (गृह-पं) घरोंका रक्षण करनेके लिये संरक्षक रखो । 'गृहान् पाति रक्षति इति गृह-पः' जो अनेक घरोंका संरक्षण करता है, अर्थात् महल्लेका संरक्षण करता है उसको 'गृह-प' कहते है ।

सब महलेका एक संरक्षक हो, उसके आधीन घरोंके रक्षक काम करें तथा उनके नीचे द्वारोंके रक्षक अपना रखवालीका काम करें।

#### चार-विभाग

'(४९) आर्त्ये परि-वित्तिम् । ... (४३)

(५०) निर्ऋत्यै परि-विविदानम् । (४४)

(५१ अराध्यै एदिधिषुः पतिम् (४५)

(आत्यै) कष्टके समयके लिये (परि-वित्तिम्) सब प्रकारसे ज्ञान प्राप्त करनेवालेको रखो । 'परितः सर्वतः विन्दित वेत्ति वा स परिवित्तिः ।' जो अनेक प्रकारसे सच्या ज्ञान प्राप्त कर सकता है उसको 'परिवित्ति' कहते है । सब प्रकारका सच्चा ज्ञान प्राप्त करके कष्टके समयपर उसका उपयोग करके लोगोंका कष्टोंसे संरक्षण करना इसका काम होगा (निर्ऋत्यै) अवनतिके लिये (परि-विविदानं) सब प्रकारके विशेष ज्ञानको पास रसनेवालेको रस्तो । 'परितः सर्वतः विशेषेण विन्दति' जो सबसे पहले सब प्रकारका विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अवनतिको हटानेके लिये इस प्रकार विशेष ज्ञानीकी योजना करनी चाहिये । (अ-राध्ये) असिद्धिके लिये (एदिधिषु: पतिम्) सबसे पहले धारक और पालकको रसो । 'अग्रे पूर्वमेव दिधिषति घारयितु पायितुं वा इच्छति एदिधिषुः' जो सबसे पूर्व धारण पालनकी इच्छा करता है वह एदिधिषु कहलाता है। इस प्रकारके पालकको जल्दी सिद्ध न होनेवाले कर्मोंके लिये रखो, ताकि सबसे पहले ही वह धारण पोषणके कार्य उत्तमतासे करके सब कार्य सिद्ध कर सके।

ये तीन ही मंत्र विशेष विचार करने योग्य है।

'(१) परिवित्ति (२) परिविविदान तथा (३) एदिधिषुः पति' ये तीनों शब्द सबसे पहिले ही भोग प्राप्त करनेकी प्रबल इच्छाका भाव बताते है । इसिलये इन शब्दोंका लौकिक संस्कृतमें निम्न प्रकार उपयोग होता है । पहिले दो शब्दोंका लौकिक अर्थ- बडा भाई विवाहित होनेसे पूर्व ही अपना विवाह करनेवाला छोटा भाई- तीसरे शब्दका लौकिक अर्थ- बडे बहिनका विवाह होनेसे पूर्व ही छोटी बहिनका विवाह जिस पतिके साथ होता है उस पतिका नाम 'एदिधिषुः पतिः' है ।

'परि-विद' धातुका अर्थ- ढूंढकर निकालना; निश्चय करना, जांचना, लपेटना, डोरीसे बांधना । इन मूल अर्थोंके पश्चात् इस धातुका लाक्षणिक अर्थ निम्न प्रकार हुआ है- बडे भाईसे पूर्व ही अपनी शादी करना ।

इस 'परि-विद्' धातुसे 'परिवित्ति और परि-विवि-दान' शब्द हुए है। इसलिये यहां मूल अर्थ लेना उचित है।

'एदिधिषु:- अग्रे दिधिषु:' मे 'दिधिषु' का अर्थ- प्राप्त करनेकी इच्छा, उन्नतिका परिश्रम करना; स्रोज करना ये मूल अर्थ पहिले थें परंतु इसका लौकिकमें अर्थ- पति, द्वितीय पति, पुनर्विवाहित पति आदि अर्थ हुए है। 'एदिधिषु' का अर्थ 'अग्रे- दिधिषु' अर्थात् 'पहले दिधिषु' होगा। यद्यपि इसका लौकिकमें अर्थ बडी बहिनके पूर्व पति प्राप्त करना ऐसा हुआ है तथापि यहां मूल अर्थ ही अभीष्ट है ऐसा प्रतीत होता है।

तात्पर्य मूलतः इन तीनोंके अर्थोंका मूल भाव इतनाही है कि 'अन्योंकी उन्नति होनेसे पूर्वही अपनी उन्नति करना'।

इसी अर्थका शादीमें विपरिणाम होकर विवाहवाचक अर्थ बन गये है। वेदोंका अर्थ देखनेके लिये मूल अर्थोंको लेना, यौगिक अर्थोंका स्वीकार करनाही सर्वथा उचित-है। आशा है कि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे।

## उपसेचन-विभाग । '(५२) वर्णाय अनुरुधम् ।' (४९)

(वर्णाय) वर्णके लिये (अनु-रुध) अनुकूल काम करनेवालेको रखो । जिस वर्णका जो कार्य होगा वैसा कार्य उससे कराना चाहिए । इसलिये लोगोंसे वर्णोंके अनुसार काम लेनेवाले योग्य मनुष्यको रखो । लोकोंको अपने वर्णके अनुकूल शिक्षण देनेकी व्यवस्था करो । अर्थात् जिसकी जो योग्यता हो उसीके अनुसार उससे कार्य लिया जावे अथवा उनको कार्य सोंपा जावे ।

'(५३) मनुष्य-लोकाय प्रकरितारम् ।' (७६) '(५४) सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम् ।' (७७)

(मनुष्य लोकाय) मनुष्यमात्रके (प्र-करितारं)
फैलानेवालेको रखो । सब मनुष्योंका हित करनेके लिये
ऐसे मनुष्यको प्रयुक्त करो कि जिसका काम ज्ञानशौर्य- धन- हुन्नर आदिका विस्तार करनेका हो । वह
उक्त गुणोंका विस्तार करके सबकी उन्नति करे ।
(सर्वेभ्यः लोकेभ्यः) सब लोगोंके लिये (उप-सेक्तारं)
सिंचन करनेवालेको रखो । उपसिंचनका तात्पर्य वृक्षोंको
पानी डालकर उनको हरेभरे करना, मनुष्योंमें जीवनका
उत्साह उत्पन्न करके उनको प्रफुल्लित करना, ज्ञानादि
गुणोंका अंदरतक परिणाम पहुंचा कर मनुष्यजातिको
उत्साहयुक्त करना ।

'उपसेचन' का तात्पर्य सब मनुष्योंमें विशेष तत्त्वों और गुणोंका संचार करना । 'प्रकरितू' का तात्पर्य जो मनुष्योंमें उत्साही विचारोंका फैलाव करता है ।

'(५५) प्रकामोद्याय उप-सदम् ।' (४८)

(प्र-काम-उद्याय) विशेष कार्य उपस्थित होनेकर (उप-सर्व) जो पास हो उसीको रस्यो । अर्थात् विशेष अवस्थामें विशेष प्रकारका कार्य अचानक उपस्थित होनेपर, जो उस समय पास रहनेवाले मनुट्योंमें योग्य होगा, उसीको प्रयुक्त करो । योग्यको ढूंढनेमें देरी होगी और देरीसे ही कार्य बिघड जायगा, ऐसी अवस्थामें इस आज्ञाके अनुसार कार्य करना चाहिए ।

# संधि-विभाग । '(५६) संधये जारम् ।' (४१)

(संधये) सुलह करनेके लिये (जारं) वृद्धको रखो । 'जु-वयोहानी । जीर्यित इति जारः ।' जिसकी बहुत आयु व्यतीत हो चुकी हो उसको 'जार' कहते है । 'जार' का अर्थ- वृद्ध होना । इसीका 'व्यभिचारी' ऐसा अर्थ लौकिकमें प्रचलित है । वह यहां अभीष्ट नहीं । व्यभिचारसे वीर्य नाश होनेके कारण आयुका भी नाश होता है इसलिये व्यभिचारीका नाम 'जार' हुआ है । परंतु पहिला मूल अर्थ 'वृद्ध' ऐसा ही है ।

सुलहके समय वृद्धोंको इसलिये रखना चाहिये की

वे अपने दीर्घ आयुष्यके अनुभवका लाभ दोनों पक्षोंको दे सकेंगे। यदि सुलहकी मंडलीमें पक्षाभिमानी तरुण ही रहेंगे तो सुलह करते करते फिर युद्धही भडक उठेगा। इसलिये निःपक्षपाती वृद्धोंकी मंडलीद्वारा सुलह करनी उचित है।

## राष्ट्र-भृत्य-विभाग ।

'(५७) अक्ष-राजाय कितवम् ।' (१३३)

(एक्ष-राजाय) राष्ट्रमृत्योंके प्रधानपदके लिये (कितवं) विशेष ज्ञानीको रखो । 'कित-व' शब्दका अर्थ पहिले आ चुका है, 'कित्-संझाने' इस धातुसे यह बनता है । 'अक्ष' शब्दके अर्थके लिये निम्न मंत्र देखने योग्य है-

सं वसव इति वो नामधेयमुग्रंपश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः। तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम वयं स्थाम पतयो

रयीणाम् ॥ (अथर्व. ७।१०९।६

'(वः नामधेयं) आपका नाम (सं-वसवः इति) उत्तम वसु ऐसा है। (जो मनुष्योंके निवासका उत्तम साधन होता है वही 'सं-वसु' कहलाता है।) आपका (उग्नं-पश्याः) स्वरुप क्षात्रतेजसे युक्त है तथा आप (राष्ट्र-भृतः) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले अतएव राष्ट्रके (अक्षाः) आंस्र है। (तेभ्यः वः) उन आप राष्ट्र-भृत्योंके लिये (हविषा) अर्पणद्वारा (इन्दवः) शांतिसुस्र (विधेम) हम सब करेंगे। देंगे। जिससे (वयं) हम सब (रयीणां पतयः) धनोंके स्वामी (स्याम) होवेंगे।

इस मंत्रसे राष्ट्रभृत्यही अक्ष है यह बात सिद्ध होती है, क्योंकि इन्हीके कारण लोगोंका धन सुरक्षित रहता है। इन राष्ट्रभृत्योंके प्रधानपदके लिये विशेष ज्ञानीकोही रखना चाहिये। क्योंकि इसके ज्ञानपर सब राष्ट्रभृत्योंका व्यवहार होना है। इनमें 'कृत, त्रेत, द्वापर और कलि' ऐसे चार भेद होते है। उनका लक्षण-

## किलः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ॥

(एत. ब्रा. ७।१५)

(१) सोनेवाला आलसी 'कली' होता है। (२) आलस छोडकर प्रयत्न करनेके लिये जो उद्यत होता है उसको 'द्वापर' कहते है। (३) जो पुरुषार्थ करनेके लिये लगता है वह 'न्नेता' कहलाता है तथा (४) जो पुरुषार्थमें सदा मग्न रहता है उसको 'कृत' कहते है। ये चार प्रकारके राष्ट्रभृत्य होते हैं। '(५८) कृताय आदिनव- दर्शम् । (१३४)

(५९) त्रेतायै कल्पिनम् । (१३५)

(६०) द्वापाराय अधिकल्पिनम् ।' (१३६)

(कृताय) कृत अर्थात् कर्तव्य पुरुषार्थके लिये (आदिनव-दर्श) अपने दोष देखनेवालेको रखो । अपने दोषोंका पता लग जानेसे वह पुरुषार्थी अपने उन दोषोंको दूर करके, अपनी उन्नतिका साधन करके, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकेगा । (त्रेताय) जो पुरुषार्थ करनेके विचारमें होता है उसके लिये (किल्पनं) विशेष कल्पना करनेवालेको रखो । अर्थात उन कल्पनाओंका ग्रहण करके वह पुरुषार्थ करनेमें अच्छी प्रकार योग्य होगा । जिसके पास कोई कल्पना नहीं वह अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा । इसलिये पुरुषार्थ करनेका विचार मनमें आते ही विशेष उच्च कल्पनाओंद्वारा उनको उत्साहित करना चाहिए । (द्वापाराय) आलस छोडनेवालेके लिये (अधि-किल्पनं) विशेष ख्याल करनेवालेको रखो । तािक उनके विचारोंसे स्फुरित होकर वह आलस छोडनेवाला मनुष्य पुरुषार्थको प्रारंभ करके अपना कार्य अच्छी प्रकार निभा सकेगा ।

तात्पर्य मानसिक सुविचारोंका पुरुषार्थकं सब विशेष संबंध है। इन राष्ट्रभृत्योंमें श्रेष्ठ पुरुषार्थका जीवन स्थिर रहनेके लिये सुविचारी लोगोंके साथ उनका मेलमिलाफ होना चाहिये तथा उनका अध्यक्ष बडा विचारी विद्वान रखना चाहिये।

'(६१) अग्नये पीवानम् । .... (१६३)

(६२) पृथिव्यै पीठ-सर्पिणम् (१६४)

(६३) वायवे चांडालम् । .... (१६५)

(६४) अंतरिक्षाय वंशवर्तिनम् ।' (१६६)

अग्निकं साथ काम करनेकं लिये (पीवानं) बलवान मनुष्यको रखो । पृथिवीकं साथ साथ चलनेकं लिये (पीठ-सर्पिणं) पीठसे चलनेवालेको रखो । वायुकं जोरमें कर्म करनेकं लिये (चंड-अलं) प्रचंड शक्तिवालेको रखो । अंतरिक्षमें कार्य करनेकं लिये (वंश-वर्तिनं) बांसकं साथ चलनेवालेको रखो ।

'(६५) अहे शुक्रुं पिंगाक्षम् । (१७१)

(६६) रात्र्ये कृष्णं पिंगाक्षम् ।' (१७२)

दिनके कार्यके लिये गोरे रंगके आदमीको रखो जिसके भूरे आंख हों । तथा गायत्रीके कार्यके लिये काले रंगके मनुष्यको रखो जिसके भूरे आंख हों। दिनके समय गोरा मनुष्य अधिकारमें रहे तथा रात्रीके समय काला रखा जाय। इस आज्ञाका हेतु विचार करने योग्य है।

# (३) वैश्य-वर्ण-विभाग ।

'(१) मरुद्धयो वैश्यम् ।' (३)

(मरुद्धयः) मनुष्योंके लिये (वैश्यं) वैश्यकी नियुक्त करो ।

'मरुत्' शब्द मरणधर्मा मनुष्यका बोधक है। मरुत् शब्द यहां बहुवचनमें होनेसे सब मनुष्य जातिका बोधक होता है। सब मनुष्योंके लिये सबसे पहिले दुकानदारोंकी आवश्यकता होती है। जहां मनुष्य एकत्रित होते है, और जहां बहुत दिनतक स्थिरतासे रहने होते है, वहां दुकानोंका प्रबंध अवश्य करना पडता है। जहां ग्राम हो वहां दुकानका प्रबंध होना चाहिये। (मरुत्, मर्त, मर्त्य, मर्य)

वैश्योंका धर्म यही है, कि चारों देशोंमें जो पदार्थ मिल सकते हों, उनको लाकर बेचें । वैश्योंके कारण ही नाना देशोंके नाना प्रकारके पदार्थ सब मनुष्योंको घर बैठे बैठे मिल सकते है । जिस ग्राममें दुकान रखनेसे लाभ नहीं होता, वहां वैश्य लोग अपनी दुकान नहीं खोल सकते । इसिलये राजकीय प्रबंधसे वहां दुकान खोली जाती है, अथवा किसी वैश्यको वहां दुकान खोलनेके लिये उत्साह देकर यथोचित सहायता देकर प्रबंध किया जाता है । जिससे वैश्यका भी नुकसान न हो और वहांकी जनताको भी लाभ हो सके । तात्पर्य सब जनताके लाभके लिये वैश्योंको नियुक्त करना चाहिये ।

## '(२) आक्रयायै अ-योगुम्' (८)

(आ-क्रयायै) क्रय विक्रयके लिये (अ-योगुं) जो विशेष प्रयत्न करनेवाला हो ।

व्यापारके लिये विशेष जोरके साथ प्रबल प्रयत्न करनेवालेको रखो । 'अयोगु, अयोग' का अर्थ- जो प्रबल प्रयत्न करता है; प्रबल यत्न; दूसरेके साथ गुप्त संबंध न रखनेवाला; प्रयत्न, पुरुषार्थ, मेहनत ।

## '(३) तुलायै वणिजम् ।' (१२५)

(तुलायै) तोलके लिये (विणजं) बनियाको रखो व्यापारीके लिये अपने तोल, माप आदि सब ठीक रखने चाहिये । ठीक तोलके लिये व्यापारीके पास जाना चाहिये । व्यापारीके पास तोलका ठीक साधन प्राप्त हो सकता है ।

## श्रेष्ठि-विभाग । '(४) श्रेयसे वित्त-धम् ।' (६९)

(श्रेयसे) कल्याणके लिये (वित्त-धं) धनका धारण करनेवालेको प्राप्त कीजिए ।

'श्रेयः' शब्दका अर्थ- उच्च स्थिति; उत्तमता; बहुत अच्छी तथा इच्छा करनेयोग्य (अवस्था) सद्गुण; सच्चा, सीधा; आनंद, सुस्थिति; पवित्र परिणाम; अंतिम स्वतंत्र्य ।

'वित्त-ध' का अर्थ - धनका धारण करनेवाला, जो बहुत धन अपने पास रखता और बढाता है । सेठ, साहूकार, महाजन, पेढीवाला बैंक ।

## कृषि-विभाग '(५) इरायै की-नाशम् । ' (६६)

'की-नाश' का अर्थ- 'कुत्सितं नाशयित इति कीनाशः ।' जो बुरी अवस्थाका नाश करता है उसको की-नाश कहते है । 'कु' का अर्थ- बुराई; अवनित, बिघाड, खराबी; गिरावट, घटाव; पाप; अपमान; न्यूनता, हानी, कमताई इन अवनितकारक अवस्थाओं का नाश करनेवाला 'कीनाश' अर्थात् किसान होता है । 'कीनाश' का शब्दशः यौगिक अर्थ न्यूनताका नाश करनेवाला अर्थात् समृद्धि करनेवाला है । इसका लौकिक अर्थ किसान, कृषीवल, खेती करनेवाला है । किसानही राष्ट्रके अंदर धान्यकी तथा अन्नकी समृद्धि करके लोगोंका हानिसे रक्षण करता है ।

समासमें 'कु' का 'की' होता है और 'कु-नाश' का 'की-नाश' बनता है । किसानोंके उद्योगपरही राष्ट्रके अन्नका निर्भर है, और यदि अन्नकी उत्पत्ति न हुई तो 'अकाल' होता है । अकालसे सब लोगोंको बचानेवाला किसान है। 'नाश' शब्दका अक्षर-व्यत्यय होकर 'शान, सान' बना और 'की-नाश' का 'कि-सान' बना । 'कृषाण' शब्दसे भी 'किसान' शीघ्र बन सकता है । 'कीनाश' शब्दके इस अर्थको देखनेसे 'किसान' का राष्ट्रीय महत्व ध्यानमें आ सकता है ।

(इराये) अन्नके लिये (की-नाशं) किसानको प्राप्त करो । कीनाश अर्थात् किसानका महत्त्व वेद निम्न प्रकार वर्णन करता है- पाद्धः सेदिमवक्रामन्निरां जङ्घाभिरुत्स्विदन् । श्रमेणानड्वान् कीलालं कीनाशश्चाभिगच्छताः ॥ (अथर्व. ४।१९।१०)

(पद्भिः) अपने पावोंद्वारा (रोदिं) विनाशको (अवक्रामन्) पराजित करता हुआ और (जंघाभिः) जांघोंद्वारा (इरां) अन्नको (उत्-स्विदन्) ऊपर करता हुआ अर्थात् उत्पन्न करता हुआ (अनड्वान्) बैल, तथा (श्रमेण कीनाशः) कष्टके साथ खेती करनेवाला किसान, ये दोनों (कीलालं) उत्तम अन्नपानको (अभि-गच्छतः) सब प्रकारसे प्राप्त करते है।

सेतीक लिये बैलकी आवश्यकता है, क्योंकि वह बैल सेती करनेके लिए जब सेतोंमें चलता है; तब मानो, वह अपने पाओंसे अकालरूपी शत्रुपर धावा करता है, और जांघोंसे भूमीमेंसे अन्नको ऊपर सेंचता है। इसके साध किसान सेतोंमें परिश्रम करता है, और ये दोनों उत्तम अन्नपानको अपनी मेहनतसे प्राप्त करता है। तथा-

देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि
मणावचर्कृषुः । इन्द्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः
कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः ॥ (अथर्व. ६।३०।१)
'(सरस्-वत्यां) पानीके प्रवाहसे युक्त (मणौ अधि)
उत्तम भूमीमें (इमं) इस (मधुना संयुतं यवं) मीठे जौ
अथवा चावलोंकी (देवाः) देवोंने (अचर्कृषुः) स्रोती की ।
उस समय (शत- ऋतुः) सैंकडो कर्म करनेवाला (इन्द्रः)
इन्द्र, देवोंका राजा (सीरपतिः आसीत्) हलका रक्षक
था और (सु-दानवः मरुतः) उत्तम दाता मरुद्गणदेव
(कीनाशाः आसन्) किसान थे।'

'देव' का अर्थ- विजयकी इच्छा करनेवाले लोग, ज्ञानी, समझदार लोग । 'इन्द्' का अर्थ- राजा, स्वामी, मालिक । 'मरुत् (मर्-उत्)' का अर्थ- मरणधर्मवाले मनुष्य है। 'मणि' का अर्थ- अपनी जातिमें जो उत्तम होता है, उसको मणि कहते है, यहां उत्तम भूमीका तात्पर्य है।

पानीके समीपकी उत्तम भूमीमें जब विजयेच्छु लोग मीठे यवोंकी खेती करने लगते है, तब राजा हलका पालन करे अर्थात् हल आदि खेतीके साधनोंका संरक्षण राजासे होवे, और दानशूर सब मनुष्य किसान बनकर खेतीका पवित्र कार्य करें। जहां शतक्रतु इन्द्र भी हल चलाता है, और सब मरुद्गण तथा सब देव खेतीका कार्य करते है, वहां साधारण मनुष्य खेतीके कामको नीच कर्म क्यों समझे ? जिस कर्मको सब देवोंने पवित्र बनाया और जो काम करके सब देवोंने अपना आदर्श बताया, उस उत्तम कर्मको नीचा समझनेवाला आदमी अच्छा नही हो सकता । अस्तु इस प्रकार किसानके कर्मका महत्व है जो अकालसे सबको बचाता है वह किसान ही सबका रक्षक है।

#### गो-रक्षा-विभाग ।

- '(६) पष्टयै गो-पालम् । (६३)
  - (७) वीर्याय अवि-पाम् । (६४)
  - (८) तेजसे अज- पालम् । १ (६५)

(पुष्टये) पृष्टिक लिये (गो-पालं) गौका पालन करनेवालेको रखो । गायके दूध, दहीं, मक्खन, घी आदिसे शरीरकी पृष्टि होती है । जो पृष्टि चाहते है वे गायका दूध पीये । (वीर्याय) धातुकी वृद्धिके लिये (अवि-पालं) भेडोंके पालकको रखो भेडीके दूधसे वीर्यकी वृद्धि होती है । जो अपने शरीरमें वीर्यकी वृद्धि करना चाहतें है वे भेडीका दूध पीयें । (तेजसे) तेजस्विताके लिये (अजपालं) बकरियोंके पालकको रखो । बकरीके शरीरका तेज बढता है; जो तेजकी वृद्धि चाहते है वे बकरीका दूध पीये ।

घोडे पालनेवाले इस अनुभवकी साक्षी देते है । वे कहते है कि, भैंसके दूधसे घोडा सुस्त होता है, गायके दूधसे पुष्ट होता है, परंतु डरपोक होता है, भेडीके दूधसे वीर्यवान होता है, और बकरीके दूधसे तेज, फूर्तिला, होता है । पाठकोंको चाहिए की वे इस बातका विशेष अनुभव लेकर अपना अपना अनुभव प्रसिद्ध करें । अनुभव थोडेसे दिनोंका नहीं चाहिए, परंतु कमसे कम २०१२५ सालोंका चाहिए, तभी किसी परिणाम तक पहुंचना संभव है । यहां गौ, बकरी, भेड आदि पशुओंके दूधसे तात्पर्य है न कि मांसके भक्षणका भाव है । देखिए-

### पुष्टिं पशूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम् । परः पशूनां रसभोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात् ॥ (अथर्व. १९।३१।५)

'द्विपाद और चतुष्पाद पशुओंसे, तथा जो धान्य है, उससे (पुष्टि) पुष्टिका (अहं परि जग्रभ) मै स्वीकार करता हूं। (पशूनां पयः) पशुओंका दूध तथा (ओषधीनां रस) औषधियोंका रस (मे) मुझे (सविता बृहस्पतिः) सबके उत्पादक ज्ञानपति ईश्वरने (नि यच्छात्) दिया है।'
इस मंत्रमें 'पशूनां' पयः, ओषधीनां रसः ।' इन
शब्दोंद्वारा स्पष्ट कहा है, कि पशुओंसे दूध लेना है, न कि
उनका मांस । जहां जहां पशु शब्दका उलेख आवेगा,
वहां वहां उस पशुका दूध लेना है। या बात न समझनेके
कारण पशुयज्ञका तात्पर्य पशु-मांस यज्ञ किया गया,
और भ्रांत लोगोंने पशुमांसका हवन किया, और पशुमांसका
भक्षण करना भी प्रारंभ किया। परन्तु इस मंत्रने बिलकुल
स्पष्टतासे कहा है, कि पशुका तात्पर्य उसके दुधसे है।
अर्थात् यज्ञमें दूध, घी आदिका ही हवन होना चाहिए,
तथा सानेमें दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि पदार्ध
ही आने चाहिए।

उक्त ३ मंत्रोंका तात्पर्य इतना ही है कि पृष्टीके लिये गायका दूध, वीर्यके लिये भेडीका दूध और तेजीके लिये बकरीका दूध सेवन करना चाहिए । न कि केवल गडरियेके पास पहुंचनेसे पृष्टि होगी । गडरिया अथवा दूध बेचनेवाला एक साधन है, कि, जिसके पास उक्त पशू रहनेसे उक्त पशुओंका दूध प्राप्त हो सकता है । दूध, दही, घी आदि दूधके सब पदार्थोंमें उक्त गुण होंगे । इसका विचार स्वाध्यायशील वैद्योंको करना उचित है ।

## (४) शूद्र- वर्ण- विभाग । '(१) तपसे शूद्रम् ।' (४)

(तपसे) कष्टके कर्मीके लिये (शूद्रं) शूद्रको प्राप्त करो ।

'तपः' का अर्थ- कष्ट सहन करना, मेहनतका काम करना, तपना । इस शब्दके दूसरे अर्थ पहिले दिये है ।

'शूद्र' का अर्थ- 'शु क्षिप्रं उन्दित ।' शु अर्थात् शीघ्र जो (उन्दित) पसीनेसे गीला होता है, वह शूद्र है। अर्थात् जो ऐसे काम करता है, कि जिनमें शरीर पसीनेसे गीला बन जाता। 'शु' शब्द निघण्टुमें २।१५ क्षिप्रनामोंमें लिखा है।

'शूद्र' शब्दके सब अन्य अर्थ लाक्षणिक है। यही उक्त अर्थ मूल और शब्दका वास्तविक अर्थ है। 'शुचा द्रवति' दुःस्पसे गमन करता है यह अर्थ इसका वास्तविक नहीं। वेदमें शूद्रका महत्व बड़ा भारी लिस्पा है। इसलिये शोक-दुःस्पके साथ उसका संबंध बताना ठीक नही। 'शु+उत्+द्रा' शीघ्रताके साध उन्नतिके लिये प्रयत्न करता है, यह भी शूद्र शब्दका अर्थ विचार करने योग्य है। राष्ट्रके पांव शूद्र है, अर्थात् राष्ट्र शूद्रों पर खडा रहता है, राष्ट्रका आधार शूद्र है, राष्ट्रकी बुनियाद शूद्र है। इसीलिये शूद्रोंके अंदर तेजकी वृद्धि करनेके लिये मंत्रमें प्रार्थना की है।

## रुचं विश्येषु शूद्रेषु मिय धेहि रुचा रुचम् ॥

(यजु. अ. १८।४८)

'वैश्य तथा शूद्रोंमें (रुचं) तेज स्थापन करो' शूद्रोंमें भी तेजस्विता रहनी चाहिये। राष्ट्रमें जैसे तेजस्वी ब्राह्मण और क्षत्रिय होने चाहिये, उसी प्रकार वैश्यशूद्रोंमें भी तेज होना चाहिये। वह वैदिक शिक्षा है। इसलिये शूद्रको हीन मानना अथवा उसकी दीन अवस्था बनाना किसीको भी उचित नहीं।

### कौशल्यविभाग ।

### **'(२) तमसे तस्करम् ।' (५)**

(तमसे) अज्ञान दूर करनेके लिये (तस् + करं = तत् + करं) उस उस कर्ममें प्रवीणको प्राप्त करो ।

'तस्कर' का अर्थ - 'तत् करोति इति तत्कर: । तत्कर एव तस्कर: ।' उस उस कर्मका कर्ता अर्थात् एकएक कर्म करनेमें अत्यंत प्रवीण जो होता है, उसको 'तत्कर' कहते है, इसी शब्दका रूप 'तस्कर' है । इस वर्गमे अनेक कर्म कर्ताओंके नाम आगये है; जिनका वर्णन अब किया जाता है ।

## '(३) मायायै कर्मारम् ।' (२२)

(मायायै) कुशलताके लिये (कर्मारं) कारीगरको प्राप्त करो ।

'कर्मार' शब्दका अर्थ- कारीगर, शिल्पकार, यंत्रशास्त्रज्ञ, कलकी बनावट करनेवाला, दस्तकारी करनेवाला, हस्तकौशल्यका काम करनेवाला, लुहार ।

'माया' शब्दका अर्थ- हिकमत, बनावट; हस्तकौशल्य; राजनैतिक युक्तिप्रयोग; विलक्षण शक्ति अथवा वृद्धि; कला, हुनर; बुद्धि, अलौकिक शक्ति ।

इन अर्थोंका विचार करके उक्त मंत्रसे अन्य विशेष भाव विचारी पाठक जान सकते है ।

## '(४) रूपाय मणिकारम् ।' (२३)

(रूपाय) सुन्दरताके लिये (मणि-कारं) जौहरीको प्राप्त करो जौहरीके पास जवाहिरात अर्थात् मणि, मोती, हीरे, रत्न आदि पदार्थ प्राप्त हो सकते है, जिससे मनुष्य अपने स्वरूपकी शोभा बढ़ा सकते है।

### '(५) निष्कृत्यै पेशस्कारीम् ।' (४६)

(निष्कृत्यै) सुधारनेके लिये (पेशस्-कारी) सजावट करनेवालेको प्राप्त करो ।

'पेशस्' का अर्थ- आकार, सुरूपता; चमक व दमक, सतेजता, सजावट, श्रृङ्गार; गहना, जेवर, सौंदर्य बढानेका साधन । इनके कर्ताका नाम 'पेशस्कारी' हे अर्थात् सजावट करनेवाला ।

### '(६) देव- लोकाय देशितारम् ।' (७५)

(देव-लोकाय) दिव्यस्थानके लिये (पेशितारं) सौंदर्य बढानेवालेको प्राप्त करो ।

'देव-लोक' का अर्थ- देवोंका लोक, देवोंका स्थान, उत्तम पुरुषोंका स्थान, श्रेष्ठोंका स्थान, उत्तम घर, उत्तम महल बनानेके लिये सुरूपता बढानेवालेको रखो ।

'पेशिता' का अर्थ- आकारका विचार करनेवाला, सुन्दर आकार बनानेवाला, किसी पदार्थकी सुंदरता बढानेवाला ।

किसी पदार्थका सौंदर्य बढानेके लिए ऐसे कारीगरको रखो कि, जो उसको अधिक सुंदर बना सके।

# '(७) हसाय कारीम् । (७६)

### (८) हसाय कारीम् ।' (१५४)

'हस्' धातुका अर्थ- बढ जाना, श्रेष्ठ बनना; सदृढ करना, एकरूप होना; लिखना, फूलना, विकसना, चमकदार, होना, आनंदसे हंसना ।

**'हस'** शब्दका अर्थः - बढना, श्रेष्ठत्व, सादृश्य, एकरूपता, विकास, चमक, आनंदका हास्य ।

(हसाय) चमक दमकके लिये (कारी) कारीगरको प्राप्त करो ।

किसी पदार्धकी शोभा बढाना, उसको बहुमूल्य बनाना, उसकी एक जैसी प्रतिकृति बनाना, शोभाका विकास करना, चमक बढाना आदि कर्मोंके लिये कारीगरको नियुक्त करना चाहिए । किसीके सदृश तसबीर, चित्र अथवा मूर्ति बनानेका भाव यहां प्रतीत होता है । इस विषयमें विचारी पाठकोंको सोचना चाहिए । यह मंत्र दो बार आया है, जिससे स्पष्ट होता है, कि प्रतिकृति बनानेवाले कारीगरोंकी राष्ट्रमें अधिक आवश्यकता है । मंत्रका द्विवार, प्रारंभमें तथा अंतमें, उच्चारण होनेसे

'कारी' अर्थात् कारीगरोंकी राष्ट्रीय उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यकता सिद्ध हुई है । 'पुनरुक्तिका महत्व' यहां देखा जा सकता है ।

### '(९) वर्णाय हिरणयकारम् ।' (१२४)

(वर्णाय) रंगके लिये (हिरण्य-कारं) सुवर्णकारको प्राप्त करो । सुवर्णका अर्थ ही सु-वर्ण अर्थात् उत्तम वर्ण है । सुवर्ण अर्थात् सोनेका शरीरके कांतिके साथ कुछ न कुछ संबंध है । सोनेके आभूषण धारण करनेके साथ आयुष्य वृद्धिका संबंध वेदने बताया है -

यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः । स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥

(यजु. ३४।५१।। अथर्व. १।३५।२)

'जो दाक्षायण सुवर्ण धारण करता है वह विद्वानोंमें दीर्घायु होता है तथा साधारण मनुष्योंमें भी दीर्घायु होता है।'

'दाक्षायण हिरण्य' का भाव अत्यंत शुद्ध सोना ऐसा प्रतीत होता है । वैद्योंको इस विषयमें सोचना चाहिये । शरीरका सौंदर्य, शरीरका तेज, शरीरकी उत्तम कांति, सुवर्णके धारण करनेसे बढ़ती है । शुद्ध अन्न, शुद्ध उदक, शुद्ध वायू, उत्तम व्यायाम आदिके साथ सुवर्णका धारण करना लाभदायक होगा । केवल सुवर्णके धारण करनेसे ही आयुष्य नहीं बढ़ा सकेगा । यह बात यहां स्मरणमें रखनी चाहिये ।

## '(१०) प्रकामाय रजयित्रीम् ।' (८०)

(प्रकामाय) शोभाके लिये (रजियत्रीं) रंग देनेवालेको प्राप्त करो । कपडोंको रंगवाना तथा अन्य पदार्थोंको रंग देनेका काम करनेवाले जो होते है, उनको प्राप्त करके प्रकाम अर्थात् उत्तम शोभाको प्राप्त करना । जिससे मनका अत्यंत समाधान होता है, उसको । 'प्र-काम' कहते है ।

### '(११) धैर्याय तक्षाणम् ।' (२०)

(धैर्याय) धैर्यके लिये (तक्षाणं) शिल्पीको प्राप्त करो।
गृह आदि बनानेवाले शिल्पियोंको 'तक्षाण' कहते है।
घर बनानेके समय अच्छे शिल्पीको नियुक्त करनेसे मनमें
एक प्रकारका धैर्य उत्पन्न होता है, और विश्वास होता
है कि, घरका काम नहीं बिगडेगा। परंतु अच्छे शिल्पीको

न लगाकर साधारण राजोंको लगानेसे मनमें बड़ा डर रहता है, और सदा मनमें बात चुमती रहती है, और मनमें शंका होती है, कि शायद वह काम बिगडेगा, क्योंकि उस कामके लिये अच्छे कारीगरोंको नही रखा है। इसलिये सदा अच्छे कारीगरोंको ही काम पर लगाना धैर्य देनेवाला होता है। सब कामोंके लिये यही एक नियम ध्यानमें धरना चाहिए, कि अच्छेसे अच्छे कारीगरोंके ही सुपूर्द अपना कार्य करना चाहिए।

'(१२) शुभे वपम्।' (२४)

(शुभे) सुंदरताके लिये (वपं) हजामको प्राप्त करो । इस मंत्रका दूसरा भी अर्थ है । (शुभे) उत्तमताके (वपं) बीज बोनेवाले किसानको नियुक्त करो ।

दूसरे अर्थके साध यह मंत्र वैश्यवर्गीय कृषिविभागमें जायगा और पहिले अर्थके साध कारीगर- विभागमें यहां ही रहेगा । इसके दोनों अर्थ ठीक प्रतीत होते है, और वेदमें अन्यत्र ये शब्द दोनों अर्थोंमें प्रयुक्त हुए है । इस विषयमें पाठकोंको अधिक विचार करना चाहिए ।

### '(१३) भायै दार्वाहारम् । (७१) (१४) प्र-भायै अग्न्येघम् ।' (७२)

(भाये) उजालेके लिये (दारु+आ+हारं) लकडियां लानेवालेको प्राप्त करो । (प्र भाये) विशेष प्रकाशके लिये (अग्नि+एधं) अग्नि प्रदीप्त करनेवालेको प्राप्त करो ।

### '(१५) मन्यवेऽयस्तापम् ।' (९१)

(मन्यवे) तेजकी धारणाके लिये (अयः-तापं) लोहा तपानेवाले लुहारको प्राप्त करो ।

'मन्यु' शब्दका अर्थ- स्वभाव, हिम्मत, हौसला, जोश, जान, मन, जिन्दादिली, सत्व, सूरत, तिबयत, मिजाज, वीरता, शौर्य, सत्व, मूल पदार्थ, धैर्य, स्वभाव; अग्नि, जोश, क्रोध, तेजी, तेजस्वी स्वभाव, उत्साहयुक्त प्रेम, सरगर्मी, शौक, उत्ताम, जोश, हरारत; यज्ञ, पूजा- संगति-दान, स्वार्थत्याग ।

'अयः' का अर्थ- हलचल, लोहा सोना, फौलाद, स्पात, धात, लोहेका शस्त्र, अग्नि, आग, परशु, कुऱ्हाड, हथौडी ।

यद्यपि यह मंत्र समझनेके लिये बहुत कठिन है, तथापि मैं इसका आशय निम्न प्रकार समझता हूं। 'मन्यु' शब्दके अर्थोंमें अर्थ मुख्य है। यह शब्द जैसा मनुष्य- स्वभावका वाचक है । वैसा लोहेक शस्त्रोंको ठीक तेज करनेके लुहारके व्यवसायका भी वाचक है । शस्त्रोंको तेज करनेके पहिले उनको तेजकी धारणा करनेके लिये योग्य बनाया जाता है । लुहार लोहेको तपाकर लाल होनेके पश्चात् उसको एकदम पानीमे डालता है, जिससे वह लाहा ठीक बनता है । शस्त्रोंको तेज करनेके लिये लुहारके पास जाना चाहिए ।

मनको तेज करनेके लिये गुरुके पास जाना चाहिए। वह गुरु शिष्यका मन शास्त्रोंकी अग्निमें तपाकर, अपनी सुशीलताके शांत जीवनमें डालकर ठीक बनता है। यह आलंकारिक अर्थ है। मेरे विचारमें पहिला अर्थ यहां प्रकरणानुकूल है।

## '(१६) ऋभुभ्यः अजिनसंधम् । (१०९) (१७) साध्येभ्यः चर्मम्नम् । (११०)

(ऋभुभ्यः) रथ अथवा सवारी गाडी बनानेवालोंके साथ (अजिनसंघं) चमडेका काम करनेवालेको नियुक्त करो । (साध्येभ्यः) पूर्णता करनेवालोंके साध (चर्म-म्नं) चमडेको ठीक करनेवालेको नियुक्त करो ।

'ऋभु' का अर्थ- कला हुनर जाननेवाला, कुशल कारीगर, चतुर; स्याना, कारीगर; धातुका काम करनेवाला कारीगर; सवारी गाडी बनानेवाला कारीगर, रथकार; नई बात निकालनेवाला, नवीन शोध करनेवाला, नवीन यंत्रकलाका आविष्कार करनेवाला; शोधक, कल्पक ।

'अजिन' का अर्थ- चर्म, चमडा; चमडेकी थैली, बोरा, थैला; फुकनी, धवकनी, ऊन ।

'अजिन- संघ' का अर्थ- चमडा जोडनेवाला, चमडेके थैले बनानेवाला उनका व्यवहार करनेवाला इ.।

सवारीकी गाडियां बनानेवाले कारीगरोंके साथ चमडेका काम करनेवाले कारीगरोंका मेलमिलाप होना चाहिए । गाडियोंमें चमडेके गदेले और तिकये होते है । दोनों कारीगरोंके मेलसे इनकी बनावट अच्छी हो सकती है । लकडीका काम करनेवाले कारीगरोंका चमडेके काम करनेवाले कारीगरोंके साथ व्यापार व्यवहारका मेल मिलाप होना उचित है, क्योंकि दोनोंका व्यवहार अनेक कार्यों में समिलित होनेवाला है। स्पुर्सी और कोचों पर चमडेकी गद्दियां रखीं जाती है, इसलिये एक स्पुर्सी बनानेंमें दोनों कारीगरोंका संबंध आता है, अतः इनको आपसमें मेलिमलाप करना चाहिए।

'साध्य' का अर्थ- जो अंतिम पूर्णता करता हैं, ठीक ठीक करनेवाला, परिपूर्णता करनेवाला । इस शब्दका भाव समझनेके लिये, पाठकोंको दो कारीगरोंकी कल्पना करनी चाहिए । (१) एक लकडीकी स्पुर्सी बनानेवाला, और (२) दूसरा बनी हुई स्पुर्सीपर पालिश वारनीश आदि करके उत्तम पूर्ण बनानेवाला; इस दूसरे कारीगरका नाम 'साध्य' है। हर एक कारीगरीमें इसका होना संभव है। अपूर्ण पदार्थको पूर्ण बनानेवाला कारीगर 'साध्य' होता है

'वर्म-म्न' का अर्थ- चमडा कमानेवाला। पाठकोंको उचित है कि वे इन अर्थोंके साथ उक्त मंत्रोंका विचार करें और उनका आशय सोचें।

## परिवेषण- विभाग । (परोसनेका काम)

'(१८) वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारम् ।' (७४)

'(१९) वर्षिष्टाय नाकाय परिवेष्टारम् ।' (९०)

(वर्षिष्ठाय नाकाय) श्रेष्ठ सुर्सके लिये (परिवेष्टारं) उत्तम परोसनेवालेको नियुक्त करो ।

क-सुरव, आनंद, स्वास्थ्य । अ+क-दुःख, अस्वस्थता, रोग । न + अ + क= (नाक) = सुरव, आनंद, स्वास्थ्य, निरोगता । 'नाक' शब्दसे प्रयत्नके साथ स्थापित की हुई स्वास्थ्यकी अवस्था ध्वनित होती है । क्योंकि 'अक' शब्दसे अस्वास्थ्यकी कल्पना ध्वनित होती है, उसका निषेध 'नाक (न-अक)' शब्दने किया है । स्वास्थ्यकी रक्षा प्रयत्नके साथ करनी चाहिये । और उसके लिये उत्तम परोसनेवाला चाहिये । भोजनके समय परोसनेवाला उत्तम न हो तो स्वास्थ्य बिगडता है ।

यह मंत्र दोवार आया है, इसिलयें इसे ध्वनित होता है कि पकाने और परोसनेवालोंके साथ स्वास्थ्यका विशेष संबंध है, इस बातकी ओर सबको अधिक ध्यान देना चाहिये । अच्छे नौकरके कारण घरही स्वर्ग बन सकता है, विशेषतः अत्र पकानेवाला तथा परोसनेवाला उत्तम हो, तो घरही साक्षात् 'वर्षिष्ठ नाक' अर्थात् 'श्रेष्ठ स्वर्ग' बन सकता है। जिनके मकानोंमें पकाने परोसनेवाले नौकर दुःस्य देनेवाले होते हैं, उनको इस मंत्रकी सच्चाई अनुभवसिद्ध प्रतीत हो सकती है। क्योंकि दुष्ट नौकरोंके कारण उनका मकान नरकरूप उनके लिये बनता है।

#### वादित्र-विभाग ।

- '(२०) शब्दाय आडंबराघातम् । (१४७)
- (२१) स्वनेभ्यः पर्णकम् । (११९)
- (२२) क्रोशाय तूणवध्मम् । (१४९)
- (२३) अवरस्पराय शंस्वध्मम् । (१५०)

(शब्दाय) आवाजके लिये (आडंबर- आघातं) नौबत बजानेवालेको प्राप्त करो । नौबत, ढोल, डफ आदि चर्मवाद्य बजानेवालोंको प्राप्त करनेसे बाजा बजानेका काम हो सकता है। (स्वनेभ्यः) स्वरोंके लिये (पर्ण-कं) तुरही बजानेवालेको प्राप्त करो ।

(क्रोशाय) बडे शब्दके लिये ढोल बजानेवालेको रखो । (अवरस्पराय) मध्यम शब्दके लिये शंख बजानेवालोको रखो ।

बाजेमें जैसे नौबत बजानेवाले चाहिये, वैसेही तुरही, सींग, शंस्व, बांसुरी, मुरली, घडयाळ, शीटी आदि बजानेवाले भी चाहिये । इस प्रकारके बाजे मंगल कार्योंमें बजाये जाते है, तथा युद्ध आदिके समयमें भी बजाये जाते है । दोनों समयके बाजोंमे भिन्न भिन्न वाद्य हुआ करते है । वेदमें मंगलवाद्य और रणवाद्य ऐसे दोनों प्रकारके बाजोंका वर्णन है ।

## (५) चारों वर्णोंके लिये सामान्य उपदेश

'(१) भूत्यै जागरणम् । (१२८)

(२) अभूत्यै स्वप्नम् ' (१२९)

(भूत्यै) उन्नतिके लिये (जागरणं) दक्षताका अवलंबन करो । (अ-भूत्यै) अवनतिके लिये (स्वप्नं) सुस्ती है । 'भूति' का अर्थ- अस्तित्व; उत्पत्ति; उत्पादक कर्म, उन्नति; विजय; धन; महत्व; प्रताप; महानता । 'जागरण' का अर्थ- खबरदारी, जागृति, चौकसी, पहरा, रखवाली, सावधानता, ध्यान, दक्षता!

'स्वप्न' का अर्थ- सुस्ती, आलस, आराम- तलबी, बेस्पबरी, बेपरवाही, बेकारी, निरुद्योगिता ।

प्रत्येक कार्यमें दक्षता रखनेसे उन्नति होती है, तथा सुस्ती करनेसे अवनति होती है ।

### '(३) वृद्धयै अपगल्भम् ।' (१३१)

(वृद्धये) अभ्युदयके लिये (अप-गल्भं) गर्वहीनताका अवलंबन करो ।

'गल्भ' का अर्थ- घमंडी, गर्विष्ठ, दुरभिमानी, अभिमान, गर्व, घमंड ।

'अप-गल्भ' का अर्थ- निरभिमानता, गर्वहीनता, घमंड न करनेवाला मनुष्य ।

'वृद्धि' का अर्थ- बढना, खुलझाव, फैलाव, धनकी परिपूर्णता, उन्नति, धनधान्यसंपन्नता, विजय, प्रगति, अभ्युदय, बढती, तरक्की, शक्तिका विस्तार ।

घमंड करनेसे प्रमाद अर्थात् दोष उत्पन्न होते है, इसलिये घमंड छोडना अभ्युदयके लिये अच्छा है।

### '(४) स्वप्नाय अन्धम्' (५४)

### '(५) अधर्माय बधिरम्' (५५)

(स्वप्नाय) सुरतीके लिये (अन्धं) संयमका अवलंबन करो (अ-धर्माय) दुराचारके लिये (बिधरं) बहरा बनो ।

निम्न श्लोकमें 'अंध' शब्दका अर्थ दिया है- तिष्ठतो व्रजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम् ॥ चतुष्पदां भुवं मुक्त्वा परिव्राडन्ध उच्यते ॥' (आपटेकृत संस्कृतकोश पृ. ९६) जिसने अपने सब इंद्रिय स्वाधीन रखे है उसको अन्य कहते है । अपने इंद्रिय स्वाधीन रखनेसे सुस्ती नहीं आती।

अधर्मकी बातें जहां चलती हों, वहां बहिरा बनकर रहो, अर्थात् उन बातोंको न सुनो । सब इंद्रियोंके पापके विषयमें यही बात है, जिसका उपदेश अगले मंत्रमें है-

## '(६) पाप्मने क्रीबम् ।' (७)

(पाप्मने) पतित विचारके लिये (क्लीबं) शक्तिहीन बनो । 'पाप्पन्' का अर्थ- पाप, गुन्हा, कुटिलता, अपराध, बुरा विचार । जिससे अवनति होती है, उस प्रकारका विचार, उच्चार और आचार । पाप्पन्, पाप-मन्, पान-मनन, पापी विचार ।

'वलीब' उसको कहते है कि, जो अपने इंद्रियसे, कमजोरीके कारण पाप नहीं कर सकता, नपुंसक शक्तिहीन ।

पतित विचार, पतित उच्चार और पतित आचारके लिये असमर्थ बनो, अर्थात् जिससे अवनित होनी है, उस कर्मके लिये असमर्थ बन जाओ उस कर्म करनेकी शिक्त तुम्हारे अंदर होने पर भी तुम उस बुरे कर्मको न करो । बुरा विचार करनेके लिये मनको असमर्थ बनाओ, बुरा उच्चार करनेके लिये वाणीको असमर्थ बनाओ तथा बुरा कर्म करनेके लिये अन्य अवयवोंको असमर्थ बनाओ । आंस्य देख सकता है, परंतु ऐसा अभ्यास करना, कि बुरी दृष्टिसे आंस किसीकी ओर न देख सके, अच्छी दृष्टिसे ही सबकी ओर देखे । इसी प्रकार सब इंद्रियोंकी परिपूर्ण शक्ति रसते हुए भी, पाप करनेके लिये शक्तिहीन जैसा बनना चाहिए ।

जहां जिस इंद्रियसे पाप होनेकी संभावना हो, वहां उस इंद्रियकी शक्तिसे रहित मनुष्यको नियुक्त करो, ताकि अन्य कार्य करता हुआ वह उस इंद्रियसे पाप न कर सके।

## '(७) प्रियाय प्रियवादिनम् ।' (८७) (प्रियाय) प्रेमके लिये (प्रिय वादिनम्) प्रिय वक्ताको रखो ।

'(८) प्रमुदे वा मनम् ।' (५२)

(प्र-मुदे) अत्यंत हर्षके लिये (वा-मनं) उत्तम मनन करनेवालेको रखो। 'वननीयं मनःयस्य। वननीयं मनुते।' जिसका मन उत्तम है अथवा जो उत्तम विचार करता है, वह 'वा-मन' कलहाता है।

'(९) आनंदाय स्त्री षरवम् ।' (१७)

(आनंदाय) आनंदके लिये (स्त्री सखं, स्त्री-सख्यं) स्त्रीके साथ मित्रता करो । यहां 'आनंद' शब्दसे गृहसुख, कुटुंबसुख आदि भाव लेना है । 'स-ख' स-ख्य, सह-ख्यान, समान विचार । अपनी स्त्रीके साथ समान विचार अर्थात् एक विचार रखना आनंद देनेवाला है । विवाहका वीज इस मंत्रमें है !

'(१०) पश्चादोषाय ग्लाविनम्' । (१२६) (पश्चा-दोषाय) पीछे रहनेके दोषके लिये (ग्लाविनं) अत्यंत परिश्रम करनेवालेको रखो । 'पश्चा-दोष' उसको कहते है, कि जो सबसे पीछे रहनेकी आदत होती है । प्रत्येक काममें सबसे पीछे रहना, यह बडा भारी दोष है । इसको हटानेके लिये अत्यंत परिश्रमी पुरुषके पास रहना चाहिए । 'ग्लाविन्' उसको कहते है, कि जो अत्यंत महान परिश्रमके साथ दीर्घ उद्योग कर करके थक जाता हो । सदा उद्योग करता रहता है, और अत्यंत पुरुषार्थ करनेके कारण थक जाता है । ऐसे दीर्घोद्योगी पुरुषके साथ रहनेसे पीछे रहनेका दोष दूर होगा, और शीघ्र पुरुषार्थ करनेका अभ्यास हो जायगा ।

## '(११) विश्वेभ्यो देवेभ्यः सिध्मलम् ।' (१२७)

(विश्वेभ्यः देवेभ्यः) सब विद्वानोंके लिये (सिघ्-मलं) सिद्धता करनेवालेको रखो । 'सिद्धं मलित धारयित इति सिध्मलः सिद्धि-धारकः ।' जो सिद्धताका धारण और पोषण करता है । अर्थात् जो सब शुभ अवस्थाकी सिद्धता करता है, उसको सब विद्वानोंके लिये रखो, तािक वह उन विद्वानोंके सब काम ठीक प्रकार सिद्ध कर सके, और उनको सुख पहुंचा सके । यहां 'देव' शब्दके पूर्वोक्त ग्यारह अर्थ देखकर इस मंत्रका अधिक विचार पाठकोंको करना चाहिए

'(१२) कामाय पूंश्चलूम्।' (९)

(कामाय) इच्छाके लिये (पूं-चलूं) पुरुषोंको संचालन करनेवालेको प्राप्त करो । इच्छाशक्तिको बलवान करनेके लिये ऐसे मनुष्यके पास जाओ, कि जो अपने प्रभावसे अनेक मनुष्योंके अंदर हलचल उत्पन्न करता है ।

### गायन-विभाग ।

| (93) | गीताय शैलूषम् ।    | (92)  |
|------|--------------------|-------|
|      | नृताय सूतम् ।      | (92)  |
|      | महसे वीणा- वादम् । | (986) |

(१५) महसे वीणा- वादम् । (१४८) (१६) नृत्ताय वीणा- वादम् । (१५९)

(१७) नृत्ताय पाणि-ध्नम् । (१६०)

(१८) नृत्ताय तूणव- ध्मम् । (१६१)

(१९) आनंदाय तल-वम् ।' (१६२)

(१३) गायनके लिये (शैलूषं) करताल बजानेवालेको रखो । (१४) नाचके लिये (सूतं) नाचके प्रेरकको रखो । (१५) (महसे) महत्वके लिये वीणा बजानेवालेको रखो । (१६-१८) नृत्यके लिये वीणा, करताल और चर्मवाद्य बजाने-वालोंको रखो । (१९) आनंदके लिये ताल धरनेवालेको रखा ।

गायन, वादन, नृत्य आदिमें वीणा, तंबोरा, सतार, आदि तंतुवाद्य, मृदंग, तबला आदि चर्मवाद्य; करताल, झांझ आदि धातुवाद्य प्रयुक्त होते हैं । इनके विना गायन, वादन, नर्तनमें रस नहीं आता इसलिये इनको साथ रस्पनेक लिये उक्त मंत्रोंमे कहा है ।

गायनसे फेफडे बलवान होते है, नृत्यसे शरीरकी चपलता रहती है; तथा गायन वादन नर्तनसे भक्तिरसका विकास होता है। सब सामवेद गायनरूप है, उपासनावेद उसको कहते है। गायन वादन नर्तनका ईश्वरभक्तिके साथ शिक्षण देना चाहिए, तथा उसको भक्तिका पोषकही बनाना चाहिए।

## (६) प्रजापत्य-विभाग ।

अथ एतान् अष्टौ वि-रूपान् आलभते ॥

- (१) अति-दीर्घं च। (१७३)
- (२) अति-ह्रस्वं च । (१७४)
- (३) अति-स्थूलं च । (१७५)
- (४) अति-कृशं च । (१७६)
- (५) अति-शुक्तं च । (१७७)
- (६) अति-कृष्णं च । (१७८)
- (७) अति-कुल्वं च । (१७९)
- (८) अति-लोमशं च । (१८०)

अशूद्राः अ-ब्राह्मणाः ते प्रजापत्याः ॥

- (९) मागधः (१८१)
- (१०) पूंश्चली । (१८२)
- (११) कितवः । (१८३)
- (१२) क्लीबः । (१८४)

#### अ-शूद्राः अ-ब्राह्मणाः ते प्राजापत्याः ॥

अर्थ- अब इन आठ (वि-रूपान) विरुद्ध रूपवाले मनुष्योंको (आ-लभते) प्राप्त करता है। (१) बहुत ऊंचा, (२) बहुत ठिंगणा, (३) बहुत स्थूल, (४) बहुत कृश, (५) बहुत गोरा, (६) बहुत काला, (७) जिसपर बिलकुल बाल नहीं ऐसा, तथा (८) जिसपर बहुत बाल है, ऐसा। (९) 'मा-गध' = अर्थात् प्रमाणपूर्वक भाषण करनेवाला (१०) पूं-चिलन् = अर्थात् मनुष्योंमें हलचल मचानेवाला, (११) 'कित-व' अर्थात् बडा ज्ञानी, और (१२) 'कृवि' = अर्ताथ् शक्तिहीन, पुरुषत्वहीन, असमर्थ।। ये बारह प्रकारके लोक 'प्रजापति' अर्थात् प्रजापालक राजाके लिये अपने पास रसने योग्य है, परंतु ये शूद्र न हों तथा

न ब्राह्मण हों।

शूद्र अर्थात् कारीगर अथवा नोकर पेशाके लोग, तथा ब्राह्मण अर्थात् ज्ञानी, इन दोनोंको छोडकर; अन्य क्षत्रिय वैश्योंमेंसे उक्त बारह प्रकारके लोग प्रजापालक राजाको केवल अपने पास रखने योग्य है। इससे स्पष्ट होता है, कि अन्य क्षत्रिय वैश्य अधिकारी इस प्रकारके न हों। अर्थात् कोई क्षत्रिय वैश्य वर्णका मनुष्य, जो बहुत ऊंचा, बहुत ठिंगणा, बहुत मोटा, बहुत दुबला, बहुत गोरा, बहुत काला, बहुत कम बालवाला अथवा बहुत बालवाला है, उसको शासक संस्थाका अधिकारी न किया जावे। यह बात स्पष्ट है, कि इस प्रकारके कुरूप लोगोंका अन्य लोग उपहास करते है, इसलिये इनको अधिकारपर रखना उचित नही। इसलिये यह बात निश्चित हो गई कि जो मनुष्य, उक्त आठ प्रकारकी कुरूपतासे रहित अर्थात् जो सुरूप होता है, उसीको अधिकारपर रखना चाहिए।

तथा प्रमाणपूर्वक भाषण करनेवाला, हलचल करनेवाला, महाज्ञानी तथा शक्तिहीन, इन चार प्रकारके मनुष्योंको भी राजाने केवल अपने पास ही रखना चाहिये। शूद्र तथा ब्राह्मणोंकों छोडकर अन्य क्षत्रिय वैश्योंमेंसे कोई व्यवसायी इन चार गुणोंसे युक्त न हो । क्योंकि बहुत प्रभावशाली वक्ता हुआ तो अपना ही नया मत स्वतंत्रतासे चलायेगा, संचालक हुआ तो मनुष्योंमें स्वलबली मचायेगा, ज्ञानमें मस्त रहनेवाला हुआ तो काम करनेमें असमर्थ होगा, तथा शक्तिहीन हुआ तो अधिकारीपनका कार्य करनेमें असमर्थ होगा । इसलिये इन चार विशेष गुणोंसे युक्त जो नही होते है, उनको ही अधिकार पर रखना चाहिये । जिनसे राज्यशासनका बिगांड होना संभव नही, ऐसे पुरुष चुनने चाहिये । अच्छा वक्ता हो परंतु अपना ही मत चलानेवाला न हो, लोकोंमें हलचल मचानेवाला न हो, ज्ञानमें ही मस्त न हो, तथा शक्तिहीन न हो। अर्थात् शासनप्रणालीका विरोध न करता हुआ शासनका कार्य अच्छी प्रकार करनेवाला जो होगा; उसको ही शासनके लिये अधिकारी करना उचित है।

शूद्र जैसे मिलेंगे वैसे रखना । क्योंकि वे स्वतंत्र धंदेवाले होनेके कारण, उनका शासनविभागमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिये उनकी कुरूपतासे जनतापर बुरा परिणाम होना संभव नहीं । तथा ब्राह्मण भी जैसा मिले वैसा नियुक्त किया जाय । क्योंकि उनका केवल ज्ञानप्रचारका कार्य है, और ज्ञान जहां होगा वहांसे लेना चाहिये । इसलिये उक्त आठ कुरुपताओंके कारण शूद्र और ब्राह्मणोंको दूर नहीं करना चाहिये ।

उदाहरणके लिये सैन्यविभाग लिजिये । सैन्यमें जो लोग रखने होंगे उनमेंसे कई बड़े ऊंचे, कई बड़े ठिंगणे, कई बड़े मोटे, कई बिलकुल पतले, कई बहुत बलवाले, तथा कई विना बालोंके लोक होंगे, तो उस सैन्यविभागका किस प्रकार विचित्र और बेढंगा स्वरूप हो सकता है, इसकी कल्पना पाठक कर सकते हैं । सैन्यविभागमें एक जैसे आकारवाले ही लोग रखने चाहिये । जिससे सैन्यके स्वरूपसे विशेष प्रभाव उत्पन्न हो सके । ओहदेदार भी बहुत ही बड़े पेटवाला अथवा बहुत ही दुर्बल होनेसे, उसका वैसा प्रभाव नहीं हो सकता, कि जैसा उसका स्वरूप सुडौल होनेसे हो सकता है । यही बात सब स्थानमें जाननी चाहिये ।

तर्खाण, लुहार, चमार आदि स्वतंत्र उद्यम करनेवाले जिस किसी प्रकारके हों; उनसे जनतापर कोई बुरा असर नहीं होता । तथा बडा विद्वान् ब्राह्मण अष्टावक्र जैसा बिलकुल तेढा मेढा होनेपर भी उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो सकती है; क्योंकि वहां विद्याका तेज अप्रतिम होता है । इसलिये इन दोनोंको छोड दिया है, और कहा है कि 'अशूद्राः अ-ब्राह्मणाः ।' शूद्र और ब्राह्मणोंको छोडकर पूर्वाक्त अन्य अधिकारियोंमें इस प्रकारकी अष्टविध कुरूपता न हो ।

प्रजापित अथवा प्रजापालक राष्ट्राधिकारी इन अष्टविध विरूपोंको अपने पास विशेष कामके लिये रखे, परन्तु 'क्षत्राय राजन्यं' आदि मंत्रोंसे जिन अधिकारियोंका वर्णन हुआ है, उनके स्थानपर इस प्रकारके कुरूप न रखे जाय । इसीलिये इन आठ कुरूपोंको अलग गिनकर प्रजापालकके साथ इनको नियुक्त करनेके लिये कहा है । इसका तात्पर्य किसी अन्य अधिकारके स्थानपर ये आठ कुरूप नियुक्त न हों, ऐसा स्पष्ट है । यह विचार अष्टविध कुरूपताओंका हुआ । अब चतुर्विध दोषोंका विचार करेंगे-

## ।। चतुर्विध दोष ॥

| (वैदिक संकेत)  | (गुणाधिक्यसे दोष)                                                          | (दुराचारसे दोष)                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (१) मागधः      | (मा–गधः अत्यंत प्रभावशाली, तथा<br>प्रमाणपूर्वक विलक्षण वक्तृत्व करनेवाला । | (मागधः) स्तुतिपाठक, स्युशामत<br>करनेवाला ।                     |
| (२) पूंश्चलिन् | (पूं-चलिन्) लोकोंमें हलचल मचानेवाला ।                                      | (पूंश्चलिन्) व्यभिचारी । दोनों प्रकारका<br>व्यभिचार करनेवाला । |
| (३) कितवः      | (कित-वः) ज्ञानमेंही तलीन होनेवाला ।                                        | (कितवः) जुआ खेलनेवाला । बदमाश ।                                |
| (४) क्रीबः     | अपनी शक्तिका उपयोग न करनेवाला ।                                            | नपुंसक, शक्तिहीन, पौरुषत्व-हीन।                                |

ये चार शब्द दो वो अर्थ बताते हैं । गुणके अधिक होनेक कारण पहिला दोष है । वास्तवमें यह गुणकी अधिकता प्रत्येक व्यक्तिमें सन्मान बढानेवाली है । परंतु इस प्रकारके गुणाधिक्यवाले लोग, ओहदेपर रहकर, राज्ययंत्रका जिम्मेवारीका काम अच्छी प्रकार नहीं निभा सकते । व्यक्तिशः ये गुण है, इसलिये राष्ट्रशासकको ऐसे मनुष्य अपने पास रखने चाहिये । परंतु शासनके कार्यमें इनके गुणाधिक्यके कारण बिगाड होनेकी संभावना है, इसलिये इनको उस काममें नहीं नियुक्त करना ।

यही चार वैदिक संकेत चार दुष्ट दोषोंके दर्शक है। सुशामदी, व्यभिचारी, जुवारिया, और शक्तिहीन। इन चार प्रकारके दुष्ट मनुष्योकी भी शासनकार्यमे लगाना नहीं चाहिये। धर्म और नीतिका बिगाड इनसे होता है। बलवान न होना अथवा दुर्बल, शक्तिहीन, पौरुषत्वहीन

रहनाही वेदकी संमतिसे दोष है। प्रयत्न करके प्रत्येकको निर्दोष, बलिष्ठ और पुरुषार्थी होना चाहिये। इन चार दोषोंके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं।

## (७) मृत्युका दंड ।

'(१) मृत्यवे मृगयुम्। (२९)

(२) मृत्यवे गोव्यच्छम् ॥ (१३८)

(३) " गोघातम् (१३९)

(४) अंतकाय स्वनिनम् । (३०)

(५) क्षुधे यो गां विकृन्तंतं भिक्षमाण उपतिष्ठतितम् । (१४०)

(६) संशराय प्रच्छिदम् ।' (१३२)

(मृग-युं) हिरनकी शिकार करनेवालेको (गोव्यच्चं) गायको छेडनेवालेको, (गो-घातं) गायका वध करनेवालेको, (स्वनिनं) बुरे शब्दोंसे गर्जना करनेवालेको मृत्युके लिये रसो । जो गायकी आकृति बिगाडता है और भीक मांगता है उसको (क्षुघे) भूसा रसो । (संशराय) छेदनके लिये (प्रच्छिदं) उत्तम छेदनकर्ताको रसो । अर्थात् वधदण्ड देनेके लिये शिरच्छेद करना हो, तो ऐसे मनुष्यको रसो, कि जो उस कामको उत्तमतासे कर सके ।' 'गां मा हिंसी: ।' यजु. १३।४३ ॥

गायकी हिंसा न कर। यह वेदकी आज्ञा है। इसका उल्लंघन करनेवाला दण्डके लिये पात्र होता है। गायका वध करना, गायको सताना, गायकी शकल बिगाहकर भीक मांगना आदि सब अपराध वधके योग्य है। हिरनकी भी शिकार नहीं करना।

इन मंत्रोंसे 'स्विनन' शब्देंके विषयमें पाठकोंको बहुत सोचना चाहिये। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें 'गाली देने' के अर्थमें यह शब्द आया है। किसी अन्य स्थापनर इसका कोई अन्य अर्थ हो, तो उसकी स्रोज करनी चाहिये। तबतक इसके अर्थके विषयमें संदेह ही रहेगा। अस्तु।

इस प्रकार यह 'वसुविभाग' प्रकरण है। इस प्रकरणमें जो अर्थ दिये हैं, उनपर अधिक संशोधनकी आवश्यकता है। आशा है कि विद्वान् स्वाध्यायशील पाठक इन मंत्रोंके अर्थोपर विशेष विचार करके सच्चे अर्थकी स्रोज करेंगे।

(१) व्यक्तिमें शांति

(२) जनतामें शांति ॥

(३) जगतमें शांति ॥

# ॥ वैदिक सुभाषित ॥

- तदेव मन्येहं ज्येष्ठम् ।
   उसी एक (ईश्वर) को मै सबसे श्रेष्ठ मानता हूं ।
- २ तदु नात्येति कश्चन । उस (ईश्वर) का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता।
- ३ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । उस श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार ।
- ४ आप्यायध्वम् । उन्नतिको प्राप्त कीजिये ।
- प इषे त्वोर्जे त्वा । तुमको अन्न और बल प्राप्त करना चाहिये ।
- ६ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे । आप सबको प्रेरक- देव श्रेष्ठ कर्मके लिये प्रेरणा करें ।
- णां मा हिंसीरिदितिं विराजम् । गाय तेजस्वी और हिंसा करने अयोग्य है इसलिये उसकी हिंसा मत करो ।
- ८ मा हिंसीस्तन्वा प्रजाः । अपने शरीरसे किसी प्राणीको कष्ट न दे ।
- ९ आरे गोहा नृहा । गाय और मनुष्यका वध करनेवालेको दूर करो ।
- १० व्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम् । चावल, जौ, माष और तिल स्वाइये ।
- 99 एष वां भागो निहितः । यह ही भोजन (शाकाहार) आप सबके लिये निश्चित किया है ।
- **१२ प्रसुव यज्ञम् ।** सत्कर्म करो ।
- 93 प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । सत्कर्म कर्ताको उन्नतिके लिये प्रेरित करो ।
- 98 केत-पू: केतं नः पुनातु । ज्ञानसे पवित्र बना हुआ ज्ञानी हम सबके ज्ञानको पवित्र करे ।
- ९५ वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु । उत्तम वक्ता हम सबके वाणीको मधुर बनावे ।
- 9६ भर्गो देवस्य धीमहि । हम सब एक ईश्वरके श्रेष्ठ तेजका ध्यान करें ।
- 9७ धियो यो नः प्रचोदयात् । जो ईश्वर हम सबके बुद्धियोंको उत्तम प्रेरणा करता है।

- 9८ दुरितानि परा सुव । पापोंको दूर फेंको !
- **१९ यद्धद्रं तन्न आ सुव ।** जो भला है उसको हम सबके पास करो ।
- २० विभक्तकारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । विलक्षण सिद्धिके साधनरूप धनका सबके लिये. योग्य विभाग करनेवालेको हम सब प्रशंसा करते है ।
- २१ स्वर्यतो धिया दिवम् । बुद्धिसे सत्वरूप तेजस्वी स्वर्गको प्राप्त होते है ।
- २२ बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् । जो बडे तेजको फैलाते है उनको ईश्वर विशेष ऐश्वर्य युक्त करता ।
- २३ प्रेरय सूरे अर्थं न पारम्। विद्वान जिस प्रकार पार होता है, उस प्रकार अपने उच्च ध्येयके लिये प्रेरित हो जाओ।
- २४ उग्राय तवसे सुवृक्ति प्रेरय । श्रेष्ठ बलके लिये उत्तम भाषण और उत्तम कर्म करो ।
- २५ यज्ञ इन्द्रमवर्धयत् । सत्कर्मसे श्रेष्ठकी वृद्धि होती है ।
- २६ स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते । किं तेजस्वितासे व्यवहार करनेवाले अन्यकी अपेक्षा नहीं करते ।
- २७ यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे । जो विश्वके आधाररूपी सत्कर्मको फैलाते है वे ही उत्तम विद्वान है ।
- २८ यज्ञं तपः । सत्कर्मही तप है ।
- २९ बला तेषां तन्वो अद्य दघातु मे । ै उनके सब बल आजही मेरे शरीरमें स्थिर होवे ।
- ३० देवेन मनसा सह । दिव्य मनके साथ रहो ।
- **३९ सं श्रुतेन गमेमिह ।** हम सब ज्ञानके साध इकट्टे रहें ।
- **३२ माँ श्रुतेन वि राधिषि ।** ज्ञानके साध कभी विरोध न करो ।
- ३३ मय्येवस्तु मिय श्रुतम् । मेरे अदर निश्चयसे ज्ञान स्थिर रहे ।
- ३४ वाचस्पते ! सौमनसं मनश्च गोष्टे नो गा जनय । हे वाक्पते ! उत्तम मननशक्तिके साथ मन और उत्तम

इंद्रिय हम सबके इंद्रियके स्थानमें स्थिर करो । ३५ जिह्न अग्रे मधु । जिह्ना (जबान) के अग्रभागमें मधुरता रहे । ३६ जिह्ना- मूले मधूलकम् । जिह्नाके मूलमें मीठास रहे। ३७ मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणं । मेरा चालचलन और मेरा बर्ताव मीठा रहे। ३८ वाचा वदामि मदुमद्। मै मीठा भाषण बोलूंगा। ३९ भूयासं मधुसंदृशः । मै मधुरताकी मूर्ति बनूंगा । ४० तुरं भगस्य धीमहि । भाग्यके विजयका ध्यान करते है । ४१ अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कश्चन प्रियम् । न मिनन्ति स्वराज्यम् ॥ इस उत्साहवर्धकके अपने यशसे फैले हुए प्रेममय स्वराज्यका कोई भी नाश नहीं कर सकते । ४२ भर्गो यशः सह ओजो वयो बलम् । तेज, यश, सहनशक्ति, शारीरिकशक्ति, दीर्घ आयु, तथा आत्मिक बल प्राप्त करने चाहिये । ४३ राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शत शारदाय । राष्ट्रसेवा और सौ वर्षकी आयुके लिये में इसका स्वीकार करता हूं ४४ परोपेहि मनस्पाप । हे मनके पाप ! दूर हो जाओ । ४५ परेहि न त्वा कामये। हे पाप ! दूर हो जाओ, मैं तेरी इच्छा नही करता । ४६ अप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे । दुराचार और दुर्विचार दूर रखो । ४७ प्रचेता दुरितात्पात्वंहसः । ज्ञानी दुर्गति और पापसे बचावे । ४८ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम । कानोंसे अच्छे विचार सुनें । ४९ भद्रं पश्येमाक्षभिः । आंखोंसे अच्छा रूप देखे। ५० स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसः। बलवान अवयवों द्वारा ईश्वरकी उपासना करेंगे । ५१ तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ।

अपनी आयुकी समाप्तितक अपने शरीरसे विद्वानोंका हित करेंगे। ५२ रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु । हमारे ज्ञानियोंमें तेजस्विता रखो । ५३ रुचं राजसु नस्कृधि । हमारे शूरोंमें तेजस्विता रखो । ५४ रुचं विश्येषु शूद्रेषु । वैश्य और शूद्रोंमें तेजस्विता रखो । ५५ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् । ब्राह्मण ज्ञानसे तेजस्वी होवे । ५६ आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्यो अतिव्याधी महारथो जायताम् । हमारे राष्ट्रमें शूर लोग उत्तम प्रभावशाली वीर बमें! ५७ योगक्षेमो नः कल्पताम् । हम सबको ऐहिक अभ्युदय और आत्मिक शांति प्राप्त होवे । ५८ इह स्फातिं समावहन्। यहां उन्नतिको प्राप्त करें। ५९ असंबाधं मध्यतो मानवानाम् । मनुष्योंमे लडाई झगडा न होवे । ६० पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः। हमारी मातृभूमि हम सबका यश विस्तृत करे। ६० परातित्सच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते । जहां ज्ञानियोंको कष्ट पहुंचते है। वह राष्ट्र अधोगतिको प्राप्त होता है। ६२ देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् । सब ज्ञानी ईश्वरके साथ रहते हैं। ६३ ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति । ब्रह्मचर्य और तपद्वारा राजा राष्ट्रका विशेष प्रकारसे रक्षण करता है। ६४ असमं क्षत्रं असमा मनीषा । अतुल शौर्य और असीम बुद्धि धारण करो । ६५ वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। हम सब अपने राष्ट्रमें अग्रभागमें होकर जागते रहे । ६६ राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः । राष्ट्रसेवकही राष्ट्रकी आंखे है। ६७ वयं स्थाम पतयो रयीणाम् । ' हम सब धनोंके अधिपति बनें । 💎

## अथैकत्रिंशोऽघ्यायः।

सहस्रेशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रेपात्। स भूमिशं सर्वतं स्पृत्वाऽत्यंतिष्ठद्दशाङ्कलम् ॥ १ ॥ पुरुष पुवेदशं सर्वं यद्भूतं यत्रं मान्यम् । जतामृत्त्वस्येशांनो यद्भेनातिरोहेति ॥ २ ॥ पुतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूर्वषः । पादांऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपार्वस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥ श्रिपादृश्वं उदैत्पुरुषः पादांऽस्येहार्भवृत् पुनः । ततो विश्वद् व्यकामत्साशनानञ्चे अभि ॥ ४ ॥ ततो विश्वद् व्यक्तामत्साशनानञ्चे पुरेः ॥ ४ ॥ ततो विश्वद्वान्ति विश्वद्वान्ति विश्वद्वान्ति स्वर्थो पुरेः ॥ ४ ॥

(१६५८) (सहस्र-शीर्षा) हजारों मस्तक जिसके हैं, (सहस्र-अक्षः) हजारों आंखे जिसकी है (सहस्र-बाहुः) हजारों बाहू जिसके हैं, (सहस्र-पात्) हजारों पांव जिसके हैं, ऐसा एक पुरुष है, (सः भूमिं सर्वतः स्पृत्वा) वह भूमिके चारों ओर घेरकर रह रहा है और (दश अंगुलं अत्यतिष्ठत्) दस अंगुल रूप इस अल्प सृष्टिको व्यापकर बाहर भी है ॥१॥

(१६५९) (यत्-भूतं) जो भूतकालमें हुआ था और जो वर्तमान कालमें है, तथा (यत् च भव्यं, भाव्यं) जो भविष्यकालमें होनेवाला है (इदं सर्वं पुरुष एव) वह सब यह पुरुष ही है। (उत अमृतत्वस्य ईशानः, ईश्वरः) और वह पुरुष अमरपनका स्वामी है, (यत् अन्नेन अति रोहति) जो अन्नसे बढता है, (यत् अन्येन सह अभवत्) जो अन्य कर्तृत्ववानोंके साथ रहता है।।२।।

(१६६०) (अस्य एतावान् मिहमा) इस पुरुषका इतना विशाल मिहमा ह, (तावन्तः अस्य मिहमानः) उतने इसके मिहमा है। (अतः ज्यायान् पूरुषः) इससे एक बडा और एक श्रेष्ठ पुरुष है। (सर्वा विश्वा भूतानि अस्य पादः) सब भूतमात्र जो इस विश्वमें है वह सब (अस्य पादः) इस श्रेष्ठ पुरुषका चवथा भाग ही है। (अस्य त्रिपाद् दिवि अमृतं इसके तीन भाग दिव्य लोकमें अमृतरूप हैं।।३।।

'विराट् पुरुष, राष्ट्रपुरुष और व्यक्ति पुरुष' इनका वर्णन यहां तक किया । उनके ये महान् सामर्थ्य है, जिनका वर्णन यहां तक किया गया है । इससे एक बडा सामर्थ्यशाली पुरुष है, इसका वर्णन यह है ॥३॥

(१६६१) (त्रिपाद पुरुष:) त्रिपाद पुरुष (ऊर्ध्वं उदैत्) ऊपर द्युलोकमें रहा है, (त्रिभि; पद्भिः द्यां अरोहत्) तीन भागोंसे वह स्वर्गमें चढकर रहा है। (अस्य पादः इह पुनः अभवत्) इस पुरुषका एक भाग यहां इस विश्वकें रूपमें पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है। (ततः) पश्चात् उसने (स-अशन-अनशने) अन्न खानेवाले और अन्न न खानेवाले विश्वको (विध्वङ् अभि व्यक्रामत्) चारों ओरसे व्याप लिया। (तथा) उस रीतिने (अशन- अनशने) अन्न खानेवाले और अन्न न खानेवाले विश्वको उन्होंने (विश्व अनु व्यक्रामत्) चारों ओरसे व्याप लिया।।।।।

(१६६२) (ततो विराड् अजायत) उस परमात्मासे विराट पुरुष उत्पन्न हुआ । (अग्रे विराट् समभवत्) प्रारम्भमें विराट् पुरुष उत्पन्न हुआ । (विराजः अधि पुरुषः) विराट्के एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ । (सः जातः अत्यरिच्यत) वह उत्पन्न होनेपर विभक्त होने लगा । (पश्चात् भूमिं अथो पुरः) प्रथम भूमि आदि गोल हुए नंतर उस परके शरीर हुए ॥५॥

तस्मीण्यक्तात्सर्वृहुतः सम्भूतं पृषकृष्यम् । पृश्वँस्ताश्रके वायुव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये' ॥ ६ ॥ तस्माण्यक्तात् सर्वृहुत् ऋचः सामानि जित्तरे । छन्दांश्वंसि जित्तरे तस्माण्यजुस्तस्मीदजायते ॥ ७ ॥ तस्मादश्चां अजायन्त् ये के चीं मुयादृतः । गावीं ह जितिरे तस्मात्तस्मीण्याता अजावयः' ॥८॥ तं यृत्तं ब्रहिषि प्रीक्षन् पुरुषं जातमंग्रतः । तेने वृवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये'॥ ९ ॥ यत्पुरुषं व्यदेशुः कितिथा व्यकल्पयन् । मुखं किमस्यासीत् कि बाह्र किमुक्त पादां उच्येते' ॥१०॥ बाह्मणोऽस्य मुखंमासीद्वाह्र राजन्यः कृतः । ऊक्त तर्वस्य यद्वैश्यः प्रस्थाशं श्रृद्वो अजायतं ॥ ११ ॥ बन्द्रमा मनेसो जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत । श्रोत्राह्मायुश्चं प्राणश्च मुखां वृत्रिरंजायते ॥ १२ ॥ वन्द्रमा मनेसो जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत । श्रोत्राह्मायुश्चं प्राणश्च मुखां वृत्रिरंजायते ॥ १२ ॥ प्रसां आसीवृन्तरिक्षशं श्रीव्णों द्योः समेवर्तत । प्रसां भूमिर्दिशः श्रोज्ञात्त्रथा छोकाँ २ अकल्पयन् ॥ १३ ॥

(१६६३) (तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्) उस सर्वहुत यज्ञसे (पृषद् आज्यं संभृतं) दहीके साथ मिला घी प्राप्त हुआ । (तान् वायव्यान् आरण्यान् पशून्) उन वायु देवताके आरण्य पशुओंको (ये ग्राम्याः चक्रे) ग्राम्य पशु बनाये ॥६॥

(१६६४) (तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्) उस सर्वहुत यज्ञसे (ऋचः सामानि जिज्ञरे) ऋ ग्वेदके मंत्र तथा सामगान बने। (तस्मात् छन्दांसि जिज्ञरे) छन्द अर्थात् अथर्ववेदके मंत्र भी उसीसे उत्पन्न हुए और (तस्मात् यजुः अजायत) उसीसे यजुर्वेदके मंत्र भी उत्पन्न हुए।।।।।

(१६६५) (तस्मात् अश्वाः अजायन्त) उस- सर्व हुत यज्ञसे घोडे हुए, (ये के च उभयाद्तः) जो दोनों ओर दांतवाले हैं। (गावः इ तस्मात् जिज्ञरे) गौवें उसीसे हुई और (तस्मात् जाना अजावयः) उसीसे बकरियां और भेडियां हो गर्यी ॥८॥

(१६६६) (तं अग्रतः जातं) उस प्रथम उत्पन्न हुए (यज्ञं पुरुषं) यजनीय विराट् पुरुषकी (बर्हिषि प्रौक्षन्) यज्ञमें प्रोक्षण करके (ये देवाः साध्याः ऋषयः च) जो देव साध्य और ऋषि थे, उन्होंने (तेन अयजन्त) उस विराट् पुरुषसे ही यज्ञ चलाया था ॥९॥

(१६६७) (यत् पुरुषं व्यदधुः) जिस पुरुषका यहां वर्णन किया है, उसकी (कित- धा व्यकल्पयन्) कितने प्रकारसे कल्पना की गई है, (अस्य मुखं किं आसीत्) इसका मुख क्या है? इसके (कौ बाहु, किं बाहु) बाहु कौन है, इसकी (कौ ऊरू, किं ऊरू) जांधे कौनसी है और (कौ पादौ उच्येते, किं पादौ उच्येते) उसके पांव कौनसे हैं ऐसा कहा जाता है ? 119011

(१६६८) (अस्य मुखं ब्राह्मणः आसीत्) इस पुरुषका मुख ब्राह्मण- ज्ञानी- हुआ है, (बाहू राजन्यः कृतः, बाहू राजन्यः क्राजन्यः अभवत्) इस पुरुषके बाहु क्षत्रिय अर्थात् शूर पुरुष हुए है। (ऊरू मध्यं अस्य तत् यद् वैश्यः) इसका मध्यभाग या ऊरू वे हैं जो वैश्य है और (पद्भयां शूद्भ अजायत) पांवोंके स्थानमें शूद्र हुआ है। १९१।।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस मानवसमाजरूपी पुरुषके सिर, बाहू, पेट और पांव है । अर्थात् ज्ञानी, शूर, कृषक- व्यापारी और कर्मचारी इन मानवसमाजरूपी पुरुषके चार अवयव हैं ॥११॥

(१६६९) (मनसः चन्द्रमाः जातः) परमात्माके मनसे चन्द्रमा हुआ है, (चक्षोः सूर्यः अजायत) परमात्माकी आंखोसे सूर्य हुआ है। (श्रोत्रात् वायुःच प्राण; च) कानसे वायु और प्राण तथा (मुखात् अग्निः अजायत) मुखसे अग्नि उत्पन्न हुआ है। १२।।

(१६७०) (नाभ्या अन्तरिक्षं आसीत्) नाभीसे अन्तरिक्ष हुआ है, (शीर्ष्णः द्यौः समवर्तत) सिरसे द्युलोक हुआ है, (पद्भयां भूमिः) पांवोंसे भूमि हुई, (श्रोत्रात् दिशः) कानोंसे दिशाएं हुई, (तथा लोकान् अकल्पयन्) इस तरह अन्य लोकोंकी कल्पना करनी योग्य है ॥१३॥

यरपुर्विण हिनियां देवा यज्ञमतंत्वत । वसन्तोऽस्थासीदाज्यं श्रीष्म इष्मः शरद्भविः' ॥ १४ ॥ स्मार्थिसन् परिधयुक्तिः सप्त समिर्धः कृताः । देवा यद्भज्ञं तन्त्वाना अबंधनुन् पुरुषं पृशुम् ॥१५॥ पृश्लेनं यज्ञमंपजन्त देवास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यांसन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यञ्च पूर्वे साध्याः सन्ति देवोः ॥ १६ ॥

अत्र्यः सम्भृतः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः समीवर्तताग्रे । तस्य त्वष्टा विदर्धदूपमे<u>ति</u> तनमर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ १७॥

(१६७१) (यत्) जब (देवाः) देवोंने (पुरुषेण हविषा) विराट् पुरुषरूपी हविने (यज्ञं अतन्वत) यज्ञ करना शुरू किया, तब वसंत ऋ तु (अस्य आज्यं आसीत्) इस यज्ञमें घीका कार्य करता था, ग्रीष्म ऋ तु इन्धन और शरद् ऋ तु हवि हुआ था ॥१४॥

जब मानव प्राणी उत्पन्न हुए थे, परंतु मानवी प्रयत्नोंसे उत्पन्न होनेवाले हवनसामग्रीके पदार्थ उत्पन्न नहीं हुवे थे, उस समय विभिन्न ऋतुओं में उत्पन्न होनेवाले पदार्थों से ही काम लिया जाता था। यज्ञमें मुख्य किया- '(१) पूजनीयोंका सत्कार, (२) आपसका संगठन और (३) निर्बलोंको दान देकर सहायंता करके उनको ऊपर लाना' यही थी। ये कार्य उस समयके धुरीण लोग ऋतुओं में उत्पन्न होनेवाले पदार्थों से ही करते थे। ऋतुओं के अन्दर जो पदार्थ स्वभावसे उत्पन्न होते थे, उनसे ही ऊपर कही यज्ञकी प्रक्रियाएं वे करते थे, आज जो यज्ञ होते है, उनमें जो हवनसामग्री प्रयुक्त की जाती है, वह उस समय मिलना असंभव था। परंतु वे प्राप्त पदार्थों से ही यज्ञ करते थे। १९४॥

(१६७२) (अस्या सप्त परिधयः आसन्) इस यज्ञकी सात परिघियें थीं और (त्रिः सप्त सिमधः कृताः) तीन गुणा सात सिमधायें थीं (देवा यत् यज्ञं तन्वानाः) देव जिस यज्ञको फैला रहे थे, (पुरुषं पशुं अबध्नन्) उसमें इस पुरुषरूपी पशुको बांधते थे ॥१५॥

देव यज्ञको करते थे, उस यज्ञमें (पुरुषं पशुं) परमात्मा रूपी सर्व द्रष्टाको ध्यानयोगसे बांधते है । 'पशु' का अर्थ 'पश्यित इति पशुः' जो देखता है वह पशु है । परमेश्वर सबको देखता है, सबका निरीक्षण करता है, इसलिये वह पशु है । ध्यानयज्ञमें उसको ध्यानयोगी लोग अपने आत्माके साथ बंधा हुआ अनुभव करते है ।

स्थूल शरीर, वासना शरीर, बहिर्मानस शरीर, अन्तर्मानस शरीर, बुद्धि, पराबुद्धि, जीव ये सात उसकी परिधियां अर्थात् कार्य मर्यादाएं हैं। यज्ञका कार्य इन सात मर्यादाओं होता है। मनुष्यका कार्य इन क्षेत्रों होता है, मनुष्यके कार्य की येही मर्यादाएं है। १९५।।

(१६७३) (देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) देवोंने इस यज्ञपुरुषके साधनसे जो यज्ञका कार्य करना प्रारंभ किया, (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) वे प्रारंभके धर्म श्रेष्ठ थे। ऐसा यज्ञधर्मका आचरण करनेवाले धार्मिक लोग (यत्र पूर्वे साध्याः देवाः सन्ति) जहां पूर्व समयके साधनसंपन्न यज्ञ करनेवाले लोक रहते थे (ते महिमानः नाकं सचन्त) वे महात्मा लोग उसी सुरुपूर्ण स्थानमें जाकर रहने लगे।।१६॥

(१६७४) (अग्रे) प्रारंभमें (विश्वकर्मणः) सब कर्म करनेवाला जो परमात्मा है, उसके प्रयत्नसे (पृथिव्यै अद्भयः रसात् च) पृथिवीके ऊपरके जलरूप रससे (संभृतः) परिपृष्ट हुआ यह सब है। (त्वष्टा) विश्व निर्माण करनेवाला कारीगर (तस्य रूपं विदधत् एति) उस विश्वका रूप बनाता हुआ आगे बढता है। (अग्रे) पहिलेसे (मर्त्यस्य तत् देवत्वं आजानं) मर्त्यको वही देवत्व देता है ऐसा मैं जानता हं।।१७॥

विश्वकर्माने पृथिवी, जल आदि पहिले बनाये और उस रससे आगेकी सृष्टि बनायी। त्वष्टा रूप बनाता है। विश्वकर्मा और त्वष्टा परमात्माके ही नाम उसके अनेक कर्म करनेके कारण बने है। उपासकको देवत्व प्राप्त करनेके लिये विश्वकर्मा और त्वष्टाके गुणोंका ध्यान करना चाहिये। उसके गुण अपने अन्दर धारण करनेसे उपासकको देवत्व प्राप्त हो सकता है। 1901।

वेदाहमेतं पुर्ववं महान्तमादित्यवंणुं तमेसः प्रस्तात् ।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयेनायं ॥ १८ ॥
प्रजापितिश्चरति गर्भे अन्तरजीयमानो बहुधा वि जायते ।
तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्मुवेनानि विश्वां ॥ १९ ॥
यो देवेम्यं आतपिति यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेम्यो जातो नमी ह्वाय ब्राह्मये ॥२०॥
कृषं ब्राह्मं जनयंनतो देवा अग्रे तदंबुवन् । यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्यं देवा असुन् वहां ॥२१॥
श्रीश्चं ते लक्ष्मीश्च पत्न्यांघहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि कृष्यम्थिनी व्यात्तम् ।
इष्णाद्मिषाणामुं मं इषाण सर्वलोकं मं इपार्ण ॥ २२ ॥
(अ० ३१, कं० २२, मं० सं० २२)

॥ इत्येकत्रिंशोऽध्यायः ॥

(१६७५) (तमसः परस्तात्) अन्धकारसे परे (आदित्यवर्ण) आदित्यके समान प्रकाशमान, (एतं महान्तं पुरुषं अहं वेद) इस बडे पुरुषको मैं जानता हूं। (तं एव विदित्वा) इस पुरुषको जाननेसे ही उपासक (मृत्युं अतिएति) मृत्युके परे जाता है (अयनाय) मृत्युके परे जानेके लिये (अन्यः पन्थाः न विद्यते) दूसरा मार्ग नहीं है ॥१८॥

(१६७६) (प्रजापितः गर्भे अन्तः चरित) प्रजापालक परमात्मा सब पदार्थोंके अन्तर विचरता है, रहता है, (अजायमानः बहुधा विजायते) वह कभी जन्म न लेनेवाला होकर भी अनेक प्रकारसे प्रकट होता है। (तस्य योनिं धीराः पश्यन्ति) उसके मूल स्वरूपको ज्ञानीजन देखते है, (तस्मिन् ह विश्वा भुवनानि तस्थुः) उसीमें सब भुवन रहे हैं॥१९॥

(१६७७) (यः देवेभ्यः आतपित) जो देवोंको प्रकाशित करता है, (यः देवानां पुरोहितः) जो सब देवोंका अग्रेसर है, (यः देवेभ्यः पूर्वः जातः) जो सब देवोंके पूर्वकालसे ही प्रकट हुआ है, उस (ब्राह्मये रुचाय नमः) ब्राह्म तेजको मेरा नमस्कार हो ॥२०॥

सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि तेज जिसके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे है, जो सब देवोंके आगे अपनी शक्तिके कारण रहता है, जो सब देवोंके उत्पन्न होनेके पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है, वह ब्रह्म प्रकाश है, उसके लिये मेरा नमस्कार हो ॥२०॥

(१६७८) (ब्राह्मं रुचं जनयन्तः देवाः) ब्रह्मज्ञान प्रकट करनेवाले देवोंने (अग्ने तत् अब्रुवन्) प्रारंभमे ही ऐसा कहा था, कि (यः ब्राह्मणः तु एवं विद्यात्) जो ज्ञानी इस तरह इसको जानता है, (तस्य वशे देवाः असन्) उसके वशमें सब देव- सब इन्द्रियगरण- रहते है ॥२१॥

ब्रह्मज्ञान प्रकट करनेवाले ज्ञानियोंने पहिलेसे ही ऐसा कहकर रखा है कि, जो ज्ञानी इस ब्रह्मपुरुषको यथावत् जानता है, उसके वशमें सब इन्द्रिगण- सब देव- सब देवतांश रहते हैं। ब्रह्मज्ञान जिसके समझमें यथावत् आ गया है, उसके आधीन उसके सब इन्द्रिय रहते हैं। इन्द्रियस्थानोंमें देवताएं रहती है, वे सब देव उसके आधीन रहते हैं। उसकी इंद्रियां उसकी इच्छाके बाहर मनमाना दुराचार नहीं करती। सदा उसके आधीन रहती है। १२१॥

(१६७९) हे ईश्वर ! (श्री: च लक्ष्मी च ते पत्न्यौ) संपत्ति और शोभा तेरी पत्नियां हैं, (पार्श्वे अहोरात्रे) तेरी दोनों बाजूएं दिन और रात्री है, (नक्षत्राणि रूपं) नक्षत्र तेरा रूप है, (अश्विनौ व्यातं) द्यु और पृथिवी तेरा खुला मुख है। (इष्णन् इषाण) इच्छा हुई तो मुझे किसकी इच्छा हो ? (अमुं मे इषाण) इसकी मैं इच्छा करता हूं कि (सर्वलोकं मे इषाण) सब लोगोंकी मुझे प्राप्ति हो।।२२॥

संपत्ति और शोभा ये ईश्वरकी सहचारिणियां हैं। उसके साथ ये रहती है। दिन और रात्री उनकी दो बाजूएं है, ईश्वरका कालस्वरूप इनसे दिस्वाया है। नक्षत्र उसका प्रकाशस्वरूप है। पृथिवी और द्युलोक यह उसका स्वुला मुस्र है। ऐसे इस ईश्वरमें में रहा हूं। वह मेरे अन्दर, बाहर, चारों ओर है। उससे मैं मांगता हूं कि मुझे सर्व श्रेष्ठ लोक प्राप्त हो। "मेरे ऐसे शुभ कर्म हों कि जिनके बलसे मुझे उत्तम लोक प्राप्त हो।।२२।।

# पुरुषसूक्तका स्पष्टीकरण

'पुरुष सूक्त' चारों वेदोंकी संहिताओंमें है । तथा पुराणोंमें भी इसका अनुवाद दिया है । इतना इसका महत्त्व समझा गया है ।

#### पुरुषका स्वरूप

इस पुरुषके सिर, आंरा, बाहू और पांव यहां हैं। यह उपलक्षण है। अर्थात् इस पुरुषके सिर, आंख, नाक, कान, मुख, बाहू, छाती, पेट, मूत्रद्वार, जांघे, गुदद्वार, पिंडरियां, पांव अर्थात् सब अवयव, हजारों, लाखों, करोडों, अर्बों है। ऐसा यह पुरुष पृथिवीके ऊपर चारों ओर पृथिवीको घेरकर रहा है और पृथिवी जैसे अन्य लोंकोंपर भी है।

एक मनुष्यका एक सिर, दो आंख, दो हाथ, दो पांव होते है । परन्तु यहां (सहस्त्रशीर्षा) हजारों सिर कहे हैं, पर दो हजार आंख करनेके स्थापनर (सहस्त्राक्षः, सहस्रबाहु:, सहस्रपात्) हजार आंख, हजार बाहु और हजार पांव कहे है। वास्तवमें जिसके हजार सिर होते है उसके दो हजार आंख, दो हजार बाहू और दो हजार पांव कहने चाहिये थे, पर वैसा कहा नहीं । इसका कारण यही है कि, यहांका वर्णन आलंकारिक है और यहांके 'सहस्र' पदका अर्थ 'अनेक, अनंत, करोडों' ऐसा है। अर्थात् अनंत सिर, आंख, कान, नाक, मुख, बाहु, छाती, पेट, गुदद्वार, मूत्रद्वार, जांघे और पांव जिसको है, ऐसा एक मानवसमाजरूपी पुरुष इस पृथिवीके चारों ओर रहता है। मानवसमाजरूपी पुरुषके अनंत सिर, बाहु, पेट और पांव है और यह मानवसमाज पृथिवीके चारों ओर है । जैसा वह पृथिवीपर है, वैसा पृथिवी सदृश जो अन्यत्र गोल है, उनमें भी किसीपर मानवोंकी या मानव सदृश प्राणियोंकी बसती होगी, ऐसा यहां सूचित हो रहा है।

सिर, बाहू, आंख, पेट और पांव जैसे मानवोंके होते है वैसे पशुपिक्षयोंके भी होते है और वे पृथिवीके चारों ओर रहते भी है । इस कारण इस वणनमें मानवों, पशुपिक्षयों और अन्य जीवजन्तुओंका वर्णन माना जा सकता है, पर वेदका उपदेश मानवोंके लिये ही है, अन्य जीव वेदोपदेशसे लाभ नहीं उठा सकत, इसलिये यह वर्णन मानवसमाजका वर्णन मानना योग्य है । अर्थात् अनन्त सिर, बाहु, पेट और पांव जिसके है ऐसा 'मानवसमाजरूपी एक पुरुष' इस पृथिवीपर चारों ओर है।

पृथिवीपर चारों भूविभागोंमे जो सब मानव रहते है, वे सब मानव मिलकर यह एक पुरुष है। अर्थात् सबका मिलकर एकही शरीर है। अर्थात् सब मानवोंको 'हम सब एक शरीरके भाग हैं' ऐसा मानना चाहिये और वैसा व्यवहार करना चाहिये। वेदका यह उपदेश है।

'सहस्रशीर्षा पुरुषः भूमिं सर्वतः वृत्वा अत्यतिष्ठत्' सहस्रों सिरोंवाला पुरुष इस भूमिपर चारों ओर घेरकर रह रहा है। सहस्रों अवयवोंवाला एक पुरुष 'एक शरीर है' अतः एक शरीरके अन्दर जैसा अवयवोंका सहकार्य होता है, उतना उत्तम सहकार्य पृथिवीपरके सब मानवोंमें होना चाहिये। यह वेदका उपदेश है। पर आज पृथिवीपर जो देश हैं, वे आपसमें झगड रहे है। इसलिये उनके झगडे नष्ट होकर वे आपसमें उत्तम सहकार्य कर सकेंगे, इसकी शक्यता आज दीस्त्रती नहीं है। आज एक राष्ट्रके अन्दर रहनेवाले लोगोंमें सहकार्य हो सकता है। आज इतनी प्रगति होनेतक हम मानव आ गये है। जगत्के नेता लोग 'अहिंसापूर्ण सह अस्तित्व' की भाषा बोल रहे है। यह भविष्यकालकी प्रगतिका सुचिन्ह है।

वेदमें पृथिवीपर चारों दिशाओं में रहनेवले सब देशके लोगों में पूर्ण एक शरीरके समान सहकार्य हो ऐसा उपदेश है, उसको हम ध्यानमें रखें, भूलें नहीं । परंतु अपने व्यवहारके लिये अपने समझमें आनेके लिये, 'मानवसमाजरूपी पुरुष' के स्थानपर 'राष्ट्रपुरुष' का व्यवहार हम करेंगे । इससे कोई यह न समझे कि वेदमें केवल 'राष्ट्रपुरुष' का ही वर्णन है । वेद तो 'अखिल मानवसमाज' के अन्दरके उत्तम सहकार्यका उपदेश करता है, पर अभीतक हम वैसा नहीं कर सकते, इस कारण 'राष्ट्रपुरुष' तक सहकार्य हो ऐसा हम कह रहे है । यह हमारी कमजोरी है । वेदका उपदेश तो संपूर्ण मानवजातिकी सहकारिताका ध्येय बता रहा है ।

## इस मानवसमाजरूपी पुरुषके अवयव

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस मानवसमाजरूपी पुरुषके सिर, बाहू, पेट और पांव है। अर्थात् ज्ञानी, शूर, कृषक, व्यापारी और कर्मचारी इस मानवसमाजरूपी पुरुषके चार अवयव है।

यहां 'पद्धयां शूद्रो अजायत' इस वाक्यका अर्थ 'उसके पांवोंसे शूद्र हुआ' ऐसा कई मानते है और वैसा करते भी है। 'पद्धयां' पद तृतीया, चतुर्थी और पंचमीका समान ही होता है। पंचमी विभक्ति मानी गयी तो 'उसके पांवोंसे' ऐसा अर्थ होगा और चतुर्थी विभक्ति मानी गयी तो 'उसके पांवोंसे' ऐसा अर्थ होगा और चतुर्थी विभक्ति मानी गयी तो 'उसके पांवोंके लिये' ऐसा अर्थ होगा। हमने चतुर्थी विभक्ति मानकर अर्थ ऐसा किया है कि 'इस मानवसमाजरूपी पुरुषके पांवोंके स्थानमें कर्मचारी माने गये है।' पावंके स्थानमें शूद्र है

प्रश्न ऐसा है कि 'इस पुरुषके मुस्न, बाहू, मध्यभाग और पांव कीन कहे जाते हैं।' (मुस्नं किं, बाहू किं, मध्यं किं, पादा किं उच्यते)। इस प्रश्नके अनुसार उत्तर ऐसा ही होता है कि इस पुरुषका ज्ञानी मुस्न है, शूर बाहु हैं कृषक तथा व्यापारी पेट है और कर्मचारी शूद्र पांव हैं। परंतु वेदमंत्रमें (पद्भयां शूद्रो अजायत) पांवोंसे कर्मचारी हुआ, या पावोंके स्थानके लिये कर्मचारी हुआ है। इस वेदवाक्यके दोनों प्रकारके अर्थ हो सकते है। हमने प्रश्नके अनुसार उत्तम मिले ऐसा अर्थ किया है। जो 'उसके पांवसे कर्मचारी हुए' ऐसा अर्थ करते है, वैसा वे करें क्योंकि आगेके मंत्रमें पंचमी विभक्तिका ही प्रयोग है। परंतु वह आलंकारिक अर्थ मानें और 'कर्मचारी उस पुरुषके पांव है', ऐसा उसका भाव समझें तो वह अर्थ प्रश्नके अनुरूप होगा।

ज्ञानी, शूर, कृषक और कर्मचारी उस मानवसमाजरूपी पुरुषके सिर, बाहू, पेट और पांव हैं। अतः इनमें वैसा सहकार्य होना चाहिये जैसा शरीरके इन चार अवयवोंमें होता है।

### शरीरमें सहकार्य

शरीरके सिर, बाहू, पेट और पांव इन अवयवोंमे पूर्ण सहकार्य होता है, इसीलिये शरीर स्वस्थ और आनंदयुक्त रहता है। देखिये- सिरमें आंसे हैं, वे एक पके फलको देखती है, और मनको कहती हैं, वह फल शरीरके लिये लामकारी है, इसलिये वह फल प्राप्त कर। मन पावोंको आज्ञा देता है कि इस शरीरको उस फलके पास ले जाओ। पांव शरीरको उस फलके वृक्षके पास ले जाते है, शरीरको वृक्षपर चढाते है, और फलको तोडकर लेनेके लिये हाथोंको आज्ञा होती है। हाथ आगे होकर फलको तोडकर अपने पास लेते है। फिर पांव शरीरको वृक्षके ऊपरसे नीचे लाते हैं, छुरी लेकर हाथ उस फलको काटकर हाथ उसको मुखमें डालते हैं। मुख चबाता और बारीक करके पेटमें भेजता है। पेट उसको पचाता है, उसका रक्त बनाता है, वह हृदयके पास भेजता है और हृदय उस रक्तको सब शरीरमें घुमाता है। इससे सब शरीर पृष्ट बनता है। पूर्ण सहकार्यसे इस तरह सब शरीरका लाभ होता है।

यदि एक भी अवयव अपना सहकार्य न करेगो तो उस असहकार्यसे शरीरकी हानि है। हाथ कह सकता है कि, मै फल स्वा नहीं सकता, इसिलये मै फलको तोडूंगा नहीं, पांव कहेंगे कि हम स्वल स्वाते नहीं, इसिलये शरीरका बोझ उठाकर शरीरको हम उस फलवाले वृक्षके समीप नहीं ले जायंगे, मुस्व कहेगा कि मैं चबाकर फलको पेटके पास नहीं भेजूंगा, पेट कहेगा कि मैं फलको पेटमें ही रखूंगा, तो इस असहकारसे शरीरकी पृष्टि नहीं होगी और शरीर दुर्बल रहेगा।

शरीरके अवयवोंमें जहां उत्तम सहकाय होता है वहां उस शरीरमें ही पोषण उत्तम होता है, और शरीरका स्वास्थ्य उत्तम होता जाता है। शरीरका यही नियम मानवोक समाजमें लागू है, जिस मानवसमाजमें उसके सिर, बाहू, पेट और पांव आदि अवयवोंमे अर्थात् ज्ञानी, शूर, कृषक और कर्मचारियोंमें उत्तम सहकार्य होगा, वहांका समाज ही उत्तम रीतिसे आनन्द प्रसन्न होता जायगा। तथा जहां सहकार्य नहीं होगा वहां उस समाजकी दुर्बलता बढेगी और दुर्बलतासे उसका दुःख बढता रहेगा।

राष्ट्रकी उन्नतिका कार्यकर्ताओं के आन्तरिक सहकार्यसे अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। वेदने यह संपूर्ण मानवसमाजरूपी एक ही शरीर इस पृथिवीपर है, ऐसा कहकर पृथिवीपर के संपूर्ण मानव समाजमें परस्पर उत्तम सहकार्य होना चाहिये, ऐसा जो उत्तम उपदेश किया है, वह सब राष्ट्रों के नेताओं को शीघ्रातिशीघ्र आचारव्यवहारमें लाना चाहिये और इस वेदोपदेशक अनुसार मानवसमाजको चलाकर सबका उत्तम कल्याण करना चाहिये।

राष्ट्रका कल्याण भी ज्ञानी, शू- व्यापारी- कर्मचारियोंके उत्तम सहकार्यसे ही होगा। राष्ट्रके नेता भी इसकी ओर अपना विशेष ध्यान दें। यहांतकके स्पष्टीकरणसे राष्ट्रसे और मानवसंघके आपसके सहकार्यसे उनका उत्तम कल्याण होनेका निश्वय है, यह बात स्पष्ट हुई। पाठक इसका विचार करें और इस ज्ञानको वे जहांतक फैला सकते हैं फैला दें।

वेदमें जैसा इन मानवसंघरुपी पुरुषका वर्णन है, उसी प्रकार विश्वपुरुष अथवा विराट् पुरुषका भी वर्णन है।

## विराट् पुरुष

यजुर्वेदमें कहा है कि (श्रोत्रात् वायुःच प्राणः व) कानसे वायु और प्राण तथा (मुस्वात् अग्निः अजायत) मुस्वसे अग्नि उत्पन्न हुआ है।

ऋग्वेदके मंत्रमें कहा है कि (मुखात् इन्द्रः च अग्निः च) मुखसे इस और अग्नि हुए और यजुर्वेदमें कहा है कि 🗷 (मुखात् अग्निः अजायत) मुखसे केवल अग्नि हुआ है।

ऋग्वेदमं कहा है कि (श्रोत्रात् दिशः) कानसे दिशाएं हुई और यजुर्वेदमें कहा है कि (श्रोत्रात् वायुःच प्राणः च) कामसे वायु ओर प्राण हुए। दोनों स्थानोंके मंत्रोंका ऋषि 'नारायण' ही है और दोनों स्थानोंमें पुरुष देवताका ही वर्णन है। फिर इतना अन्तर क्यों है। इसका उत्तर इतना ही है कि यह वर्णन आलंकारिक है। यहां परमात्माके अवयवोंसे सूर्यादि देवताएं बनी ऐसा यहां वर्णन है, पर प्रशन पूछा है कि विराट् पुरुषके सिर, आंख, कान, बाहू, पेट, पाव कौन है, इस प्रश्नका उत्तर उसके इस अवयवसे यह निर्माण हुआ यह ठीक नहीं है। देखिये- ४

#### प्रश्न

ऋ मंत्र ११- १ अस्य मुखं किम् ? -

इसका मुख कौन है ?।

ऋ मंत्र १९-२ कौ बाहू ? - कौनसे बाहू हैं ?

ऋ मंत्र ११- ३ की ऊरू ? - ऊरू कौनसे है ?

ऋ मंत्र ११-४ पादौ उच्येते - किनको पांव कहते है।

प्रश्न न पूछनेपर जो उत्तर दिये हैं वे ये है-ऋ. मंत्र १३-१४ में-

१ मनसः चन्द्रमा जातः- मनसे चन्द्रमा हुआ है।

२ चक्षोः सूर्यः अजायत- आंखसे सूर्य हुआ है ।

३ **मुरवात् इन्द्रः च अग्निः** च- मुरवसे इन्द्र और अग्नि हुए।

४ प्राणात् वायुः अजायत- प्राणसे वायु हुआ है ।

५ नाभ्या अन्तरिक्षं आसीत्- नाभीसे अन्तरिक्ष हुआ है।

६ शीर्ष्णः द्योः समवर्तत- सिरसे द्युलोक हुआ है ।

७ पद्भयां भूमिः - पावोंसे भूमि हुई ।

८ श्रोत्रात् दिशः - कानसे दिशाएं हुई ।

९ तथा लोकान् अकल्पयन् - इस तरह अन्य लोक अन्य अवयवोंसे हुए ऐसी कल्पना करनी योग्य है । यजुर्वेदमें-

९० श्रोत्रात् वायुःच प्राणःच - कानसे वायु और प्राण हुए ।

99 मुस्यात् अग्निः अजायत- मुस्यसे अग्नि हुआ है यहां प्रश्न चार पूछे गये और उनके 99 उत्तर दिये गये है। जो प्रश्न पूछे ही नहीं थे, उनके भी उत्तर दिये गये है। उससे स्पष्ट होता है कि, यह प्रश्न और उत्तम

#### उत्तर

ऋ. मंत्र १३- मुस्यात् इन्द्रःच अग्निः च-मुस्यसे इन्द्र और अग्नि उत्पन्न हुए।

(उत्तर नहीं है)

(उत्तर नहीं है)

ऋ मंत्र १४ पद्भयां भूमिः - उसके पांवसे भूमि हुई है।

आलंकारिक है । इसका भाव ही समझना चाहिये । इस प्रश्नोत्तरका भाव यह है कि-

इस विराट पुरुषका मन चन्द्रमा है, आंख सूर्य है, मुख अग्नि है, प्राण वायु है, कान दिशाएं है, सिर द्युलोक है, नाभी या पेट अन्तरिक्ष है और पांव पृथिवी है। इसीके खरूपका निश्चय करनेके लिये अथर्ववेदके कुछ अन्य मंत्र भी यहां देखने योग्य है। वे मंत्र यहां देखते है-

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता । यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कंभं

तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥१२॥ अथर्व. १०।७ जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ रह रहे है, जिसमें अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायू अर्पित हुए है, वह सबका

आधारस्तंभ है, वह अत्यंत आनन्दमय है।

यस्य त्रयस्त्रिशदेवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥१३॥

जिसके अंगमें सब (त्रयः त्रिंशत् देवाः) तैतीस देव रह रहे है वह सबका आधारस्तंभ अत्यंत आनंदमय है। पुरुषसूक्तमें ७।८ देवोंका ही नाम है। पर यहां ३३ देवताएं उसके शरीरके अंगों और अवयवोंमें है ऐसा स्पष्ट कहा है, तथा और देखिये-

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः। भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः । स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥२२॥

जहां बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र और आठ वसु रहे हैं, भूत और भविष्य तथा सब लोक जहां आधारित हुए है वही सबका आधाररतंभ है और वही आनंदपूर्ण है। यस्य त्रयस्त्रिशदेवा अंगे गात्रा विभेजिरे।

यस्य त्रयस्त्रिशदेवा अगे गात्रा विभीजरे । तान् वै त्रयस्त्रिदेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥२७॥

तैतीस देव जिसके शरीरके गात्र बनकर विभक्त रीतिसे रह रहे है, उन तैतीस देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। यहां तैतीस देव परमात्माके शरीरके अवयव बनकर रह रहे हैं, ऐसा कहा , परमेश्वरके अवयवोंसे ये देव उत्पन्न हुए है ऐसा हीं कहा है।

यस्य भूमिः प्रसाऽन्तरिक्षमुतोदरः ।

दिव यश्चक्रे गृजान तरमें लोष्ट्राय ब्रह्मणे नमः ॥३२॥ जिसके पांच भूनि, अन्तरिक्ष पेट और द्युलोक जिसका सिर है उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार हो ।

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ॥३३॥

जिसकी एक आंख सूर्य है और वारंवार नया नया बननेवाला चन्द्रमा जिसकी दूसरी आंख है, अग्निकी जिसने अपना मुख बनाया है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमसकार ह।

यहां चन्द्र और सूर्य परमात्माकी दो आंख है, ऐसा कहा है परंतु अथर्व. १९१६ में जो पुरुषसूक्त है उसमें कहा है 'चन्द्रमा मनसो जातः' चन्द्रमा मनसे उत्पन्न हुआ है। ऐसे वचन सिद्ध करते है कि ये वर्णन आलंकारिक है। आलंकारिक समझकर ही इनका भाव देखना चाहिये और देखिये -

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोऽभवन् । दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ॥३४॥

वायु जिसके प्राण और अपान है, चक्षु जिसके आंगिरस हुए है, दिशाएं जिसके कान है उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार है।

अर्थात् विश्वमें दीस्तनेवाले पृथिवी, जल, वायु, सूर्य, चन्द्र ये देव परमात्माके विशाल शरीरके अंगों और गात्रोंमें रह रहे है। ये ही उसके अवयव हैं ऐसा भी वर्णन है, और उसके अंगों और अवयवोंसे ये देव सबके सब उत्पन्न हुए है, ऐसा भी वर्णन है। अर्थात् यह सब आलंकारिक वर्णन है। पाठक इस अर्थवेवेदके वर्णनके साध पुरुषसूक्तके विराट् पुरुषके वर्णन करनेवाले मंत्रोंकी तुलना करें और जानेंकी विराट् पुरुष यही है जो पृथिवीसे द्युलोकपर्यंत दीख रहा है। यह प्रत्यक्ष है। पृथवी उसके पांवके स्थानमें है, अन्तरिक्ष उसका पेट है और द्युलोक उसका सिर है। इन तीन लोकोंमें जो कुछ है, वह सब उस विराट् पुरुषके शरीरमें रहा है।

यहां तक दो पुरुष कहे है। (१) अस्थिल मानवसमाजरूपी एक पुरुष है, जिसके सिर ज्ञानीजन है, शूर पुरुष उसके बाहू है, स्थेतीसे अन्न उत्पन्न करनेवाले और अन्नका व्यापार करनेवाले उसके पेट हैं और कर्मचारी उसके पांव है। यह एक मानवसमाज पुरुष है, हमने व्यवहारके लिये इसीको 'राष्ट्रपुरुष' कहा है। यह एक पुरुष है। (२) दूसरा पुरुष यह 'विराट् पुरुष' है अथवा इसीको 'विश्वपुरुष' भी कह सकते है। इस विराट् पुरुषका देह द्युलोकसे पृथिवी तक फैला है और इस विशवका संचालन सहकार्यसे सब देव कर रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहा है, चन्द्रमा मनःस्वास्थ्य रस्तता है, पर्जन्य धान्य आदि उत्पन्न करता है, वायु जीवन दे रहा है, पृथिवी सबको आधार दे रही है। अर्थात् उत्तम रीतिसे सहकृत होकर विश्वका महाराज्य ये देव चला रहे हैं। ऐसा समझो कि ये देव विश्वराज्यके राज्य चलानेवाले मंत्री है।

### विश्वका एक आदर्श राज्य है

विराट् पुरुषका वर्णन एक शरीर मानकर ऊपर किया है, और उस वर्णनमें यह बताया है कि, उसके किस अंगमें कौनसी देवता है। विराट् पुरुषका एक शरीर है और उसमें संपूर्ण देवताओं का उत्तम सहकार्य चल रहा है। इस कारण यह विश्व एक शरीर जैसा उत्तम स्वास्थ्य युक्त है। अब इसीका वर्णन राजकारणकी दृष्टिसे करते है।

यह विश्व एक उत्तम महाराज्य है। इसके कार्यकर्तागण ये है -

- परब्रह्म यह विश्वराज्यके अध्यक्षस्थानमें विराजता है।
- २ परमात्मा या विश्वराज्यके उपाध्यक्ष है।
- 3 अदिति देवोंकी माता है, सूर्यचन्द्र आदि देवोंको निर्माण करती है और विश्वराज्यको चलानेके कार्योंमें उनको नियुक्त करती है । इसीके और नाम प्रकृति

अथवा शक्ति भी है।

पुरुष:- व्यक्ति पुरुष, राष्ट्र पुरुष और विराट् पुरुष । विश्वमें, राष्ट्रमें तथा व्यक्तिके अंगोंमें उत्तम सहकार्य होनेसे उन्नति और असहकार्यसे अधोगति होती है, इस ध्येयका दर्शन सब कार्यकर्ताओंके सामने जो

ध्येय सतत रहना चाहिये वह यह है।

**९ सदसस्पति -** विधानसभाके सभापति ।

२ क्षेत्रपति - विधानसभाके उप सभापति ।

## विश्वराज्यका मंत्रीमण्डल १ शिक्षा विभाग

१ जातवेदा अग्निः - शिक्षामंत्री, विद्यामंत्री, ज्ञानमंत्री (१),

२ ब्रह्मणस्पति:- सहायक उपविद्यामंत्री,

३ बृहस्पति:- सहायक उपविद्यामंत्री ।

#### २ संरक्षण विभाग

४ इन्द्र:- प्रधान युद्धमंत्री, अन्तर्बाह्य संरक्षणमंत्री (२)

५ विष्णु उपेन्द्र:- उपयुद्धमंत्री (३)

६ रुद्र:- सेनासंचालन मंत्री (४)

७ मरुतः- सैनिक, गणविभागमें रहनेवाले सेनाके गण,

#### ३ आरोग्य विभाग

८ अश्विनौ- आरोग्य मंत्री (१ शस्त्रकर्ममें प्रवीण और २ औषधि चिकित्सामें निपुण) (५)

९ औषधि:- औषधियोंकी व्यवस्था करनेवाला,

१० सोमः- औषधियोंका राजा,

११ अन्नम्:- वैद्यों द्वारा सुपरीक्षित स्थानपान,

 १२ गौ:- राष्ट्रमें हरएकको गोदुग्धादि मिले इसकी व्यवस्था करनेवाला,

### ४ पोषण विभाग

१३ पूषा - पोषणमंत्री, अन्नमंत्री (६)

१४ सूर्यः- शोधनमंत्री (७)

१५ सविता

१६ आदित्यः

#### ५ धन विभाग

१७ भगः- अर्थमंत्री (८)

६ उद्योग विभाग

१८ विश्वकर्मा- उद्योगमंत्री (९)

१९ वास्तोष्पति:- गृहमंत्री (१०)

२० त्वष्टा- शस्त्रास्त्र- निर्माण-मंत्री (१९)

२१ ऋभु:- लघु उद्योगमंत्री (१२)

#### ७ सागर विभाग

२२ वरुण:- साग्रमंत्री, नौका- युद्धमंत्री (१३)

२३ चन्द्रमा:- मानस समाधान मंत्री (१४)

२४ पर्जन्यः- कृषि मंत्री (१५)

२५ आपः

२६ नद्यः, सरस्वती

#### ८ जीवन विभाग

२७ वायु:- जीवन मंत्री (१६)

९ प्रकाश विभाग

२८ विद्युत्

#### १० स्त्री विभाग

२९ उषा- बालिका संरक्षण मंत्री,

#### ११ बाल विभाग

३० वेनः- बालसंरक्षण मंत्री (१७)

### **१२ गुप्त संरक्षण विभाग**ै

३१ कः- गुप्त संरक्षण मंत्री (१८)

१३ वाहन विभाग

३२ अश्वः

## १४ मातृभूमि गीत

### ३३ पृथिवी

इस प्रकार ये विश्वराज्यके मंत्री है। वेदमें ये देवताएं है और ये विश्वका राज्य चला रही है। इस विश्वराज्यमें सब मंत्री गण अपना अपना कार्य उत्तम रीतिसे आलस्य छोडकर सतत कर रहे है, कोई मंत्री कभी सुस्ती नहीं करता, रिश्वतस्थोरी नहीं करता, दुसरेके कार्यमें हस्ताक्षेप नहीं करता, यह विश्वराज्य जिस दिन शुरू हुआ उस दिनसे विश्वराज्यके अन्ततक ये मंत्री आलस्य छोडकर अपना कार्य करते रहेंगे। अतः इनका वर्णन जो वेदमें किया गया है वह आदर्श मंत्रियोंका वर्णन है और वह वर्णन हमारे मानवी राष्ट्रके मंत्रियोंके लिये आदर्श वर्णन है। विराट् पुरुषका वर्णन इस रीतिसे, 'राष्ट्रपुरुष' के लिये नमुना करके सामने रखनेके लिये है। पुरुषसूक्तमें ये दोनों विराट् पुरुष और राष्ट्र पुरुषके वर्णन आये हैं



विराट् पुरुष, राष्ट्र पुरुष और पुरुष

और इनका संबंध राष्ट्रके कार्यकर्ताओंके सामने आदर्श कार्यकर्ता करके रखना है। विराट पुरुष आदर्श पुरुष है और उस आदर्शके अनुसार चलना राष्ट्र पुरुषका कर्तव्य है। अखिल मानवसमाजरूपी पुरुषको एक

होकर, अपनेमें उत्तम सहकार्य करके, सब मानवोंको अभ्युदय तथा निश्रेयस प्राप्त हो, ऐसे शुभ कर्तव्यके मार्गसे ले जाना, यह विराट् पुरुषके वर्णनसे मानवोंको बोध प्राप्त करना है।

अब एक तीसरा पुरुष रहा है। वह प्रत्येक व्यक्तिके रूपमें अर्थात् जो मानवसमाजके प्रत्येक व्यक्तिके रूपमें पृथिवीपर कार्य कर रहा है, वह स्नी-पुरुषके रूपमें संचार करनेवाला 'व्यक्तिरूप पुरुष' है। इसका विचार अब करना है। इस प्रत्येक व्यक्तिको अपना स्वरूप प्रथम समझना चाहिये वह ऐसा है-

## व्यक्तिरूप पुरुष

(१) ब्रह्माण्ड व्यापी, पृथिवीसे द्युलोकतक जिसका फैलाव है, ऐसे **'विराट पुरुष'** का वर्णन हुआ ।

(२) दूसरा 'राष्ट्र पुरुष' 'सर्वजन समाजरुप पुरुष' जो पृथिवीके चारों ओर व्याप रहा है, उसका भी वर्णन हमने देखा । पहिला विराट् पुरुष ब्रह्माण्डमें सर्वत्र व्याप्त है, दूसरा पृथिवीपर चारों भूभागोंमें रहता है।

विश्वमें हजारों सूर्य है, हजारों पृथिवियां है, चन्द्रमा भी वैसे ही हजारों हैं, उस तरह अन्यान्य देवता भी अनेक हैं, पर्वत अनेक है, निदयां अनेक है, और वृक्ष भी अनंत है । वृक्षवनस्पतियां विराट् पुरुषके बाल हैं, निदयां रक्तवाहिनियां हैं, चन्द्रमा उसका मन है, सूर्य उसकी आंस है, विद्युत उसमें कार्य करती है, ऐसा यह विशाल 'विराट् पुरुष' हमने देखा है।

ज्ञानी, शूर, कृषिकार और कर्मचारी ये जिसके करोडों मस्तक, बाहू, पेट और पांव है, ऐसा यह दूसरा 'मानव समाजरूपी राष्ट्र पुरुष' भी हमने देखा।

अब तीसरा पुरुष 'व्यक्ति पुरुष' है जिसका एक सिर, दो बाहू, एक पेट और दो पांव है। स्त्री हो या पुरुष हो इसको 'पुरुष' ही कहा जायका। 'पुरि वसति' (पुर् + वस् + पुर् + उप्)- शरीररूपी इस पुरीमें यह रहता है, यह जैसा स्त्रीके शरीरमें रहता है, वैसा पुरुषके शरीरमें भी रहता है। शरीर निवासी यह पुरुष है। इस तीसरे पुरुषके विषयमें अब विचार करना है। यह विचार

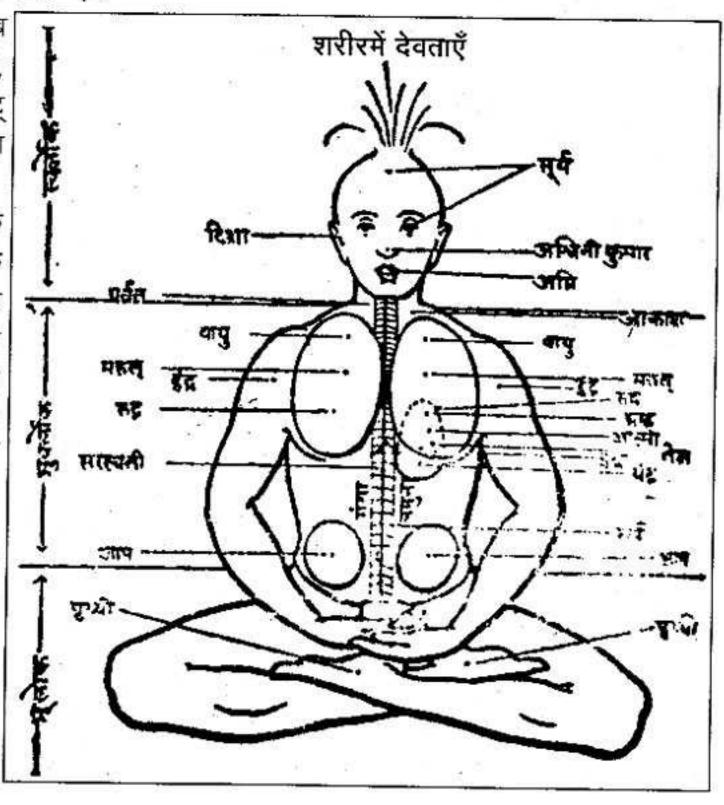

हरएक मनुष्यको करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हरएक मानव इस शरीररूपी देवनगरीमें रहता है।

मैं कौन हूं, इस शरीरमें कौनसी शक्तियों है, इन शक्तियोंका मुझसे क्या संबंध है, इन शक्तियोंका उपयोग करके मैं अपना अभ्युदयं और निश्रेयस प्राप्त कर रहा हूं या नहीं, इत्यादि विचार इस पुरुषका मनन करनेके समय मनमें आ सकते हैं। इसलिये इस तीसरे पुरुषका विचार बड़ा महत्व रखता है। अतः अब इस व्यक्ति पुरुषका विचार करते है।

ऐसेरेय उपनिषद्में व्यक्ति पुरुषके शरीरमें देवताएं किस रीतिसे रहीं है इसका वर्णन है वह यहां देखने योग्य है।

### देवताओंका शरीरमें प्रवेश

- १ अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्,
- २ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्,
- ३ आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत्,
- ४ दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशन्,
- प्राविशन,
- ६ चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्,
- ७ मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत्,
- ८ आपो रेतो भूत्वा शिस्नं प्राविशन् ॥ (ऐ.उ.)

१ अग्नि वाणीका रूप धारण करके मुखमें प्रविष्ट हुआ, २ वायु प्राण बनकर नासिकामें संचार करने लगा, ३ सूर्य आंख बनकर नेत्र स्थानमें रहने लग, ४ दिशाएं कान बनकर श्रवण इन्द्रियमें आंकर रहने लगी, ५ औषधि- वनस्पतियां लोम बनकर त्वचामें रहने लगी, ६ चन्द्रमा मन बनकर हृदयमं रहने लगा, ७ मृत्यू अपान बनकर नाभिमें रहने लगा, ८ जल रेत बनकर शिस्नमें रहने लगा । इस तरह अन्यान्य देवताएं अन्यान्य स्थानोंमें आंकर रहने लगीं।

इस विश्वमें जितनी देवताएं है, वे सबकी सब देवताएं इस प्रकार अपने मानवी शरीरमें आकर रहने लगीं हैं। इसे यह हुआ कि, जो विशाल देवताएं विश्वमें है, वे ही देवताएं अंश रूपसे आकर इस मानव शरीरमें रहने लगीं है। इसको देखकर हम यह कह सकते है की, विश्वमें विशाल देवताएं निवास करती है, और मानव शरीरमें उन देवताओं के सूक्ष्म अंश निवास करते है। देवताओं की संख्या के विषयमें विश्वमें और शरीरमें देवताएं समानरूपसे रहती है। जो ब्रह्माण्डमें है, वही पिण्डमें रहती है और जो पिण्डमें है, वही विशालरूपसे ब्रह्माण्डमें है। यही ज्ञान वेद-मंत्रों में कहा है, वह अब देखिये-

- वश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।
   यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स वा अद्य महद् वदेत् ॥३॥
- २ इन्द्रादिन्द्रः सोमात् सोमो अग्नेरग्निरजायत । त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टुर्धातुर्धाताऽजायत ॥९॥
- ३ ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा।

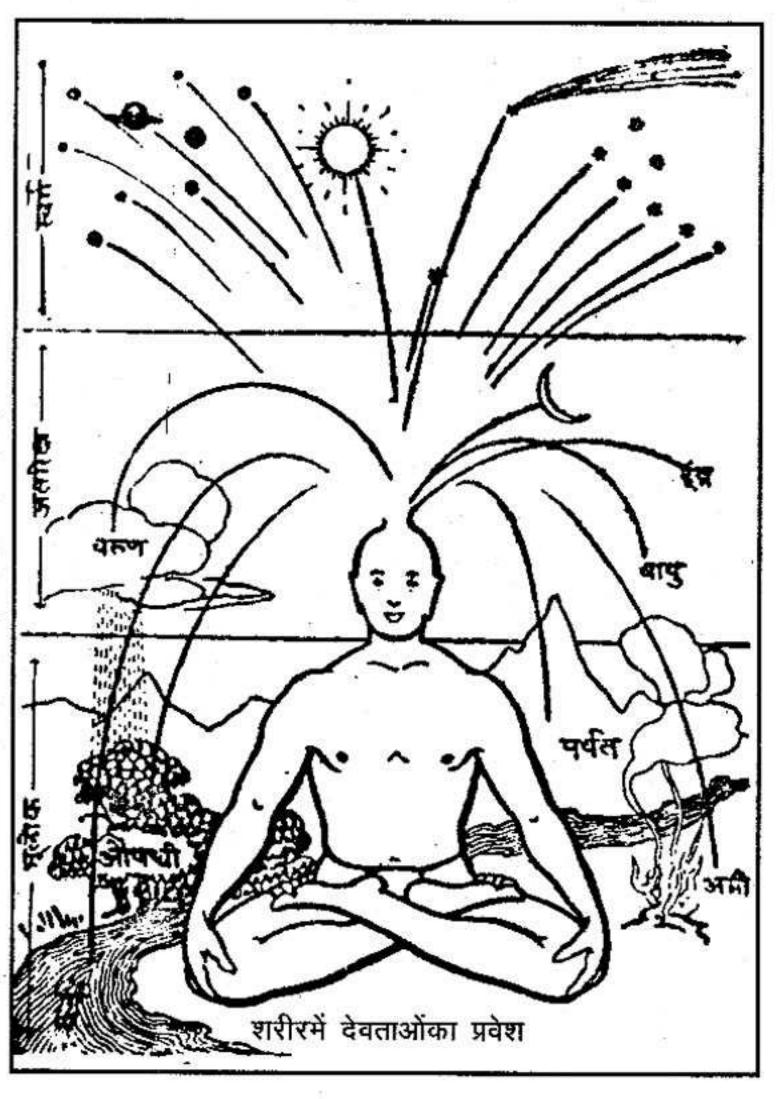

पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥१०॥

४ संसिचो नाम ते देवा, ये संभारान् समभरन् । सर्वं संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥१३॥

५ यता त्वष्टा व्यतृणत् पिता त्वष्टुर्य उत्तरः । गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥१८॥

६ अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन् । रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥२९॥

या आपो याश्च देवता या विराड् ब्रह्मणा सह ।
 शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥३०॥

८ सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नग्नये ॥३९॥

९ तस्माद् वै विद्वान् पुरुषं इदं ब्रह्मेति मन्यते । सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥३२॥ अथर्व, १९।८

(१) (पुरा) पहिले (देवेभ्यः दश देवाः साकं अजायन्त) देवोंसे दस देव एक साथ उत्पन्न हुए, (यः वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) जो उनको प्रत्यक्ष जानता है (सः वै अद्य महत् वदेत्) वह आज बडा ज्ञान कहेगा ॥३॥ विराट् पुरुषके विश्वदेहमें सब देवताएं है। उनमेंसे मुख्य दस 'पिता देवों' से दस 'पुत्र देव' उत्पन्न हुए। ये पुत्र देव मानवी शरीरमें निवास करते हैं और शरीरका कार्य करते हैं। जो इस बातको प्रत्यक्ष देखोगा, वही इस विषयका बड़ा ज्ञान प्रथचनमें कह सकता है। फलाना देव फलाने अंगमें रहकर यह कार्य कर रहा ह, ऐसा वह कह सकता है।

(२) (इन्द्रात् इन्द्रः) इन्द्रसे इन्द्र, (सोमात् सोमः) सोमसे सोम, (अग्नेः अग्निः अजायत) अग्निसे अग्नि हुआ । (त्वष्टा ह त्वष्टुः जज्ञे) त्वष्टा निश्चयसे त्वष्टासे उत्पन्न हुआ, (धातुः धाता अजायत) धातासे धाता हुआ ॥९॥

इन्द्र सोम, अग्नि, त्यष्टा और धातासे पुत्र देव हुए, उन पुत्र देवोंके नाम भी इन्द्र, सोम, अग्नि, त्वष्टा और धाता ही हुए है। ये पुत्र देव मानवी शरीरमें आकर रहने लगे। इन्द्र देवोंका राजा है, उससे मन हुआ, यह इन्द्रियोंका अधिपति मानवीय शरीरमें होकर रहा है। अग्निसे वाणीरूप पुत्र हुआ और वह मुस्तमें रहकर बोलने लगा। त्वष्टा कारीगर ये वह निर्माण करता है, इसका

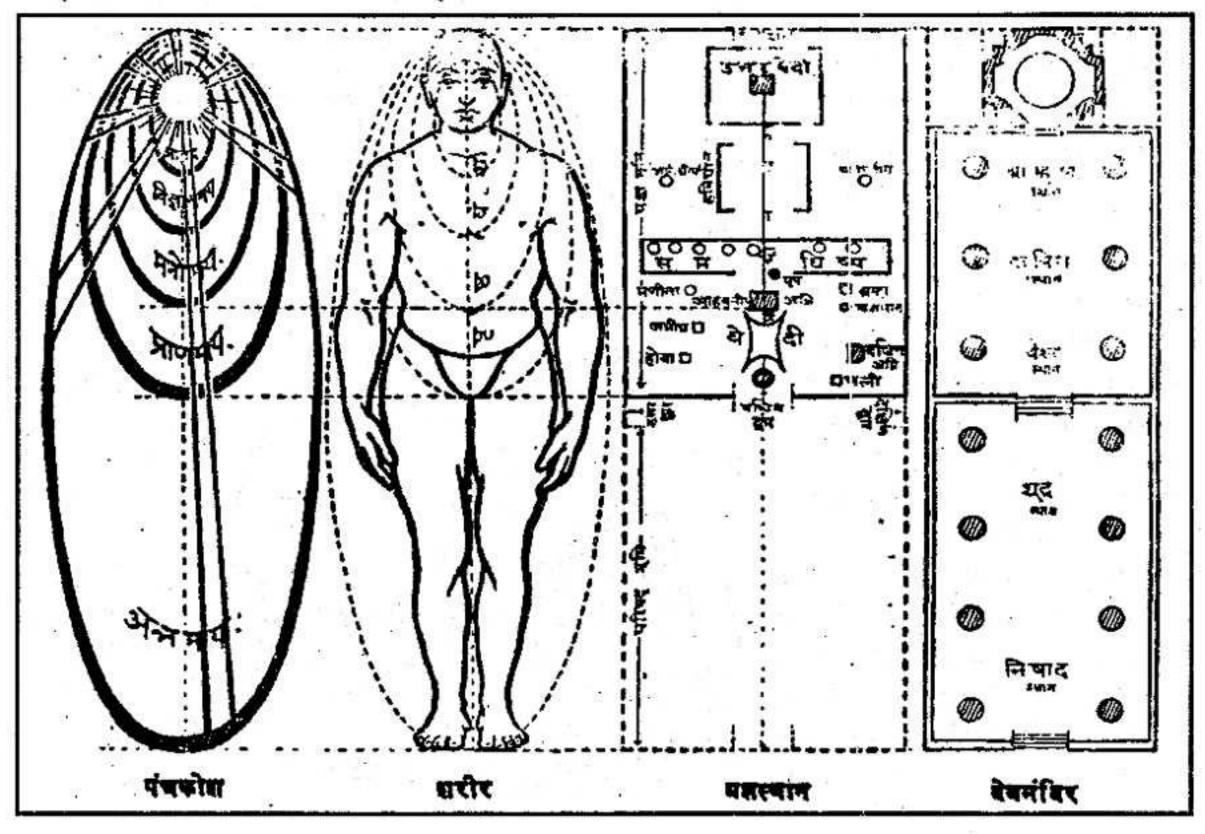

पुत्र निर्माण सामर्थ्य मानवी शरीरमें रहकर निर्माण करता है, कर्तृत्व दिस्पाता है। धाता धारण शक्तिसे युक्त है, धारण सामर्थ्य उससे बना और मानवी शरीरमें आकर रहा, जिससे मनुष्य धारण कर सकता है। सोस चन्द्रमा है, इसका पुत्र मानवी हृदय है, यह आनंद देता है। इस तरह अनेक देवोंके पुत्र उत्पन्न हुए और वे इस मानव शरीरमें रहकर शरीरसे कार्य करने लगे है।

(३) (पुरा) प्राचीन समयमें (देवेभ्यः ये दश देवाः जाताः) देवोंसे जो दस देव पुत्र उत्पन्न हुए, (ते आसन्) वे इस मानवी शरीरमें रहने लगे, वे (पुत्रेभ्याः लोकं द्त्वा) अपने पुत्रोंको इस मानव देहमें स्थान देकर (ते कस्मिन् लोकं आसते) वे पिता देव किस लोकमें रहने लगे ? ॥१०॥

पिता देवोंसे पुत्र देव उत्पन्न हुए । पुत्र देवोंका इस मानव देहमें रहनेके लिये स्थान देकर पिता देव विराट् पुरुषके विश्वदेहमें रहने लगे । विराट पुरुषके देहमें अनेक देवताएं है, उन सब देवताओंको अंशरूप पुत्र हुए, वे अंशरूप पुत्र मानव देहमें रहने लगे और पितृदेव विराट् पुरुषके देहमे पुर्ववत् रहने लगे । जितने मानव इस पृथिवीपर है, उतने पुत्र विराट् पुरुषके देहमें रहनेवाले देवोंको उत्पन्न हुए । वे सब पुत्र देव संपूर्ण मानवोंके देहोंमें रहने लगे और वहांका कार्य करने लगे और पितृदेव विराट् पुरुषके देहमें पर्ववत् रहते है । मानवोंके शरीर नये उत्पन्न होते है, उस समय उन मानव शरीरोंमें कार्य करनेके लिये इसी तरह उन विराट् पुरुषके देहमें रहनेवाले देवोंके पुत्र पृथिवीपर आते है और आते रहेंगे। प्राचीन समयमें ,ऐसे ही देवोंके पुत्र, या देवोंके अंश आये थे, इस समय वैसे ही आ रहे है और भविष्यमें इसी तरह आते रहेंगे । विराट् पुरुषके देहमें भी सूर्य, चन्द्र आदि अनेक देव है, उनके अंश अनेक होते है, और वे मानव शरीरमें आकर रहते है।

(४) (ते संसिचः नाम देवाः) वे सिंचन करनेवाले देव है, (ये संभारान् समभरन्) जो संभारको तैयार करते है। (सर्वं मर्त्यं संसिच्य) सब भरण धर्मवाले संभारकी जीवनके जलसे सिंचन करके (देवाः पुरुषं आविशन्) सब देव मानवी शरीरमें आकर रहे है। 1931।

देवोंमें संजीवनके जलसे मर्त्य पदार्थको सिंचन करके उनमें जीवन लानेकी शक्ति है। ऐसे जीवन जलसे मर्त्य शरीरको सिंचन करके उसमें सजीवता ये देव लाते है। मानव शरीर मर्त्य है, मरनेवाला है, इन देवोंने संजीवनके जलसे इस देहको सींचा और इसको संजीवता ये देव लाते है। मानव शरीर मत्य है, मरनेवाला है, इन देवोंने संजीवनके जलसे इस देहको सींचा और इसको संजीवनमय किया है और इसमें उस संजीवनकी शक्तिसे वे देव रहने लगे है। सब अंगोंमें वे देव है इससे यह देह जीवित हुआ है और जीवित रहता है। जबतक ये देव इस शरीरमें रहेंगे, तब तक यह शरीर जीवित रहेगा। जिस समय कोई देव यहांसे चला जाता है, उस समय उस अवयवकी जीवनशक्ति नष्ट होती है।

(५) (यः त्वष्टुः उत्तरः पिता) जो त्वष्टाका श्रेष्ठ पिता है, उसके पुत्र (त्वष्टा यदता व्यतृणत्) त्वष्टाने जब इस शरीरमें छिद्र किये (उन छिद्रोंमें इन्द्रियोंके रूपसे रहनेके लिये) (मर्त्यं गृहं कृत्वा) इस शरीररूपी मर्त्य घर बनाकर इसमें (देवाः पुरुषं आविशन्) देव पुरुष शरीरमें आकर रहने लगे ॥१८॥

विराट् पुरुषके देहमें जो त्वष्टा कारीगर रहता है, उसको पुत्र हुआ । वह पुत्र त्वष्टा इस शरीरमें रहने लगा और यहां वह अंग और अवयव बनाने लगा । मानव शरीर यह मरण धर्मवाला शरीर है, इसको इन देवोंने जीवन जलसे सिंचन किया, इससे इस शरीरमें जीवन आ गया है। इस मानवके मर्त्य शरीरमें सब देव अंशरूपमें आकर रहने लगे है। इससे जीवनकी कला इस शरीरमें आ गई है और यह मर्त्य धर्मवाला शरीर जीवित होकर कार्य कर रहा है।

(६) (अस्थि कृत्वा सिमधं) हड्डीयोंकी सिमधाएं बनाई, (तद् अष्ट आपः असादयन्) तब आठ प्रकारका जीवनजल उन्होंने लाकर सिंचन किया, (रेतः आज्यं कृत्वा) रेतका घी बनाया और (देवाः पुरुषं आविशन्) देव इस मानवी शरीरमें घूसकर रहने लगे है ॥२९॥

यह गृहस्थाश्रमका यज्ञ है, जहां वीर्य रूप धीका हवन होता है। आठ प्रकारके जीवन जलसे मरनेवाले शरीरको सिंचन करके उसको सजीव रखा जाता है। अस्थियोंकी सिंचायें इस यज्ञमें हवन की जाती है और इस यज्ञसे पुत्र उत्पन्न होता है। इस पुत्र देहमें विराट् पुरुषके देहमें जितनी देवताएं है उन सबके अंश आकर रहते है। कौनसी देवता कहां रहती है, इसका वर्णन पूर्व स्थानमें ऐतरेय उपनिषद्के वचनसे बताया है।

(७) (याः आपः) जो जीवनके जल है, (याः च

देवताः) जो देवताएं है, (या विराट्) जो विराट् है (सह ब्रह्मणा) और साथ ब्रह्म भी है, वह संपूर्ण (शरीरं ब्रह्म प्राविशत्) शरीरमें ब्रह्म प्रविष्ट हुआ है और (शरीरे अधि प्रजापतिः) शरीरके ऊपर प्रजापति भी आकर रहा है।।३०।।

सब जीवन जल कि जिससे मरणधर्मी शरीर सजीव अवस्थामें रहता है, जो सब देवताएं विराट् पुरुषके शरीरमें है, जो संपूर्ण विराट् पुरुषका शरीर है, जो ब्रह्म है और प्रजापति है, यह सब शरीरमें प्रविष्ट होकर रहा है, और इसका अधिष्ठाता प्रजापति भी यहां ही रहा है। अर्थात् यह मानवी शरीर छोटा विराट् परुष ही है। वह विराट् पुरुष विश्वव्यापक विशाल है और यह उसका एक अंश रूपी शरीर है। आकारमें फरक है, पर तत्त्वमें मेद नहीं है। विराट् पुरुष बडा विशाल है और यह मानव शरीर उसकी अपेक्षा एक अंश मात्र है, अत्यंत छोटा है। जैसा दावानल और चिनगारी। परंतु तत्त्वमें भिद्यता नही। जो विराट् पुरुषमें है, वही मानवी शरीरमें है।

(८) (सूर्यः चक्षुः) सूर्य आंख बना है और (वातः प्राणं) वायु प्राणरूपमें (पुरुषस्य वि भेजिरे) मानवी देहका भाग बनकर रहा है। (अथ अस्य इतरं आत्मानं) अब इतर अपने भागोंकी (देवाः अग्नये प्रायच्छन) देवोंने अग्निक पास दिया है।।३१।।

सूर्यका अंश आकर यहां आंख बना, वायुका अंश आकर प्राण बना । इसी तरह अन्य सब देवताओं के अंश आकर अग्निके साथ इस शरीरमें रहने लगे है । इसीलिये शरीरमें जबतक उष्णता रहती है तब तक शरीरके इन्द्रिय और अवयव कार्य करते है : यह ऐसा इसिलये होता है कि सब देवोंने अपने अंश अग्निके पास दिये । अग्नि इस जिम्मेदारीको समझता है और सब देवताओं के अंशोंको अपने साथ धारण करता है । इसिलये शरीरमें उष्णता रहने तक सब देवोंके अंश इस शरीरमें रहकर कार्य करते है ।

(९) (तस्मात् वै) इसलिये निःसंदेह (पुरुषं विद्वान्) इस मानव देहरूपी पुरुषको जाननेवाला (इदं ब्रह्म इति मन्यते) वह ब्रह्म है ऐसा मानता है, (हि सर्वाः देवताः) क्योंकि सब देवताएं (गावः गोष्ठे इव) गीवें गोशालामें बैठती है उस तरह (आसते) इस शरीरमें रहती है ॥३२॥

जो यह तत्त्वज्ञान जानता है, वह इस मानवदेहरूपी पुरुषको 'यह ब्रह्म' है, अर्थात् इसमें ब्रह्मके साथ सब देवताएं निवास करती है ऐसा जानकर वैसा प्रवचन करता है । गौवें जैसी गोशालामें रहती है, वैसी इस शरीरमें सब देवताएं रहती है । हरएक मनुष्य यह समझे कि 'मैं इस देवनगरीका अधिष्ठाता हूं ।' यहां इस शरीरमें सब देवताएं आकर रही है और मुझे सहायता कर रही है । इनके सामने मुझे अच्छी तरह रहना चाहिये, उत्तम सद्व्यवहार करना चाहिये । देवताओं के सामने मैं असद्वयवहार कर नहीं सकता । क्योंकी मेरे व्यवहारको देखनेवाली ये देवताएं यहां है ।

## तीन पुरुष

यहां तक जो वर्णन किया उससे यह स्पष्ट हुआ कि यहां तीन पुरुष है । (१) विश्वव्यापी 'विराट् पुरुष', (२) पृथ्वीपर चारों ओर रहनेवाला 'मानवसमाजरूपी पुरुष' अथवा 'राष्ट्रपुरुष' और तीसरा 'मानव व्यक्तिरूप पुरुष ।' पुरुषसूक्तमें पहिले दो पुरुषोंका वर्णन किया है और तीसरे पुरुषका संकेत किया है ।

विराट् पुरुषका ब्रह्माण्ड देह है और उसमें सब देवताएं है और अपना अपना कार्य योग्य रीतिसे करती है, कभी अपने कर्तव्यमें शिथिलता नहीं करतीं । यह इनका उत्तम कार्य चला हुआ मनुष्य देख सकता है । ज्ञानी और अज्ञानी सब लोग इस विराट् पुरुषको देख सकते है और उसका कार्य अच्छी तरह चल रहा है यह अनुभव कर सकते है ।

मानव देहमें उन सब देवताओं के अंश आकर रहे हैं, यह मानवी शरीर देवताओं का मन्दिर ही है। इसमें सब अवयवों, सब अंगों और उनमें रहनेवाली सब देवताओं में उत्तम सहकार्य हुआ तो ही यहां का उत्तम स्वास्थ्य रह सकता है। यह जानकर मनुष्य अपने शरीर के अवयवों में उत्तम सहकार्य करके, अपना जीवन उत्तम यज्ञरूप बनावे। मेरा जीवन एक यज्ञ है और उसको मैं यज्ञ करके चलाऊंगा, इसमें यज्ञका विध्वंस करनेवाले षड्रिपु है उनको दूर करके मैं इस यज्ञको सफल और सुफल बनाऊंगा। ऐसा विचार बनावे। यह मानवदेहरूपी पुरुषका कार्य है।

इस पृथ्वीपर 'राष्ट्र पुरुष' है, वास्तवमें वह पृथिवीपर चारों दिशाओं में रहनेवाले मानवसमाज रूपमें यह पुरुष है। इसके मुख, बाहू, पेट और पांव ज्ञानी, शूर, कृषिकर्ता तथा कर्मचारी है। जैसा मानवदेहमें उत्तम सहकार्य होनेसे स्वास्थ्य टिकता है, उसी तरह इस मानव समाजमें उक्त चारों प्रकारके मानवोंमे उत्तम सहकार्य होता रहा तो ही यह मानवसमाज स्वस्थ, अभ्युदय करनेवाला तथा निश्रेयसके मार्गपर प्रगति करनेवाला हो सकता है। नेता लोग 'विराट् पुरुष' तथा 'मानव व्यक्तिरूप पुरुष' को देसकर उत्तम सहकार्यसे तथा सद्व्यवहार करनेसे निःसंदेह उन्नति होती है यह जानकर अपने 'राष्ट्र पुरुष' को उसी सद्व्यवहारके मार्गसे चलावें और अभ्यदयका साधन करें। तथा अखिल मानवसमाजको उसी तरह सद्व्यवहारसे चलाकर उसको प्रगतिपथपरसे ले जावें।

पुरुषसूक्तका उद्देश्य व्यक्तिको पूर्णता करना तथा राष्ट्र पुरुष तथा मानवसमाजकी आध्यात्मिक अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्धि करना है । वह ध्येय इसी तरह साध्य हो सकता है ।

'विराट् पुरुष' का वर्णन 'आधिदैविक' है, राष्ट्र पुरुषका वर्णन अथवा मानवसमाजका वर्णन 'आधिभौतिक' है और व्यक्ति पुरुषका वर्णन 'आध्यात्मिक' है। तीनों स्थानोंपर सब देवताएं है। आधिदैविकमें देवताके रूपमें, आधिभौतिकमें गुणी मानवोंके रूपमें और व्यक्तिमें गुणोंके रूपोंमें वेदमंत्रोंका अर्थ देखनेरे यह तीनों स्थानोंका भाव समझमें आ सकता है।

| आधिदैविक | आधिभौतिक   | आध्यात्मिक    |
|----------|------------|---------------|
| विश्वमें | राष्ट्रमें | व्यक्तिमें    |
| अग्नि    | वक्ता      | वाणी          |
| इन्द्र   | शूरवीर     | शौर्य, वीर्य  |
| भग       | धनी        | धन्यता, भाग्य |
| त्वष्टा  | कारीगर     | कर्मचारी      |
| वायु 🕝   | ंप्राणी    | प्राण         |
| अश्विनौ  | वैद्य      | श्वासोच्छ्वास |
|          |            | 4.77          |

इस तरह तीनों स्थानोंमें इन तीन पुरुषोंका दर्शन हो सकता है। पाठक यह करें और बोध प्राप्त करके लाभ उठावें।

### अमृत का स्वामी

भूतकालमें जो हुआ, वर्तमानकालमें जो है और भविष्यकालमें जो होगा वह सब यह पुरुष ही है। तीन पुरुष है ऐसा इसके पूर्वमें कहा है, 'विराट् पुरुष' ब्रह्माण्डदेही है। भूत, वर्तमान और भविष्यकालमें जो होता है, वह सब उस विराट् पुरुषमें ही अन्तर्भूत है। यह तो सब जान सकते है। दूसरा 'राष्ट्रपुरुष' है। इस राष्ट्र

पुरुषके विषयमें देखिये कि इस राष्ट्रमें जो भूतकालमें कार्य किये, उसका परिणाम वह राष्ट्र वर्तमानकालमें भोग रहा है, और जो वह वर्तमानकालमें कर रहा है उसका परिणाम उसको भविष्यकालमें भोगना पड़ेगा। यह अपरिहार्य ही है। इसी तरह 'व्यक्तिरूप पुरुष' का है। व्यक्तिने जो भूतकालमें किया, उसका परिणाम उसकी वर्तमानकालीन स्थिति है और वह व्यक्ति जो कार्य आज कर रही है, उसका फल उसको भविष्यकालमें मिलेगा। इस तरह वेदमंत्रने सामान्य सर्वसाधारण अटल नियम बताया है कि भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यकालमें जो होगा वह सब पुरुष ही है।

इसलिये व्यक्तिको तथा राष्ट्रको वर्तमानकालमें ऐसे पुरुषार्थ प्रयत्न करने चाहिये कि, जिनका अत्यंत उत्तम फल आगामी कालमें भोगनेके लिये मिलेगा । भूतकालमें जो किया उसका फल आज हम भोग रहे है और जो इस समय कर रहे है उसका फल भविष्यमें भोगेंगे, यह नियम है । अटल नियम यह है ।

## अमृतत्वका खामी

यह पुरुष 'अ-मृतत्वस्य ईशानः' यह अमरपनका स्वामी है। अमरपन प्राप्त करना इसके हाथमें है, अपने पुरुषार्थ प्रयत्नसे वह अमरपन प्राप्त कर सकता है। जो अमरपन (अन्नेन अति रोहति) अन्नसे प्राप्त होता है। अन्न सानेसे शरीर पुष्ट होता है और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। मरण दूर करनेके लिये योगसाधन है। इससे अमृतकी प्राप्ति होती है।

मनुष्य इस अमरपनका अधिकारी है। प्रयत्न करनेसे ही यह अमरपन उसको प्राप्त हो सकता है। मनुष्य यहां इस भूमण्डलपर इसीलिये आया है कि वह स्वप्रयत्नसे इस अमरपनको प्राप्त करे।

'यत् अन्येन सह अभवत्' जो अमरपन अभ्य कर्तृत्व-वानोंके साथ रहनेसे प्राप्त होता है। प्राकृतिक भोगोंको प्राप्त करना और उनके योग्य उपभोगसे दीर्घ जीवन प्राप्त करके मृत्युको दूर करना ही अमृतत्वकी सिद्धि है।

## श्रेष्ठ पुरुष

'विराट् पुरुष, राष्ट्र पुरुष और व्यक्ति पुरुष' ऐसे तीन पुरुषोका यहां तक वर्णन हुआ। इनसे भी एक श्रेष्ठ पुरुष है।

जो (ज्ययान् पुरुषः) जो सबसे- विराट् पुरुष, राष्ट्र

पुरुष और व्यक्ति पुरुषोंसे जो महान् श्रेष्ठ पुरुष है, उसका एक भाग ही यह सब विश्व हुआ है, बाकी तीन भाग मूल अमृत स्वरूपमें द्युलोकमें रहते है।

संपूर्ण विश्व जिसका एक भाग है, जिसका एक भाग संपूर्ण विश्वरूप बना है, ऐसा महान् आत्मा, महान् परमात्मा एक है, यही श्रेष्ठ पुरुष है। इसके, एक भागमें परिवर्तन होता है और उससे यह विश्व बनता और बिगडता रहता है। यह विश्व महान् है यह सत्य है, पर यह महान् विश्व भी उसके एक अंशका ही परिणाम है। उसका अपरिवर्तित मूल रूप वैसाका वैसा द्युलोकके ऊपर है।

इस परमात्माका इतना श्रेष्ठत्व और महत्त्व है कि उसके एक अंशकाही यह विश्व बनता और बिगडता रहता है

अ वि कृ त विकृत विकृत विश्व

बाकी उसका स्वरूप उसके
 निजरूपमें वैसा का वैसा ही रहता
 है । इतना महान् वह 'परम पुरुष,
 परमात्मा' है ।

#### विश्वके बननेका क्रम

उस महान् पुरुष- परमात्माके कल्पित चार भाग हैं ऐसी कल्पना कीजिये। इनमेंसे तीन भाग ऊपर स्वर्गधाममें, स्वकीय स्थानमें अविकृत स्थितिमें सदा रहते है और उसके एक भागमें ही या विश्वरूप विराट् पुरुष, यह मानवसमाजरूपी पुरुष, यह राष्ट्र पुरुष तथा यह व्यक्ति पुरुष (पुनः पुनः अभवत्) वारंवार बनता है और बिगडता है। यह विश्व बनता है और पुनः उसका प्रलय होता रहता है। बनना और बिगडना, उत्पन्न होना और उसका विनाश होता, यह वारंवार होता रहता है। विश्व बना अथवा विश्वका प्रलय हुआ, तो उसका कुछ भी इष्ट या अनिष्ट परिणाम उस अवशिष्ट त्रिपाद् पुरुषपर होता नहीं, इतना वह श्रेष्ठ परात्पर पुरुष है।

एक अंशमें यह विश्व है और बाकी वैसाका वैसा रहा है, इतना महान् और इतना श्रेष्ठ वह परमात्मा- महापुरुष है। यह वेदका कहना अत्यंत महत्वका है।

परम पुरुषका एक अंश इस विश्वको बनाता और बिगाडता है। ये दोनों प्रक्रियाएं यह सतत करता रहता है। विश्व उत्पन्न करनेके पश्चात् इस विश्वमें अन्न स्वानेवाले सजीव प्राणी और अन्न न स्वाकर रहनेवाले निर्जीव पदार्थ ऐसे दो प्रकारके पदार्थ उत्पन्न हुए। इनमें वह परमात्मा सर्वन्न व्याप कर रहा है। उपनिषद्में कहा है- तत् सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत् । उप.

'इस विश्वको उत्पन्न करके उसी विश्वमें वह प्रविष्ट होकर रहा है।' यही बात इ मंत्रने पुरुषसूक्तमें कही है। परमात्माके एक अंशने यह विराट् विश्व उत्पन्न किया और वही उस विश्वमें प्रविष्ट होकर, सर्वत्र व्याप कर रहा है।

## सृष्टिकी निर्मिती

सृष्टिकी निर्मितीके विषयमें पुरुष सूक्तमें ऐसा कहा है-प्रथम परम श्रेष्ठ परमात्मासे विराट् पुरुष उत्पन्न हुआ। इस विराट् पुरुषमें सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि लोकलोकान्तर हुए । इस विराट् पुरुषपर सबका अधिष्ठाता एक पुरुष हुआ । जैसा व्यक्तिके शरीरका अधिष्ठाता जीवात्मा है, उसी तरह विराट् पुरुषके विश्वशरीरका अधिष्ठाता एक है जो इस संपूर्ण विश्वशरीरका अभिमानी अधिष्ठाता है । संपूर्ण विश्वका वह निरीक्षण करता है और उसके कारण ही विराट् पुरुष एक है, ऐसा कहा जाता है। नहीं तो पृथिवी और सूर्यचन्द्रमें कितना अन्तर है, पर संपूर्ण विराट् पुरुषका (विराजः अधि पूरुषः) वह अधिष्ठाता है। जितना हमारा व्यक्तिका शरीर एक है उतना यह विश्व एक है। शरीरमें आंख, नाक, कान, मुरन, हाथ, पांव आदि अवयव पृथक् है, जीवात्मा इस शरीरमें होनेसे सब शरीर एक है, ऐसा कहा जाता है। उसी तरह सूर्य, चन्द्र, विद्युत् वाय, पृथिवी पृथक् हैं, तो भी उस सब विराट् पुरुषका, इस सब विश्वका वह एक आत्मा, वह एक पुरुष अधिष्ठाता होनेके कारण संपूर्ण विराट् पुरुषका एक शरीर है, ऐसा समझना चाहिये।

## विभक्तिकरण

इस विश्वमें विभिक्तिकरण हो रहा है, प्रथम सब प्रकृति एक थी। उस प्रकृतिसे सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि गोल विभक्त हुए। पृथिवी उत्पन्न होनेपर उस पृथिवीपर पर्वत, निदयां, वृक्ष, पशु, पक्षी तथा मनुष्य हुए। यह विभक्त होनेकी प्रक्रिया है, परन्तु इस सबका अधिष्ठाता एक है। इस कारण यहां विभिन्नता दीस्वनेपर भी अधिष्ठाताके कारण अभिन्नता है।

शरीरके अवयव विभिन्न है, तो भी जीवात्मा इस शरीरका अधिष्ठाता है, इसलिये शरीर एक है। अवयवोंकी दृष्टिसे शरीरमें भेद है, पर जीवात्मा इस शरीरका अधिष्ठाता है, इसलिये यह शरीर एक ही है। विराट् पुरुषमें सूर्य, चंन्द्र आदि विभिन्न देवताएं है, इन देवताओंपर दृष्टि रस्त्री तो विभिन्नता है, पर इस सब विश्वका अधिष्ठाता एक होनेके कारण यह विराट् पुरुषका शरीर एक ही है।

इसी तरह राष्ट्र पुरुषके शरीरमें ज्ञानी-शूर-कृषक-कर्मचारी विभिन्न है, तो भी राष्ट्र पुरुषका राष्ट्र शरीर एक है, इसी तरह मानवसमाजमें विभिन्न कार्य करनेवाले होनेपर भी वह सब मानवसमाज एक है। इस मानवसमाजको एक मानकर इसके अभ्युदय करनेके लिये सबने पराकाष्टाके यत्न करने चाहिये यह बोध यहां मिलता है।

#### यज्ञीय जीवन

जब मानव प्राणी उत्पन्न हुए थे, परंतु मानवी प्रयत्नोंसे उत्पन्न होनेवाले हवनसामग्रीके पदार्थ उत्पन्न नहीं हुवे थे, उस समय विभिन्न ऋ तुओंमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंसे ही काम लिया जाता था। यज्ञमें मुख्य क्रिया-'(१) पूजनीयोंका सत्कार, (२) आपसका संगठन और (३) निर्बलोंको दान देकर सहायता करने उनका ऊपर लाना यही थी। ये कार्य उस समयके धुरीण लोग ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंसे ही करते थे। ऋतुओंके अन्दर जो पदार्थ स्वभावसे उत्पन्न होते थे, उनसे ही ऊपर कही यज्ञकी प्रक्रियाएं वे करते थे। आज जो यज्ञ होते है। उनमें जो हवनसामग्री प्रयुक्त की जाती है, वह उस समय मिलना असंभव था। परंतु वे प्राप्त पदार्थोंसे ही यज्ञ करते थे।

जो स्वाभाविक रीतिसे पदार्थ मिल रहे थे, उनसे ही उस प्राथमिक समयके ज्ञानी लोक यज्ञ करते थे और यज्ञसे सत्पु-

रेषोंका सत्कार करते थे, आपसकी संघटना करते थे और निर्बंलोंकी सहायता वे करते थे । इस तरह उनकी उन्नती इस यज्ञ भावसे हो रही थी ।

#### यज्ञसे लाभ

जो यज्ञ उस समय किया जाता था, उसको (सर्वहुतः यज्ञः) जिसमें सबका उपयोग किया जाता है, ऐसा यज्ञ कहा जाता था। उस समय लोग गौवें पालने लगे, जिससे वही और घी प्राप्त होने लगा। गौपालन शुरू हुआ। जो आरण्य पशु थे उनसे ग्राम्य पशु बने। गौवें, घोडे, बकरियां ये ग्राम्य पशु है। वे उस समयके मनुष्य इन उपयोगी पशुओंकी अपने घरमें पालना करने लगे,

इसके कई आरण्यक पशु ग्राम्य बने । प्रथम गौतें, घोडे और बकरियां आरण्यक ही थी, पश्चात् वे ग्राम्य तथा घरेलु पशु बन गये । इस कार्यको कितना समय लगा होगा, इसकी कल्पना ही पाठक करें ।

लोग पशुओंको पालने लगे । इससे घोडे, गौवें, बकरियां और भेडियां हुई अर्थात् ये पशु मानवोंके ग्रामोंमे रहने लगे । इस समय ग्राम हुए, लोग ग्रामोंमें रहने लगे और लागोंके साथ पशु भी ग्राममें रहने लगे । घोडोंपर लोग बैठने लगे, गाइयोंका, दूध, दही, घी स्पाने लगे, बैलोंसे स्वेती होने लगी । इस तरह मानवोंका नागरिक जीवन सुरमय होने लगा । पशुओंसे घर समृद्ध दीस्वने लगा । यज्ञमें घी मिलने लगा और ज्ञानकी प्रगति भी होने लगी ।

#### वेदांका प्रकटीकरण

ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद अथवा छन्द उस सर्वहुत यज्ञसे (जिज्ञिरे) उत्पन्न हुए । परमात्माका नाम ही 'सर्वहुत यज्ञ' है । उस परमात्मासे संपूर्ण वेदोंका प्रकटन हुआ । यहां जो उत्पत्तिका क्रम बताया है वह यह है-

- 4. परमात्माके तीन अंश अपनी निज स्वाभाविक रिथितिमें ऊपर है। उसका एक भाग है, जिससे विराट् पुरुष हुआ। इस विराट्पर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ। वह विराट् पुरुषकी देखभाल करता है। उसने भूमि उत्पन्न की और पश्चात् उस परसे शरीर निर्माण किये। (क्र. ५)
- जब पृथिवीपर मानव उत्पन्न हुए, उनमें जो ज्ञानी थे उन्होंने ऋतुओंमें उत्पन्न पदार्थोंसे ही यज्ञ करना प्रारंभ किया, इस यज्ञके ऋतुसे उत्पन्न पदार्थ ही यज्ञके पदार्थ थे। (ऋ. ६)
- ३. साध्य और ऋषि जो थे, वे प्रारंभमें ऋ तुओंमे उत्पन्न हुए पदार्थोंसे ही सत्कार- संगठन- दान रूप यज्ञ किया करते थे । (क्र. ७)
- ४. इस यज्ञसे दूध, घी प्राप्त होने लगा और आरण्य और ग्राम्य ऐसे पशु बने । अर्थात् लोग घरमें गौ, घोडे, बकरे, मेंढे आदि पशु पालने लगे । ग्राम और नगर बसे और यज्ञविधि भी उन्नत हुई । (क्र ८)
- ५. उस यज्ञ देवसे ऋ ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए । (क्र. ९)

इस तरह ज्ञानका प्रकटन हुआ और मानवजातीका

अच्छा उद्धार होनेका पूर्ण कार्यक्रम चारों वेदों द्वारा प्रकट हुआ । ऋग्वेद ज्ञानवेद है, यजुर्वेद कर्मवेद है, सामवेद उपासनावेद है, इन मंत्रोंके गान गाये जाते है और उनसे उपासना होती है और अथर्ववेद ब्रह्मज्ञानका वेद है। इस तरह चारों वेदोंसे ज्ञान, कर्म, उपासना और ब्रह्मसाक्षात्कार होता है और मानवकी पूर्ण उन्नति होनेका उत्तम कार्यक्रम प्रकट होता है। उस यज्ञपुरुषसे इस प्रकार यह मानवकी उन्नतिका पूर्ण कार्यक्रम प्रकाशित हुआ।

#### यज्ञचक्र परिवर्तन

देव यज्ञको करते थे, उस यज्ञमें (पुरुषं पशुं) परमात्मा रूपी सर्व द्रष्टाको ध्यानयोगसे बांधते है । 'पशु' का अर्थ 'पश्यितः इति पशुः' जो देखता है वह पशु है । परमेश्वर सबको देखता है, सबका निरीक्षण करता है, इसलिये वह पशु है । ध्यानयज्ञमें उसको ध्यानयोगी लोग अपने आत्माके साथ बंधा हुआ अनुभव करते है ।

स्थूल शरीर, वासना शरीर, बहिर्मानस शरीर, अन्तर्मानसशरीर, बुद्धि, पराबुद्धि, जीव ये सात उसकी परिधियां अर्थात् कार्य मर्यादाएं है । यज्ञका कार्य इन सात मर्यादाओंमें होता है । मनुष्यका कार्य इन क्षेत्रोंमें होता है, मनुष्यकें कार्यकी येही मर्यादाएं है ।

(त्रिः सप्त सिमधः कृतः) इक्कीस सिमधाओंसे यह यज्ञ होता है। ये इक्कीस सिमधाएं ये हैं- दो आंख, दो नाकके छिद्र, दो कान और एक वाग्रिन्द्रिय मिलकर सात ज्ञानेंद्रिय, दो हाथ, दो पांव, एक मुख, एक मूत्रद्वार और एक गुदद्वार मिलकर सात कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण और चैतन्य तथा अंकार मिलकर २१ सिमधाएं इस यज्ञकी है। इस यज्ञमें इनका ही कार्य होता है। मनुष्यका यह यज्ञ जितना उत्तम रीतिसे होगा, उतनी उत्तम सिद्धि मनुष्यको प्राप्त होगी।

या हज्जचक्र चलता रहना चाहिये, क्योंकि भानवकी उन्नतिका यह सच्चा मार्ग है ।

परमात्मा यज्ञ पुरुष है। वही सबका उपास्य देव है। उसकी उपासना यज्ञद्वारा लोग करते थे। वह श्रेष्ठ कर्म थे, क्योंकि उस यज्ञमें श्रेष्ठोंका सत्कार, आपसका संगठन और दीनोंकी सहायता ये तीन कर्म होते थे और इन श्रेष्ठ कर्मीसे सबका कल्याण होता था। इन्हिने ऐसे कर्म करनेवाले सुस्पपूर्ण स्थानमें रहते थे। अपने

श्रेष्ठ कर्मोंसे उन्होंने अपना स्थान सुरवमय बनाया और उसमें वे रहने लगे थे। जो ऐसे यज्ञकर्म करेंगे वे भी सुरवमय स्थानमें रह सकते है। यज्ञ ही मनुष्यका सुरव बढ़ा सकता है। अतः यज्ञ करना मनुष्यका श्रेष्ठ कर्तव्य है।

#### यज्ञका शुद्ध स्वरूप

'देवपूजा- संगतिकरण-दान' यह यज्ञका त्रिविध स्वरूप है। राष्ट्रमें जो ज्ञानी, पुरुषार्थी, व्यवहारदक्ष तथा कार्यकुशल होते है, उनका सत्कार, आदर या पूज्यभाव होना चाहिये। यज्ञका यह महत्त्वाका भाग है । संगतिकरणका अर्थ राष्ट्रके निवासियोंका संघटन करना है, परस्पर सहायता करके एकता प्रस्थापित करना है । राष्ट्रकी शक्ति बढानेके लिये इसकी बडी आवश्यकता है और जो निर्मल है, ज्ञानसे, बलसे, धनसे अथवा कर्मशक्तिसे कमजोर हैं, उनको सहायता देकर उनकी कमजोरी दूर करना । ये तीन कार्य करनेका नाम राष्ट्रीय महायज्ञ है। ऐसे कर्म जहां होते हैं, ऐसे यज्ञ करने चाहिये। इसे राष्ट्र सुरवपूर्ण होता है । ऐसे लोग जहां रहते हैं, वह देश आनन्द प्रसन्न होता है । वही स्थान 'सुवर्ग' अथवा 'स्वर्ग' कहलाता है। अपने स्थानको सुवर्गलोक बनाना मनुष्योंके आधीन है। मनुष्य ऐसे कार्य करें और इस भूमिको स्वर्गधाम बनाकर यहां आनंदमें रहें ।

पुरुष जो परम पुरुष परमात्मा है वही 'सोम राजा' है। सोम (स-उमा) उमा ब्रह्मविद्या है, जिसके सम्यक् ज्ञानसे मनुष्य दुःस्थोंसे मुक्त होता है, उस ब्रह्मविद्याको उमा कहते है, वह पूर्णतया जिसके पास है वह 'सोम राजा' है। (जातस्य पुरुषात् अधि) उत्पन्न हुए विराट् पुरुषके ऊपर जो अधिष्ठाता करके प्रगट हुआ है उस (बृहतः देवस्य मूर्ध्नः) बडे देवके सिरसे सात गुणा सत्तर (अंशवः अजायन्त) किरण फैले है, जिससे यह विश्व चमक रहा है। यह वैभव उस मुख्य आदि पुरुषका है। वही सबका उपास्य, सबका प्राप्तव्य, सबको आनन्दपूर्ण करनेवाला है उसकी भक्ति करके सब लोग आनन्द प्राप्त करें।

विश्वकर्माने पृथिवी, जल आदि पहिले बनाये और उस रससे आगेकी सृष्टि बनायी। त्वष्टा रूप बनाता है। विश्वकर्मा और त्वष्टा परमात्माके ही नाम उसके अनेक कर्म करनेके कारण बने है। उपासकको देवत्व प्राप्त करनेके लिये विश्वकर्मा और त्वष्टाके गुणोका ध्यान

करना चाहिये । उसके गुण अपने अन्दर धारण करनेसे उपासकको देवत्व प्राप्त हो सकता है ।

जिस महान् पुरुषने यह सब विश्व बनाया, विराट्, राष्ट्रपुरुष और पुरुष ये जिसके बनाये है, वह मूल पुरुष सूर्यके समान महातेजस्वी है । उसको यथावत् जाननेसे ही उपासक मृत्यूसे परे जा सकता है । उसको जाननेके बिना मृत्युसे परे जानेका कोई दूसरा साधन नही है । इसलिये सब लोग इस आदि पुरुषको जाननेका प्रयत्न करे और मृत्युसे परे चले जांय अर्थात् मृत्युके भयको दूर करें ।

सब लोग मृत्युसे डर रहे है। पर आत्मा अविनाशी है और देह नश्वर है। देह निर्बल हुआ, तो दूसरा देह प्राप्त करना होता है। इसलिये पुराना क्षीण देह त्यागना ही चाहिये। एक शरीर चला जाय, तो दूसरा अच्छा शरीर मिलता है, जीवात्मा एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर प्राप्त करता है। मृत्यु शरीरका होता है, आत्माका नही। फटे कपडे फेंककर दूसरे नये लिये, तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इसी तरह जीर्ण शरीरका त्याग किया और नया शरीर लिया, तो उसमें कोई बुरा नहीं। मृत्युसे परे होनेका अर्थ शरीरका अनन्त कालतक टिका रहना नही है। शरीर तो मरेगा ही 'मैं अमर हूं' यह ज्ञान होना ही मृत्युभय दूर करनेवाला है।

परमात्माके गुणोंका अपने अन्दर धारण करनेसे अपना लाभ किस तरह होता है देखिये-

१ पुरुषः (पुरि-वस्) - यह विश्वरूप पुरिमें वसता है, व्यापता है, सर्वत्र है, वह मुझमें है और मेरे चारों ओर है।

- २ महान् बडा है, विशाल है, हीन नहीं है।
- ३ आदित्यवर्णः सूर्यके समान प्रकाशमान है।
- ४ तमसः परस्तात् अन्धकारसे परे है।
- ५ तमेव विदित्वा मृत्युं अत्येति उस परमात्माको जाननेसे मृत्युका भय दूर होता है ।

६ अयनाय अन्यः पन्था न विद्यते - उच्च अवस्थामें जानेके लिये दूसरा मार्ग नही है ।

इन गुणोंको अपने अन्दर धारण करना चाहिये । मनको इन गुणोंसे परिपूर्ण भरकर रखना चाहिये । जितना अधिक मनको इन गुणोंसे भरकर रखा जाय, उतना अच्छा है । साधक इस गुणधारणाका अभ्यास करे। यही अभ्युत्थानके लिये करने योग्य अनुष्ठान है।

जिसमें सब भुवन रहे है, वह कभी न जन्मनेवाला परमात्मा, सब प्रजाका स्वामी है, वह सब पदार्थों व्याप रहा है, वह कभी न जन्मनेवाला है तथापिक अनेक उत्पन्न होनेवाले पदार्थों वह रहा है, इसलिये उन उत्पन्न होनेवाले पदार्थों के जन्मके साथ वह भी उत्पन्न हो रहा है, ऐसा साधारण मानवों को प्रतीत होता है। परन्तु बुद्धिवान ज्ञानियों को उसके मूल स्वरूपका ठीक तरह पता रहता है। ये उसको जन्म तथा विनाश रहित महान् आत्मा मानते है और उसीके शुद्ध स्वरूपका अपने मनसे मनन करते रहते हैं। और इससे वे आनन्द प्राप्त करते हैं।

सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि देव जिसके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे है, जो सब देवोंके आगे अपनी शक्तिके कारण रहता है, जो सब देवोंके उत्पन्न होनेके पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है वह ब्रह्म प्रकाश है, उसके लिये मेरा नमस्कार हो ।

ब्रह्मज्ञान, प्रकट करनेवाले ज्ञानियोंने पहिलेसे ही ऐसा कहकर रखा है कि, जो ज्ञानी इस ब्रह्मपुरुषको यथावत् जानता है, उसके वशमें सब इन्द्रिगण- सब देव- सब देवतांश रहते हैं । ब्रह्मज्ञान जिसके समझमें यथावत् आ गया है, उसके आधीन उसके सब इन्द्रिय रहते हैं । इन्द्रियस्थानोंमें देवताएं रहती है, वे सब देव उसके आधीन रहते हैं । उसकी इंद्रियां उसकी इच्छाके बाहर मनमाना दुराचार नहीं करती । सदा उसके आधीन रहती है ।

संपत्ति और शोभा ये ईश्वरकी सहचारिणियां है। उसके साथ ये रहती है। दिन और रात्री उनकी दो बाजुएं है, ईश्वरका कालस्वरूप इनसे दिस्वाया है। नक्षत्र उसका प्रकाशस्वरूप है। पृथिवी और द्युलोक यह उसका खुला मुख है। ऐसे इस ईश्वरमें में रहा हूं। वह मेरे अन्दर, बाहर, चारों ओर है। उससे मैं मांगता हूं कि मुझे सर्व श्रेष्ठ लोक प्राप्त हो। मेरे ऐसे शुभ कर्म हों कि जिनके बलसे मुझे उत्तम लोक प्राप्त हो।

## ॥ इकातीसवां अध्याय समाप्त ॥

## अथ द्वात्रिशोऽष्यायः।

तर्नेवाग्निस्तर्वितृत्यस्तद्वायुस्तर्वं चन्द्रमाः । तर्नेव शुक्तं तद्वद्वा ता आपः स प्रअपितः' ॥ १ ॥ सर्वे निमेषा जित्तरे विद्युतः पुरुषावाधि । नैनेमूर्ध्वं न तिर्ध्वां न मध्ये परि जग्रमते ॥ २ ॥ न तस्यं प्रतिमा अस्ति यस्य नामं महद्यशः । हिर्प्रयुग्भं इत्येष मा मा हिर्ध्वसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषेः ॥ ३ ॥ एषो हं देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वी ह जातः स उ गभे अन्तः । स एव जातः स जिन्द्यमीणः प्रत्यक् जनस्तिहति सर्वतीमुखेः ॥ ४ ॥

(१६८०) (तत् एव अग्निः) वह ही अग्नि, (तत् आदित्यः) वह ही आदित्य, (तत् वायुः) वह ही वायु, (तत् उ चन्द्रमाः) वह निश्चयसे चंद्रमा है। (तत् एव शुक्रं) वह ही शुक्र अर्थात् शुद्ध और पवित्र है; (तत् ब्रह्म) वह ही ब्रह्म है, (ताः आपः) वह ही आप् अर्थात् जल है और (सः प्रजापतिः) वह ही प्रजापति है।।।।।

अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः, प्रजापति इन शब्दोंद्वारा निश्चयसे उसी परमात्माका बोध होता है ॥१॥

(१६८१) (वि-द्युतः) विशेषतेजस्वी और (पुरुषात्-पुर्-जुषात्) सृष्टिमें पूर्ण व्यापक परमात्मासे (सर्वे) सब (नि-मेषाः) निमेष आदि कालके अवयव (जिज्ञिरे) हो गये है। कोई भी (एनं) इस परमात्माका (न ऊर्ध्वं) न उपर, (न तिर्यञ्चं) न तिरछा (न मध्ये) न मध्यभागमें (परि-जग्रभत्) पूर्णतासे ग्रहण कर सकता है।।२।।

कालके सब अवयव और सब गति उसी तेजस्वी सर्वव्यापक परमात्मासे प्रकट हो रही है। परंतु उस परमात्माकी कोई भी ठीक प्रकार अर्थात् अच्छी प्रकारसे नहीं जानता ॥२॥

(१६८२) (यस्य) जिसका (महत्) महान् (नाम) प्रसिद्ध (यशः) यश है, (तस्य) उस परमात्माकी कोई (प्रति-मा) प्रतिमा अथवा उपमा (न अस्ति) नहीं है। (हिरण्य-गर्भ इति एषः) 'हिरण्यगर्भ' आदि मंत्रोंद्वारा तथा, (मा मा हिंसीत् इति एषा) 'मा मा हिसीत्' इस मंत्रसे, और (यस्मात् न जातः इति एषः) 'यस्मान्न जात' इन मंत्रोंसे उसका वर्णन होता है।।३॥

इन उक्त मंत्रोंद्वारा जिसके महान् प्रसिद्ध यशका गायन हुआ है उस आत्माकी कोई प्रतिमा अथवा उपमा नहीं है ॥३॥

(१६८३) (ह) निश्चयसे (एषः देवः) यह देव अर्थात् दिव्य परमात्मा (सर्वाः प्रदिशः) सब दिशा उपदिशाओं (अनु) साथ साथ रहता है। (सः ह) वही निश्चयसे (पूर्वः) सबसे प्राचीन (जातः) बना था। (सः छ) वह निश्चयसे (गर्भे अन्तः) गर्भके बीचमें है। (स एव जातः) वह बना हुआ है, और निश्चयसे (स) ह वही सदा (जनिष्यमाणः) बननेवाला है। हे (जनाः) लोगो, वह परमात्मा (सर्वतः - मुस्यः) सर्वत्र मुख्य आदि अवयवोंकी शक्तियोंको धारण करनेवाला (प्रत्यङ्-प्रति अंचति) प्रत्येक पदार्थमें (तिष्टति) रहता है।।।।।

<sup>&#</sup>x27;हिरण्यगर्भः' इत्येषोऽनुवाकः । (वा.य. २५।१०-१३); 'म मा हिॅ्सीत्' इत्येषा ऋक् (वा.य. १२।१०२) 'यस्मान्न जातः' इत्येषोऽनुवाकः । (वा.य. ८।३६-३७)

यस्मीरुजातं न पुरा कि चनैव य अंबुभूव भुवनानि विश्वां।
प्रजापितः पुजर्या संकर्गणस्त्रीणि ज्योतींकंषि सचते स पोंडुशीं।। प।।
येन द्यौरुगा पृथिवी चे हृढा येन स्व स्तिभितं येन नार्कः।
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै वृवायं हृविषां विधेमं॥ ६॥
यं कर्न्दसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षेतां मनसा रेजमाने।
यश्चि सूर उदितो विभाति कस्मै वृवायं हृविषां विधेम।
आयो ह् यद्वृहृती यंश्चिवायः ।। ७॥

वह दिव्य परमात्मा सब दिशा उपदिशाओंमें पूर्णतया व्यापक है। वह सबसे प्राचीन है। जो बना है और जो बननेवाला है वह वही है। वह सबके बीचमें व्यापक है। वह जैसा इस समय सर्वत्र उपस्थित है, वैसाही आगे भी रहेगा। वह मुख आदि अवयवोंकी शक्तियोंको प्रत्येक पदार्थमें व्यापक रहता हुआ, धारण करता है ॥४॥

(१६८४) (यस्मात् पुरा) जिसके पूर्व (किं च न एव) कुछ भी (न जातं) नहीं बना था। परंतु (यः) जो (विश्वानि भुवनानि) सब भुवन (आ-बभूव) बना है। (प्रजा-पितः) सब प्रजाओंका एक स्वामी (प्रजया) प्रजाके साथ (सं-रराणः) रहनेवाला और (षोडशी) सोलह कलाओंसे युक्त होता हुआ (सः) वह परमात्मा (त्रीणि ज्योतीषि) तीनों तेजोंको (सचते) धारण करता है।।५।।

जिसके पूर्व कुछ भी नहीं बना था, परंतु जो सब कुछ बना है, वह सोलह कलाओंसे युक्त परमात्मा, सबका सच्चा स्वामी है। वह सबके साथ साथ रहता हुआ तीन तेजोंको धारण करता है ॥५॥

(१६८५) (येन) जिसने (द्यौः) द्युलोक (उग्रा) तेजस्वी बनाया, और (च पृथिवी) भूमि (दृढा) सस्त बनाई है। (येन) जिसने (स्वः) प्रकाश (स्तिभितं) स्थिर किया और (येन नाकः) जिसने सुख और आनंद प्रदान किया है। (यः) जो (अन्तिरक्षे) आकाशमें (रजसः) लोकोंको (वि-मानः) निर्माण करता है, उस (क-स्मै) आनंदस्वरुप (देवाय) देव अर्थात् परमात्माके लिये ही (हविषा) अर्पणद्वारा पूजा (विधेम) हम सब करते है।।६।।

जिसने द्युलोक प्रकाशमय बनाया और पृथिवी ऐसी सस्त बनाई, जिसने तेज और आनन्द प्रदान किया, और जिसने आकाशमें नाना लोकोंको निर्माण किया, उस आनंद स्वरूप आत्माकी ही हम सबकी पूजा करनी चाहिए। उसके स्थानपर किसी अन्यकी पूजा करनी योग्य नहीं ॥६॥

(१६८६) (अवसा) बलसे (तस्तभाने) स्थिर रखे हुए परंतु वास्तवमें (रेजमाने) चलायमान, गतिमान, कांपनेवाले अथवा तेजस्वी (फ्रंदसी) द्युलोक और पृथिवीलोक (मनसा) मननशक्तिसे (यं) जिसको (अमिऐक्षेतां) देखते हैं, और (यत्र) जिसमें (उदितः सूरः) उदयको प्राप्त हुआ सूर्य (अधि वि भाति) विशेष प्रकाशित होता है, उस (कस्मै) आनंदमय (देवाय) परमात्माके लिये (हविषा) अर्पणद्वारा हम सब पूजा (विधेम) करें अथवा करते हैं । 'आपा ह यद्बृहतीः' और 'यश्चिदापः' इन दो मंत्रोंसे उस परमात्माका वर्णन होता है ।।।।।

जिसकी शक्तिसे स्थिर रहे हुए, परंतु जिसके डरसे कॉपनेवाले अथवा चलनेवाले द्युलोक और पृथिवीलोक- और इनमें रहनेवाले ज्ञानी मनुष्य- मननशक्तिद्वारा जिसको सर्वत्र देखते है; और जिसमें सूर्यके समान तेजस्वी गोलोंका उदय होकर प्रकाश होता है, उस मंगलस्वरूप परमात्माकी पूजा हम सबको करनी चाहिए। उसके स्थानपर किसी अन्यकी उपासना करनी उचित नहीं ॥॥॥

<sup>+ &#</sup>x27;आपो द यद्वदतीः' ; 'यश्विदाप ।' (वा. य. २७।२५-२६)

वेनस्तरपंश्यितिहैतं गुहा सद्यञ्च विश्वं भवत्येकेनीडम् । तस्मिञ्चिद्धं सं च वि चैति सर्वधं स ओतः प्रोतंश्च विभूः प्रजासे ॥ ८॥

प्र तहोत्तेतृमृतं नु विद्वान् गंन्ध्वी धाम् विमृतं गुहा सत्।
श्रीणि प्रानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेतृ स वितुः विताऽसते॥ ९॥
स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामनि वेतृ मुर्वनानि विश्वा।
यत्र वेवा अमृतमानज्ञानास्तृतीये धामन्नवीर्यन्ते॥ १०॥
पुरीत्यं भूतानि पुरीत्यं लोकान् पुरीत्य सर्वाः मृदिज्ञो दिशेश्च।
उपस्थायं प्रथमजामृतस्यातमनाऽऽत्मानंमभि सं विवेशं॥ ११॥

(१६८७) (वेनः) ज्ञानी मनुष्य (तत्) वह ब्रह्म (गुहा निहितं) गुप्तस्थानमें अथवा बुद्धिमें रहा हुआ, तथा (सत्) त्रिकालाबाधित- नित्य है ऐसा (पश्यत्) देसता है। (यत्र) जिस ब्रह्ममें (विश्वं) सब जगत् (एकनींड) एक आश्रयको (भवति) प्राप्त होता है। (तिस्मिन्) उस ब्रह्ममें (इदं सर्वं) यह सब जगत् (सं-एति च) एकत्रित होता है और (च वि-एति) पृथक् भी होता है। (सः) वह परमात्मा (प्रजासु) सब प्रजाओं (विभूः) व्यापक है, और (ओतः प्रोतः च) ओत प्रोत हुआ है।।८।।

ज्ञानी मनुष्य उस परमात्माको, प्रत्येक पदार्थमें छिपा हुआ, नित्य, सबका एक आश्रय, उत्पत्तिके समय सबका संयोग करनेवाला और प्रलयमें सबका वियोग करनेवला सब बने हुए जगत्में व्यापक और कपडेमें ताने और बानेके समान सर्वत्र भरा हुआ जानता और अनुभव करता है ॥८॥

(१६८८) (विद्वान्) ज्ञानी (गं-धर्वः) वाणीका प्रेरक (नु) निश्चयसे (तत् अ-मृतं) उस अमर ब्रह्मका (प्र-वोचेत्) प्रवचन, वर्णन कर सकता है। उस ब्रह्मका (सत् धाम) सत्य स्थान (गुहा) बुद्धिमें (विभृतं) शोभता है। (अस्य) इसके (त्रीणि पदानि) तीन पद (गुहा निहितानि) बुद्धिमें रखे हैं। (यः) जो (तानि वेद) उनको जानता है (स) वह ज्ञानी (पितुः पिता) पालकका भी पालक (असत्) होता है।।।।

आत्मज्ञानी वक्ता उस ब्रह्मका स्वरूप वर्णन कर सकता है। उसका उत्तम स्थान हृदयमें सुशोभित हुआ है। जो बुद्धिमें रखे हुए इसके तीनो पदोंको जानता है, वह पालकोंका भी पालक बनता है।।९।।

(१६८९) (नः) हम सबका (सः) वह परमात्मा (बन्धुः) माई, और (जिनता) उत्पादक है। (सः) वह (वि-धाता) विशेष प्रकारसे धारण करनेवाला है। वह (विश्वानि भुवनानि) सब सृष्टिके सब (धामानि) स्थान (वेद) जानता है। (यत्र तृतीये धामन्) जिस तीसरे स्थानमें (अ-मृतं आनशानाः) अमरपनका अनुभव करनेवाले (देवाः) ज्ञानी (अध्यैरयन्त) स्वेच्छासे विचरते है। 1901।

हम सबका वह परमात्मा भाई, जनक और पोषक है। वह सब जगत्का सब स्थानोंको जानता है। अमरपनका अनुभव करनेवाले ज्ञानी लोग प्रकाशमय आनंदके स्थानमें, अर्थात् उस आनंदस्वरूप परमात्मामें, स्वेच्छासे विचरते है।।१०।।

(१६९०) (भूतानि परीत्य) सब भूतोंको जानकर (लोकान् परीत्य) सब लोकोंको जानकर (सर्वा दिशः प्रदिशः च परीत्य) सब दिशा और उपदिशाओंको जानकर (ऋतस्य) सत्य नियमके (प्रथम-जां) पहिले प्रकाशंककी (उप-स्थाय) उपासना करके (आत्मना) केवल आत्मस्वरुपसे ही (आत्मानं) परमात्मामें ज्ञानी (अभिसं-विवेश) सब प्रकारसे प्रविष्ट होता है ॥११॥

सब प्राणिमात्रोंमें, सब पंचभूतों, सब लोकलोकान्तरों और सब दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाले पदार्थींको यथावत् जानकर, तथा सत्य नियमके पहिले प्रकाशक परमात्माकी उपासना करके ज्ञानी भक्त केवल आत्म-स्वरूपसे परमात्मामें प्रविष्ट होते है ॥१९॥ पि द्यावंपृथिवी सद्य इत्वा परि लोकान् परि दिशः परि स्वः ।

क्रातस्य तन्तुं वितंतं विवृत्य तदंपश्यत्तदंभवृत्तदांसीत् ॥ १२ ॥

सदंस्रपतिमद्धंतं पियमिन्दंश्य काम्यम् । सारि मेधामंयासिपृष्ठं स्वाहां ॥ १३ ॥

यो मेधां देवगुणाः पितरश्चोपासते । त्रेया माम्द्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहां ॥ १४ ॥

प्रेणां मे वर्षणो ददातु मेधामाग्नेः प्रजापंतिः ।

मेधामिन्दंश्च बायुष्टं मेथां धाता देदातु मे स्वाहां ॥ १५ ॥

इदं मे बहां च क्षत्रं चोमे त्रियंशश्चताम् ।

मर्थि देवा दंधतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहां ॥ १६ ॥ (अ० ३२, कं० १६, मं० सं० १६)

॥ इति द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥

(१६९१) (सद्यः) तत्काल (द्यावा- पृथिवी) द्युलोक और पृथिवीके बीचके सब पदार्थोंको (परि इत्वा) जानकर, (लोकान् परि इत्वा) सब लोकोंको जानकर, (दिशः परि इत्वा) दिशाओंको जानकर, (स्वः परि इत्वा) आत्मप्रकाशको जानकर, (ऋतस्य) अटल सत्यके, (विततं तन्तुं) फैले हुए सूत्रको (वि-चृत्य) अलग करके, जब (तत् अपश्यत्) उसको देखता है, तब (तत् अभवत्) वैसा बनता है, जैसा कि (तत् आसीत्) वह था ॥१२॥

जब ज्ञानी आकाशसे पृथिवीतकके सब पदार्थीको, सब सूर्यादि गोलोंको, और सब दिशाओंमे रहनेवाले सब पदार्थीको तथा आत्मशक्तिको जानता है, और सब सत्यके विस्तृत सूत्रको अर्थात् सूत्रात्माका अनुभव करने लगता

है, तब उस ब्रह्मको साक्षात् करता है, और वैसा बनता है, जैसा कि पहिले था ॥१२॥

(१६९२) (इन्द्रस्य प्रियं) जीवात्माके प्रियमित्र, (काम्यं) प्राप्तव्य, और (अद्भुतं) विलक्षण (सदसः पतिं) विश्वके स्वामीके पास (सिनं) योग्य उपभोगकी और (मेधां) उत्तम बुद्धिकी (अयोसिषम्) याचना करता हूं । (स्वाऽऽहा) आत्मार्पण ॥१३॥

सबको प्राप्त करने योग्य, अद्भुत और जीवात्माके प्रिय मित्र जगदीशके पास हम सबकी प्रार्थना है कि, वह

हम सबको योग्य उपभोगके पदार्थ और उत्तम बुद्धि दे । भैं आत्मार्पण करता हूं ॥१३॥

(१६९३) (देव-गणाः) विद्वानोंके समूह और (पितरः) रक्षकोंके समूह (यां मेघां) जिस उत्तम बुद्धिकी (उपासते) पूजा करते है। हे (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! (तया मेधया) उस बुद्धिसे (अद्य मां) आज मुझे (मेधाविनं) बुद्धिमान (कुरु) करो (स्वाऽऽहा) आत्मार्पण ॥१४॥

हे ईश्वर ! ज्ञानी और रक्षक जिस प्रकारकी बुद्धि चाहते है, उस प्रकारकी बुद्धिसे मुझे युक्त करो । मैं आत्मार्पण

करता हूं ॥१४॥

(१६९४) (वरुणः) श्रेष्ठ ईश्वर ! (मे मेघां) मुझे उत्तम बुद्धि (ददातु) दे । (प्रजापितः अग्निः) प्रजापालक तेजस्वी ईश्वर (मेघां ददातु) मुझे उत्तम बुद्धि दे । (च च) और (इन्द्रः वायुः) परम ऐश्वर्यवान् और गित करनेवाला ईश्वर (मेघां) मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान करे । (धाता) धारक ईश्वर (मे मधां) मुझे उत्तम बुद्धि (ददातु) प्रदान करे । (स्वाऽऽहा) आत्मार्पण ॥१५॥

सबसे श्रेष्ठ, प्रजापालक, तेजस्वी, ऐश्वर्यवान्, प्रेरक और सबका आधार ईश्वर मुझे उत्तम बुद्धिप्रदान करे । मैं

आत्मार्पण हूं ॥१५॥

(१६९५) (में इदं ब्रह्म) मेरा यह ज्ञानतेज (च में इदं क्षत्रं) और मेरा यह क्षात्रतेज (च उमे) ये दोनों (श्रियं) शोभाको (अश्नुतां) प्राप्त हों। (देवाः) विद्वान् अथवा दिव्यगुण (मिय) मुझमें (उत्तमां श्रियं) उत्तम शोभाको (दधतु) धारण करें। (तस्ये ते) उस तेरे लिये (स्वाऽऽहा) आत्मार्पण ॥१६॥

ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञान और शौर्य, मिलकर उत्तम तेजस्विताकी प्राप्ति करें । सब उत्तम विद्वान् और सब उत्तम

सद्गुण मुझमें तेजकी स्थापना करें । उस तेजकी प्राप्तिके लिये तुम आत्मार्पण करो ॥१६॥

# ॥ यजुर्वेदका स्वाध्याय-स्पष्टीकरण ॥

#### मंत्र १

## (१) अनेक नामोंद्वारा एक ईश्वरका बोध

'अग्नि, आदि्त्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आपः और प्रजापति आदि नामोंसे वही एक परमात्मा ज्ञात होता है' यह आशय पहिले मंत्रका है

वेदमें आनेवाले 'अग्नि वायु' आदि अनेक नामोंसे भिन्न भिन्न देवोंका बोध लेना है, अथवा अनेक नामोंसे एक ही देवताका बोध लेना है, इस शंकाका उत्तर इस प्रथम मंत्रने दिया है, जिस प्रकार एकही पुरुषको पिता, भाई आदि गुणबोधक अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, तथापि इन अनेक शब्दोंसे उस एकही व्यक्तिका बोध होता है; उसी प्रकार 'अग्नि, वायु' आदि अनेक गुण-बोधक शब्दोंसे एकही परमात्माका बोध होता है। इसलिये भिन्न नामोंके भ्रमसे अनेक देवता-वादमें फंसना किसीको भी उचित नहीं। यही बात ऋ ग्वेदमें भी कही है-

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋ.१।१६४।४६)

(अथर्व ९।१०।२८; निरुक्त. ७।१८, १४।१); (ऋग्विधा. १।२५।७) (बृहदेवता ४।४२)

'एक ही सत् स्वरूप परमात्माको (विप्राः) ज्ञानीलोग (बहुधा वदन्ति) अनेक प्रकारसे बोलते है। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, उरुत्मान्, सत्, यम, मातिरश्वा आदि नामोंसे एक ही परमात्माका वर्णन करते है।' इस ऋ ग्वेदमंत्रका भाव और उक्त यजुर्वेद मंत्रका आशय एक ही है। भिन्न- देवता-वादको कल्पना वेदके अर्थ करनेके समय मनमें नहीं रखनी चाहिए। इसी हेतुसे अथर्ववेदने कहा है-

ईश्वरके एकत्वका निश्चय ।
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥१६॥
न पञ्चमो न षष्टः सप्तमो नाप्युच्यते ॥१७॥
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥१८॥
तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव ॥२०॥
सर्वे अस्मिन् देवता एकवृतो भवंति ॥२९॥
(अथर्व. १३।४।१६-२१)

'वह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, आदि अनंत संख्यासे (न उच्यने) कहा नही जाता । (इदं) यह संपूर्ण जगत् (तं निगतं) उसमें निःशेष गया है । अर्थात् उसीमें है । वह (सहः) सहन शक्तिसे युक्त अर्थात अत्यंत बलवान है । (स एषः एक) वह एक ही है । (एक-वृत्त) केवल एक ही है । (एक: एव) निश्चयसे एक है । सब (देवाः) तेजस्वी पदार्थ इसमें (एक-वृतः) केवल एक बनकर रहते है ।

### लिंगभेद और वचन भेद

इस प्रकार एक ईश्वरकी कल्पना सब वेदके भागोंमें है। इस यजुर्वेदके मंत्रमें (१) अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्र, प्रजापति शब्द पुल्जिंग है। (२) आपः शब्द स्त्रीलिंग है और (३) शुक्र और ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है। ये तीनों लिंगोंके शब्द एक ही परमात्माके लिये आये है, यह बात विशेष मनन करने योग्य है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि, शब्दोंके लिंगभेदसे उद्दिष्टका भेद नहीं होता। देखिये-

| yf  | ल्लं ग | स्त्रिलिंग | नपुंसकलिंग       |
|-----|--------|------------|------------------|
| इरि | <br>झा |            | ब्रह्म           |
| देव |        | देवी       | दैवतम्           |
| क   | ालः    | काली       |                  |
| यः  | मः     | यमी 💮      | 5 <b>5</b> 5 7 2 |
| इन  | द्रः   | इन्द्राणी  |                  |
| स   | :      | सा         | तत्              |
| एव  | कः     | एका        | एकं              |
|     |        |            |                  |

आदि शब्द तीनों लिंगोंमें रहते हुए एक ही परमात्माके वाचक बने रहते है । जिस प्रकार लिंगभेदके कारण कोई उदिष्ट भेद नहीं होता, उसी प्रकार वचनभेदके कारण भी कोई उदिष्ट भेद नहीं होता ।

प्रजापतिः - शब्द एकवचनी है । अश्विनौ - शब्द द्विवचनी है । आपः - शब्द बहुवचनी है ।

परंतु उक्त मंत्रोंके आधारसे ये तीनों वचनोंके शब्द उसी एक अद्वितीय परमेश्वरके बोधक होते हैं । अर्थात् मंत्रोंमें लिंगभेद और वचनभेद होनेपर भी उदिष्ट एक ही परमात्माका बोध सब शब्द करते हैं । अब देखना है कि, इन भिन्न नामोंसे क्या क्या भाव लेना है -

## ईश्वरके गुणबोधक नाम ।

- (१) अग्नि:- अग्रणी, नेता, चलानेवाला, तेजस्वी, ज्ञानी, परमेश्वर ।
- (२) आदित्यः- (आ-ददाति) जो सबका आदान- स्वीकार-करता है अर्थात् जिसने सबको पकड रसा है। अथवा 'अदिति' अर्थात् अ-बद्ध, मुक्त, स्वतंत्र अवस्थाका भाव आदित्यसे जाना जाता है, जो नित्यमुक्त है।
- (३) वायु:- (वा-गतिगंधनयोः) गति देनेवाला, संचालक।
- (४) चंद्रमा:- (चदि-आल्हादे) आनंद देनेवाला ।
- (५) शुक्रं- स्वच्छ, निर्दोष, वीर्य और बलयुक्त
- (६) आप:- (आप्नोति व्याप्नोति वा) सर्वत्र प्राप्त और सब स्थानोंमे व्यापक होनेवाला ।
- (७) ब्रह्म- (बृहत्वात्, बृंहणत्वाद वा) सबसे बडा अथवा सबको घेरनेवाला ।
- (८) प्रजा-पति:- प्रजापालक, जगत्पालक सबका पालनकर्ता ।
- (९) इन्द्र:- परम ऐश्वर्यवान्, स्वामी, सबका अधिपति I
- (१०) मित्र:- सबका मित्र, सबका हितकर्ता ।
- (११) वरुण:- श्रेष्ठ, वरिष्ठ।
- (१२) दिव्यः- अद्भुत, तेजस्वी, श्रेष्ठ ।
- (१३) सु-पर्ण:- (सु-पूर्णः) सब स्थानोंमें उत्तमतासे परिपूर्ण।
- (१४) गुरुत्मान् (गुरु-मान्, गरिमन्) गुरुत्वयुक्त, श्रेष्ठ ।
- (१५) एक:- जो अ-द्वितीय अर्थात् अकेला एकही है।
- (१६) सत् जो सदा एक समान रहता है।
- (१७) यमः (नियमकर्ता) सब जगतका नियंता, नियामक।
- (१८) मातरिश्वा (मातरि आकाशे श्विसति निवसित) सब आकाशमें रहनेवाला अर्थात् सर्वव्यापक ।
- (१९) सह:- बलवान् I
- (२०) एक-वृत्- सदा अकेला ही रहनेवाला ।
- (२१) तत्- (तन्) विस्तृत अथवा व्यापक । वह ईश्वर । प्रसिद्ध ।

इस प्रकार अन्य नामोंके विषयमें भी जानना चाहिए। अर्थात् ये सब नाम उसी एक ईश्वरके अनेक गुणोंका प्रकाश करते हैं। अस्तु। इस प्रकार प्रथम मंत्रका भाव देखनेके पश्चात् अब द्वितीय मंत्र देखेंगे-

#### मंत्र २

## (२) उसीसे सब गति होती है।

'उसी विशेष तेजस्वी पुरुषसे (कालके अवयव और) सब गति होती है। परंतु इसको ऊपर, नीचे अथवा बीचमें सब प्रकारसे कोई भी यथावत् जान नहीं सकता'।।२।।

इस द्वितीय मंत्रमें 'निमेष' शब्द आता है, जिसका अर्थ समयका हिस्सा है। हलचल, गित भी उसका एक अर्थ है, स्वभावसे जो आंखोंके पडदे उघडते ढकते है, उस प्रकारकी गितके लिये यह शब्द प्रयुवत होता है। इस आंखोंके पडदोंकी गितसे काल गिना जाता है। इसलिये काल और गित ये दोनों साथ साथ रहते है। आंखोंके पडदोंका हिलना प्राण-जीवन-रहनेतक ही रहता है, इसलिये 'नि-मेष' शब्द 'प्राण, जीवन' का बोधक होता है। सब जीवनकी कलाएं उसीसे प्रकट होती है। क्योंकि वह प्राणका भी प्राण है। इसी प्रकार विश्वकी सब गित उसीसे प्रेरित होती है।

तदेजित तन्नेजित ॥ (यजु. ४०।५; ईशोपनिषद् । ५)
'वह (एजित-एजयित) सबको हिलाता है, परंतु वह
स्वयं नही हिलता ।' यह ईशोपनिषद्का वचन यहां
देखने योग्य है । यह परमात्मा सर्वत्र है, अग्नि आदि
पदार्थोंमें उसीकी शक्ति कार्य कर रही है । सूर्यादि गोल
उसकी प्रेरणासे घूम रहे है । वायु उसीके जोरसे बहता
है । इस प्रकार सर्वत्र उसकी शक्ति कार्य कर रही है,
परंतु उसको पूर्णतासे कोई नहीं जानता । इसलिये कहा

अनेजदेकं मनसा जवीयः नैनदेवा आप्नवन् पूर्वमर्षत् । तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो

मातिश्वा दधाति ॥ (यदु. ४०।४; ईशो. ४) 'वह (अन्-एजल) न हिलनेवाला (एकं) एक ईश्वर मनसे भी वेगवान् है । (एनत्) इस ईश्वरको (देवाः) इंद्रियाँ प्राप्त नहीं कर सकतीं, अर्थात् इंद्रियोंसे यह जाना नहीं जाता । यह (पूर्व) प्राचीन, सनातन और (अर्षत्) प्रेरक है । वह दूसरे (धावबः) दौडनेवालोंसे भी (अतिएति) अतिदूर जाता है और उसीमें रहनेवाला (मातिश्वा) माताके गममें रहनेवाला जीव अपने (अपः) कर्मोंको धारण करता है ।'

देव शब्दके अन्य अर्थ 'विजयकी इच्छा करनेवाले,

'व्यवहारचतुर, तेजस्वी, सुंदर, संचालक, विद्यावान् लोग' है। इनसे भी ईश्वर जाना नहीं जाता। उसको जाननेक लिये विशेष प्रकारका जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस मंत्रमें आये हुए शब्दोंके अर्थ—

(१) वि-द्युत्- विशेष तेजस्वी ।

(२) पुरुषः - (पुर्-उष् । पुर्-वस) शरीररूपी पुरीमें रहनेवाला जीवात्मा । तथा सब विश्वरूपी पुरीमें रहनेवाला परमात्मा ।

अस्तु । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका विचार करनेके पश्चात् तृतीय मन्त्र देखिए -

#### मंत्र ३

## (३) उसकी कोई प्रतिमा नहीं ।

'जिसका यज्ञ महान् है, उस एक ईश्वरके लिये कोई उपमा अथवा प्रतिमा नहीं । उसका वर्णन (१) हिरण्यगर्भ० (२) मामा हिंसीत्०, (३) यस्मान्न जात०, इन मंत्रोंमें हुआ है ॥३॥

उस परमेश्वरके लिये कोई उपमा नहीं, न उसकी कोई प्रतिमा है। उसका वर्णन जिस मंत्रोंसे होता है उन मंत्रोंका अर्थ नीचे दिया है-

(१) हिरण्यगर्मः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ॥ स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥ (ऋ. १०।१२।११; यजु. १३।४; २३।१)

'(हिरण्य-गर्मः) तेजस्वी पदार्थोंको अपने गर्म-उदरमें धारण करनेवाला परमात्मा (अग्रे) सृष्टिके पहले भी (सं अवर्तत) था। वह (भूतस्य) उत्पन्न हुई सृष्टिका (एकः जातः पतिः) एकही प्रसिद्ध स्वामी है। इसीने पृथिवी और यह द्युलोक धारण किया है। उस (कस्मै देवाय) आनंदस्वरूप देवताके लिये (हविषा) आत्मार्पण द्वारा हम सब पूजा (विधेम) करता है। हविका अर्थ अर्पण अर्थात् जो दान अथवा त्याग किया जाता है। दानसे उसकी पूजा करनी है। अपने आपको उसके लिये पूर्णतयः अर्पण करना ही उसकी पूजा है।

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हिवषा विधेम ।।२।। (ऋ. १०।१२।३; यजु. २३।३) 'जो (प्राणतः) प्राण धारण करनेवाले (निमिषतः) हलचल करनेवाले (जगतः) जगत्का (एकः राजा) एकही सम्राट् (महित्वा) अपनी महान् शक्तिके कारण

(बभूव) है, और जो द्विपाद और चतुष्पादोंका (ईशे) एक स्वामी है, उस आनंद स्वरूप देवताकी अर्पणद्वारा हम सब पूजा करते है।'

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र<sup>\*</sup>्रसया सहाहुः ॥ यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहूः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥

(ऋ. १०।१२१।४ यजु. २५।१२; तै.सं. ४।१।८।४)
'ये हिमवान पर्वत और (रसया) नदीके साथ समुद्र
जिसकी (महित्वा) महान शक्ति बता रहे है, और इन
दिशा उपदिशाओं जिसके बाहू रक्षणका कार्य कर रहें
है, उस आनंदमय परमात्माकी पूजा आत्मार्पण द्वारा हम
सब करें।

## य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ॥ यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(ऋ. १०।१२१।१; अथ. ४।२।१; १३।३।२४. यजु. २५।१३; तै.सं. ४।१।८।४; ७।५।१७।१) 'जो (आत्म-दा) आत्मिक शक्ति देनेवाला, (बल-दा) बल देनेवाला है, और जिसके (प्रशिषं) शासनका (विश्वे देवाः) सब विद्वान् (उपासते) पालन करते है। जिसकी छायामें रहना अमरपन है और जिससे अलग होना मृत्यु है, उस आनंदमय परमात्माकी हम सब आत्मार्पण द्वारा पूजा करें।।' ज्ञानसे उसके आश्रयमें रहना ही मुक्ति है और उसकी पर्वांह न करके व्यवहार करना मृत्यु है।

(२) मा मा हिंसीजिनिता यः पृथिव्या यो वा दिव सत्यधर्मा व्यानट् ॥ यश्चापश्चंद्राः प्रथमो जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥

(ऋ. १०।१२९।९; यजु. १२।१०२; ३२।३; तै.सं. ४।२।७।१)
'(यः सत्य-धर्मा) जो अटल नियमोंको धारण करता
है, और जो (दिवं व्यानट्) द्युलोकको बनानेवाला है तथा
जो पृथिवीका जनक है वह, (मा) मुझे (मा हिंसीत्)
कष्ट न दे। (यः च प्रथमः) और जो सबसे पहिला देव
(चंद्राः) आनंददायक पदार्थोंको तथा (आपः) जल आदि
पदार्थोंको (जजान) बनाता है, उस आनंददायक देवकी
आत्मार्पणसे पूजा हम सब करें।'

'व्यानट्' शब्दका मूल अर्थ 'व्यापता है' ऐसा है। परंतु शतपथ ब्राह्मणमें इसी मंत्रका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार किया है- मा मा हिंसीज्ञिनिता यः पृथिव्या इति । प्रजापितर्वे पृथिव्ये जिनता मा मा हिंसीत् प्रजापितरित्येतत् । यो वा दिवं सृत्यधर्मा व्यानड् इति । यो वा दिवं सत्यधर्माऽ सः जितत्येतत् । यश्चापश्चंद्राः प्रथमो जजानेति । मनुष्या वा आपश्चन्द्रा यो मनुष्यान् प्रथमो असृजितत्येतत् । कस्मै देवाय हिवधा विधमेति । प्रजापितर्वे कः । तस्मै हिवधा विधमेत्येतत् ॥ (शत. ७।३।१।२०)

इसमें 'व्यानट्' का अर्थ 'असृजत' अर्थात् 'उत्पन्न किया' ऐसा दिया है, और 'आपः चंद्राः' का अर्थ 'मनुष्य' ऐसा दिया है, क्योंकि मनुष्य ही आनंद लेनेवाले हैं। 'कस्मै' का अर्थ 'प्रजापति परमेश्वरके लिये' ऐसा यहां स्पष्ट कहा है। यही मंत्र ऋग्वेदमें थोडे पाठभेदसे आता है-

मा नो हिंसीज़िनता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान ॥ यश्चापश्चन्द्र बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ (ऋ. १०।१२१।९)

उक्त यजुर्वेदके मंत्रके स्थानमें ऋ ग्वेदमें यह मंत्रपाठ है। 'मा मा हिंसीत्' के स्थानपर 'मा नो हिंसीत् (हम सबकी हिंसा न करें)' ऐसा पाठ तथा 'सत्यधर्मा व्यानट्' के स्थानपर 'सत्यधर्मा जजान' ऐसा पाठ है। प्रतीत होता है कि 'व्यानड्' का 'असृजत' ऐसा जो अर्थ शतपथके उक्त वचनमें है, उसका संबंध ऋग्वेदके पाठसे है तीसरे चरणमें 'बृहतीः (बडी)' शब्द 'चन्द्रः' का विशेषण है परंतु इसके स्थानपर यजुर्वेदमें 'प्रथमः (पहिला)' शब्द 'सत्यधर्मा' ईश्वरका विशेषण है। इस प्रकार पाठभेदोंका विचार है। अब तिसरे प्रतीकका अर्थ देखिए-

(३) यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा ॥ प्रजापितः प्रजया स्राणस्त्रीणि ज्योतिँषि सचते स षोडशी ॥ (यजु. ८।३६) '(यस्मात) जिससे (पर:अन्यः) दसरा कोई भी बडा

'(यस्मात्) जिससे (पर:अन्यः) दूसरा कोई भी बडा (न जातः) बना नहीं है, और जो सब भुवनांमें प्रविष्ट हुआ है, वह प्रजाओंका पालक (प्रजया संरराणः) प्रजाओंके साथ रमता और रहता हुआ, वह (षोडशी) सोलह कलाओंसे युक्त ईश्वर (त्रीणि ज्योतिषि) तीनों तेजोंको (सचते) धारण करता है।' इस मंत्रका उत्तरार्थ पूर और पूर्वार्ध थोडे फरकसे यजुर्वेदके इसी ३२ अध्यायमें मंत्र ५ में आया है। इसलिये उनका विशेष विचार मंत्र ५ के विचारके समय करेंगे। अब इस प्रतीतका अगला मंत्र देखना है- इन्द्रश्च सम्राड्वरुणश्च राजा तौ ते भक्षं चक्रतुरग्र एतम् ॥ तयोरहमनु भक्षं भक्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोमरय तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा ॥

(यजु. ८।३७: तै.ब्रा. ३।७।९।७)

'इन्द्र सम्राट् है और वरुण मांडलिक राजा है। ये दोनों (ते एतं भक्षं) तेरा यह अन्न (अग्ने वक्रतुः) सबसे पहिले बनाते रहे। (अहं) मैं (तयोः भक्षं) उनका अन्न (अनुभक्षयामि) उनके पश्चात् खाता हूं। (जुषाणा) सेवा की हुई (वाग्देवी) भगवती वाणी प्राणके साथ (सोमस्य) शांत पुरुषको तृप्त करे। (स्वा-हा) अपना अर्पण करें।

इन्द्र बलका और वरुण विरिष्ठता अर्थात् श्रेष्ठताका प्रतिनिधी है। इस विश्वमें 'बल' सम्राट् है और 'श्रेष्ठत्व' उसका मांडलिक राजा है। प्रत्येक सद्गुणमें विशेष उन्नति साधन करना श्रेष्ठत्वका तात्पर्य है। पल और श्रेष्ठत्व ये दो राजा इस दुनियामें अन्न अर्थात् भोग प्राप्त कराते है। जो यह जानता है, वह भोग प्राप्त होनेपर, उस भोग्यको प्रथम अपनी बलवृद्धिके लिये और श्रेष्ठत्व रक्षणके लिये अर्पण करके, बादमें स्वयं भोगता है। अर्थात् बल और श्रेष्ठत्वको बढाता हुआ भोगोंको भोगता है। तथा वह पुरुष वाणीदेवीकी अर्थात् विद्यादेवीकी उपासना करके, अपने शांत स्वभावको सदा तृप्त रस्तता है। यह सब साध्य होनेके लिये बडे आत्मार्पण (अर्थात स्वुदगर्जीको छोडने) की बडी आवश्यकता है।

इस प्रकार इन तीन प्रतीकोंके सात मंत्रोंका अर्थ है। (१) 'हिरण्यगर्भः, (२) मा मा हिंसीत्, (३) यरमान्न जातः' ये तीन प्रतीक क्रमसे ४, १, २ मंत्रोंके सूचक है। अस्तु।

इस मंत्रमें कहा है कि 'उसकी कोई प्रतिमा नहीं है।' इसके साथ निम्न अथर्ववेदके मंत्र देखने योग्य है-प्रतिमा, उपमा, और प्रतिमान ।

वै-मानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद्रोदसी विबबाधे अग्निः । (अथर्व. ८।९।६)

(वैश्वा- नरस्य) विश्वकं नेता ईश्वरकी (प्रतिमा) प्रतिमा इतनी है, कि (यावत् द्यौः) जितना द्युलोक ऊपर है, और जितना (रोदसी) ऊपर ले और निचले आकाशमें (अग्निः) अग्निने (वि-बबाधे) अंतर बनाया है।' तथा— यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युद्धयमाना अवसे हवन्ते ॥ यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत् स जनास इन्द्रः ॥ (ऋ. २।१२।९; अथर्व २०।३४।९)

'हे (जनासः) लोगे ! (यस्मात् ऋते) जिसको छोडकर (जनासः) लोग (न विजयन्ते) विजयको नहीं प्राप्त होते, और (युद्धमानाः) लडनेवाले (अवसे) रक्षणके लिये (यं हवंते) जिसकी प्रार्थना करते हैं । और जो विश्वकी प्रतिमा (बभूव) हो गया है और जो (अच्युत-च्युत्) स्वयं न हिलता हुआ दूसरोंको हिलाता है (स इन्द्रः) वह इन्द्र अर्थात् सब जगतका एक राजा है!

इन दो मंत्रोंमें जगतके बराबर उस परमात्माका प्रतिमान है, ऐसा कहा है। विचार करनेसे पूर्व यह दोनों विधान परस्पर विसंगत प्रतीत होंगे, परंतु वास्तवमें इनमें कोई विरोध नहीं। 'उसकी कोई प्रति-मा नहीं,' ऐसा कहनेका तात्पर्य इतना है कि, उसके बराबर शक्तिशाली कोई नहीं। और इन मंत्रोंमें जो कहा है कि 'उसकी प्रतिमा आकाशके अवकाशके बराबर है' इष कथनका तात्पर्य इतना ही है कि वह जगतमें सर्वव्यापक होनेसे जितनी आकाशको व्याप्ति है, उतनी इसकी व्याप्ति है। ऊपरसे मंत्रका 'रोदसी' शब्द आकाशके दो अधौंका वाचक है। आकाशका एक अर्ध ऊपर है और दूसरा नीचे है। यह आकाश अनंत है। जिस प्रकार आकाशकी कोई हद नहीं उसी प्रकार परमेश्वरकी भी कोई हद अर्थात् मर्यादा नहीं;, यह बात उक्त दो मंत्रोंमें बताई है। यह आशय यजुर्वेदके निम्न मंत्रका है—

## ओऽम् स्त्रं ब्रह्म ॥ (यजु० ४०।२७)

'(ओं) सबका रक्षण करनेवाला ब्रह्म (स्वं) आकाशके समान सर्वत्र व्याप्त है।' इस मंत्रका भाव उक्त अथर्वके दो मंत्रोके समान ही है। इस दृष्टिसे दोनोंका विरोध स्वयं हट जायगा।

इस विषयमें दूसरा भी एक विचार है। प्रति-मान शब्द 'उलटा तोल' इस अर्थमें भी आता है। 'वादी-प्रतिवाद, अनुरोध, प्रतिरोध, आदि स्थानोंपर 'प्रति' का अर्थ 'उलटा' ऐसा है। वही भाव 'मान-प्रति-मान' में लिया जा सकता है। (यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव) इस मंत्रका अर्थ 'जो इस विश्वका विरुद्ध- प्रमाण होता है' ऐसा होगा। इसका तात्पर्य निम्न कोष्टकसे ज्ञात होगा-

## विश्वका मान ईश्वरका प्रतिमान

- विश्वमें विविधता है । १ परमात्मामें एकता
   और एकरसता है ।
- २ विश्वमें अल्पत्व है । २ परमात्मामें महत्ता है ।
- ३ विश्व जड है। ३ परमात्मा चेतन है।

- ४ विश्व कार्य है । ४ परमात्मा कारण है ।
- ५ विश्व बनाया जाता है। ५ परमात्मा स्वयं सिद्ध है।
- ६ विश्व अज्ञानसे दर्शाया ६ परमात्मा ज्ञानसे दर्शाया जाता है। जाता है।
- विश्वपर आसक्ति ७ परमात्मापर भक्ति
   रखनेसे बंधन । रखनेसे मुक्ति ।

इस प्रकार कई गुणोंमें विश्वके बिलकुल विरुद्ध गुण परमात्मामें दिस्पाई देते है। इस हेतुसे कहा है कि 'तू विश्वके विरुद्ध अपना मान रखता है।' और देखिए-

त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्याः ॥ (ऋ . १।५२।१३) 'तू पृथिवीसे उलटा अपना प्रमाण रखता है ।' अर्थात् पृथ्वी छोटी है परंतु तू बडा है तथा—

## सू भूमिं विश्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशांगुलम् ॥

(ऋ. १०।९०।१;, आरण्य सं. ४।२; अथर्व. १९।६।१, यजु. वा.सं ३१।१; तै.आ. ३।१२।१)

'वह परमात्मा पृथिवीको (विश्वतः) चारों ओरसे (वृत्वा) घेरकर (दशांगुलं) दश अंगुलके समान छोटे विश्वके (अति अतिष्ठत्) बाहर भी रहा है अथवा विश्वपर शासन करता है।' इस मंत्रमें उक्त आशय बहुत स्पष्ट हो गया है। तथा और भी मंत्र देखिए—

## न हीन्वमस्य प्रतिमानस्यत्यन्तर्जातेषुत

ये जनित्वाः । (ऋ . ४।१८।४)

'(अस्य नु) निश्चयसे इसको (जातेषु अन्तः) बने हुए पदार्थोंके अंदर (उत) और (ये जनित्वाः) जो बननेवाले है उनमें कोई (प्रतिमानं) तुलना, प्रतिमा या (न अस्ति) नहीं है।' तथा—

## प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेर्दिवो ररप्शे महिमा पृथिव्याः । नास्य शत्रुर्न प्रतिमानस्ति न प्रतिष्टिः पुरुमायस्य सह्योः ॥ (ऋ. ६।१८।१२

प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः ॥ (ऋ. ६११८।१२) '(तुवि-द्यु-म्नस्य) अत्यंत तेजस्वी (स्थविरस्या) स्थिर और (घृष्वेः) दुष्टताको पीसनेवाले ईश्वरकी (महिमा) महत्ता द्युलोक और पृथिवीकी मर्यादाओंसे भी बाहर (ररप्शे) फैली है। (न अस्य शत्रुः) इस ईश्वरका कोई शत्रू नहीं (न अस्य प्रतिमानं) न इसकी कोई प्रतिमा है। (पुरु-मायस्य) अनंत ज्ञानवाले (सह्योः) और सहनशक्तिवाले बलवान ईश्वरको छोडकर और (प्रतिष्ठिः) आश्रय (३) नहीं है। अर्थात् वही एक सबका आश्रय है।'

इस प्रकार प्रतिमा और प्रतिमान शब्दोंका प्रयोग वेद

मंत्रोंमें आता है, इनके निम्न लिखित अर्थ होते है'प्रति मा' के अर्थ- बनानेवाला प्रतिमा; सादृश्य, उपमा,
प्रतिबिंब; माप, तोल; फैलाव, बराबर; 'प्रति-मान' -केअर्थ- नमुना, सादृश्य, तोल, वजन, माप, प्रतिबिंब,
उलटा, शत्रु इन विविध अर्थोंको देखकर तथा मंत्रोंके
संबंधको देखकर, उक्त मंत्रोंके अर्थोंका विचार करना
चाहिए । एक ही शब्द दोनों प्रकारके अर्थोंमें कैसा
प्रयुक्त किया जाता है, इसका उदाहरण इन मंत्रोंमें
पाठक देख सकते है । अस्तु । अब इस व्याख्यानमें आये
हुए मंत्रोंके विशिष्ट शब्दोंके विशेष अर्थ देखने योग्य है-

(१) हिरण्य-गर्भः- जिसके बीचमें तेजस्वी पदार्थ है । (हिरण्य) तेजस्वी पदार्थ, सूर्य आदि गोल (गर्भः) गर्भ अर्थात् बीचमें हैं जिसके ।

- (२) सत्य-धर्म- (सत्य) त्रिकालाबाधित, अटल (धर्मा) नियम रखनेवाला । जिसके नियम तीनों कालोंमें एकसे रहते हैं ।
- (३) सम्राट्- सबका एक राजाधिराज ।
- (४) वैश्वा-नर:- (विश्व) संपूर्ण सृष्टिका (नर) नेता, चलानेवाला ।
- (५) अ-च्युत्-च्युत्- जो स्वयं नही हिलता उसको अच्युत कहते है । च्युत् का अर्थ चलानेवाला । स्वयं स्थिर रहकर सब विश्वको घुमानेवाला ।
- (६) ओम् रक्षक । शब्दोंके ये अर्थ करने योग्य है । इस प्रकार तीसरे मंत्रका विचार हुआ, अब चौथा मंत्र देखना है-

## मन्त्र ४ परमात्मा सर्व व्यापक है !

'परमात्मा सब दिशा उपदिशाओं से व्यापक है। संपूर्ण जगत् बनाने से पूर्व यह विद्यमान था। वह सब पदार्थों के बीचमें व्यापक है। वह जैसा इस समय सर्वत्र उपस्थित है, वैसा आगे भी रहेगा। वहं सब प्रकारसे मुख आदि शक्तियों को धारण करता हुआ, प्रत्येक पदार्थमें व्यापक होकर रहता है।।।।

यह आशय चतुर्थ मंत्रका है। 'सर्वतो मुखः' शब्दके दो अर्थ हो सकते है (१) सब स्थानमें जिसका मुख है, मुख आदि अवयवोंकी शक्तियां जिसकी सर्वत्र विद्यमान है। (२) सब प्रकारसे जो मुख्य है; जिसकी मुख्यता सब प्रकारसे देखने पर भी सिद्ध होती है। अथर्वशिरस् उपनिषदमें इसी मंत्रका 'एको ह देवः प्रित्वशोऽनु सर्वाः ।' ऐसा पाठ है । 'एक ही देव सब दिशाओं में भरा है' आदि उसका अर्थ है । यहां परमात्माका वर्णन है; परंतु इन्हीं शब्दों से अथर्व वेदके एक मंत्रमे जीवात्माका वर्णन आया है-

उत्तेषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः ॥ एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो

जातः स उ गर्भे अन्तः ॥ (अथर्व. १०।८।२८) 'कईयोंका पिता, कईयोंका पुत्र, कईयोंका बडामाई और कईयोंका छोटाभाई, ऐसा एक देव मनमें प्रविष्ट होकर, जो (प्रथमः जातः) पित जन्मा था (स उ) वह ही फिर (गर्भे अंतः) गर्भके अंदर आता है।' इस मंत्रकी द्वितीय पंक्ति अपने चतुर्थ मंत्रके प्रथम पंक्तिके बराबर है। परंतु एकमें परमात्माका वर्णन और दूसरेंमें जीवात्माका वर्णन होनसे, जो अर्थकी भिन्नता हो गई है, उसकी और पाठकोंको विशेष ध्यान देना चाहिए। मदृश शब्द रचना रहनेपर भी पुर्वापर संबंधसे अर्थ किस प्रकार बदलते है, इसका यह उत्तम उदाहरण है। अस्तु। अब ईश्वरका वर्णन करनेवाला अथर्ववेदका मंत्र देखिए-

समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विभूरतिथिर्जना-नाम् ॥ स पूर्व्यो नूतनमाविवासत् तं वर्तनिरनु वावृत एकमित् पुरु ॥ (अथर्व. ७।२९।१)

'(विश्वे) सब लोग (वचसा) शुद्ध वाणीसे (दिवः पतिं) द्युलोकके स्वामी ईश्वरके पास (सं एत) एक होकर जावे । क्योंकि (विभूः) सर्वत्र व्यापक होनेसे वह (एकः) एक ईश्वर (जनानां अतिथिः) सब लोगोंको सत्कार करने योग्य है । वह (पूर्व्यः) प्राचीन होता हुआ (नूतनं) इस नवीन जगतको (आ-वि-वासत्) बसाता है। (त एकं) उसी एककी ओर (वर्तनिः) सब मार्ग (अनुवावृत) जा रहा है, कि जो मार्ग (पुरु) सबको (इत्) निश्चयसे चलना है। तथा-

य एक इद्धव्यश्चर्पणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्च्य आभिः ॥ यः पत्यते वृषभो वृष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान् ॥

(ऋ. ६।२२,।१; अथर्व २०।३६।१)

'(चर्षणीनां हव्यः) सब मनुष्योंको पूजा करने योग्य जो (एकः) एक ईश्वर है (तं इंद्रं) उस परमैश्वर्ययुवत देवताकी (आभिः गीभिः) इन सूक्तोंद्वारा (अभि अर्च्य) पूजा करो। यह (वृषभः) बलवान् (वृष्णावान्) सिद्धियोंसे युक्त (सत्यः) अटल, (पुरु-मायः) अनंत ज्ञानवान (सहस्-वान्) सहन शक्तिसे युक्त ईश्वर (सत्वापत्यते) विविध शक्तियोंको प्राप्त करता है।'

इस प्रकार वेदके अन्य स्थानोंमें उसी एक ईश्वरका वर्णन है। इन मंत्रोंका इस चतुर्थ साथ विचार करना उचित है। यहां चतुर्थ मंत्रका विचार समाप्त हुआ, अब पंचम मंत्र देखना है-

#### मन्त्र ५

## (५) परमेश्वरके तीन तेज और सोलह कलाएं।

'जिसके पूर्व कुछ भी नहीं बना था, परंतु जिसने सबकुछ बनाया है, ऐसा जो सोलह कलाओं और तीन तेजोंका धारण करनेवाला परमात्मा है, वह प्रजाके साथ रहनेवाला प्रजाओंका सच्चा पालक है ॥५॥

यह आशय पंचम मंत्रका है । इसी मंत्रके अन्य पाठभेदोंका यहां प्रथम विचार करना चाहिए—

यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा ॥ प्रजापतिः प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतींषि सजते स षोडशी ॥ (यजु. ८।३६)

'जिससे बडा अन्य कोई भी नहीं है, और जो सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है, वह प्रजापालक परमात्मा अपनी प्रजाओंके साथ रमता हुआ सोलह कलाएं और तीन तेजोंका धारण करता है।' इसका अर्थ मंत्र ३ के स्पष्टीकरणमें पहिले दिया है। तैत्तिरीयाण्यकमें—

## यस्मान्नान्यो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्।

(तै.आ. १०।१०।३; महा. ना.उ. १०।४)

'जिससे दूसरा और जिससे बडा कोई भी नहीं।' तथा

यस्माञ्जाता न परा नैव किंचनास ।

(तै. आ. १०।१०।२)

यस्माञ्जाता न परो अन्यो अस्ति ।

(जैमिनी. ब्रा. १।२०५)

यस्मादन्यन्नपरं किंचनास्ति । (वैतान. सू. २५।१२) यस्मादन्यो न परोऽस्ति जातः ।

(पंचविंश ब्रा. १२।१३।३२)

यस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम् । (अधर्व. १०।७।३१) इस प्रकार एक ही अर्थ बतानेवाले पाठभेद अनेक है। दूसरे चरणके पाठभेद निम्न प्रकार है- य आबभूव भुवनानि विश्वा ।

(पंचिवं. ब्रा. १२।१३।३२)

य आविवेश भुवनानि विश्वा ।

(यजु. ८।३६ काठक स. ४०।३; तै.ब्रा. ३।७।९।५; तै.आ. १०।१०।२ आप श्रौ. १४।२।१३; १६।३५।१; महा.ना.उ. ९।४, नृसिं. पू.उ. २।४)

तीसरे चरणके सदृश अथर्ववेदमें एक पाठ है-विश्वकर्मा प्रजया संरराणः । (अथर्व. २।३४।३)

यहां 'विश्व-कर्मा' शब्दका 'प्रजा-पति' शब्दके साथ संबंध देखनेसे दोनों शब्दोंके अर्थांका निश्चय हो सकता है। तथा-

त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी।

(यजु. ३२।५; ८।३६)

त्रीणि ज्योतींषि दधते स षोडसी ।

(वैतान सू. २५।१२)

त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ।

(काण्व यजु. ८।११।१, ३२।५)

इस प्रकार इस मंत्रके पाठभेद हैं। प्रायः सब पाठभेद एक ही मूल मंत्रके अर्थको विशेष स्वोलकर स्पष्ट कर रहे है, यह बात यहां स्पष्ट होती है। पाठभेदोंको देखनेसे मूल मंत्र के अर्थका विशेष प्रकारसे निश्चय होता है, इसलिये अनेक शास्त्राओंके भिन्न भिन्न पाठभेद अवश्य देखकर अर्थकी संगति लगानेका प्रयत्न करना चाहिये। वेदके अर्थज्ञानके लिये आधुनिक कोशोंकी अपेक्षा प्राचीन शास्त्राओंके पाठभेद अधिक सहायक है।

## तीन ज्योति और सोलह कलाएं

इस मंत्रमें तीन ज्योति और सोलह कलाओंका वर्णन है। इसलिये यहां परमात्माके धारण किये हुए तीन तेजोंका विचार करना चाहिये। निरुक्तमें कहा है कि, (१) पृथिवीपर अग्नि, (२) अंतरिक्षमें विद्युत् और (३) द्युलोकमें सूर्य ये तीन तेज है। इन तीन तेजोंके विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है—

अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥ (अथ. १०।७।४०)

'(तस्य तमः) इसका अज्ञान (अप हतं) नष्ट हुआ। (सः) वह (पाप्पना) पापसे (व्यावृत्तः) छूट गया। (यानि प्रजापतौ) जो परमात्मामें रहते हैं वे (त्रीणिज्योतीिष) तीन तेज (तस्मिन्) उसमें चमकने लगे है। इस मंत्रमें कहा है कि, जब अज्ञान नष्ट होता है, और पापकी भावना दूर होती है तब परमेश्वरके तीनों तेज उस पुरुषमें चमकने लगते है। इस मंत्रसे तीन तेजोंकी कल्पना हो सकती है जो मंनुष्यके अंदर भी चमक सकते हैं, वैसे तीन तेज होने चाहिए। अब एक मंत्र देखिए-

## पञ्चोदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्यमानस्त्रीणि ज्योतीषि । ईजानानां सुकतां प्रेहि मध्यं तृतीये

नाके अधि वि श्रयस्व ।। (अथर्व, १।५।८) 'पंचौदन पांच प्रकारसे (वि-क्रमतां) पराक्रम करे । (त्रीणि ज्योतींषि) तीनों तेजोंपर (आ- क्रंस्यमानः) आक्रमण करता हुआ (ईजानानं सुकृतां) यज्ञ करनेवाले सत्कर्मी लोगोंके (मध्यं प्रेहि) बीचमें जाओ और (तृतीयेनाके) तीसरे स्वर्गमें (अधि विश्रयस्य) आश्रय करो ।' इस मंत्रमें कहा है कि, पंचौदन अज पांच प्रकारका पराक्रम करता हुआ, तीनों तेजोंको अपने स्वाधीन करके, सत्कर्मी लोगोंके बीचमें प्राप्त होकर, तीसरे स्वर्गमें पहुंचता है ।

यहां पंचौदन शब्दसे पंचज्ञानेंद्रियोंकी पांच शक्तियां साथ रखनेवाला अज अर्थात् जीवात्मा विवक्षित है। पंच ज्ञानेंद्रियोंके साथ रहता हुआ उनसे पांच प्रकारका प्रयत्न करनेवाला जीवात्मा तीन तेजोंको अपने अधीन करता है। पश्चात् सत्कार-संगति दानात्मक शुभ कर्म करनेवाले लोगोंकी श्रेणीमें सुशोभित होता हुआ सुखता अवस्थाको प्राप्त होता है।

सुर्यमय लोक.. १ ला स्वर्ग... शारीरिक सुर्य ... सत् सुर्यतर लोक ... २ रा स्वर्ग ... मानसिक विवेक... चित् सुर्यतम लोक... ३ रा स्वर्ग.. आत्मिक तेज ... आनंद उक्त कोष्टकसे तीसरे स्वर्गकी कल्पना हो सकती है। इस मंत्रसे भी यह स्पष्ट हुआ कि, परमेश्वरके तीनों तेज मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इन मंत्रोंका विचार करनेसे प्रतीत होता है कि, अग्नि-विद्युत्-सूर्यकी अपेक्षा कोई विलक्षण तीन तेज है, कि जिनकी परमात्मा धारण करता है। इसलिये उनका अब निश्चय करना चाहिये।

परमात्माके तीन तेज जीवात्मा धारण करके अपने आपको कृतकृत्य समझता है। इन तेजोंकी विशेषता देखनेके लिये प्रथम मनुष्यमें अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा जो अधिकता है, उसका विचार करना चाहिए। वाचा-शक्ति, मननशक्ति, और ज्ञानशक्ति ये तीन शक्तियां मनुष्यमें विशेष है, कि जो अन्य प्राणियोंमें नहीं। अथवा किसी अवस्थामें अन्य प्राणियोंमें होगीं तो भी उनका उपयोग आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, उन्नतियोंमें करनेकी शक्ति उनमें न होनेसे, वे शक्तियां न होनेके बराबर ही वहां रहती हैं। उदाहरणके लिये वाणीकी शक्ति देखिए। मनुष्येतर प्राणियोंमें शब्द करनेकी शक्ति है, परंतु जिस प्रकार मनुष्य अपनी वाणीका उपयोग अपनी सार्वजनिक उन्नतिके लिये कर सकते है, वैसा पशुपक्षी नहीं कर सकते। इसी प्रकार अन्य शक्तियोंके

विषयमें जानना चाहिए। तात्पर्य मनुष्यों और मनुष्येतर प्राणियोंमें इन तीन शक्तियोंका ही भेद है, जो मनुष्योंको मुक्तिके अर्थात् स्वतंत्रताके योग्य बनाता है। इसलिये मनुष्येके पास यही तीन तेज हैं, जो इसको परमेश्वरसे प्राप्त हुए हैं। अब देखिए—

| अग्नि विद्युत् सूर्य<br>नित्यशब्द महत्त्वत्व सत्यज्ञान<br>सच्छक्ति चितिशक्ति नित्यतृप्ति-आनंद | जीवात्मा | वचन<br>वाक्शक्ति<br>सुभाषण | मनन<br>विचारशक्ति<br>सुविचार | ज्ञान<br>ज्ञानशक्ति<br>संज्ञान | आध्यात्मिक |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                               | परमात्मा | नित्यशब्द                  | महत्त्वत्व                   | सत्यज्ञान                      | आधिदैविक   |

इस कोष्टकसे पता लगेगा कि, परमात्माके तीन तेज किस स्वरूपमें जीवात्मामें आते हैं। इस प्रकार तीन तेजोंका विचार होनेके पश्चात् सोलह कलाओंका विचार करेंगे—

प्रश्नोपनिषद् प्रश्न ६।४ में सोलह कलाओंका वर्णन आया है—

स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां स्वं वायुज्यंतिरापः पृथिवीन्द्रियम् ॥ मनोऽन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकषु च नाम च ॥४॥ (प्रश्नोपनिषद् प्र. ६)

'प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम ये सोलह कलाएं है।' परंतु ये सोलह कलाएं परमात्माकी हैं या नहीं इसमें थोड़सा संदेह हो सकता है। श्रद्धा, इन्द्रिय, अन्न आदि कई कलाएं जीवात्माके साथ अधिक संबंध रखनेवालीं हैं। इसलिये इनका और भी विचार करना चाहिए। ग्रंथांतरमें कहा है—

## अमृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टि रतिर्धृतिः । शिशनी चंद्रिका कांतिर्ज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरंगदा । पूर्णा पूर्णाऽमृता कांतिदायिनी स्वरजाः कलाः ।

'१ अ-मृता-अमरपन, २ मान-दा-परिमाणदातृत्व, ३ पूषा- पोषकत्व, ४ तुष्टिः- संतोष, ५ पुष्टिः- पुष्टता, ६ रतिः- रममाण होना, ७ धृतिः- धैर्य, ८ शशिनी- गतिदातृत्व, ९ चंद्रिका- आल्हाद, १० कॉतिः-सौंदर्य, ११ ज्योत्स्ना-शांतियुक्त तेज, १२ श्रीः-शोभा, १३ प्रीतिः- पेरम, १४ अंग-दा-शरीरदातृत्व, १५ पूर्णा-पूर्णत्व, १६ पूर्णाऽमृता-आनंदमयता' ये सोलह कलाएं है।

मान-दा का अर्थ इतना ही है, कि दूसरोंको परिमाण देनेकी शक्ति, अर्थात् स्वयं अपरिमित रहनेपर दूसरोंको परिमित बनानेकी शक्ति । 'शशुद्धतगती' से शशिनी शब्द बना है, इसलिये इसका अर्थ त्वरायुक्त गति उत्पन्न करनेका सामर्थ्य है । प्रेमके नेत्रोंसें सबको देखना, सबका मित्र बनकर रहना प्रीतिका तात्पर्य है । स्वयं निराकार होनेपर भी दूसरोंको साकार बनानेका सामर्थ्य अंग-दा से व्यक्त होता है । सर्वत्र परिपूर्ण रहना पूर्णासे व्यक्त होता है । इस प्रकार सोलह कलाओंका स्वरूप अन्य ग्रंथोंमें वर्णन किया है । चंद्रकी कलाओंक यही नाम है । परंतु चंद्रकी कलाओंमें पूर्ण अर्थके साथ ये शब्द नही घट सकते । परमेश्वरमें ही इनका अर्थ पूर्णताके साथ लग सकता है । अब सोलह मातृकाओंका वर्णन देखिए-

## गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः। शांतिः पृष्टिधृतिस्तुष्टिः कुलदेवात्मदेवताः।

'१ गौरी-शुद्धता, पवित्रता, २ पद्मा-सौंदर्य, ३ शचां-शक्ति, बल, ४ मेधा- बुद्धि, ज्ञानशक्ति, ५ सावित्री- तेज, ६ विजया-विजय, ७ जया-जय, ८ देवसेना- दिव्य गुणसमूह, शत्रुनिरोधक शक्ति, ९ स्वधा-अपनी धारणाशक्ति, १० स्वाहात्यागशक्ति, ११ शांतिः-शांतता, १२ पृष्टिः-पोषकता, १३ धृतिः-धैर्य, १४ स्तुतिः-स्तुत्यता, १५ कुलदेवता-संपूर्ण विश्वका एक प्रभुत्व, १६ आत्मदेवता-आत्माकी दिव्य शक्ति ।' ये सोलह माताएं है ।

विजय और जयमें इतना ही भेद है कि, एक अपने आपका जय अर्थात् निग्रह है और दूसरा सब बाह्य जगतको जीतना है। देवसेनाका कार्य इतना ही है कि, सज़नोंका पालन और दुर्जनोंका शासन करना; उत्तमताका

संरक्षण और दुष्टताका नाश करना । स्व-धा उसको कहते हैं कि, जिस शक्तिसे अपने आपका धारण होता है; विना दूसरेके सहारेके अपनी शक्तिसे ही स्वयं परिपूर्ण रहना । स्वा-हा उसको कहते हैं कि, जो निरपेक्ष त्याग होता है; दूसरोंकी भलाईके लिये अपने सर्वस्वका त्याग करके उन्नतिके लिये यत्न करना । अपने सानदानके लिये कुछ शब्द छोटे अर्थमें लगता है, विस्तृत अर्थमें सब जगतके लिये हो सकता है, जैसा कुटुंब शब्द अपने परिवारके छोटे अर्थमें लगता है, परंतु संन्यासीका कुटुंब सब पृथ्वी है, जिसको 'वसुधैव-कुटुंबक-वृत्ति' कहते हैं। इस प्रकार व्यापक अर्थसे कुल शब्द यहां लेना है। सब संसारका एक देवता कुलदेवता शब्दसे यहां लेना उचित है। आत्मदेवतासे आत्माकी शक्ति लेनी है। इस प्रकार इन सोलह माताओंका विचार है। परमात्माको जगत्की माता कहा जाता है, इसलिये वे सोलह मातृवाचक शब्द उस जगन्माताके गुण दर्शाते है, ऐसा मानना अनुचित नहीं होगा ।

यहां तक जो तीन गुण आये है, उनकी परस्पर संगति हो सकती है, या नहीं, इसका विचार करनेके लिये निम्न कोष्टक तैयार किया है-

| (१६ षोडश मातृका) | (१६ कला)       | (१६ कला-उपनि) |
|------------------|----------------|---------------|
| १ गौरी           | शशिनी          | आ-काश         |
| २ पद्मा          | अंग-दा         | जल            |
| ३ शची            | पूषा           | अन्न          |
| ४ मेधा           | अ-मृता         | मन            |
| ५ सावित्री       | ज्योत्स्ना     | अग्निः        |
| ६ विजया          | मान-दा         | तपः           |
| ७ जय             | तु <b>ष्टि</b> | इंद्रिय       |
| ८ देव-सेना       | कांति          | वायु          |
| ९ स्व-धा         | रति            | प्राण         |
| १० स्वा-हा       | प्रीति         | कर्म          |
| ११ शांति         | चंद्रिका       | नाम           |
| १२ पुष्टि        | पुष्टि         | पृथिवी        |
| १३ घृति          | धृति           | वीर्य         |
| १४ स्तुति        | श्री           | मंत्र         |
| १५ कुलदेवता      | पूर्णा         | लोक           |
| १५ आत्मदेवता     | पूर्णाऽमृता    | श्रद्धा       |

उक्त शब्दोंका परस्पर संबंध- परमात्म देव पूर्ण अमृतका दाता होनेसे श्रद्धार्क लिये योग्य है। सब लोकलोकांतरोंमे जो पूर्ण अर्थात् व्यापक है, वह ही सबका कुलदेव हो सकता है । मंत्रोंसे उस ईश्वरकी श्री अर्थात् शोभाकी स्तुति करनी है। वीर्यसे धैर्यकी धारणा होती है। पृथ्वीसे सबकी पृष्टि होती है। शांतिसे नाम अर्थात् कीर्ति और आल्हाद होता है । आत्मसमर्पण (स्वा-हा) युक्त कर्म सबपर मित्रकी प्रेम दृष्टि रसकर किये जाते हैं। प्राणसेही रति अर्थात् रममाण होना और स्व-धा अर्थात् अपनी धारणा होती है। वायुका नाम मरुत् और मरुतोंके गणही देवोंकी सेना है, देवसेना तेजस्वी होती है । इंद्रियोंके निग्रहसे तुरि और जय होता है। तप अर्थात् सहनशक्तिसे विजय और सन्मान प्राप्त होता है। सविता सूर्यके तेजसेही चंद्रप्रभा और अग्निका तेज उत्पन्न होता है, मेधा अर्थात् धारणायुक्त बुद्धिसे मनका और अमृत-ज्ञानका संबंध सनातन है। अन्नसे पोषण और शक्ति होती है। जलसे पद्म अर्थात् कमलोंकी उत्पत्ति और सब प्राणियोंके अंगोंकी उत्पत्ति होती है । आकाशमें गति और शुद्धता अथवा गौर तेज होना संभव है I

इस प्रकार इनका परस्पर संबंध दिस्ताई देता है। कईयोंका संबंध स्पष्ट है, परंतु कईयोंमें बडी छानबीनसे देखना पडता है। पाठकोंको सोचना चाहिए और निश्चित करना चाहिए, कि किस शब्दका किस शब्दके साथ संबंध है। कई शब्दोंके विषयमें अबतक मुझे भी संदेह है। अस्तु। इन शब्दोंका परस्पर संबंध देखनेसे ईश्वरकी 9६ कलाओंकी कल्पना हो सकती है।

सोलह कलाओमें विषयके वेदोंमें किसी स्थानपर वर्णन देखनेमें नहीं आया, परंतु षोडशी शब्दका प्रयोग निम्न प्रकार बहुत थोडे स्थापनर आया है-

- (१) उपयाम गृहीतोऽसींन्द्राय त्वा षोडशिन इन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ (यजु. ८।३३-३५)
- (२) महान् इन्द्रो वज्र-हस्त षोडशी शमे यच्छतु ॥ हन्तु पाप्मानं योऽस्मान् द्वेष्टि ॥ (यजु. २६।१०)
- '(१) नियम उपनियमोंके अनुसार चलनेवाले सोलह कल्लाओंसे युक्त इन्द्र अर्थात् परमेश्वरके लिये स्तुति है।
- (२) वज्रधारण करनेवाला सोलह कलाओंसे युक्त इन्द्र सुख प्रदान करे । जो अकेला हम सबका द्वेष करता है उस पापीका नाश करे ।'

इस प्रकारके वर्णन आते हैं, परंतु ये सोलह कलाएं है, ऐसा वर्णन किसी स्थानपर नहीं है। कदाचित् निम्न लिखित अथर्व वेदके मंत्र ईश्वरकी सोलह कलाओंक निदर्शक होंगे-

शच्याः पतिरत्विमन्द्रासि विभूः प्रभूरिति, त्वोपारमहे वयम् ॥ अंभो अमो महः सह इति, त्वोपारमहे वयम् ॥ अंभा अरुणं रजतें रजः सह इति, त्वोपा० ॥ उरुः पृथु सुभू-र्भुव इति, त्वोपारमहे वयम् ॥ प्रथो वरा व्यचो लोक इति, त्वोपारमहे वयम् भवद्वसुरिदद्वसुः संयद्वसुराय-द्वसृरिति, त्वोपा ० ॥ (अथर्व. १३।४।४७-५४)

- '(१) शच्याः पतिः, (२) विभूः, (३) प्रभूः, (४) अंभः, (५) अमः, (६) महः सह, (७) अरुणं रजं रजः, (८) उरुः प्रथुः, (१) सुभूः, (१०) भुवः, (११) प्रथो वरः, (१२) व्यचो लोकः, (१३) भवद्वसुः, (१४) इदद्वसुः, (१५) संयद्वसुः, (१६) आयद्वसुः इन सोलह गुणोंसे युक्त रहनेवाले (त्वा) तेरा हे इन्द्र, (वयं) हम सब (उपारमहे) उपासना करते है।' इन शब्दोंके अर्थः-
- (१) शच्याः पतिः शक्तिका पालक, सर्वशक्तिमान्।
- (२) विभू: व्यापक ।
- (३) प्रभू: स्वामी ।
- (४) अंभ:- जलके समान शांत और एक रस । शब्दप्रवर्तक ।
- (५) अमः गतिउत्पादक ओर शब्दप्रेरक ।
- (६) महः सहः महान् सहनशक्तिसे युक्त ।
- (७) **अरुणं रजतं रजः** तेजस्वी, प्रेम करने योग्य, ऐश्वर्ययुक्त ।
- (८) **उरुः पृथु** अत्यंत विस्तृत । अत्यंत फैला हुआ ।
- (९) सुभू: जो अत्यंत उत्तम है।
- (१०) भुव:- जो ज्ञान स्वरूप है। (भुवो अवकल्पने चिंतने च)
- (११) प्रथो वर:- प्रसिद्ध श्रेष्ठ ।
- (१२) व्यचो लोकः व्यापक तेजस्वी ।
- (१३) भवद्वसुः जिसके पास ऐश्वर्य है ।
- (१४) इदद्वसुः अपूर्व धनसे युक्त ।
- (१५) **संयत्-वसुः** जिसने अपनी शक्तियोंका संयम किया है ।
- (१६) आयद्वसुः जो सदा अभ्युदयके साथ रहता है।

इस प्रकार वेदके कहे हुए गुण हैं। परंतु इनमें प्रत्येक शब्दको अलग अलग मान कर बाईस गुणोंकी कल्पना भी की जा सकती है। इसलिये इस विषयमें संशोधनकी आवश्यकता है। स्वाध्यायशील पाठकोंको उचित है कि वे इस विषयमें अधिक विचार करके निश्चय करें।

अस्तु, इस प्रकार पंचम मंत्रका विचार करनेके पश्चात् अगला मंत्र देशींगे—

#### मंत्र ६-७

#### (६) सबका निर्माण और धारण कर्ता ईश्वर ।

'जिसने द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक तथा इस त्रिलोकीमें सब पदार्थ निर्माण किये है; उस आनंदस्वरूप परमात्माकी उपासना हम सबको करनी चाहिए ॥६॥'

'जिस परमात्माके बनाये और स्थिर किये हुए ये सब लोकलोकांतर है, और जिसमें सूर्यादि तेजस्वी गोलें चमक रहे हैं, उस आनंदमय परमात्माकीही हम सबको उपासना करनी चाहिए ॥७॥' यह इन दो मंत्रोंका सारांश है। इन दो मंत्रोंको थोडे पाठभेदसे हम अथर्ववेदमें देखते हैं-यं क्रंदसी अवतश्चस्कभाने भियसाने रोदसी अह्रयेथाम् ॥ यस्याऽसो पन्था रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥ यस्य द्यौरुर्वी पृथिवी च मही यस्माद् उर्वन्तरिक्षम् ॥ यस्याऽसौसूरो विततो महित्वा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥ (अथर्व. ४।२।३-४)

'जिस आत्माके बलसे द्युलोक और पृथिवी (चस्कभाने) स्थिर रही हुई, परंतु जिससे (भिय-साने) उरनेवाली (आह्रयेथां) प्रार्थना कर रही है; और जिसका यह (पन्था) मार्ग (रजसः) अंतरिक्षस्थ सब लोकोंको माप रहा है, उस आनंद स्वरूपकी हम सबको उपासना करनी चाहिये। जिसका द्युलोक बडा और पृथ्वी महान् है तथा अंतरिक्ष बडा विस्तृत है जिसकी (महित्वा) महिमासे यह सूर्य अपनी प्रभा (वि-ततः) फैलाता है, उस आनंदरूप परमात्माकी ही हम सबको उपासना करनी चाहिए।'

इन अथर्ववेदके मंत्रोंमें पाठक देखेंगे कि, पहिला अर्थ और दूसरा अर्थ यजुर्वेदके क्रमसे नहीं हैं। एक मंत्रका पूर्वार्ध और दूसरे मंत्रका उत्तरार्थ मिलकर अथर्ववेदके ये मंत्र बने है। और साथ साथ पाठमेद भी है।

यजुर्वेदके पाठ

येन द्यौरुग्रा । ... यस्य द्यौरुवीं ।

पृथिवी च दृढा । ... पृथिवी च मही ।

येन नाकः । ... यस्माद् जर्वन्तरिक्षम् ।

यो अंतरिक्षे रजसो विमानः।. यस्याऽसौ

पन्थारजसोविमान

अवसा तस्तभाने । ... अवतश्चस्कभाने ।

अभ्येक्षेतां मनसा रेजमाने । ... भियसाने रोदसी

अह्रयेथाम् ।

यत्राधि सूर उदितो विभाति । यस्यासौ सूरो विततो महित्वा ।

ऋग्वेदके और यजुर्वेदके पाठ प्रायः एकसे ही है। अथर्ववेदके कई पाठ उसी अर्थको विस्तृत करनेवाले और कुई स्वतंत्र रीतिसे अर्थगौरव करनेवाले हैं। इस प्रकार सब पाठभेदोंको एकत्रित करके अर्थका विचार करना चाहिए।

इन मंत्रोंके भाव स्पष्ट हैं, इसलिये विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं । अब इस मंत्रमें आये हुए 'आपो ह यद्बृहतीः' ओर 'यश्चिदापः' इन दो प्रतीकोंसे सूचित दो मंत्रोंका अर्थ देखना चाहिए-

(१) आपो ह यद्बृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् । ततो देवाना समवर्तताऽसुरेकः करमे देवाय हविषा विधेम ॥

(ऋ. १०।१२९।७, यजु. अ. १७।२५, काण्व. २९।३४) (अग्निं गर्भ दधानाः) अग्नि सूर्यादि तेजोंकी गर्भवत् धारण करनेवाली और (विश्व जनयन्तीः) संपूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाली (ह) निश्चयसे (यत्) जो (बृहतीः आपः) महान मूल प्रकृति है। वह (आयन्) चल रही है अर्थात् गतियुक्त है, (ततः) उससे भिन्न (देवानां एकः असुः) सब देवताओंका एक प्राणरूप परमात्मा (सं-अवतत) उत्तमतासे है। उसीकी हम सब आत्मार्पणद्वारा पूजा करें।

(२) यश्चिदापो महिना पर्यपश्यदक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् । यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ (यजु. २७।२६)

(यज्ञं जनयन्तीः) जगद्रूपी यज्ञको उत्पन्न करनेवाली और (दक्षं दधाना) बल धारण करनेवाली (आपः) मूल प्रकृतिका (चित् यः महिना पर्यपश्यत्) निश्चयसे जो अपनी महत्ताके साथ निरीक्षण करता है। (यः देवेषु एकः अधिःदेवः, आसीत्) जो सब देवताओं एक ही अधिदेव अर्थात् सबका अधिराज है, उसीकी हम सब आत्मार्पणद्वारा पूजा करें।

इन दो मंत्रोंमें 'आपः' शब्दसे प्रकृतिका बोध लेना है। जैसा कि उपनिषदोंमे भी लिया है-

आपो ह वा इदमग्र आसुः । (बृह. उप. ५।५।१) आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास ।

(शत. ब्रा. १९।१।६।१)

'सृष्टि उत्पत्तिके पूर्व यह सब 'आप्' था ।' सृष्टि

उत्पन्न होनेके पश्चात् जल-उदक- उत्पन्न हुआ है । इसलिये उक्त वचनोंमें 'आप्' का अर्थ जल नहीं । विकृत सृष्टिके पूर्व अ-विकृत प्रकृति सर्वत्र फैली हुई परमाणु अवस्थामें थी । जैसा पानी समुद्रमें फैला हुआ रहता है, उस प्रकार आकाशमें प्रकृति- परमाणुरूपी जल फैला हुआ था । इस अर्थमें 'आप्' शब्दका प्रयोग उक्त मंत्रोंमें आया है। 'आप्' शब्दका अर्थ 'व्यापक' है। मनुस्मृतिमें भी 'आप्' शब्द इसी प्रकृतिक अर्थमें आता है।

आपा नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर-सूनवः ॥ (मनु.) 'नर परमात्मा है । उससे प्रेरित हुए हुए नार अर्थात् ईशप्रेरित (आपः) कृति परमाणु होते हैं ।' इसीसे आगे सृष्टि बनती है । अस्तु । आप् शब्दका यह अर्थ विशेष स्मरण रखना चाहिए ।

(१) सूर्यादि तेजोगोलोंकी उत्पन्न करना अथवा गर्भमें धारण करना, (२) सब जगत्को उत्पन्न करना, (३) विस्तृत होकर रहना, (४) गतियुक्त रहना, (५) एक प्रकारका बल धारण करना, इत्यादि प्रकृतिक गुण उक्त मंत्रमें वर्णन किये है । यहां शंका उत्पन्न होती है कि, क्या यह सब स्वयं प्रकृति ही कर सकती है? इस शंकाकी निवत्ति करनेके लिये कहा है कि, (१) महान् परमेश्वर इस प्रकृतिका निरीक्षक और अधिष्ठाता है ।, (२) वह सबका राजाधिराज है, (३) वह निश्चयसे एक ही है । अर्थात् इसीकी इच्छासे और प्रेरणासे प्रकृतिमें सब कार्य हो रहे है ।

इस प्रकार प्रतीक- सूचित मंत्रोंके अर्थका विचार हुआ । अब अगले मंत्र देखेंगे-

#### मन्त्र ८-९

## (७) ज्ञानी उस आत्माको देखता और वर्णन करता है।

'ज्ञानी उस परमात्माको प्रत्येक पदार्थोंमे गुप्त रीतिसे छिपा हुआ, सबका आश्रय, सबका संयोग और वियोग करनेवाला, और कपडेके ताने और बानेके समान सर्वत्र फैला हुआ देखता है ॥८॥'

'जिसका उत्तम स्थान हृदयमें है, उसका वर्णन आत्मज्ञानी वक्ता कर सकता है। बुद्धिमें रखे हुए इसके तीनों पांवोको जो जानता है, वह पालकोंका पालक बनता है।।९।।

इन दोनों मंत्रोंको थोडेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें

हम देखते हैं-

वेनस्तत्पश्यत् परमं गुहा यद् यत्र विश्वं भवत्येक रूपम् ॥ इदं पृश्चिरदुहज्ञायमानाः स्वर्विदो अभ्यनूषत व्राः ॥१॥ प्र तद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गंधर्वो धाम परमं गुहा यत् ॥ त्रीणि पदानि निहिता गुहाऽस्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत् ॥२॥ (अथर्व. २।१।-१।२)

'(वेनः) ज्ञानी उसको देखता है, कि जो (गुहा परमं) गुप्त स्थानमें परम तत्व है और जिसमें सब विश्व एकरूप होता है। (पृश्निः) आकाशस्थ जगत्ने (इदं) इसीका (अदुहत्) दोहन किया है अर्थात् इसीसे जीवनपोषणकी

शक्तियां ली है। (जायमानाः) बढनेवाले (ब्राः) मनुष्यसमूह अर्थात् उन्नतिशील मनुष्यसमाज (स्वविंदः) आत्मतत्वको जानते हुए अथवा तेजको प्राप्त करते हुए (अभिअनूषत अनुवसन्ति) सब प्रकारसे एक होकर रहते हैं।

दूसरा मंत्र प्रायः एकता है, इसलिये यहां अर्थ देनेकी आवश्यकता नहीं । अब पाठभेद देखिए-

यजुर्वेद पाठ
निहितं गुहा सत् । ... परमं गुहा यत् ।
विश्वं भवत्येकनीडम् । ... विश्वं भवत्येकरूपम् ।
अमृतं नु विद्वान् । ... अमृतस्य विद्वान् ।
विभृतं गुहा सत् । ... परमं गुहा यत् ।

'वेनस्तत्पश्यत्' इस मंत्रका उत्तरार्ध अथर्ववेदमें नहीं है। यजुर्वेदके 'एक नीडं' शब्दका अथर्ववेदमें रूपान्तर 'एक-रूपं' है, वह पहिले शब्दका अर्थ विशेष प्रकारसे स्पष्ट करता है। 'नीड' का अर्थ 'पक्षीका घोंसला' है। परमात्मारूपी सुपर्ण पक्षीके घोंसलेंमे वह सब विश्व समाया है, यह भाव 'एक-नीडं' शब्दसे लेना है। तथा परमात्मामें यह सब एक रूप बनता है, यह आशय 'एक-रूपं' शब्दसे व्यक्त होता है।

मंत्रमें 'वेन: तत् पश्यत्' कहा है। 'वेन' उसको कहते हैं कि जो ज्ञानी और विचारी होता है। 'वेन' धातुका अर्थ- 'हलचल करना, प्रयत्न करना, जानना, विचार- मनन-करना, वाद्य बजाना, और स्वीकार करना' है। इसलिये वेनका अर्थ ज्ञानी है। निघण्टु अ. ३१९५ में 'मेधावि-नामानि' में 'वेन' शब्दका पाठ आया है। ज्ञानी और विचारशील उस ईश्वरको जानता है। अज्ञानी और अविचारी नहीं जान सकता।

'निहितं गुहा सत्।' यह दूसरा वाक्य है। वह सत्

अर्थात् सत्स्वरूप परमेश्वर गुहामें है। यहां गुहा शब्दका अर्थ विचारने योग्य है। 'हृदय' बुद्धि, पहाडोंको गुफा, गुप्त स्थान' इतने गुहा शब्दके अर्थ है। 'गुह' धातुका अर्थ 'गुप्त रखना' है।

गुहाऽऽहितं- बुद्धिमें रस्ता हुआ । गुहाशरं - ब्रह्म ।

गुहाशयः - परमात्मा । जीवात्मा ।

गुहा- बुद्धि, हृदय, प्रत्येक पदार्थका आंतरिक भाग। इन अथोंको देखनेसे उक्त वाक्यका पता लग सकता है। परमेश्वरको अपने अंतःकरणमें देखना चाहिए।

'यत्र विश्वं भवत्येक-नीडम् ।' जहां सब विश्व एक एक घोंसलेंमे समाया होता है, अर्थात् परमेश्वरके घोंसलेंमे यह सब विश्व समाया है। नीड शब्दके अर्थ - 'घोंसलेंमे घर, स्थान, आश्रय, बिछौना, गुहा, अंदरूनी हिस्सा, विश्रामका स्थान' है। परमेश्वर इस विश्वका सच्चा आश्रय है। इतनाही यहा तात्पर्य है।

'तिस्मिन् इदं सं च वि चैति सर्वम् ।' उसमें यह सब विश्व बनता है और बिगडता है। (समेति) 'संएति' का अर्थ 'एक होकर चलना' है और (ब्येति) 'वि-एति' का अर्थ 'अलग होना' है। उत्पत्ति-विनाश, संयोग- वियोग, बनाना-बिगडना आदिभाव इन शब्दोंमें है। परमेश्वर इस सृष्टिको बनाता है और बिगाडता है। दोनों क्रियाएं उससे चल रहीं है।

'स ओतः प्रोतः च विभूः प्रजासु ।' सब प्रजाओं में वह ओतप्रोत व्यापक है। जिस प्रकार कपडें में ताना और बानेके धागे होते हैं, जहांतक कपडा है वहां तक धागे रहते है उसी प्रकार सब विश्वमें ईश्वर है ही है।

'विद्वान् गंधर्व गुहा विभृतं तत् अमृतं सत् धाम नु प्रवोचत् ।' विद्वान् वक्ता गुहामें रखे हुए उस अमर सत्यधामके विषयमें कह सकता है । उसका वर्णन साधारण मनुष्यसे नहीं हो सकता । ज्ञानी ही उसका वर्णन कर सकता है ।

'अस्य त्रीणि पदानि गुहा निहितानि ।' इसके तीन पद गुहामें रखे हैं । इन तीन पदोंके विषयमें विशेष विचार करना चाहिए । उससे पूर्व गुहा शब्दका अर्थ देखना चाहिए । गुहा-गुप्त, ढंका हुआ, छिपा हुआ, आच्छादित, गुहास्थान, श्रुति, बुद्धि, हृदय, गुफा । इन अर्थोंमेंसे 'बुद्धिहृदय' येही अर्थ यहां विवक्षित है । हृदयमें अथवा बुद्धिमें तीन पद रखे हैं गुप्त स्थान यह भी अर्थ

यहां लिया जा सकता है। गुप्त स्थानमें ईश्वरके तीन पद रखे है अब ढूंढने चाहिए कि ये तीन पद कौनसे है। ऋ ग्वेदमें कहा है-

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम् ॥
समूढमस्य पांसुरे ॥१७॥ त्रीणि पदा विचक्रमे
विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ॥ अतो धर्माणि धारयन् ॥१८॥
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे ॥
इन्द्रस्य युज्यः सस्या ॥१९॥
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यंति सूरयः ॥
दिवीव चक्षुरात तम् ॥२०॥
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ॥
विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥२०॥ (ऋ. १।२२)

'(विष्णुः) सर्व व्यापक परमात्माने यह (वि-चक्रमे) विशेष क्रमपूर्वक रखा है। (त्रेधा) तीन प्रकारसे उसने पद रखा। (पांसुरे) धूलिमय स्थानमें अर्थात् प्राकृतिक परमाणुओंमें (अस्य) इस व्यापक परमात्माका सब कार्य (सं-ऊढं) नियमोंसे सुव्यवस्थित हुआ है।

'(गो-पा) इंन्द्रियोंके अथवा पृथिवी आदि सृष्टिके पालक और (अ-दाभ्यः) न दबनेवाले सर्वव्यापक परमात्माने तीन पदोंको विशेष क्रमसे रखा है। (अतः) इसलिये यह सब धर्मोंकी अर्थात् धारक और पोषक गुणोंको धारण और पोषण करता है।'

'सर्वव्यापक ईश्वरके ये सब कर्म देखिए। जिससे व्रतोंको अर्थात् धर्मनियमोंको (पस्पशे) जाना जाता है। वह (इन्द्रस्य) जीवात्माका (युज्यः) योग्य (सस्वा) मित्र है।

'सर्वव्यापक परमात्माका वह परम पद है, कि जो सदा (सूरयः) ज्ञानी लोग देखते है। जिस प्रकार (दिवि इव) द्युलोकमें (चक्षुः) जगत्की सूर्यरूपी आंख (आ-ततं) खोलकर रखी है। (उस प्रकार ज्ञानी लोगोंकी परमात्माका साक्षात्कार होता है, जैसा साधारण लोगोंको सूर्य दिखाई देता है।')

'जो विष्णुका परमपद है उसको ज्ञानी, (विप्यवः) यशस्वी, (जागुवांसः) जागनेवाले, उद्यमी पुरुष (सं इंधते) उत्तम रीतिसे प्रकाशित करते है।'

इन मंत्रोंमें परमात्माके तीन पदोंका वर्णन है। परमात्माके तीन पद प्रकृतिसे परमाणुओंमें विशेष क्रमपूर्वक रखे जाते है। प्रकृति परमाणु अदृश्य होनेके कारण इस अदृश्य अर्थात गुप्त स्थानमें परमेश्वरके तीन पद रखे जाते है। कहां किस प्रका रखे है, इसका पता लगना बड़ा मुश्किल होता है। परमात्माकी शक्ति वृक्षोंको बढ़ा रही है, परंतु किस प्रकार बढ़ाती है, इसका परिज्ञान होना कठिन है। उसका सब कार्य गुप्त रीतिसे चलता है। इसके तीन पदोंके विषयमें और देखिए-

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याऽमृतं दिवि ॥३॥ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ॥४॥ (ऋ. १०।९० यजु. अ. ३१)

ित्रिभिः पद्भिर्द्यामरोहत् पादस्येहाऽभवत्पुनः । (अथर्व. १९१६)

'इसका एक (पादः) पाद सब भूत है, और इसके तीन पाव द्युलोकमें अमृतरूप है। यह त्रि-पाद पुरुष ऊपर उदयको प्राप्त हुआ है, और उसका एक पाद यहां इस विश्वमें होता है।। तीन पावोंसे उसने द्युलोक पर आरोहण किया है और एक पादसे विश्वको वारंवार बनाया है।'

इन मंत्रोंमें पाद शब्द अंशका वाचक है। इस विश्वमें परमेश्वरका एक अल्पसा अंश कार्य करता है परंतु बाकीका अविशष्ट द्युलोकमें चमकता है। अर्थात् उसकी अपेक्षा यह विश्व अत्यंत अल्प है। यहां पाव शब्दसे पाँच अथवा चतुर्थभाग लेना नहीं है विश्व छोटा है ओर वह बहुत बड़ा है, यह भाव यहां बताया है । त्रिपाद् ब्रह्मकी कल्पना निम्न मंत्रमें स्पष्टतासे देखनी योग्य है— त्रिपाद् ब्रह्म पुरुरूपं वितष्ठे तेन जीवंति प्रदिशश्चतस्त्रः ॥

(अथर्व. ९।१०।१९)

(पुरु-रूपं) बहुतोंका रूप देनेवाला त्रिपाद् ब्रह्म विशेष प्रकारसे रहता है, जिससे चारों दिशा उपदिशाओं में रहनेवाला सब विश्व जीवित रहता है। इस प्रकार त्रिपाद् ब्रह्मका वर्णन अथर्ववेद कर रहा है।

यहांतकका सब वर्णन देखनेसे विदित होता है कि 'तीन पदों' का वर्णन आलकारिक है, वास्तविक नहीं । जैसा 'त्रि-पाद्' शब्द परमेश्वरवाचक है वैसा 'सहस्र-पाद्' शब्द भी परमेश्वरवाचक वेदमें आया है । एकही ईश्वरका त्रि-पाद्' और सहस्र-पाद् इन दोनों शब्दोंसे एकही सुक्तमें (ऋ. १०।९०) वर्णन किया है । जिससे सिद्ध है कि 'तीन पांव और हजार पांव' की कल्पना रूपक अलंकारसे लेनी चाहिए, न कि वास्तवमें वैसे पांववाला कोई है । जब वास्तवमें कोई पांव नहीं तब तीन पावोंका रखना आदि भी आलंकारिक भाषा है । इस पाद व्यवस्थाके साथ ओंकारके चार पादोंकी कल्पना देखने योग्य है । निम्न कोष्टकसे इसकी व्यवस्था जानी जा सकती है—

|                               | 33        | (व्यक्त)          | एकापाव्             | (गुप्त)      | त्रिपाद           |
|-------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| आध्यात्मिक-व्यक्तिविषयक       | १ ओंकार   | अ                 | ਚ                   | म्           | अर्थमात्र         |
|                               | २ अवस्था  | जागृति            | स्वप्न              | सुषुप्ति     | तुर्या -          |
|                               | ३ शरीर    | स्थूलशरीर         | सूक्ष्मशरीर         | कारणशरीर     | महाकारणशरीर       |
|                               | ४ देह     | स्थूलदेह          | लिंगदेह             | कारणदेह      | महाकारणदेह        |
|                               | ५ कोश     | अन्नमय कोश        | प्राणमयकोश मनोमयकोश | विज्ञानमयकोश | आनंदमयकोश         |
|                               | ६ तत्व    | शरीर              | प्राण, इंद्रिय मन   | बुद्धि       | आत्मा             |
|                               | ७ व्यापार | कर्म, आचार        | विचार               | संकल्प       | महःजनः, तपः सत्   |
| 홟.                            | ×         |                   | 92250 G             | 000000       |                   |
| आधिवैदिक-विश्वविषयक-पारमारिमक | १ ओंकार   | अ                 | ਰ                   | म्           | अर्धमात्रा        |
|                               | २ रूप     | वैश्वानर          | तैजसः               | प्राज्ञः     | शिवः              |
|                               | ३ सृष्टि  | बाह्यजगत स्थूलजगत | सूक्ष्मतत्व         | कारणत्व      | आदितत्व           |
|                               | ४ भूत     | महाभूत            | सूक्ष्मभूत          | महतत्त्व     | अविकारी तत्व      |
|                               | ५ लोक     | भू:               | भुवः                | स्वः         | महः, जनः, तपः, सत |
|                               | ६ व्यापार | कर्म              | चैतन्य :            | ज्ञान        | आनंत              |
|                               | ७ अवस्था  | स्थूल             | सूक्ष्म             | कारण         | अ-कारण            |

उक्त कोष्टकसे गुहामें गुप्त रखे हुए तीन पदोंकी थोडीसी कल्पना हो सकती है। वेदमें 'त्रि' अथवा 'तीन' शब्द विशेष महत्वका है, देखिए–

(१) त्र्यनीकः - (त्रि-अनीकः) - तीन रूप, तीन तेज, तीन शक्तियां, इनसे युक्त । (ऋ. ३।५।६।३) त्रिपाजस्यः - (त्रि-पाजस्यः) - स्थिरता, बल और तेजसे युक्त ।

त्र्युधा - (त्रि-उधन्) - तीन प्रकारके पोषणोंसे युक्त।

(२) त्र्यरुण :- (त्रि-अरुणः)- तीन तेजोंसे युक्त । (ऋ. ५।२७।१)

(३) **त्रि-धातुः** – तीन धारण शक्तियोंसे युक्त (ऋ. १।३४।६)

(४) त्रि-नाकः - तीन सुर्सोसे युक्त । (ऋ. ९।१३१।९) त्रिदिवः – तीन दिव्यगुणोंसे युक्त । (,,)

(५) त्रि-पस्त्यं - तीन स्थानोंमें रहनेवाला (ऋ. ८।३९।८) त्रिसधस्थः- तीन गृहोमें रहनेवाला (ऋ. ५।४।८)

(६) त्रि-पाद्- तीन पांववाला अथवा तीन प्रकार की गतियोंसे युक्त । (ऋ. १०।९०।३)

(७) त्रि-वरुथ:- तीन श्रेष्टताओं से युक्त । (ऋ. ६।१५।९)

(८) त्रि-शोकः – तीन पवित्रताओं से अथवा तीन तेजों से युक्त । (ऋ. ८।४५।३०)

(९) त्रि-नामन्- तीन यशोंसे युक्त । (अथर्व. ६।७४।३)

(१०) त्रि-प्रतिष्ठित- तीन प्रकारसे स्थिर (अथर्व, १०।२।३२)

(११) त्रि-वृत्- तीन प्रकारते वेष्टन करनेवाला

(अथर्व. ५।२८।४)

इस प्रकार अनेकविध वर्णन वेदोंमे आया है। 'त्रि' शब्दके समस्त प्रयोग देखनेके पश्चात् इसकी ठीक ठीक कल्पना हो सकती है। परंतु ये प्रयोग इतने है कि, सब प्रयोगोंका विचार करना एक बड़ी विस्तृत पुस्तक लिखे बिना हो सकता नहीं। यहां थोड़ीसी कल्पना आनेके लिये बहुतही थोड़ा संग्रह किया है।

आशा है कि पाठक इसका विचार करके और अन्य मंत्रोंको देखकर इस तीन संख्याके महत्वकी स्थोज करेंगे। इन तीन संख्याओंका महत्व जानना कोई आसान कार्य नहीं।

## यस्तानि वेद स पितुः पिताऽसत्।

'जो उन तीन पदोंको जानता है, वह पालकोंका पालक होता है।' इतनी योग्यता इस गहन विचारको जाननेसे होती है। वह विषय बडा गहन है, बडे परिश्रमसे साध्य होनेवाला है । बहुतोंके परिश्रमसे सुसाध्य होना संभव है । इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना की है । अस्तु । अब अगला मंत्र देखते है –

#### मंत्र १०

#### (८) वह हमारा भाई है।

'वह परमात्मा हम सबका भाई, जनक और धारण पोषण कर्ता है। वह जगतके सब स्थानोंको जानता है। जिस तीसरे परम श्रेष्ठ धाममें ज्ञानी पुरुष अमृतानंदका अनुभव लेते हुए विचरते है, वहां वह परमात्मा है।।१०।।

शरीर, मन और हृदय ये तीन धाम है। इनमें हृदय तीसरा धाम है। जिसमें परमात्माका साक्षात् अनुभव किया जाता है। हृदय भक्तिका स्थान है। मन विचारका स्थान है। और शरीर कर्मका स्थान है। ज्ञानियोंको अपने अमरपनका अनुभव भक्तिसे होता है। इसलिये तृतीय धामका वर्णन वेदोंमें बहुत है। देखिए -

तृतीये त्वा रजिस तस्यिवांसं ॥ ऋ. १०।४५।३; यजु. १२।२०

'तीसरे लोकमें रहनेवाले तेरी भक्ति करते है।'

तृतीये धामन्रध्येरयन्त ॥ (यजु. ३२।१०)

तृतीये धामन्यभ्येरन्त ॥ (तै.आ. १०।१।४;

महा.ना.च.२।५)

'तीसरे स्थानमें ऊपर चढकर रहते हैं।' तृतीये नाके अधि विश्रयस्व ॥

(अथर्व. १८।४।३।९।५।८)

तृतीये नाके अधि विश्रयैनम् ॥ (अथर्व ९।५।४) 'तीसरे स्वर्गमें इसका आश्रय करो ।'

असश्चतः शतधारा अमिश्रियो हरिं नवन्तेऽव ता उदन्युवः ॥ क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृतं तृतीये पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥ (ऋ. ९।८६।२७)

'जहां (अ-सश्चतः) लगातार चलनेवाले सैकडों धाराओंसे युक्त उदकके फंवारे (हरिं) आपित्तका हरण करनेवाले ईश्वरका वर्णन करते है, वहां द्युलोकके चमकीले तीसरे पृष्ठपर (गोभिः) इंद्रियोंके साथ रहते हुए (क्षिपः) पुरुषार्थी लोग अपने आपको (परि मृंजति) शुद्ध करते है।'

नदीके तटपर अथवा स्रोतके पास बैठ कर ज्ञानी पुरुषार्थी लोग हृदयमें परमात्माकी भक्ति करके शुद्ध होते हैं। यह आशय इस मंत्रमें है, तथा— येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना अग्निं स्वरा भरन्तः ॥ तस्मिन्नहं निदधे नाके अग्निं यमाहुर्मनवस्तीर्णबर्हिषम् ॥४९॥ तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुत वा हिरण्यः नाकं गृभ्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॥५०॥ (यज्. वा.सं. १५)

'जिस तपको करनेवाले, आत्माग्निको प्रज्वलित करनेवाले और (स्वः) आत्मिक तेजका पोषण करनेवाले ऋ षिगण जिस यज्ञको अर्थात् प्रशस्त (सन्नं) कर्मको करते है, उस (नाके) स्वर्गमें अर्थात् उस कर्ममें मैं उस अग्निको (निदधे) रखता हूं कि, जिसको (मनवः) विचारी विद्वान् (तीर्ण-वर्हिषं) मनसे परे रहनेवाला कहते है।'

'हे (देवाः) विद्वानो! उस यज्ञके पीछे हम सब पत्नी, पुत्र, भाई और धनोंके साथ (अनुगच्छेम) चलेंगे। जिससे (सु-कृतस्य दिवः) उत्तम कर्मरूपी स्वर्ग लोकके (तृतीये पृष्ठे) तीसरे पीठ पर (रोचने लोक) तेजस्वी लोकमें (नाकं गृम्णानाः) आनंदका अनुभव करते हुए रह सकते है।'

इन मंत्रोंसे स्वर्गके तीसरे मंजिलकी कल्पना ठीक ठीक आ सकती है। 'सु-कृत' अर्थात् सत्कर्मही स्वर्ग है, उसमें—

१ श्रेष्ठ सु-कृत-श्रेष्ठ कर्म-पहिला स्वर्ग- सत् ।
२ श्रेष्ठतर सु-कृत- श्रेष्ठतर कर्म- दूसरा स्वर्ग-चित् ।

#### ३ श्रेष्ठतम सु-कृत-श्रेष्ठतम कर्म- तीसरा स्वर्ग आनंद ।

ये तीन मंजिलें हैं। श्रेष्ठतम कर्मकी तीसरी मंजिलपर आनंदका अनुभव आता है। भाई, पत्नी, पुत्र और अपना धन इन सबके साथ इसी मंजिलकी प्राप्तिके लिये चढना है, इसीलिये कहा है कि-

## देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॥

(यजु. अ. १।१)

'परमात्म देव आप सबको श्रेष्ठतम कर्म के लिये प्रेरित करे।' क्यों कि श्रेष्ठतम कर्म ही तीसरा स्वर्ग है। अस्तु। उक्त मंत्र पर विचार करनेसे वैदिक स्वर्गकी सच्ची कल्पना हो सकती है।

और देखिए-

अनृणा अरिमन्ननृणा परस्मिन् तृतीये लोके अनृणास्याम ॥

ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान् पथो अनुणा आक्षियेम । (अथर्व ६।११७।३)

'इस लोकमें, परलोकमें और तीसरे लोकमें हम सब अनुण होवें । जो विद्वानोंके और रक्षकोंके आनेजानेके मार्ग और स्थान है उन सब स्थानोंमें हम सब अनुण होकर रहे।'

इसमें तीसरे लोकोंमें अनृण अर्थात् कर्ज (ऋण) मुक्त होकर रहनेकी कल्पना है। यह तीसरा लोक कौनसा है? इसका विचार करनेके लिए निम्न बातको विचारना चाहिए-

| '并'                | अहं (आत्मा)               | अस्मत्                 | एष लोकः                     | अहंभाव             |
|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 'दूसरा'            | अन्-अहं<br>(अनात्मा)      | युष्मत्                | परलोकः                      | परभाव              |
| मेरा और<br>दूसरेका | परस्पर संबंध<br>जोडनेवाला | युष्मदस्म-<br>त्संबंधः | तृतीयलोकः ।<br>सुकृतस्य लोक | दोनोंका<br>संयोग । |
| परस्पर संबंध       | सुकृत                     | आचारः                  | श्रेष्ठतम कर्मः ।           | सत्कर्मयोग         |

इस विश्वमें (१) 'मैं' और (२) 'मैं-नहीं', ऐसे दो पदार्थ है। 'मैं' से आत्मा जाना जाता और 'मैं- नहीं' से आत्माके अतिरिक्त सब विश्व 'अनात्मा' जाना जाता है। मेरे सिवाय भिन्न जितना विश्व है, उसके साथ मेरा क्या कर्तव्य है? इसका विचार करनेसे अपने संपूर्ण व्यवहारका परिज्ञान होता है। यही सुकृतका लोक है। धर्म और धर्मका ज्ञान इसी विचारसे होना है। मानो सुकृतसे मेरा और दूसरोंका संबंध जोड़ा जाता है और दुष्कृतसे मेरा और दूसरोंका संबंध तोड़ा जाता है। मेरा कुटुंबके साथ, जातिके साध, राष्ट्रके साथ, संपूर्ण जनताके साथ तथा संपूर्ण विश्वके साथ क्या संबंध है? मेरा उनके साथ क्या कर्तव्य है ? इसका सब विचार 'सु-कृत-लोक' शब्दमें आचुका है । यही 'सुकृत-लोक' दूसरोंके साथ मेरा संबंध अच्छी प्रकार जोडता है ।

मुझे अपने विषयमें अनृण होना चाहिए; दूसरोंके विषयमे अनृण होना चाहिए और दोनोका संबंध होनेपर जो कर्तव्य करने होंगे उन कर्तव्योंको करनेके समय भी अनृण होना चाहिए। ऋण शब्दसे न्यूनता बताई जाती है और अनृण शब्दसे पूर्णता बताई जाती है। मुझे (१) अपने कर्तव्य, (२) दूसरोंके विषयमें कर्तव्य और (३) दोनोंको संयुक्त रखनेके लिये कर्तव्य, इस प्रकार करने चाहिए कि, जिनमें न्यूनता न रहे। अस्तु। इस प्रकार तृतीय-सुकृत- लोककी एक नवीन कल्पना यहां विदित हुई।

तृतीय धाम, तृतीय लोक, तृतीय नाक आदि कल्पनाओं के विषयमें बहुत स्योजकी आवश्यकता है। चारों वेदोमें से सब वचन एकत्रित करके विचारपूर्वक खोज करने के पश्चात् मंत्रों के आशय निश्चित किये जा सकते है। यहां थोडासा दिग्दर्शन कराया है। पाठकों को उचि। है कि वे स्योज करें और गूढ आशयको प्रकाशित करें।

अब कुछ पाठभेदोंका विचार करना है । अथर्व दमें निम्न प्रकार पाठभेद है--

स नः पिता जनिता स उत बंधुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ यो देवानां नामध एक एव तं सं प्रश्नं भुवना बन्ति सर्वा ॥३॥ परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं विततं दृशे कम् ॥ यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥५॥ (अथर्व. २१९)

'वह हमारा (पिता) रक्षक, (जिनता) उत्पादक, प्रेरक और बंधु है। वह सब भुवनों और स्थानोंको जानता है। वह अन्य देवोंके नाम धारण करनेवाला एकही ईश्वर है। उसीके पास प्रश्न पूछनेके लिए सब लोग जाते है।'

'(कं) आनंदकारक (ऋतस्य विततं तंतुं) सत्यके व्यापक धागेको (दृशे) देखनेके लिये, सब भुवनोंमें (परिआयम्) मैने भ्रमण किया । अमरपनका अनुभव लेनेवाले ज्ञानी (यत्र समाने योनौ) जिस एक समान आदिकारणमें उन्नत होते हुए चढते है।' वह वहां सूत्रात्मा है।

पाठक इन मंत्रोंके पाठभेदोंकी तुलना अपने दशम मंत्रके साथ कर सकते हैं। इसमें कई बातें अधिक हैं। और कई अंशोंमें अर्थका गौरव भी है। अब ऋग्वेदका पाठ देखिए- यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव नं सं प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ (ऋ. १०।८२।३)

'जो हम सबका रक्षक, उत्पादक, धारक और पोषक है, जो सब भुवनों और धामोंको जानता है, जो सब देवताओं से नामोंका धारण करता है। वह एक ईश्वर है। उसको प्रश्न पूछनेके लिये दूसरे सब लोग (संयंति) एकत्रित होते है।'

इन मंत्रोंमें पिता और जनिता ये दो शब्द क्रमशः रक्षक और जनकके बोधक है। इनपर बहुत विचार करना चाहिए। वेदोंमें 'पितरः' देवतावाले जो मंत्र आते है, उनका अर्थ करनेके समय इस अर्थको ध्यानमें रस्पना उचित है। अस्तु। इस प्रकार दशम मंत्रका विचार हुआ। अब अगला मंत्र देखेंगे-

#### मंत्र ११-१२

#### (९) सत्यके अटल धागेका दर्शन

'सब भूतों, सब लोकों और सब दिशा विदिशाओंको जानकर, सत्य नियमके पहिले प्रकाशककी उपासना करके ज्ञानी केवल आत्म-स्वरूपसे परमात्माकें प्रविष्ट होते है ॥१९॥'

'द्युलोकसे पृथ्वीलेक तक सब पदार्थों, सब लोकों और दिशा विदिशाओंको तथा आत्मप्रकाशककी जानकर, सत्यके व्यापक तंतुको अलग करके उसको जब जानता है, तब जीवात्मा जैसा पहिले था वैसा होता है ॥१२॥'

यह आशय इन दो मंत्रोंका है। इन दो मंत्रोंमें निम्न बाते कहीं हैं। (१) तृणसे लेकर सूर्यतक सब सृष्टिके पदार्थोंको जानना। (२) सूत्रात्माको व्यापार और सृष्टिसे अलग मानना और अनुभव करता। (३) आत्माका परमात्माके साथ योग करना। (४) और पूर्व अवस्थाके सदृश अवस्थाको प्राप्त करना। ये चार उपदेश इन दोनों मंत्रोंमें है। इनका क्रमशः विचार करना है।

#### (१) सब सृष्टिके पदार्थीको जानना

परीत्य भूतानि, परीत्य लोकान्, परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ॥१९॥ परिद्यावा पृथिवी सद्य इत्वा, परिलोकान्, परिदिशः, परिस्वः ॥१२॥

दो मंत्रोंके ये दो प्रथम अर्ध है। प्रायः इनका आशय एकसा ही है। दूसरे मंत्रार्धमें 'परि स्वः' नह शब्द अधिक है। 'स्वः, स्वर्, सु-वर' इनका अर्थ 'स्व-प्रकाश, आत्म-तेज, आत्म-बल' है। विश्वको जानना और आत्म शक्तिको जानना है। केवल विश्वको जाननेसे कार्य नहीं होगा, तथा केवल आत्म शक्तिका विचार करनेसे भी कार्य नहीं होगा। दोनोंको जानना चाहिए।

पदार्थ-विद्यासे सब जगत् जाना जाता है, और आत्मविद्यासे आत्मा जाना जाता है। पदार्थविद्याको अविद्या और आत्मविद्याको विद्या कहते है। इन दोनोंको जानना चाहिए। पदार्थविद्यासे सृष्टिके अटल नियमोंका परिज्ञान होता है। और ये अटल नियम जहांसे प्रेरित होते है, उस परमात्माका ज्ञान आत्मविद्यासे होता है।

इतनी विस्तृत सृष्टिको किस प्रकार जानना ? ऐसी शंका यहां कोई कर सकता है । सृष्टिके तत्वोंको जाननेसे सब सृष्टि जानी जा सकती है । जिस प्रकार थोडे अग्नितत्वको जाननेसे संपूर्ण अग्नितत्व जाना जा सकता है, इसी प्रकार वायु, विद्युत, आदि अन्य पदार्थोंके गुणधर्म जाननेसे संपूर्ण सृष्टिका बोध होता है, क्योंकि तत्वोंके नियम गुणधर्म और विकास सर्वत्र एक समानही है ।

इस प्रकार सृष्टिका परिज्ञान होतेही सूत्र आत्माका अलग अस्तित्व प्रतीत होने लगता है।

## (२) व्यापक सूत्रात्माको सृष्टिसे अलग मानना ।

यह आत्मविद्याके ज्ञानसे साध्य होता है। प्रकृति और आत्मा परस्पर भिन्न है, ऐसा निश्चित ज्ञान होना चाहिए।

## उपस्थाय प्रथम-जां ऋतस्य ॥११॥ ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य ॥१२॥

उक्त दो मंत्रोंके ये तृतीय चरण प्रायः एकही भाव प्रदर्शित करते हैं। 'ऋत अर्थात् अटल नियमोंके प्रथम प्रवर्तकके सन्मुख होना' पहिलेका आशय है, और 'ऋत अर्थात् सत्यके व्यापक सूत्र-आत्मा-को अलग करके' देखना दूसरेका आशय है। इसी तंतुके विषयमें ऋ ग्वेदमें कहा है-

# विश्वस्य नाभिं चरतो ध्रुवस्य

कवेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः ॥ (ऋ. १०।५।३)

'(चरतः ध्रुवस्य) जंगम और स्थावर (विश्वस्य नाभि) विश्वके मध्यमें रहनेवाले (तन्तुं) सूत्रको (कवेः चित् मनसा) कविके मनसेही (वि-यन्तः) अलग करते है।' स्थावर जंगम जगत्के बीचमें व्यापक सूत्रात्माकों किविकी दिव्य दृष्टिसे अलग देखना और अनुभव करना चाहिए। साधारण दृष्टिसे इसका ज्ञान नहीं हो सकता। जो ज्ञान साधारण मनुष्य नहीं जान सकते उसको किव अच्छी प्रकार जान सकते है। किविकी दृष्टि उच्च और दिव्य होनेसे दूरतक पहुंचती है। तंतुके विषयमें अथर्ववेद कहता है-

#### रोहितो द्यावा पृथिवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी ततान ॥ तत्र शिश्रियेऽज एकपादोऽदृहद् द्यावा पृथिवी बलेन ॥ (अथर्व. १३।१।६)

'(रोहितः) तेजस्वी परमात्माने द्युलोक और पृथिवी लोक बनाये और (तत्र) उनके बीचमें (परमेष्ठी) परमात्माने (तंतु) एक धागेको (ततान) फैलाया है। और (बलेन) शक्तिसे द्युलोक और पृथिवीको (अ-बृहत) बलवान् किया है (तत्र) वहां (एक-पात् अ-जः) एक अंशरूप अज अर्थात् जीवात्मा (शिश्रिये) आश्रय लेता है।' तथा-

#### यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वाततः ॥ तमाहुतमशीमहि ॥ (अथर्व. १३।१।६०)

'जो यज्ञ अर्थात् सत्कर्मका साधन तंतु देवोंमें फैला है (तं) उसके लिये (आहुतं) ज्ञान करनेके पश्चात (अशीमहि) हम सब मिलकर अन्न ग्रहण करते है।'

इस प्रकार 'विश्वव्यापक तंतु' के विषयमें वेदों में लिखा है, पूर्व मंत्रके स्पष्टीकरणमें तन्तुके विषयमें आया हुआ मंत्र भी यहां देखने योग्य है । इस सूत्रात्माकों जानना चाहिए । जैसा मोतियों के बीचमें सब मालाके आधारके लिये एक धागा होता है । उसी प्रकार सूर्यचंद्रादि मोतियों के बीचमें परमात्मा सूत्ररूप है । इस प्रकार व्यापक और आधारभूत परमात्माकी कल्पना यहां स्पष्ट की गई है । इस कल्पनाको देखनेक पश्चात् 'ऋतस्य प्रथम-जां' शब्दों से युक्त होनेवाली कल्पनाको विशेष रीतिसे देखना चाहिए-

असच्च सच्च परमे व्योमन् दक्षस्य जन्मन्नदिते-रूपस्थे ॥ अग्निर्ह नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्च धेनुः ॥ (ऋ. १०।५।७)

'(दक्षस्य) बलकी (जन्मन्) उत्पत्तिके समय (अ-दितेः) अविनाशी मूल प्रकृतिके (उप-स्थे) पास (परमे व्योमन्) परम विस्तृत आकाशमें (सत् च) तीनों कालोंमें एक समान रहनेवाला अविकारी आत्म-तत्व और (अ-सत् च) उस आत्मासे भिन्न पदार्ध थे। इस (पूर्वे आयुनि) प्रथम अवस्थामें (ह) निश्चयसे (नः) हम सबके अंदर (ऋतस्य) सत्यकी (प्रथम-जाः) पहिला प्रवर्तक (अग्निः) तेजस्वी ईश्वर प्रकाशित हुआ और उसके साथ (वृषभः) बल और (धेनुः) पोषणशक्ति थी।'

'दक्षस्य जन्मन्' से तात्पर्य सृष्टिकी उत्पत्तिसे है। प्रलयकालमें प्रकृति, जीव, परमात्मा एक विशेष अवस्थामें रहते है। सृष्टिके प्रारंभमे परमात्माके बलका संचार प्रथम प्रकृतिमें होता है। वही 'दक्षका जन्म' यही सृष्टिकर्ता ईश्वर है। इसके साथ वृषभ और धेनु होती है। वृष-भ वृष-ण आदि शब्द बल, वीर्य आदि भाव प्रदर्शित करते है, और धेनु शब्द पोषणशक्ति द्योतक है। देखिये-

वृष-भ धेनुः वीर्य-दाता दुग्ध-दात्री जनक-त्व मातृ-त्व पुरुष-शक्ति स्त्री-शक्ति चैतन्य प्रकृति

अर्थात् ये दो शब्द दो भावोंको व्यक्त कर रहे है। इस विश्वमें स्त्री भाव और पुरुष भाव पशुपक्षियों और वृक्ष-वनस्पतियोंमें भी विद्यमान है। परमेश्वरने जो अपनी शक्ति प्रथम प्रकृतिमें प्रकाशित की, उसी समयसे स्त्री पुरुष शक्तियां जगतमें कार्य करने लगीं है, यह तात्पर्य उक्त मंत्रमे है। अस्तु। इस मंत्रमें 'ऋतस्य प्रथमजा' का वास्तव स्वरूप देखा जा सकता है। इसी विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है-

## यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत् । यो लोकां विधृतिर्नाभिरेषात्

तेनौदनेनातितराणि मृत्युम् ॥ (अथर्व. ४।३५।१)

'(ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापितः) सत्यके प्रथम प्रवर्तक प्रजापितने (तपसा) अपने तेजसे (यं ओदनं) जिस सृष्टिरूपी चावलोंको (ब्रह्मणे) ज्ञानके लिये (अ-पचत्) पकाया और (यः) जो (लोकानां विधृतिः) लोकोंका विशेष धारण कर्ता और जो सबका मध्य है, उसके (तेन ओदनेन) पकाये हुए सृष्टिरूपी चावलोंसे (मृत्यं अतितराणि) मृत्युके पार होते हैं।'

इस मंत्रमें सृष्टिको मुक्तिका साधन बताते हुए कहा है, कि प्रजापति परमेश्वर 'ऋतका प्रथम प्रवर्तक' है। इस मंत्रको 'ऋतस्य प्रथम-जा' का सच्चा स्वरूप व्यक्त होता है। देखिए- एतं भागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजा ऋतस्य । अस्याभिर्दत्तं जरसः परस्तादच्छित्रं तन्तुमनु सं तरेण ॥ (अथर्व. ६।१२२।१)

(ऋतस्य प्रथमजा विश्व- कर्मन्) सत्यके पहिले प्रवर्तक विश्वके कारीगरको । (विद्वान्) जानकर मैं यह अपना भाग अर्पण करता हूं । जिससे हम सब (अछिन्नं तंतुं) अटूट धागेको पकड कर, (जरसः परस्तात्) बुढापेसे भी परेकी आयुका अनुभव करते हुए (अनु) ज्ञानियोंके पीछे पीछे रहते हुए (सं) एक होकर (तरेम) तरेंगे । पार होंगे ।

यहां विश्वका कर्ता ही ऋतका पहिला प्रवर्तक है ऐसा कहा है और देखिए-

त्वमस्याऽऽवपनी जनानामदितिः कामदुघा पप्रथाना । यत्त ऊनं तज्ञ आ पूरयाति प्रजापतिः

प्रथमजा ऋतस्य ।। (अथर्व. १२।१।६१) 'हे मातृभूमि' तू (आ-वपनी) बीज बोने योग्य (अ-दितिः) अखंडित (जनानां काम-दुघा) लोगोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और विस्तृत है। जो कुछ तेरे अंदर (ऊनं) न्यून होता है उसको सत्यका पहिला

प्रवर्तक प्रजापित परमेश्वर (आ पूरयाित) पूर्ण करता है।' इन मंत्रोंको देखनेसे 'ऋ तस्य प्रथमजा' का अर्थ स्पष्ट होता है। देखिए-

अग्निर्ह नः प्रथम-जा ऋतस्य (ऋ. १०।५।७) प्रथम-जा ऋतस्य प्रजा-पतिः । (अथर्व ४।३५।१) विश्व-कर्मन् प्रथम-जा ऋतस्य । (अथर्व. ६।१२२।१) प्रजापतिः प्रथम-जा ऋतस्य । (अथर्व. १२।१।६१) उपस्थाय प्रथम- जामृतस्य । (यजु. ३२।११) इन मंत्रोंको अन्वयरूपसे निम्न प्रकार रखते है - ऋतस्य प्रथम-जा अग्निः ।

ऋतस्य प्रथम-जा प्रजा-पतिः । ऋतस्य प्रथम-जा विश्व कर्मा ।

अर्थात् 'अग्नि, प्रजापित, विश्वकर्मा' शब्दोंसे जो परमेश्वर बोधित होता है, वही 'ऋतस्य प्रथमजा' शब्दोंसे होता है। यहां जाते जाते यह भी एक बात सिद्ध हुई, कि अग्नि-प्रजापित-विश्वकर्मा ये तीन देवता भिन्न नहीं, परंतु एक ही अद्वितीय परमात्माके ये तीन नाम है। 'ऋतस्य प्रथमजा' का अर्थ भी यहां निश्चित हो गया। इस प्रकार संपूर्ण वेदोंका भाव देखकर अर्थका निश्चत करनेसे वैदिक शब्दोंके अर्थोंका निश्चित ज्ञान हो सकता है। अस्तु । अब बारहवें मंत्रका अंतिम भाग रहता है । वह यह है –

## (१) तदपश्यत् । (२) तदभवत् । (३) तदासीत् ॥

इसका शब्दार्थ और भावार्थ पहिला दिया हुआ यहां फिर देखना चाहिए। 'जब उस (तत्) परमेश्वरको (अपश्यत्) देखता है, तब वह (तत् अभवत्) वैसा बनता है, जैसा कि (तत् आसीत्) वह था।'

मुक्त अवस्थामें जैसा पहिले था, वैसा फिर होता है। परमेश्वरका साक्षात्कार करनेका यह परिणाम है। 'जैसा था वैसा होता है।' (तत् आसीत् तद् अभवत्) इससे ध्वनित होता है, कि जीवात्मा यहां आनेसे पूर्व जैसा था अब फिर वैसा बना है। अर्थात् यदि फिर लौट जायगा, तो फिर भी वैसा ही बनेगा। इसमें कोई डरनेकी बात नहीं; यह एक पौरुष- सातत्यको उच्च कल्पना है।

अस्तु । यहां इन मंत्रोंका विचार छोडकर अब अगले मंत्रोंका विचार करेंगे ।

## मंत्र १३ से १५ (१०) सद्बुद्धि प्राप्त करने योग्य,

'सबको प्राप्त करने योग्य, अद्भुत और प्रियमित्र ईश्वरसे हम सबोंकी प्रार्थना है, कि वह हम सबोंको योग्य उपभोग और उत्तम सद्बुद्धि प्रदान करे ॥१३॥'

यह १३ वे मंत्रका आशय है । 'सदसः पतिं' शब्दका अर्थ जगत्का स्वामी है, क्योंकि 'सदस' शब्दसे संपूर्ण जगत् ही लेना चाहिए । सदस् शब्दका मूल अर्थ 'घर' है, परमेर का घर यह सब विश्व है, क्योंकि उसके अंदर वह रहता है ।

'इन्द्रस्य प्रियं' का अर्थ 'जीवात्माका हितकर्ता' है । जीवात्माका सच्चा मित्र परमात्मा ही है । इन्द्र शब्दका अर्थ यहां 'जीवात्मा' है ।

'स्वा-हा' (स्व-आ-हा) का अर्थ 'आत्मसमर्पण' है। दूसरा अर्थ (सु-आह) 'उत्तम भाषण' करना है। परस्परका बर्ताव कैसा होना चाहिए, इसका उत्तर इस शब्दने दिया है। परस्परका बर्ताव स्वार्थत्याग युक्त होना चाहिए। प्रत्येकको उचित है कि, वह दूसरेके लिये अपना स्वार्थ त्याग करे । इसी प्रकार सबका परस्पर बर्ताव हो । परस्पर वार्तालाप भी उत्तम भाषणद्वारा हो । कोई मनुष्य झगडेकी बात न करे । इस प्रकारके व्यवहार और वार्तालापसे समाजमें शशांति और एकताका बल रहता है । जिससे मनुष्य उन्नति करके उपभोगके पदार्थ तथा उत्तम बुद्धिको प्राप्त कर सकते है ।

'हे ईश्वर । ज्ञानी और रक्षक मनुष्य जिस प्रकारकी बुद्धि चाहते हैं, उस प्रकारकी बुद्धिसे मुझे युक्त करो' ।।१४।।

राष्ट्रमें ज्ञानी, रक्षक, व्यापारी, कारीगर और जंगली ऐसे पांच प्रकारके लोग होते हैं, जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद कहा जाता है । इनमें ज्ञान देनेवाला ब्राह्मण और सबका संरक्षण करनेवाला क्षत्रिय ये दोनों श्रेष्ठ हैं । इसलिये इन दोनोंका ग्रहण इस मंत्रमें किया है । इनमें जिस प्रकारकी बुद्धि हुआ करती है, उस प्रकारकी बुद्धि प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात् ज्ञान और शौर्य ये दो गुण प्रत्येक मनुष्यको धारण करने चाहिए।

मंत्र १५ में 'विशिष्ट गुणोंसे युक्त परमात्मा हम सबको धारणाशक्तिसे युक्त मेधा बुद्धि प्रदान करे,' ऐसी प्रार्थना है। इसका भाव पूर्वोक्त प्रकार ही समझना चाहिए।

इन तीनों मंत्रोंकें अंतमें 'खाहा' शब्द आया है, जिसका अर्थ निम्न प्रकार है–

- (१) **रव-आ-हा** अपने सर्वस्वका विश्वरूपोंकी सेवाके लिये पूर्णतासे त्याग । दान, परोपकार ।
- (२) सु-आह- उत्तम भाषण करना ।
- (३) रव-आह- अपने मनमें जैसी बात होती है, वैसी ही प्रकट करनी, अर्थात् छल कपट छोडकर, सत्यनिष्ठापूर्वक भाषण आदि व्यवहार करना ।

इन अर्थोंको पूर्वोक्त तीनों प्रार्थनाओंके साथ जोडकर विचार करनी चाहिए । जिससे विशेष अर्थका भाव पाठकोंके मनमें प्रकट होगा ।

#### मंत्र १६

#### (११) ब्राह्मण और क्षत्रियकी समान उन्नति ।

'ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर उत्तम तेजस्विता प्राप्त करें। सब उत्तम गुण मेरेमें तेजकी स्थापना करें। उस कार्यके लिये तेरा समर्पण होवे।'

राष्ट्रमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञानी और शूर, विद्वान् और बलवान्, मिलजुल कर रहें तथा उनमें तेज रहे। जब इनमें परस्पर द्वेष होगा, तब राष्ट्रमें शिथिलता अर्थात कमजोरी आ सकती है; इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंको उचित है कि, वे कभी आपसमें द्वेष न बढने दें। ब्राह्मण और क्षत्रिय राष्ट्रमें ऐसी शिक्षाका प्रचार करें, कि जिससे

a year - Way II a Table

प्रत्येक व्यक्तिका तेज, उत्साह, ज्ञान और बल उन्नतिको प्राप्त हो इस शिक्षा प्रचारके लिये हरएकको स्वार्थत्याग करना चाहिए।

राष्ट्रमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी अवस्था अच्छी उन्नत न होगी, तो वैसे अवनत राष्ट्रमें परमेश्वरकी उपासना यथोचित नहीं हो सकती । इसलिये इस अंतिम मंत्रमें कहा है कि, राष्ट्रमें इनकी उन्नति विशेष प्रकारकी होनी चाहिए । समाज और राष्ट्रकी उन्नति होनेपर प्रत्येक व्यक्ति भी धार्मिक हो सकती है । व्यक्तिकी उन्नतिके लिये समाजकी उन्नति सहायक और राष्ट्रीय अवनति विघातक होती है । इस दृष्टिसे इस मंत्रका विचार करना चाहिए ।

market and the state of the same of the sa

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

॥ ॐ ॥ (व्यक्तिकी) शांति! (जनताकी) शांति !! (जगत्की) शांति !!!

# ॥ सुभाषित ॥

- १ इन्द्रश्च सम्राट । परमेश्वर सम्राट है ।
- २ इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा। परमेश्वर स्थावर जंगमका राजा है।
- ३ इन्द्रः सत्ययोनिः । परमेश्वर सत्यका प्रवर्तक है ।
- इन्द्र; सत्य; सम्राट ।
   परमेश्वर सच्चा महाराजा है ।
- ५ न तस्य प्रतिमा अस्ति । उसकी कोई प्रतिमा- उपमा- नहीं (मं. ३)
- ६ एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः । वह परमेश्वर सब दिशाओं में भरा है। (मं ४)
- ७ प्रजापतिः प्रजया संरराणः । प्रजापालक प्रजाके साथ मिलकर रहता है । (मं ५)
- ८ वेनस्तत्पश्यित्रिहितं गुहासत् । बुद्धिमें रहनेवाले उस सत्य ब्रह्मको ज्ञानी देखता है। (मं ८)
- ९ यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् । सब विश्व वहां एक आश्रयसे रहा है ।
- १० तस्मित्रिदं सं च विचैति सर्वम् । उसीमें यह सब बनता और बिगडता है ।
- १९ स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु । यह सब विश्व ओतप्रोत है ।
- १२ यस्तानि वेद स पितुः पिताऽसत् । जो उसको जानता है वह पालकोंका पालक होता है । (मं. ९)
- 9३ **स नो बन्धुः ।** वह हमारा भाई है । (मं. १०)

- 98 स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । वह जगदुत्पादक ईश्वर सब जगत् और सब स्थानोंको जानता है।
- १५ **आत्मनाऽऽत्मानमभि सं विदेश ।** आत्मस्वरूपसे परमात्मामे घुतसा है । (मं. १९)
- १६ ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदापश्यत् । सत्यके फैले हुए अटल सूत्रका अलग अनुभव करनेके पश्चात् उसको देखता है । (मं. १२)
- 9७ तया ममाद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु । हे तेजस्वी ईश्वर' उस मेधा बुद्धिसे मुझे आज बुद्धिमान् करो । (मं. १४)
- १८ **ब्रह्म च क्षत्रं चोमे श्रियमश्रुताम् ।** ज्ञान और शौर्य इन दोनोंकी शोभा बढे । (मं. १६)
- १९ मिय देवा दधतु श्रियमुत्तमाम् । सब विद्वान मेरे अंदर उत्तम तेज बढावें ।
- २० एकं सद् विप्रा बहु-धा वदन्ति । एक ही ब्रह्मको ज्ञानी अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं। (स्प.मं. १)
- २९ स एष एक, एक वृदेक एव । वह एक है। केवल एक है। निश्चयसे एक है।
- २२ सर्वे अस्मिन्देवा एकवृतो भवन्ति । सब अन्य देव इस एकमें एकरूप होते है ।
- २३ **यस्य छायाऽमृतम् ।** जिसका आश्रय अमरपन है । (मं. ३)
- २४ **यरमात्र ऋते विजयन्तो जनासः ।** जिसके विना मनुष्य विजय नहीं पा सकते ।
- २५ **नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति ।** न इसका कोई शत्रु है, और न इसकी कोई प्रतिमा है ।

- २६ एको ह देवो मनिस प्रविष्टाः । एक ही देव मनमें प्रविष्ट हुआ है। (मं. ४)
- २७ य एक इद्धव्यश्चर्षणीनाम् । वह एक ही सब मनुष्योंको पूजने योग्य है ।
- २८ **यस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम् ।** जिससे अधिक श्रेष्ठ कोई बना नही है । (मं. ५)
- २९ अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । उसका अज्ञान नष्ट हुआ और वह पापसे छूट गया। (जिसने ईश्वरकी उपासना की)।
- ३० ईजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यम् । सत्कर्म करनेवाले सदाचारी लोगोंके बीचमें जाओ ।
- ३९ प्रभूरिति त्वोपारमहे वयम् । तू प्रभू है, इसलिये तेरी हम सब पूजा करते हैं ।
- ३२ देवानां समवर्तताऽसुरेकः । सब देवोंका प्राणरूप ईश्वर एक ही है। (मं. ε)
- ३३ यो देवेष्वधि देव एक आसीत्। जो सब देवोमें एक अधिराज है।
- ३४ **अतो धर्माणि धारयन् ।** वह शाश्वत सत्य नियमोंका धारण करता है। (मं.८।९)
- ३५ **इन्द्रस्य युज्यः सरना ।** जीवात्माका योग्य मित्र वह ही है ।
- ३६ **सदा पश्यंति सूरयः ।** ज्ञानी ही सदा सत्य देखते है ।
- ३७ जागृवांसः सिमन्धते । जागनेवाले ही एक होकर प्रकाश करते है ।
- ३८ तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्रः । उसीसे सब चारों दिशाओं-में रहनेवाले सब-जीते रहते है ।

- ३९ असश्चतः शंतधारा अभिश्रियः । सतत प्रयत्न करनेवालेको सैकडों प्रवाहोंसे यश प्राप्त होता है । (मं. १०)
- ४० **क्षिपो मृजन्ति ।** पुरुषार्थी लोग पवित्र होते है । और पवित्र करते है ।
- ४१ तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवाः पुत्रैर्आतृभिरुत वा हिरण्यैः । हे विद्वानो ! पत्नी, पुत्र, भाई और धन आदिसे उसी ईश्वरकी हम सब सेवा करेंगे।
- ४२ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे । परमात्मदेव आप सबको उच्चतम कर्ममें लगावे ।
- ४३ **अनृणाः श्याम ।** हम सब ऋ ण मुक्त हों ।
- ४४ सर्वान् पथो अनृणा आ क्षियेम । ऋ णसे मुक्त होकर उन्नति मांगौंसे हम सब चलेंगे।
- ४५ **यो देवानां नाम-धा एक एव ।** वह अन्य देवोंका नाम धारण करनेवाला एक ही वेद है।
- ४६ कवेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः । कविकी विचारशक्तिसे सूत्रात्माको अलग देखते है। (मं. १९।९२)
- ४७ तत्र तन्तुं परमेष्ठी ततान । जगतमें परमात्माके एक सूत्रको फैलाया है ।
- ४८ तेनौदनेनातितराणि मृत्युम् । उस परमात्माके पकाये भातके सेवन करनेसे मृत्युसे पार होते हैं ।
- ४९ यत्त ऊनं तत्त आपूरयाति । जो तेरेमें न्यून है, उसको वह पूर्ण करता है।
- ५० तदपश्यत् । तदभवत् । तदासीत् । उसको देखनेके पश्चात वैसा बनता है, जैसा कि था।

# अथ त्रविह्मशोऽध्यायः।

अस्याजरांसो दुमामृरिन्नां अर्चद्धंमासो अग्नर्यः पावकाः ।
श्वितीचर्यः श्वान्नासो मुर्ण्ययो बन्धंदो वाययो न सोमाः ॥ १ ॥
हरेयो धूमकेतवो वार्तजूता उप द्यवि । यर्तन्ते वृथंगुग्नर्यः ॥ २ ॥
यज्ञां नो मिन्नावर्षणा यज्ञां देवाँ र ऋतं बुहत् । अग्ने यक्षि स्वं दर्मम् ॥ ३ ॥
युक्ष्वा हि देवहूर्तमाँ र अश्वार अग्ने रथीरिव । नि होतां पूर्व्यः संदेः ॥ ४ ॥
हे विसेपे चरतः स्वथे अन्याऽन्यां व्रसमुपं धापयेते ।
हरिर्न्यस्यां मर्वति स्वधावाञ्चको अन्यस्यां दहशे सुवर्चाः ॥ ४ ॥

(१६९६) (अस्य अग्नयः) इस यजमानकी अग्नियाँ (अजरासः, दमाः, अरित्राः, अचर्द्धूमासः, पावकाः श्वितीचयः, श्वात्रासः, मुरण्यवः, वनर्षदः, वायवः न सोमाः) जरारिहत, गृह संरक्षक, शत्रुको दूर करनेवाली, अर्चन योग्य धूमसे युक्त, पवित्रता करनेवाली, ऐश्वर्य बढानेवाली शीघ्र फलदायक, जीवन पोषक, वन काष्टोंमें रहनेवाली, वायुके समान जीवन दायक और यजमानको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली है ॥॥

(१६९७) (हरयः धूमकेतवः वातजूताः अग्नयः) हरितवर्ण, धूमरूप केतुसे युक्त और वायुसे प्रसार होनेवाले अग्नियें (उपद्दवि पृथक् यतन्ते) स्वर्गमें गमन करनेको नाना प्रकारसे यत्न करते है ॥२॥

(१६९८) हे (अग्ने) अग्ने! (नः मित्रा वरुणा यज) हमारे मित्रावरुण देवताओं के लिये यज्ञ करो, (देवान् यज्ञ) देवताओं के लिये यज्ञ करो, और (स्वं दमं यक्षि) अपने गृहके लिये यज्ञ करो अर्थात् यज्ञादि शुभ कर्मों से घरको संयुक्त करोक ॥३॥

(१६९९) हे (अग्ने) अग्ने ! (देवहूतमान् अश्वान् हि रथी इव आयुक्ष्व) देवताओं के द्वारा वारंवार बुलानेवाले घाडों को अवश्यही तुम सारथीके समान रथमें जोडो, क्योंकि (पूर्व्यः होता निषदः) पहिलेसे आमंत्रण करनेवाले तुम आज इस यज्ञकार्यमें स्थान ग्रहण कर बैठे रहो ॥४॥

(१७००) जैसे (द्वे विरूपे सु-अर्थे चरतः) दो भिन्न भिन्न रूप रंगवाली स्त्रियें शुभ कार्यमें लगी हुई भिन्न भिन्न प्रकारसे विचरण करती हैं, और (अन्या अन्या वत्सं उपधापयेते) पृथक् पृथक् वे दोनों एक दूसरेके बालकको दूध पिलाती है, (अन्यस्यां हरिः स्वधावान् भवति), एकमेंसे तो श्यामवर्णका स्वधावान् पुत्र होता है ओ (अन्यस्यां शुक्रः सुवर्चा दवृशे) दूसरीमेंसे शुद्ध उत्तम तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ दिस्तलाई देता है, वैसे ही रात्री और दिन दोनों प्रकाश और अन्धकारके कारण भिन्न भिन्न रूप होकर विचरते है, और दोनों पृथक् पृथक् एक दूसरेके बालकके समान चंद्र और सूर्यको पालनपोषण करते हैं, एकमें तररप आदि हरनेसे हरि ओषधिका पोषक चन्द्र उत्पन्न होता है और दूसरी दिन बेलामें कान्तिमान् उत्तम तेजस्वी सूर्य दिस्तलाई देता है ॥५॥

अयमिह प्रथमो धायि धातृभिहीता यजिष्ठो अध्वरेष्वीद्ध्येः ।
यमप्रवानो भूगवी विरुक् चुर्वनेषु चित्रं विश्वं विशे-विशे ।। ६ ॥
त्रीणि शता त्री सहस्राण्युप्तं व्रिष्ठं श्रव्यं वेषा नवं चासप्र्यन् ।
औक्षेत्र पृतेरस्तृंणन् बहिरंस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्ते ॥ ७ ॥
मूर्धानं विवो अरितं पृथिक्या वैश्वान्रसृत आ जातम्प्रिम् ।
कृविष्ठं सम्राज्यमितिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त वेषाः ॥ ८ ॥
अग्निर्वृत्राणिं जङ्गनद्विण्स्युविष्न्ययां । समिद्धः शुक्त आहुतेः ॥ ९ ॥
विश्वंभिः सोम्यं मध्वम् इन्द्रेण वायुनां । विवा मित्रस्य धार्मभिः ॥ १० ॥
आग्निर्वे नृष्वितं तेज आन्द्र शुचि रेतो निर्विक्तं द्यौर्भीकं ।
आग्निः शर्धमनवृद्यं युवानधं स्वाध्यं जनयत् सूद्यंच्चं ॥ ११ ॥

(१७०१) (अयं होता यजिष्ठः अध्वरेषु ईडयः) यह अग्नि देवताओंको बुलानेवाला, यज्ञमें रहनेवाला, सोम् यागादिमें स्तुतिको प्राप्त हुआ (इह प्रथमः धातृभिः आधायि) यहां यज्ञके स्थानमें मुख्य, स्थापन करनेवालोंसे स्थापित किया गया है। (अप्नवानः भृगवः) ज्ञानवाले मुनिगणोंने (विशेविशे चित्रं विभुं यं वनेषु विरुरुचे) प्रत्येक मनुष्यमें आश्चर्यकारक रीतिसे रहनेवाला व्यापक जिस अग्निको बनोंमें यज्ञस्थानोंमें प्रदीप्त किया है ॥६॥

(१७०२) (त्रीणि शता, त्री सहस्त्राणि, त्रिंशत् च नव च देवाः) तीन सहस्त्र, तीन सौ, तीस और नौ अर्थात् तीन हजार तीनसौ उन्तालीस देवता गण (अग्निं असपर्यन्) अग्निकी परिचर्या करते हैं। (घृतैः औक्षान्) घीकी आहुतियोंसे अग्निको प्रदीप्त करते है, और (अस्मै बर्हिः अस्तृणन्) इस अग्निके लिये कुशाओंके आसनको विछाते है, (आत् इत् होतारं न्यसादयन्त) अनन्तर होताका संवरण करके उसको नियुवत करते है।।।।।

(१७०३) (देवाः दिवः मूर्द्धानं पृथिव्याः अरितम्) देवगण द्युलोकके उच्च भागमें आदित्यसे पृथ्वीके सीमा सीमापर्यंत प्रकाशित, तेजसे यथासमय वर्षा कराकर प्राणियोंका पोषण करते है, और वे (वैश्वानरं ऋते आजातं कविं

सम्राजं जनानां अतिथिं आसन् अग्निं) समस्त नरलोकके हितकारी, यज्ञमें उत्पन्न, क्रान्तदर्शी, सम्यक्रूपसे

दीप्तिमान्, समस्त जनोंके लिये अतिथिवत् आदरणीय, मुखरूप हविभक्षक सामर्थ्यसे उत्पन्न हुये अग्निको (आपात्रम् अजनयन्त) सबकी रक्षा करनेवालेके रूपमें उत्पन्न किया ॥८॥

(৭७०४) (सिमद्धः शुक्रः आहुतः अग्निः) प्रदीप्त, शुद्ध और प्रार्थित अग्नि (द्रविणस्युः विपन्यया वृत्राणि जङ्घनत्) हविरूपी धनकी इच्छा करता हुआ, विविध प्रकारकी आहुतियों द्वारा पापोंको नाश करता है ॥९॥

(१७०५) हे (अग्ने) अग्ने ! (मित्रस्य विश्वेभिः धामभिः) मित्रके तेजसहित सम्पूर्ण देवता तथा (इन्द्रेण वायुना सोम्यं मधु आ पिब) इन्द्र और वायुके साथ सोमरसके मधुको पान करो ॥१०॥

(१७०६) (यत् इषे निषक्तं शुचि तेजः नृपतिं आनट्) जिस समय अत्र जलके लिये देवताके उद्देश्यसे यज्ञमें हुत और मनसे संस्कार किया तेजयुक्त घृत पालक अग्निमें हवन होता है, उस समय (अग्निः शर्ध अनवद्यं युवानं स्वाध्यं रेतः) अग्नि, बलका कारणभूत दोषरहित दृढ सम्यक् विचारयोग्य जगतके बीजरूप जलको (द्यौरभीके जनयत्) स्वर्गके समीप अन्तरिक्षमें मेघरूपसे प्रकट करता है। (च आसूदयत्) और वृष्टिरूपसे गिरता है।।१९।।

अग्ने राधं महते सीर्भगाय तर्व द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु ।
सं जांस्पृत्यधं सुयममा कृणुष्व राज्ञयुताम्भि तिष्ठा महाधंकि ॥ १२ ॥
त्वाधं हि मन्द्रनंममर्कशोकैर्ववृमहे महि नः श्रोष्यंग्ने ।
इन्द्रं न त्वा रावंसा देवता वायुं पृणन्ति राधंसा नृतंमीः ॥ १३ ॥
त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियातः सन्तु सूरयः ।
यन्तारो ये मघवानो जनानामुर्वान् दर्यन्तु गोनाम् ॥ १४ ॥
भुधि श्रुत्कर्ण वहिभिर्ववैरंग्ने स्यावंभिः ।
आ सीदन्तु बाहिषि मित्रो अर्पुमा प्रांत्यांबाणो अध्वरम् । १५ ॥
विश्वेषामदितिर्पक्तियानां विश्वेषामतिश्चिमान्याम् ।
अग्निर्वानामवं आवृणानः सुमृद्धीको मंदनु जातवेदाः ॥ १६ ॥
महो अग्नेः संमिधानस्य रार्मण्यनागा मित्रे वर्रणे स्वस्तये ।
श्वेषे स्याम सित्तुः सर्वामिन तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥ १७ ॥

(१७०७) हे (अग्ने) अग्ने ! (महते सौभगाय शर्ध) बडे ऐश्वर्यके लिये बल प्रकाशित करो, (तव द्युम्नानि उत्तमानि सन्तु) तुम्हारे तेजस्वी यश श्रेष्ट हों, (जास्पत्यं सुयवं समा कृणुष्व) स्त्रीपुरुष अर्थात् पति और पत्नीके भावको सुन्दर नियमबद्ध करो, और (शत्रूयतां महांसि अभितिष्ठ) शत्रूता करनेवालेके तेजोंको विनष्ट करो ॥१२॥

(१७०८) हे (अग्ने) अग्ने! (मन्द्रतमं त्वा हि अर्कशोकैः ववृमहे) अत्यन्त आनंद युक्त ऐसे तुमको ही सूर्यके समान तेजोसें प्रकाशमान् वेदके मन्त्रों द्वारा हम स्वीकार करते हैं, तुम (नः महिं श्रोषि) हमारे महान स्तोन्नोंको सुनते हो, हम (नृतमाः देवताः, शवसा इन्द्रं न च, वायुना त्वा राधसा पृणन्ति) मनुष्योंमें श्रेष्ठ देवता, बलमे इन्द्रके समान और वायुके सदृश प्रबल तुमको हवि रूप अन्नसे पूर्ण करते है ॥१३॥

(१७०९) हे (स्वाहुत अग्ने) अच्छे प्रकारसे हवन किये गये अग्ने ! (जनानां ये यन्तारः मघवानः गोनां ऊर्वान् दयन्त) जनोंके मध्यमें जो जितेन्द्रिय धनवान्, गोसम्बन्धी दूध वही घृतोंको तुम्हारे लिये अर्पण करते है, वे (सूरयः त्वे प्रियासः सन्तु) विद्वान तुम्हारे प्रिय हों ॥१४॥

(१७१०) हे (श्रुत्कर्ण अग्ने) प्रार्थना श्रवण करनेमें समर्थ अग्ने ! (सयाविभः विद्विभः देवैः अध्वरं श्रुधि) साथ चलनेवाले हिवयोंके वहन करनेवाले देवताओंके साथ हमारे यज्ञमें मंत्रपाठका श्रवण करो, और (मित्रः अर्यमा प्रातर्यावाणः बर्हिषि आसीदन्तु) मित्र, अर्यमा और प्रातः सवनमें हिव प्राप्त करनेवाले देवता कुशासनोंपर बैठ जाय ॥१५॥

(१७११) (जादवेदाः विश्वेषां यिज्ञयानां अदितिः) सर्वज्ञ, सब यज्ञ योग्य देवताओंके बीचमें दीनता रहित होकर रहनेवला (विश्वेषां मानुषाणां अतिथिः अग्निः) सम्पूर्ण मनुष्योंके मध्यमें अतिथिवत्पूजनीय अग्नि (देवानां अवः) देवताओंके कल्याण करनेवाले अन्नका (आवृणानः सुमृडीकः भवतु) आवरण करता हुआ हमको सुरवकारी हो ॥१६॥

(१७१२) (सवितुः श्रेष्ठे सवीमिन देवानां तत् अवः अद्य वृणीमहे) सबके प्रेरक सविता देवकी श्रेष्ठ आज्ञा होने पर, देवताओं के उस हिव लक्षण युक्त अन्नको हम स्वीकार करते है, ऐसे हम (महः सिमधानस्य अग्नेः शर्मणि) पूजनीय दीप्तिमान् अग्निके आश्रय को प्राप्त होते हुये (मिन्ने वरुणे अनागाः स्वस्तये स्याम) मिन्न और वरुण देवके मध्यमें पापसे रहित हम कल्याणको प्राप्त हावें ॥१७॥

आपिश्चित्पिष्यु स्तुर्यों न गावों नक्षंत्रृतं त्रितारस्त इन्द्र ।

गाव वायुनं नियुतों नो अच्छा त्वर्छ हि ध्रीभिर्द्यमे वि वाजाने ॥ १८ ॥

गाव उपावतावृतं मही यृज्ञस्य रूप्सुद्रां । द्यमा कणी हिर्ण्ययां ॥ १९ ॥

यद् य सूर उद्तिर्द्रामा मित्रो अर्थमा । सुवाति सविता मर्गः ॥ २० ॥

आ सुते सिश्चत् त्रियुछ रोद्स्योरमिश्चियम् । रुसा दंधीत वृत्यमम् ॥ तं प्रत्नथा ऽयं वेतेः ॥ २१॥

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अमूष्ठिल्यो वसानश्चरित स्वरोधिः ।

महत्तद्वृष्णो असुरस्य नामा विश्वक्षयो अमृतानि तस्थी ॥ २२ ॥

य वो महे मन्दमानायान्ध्रसोऽची विश्वानराय विश्वामुर्वे ।

इन्हेस्य यस्य सुमेख्छ सहो महि श्रवो वृन्णं च रोदंसी सप्यंतः ॥ २३ ॥

बृहिन्निदिध्म एषां मूर्ते श्रस्तं पृथः स्वर्धः । येषामिन्द्रो युवा सस्ता ॥ २४ ।

(१७९३) हे (इन्द) इन्द्र (तर्यः जिरतारः ते ऋतं नक्षन्) तेरी स्तुति करनेवाले तुम्हारे यज्ञको करते है, (न आपः चित् पिप्युः) और जल भी पीनेके लिये रखते है, (त्वं नः अच्छ आयाहि) तुम हमारे समीप आओ, (वायुः न नियुतः) वायुके समान वेगयुक्त शक्तियोंसे युक्त होओ, (हि धीभिः बाजान् विदयसे) निश्चयसे तुम बुद्धियो द्वारा अन्नोंको प्रदान करते हो ॥१८॥

(१७१४) जैसे (गावः उभा रप्सुदा मही) गाँवें वा किरणें दोनों रूपोंको बडे आकाश ओर पृथ्वीकी रक्षा करती है, वैसे हे मनुष्यो! तुम लोग भी (हिरण्यया कर्णा यज्ञस्य अवतं उप आवत) सुवर्णके आभूषणसे युक्त कर्णोवाले तुम प्राणी पाससे रक्षा करों ॥१९॥

(१७१५) हे मनुष्यो! (यत अद्य सूरे उदिते) जो आज सूर्य उदय होनेपर (अनागाः मित्रः सविता भगः अर्यमा सुवाति) निष्पाप मित्र सविता भग और अर्यमादेव अच्छे प्रकारसे जिनकी प्रेरणा करेंगे, उन कार्योको तुम सब करो ॥२०॥ (१७१६) (रसा रोदस्याः अभि श्रियं वृषभं दधीत) नदी द्यावापृथिवीके आश्रयमें रहे बलवान् सोमको धारण करती है, (सुते असिञ्चत) सोमके रस निकालने पर ऋत्विग्गण उसको सीचते है, (तं प्रत्नथा अयं वेनः) उस यज्ञके प्राचीन

नियमके अनुसार यह कान्तिवाला सोम प्रेरणा करता है ॥२१॥

(१७१७) (तिष्ठन्तं विश्वे परि अभूषन्) बैठे हुयेके चारों ओरसे घेर कर सब लोक खड़े होता है। और वह (स्वरोचिः श्रियः वसानः चरति) स्वयं प्रकाश तेजस्वी शोभाजनक होकर विचरण करता है। (वृष्णः असुरस्य महत् नाम) बलवान वीर श्रेष्ठका बडाभारी यश है वह (विश्वरूपः अमृतानि तस्थौ) विश्वरूप होकर अविनाशी ऐश्वर्या पर शासक होकर विरातजा है।।२२।।

(१७१८) (यस्य इन्द्रस्य) जिस ऐश्वर्यवान् इन्द्रके (सुमस्य सहः मिह श्रवःच नृम्णं रोदसी सपर्यतः) उत्तम यज्ञ, शत्रु पराजयकारी बल, बडा यश और धन इन पदार्थोंको, द्यौ और पृथ्वी ये दोनों प्रदान करते है । उस (विश्वानराय विश्वाभुवे अन्धसः महे मन्दमानाय अर्च वः) समस्त नरोंके उत्पादक, अन्नके दान करनेवाले, महान, सबको आनन्द देनेवाले वा स्वयं आनंदरवरुप उस परमेश्वरकी उपासना तुम लोगोंको करनी चाहिये ॥२३॥

(१७१९) (येषां इध्मः पृथुः स्वरुः युवा बृहन् इन्द्रः सस्या) जिनका तेजस्वी, विस्तीर्ण, शत्रुओंको तपानेवाला प्रतापी, सामर्थ्यवान और महान् उत्तम ऐश्वर्यवाला इन्द्र मित्र है, (एषां इत् भूरि शस्तम्) इन ही की बहुत स्तुति होती है।।२४॥

तं प्रत्नथा० । अयं वेन ।०। (वा.य. ७।१२, १६)

इन्द्रेहि मत्स्यन्धंसो विश्वेभिः सोम्पर्विभिः । मृहाँ २ अभिष्टिरोजेसो ॥ २५ ॥ इन्द्रो वुक्रमंतृणोच्छर्धनीतिः प्र मायिनामिनाद्वपिणीतिः । अहृन व्यर्थसमुश्युग्वनेष्वाविधेना अकृणोद्वाम्याणाम् ॥ २६ ॥ कृतुस्त्विमन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं तं इत्था । सं पृच्छसे समग्रणः श्रुंभानेव्विस्तन्नो हिरवो यसे अस्मे । मृहाँ २ इन्द्रो य ओजेसा कृदा चन स्तुरीरासि कृदा चन प्र पुच्छसि । २७ ॥ आ तत्तं इन्द्रायवा पनन्ताभि य ऊर्व गोमन्तं तिर्तृत्सान् । सकृत्स्नं ये पुंच्युक्रा मृहीर्थ सहस्रधारा बृहती दुर्द्क्षन् ॥ २८ ॥ स्मा ते थियं प भरे मृहो मृहीमुस्य स्तोवे धिषणा यसे आनुजे । तमुत्सवे च प्रस्वे च सास्तिमन्दं वेवासः शर्वसामवृद्यनुं ॥ २९ ॥

(१७२०) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (आ इहि) यहां आगमन करो । और (ओजसा महान् अभिष्टिः) तेजसे अतिशय श्रेष्ठ पूजनीय तुम (विश्वेभिः सोमपर्वभिः अन्धसः मित्सि) सम्पूर्ण सोमके पर्वोसे प्राप्त हुये रस और अन्नसे तृप्त होओ ॥२५॥ (१७२१) (शर्धनीतिः वर्पणीतिः उशधक् इन्द्र) बलवान् चतुरङ् बलमें रहकर नीतिसे कार्य करनेवाला, पराये धनकी इच्छा करनेवाले चोरोंको दहन करनेवाला इन्द्र (मायिनं प्रामिणात्) कपट करनेवाले असुरोंकों नष्ट करता है । और (वृतं अवृणोत्) वृत्र असुरको युद्धके निमित्त बुलाता है तथा (व्यंसं बनेषु अहन्) अपने पराक्रम से कष्ट देनेवाले दुष्टोंको जो वनोंमें रहते हैं उनको मारता है, एवं (राम्याणाम् धेनाः आविः अकृणोत्) देवताओंके रमानेवाले यज्ञकारियोंकी स्तुतिरूप वाणियोंको प्रकट करता है ॥२६॥

(१७२२) हे (सत्पते इन्द्र) सत्पुरुषोहके पालक इन्द्र ! (त्वं एकः कुतः यासि) तू अकेले कहां जाता है, (माहिनः ते इत्था किम्) महिमा युक्त तुम्हारे गमनका हेतु क्या है, (समराणः शुभानैः सं पृच्छसे) सम्यक् प्रकारसे जाते हुये तुम श्रेष्ठ वचनोंसे पूछे जाते हो ! हे (हरिवः) हरितवर्ण अश्ववाले इन्द्र ! (नः तत् विवः) हमें उस गमनके कारण कहो, (यत् अरमे ते) क्योंकि हम तेरे ही है । (यः महान् इन्द्रः) जो तुम महान् ऐश्वर्यवान् इन्द्र (ओजसा कदाचन स्तरी: असि) अपने तेजते कभी भी न हिंसा करनेवाले हो, और (कदा च न प्रयच्छिस) कभी भी न प्रमाद करते हो ॥२७॥

(१७२३) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (ये ऊर्व गोमन्तं तितृत्सान्) जो लोग, दुष्ट हिंसक भूमिके मालिकको मारना चाहते है और जो (पुरुपुत्रां सकृत्स्वं महीं सहस्त्रधारां बृहती दुदुक्षन्) बहुतसे पुत्रोंवाली, एकहीवार बहुत अन्नादि उत्पन्न करनेमें समर्थ पृथ्वीको और सहस्त्रों धाराओंसे वर्षण करनेवाले विशाल द्युलोकको दोहन करना चाहते हैं, वे (आयवः ते तत् पनन्त) मनुष्य तेरे उस विजय और प्रजापालनके कर्मकी निरन्तर स्तुति करते है ॥२८॥

(१७२४) हे इन्द्र ! मैं (महः ते इमां धियं प्रभरे) महान् सामर्थ्यवाले तेरे इस बुद्धिको धारण करता हूं । (अस्य स्तोत्रे यत् धिषणा ते आनजे) इस तेरे स्तुति करनेमें जो बुद्धि है, वह तेरेही महान् सामर्थ्यको प्रकट करती है । और (तं सासिंह इन्द्रं देवासः शवसा उत्सवे प्रसवे अनु अमदन्) उस हानि पहुंचानेवाले शत्रुओंको पराजित करनेमें सामर्थ्यवान ऐश्वर्यशाली दिव्य गुणवाले इन्द्रको देव बलसे प्राप्त उत्सवमें और पुत्र उत्पत्तिके सुस्तमें भी हर्षित होते है ॥२९॥

<sup>+</sup>महाँ२ इन्द्रो य ओजसा o l (वा.य. ७।४०) l कदा चन स्तरी o ll कदा चन प्र युच्छिस ol (वा.य. ८।२-३)

विभाइ बृहत्विवतु सोम्यं मध्वायुर्वधं द्यञ्जपंताविद्धृतम् । वातं जूतो यो अभिरक्षंति तमना प्रजाः पुंषोष पुरुधा वि राजति ॥ ३० ॥ उद्गुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । ह्रशे विश्वाय सूर्यम् ॥ ३१ ॥ येनां पावक चक्षंसा मुरुण्यन्तं जनाँ २ अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥ ३२ ॥ दैव्यावध्वयुं आ गंतुर्छ रथेन सूर्यत्वचा । मध्यां युज्ञछं समेश्लाधे ॥ तं प्रत्वथा ऽयं वेन श्चित्रं देवानांम् ॥ ३३ ॥ आ न इडांभिविद्ये सुशस्ति विश्वानरः सिवता देव एतु । अपि यथा युवानो मत्संथा नो विश्वं जगंदभिष्टित्वं मेनीषां ॥ ३४ ॥

# यक्य कच्चे वृत्रहत्रुद्गां अभि सूर्य। भवें तदिन्द्र ते वरी ॥ ३५॥

(१७२५) (यः वातजूतः विभ्राट् अभिहुतं, आयुः यज्ञपतौ दधत् पुपोष) जो आयुसे वेगको प्राप्त, विशेषरूपसे दीप्तिमान्, पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, पूर्ण आयुवाला, यज्ञपतिको धारण करके पुष्ट करता है, और (त्मना प्रजाः अभिरक्षित) अपनी शक्तिसे प्रजाओंकी सब ओरसे रक्षा करता है, तथा (पुरुधा विराजित) बहुत प्रकारसे प्रकाशित होता है, वैसे तुम भी (बृहत् सोम्यं मधु पिबतु) बडे सोमादि ओषधियोंके मिष्ठ रसको पान करो ॥३०॥

(१७२६) (उ त्यं जातवेदसं सूर्यं देवं) निश्चयसे उस वेदोंके ज्ञानी, सबके प्रकाशक, दिव्यगुण युक्त ईश्वरको, (विश्वाय दृशे) सबको दिस्थानेके लिये (केतवः उत् वहन्ति) किरणें बली भांति ऊपर उठाती है ॥३१॥

सब विश्वका योग्य दर्शन करानेके लिये वेदके उत्पन्न कर्ताको उसकी प्रकाश किरणे प्रकट करती है । उनसे उस प्रभूका दर्शन हो सकता है ॥३९॥

(१७२७) हे (वरुण) सब पापोंके निवारक वरुण परमेश्वर ! हे (पावक) पवित्र करनेवाले जगदीश्वर ! (येन चक्षसा भुरण्यन्तं पश्यिस) जिस प्रकाशसे सबक्क पालकको तू देखता है, उसी प्रकाशसे (त्वं जनान् अनु) तू सब मनुष्योंको भी देख ! अर्थात् समान दृष्टिसे सब पर न्यायपूर्वक शासन कर ॥३२॥

(१४२८) हे (देव्यो अध्वर्यू) दिव्य अध्वूर्य अश्विनीकुमार ! तुम (सूर्यत्वचा) सूर्यके सदृश कान्तिमान् (रथेन आगतम्) रथके द्वारा यहां आओ, और (मध्वा यहां समञ्जाथे) मधुर हिवके द्वारा यहांको सम्यक् रीतिसे करो, (तं प्रत्नथा अयं वेनः देवानां चित्रम्) उस प्राचीन यहारीतिके समान यह यहा भी कान्तिमान् और देवताओं का अदभूत तेज है ॥३३॥

(१७२९) (विश्वानरः सविता देवः) सब प्राणियोंका हितकारी सबका प्रेरक देव, (नः इडाभिः सुशस्ति विदये आ एतु) हमारे सुन्दर अन्नों द्वारा इस प्रशंसा युक्त यम गृहमें आगमन करे । और हे (युवानः) सवर्दा तरुण रहनेवाले देवताओ ! तुम सब भी (अभिपित्वे यथा सत्सथ नः विश्वं जगत् मनीषा आ) आगमनकालमें जिस प्रकारसे हो वैसे तृप्त होकर हमारे सम्पूर्ण जगत्को बुद्धिपूर्वक सब प्रकारसे तृप्त करो ॥३४॥

(१७३०) हे (वृत्रहन्) अन्धकारके नाशक ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्ययुक्त ! हे (सूर्य्य) सूर्य्य ! तुम (अद्य यत् कच्च अभ्युदयाः) आज कही किसी भी प्रदेशमें उदय होते हो (तत् सर्व ते वशे) वह सब तुम्हारे वशमें है ॥३५॥

<sup>+</sup> तं प्रत्नथा...देवानाम् । (वा.य. ७।१२, १६, ४२)

त्राणिर्विश्वर्द्शतो ज्योतिष्कृदंसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचनम् ॥ ३६ ॥ तत्सूर्यस्य देवृत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोवितंत्छं सं जेभार । यदेदपुंक्त हृरितः सुधस्थादाद्राञ्ची वासंस्तनुते सिमस्में ॥ ३० ॥ तिम्ब्रिस्य वर्षणस्यामिचक्षे सूर्यो कृपं कृणुते द्योष्ट्रपस्थे । अनुनतमन्यदुर्शदस्य पाजः कृष्णमन्यद्भारितः सं भरिति ॥ ३८ ॥ अनुनतमन्यदुर्शदस्य पाजः कृष्णमन्यद्भारितः सं भरिति ॥ ३८ ॥ स्थमहाँ ३ असि सूर्य बडादित्य महाँ २ असि । महस्ते मतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ २ असि ॥ ३९ ॥ वद् सूर्य अवसा महाँ २ असि स्त्रा देव महाँ २ असि ॥ ३९ ॥ यद् सूर्य अवसा महाँ २ असि स्त्रा देव महाँ २ असि ॥ ३९ ॥ महा वेवानामसूर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरद्याम्यम् ॥ ४० ॥ आर्यन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य मक्षत । वसूनि जाते जनमान ओजेसा पति मागं न दीधिमे ॥ ४१ ॥

(१७३१) हे (सूर्य) सूर्य ! तुम (तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कृत असि) विश्वको तारनेवाले, संसारके दर्शनीय तेजके कर्ता हो, और (रोचनं विश्वं आभासि) दीप्तिमान् संसारको प्रकाशित करते हो ॥३६॥

(१७३२) (सूर्यस्य तत् देवत्वम्) सूर्यका वह देवपन है, और (तत् महित्वम्) वह महान् सामर्थ्य है कि जो (विततं कर्त्ताः) फैले हुये इस विस्तृत संसारको बनानेका सामर्थ्य कहा जाता है, और वही सामर्थ्य (मध्या) बीचमें है, तथा वही (सं जभार) सबका संहार कर सबको अपनेमें लीन कर लेता है। (यदा इत् सधस्थात् हरितः अ-युक्तः) जब भी वह केन्द्रस्थानसे अपनी तीव्र शक्तिके समस्त किरणोंको एकत्र कर लेता है, (आत् रात्री सिमस्मै वासः तनुते) तभी रात्रीके समान ही प्रलयकालकी रात्री इस समस्त ब्रह्माण्डके ऊपर आवरण डालती है।।३७।।

(१७३३) (सूर्यः द्यौः उपस्थे मित्रस्य वरुणस्य च तत् रूपं कृणुते) सूर्य द्युलोकमें मित्रका और वरुणका भी वह रूप प्रदर्शित करता करता है, जिससे मनुष्योंको (अभिचक्षे) सब ओरसे देखता है। (अस्य अन्यत् पाजः अनन्तं रूशन्) इस सूर्यका एक रूप अपरिमित देदीप्यमान है और (अन्यत् कृष्णं हरितः सम्भरन्ति) दूसरा रूप कृष्णं अर्थात् सब पदार्थौंका आकर्षण करनेवाला होता हुआ सम्पूर्ण दिशाओंमे व्यापता है।।३८।।

(१७३४) हे (सूर्य) चराचरके अन्तर्यामी प्रकाशक ईश्वर ! (वट्, महान् असि) सत्य ही तुम महान हो । हे आदित्य) अविनाशी स्वरूप परमात्मन् ! तुम (वट् महान् असि) सच ही सबसे बडे हो । (महः सतः ते महिमा पनस्यते) बडे होनेसे तुम्हारी महिमाकी लोगोंसे स्तुति की जाती है । (देव) दिव्य गुणोंवाले परमात्मान् ! (अद्धा महान् असि) सत्य ही तुम सबसे अधिक श्रेष्ठ हो ॥३९॥

(१९३५) हे (सूर्य) सूर्य ! तुम (वट् श्रवसा महान् असि) सचही यशके कारण महान् हो । हे (देव) प्रकाशमान् ! (असुर्यः देवानां पुरोहितः विभु अदाभ्यं ज्योतिः) प्राणकी शक्तिके देनेवाले देवताओं के मध्यमें अग्र भागमें स्थापित, सर्व व्यापक, उपमा रहित और तेज युक्त तुम (सन्ना महा महान् असि) यज्ञके करनेके कारण महत्वसे अधिक श्रेष्ठ हो ॥४०॥

(१७३६) हे मनुष्यो ! तुम लोग (सूर्य श्रायन्तः इव विश्वा वसूनि भक्षत) सबके प्रेरक सूर्यप्रकाशंको आश्रय करकेही समस्त धान्य आदि पदार्थोंका भक्षण करो । जैसे हमलोग (जाते जनमाने भागं न) उत्पन्न हुये और आगे उत्पन्न होनेवाले संसारमें अपने कमाये धनको भोगते है उसी प्रकार (ओजसा भागं जाते जनमाने दीधिम) बलपराक्रमसे कमाये हुये फलको प्राप्त करो ॥४१॥

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरछहंसः पिपूता निरंबुद्यात् ।
तन्नों मित्रो वर्रणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी द्धत द्यौः' ॥ ४२ ॥
आ कुण्णेन रजेसा वर्तमानो निवेशयेष्ट्रमृतं मत्ये च ।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति मुर्वनानि पश्येन् ॥४३ ॥
प्र वांवृजे सुप्र्या वृहिरेषामा विश्वपति व्वीरिट इयाते ।
विशामक्तोरुषसः पूर्वहूंती वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान् ॥ ४४ ॥
इन्द्रवायू बृहस्पति मित्राग्निं पूषणं मर्गम् । आहित्यान् मार्थतं गुणम्' ॥ ४५ ॥
वर्षणः पाविता मुंवन्मित्रो विश्वामिक्तिमिः । कर्रतां नः सुराधसः' ॥४६ ॥
आधि न इन्द्रेषां विष्णो सजात्यानाम् । इता मर्षतो अश्विना ॥
तं मृत्नथा ऽयं वेनो ये देवास आ न इडिसि

(१७३७) (देवाः) देवताओ ! (अद्या सूर्यस्य उदिता नः अंहसः अवद्यात्) आज अब सूर्यका उदय हमको पापसे रक्षा करे, तथा अपकीर्तिसे (निः पिपृत) पृथक् करे, तथा (मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः तत् महन्ताम्) मित्र, वरुण, देवमाता, सिन्धु, पृथ्वी और द्यौ उस हमारे वचनका अनुमोदन करे ॥४२॥

(१७३८) (सविता देवः हिरण्ययेन रथेन) सबका प्रेक सविता देव सुवर्णमय रथसे, (कृष्णेन् रजसा आवर्तमानः अमृतं च मर्त्यं निवेशयन्) कृष्ण वर्ण रात्रिके अन्तरिक्ष पथमें भ्रमण करते हुये देवों और मनुष्योंको अपने अपने व्यापारमें

लगाते हुये, (भुवनानि पश्यन् आयाति) सम्पूर्ण भुवनोंको देखते हुये आगमन करता है ॥४३॥

(१७३९) (एषां स्वस्तये) इन सम्पूर्ण मनुष्योंके कल्याणके लिये (नियुत्वान् वायुः पूषा अक्तोः उषसः पूर्वहूतौ) नियुत संज्ञक वायु और पूषा देवता रात्री एवं उषःकालके समय पर (वीरिटे विश्पती इव आइयाते) मनुष्य गणोंके अन्दर, दो राजाओंके सदृश, आगमन करते हैं, अर्थात् उषाकालके पूर्व उषाके समय सूर्य और रात्रीके प्रारंभ में वायु सखा अग्निका आगमन यज्ञस्थानमें होता है, इन दोनोंके लिये (सुप्रयाः विहः प्रवावृजे) अच्छी विधिसे विस्तीर्ण कुशासन विछाया जाता है ॥४४॥

(৭৬४०) मैं (इन्द्रवायू बृहस्पतिं, मित्रं, अग्निं, पूषणं, भगं, आदित्यान्, मारुतं गणं) इन्द्र, वायु, बृहस्पति, मित्र,

अग्नि, पूषा, भग, आदित्यों और मरुतोंके गणोंको बुलाता हूं ॥४५॥

(৭७४৭) (वरुणः मित्रः विश्वाभिः ऊतिभिः प्राविता भुवत्) वरुण और मित्र अपने संपूर्ण रक्षण शक्तियोंसे हमारी उत्तम रीतिसे रक्षा करनेवाले हों, और वे (नः सुराधसः करताम्) हमको उत्तम धनवाले करें ॥४६॥

(१७४२) हे (इन्द्र) इन्द्र 'हे (विष्णे) विष्णो ! हे (मरुतः) मरुतो ! हे (अश्विता) अश्विनौ ! (नः एषां सजात्यानां अधि आइत) हमारे इन सजातियों के मध्यमें आगमन करो, क्यों कि तुम सब (तं प्रत्नथायं वेनः) उस प्राचीनों के समान विशेष कान्तिमान हो । और (ये देवासः आन विश्वेभि इडाभिः सोम्यं मध्युः) जो दिव्यगुणों से युक्त हैं उन सबों के समान हमारे इस यज्ञमें सोम रसरूपी मधुको पान करो । और (ओमासः चर्षणी धृतः) हमारे सब प्रकारसे रक्षक होओ, तथा मनुष्यों को धारण करनेवाले बनो ॥४७॥

<sup>+</sup>तं प्रत्नथा० ऽयं वेनः०, ये देवास ः०, ओमास ०। (वा.य. ७११२, १६,१९,३३); विश्वेभिः सोम्यं मधु०। आ न इडाभिः०। (वा.य. ३३११०,३४)

अग्र इन्द्र वर्रण मित्र देवाः शर्थः प्र यंन्त मार्हतोत विष्णो ।
डमा नासंत्या हदो अंध्र ग्राः पूषा मग्रः सरंस्वती जुपन्तं ॥ ४८ ॥
इन्द्राग्नी मित्रावहणादितिछं स्वः पृथिवीं द्यां मुद्धतः पर्वताँ २ अपः ।
हुवं विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्यति भगं नु शर्छमंछं सित्रारंमृतये ॥ ४९ ॥
अस्म हद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरंहृती सजोर्याः ।
यः शर्छसंते स्तुवते धार्यि पुत्र इन्द्रंज्येष्ठा अस्माँ २ अवन्तु देवाः ॥ ५० ॥
अवांश्री अद्या भवता यजना आ बो हार्वि भयमानो न्ययेयम् ।
नाध्यं नो देवा निजुरो वृत्रेस्य नाध्यं कर्ताद्वपदी यजनाः ॥ ५१ ॥
विश्वे अद्य मुद्धतो विश्वे उती विश्वे भवन्त्वग्रयः समिद्धाः ।
विश्वे अद्य मुद्धतो विश्वे उती विश्वे भवन्त्वग्रयः समिद्धाः ।
विश्वे अद्य मुद्धतो विश्वे उती विश्वे भवन्त्वग्रयः समिद्धाः ।

(१७४३) हे (अग्ने) अग्ने ! हे (इन्द्र) इन्द्र ! हे (वरुण) वरूण ! हे (मित्र) मित्र ! हे (देवाः) देवताओ ! हे (मारुतः) मरुतो ! (उत) और हे (विष्णो) विष्णो ! हमें (शर्धः प्रयन्त) बल प्रदान करो । और (उभा नासत्या रुद्रः अध ग्नाः पूषा भगः सरस्वती जुषन्त) दोनों अश्विनीकुमार, रुद्र, देव पत्नियें, पूषा, भगदेवता, सरस्वती ये सब हमारे हिवयोंका सेवन करें ॥४८॥

(१७४०) (इन्द्राग्नी मित्रावरुणो अदितिं स्वः आदित्यं पृथिवीं द्यां मरुतः पर्वतान् अपः विष्णुं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं शंसं सवितारं) इन्द्र, अग्नि, मित्रावरुण, आदित्य, पृथ्वी, द्युलोक, मरुत, पर्वतसमूह, जल, विष्णू, पूषादेव, ब्रह्मणस्पति, भगदेव और सबके प्रेरक सविता देवता इन सबोंको (नु ऊतये हवे) शीघ्र ही अपनी रक्षाके लिये बुलाते है ॥४९॥

(१७४५) (यः शंसते) जो स्तुति करता है और (स्तुवने) स्तोत्रोंको पढता है एवं (पज्रः अधायि) हवियोंको समर्पण करता है, ऐसे यजमानके लिये और (अस्मे मेहना रुद्राः पर्वतासः वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषा, इन्द्रजेष्ठाः देवाः अस्मान् अवन्तु) हमारे लिये धनादिका दान करनेवाले, शत्रुओंके रुलानेवाले रुद्र, पर्वत, वृत्रके मारनेमें समर्थ संग्राममें आहाहन करनेपर समान भावसे सहायक होनेवाले एक संमतिवाले जिनमें इन्द्र जेष्ठ है, ऐसे देवता हमारी रक्षा करें।।५०।।

(१७४६) हे (यजत्राः देवाः) यज्ञ करनेवालोकें रक्षक देवताओ ! (अद्य अर्वाञ्चः अभवत्) आज हमारे समीप आओ, जिससे (भयमानः वः हार्दि आव्ययेयं) भयको प्राप्त होनेवाला मैं हृदयमें स्थित प्रेमभावको प्राप्त करूं । हे (यजत्राः) पूजनीय देवताओ ! (नः निजुरः वृकस्य त्राध्वम्) हमारा नाश करनेवाले पापसे हमे सुरक्षित करो, और (अवपदः कर्तात् त्राध्वम्) पापरूप बुरे कृत्योंसे हमारी रक्षा करो ॥५१॥

(१७४७) (अद्य विश्वे मरुतः आगमन्तु) आज हमारे इस यज्ञमें सब मरुद्गण आगमन करें, (विश्वे उती) सम्पूर्ण गणदेवता रुद्र आदित्य आदि इस यज्ञमें आवें, (विश्वे देवाः नः अवसा) अखिल देवगण हमारे यज्ञमें हमारा रक्षण करनेके लिये पधारें, (विश्वे अग्नयः समिद्धाः भवन्तु) सम्पूर्ण गार्हपत्यािक अग्नि प्रदीप्त हों, और (विश्वं द्रविणं वाजः अस्मे अस्तु) सम्पूर्ण प्रकारका धन व अन्न हमको प्राप्त हों ॥५२॥

विश्वे देवाः शृणुतेमछं हवं में ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि ह ।
ये अग्निजिह्या द्यंत वा यर्जना आसद्यास्मिन्बाहीपं माद्यध्वम् ॥ ५३ ॥
कुंवभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेभ्योऽमृत्त्वछं सुविसं भागमुंत्तमम् ।
अादिह्यामानंछं सवितुर्व्यूणुंपेऽनूचीना जीविता मानुंपेभ्यः ॥ ५४ ॥
प्र वायुमच्छां बृहती मंनीपा बृहदंि विश्ववार्थं रथ्यप्राम् ।
युतद्यामा नियुतः पत्यंमानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥ ५५ ॥
इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोधिरा गंतम् । इन्द्रवो वामुझन्ति हि ॥ ५६ ॥
मिन्नछं ह्वे पृतद्क्षं वर्रणं च रिझादंसम् । धियं घृताचीछं सार्यन्ता ॥ ५७ ॥

(१७४८) हे (विश्वेदेवाः) विश्वेदेवो ! तुम (ये अन्तरिक्षे स्थ) जो अन्तरिक्षमें हो, तुम (ये द्यवि उप) ओ द्युलोकमें हो, (उत ये अग्निजिहाः यजत्राः) और जो तुम अग्निमुखवाले यजन करने योग्य हो, ऐसे तुम (इमं मे हवं शृणतु) इस मेरी प्रार्थनाको सुनो, (अस्मिन् बर्हिषि आसद्य मादयध्यम्) इस कुशासनमें बैठकर हवियोंसे आनंदित होओ ॥५३॥

(१७४९) हे (सिवतः) जगतके प्रेरक सिवता देव ! (हि प्रथमं यिझयेभ्यः देवेभ्यः उत्तमं भागं अमृतत्वं सुविस) अवश्यही उदय समयमें तुम यज्ञके योग्य देवताओंके लिये उत्तम भाग अग्निहोत्र करनेकी अमृतमय प्रेरणा करते हो, (आत् इत् दामानम्) इसके अनन्तर उदय होकर प्रकाशरूप रिश्मिसमूहका विस्तार करते हो, और फिर मनुष्योंके लिये (अनूचीनानि जीवितानि व्यूर्णुषे) रिश्मिसमूहके अनुकूल जीवनका विस्तार करते हो, अर्थात् सब प्रकारकी सुव्यवहारकी प्रवृत्ति तुमसेही है ॥५४॥

(१७५०) हे (प्रयज्यो) उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाले अध्वर्यु ! तू (नियुत्तः) नियुक्त पुरुषोंको तथा हव्य पदार्थांको प्राप्त करके (बृहती मनीषा कविः) महती बुद्धिसे स्वयं क्रान्तदर्शी होकर (बृहद्रिय विश्ववारं रथप्रां द्युतयामा) महान् ऐश्वर्यके स्वामी, सबके रक्षक, रथोंसे रणोंमे युद्ध करनेवाले तेजस्वी अग्निको प्राप्त कर, उसको और भी अधिक तेजस्वी बनानेवाले (वायुं, कविं इयक्षित्त) वायुके समान तीव्र वेगवान् मेधावी पुरुषका तू अच्छी प्रकारसे सत्कार कर ॥५५॥

(१७५१) हे (इन्द्रवायू) इन्द्र और वायू ! तुम्हारे लिये (इमे सुताः) यह सोमरस निकाला है, इस (प्रयोभिः उप आगतम्) सोमरसके पानके लिये तुम हमारे समीप आओ (हि इन्दवः वां उशन्ति) ये सोमरस तुम्हारी इच्छा करते हैं । हे सोमरस ! तुम (वायवे उपयामगृहीतः असि) वायु देवताके लिये उपयामपात्रद्वारा ग्रहण किये गये हो, मै (इन्द्रवायुभ्यां त्वा) इन्द्र और वायु देवताके सन्तोषके निमित्त तुमको ग्रहण करता हूं, (एषः ते योनिः) यह तुम्हारा स्थान है, (सजोषोभ्यां त्वा) इन्द्रवायु देवताओंकी प्रीतिके लिये तुमको इस यज्ञ स्थानमें स्थापन करता हूं ॥५६॥

(१७५२) मैं (पूतदक्षं मित्रं च रिक्षादसं वरुणं हुवे) पवित्र और दक्ष मित्र देवताको और शत्रुके नाशक वरुण देवताको बुलाया करता हूं, जो कि (घृताचीं धियं साधन्ता) घृतसे हवन करनेको बुद्धिकी साधना करते है। हवन करनेकी इच्छाको बढाते है। ।।५७।।

दस्रं युवाकेवः सुता नासंत्या वृक्तवंहिंयः। आ योतकं रुद्धवर्त्तनी ॥
तं प्रत्नथा ऽयं वेनः रे ॥ ५८॥
विद्ध्यदी स्रमां रुग्णमद्धेमीहि पार्थः पुरुषे स्रम्यकः।
अग्रं नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रवं प्रथमा जानती, गात् ॥ ५९॥
नहि स्पन्नमविद्ञन्यमस्माद्धेश्वान्तात्पुरं एतार्रम्ग्रेः।
एमेनमवृथक्षमृता अमर्यं वैश्वान्तं क्षेत्रजित्याय देवोः॥ ६०॥
उग्रा विद्यन्ता मूर्यं इन्द्राग्नी ह्वामहे। ता नो मृहात ईष्टशें ॥ ६१॥
उपास्मे गायता नरः पर्वमानायेन्द्रवे । अभि देवाँ र इयेक्षते ॥ ६२॥
ये त्वांऽहिहत्यं मघवुन्नवंर्धन्ये शांम्बरे हिरवो ये गविद्या ।
ये त्वांऽहिहत्यं मघवुन्नवंर्धन्ये शांम्बरे हिरवो ये गविद्या ।

(१७५३) हे (दस्त्रों) दर्शनीय ! (रुद्रवर्तनी) रुद्रके समान प्रगमनशील, हे (नासत्यों) सत्यवादी अश्विनी कुमारी (आयातम्) यहां आगमन करो, (युवाकवः बृक्त वर्हिषः) यहां युवाओं के लिये हितकारी कुशासन बिछाये है, वे सोम (सुताः) के रस निकाले हुये हैं, उसका पान करो । इस समय तुम दोनों (तं प्रतनथायं वेनः) उस प्राचीन पुरुषों के समान अनुपम कान्तिमान हो ॥५८॥

(१७५४) (यदि सरमा अद्रे: रुग्णं विदत्) जब समान रीतिसे सब विद्वानोंको आनन्दित करनेवाली वेदवाणी अज्ञानके विनाशक उपायका ज्ञानं कराती है, तब (सध्यक् पूर्व्यं मिहपाथ: कः) उसके योगसे पुरुष पूर्वसे चले आये बृहद् ज्ञानको प्राप्त करता है, और वह (सुपदी प्रथमा अक्षराणां स्वं जानती गात्) उत्तम ज्ञान करानेवाली सबसे प्रथम विद्यमान वेदवाणी अबिनाशी सत्य तत्वोंका उपदेश करती है, वही हमें (अग्रं नयत्) आगे ले जाती है ॥५९॥

(१७५५) (देवाः अस्मात् वैश्वानरात् अग्नेः) देवताओंने इस विश्वके हितकारी अग्निसे (अभ्यं पुरः एतानं स्पशं निह अविदन्) भिन्न दुसरे सब कार्योंमें प्रथम जानेवाले दूतको नही जाना (आई अमृताः एनं अमर्त्यं वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय अवृधन्) फिर देवताओं ने इस मरणधर्मरहित विश्वके हितकारी वैश्वानर अग्निको यजमानके क्षेत्रके विजयके लिये बढाया ॥६०॥

(१७५६) हम (उग्रा विघनिना इन्द्राग्नी हवामहे) बडे बलवाले विशेषकर शत्रुनाशक इन्द्र और अग्निको बुलाते है। (ता नः ईदृशे मृधे मृडातः) वे हमको इस प्रकारके भयानक संग्राममें सुख देनेवाले हो ॥६१॥

(৭७५७) हे (नरः) विद्वान् पुरुषो ! तुम लोग (पवमानाय इन्दवे देवान् अभि इयक्षते उप गायत) अपनेको पवित्र करनेवाले सौम्यस्वभावके दिव्यजनोंके लिये उपदेश करो ॥६२॥

(१७५८) हे (मघवन्) ऐश्वर्यवान् इन्द्र ! (अहिहत्ये शाम्बंरे गविष्ठौ ये त्वा अवर्धन्) अहि नामके शत्रुओंका हनन करने और शंबरको छिन्नभिन्न करनेके कार्यमें जो तुमको बढाते है, और (ये विप्राः नूनं त्वा अनुमदन्ति) जो मेधवावी जन निश्चयसे तेरे साथ अनुमोदन करते है ऐसे लोगोंके मुख्य (हरिवः) तेजस्वी (इन्द्र) इन्द्र' (मरुद्भिः सगणः सोमं पिब) मरुतोंके गणोंके सहित तुम सोमरसको पान करो ॥६३॥

<sup>+ (</sup>वा.य. ७।१२, १६)

जिन्हा उग्नः सहसे तुरायं मन्त्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः ।
अवर्धिन्नन्द्रं मुरुतिश्चिद्रत्रं माता यद्वीरं दूधनुद्धिनिष्ठां ॥ ६४ ॥
आ तू ने इन्द्र वृत्रह्मसमार्थमध्यमा गांहि । महानमहीभिकृतिभिः' ॥६५ ॥
त्विभिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृष्ठाः ।
अज्ञास्तिहा जिनिता विश्वतूर्यसि त्वं तूर्य तरुष्यनः' ॥ ६६ ॥
अनुं ते शृष्मं तुर्यन्तमीयतुः श्लोणी शिशुं न मातरां ।
विश्वास्ते स्पृष्ठाः रनथयन्त मुन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्विसे ॥ ६७ ॥
यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो मर्वता मृह्यन्तेः ।
आ बोऽवांची सुमृतिवेवृत्यादृश्वहोश्चिद्या विर्वोविन्तरासेते ॥ ६८ ॥
अदंब्धिमा सवितः पायुपिष्ट्वश्च शिविभित्य परि पाहि नो गर्यम् ।
हिर्गण्यजिह्नः सुविताय नव्यसे रक्षा मार्किनीं अध्वर्धिस ईशते ॥ ६९ ॥

(१७५९) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तुम (उग्रः मन्द्रः ओजिष्टः बहुलाभिमानः तुरायसहसे जनिष्ठाः) उग्रवीर, स्तुतियोग्य, अत्यंत ओजस्वी, अपनी वीररताका बहुत अभिमान धारण करनेवाले, वेगवान् बलके लिये प्रकट हुये हो, (अत्र मरुतः चित् इन्द्रं अवर्धन) यहां इस वृत्र वध कार्यमें मरुतोने भी तुझ ऐश्वर्यशालीको स्तुतियोद्वारा बढाया, (यत् धनिष्ठा माता वीरं दधनत्) जिस हेतुके लिये धनवती माता अदितिने तुझ जैसे वीरको गर्भमें धारण किया, वह कार्य महान् है ॥६४॥ (१७६०) हे (वृत्रहन् इन्द्र) वृत्रवधकारी इन्द्र ! तुम अपने (महीभिः अतिभिः महान्) बडे बडे रक्षण साधनों द्वारा

महान् हो, ऐसे तुम (नः आ) हमारे पास शीघ्र आगमन करो । और (अस्माकं अर्ध आगहि) हमारे निवास स्थानकों

प्राप्त होओ ॥६५॥

(१७६१) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (प्रतूर्तिषु त्वं विश्वाः स्पृधः अभि असि) रणक्षेत्रोंमें तू अपने सब स्पर्धा करनेवाले ईर्षालु शत्रु सेनाओंको पराजित करता है, तू (जिनता, अशस्तिहा विश्वतः असि) सब सुर्सोका उत्पादक और दुर्शोका विनाशक होकर, समस्त शत्रुओंका नाश करनेवाला है । हे इन्द्र ! (त्वं तरुष्यतः तूर्यः) तू हमारे हिंसक शत्रूओंका विनाश कर ।।६६।।

(१७६२) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (क्षोणी ते तुरयन्तं शुष्यं अन्वीयतु, न मातरौ शिशुम्) द्यावा पृथ्वी शत्रुओंपर शीघ्रतासे आघात करनेवाले तुम्हारे बलकी बहुत प्रशंसा करते हैं, जिस प्रकार माता पिता शिशुको मान देते है (विश्वा: स्पृध: ते मन्यवे श्रथयन्तः) सम्पूर्ण शत्रुसेना तुम्हारे क्रोधके कारण शिथिल होती है, (यत् वृत्रं तूर्वसि) जिस समय तू वृत्रको

मारकर गिराता है ॥६७॥

(१७६३) (यज्ञः देवानां सुम्नं प्रत्येति) यज्ञ देवताओंकी मनकी स्थिति उत्तम करनेके लिये आता है, इस कारण (आदित्यासः) हे आदित्यो ! तुम हमको (आ मृडयन्तः भवत्) अवश्य ही सुर्स देनेवाले होओ । (वः सुमितः अर्वाचीः आववृत्यात्) तुम्हारी उत्तम बुद्धि हमारे पास आ जांय और (अंहः चित् या विरवोवित्तरा असत्) पापकारीकी भी जो सुमित धनके उपार्जन करनेवाली है वह हमारे सन्मुख हो । हे सोम ! (आदित्येभ्यः त्वा) आदित्योंके प्रीतिके लिये तुमको ग्रहण करता हूं ।।६८।।

(१७६४) हे (सवितः) सविता ! (हिरण्यजिहः त्वं अद्य) सुवर्णके समान जिह्नावाले सत्यवाक् तुम आज (शिवेभिः अद्बेभिः पायुभिः नः गयं परिपाहि) कल्याणकारी अहिंसा साधक रक्षा साधनोंसे हमारे गृहकी रक्षा करो, और (नव्यसे सुविताय आरक्ष) नवीन सुस्रके लिये भी हमको सब ओरसे सुरक्षित करो, (अघशंसः नः माकिः ईशत) पापी

शत्रु हम पर शासन न कर सकें ॥६९॥

प्र वीर्या शुचेयो दिवेरे वामध्वर्युभिर्मधूमन्तः सुतासः । वहं वायो नियुतो याह्यच्छा पित्रां सुतस्यान्धसो मदाये ॥ ७० ॥ गाव उपावतावृतं मृही युज्ञस्य रूप्सुद्रां । उमा कर्णां हिर्ण्ययां ॥ ७१ ॥ कार्व्ययोग्याजानेषु कृत्वा दक्षस्य दुरोणे । पिशादंसा सुधस्थ आं ॥ ७२ ॥ देन्यावध्वर्यु आ गत्छ रथेन सूर्यत्वचा । मध्वा युज्ञछ समस्त्राथे ॥ तं प्रत्नथा ऽयं वेनेः + ॥ ७३ ॥

तिरुश्चीनो वितेतो रशिमरेषामधः स्वितासी३दुपरि स्विदासी३त् । रेतोधा असिन्महिमाने आसन्तस्वंधा अवस्तात्मयेतिः पुरस्तर्ति ॥ ७४ ॥

आ रोर्द्सी अपूण्दा स्वर्महज्जातं यदेनम्पसो अधीरयम् । सो अध्वराय परि णीयते क्विरत्यो न वार्जसातये चनीहितैः ॥ ७५ ॥

(१७६५) हे पत्नी यजमानो ! (वां प्रवीरया शुचयः अध्वर्युभिः सुतासः मधुमन्तः दद्गिरे) तुम दोनो उत्तम वीर सदृश पवित्र अध्वर्युद्वारा अभिषव किये सोमको कूटो । हे (वायो) वायो ! तुम (नियुतः वह) अश्वोंको यज्ञके स्थानमें लाओ, (अच्छ याहि) सोमके समीप प्राप्त होओ, और (मदाय सुतस्य अन्धरः पिब) आनंदको प्राप्त करनेके लिये सोमके रसको पीओ ॥७०॥

(१७६६) हे (देव्यौ अध्वर्यू) दिव्य अध्वर्यू दोनों अश्विनी कुमारो ! तुम (सूर्यत्वचा रथेन आगतम्) सूर्यसदृश तेजस्वी रथसे यहां आओ, और (मध्या यज्ञं समञ्जाथे) मधुर सोमरससे यज्ञको सुंदर हिवसे युक्त करो, (तं प्रत्नभा अयं वेनः देवानां चित्रम्) लस प्राचीन ऋ षियोंके सदृश यह यज्ञ कान्तिमान और देवताओंको आनंद देनेवाला है ॥७१॥

(৭৩६७) (रिशादसा) हे शत्रुके विनाशक मित्रावरुणो ! (दक्षस्य सधस्थे दुरोणे काव्ययोः) उत्साही यजमानके इम यज्ञस्थानमें कवियोंके हितकारी (आजानेषु) इस भूमिमें (क्रत्वा आ) यज्ञकर्म सम्पादन करके आओ ॥७२॥

(१७६८) हे (देव्यो अध्वर्यू) दिव्य अध्वर्यू अश्विनी कुमारो ! तुम (सूर्यत्वचा रथेन आगतम्) सूर्यके सदृश कान्तिमान रथके द्वारा वर्ण आओ, और (मध्वा यज्ञं समञ्जाथे) मधुर हिव सोमके द्वारा यज्ञको संयुक्त करो, (तं प्रत्नथा अयं वेनः) वर्ण आचीन पद्धतीके समान यह कान्तिमान तेजयुक्त है ॥७३॥

(उट्र) (एषां रश्मिः तिरश्चीनः विततः) इन सूर्य आदि लोकोंका प्रकाश तिरछा होकर दूरतक गया है, यह (अधः खिद् आसीत्) नीचेकी ओर भी है और भी है और (उपिर स्विदू आसीत्) उपरकी और भी है। ये सभी ज्योतिर्मय सूर्य आदि ग्रह (रेतोधाः आसन्) वीर्यको धारण करनेवाले है और ये (मिहमानः आसन्) बडे सामर्थ्यवाले है। (स्वधा अवस्तात्) स्वयं संसारको धारण करनेवाली प्रकृति नीची है, और (प्रयितः परस्तात्) उनको प्रेरणा देनेवाला आत्मा बहुत ऊंचा अर्थात् महान है।।७४।।

(१७७०) (यत् जातं एनं अपसः अधारयन्) जिस समय यह उत्पन्न होता है उस समय इस वैश्वानरको यजमान यज्ञस्थानमें स्थापन करते है, उस समय वह (रोदसी महत् स्वः आ अपृणत्) द्यावा भूमिको और बडे अन्तरिक्षको सब ओरसे अपने प्रकाशसे व्यापता है। (सः कविः च नः हितः अध्वराय परिणीयते) वह क्रान्तदर्शी वैश्वानर अग्नि हमारा हितकारी यज्ञके लिये सब ओरसे स्वीकारा जाता है, (न अत्यः वाजसातये) जिस प्रकार अश्व अन्न प्राप्तिके लिये सब ओर जाता है।।७५॥

<sup>+ (</sup>वा.य. ७।१२, १६)

जुक्थेभिर्वृञ्चहन्तेमा या मन्तृाना चिदा गिरा। आङ्ग्षेराविवासतैः ॥ ७६ ॥ उपं नः सून्तो गिरेः भूण्वन्त्वमृतंस्य ये। सुमुखीका मंवन्तु नेः ॥ ७७ ॥ ब्रह्मणि मे मृत्यः शर्थ सुतासः शुष्मं इयर्ति प्रमृतो मे अदिः । आ शांसते प्रति हर्यन्त्युक्थेमा हरीं वहत्त्स्ता नो अच्छे'॥ ७८ ॥ अर्नुत्तमा ते मध्वन्नकिर्नु न त्वावार अस्ति वृवता विदानः । न जार्यमानो नशिते न जातो यानि करिष्या कृणुहि पंवृद्धे ॥ ७९ ॥ तिद्दिस मुवनेषु ज्येष्टं यतो जज्ञ जुग्रस्त्वेषनृम्णः । सुद्यो जज्ञानो नि रिणाति शञ्चननु यं विश्वे मद्रन्त्यूमाः' ॥ ८० ॥ इमा उ त्वा पुरुवसो गिरी वर्धन्तु या मर्म । पावृक्षवंणाः शृचेयो विप्रित्रोऽभि स्तोमैरनूषते ॥ ८१ ॥

(१७७१) (या वृत्रहन्तमा मन्दाना आंगुषेः उक्थेभिः) जो दोनों इन्दाग्नी देवता वृत्ररूपी शत्रुके नाशक स्वभावसेही आनन्द देनेवाले, अच्छे स्तोत्रों और उत्तम वचनोंसे तथा (चित**्गिरा आ आविवासितः)** स्तुतियोंकी वाणियोंसे परिचर्या किये जाते है ॥७६॥

(१७७२) (ये नः सूनवः अमृतस्य गिरः श्रृण्वन्तु) जो हमारे पुत्र हैं, वे अविनाशी परमेश्वरके दिये वेदके ज्ञानका श्रवण करें और (नः सुमृडीकाः भवन्तु) हमारे लिऐ उत्तम सुखकारी हों ॥७७॥

(१७७३) (सुतासः मतयः मे ब्रह्मणि आ शासते) पूत्र वा मननशील जन मुझसे वेदमन्त्रोंके ज्ञानकी अभिलाषा करते हैं, और वे (इमा इक्था प्रति हर्यन्ति) इन वेद वचनोंकी ही चाहते हैं। (मे प्रभृतः शुष्मः इयितें) मेरे द्वारा उत्तम रीतिसे ज्ञान देनेवाला आचार्य ही उनको सुस्म प्रदान करता है। (हरी नः ता वहतः) ज्ञानको धारण करनेवाले और अज्ञानको नाश करनेवाले हम दोनों को नाना प्रकारके वेदज्ञान प्राप्त हो ॥७८॥

(१७७४) हे (मघवन्) इन्द्र! (निकः ते अनुत्तम्) कोई पदार्थ भी ऐसा नहीं जो तेरे द्वारा नहीं चलाया गया (त्वावान् देवता विदानः न अस्ति) तेरे सदृश द्रष्टा और दानशील एवं ज्ञानवान् भी दुसरा नहीं है। हे (प्रवृध्द) सबसे अधिक शक्तिशालिन्! तुम्हारे समान (न जायमायः) न भविष्यमें कोई पैदा होनेवाला है, और (न जातः) न पैदा हुआ है, जो (यानि करिष्ये) जिन कामोंको तू भविष्यमें करेगा एवं (कृणुहि) अब, इस समय करता है उसको भी (नशते) कर सके ऐसा भी कोई नहीं है ॥७९॥

(१७७५) (भुवनेषु तत् इत् जेष्ठं आस) सम्पूर्ण लोकोंमें वह परब्रम्ह ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है, (यतः त्वेषनृम्णः उग्नः जज्ञे) जिससे प्रकाशरूप और उत्कृष्ट सूर्य उत्पन्न हुआ है, जो (जज्ञानः सद्यः शत्रून निरिणाति) उत्पन्न होकर शीघ्रही अन्धकाररूप शत्रुओंको नष्ट करता है। (विश्वे ऊमाः यं अनुमदन्ति) सम्पूर्ण रक्षक देवता जिसके अनुकूल आचरण करते है।।८०।।

(१७७६) हे (पुरूवसो) बहुत धनवाले आदित्य ! (उ याः मम गिरः) अवश्य निश्चयसे जो मेरी स्तुतियां है (इमाः त्वा वर्धन्तु) ये सब तुमको स्तुतिसे बढावें । (पावकवर्णाः शुचयः विपश्चितः स्तोमैः अभ्यनूषतः) अग्नि सदृश तेजवाले ब्रह्मवर्चसयुक्त पवित्र विद्वान् स्तोत्रोंसे तुम्हारी सब प्रकारसे स्तुति करते है ॥८१॥

यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधिपा अतिः ।

तिरश्चित्र्ये कृशमे पवीरित तुम्येत्सो अन्यते रियः ।। ८२ ॥

अवध्य सहस्रमृषि भिः सहस्कृतः समुद्द इव पप्रथे ।

सत्यः सो अस्य महिमा गृंणे शवी यृज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ ८३ ॥

अदंब्धेभिः सवितः पायुभिष्वध्य शिविमिर्ध्य परि पाहि नो गर्यम् ।

हिरंप्यजिह्नः सुनिताय नव्यसे रक्षा मार्किनी अधश्यं इशते ॥ ८४ ॥

आ नो यृज्ञं दिनिस्पृशं वायो याहि सुमन्मिः ।

अन्तः पवित्रं उपरि श्रीणानोऽयध्य शुक्तो अयामि ते ॥ ८५ ॥

इन्द्रवाय सुनन्दशां सुहवेह हवामहे ।

यथा नः सर्व इज्जनीऽनमीवः सङ्गमे सुमना असर्व ॥ ८६ ॥

ऋर्थिगित्था स मत्यः शञ्चमे वेदतातये ।

यो नुनं मित्रावर्षणाविभिष्टय आचके हृष्यद्तिये ॥ ८७ ॥

(१७७७) (अयं विश्वः आर्यः यस्य दासः) यह सम्पूर्ण आर्यजन जिस परमात्माके सेवक है। और (शेविधणः अिरः) कृपण जन जिसके शत्रु है। (पवीरिव रूशमे अर्ये तिरः) धन रक्षा निमित्त आयुध धारण करनेवाले तथा उस धनके निमित्त दूसरेकी हिंसा करनेवाले धनके स्वामीके पास जो धन है (सः रिवः चित् तुभ्य इत् अज्यते) वह धन भी तुम्हारे निमित्त ही प्रकट होता है अर्थात् दुसरा पुरूष उससे धनको लेकर तुम्हारे निमित्त देता है ॥८२॥

(१७७८) (अयं ऋषिभिः सहस्कृतः) यह इन्द्र ऋषियोंके द्वारा बलसम्पन्न किया हुआ है, (अस्य शवः सः सत्यः) इस तेजरवीकी बलकी महिमा सत्य है, वह (समुद्र इव प्रपथे) समुद्रके समान विस्तीर्ण है, मै (यज्ञेषु विप्रराज्ये सहस्रं गुणे) यज्ञोंमें अर्थात् मेधावी ब्राह्मणोंके राज्यमें सहस्त्रों प्रकार उसकी महिमाकी स्तुती करता हूं ॥८३॥

(१७७९) हे (सवितः) सविता ! (हिरण्यजिहः त्वं अद्य) हिरण्यके समान जिह्नावाले सत्य बोलनेवाले तुम आज (शिवेभिः अदब्धेभिः पायुभिः नः गयं परिपाहि) कल्याणकारी अहिंसित रक्षा साधनोंसे हमारे गृहकी रक्षा करो और (नव्यसे सुविताय आरक्ष) नवीन सुराके लिये भी हमारा सब ओरसे पालन करो, (अघशंसः नः माकिः ईशतः) पापी शत्रु हमपर शासन न कर सकें ॥८४॥

(१७८०) हे (वायो) वायो ! तुम (नः दिविस्पृशं यज्ञ आ याहि) हमारे द्युलोकको स्पर्श करनेवाले इस यज्ञमं आओ । (अन्तः पवित्रे उपरि श्रीणानः अयं शुकः) पात्रके मध्यमें स्थित तथा ऊपर सींचा हुआ यह शुद्ध रसात्मक सोम (सुमन्मभिः ते अयामि) श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा मै तुम्हारे लिये अर्पण कर्ता हूं ॥८५॥

(१७८१) (इह सुसंदृशा सुहवा इन्द्रवायू हवामहे) यहां इस यज्ञमें भली प्रकार देखनेवाले, उत्तम रीतिसे बुलाये हुए इन्दवायुको हम बुलाते है। (यथा नः सर्वः इत् जन् अनमीवः सङ्गमे सुमनाः असत्) जिस प्रकार हमारे सब पुत्र पौत्रादि जन नीरोगी तथा अच्छे मनवाले उदार हों ॥८६॥

(१७८२) (नूनं यः मर्त्यः) निश्चयसे जो मनुष्य (अभिष्टये हव्यदातये मित्रावरूणौ आचक्रे) इष्ट पदार्थके लाभके लिये तथा हिवदानके लिये मित्रावरूण देवताको बुलाता है, (सः देवतातये ऋधक्इत्था शशमे) वह मनुष्य देवयज्ञके लिये समृध्द होकर इस प्रकार शान्त होता है ॥८७॥

आ यात्मुपे भूषतं मध्यः पिबतमाश्वना ।
दुग्धं पयो वृषणा जेन्यावसू मा नो मधिष्टमा गंतम् ॥ ८८ ॥
पेतु बह्मणस्पतिः प देव्येतु सूनृता । अच्छा वीरं नये पुक्किराधसं देवा युक्तं नयन्तु ने ॥ ८९॥ चन्द्रमां अप्स्तुन्तरा सुंपणी धावते विवि ।
रूपि पिशङ्गं बहुछं पुंक्सपृह्छं हरिरेति किनिकदर्त ॥ ९० ॥
देवं त्ये वोऽवंसे देवं-देवम्मिष्टये । देवं-देवछं हुवेम् वाजसातये गूणन्तो देव्या धियां ॥९१ ॥
दिवे पृष्टो अरोचताग्निवेश्वान् रो बृहन् ।
दमयां वृधान ओजसा चनोहितो ज्योतिषा बाधते तमः ।। ९२ ॥
दन्द्रांगी अपादियं पूर्वागांत पुद्वतींभ्यः ।
दिवी शिरो जिह्नया वार्वद्वच्चरित्रधंकात्पद्वा न्यंकमीत् ॥ ९३ ॥

(१७८३) हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो ! तुम दोनों इस यज्ञमें (आयातम्) आगमन करो और इस यज्ञको (उपभूषतम्) अलंकृत करो, तथा (मध्वः पिबतम्) मधुर सोमरसका पान करो । हे (वृषणा) बलवानो । (जेन्यावसु पयः दुग्धं आगतम्) धनको वशीभूत करनेवाले तुम जल और दूधके साथ, हमारे निकट आगमन करो, आगमन करके (नः मा मार्घिष्टम्) हमको मत मारो ॥८८॥

(१७८४) (ब्रह्मणस्पतिः नः अ अच्छ प्रैतु) ब्रह्मणस्पति हमारे यज्ञके पास आगमन करे । हमें (सूनृता देवी प्रैतु) दिव्य सत्य वाणी प्राप्त हो । और (देवाः नर्य पिक्तराधसं नः यज्ञं नयन्तु) दिव्य गुणोंवाले विद्वान् जन, तथा मनुष्योंमें उत्तम जन और समाजोंकी उन्नति करनेवाले लोग हमारे इस यज्ञको पूर्ण करें ॥८९॥

(१७८५) (सुपर्णः चन्द्रमाः) सुन्दर कांतियुक्त चन्द्रमा (किनक्रदत् हिरः) हिनहिनाते शब्द करनेवाले घोडेकी तरह (दिवि अप्सु अन्तः आ धावते) आकाशमें अन्तरिक्षके बीच अच्छे प्रकारसे शीघ्रतासे चलता है, और (पुरुस्पृहं बहुलं पिशङ्गं रियं एति) बहुतोंसे चाहने योग्य, सुवर्ण सदृश दीप्तमान तेजस्विताको प्राप्त होता है, वैसे ही हे मनुष्यो ! तुम लोग भी पुरुषार्थसे वेगयुक्त गमन करते हुये ऐश्वर्यको प्राप्त करो ॥९०॥

(१७८६) (देव्याः धिया गृणन्तः) दिव्य बुद्धिसे स्तुति करते हुये हमलोग (अवसे देवं देवम्) संरक्षण प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक दिव्य गुणवाले विद्वानको तथा देवको बुलावें, और (अभिष्टये देवं देवं हुवेम) अभिष्ट सुख प्राप्त करनेके लिये हम प्रत्येक व्यवहार कुशल पुरुषको आदरपूर्वक बुलावे तथा (वाजसातये देवम्) संग्राम विजयके लिये प्रत्येक विजय प्राप्त करनेवाले वीर पुरुषको हम अपनावें ॥९१॥

(१७८७) (वैश्वानरः बृहन् अग्निः) सब नरोंका हितकारी महान् अग्नि (पृष्टः दिवि अरोचत) आकाशमें दीप्तमान होता है । और (क्ष्मया वृधानः ओजसा चनः हितः ज्योतिषा तमः बाधते) भूलोकमें निवास करनेवाले मनुष्योंसे दिये गये हवि द्वारा वर्धमान, तथा अपने तेजसे वा बलसे हितकारी अग्नि स्व प्रकाशसे अन्धकारको दूर करता है ॥५२॥

(१७८८) (इन्द्राग्नी) इन्द्राग्नी ! (इयं अपात् पद्धतीभ्यः पूर्वा अगात्) यह उषा पादरहित होकर भी पादयुक्त होती हुई प्रजाओं पहले होनेवाली आगमन करती है, और उन प्रजाओं के (शिरः हित्वी जिह्ना वावदत् अचरत्) शिरको निद्रात्याग द्वारा प्रेरणा करती हुई, प्राणियों के वागिन्द्रियद्वारा शब्द करती हुई फैलती है । इस प्रकार चलती हुई उषा एक दिनमें (त्रिंशत् पदा न्यक्रमीत्) तीस मुहूर्तों को आक्रमण करती है ।।९३।

वेवासो हि ब्मा मर्ने समन्यवो विश्वं साक्ष्यं सरीतयः।
ते नी अद्य ते अंप्रं तुचे तु नो भवन्तु विद्योविदः । १४॥
अपांधमवृभिश्चेरतीरशस्तिहाथेन्द्रो द्युग्न्याभंवतः।
वृवास्तं इन्द्र सुख्यायं येमिरे बृहेद्धानो मर्श्वहण ॥ ९५॥
प्रावं इन्द्रांय बृहते मर्शतो ब्रह्माचितः। वृज्ञथं हेनति वृज्ञहा शतकंतुर्वजीण शतपंवणा ॥ ९६॥
अस्योदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्युष्ठं शवो मदे सुतस्य विष्णंवि।
अद्या तर्मस्य महिमानमायवोऽनुं दुवन्ति पूर्वथा।
इमा उंत्वा यस्याय मुप्छं सहस्री मूर्ध्व क पु णांः । ९७॥

[ अ०११, कं- ९७, मं- सं- ९७]

## इति त्रवित्रज्ञोऽध्यायः।

(१७८९) (विश्वेदेवासः मनवे साकं समन्यवः सरातयः हि स्म) समस्त विद्वान्, मननशील पुरुषके हितके लिये एकसाथ पराक्रमयुक्त समानरूपके दानशील होकर रहा करें। और वे (अद्य अपरं नः, नः तुचे विरवोविदः भवन्तु) आज और भविष्यकालमें भी हमारे तथा हमारे पुत्र पौत्रादि सन्तानोंके हितके लिये धन ऐश्वर्यके दान करने करानेवाले हों।।१४।।

(१७९०) (इन्द्रः अशस्तिहा अभिशस्तीः अप अधमत्) इन्द्र, खल पुरुषोंको दण्ड देनेमें समर्थ, सब ओरसे आनेवाली हिंसाकारिणी सेनाओंको दूर भगाता है और (द्युम्नी अभवत्) अन्नादिसे समृद्ध ऐश्वर्यवान् होता है । हे (इन्द्र) इन्द्र ! हे (बृहद्भानो) अत्यन्त तेजस्वी सूर्य ! हे (मरुद्रण) मरुद्गण ! (देवाः ते सख्याय येमिरे) देवगण तुम्हारे मित्रभावके लिये यत्न करते है ॥९५॥

(१७९१) हे (मरुतः) मरुतो ! (वः बृहते इन्द्राय ब्रह्म प्रार्चत्) तुम लोग महान इन्द्रके लिये वेदके स्तोत्रोंका उच्चारण करो, वह (वृत्रहा शतक्रतुः) वृत्र असुरका नाशक और सौ यज्ञोंका कर्ता इन्द्र (शतपर्वणा वज्रेण वृत्रं हनति) सौ ग्रन्थीवाले वज्रसे वृत्र असुरका नाश करता है ॥९६॥

(१७९२) (इन्द्रः विष्णवि सुतस्य मदे) इन्द्र यज्ञमें सोमरसके आनन्दमें (अस्य इत् वृष्ण्यं शवः वावृधे) इसके वीर्यबलको बढाता है, (अघा आयवः पूर्वथा अस्यतं महिमानं अनुष्ठुवन्ति) अब इस समयमें भी मनुष्य पूर्वकालीन ऋ वियोंके समान इस इन्द्रके महिमाकी स्तुति करते है, (इमा उ त्वा) ये स्तुतियां निश्चयसे तुझको बढाती है, (अस्य अयं) इस इन्द्रका यह अपूर्व बल व तेज है, (अयं सहस्त्रं) यह सहस्त्रों यज्ञोंका सम्पादन करता है, और यह (ऊर्ध्व उ षु णः) उच्च स्थानपर स्थित हुआ विराजता है।।९७।।

#### ।। तैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥

...

# अथ चतुर्स्त्रिशोऽध्यायः।

यज्ञार्यतो दूरमुदैति देवं तदं सुप्तस्य तथैवेति ।

दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु'॥ १॥

येन कर्माण्यपसी मनीषिणी यज्ञे कृण्वनित विद्धेषु धीराः ।

यदंपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु'॥ २॥

यरम्जानमृत देतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं मजासं ।

यस्मान्न ऋते किं चन कर्म ऋियते तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु'॥ ३॥

येनेदं भूतं भुवेनं मविष्यत् परिगृहीतम्मृतेन सर्वम् ।

येने यज्ञस्तायते सप्तहीता तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु'॥ ४॥

(१७९३) (यत् मनः जाग्रतः दूरं उद् आ एति) जो मन जागृत अवस्थामें दूर जाता है, और (सुप्तस्य तथा एव एति) सोये हुये पुरुषका मन भी उसी प्रकार दूर जाता है, (तत् उ ज्योतिषा दूरंगमं ज्योतिः) वह ही निश्चयसे तेजस्वी इन्द्रिय गणके बीचमें दूरतक पहुंचानेवाली ज्योति है, और (देवं एकम्) देव अर्थात् जीवत्माका एकमात्र वह दिव्य साधन है, इस प्रकारका (तत् मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो ॥१॥

(१७९४) (अपसः धीराः मनीषिणः यज्ञे येन कर्माणि कृण्वन्ति) कर्मानुष्ठानमें तत्पर बुद्धिमान मेधावी जन यज्ञमें जिस मनसे उत्तम कर्मोंको करते है, जो (प्रजानाम् अन्तः) प्राणीमात्रके शरीरके मध्यमें रहता है, और (विदथेषु यत् अपूर्व यक्षम्) यज्ञोंमे जो अद्भुत व पूजनीय बल करके विराजता है (तन्मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन शुभ संकल्प करनेवाला हो ॥२॥

(१७९५) (यत् प्रज्ञानं उत चेतः च धृतिः) जो मन विशेष ज्ञानसे युक्त, चिंतन करनेवाला तथा धैर्यरूप है, (यत् अमृतं प्रजासु अन्तः ज्योतिः) जो प्राणियोंके मध्यमें अमर प्रकाश ज्योतिरूप है, (यस्मात् ऋते किञ्चन कर्म न क्रियते) जिसके विना कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है, (तन्मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन अच्छे संकल्पवाला हो ॥३।

(१७९६) (येद अमृतेन इंद सर्व भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम्) जिस अविनाशी मनने इस सम्पूर्ण भूतकालके, वर्तमानकालके तथा भविष्यकालके पदार्थोंको ग्रहण किया है, एवं (येन सप्त होता यज्ञ तायते) जिससे सात होता गणोंसे युक्त यज्ञ विस्तार किया जाता है (तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु) वह मेरा मन अच्छे संकल्पवाला हो ॥४॥

येन सप्त होता यज्ञः तायते - जो मन सात होताओंसे होनेवाले यज्ञको करता है।

सप्त होता - पंच ज्ञानेंद्रिय और मन तथा बुद्धि मिलकर सात होता इस जीवनरूप यज्ञमें होते है । और ये सात होता इस जीवनरूपी यज्ञको चलाते हैं ।

9 शरीर, २ कर्मेन्द्रिय, ३ ज्ञानेंद्रिय, ४ मन, ५ बुद्धि, ६ आत्मा और ७ परमात्मा ये सात सब विश्वको चला रहे हैं । विश्वका यज्ञ इतनेही चलाया जाता है ।

सबको ठीक रीतिसे चलानेवाला इनमें मन है। मन शुद्ध रहा तो उसकी प्रेरणासे सब इतर साधन योग्य कार्य करते रहते है। और यदि मन अशुद्ध हुआ तो सब कार्य बिगडते है। यह मनका महत्व है। इस कारण मनको पवित्र रखना चाहिये।।।।। यस्मिन्नृष्टः साम् यर्जूछे वि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविद्याः ।
यस्मिन्निष्ठत्तछं सर्व्योतं प्रजानां तन्मे मनेः शिवसंङ्गल्पमस्तुं ॥ ५ ॥
सुपागृथिरश्वानिव् यन्मेनुष्यान्नेर्नायदेऽभीश्रीभेर्वाजिनं इव ।
हुत्पतिष्ठं यद्जिरं जविष्ठं तन्मे मनेः शिवसंङ्कल्पमस्तुं ॥ ६ ॥
पितुं नु स्तीषं महो धुर्माणं तविषीम् । यस्यं शितो व्योजेसा वृत्रं विर्वर्धमुद्येत्'॥ ७ ॥
अन्विद्वनुपते त्वं मन्यांसै शं चं नस्कृषि । कत्वे दक्षाय नो हिनु प्र ण आपूर्धिष तास्यः'॥ ८॥
अन्विद्वनुपते त्वं मन्यांसै शं चं नस्कृषि । कत्वे दक्षाय नो हिनु प्र ण आपूर्धिष तास्यः'॥ ८॥
अन्विद्वनुपति व्यं मन्यांसै शं चं नस्कृषि । अशिश्वं हृद्यवाहंनो भवतं हाशुष्टे मर्यः'॥ ९॥
सिर्नावालि पृथ्वेष्टुको या देवानामिन स्वसां । जुपस्यं हृद्यवाहंते प्रजां देवि विविद्धित नः'॥१०॥

(१७९७) (यस्मिन् ऋचः प्रतिष्ठिताः) जिस मनमें वेदके मंत्र रहते हैं और (यस्मिन् सामयजूंषि रथनामौ आराः इव) जिसमें साम व यजुर्वेदके मन्त्र स्थिर हैं जिस प्रकार रथचक्रके नाभीमें आरे स्थिर होते है, तथा (प्रजानां सर्व चितं यस्मिन् ओतम्) प्रजाओंका सब चित्त जिसमें ओत-प्रोत हुआ है (तन्मे मनः शिवसंकल्पं अस्तु) वह मेरा मन शिव संकल्प करनेवाला हो ॥५॥

(१९९८) (यत् मनुष्यान् नेनीयते) जो मन मनुष्योंको इधर उधर ले जाता है, (सुषारिथ: अभीशुभि: वाजिन: अश्वन् इव) जिस प्रकार अच्छा सारथी लगामद्वारा वेगवान् घोडोंको इधर उधर ले जाता है। (यत् अजिरं जविष्ठं हृत्प्रतिष्ठम्) जो मन जरारहित, अतिशय वेगवान् और हृदयस्थानमें स्थित है, (तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु) वह मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो ॥६॥

(१७९९) इस (धर्माणं पितुं स्तोषम्) धारण करनेवाले अन्नकी स्तुति करते हैं, (नु यस्य ओजसा त्रितः वृत्रं विपर्वं अर्दयत्) जिसके बलसे तीनों स्थानोंके अधिपति इन्द्रने वृत्रको स्वण्ड स्वण्ड करके अनेक प्रकारसे मारा था ॥॥॥ धर्माणं पितुं स्तोषम्- धारण करनेकी शक्ति बढानेवाले अन्नकी मैं प्रशंसा करता हूं। अन्न वैसा चाहिये कि जिसके स्थानेसे शरीरकी धारक शक्ति बढ जाय ।

अन्न ऐसा भी होता है कि जिसके स्वानेसे शरीरकी शक्ति कम हो जाती है । ऐसा कमजोर करनेवाला अन्न नहीं स्वाना चाहिये ।

यस्य ओजसा त्रितः वृत्रं विपर्व अर्दयत्- जिस अन्नसे बल बढनेसे शरीर मन और बुद्धि इन तीनोंका बल बढता है। यही अन्न स्वाने योग्य है इन्द्रने ऐसा उत्तम अन्न स्वाया जिससे वह बलवान बना और वह वृत्र जैसे दुष्टोंको मार सका ॥७॥

(१८००) हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धिवाले विद्वन् ! (त्वं शं अनुमन्यासे नः कृषि) तुम जिसको सुस्रकारी और अनुकूल मानते हो उससे हमको संयुक्त करो, (त्रत्वे दक्षाय नः हि नु) बुद्धि बल वा चतुराईके लिये हमारी वृद्धि करो। (च नः आयूंषि इत् प्रतारिषः) तथा हमारी आयुको निश्चय करके अच्छी प्रकार तारण करो अर्थात् बढाओ ॥८॥

(१८०१) (अनुमितः अद्य अस्माकं यज्ञं देवेषु अनुमन्यताम्) अनुमती देवी आज हमारे यज्ञको देवताओंके लिये अनुकूल करे (च हव्यवाहनः अग्निः दाशुषे मयः भवतम्) और हिव वहन करनेवाला अग्नि हिव प्रदान करनेवाले यजमानके लिये सुरक्षकर हो ॥९॥

(१८०२) हे (पृथुष्टुके) बहुत केशोंवाली 'हे (सिनीवाली) समस्त प्रजाओंको पालन व रक्षण सामर्थ्यसे बांधनेवाली सिनीवाली देवी! (या देवानां स्वसा असि) जो तुम देवताओंकी भिगनी हो, वह तुम (आयुतं हव्यं जुषस्व) सम्यक् आंहुति की हुई हिवको प्रीतिसे सेवन करो । हे (देवि) दिव्यगुणोंवाली देवि ! (नः प्रजां दिदिड्ढि) हमारे लिये सुन्दर सन्तानरूप प्रजाको प्रदान करो ॥१०॥

पत्र नुद्धः नर्म्यतीमधि यन्ति मसीतमः। मरम्यतीन पश्चया सो नेशेऽमंदरस्रिते ॥ ११ ॥ स्वमीप्रे पश्चमो अङ्गिता अधिर्देवा देवानामभवः शियः सखा । तवं वते क्वयो विद्धानाप्रमोऽजीयन्त मुरुता आजेहरूयः ॥१२ ॥ तवं वेते क्वयो विद्धानाप्रमोऽजीयन्त मुरुता आजेहरूयः ॥१२ ॥ व्याता तोकस्य तनिये गर्वामस्यानिमेपुछं रक्षमाणस्तवं वृते ॥ १३ ॥ व्याता ग्रामवं भरा विकित्वान्तस्यः प्रवीता वृपंणं जजान अरुषस्तूंपो रुशेदस्य पाज इडायास्पुत्रो व्युनेऽजित्तरे ॥ १४ ॥ इडायास्त्वा पुदे वृपं नामा पृथित्या अधि । जातवेदो निधीमहाग्रे हत्याय वोहेवे ॥ १५ ॥ प्र मन्महे शवसानायं शूषमोङ्गूषं गिर्वणसे अङ्गित्स्वत । मृक्षितिभे स्तुवत किन्धायार्याम्यस्य नेते विश्वतार्यं ॥ १६ ॥ मृक्षितिभे स्तुवत किन्धायार्याम्यस्य नेते विश्वतार्यं ॥ १६ ॥

<sup>(</sup>१८०३) (सस्त्रोतसः पञ्च नद्यः सरस्वतीं अपियन्ति) प्रवाहवाली पांच नदियां जिस प्रकार बडी नदी सरस्वती नदीमें मिलकर, उसमीं लीन हो जाती है (सा तु सरस्वती पञ्चधा देशे सरित् अभवत्) उस प्रकार वही सरस्वती अर्थात् विद्या पांच प्रकारके जनोंको एकरूप करके बढाती है ॥११॥

<sup>(</sup>१८०४) हे (अग्ने) अग्ने ' (त्वं अङ्गिरा, ऋषिः, देवः, शिवः, देवानां प्रथमः सरवा अभवः) तुम शरीरके अङ्गोके रसरूप, सबके द्रष्टा, प्रकाशमान्, कल्याणरूप और देवताओंके प्रथम मित्र हो । (मरुतः नव व्रते कवयः विद्यनापसः भ्राजदृष्टयः अजायन्त) मरुद्गण तुम्हारे व्रतमे रहनेसे क्रान्तदर्शी, कर्मीके ज्ञाता और उत्तम तीक्ष्ण आयुधवाले हुये है ॥१२॥

<sup>(</sup>१८०५) हे (अग्ने) अग्ने ! हे (देव) देव ! हे (वन्द्य) वन्दनीय ! (तव व्रते मघोनः रक्ष) तुम्हारे नियममें रहनेवाले इस धनी यजमानका तुम रक्षण करो, (च नः तन्वः तव पायुभिः) और हमारे शरीरोंकी अपने रक्षण शक्तियोंसे रक्षा करो, क्योंकि (अनिमेषं रक्षमाणः तोकस्य तनये गवां त्राता असि) सावधानीसे रक्षा करनेवाले तुम यजमानके पुत्रों पौत्रों और गौवोंके रक्षक हो ॥१३॥

<sup>(</sup>१८०६) हे (स्वाहुत अग्ने) अच्छी प्रकारसे हवन किये हुए अग्ने ! (जनानां ये यन्तारः मधवानः गोनां ऊर्वान् दयन्त) जनोंके मध्यमें जो जितेन्द्रिय धनवान् गौके दुग्ध, आदिके साथ पुरोडाशादिको देते है वे (सूरयः त्वे प्रियासः सन्तु) विद्वान तुम्हारे प्रिय हो ॥१४॥

<sup>(</sup>१८०७) हे (जातवेदः) वेदको जाननेवाले ! हे (अग्ने) अग्ने ! (इडायाः पदे पृथिव्या नाभा अधि) पृथ्वी परके देवयज्ञके स्थानमें उस पृथ्वीके उत्तर वेदीके मध्यमें (वयं त्वा हव्याय वोढवे निधीमिह) हम तुझको हविके वहन करनेके लिये स्थापन करते हैं ॥१५॥

<sup>(</sup>१८०८) हम इन्द्रके (शूष आङ्गूषं प्रमन्महे) बलको बढानेवाले स्तोत्रको जानते हैं । (शवसानाय गिर्वणसे सुवृक्तिभिः स्तुवते ऋग्मियाय विश्रुताय नरे) बलकी अभिलाषावाले, सुशिक्षित वाणियोंसे युक्त, स्तुति मन्त्रोंसे स्तुति करनेवाले, ऋ चाओंके सुप्रसिद्ध विद्वान् शौर्य बलादिसे विख्यात नररूप इन्द्रके लिये (अङ्गिग्स्वत् अर्क अर्चाम्) अङ्गिराके समान मन्त्रका उच्चारण करते है ॥१६॥

प वो मुहे मिं नमी भरध्वमाङ्गूष्य्थं शवसानाय सामं।
येना नः पूर्वे पितरः पद्जा अर्चन्तो आङ्गिरसो गा अर्विन्दन् ॥ १७ ॥
इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सर्वायः सुन्वन्ति सोमं दर्धति प्रयांशिस ।
तिर्तिक्षन्ते अभिश्चेरितं जनानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेतः' ॥ १८॥
न ते दूरे पंत्रमा चिद्रजार्थस्या तु प्र योहि हरिवो हरिम्याम् ।
स्थिराय वृष्णे सर्वना कृतेमा युक्ता ग्रावांणः समिधाने अग्नौ' ॥ १९ ॥
अर्थाढं युक्तु पृतेनासु पर्विधं स्वर्धामुप्सां वृजनंस्य गोपाम् ।
सोषुजार्थं सुश्चितिशं सुश्चवंसं जर्यन्तं त्वामन् मदेम सोमं ॥ २० ॥
सोमो धेनुशं सोमो अर्वन्तमाशुशं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति ।
सावृन्यं विदृश्यशं सभयं पितृश्ववंणं यो ददांशदस्मं' ॥ २१ ॥
त्वमिमा ओर्षधीः सोम् विश्वास्त्वम्पो अंजनय्यवं गाः ।
त्वमिमा ओर्षधीः सोम् विश्वास्त्वम्पो अंजनय्यवं गाः ।

(१७०९) हे ऋत्विग्गणो ! (वः महे शवसानाय मिंह नमः प्रभरध्वम्) तुम महाबलवान इन्द्रके लिये बडे अन्नका प्रदान करो, तुम (आङ्गूष्यं साम) बलके लिये उपयोगी सामको उच्चारण करो, (येन नः पूर्वे पितरः पदझाः अर्चन्तः गाः अविन्दन्) जिससे हमारे पूर्व पितर वैदिक मंत्रोंको जानकर अर्चना करनेसे भूमियों तथा गौ आदिको प्राप्त करते रहे ॥१७॥ (१८१०) हे (इन्द्र) इन्द्र ! (कश्चन प्रकेतः त्वत् हि आ) कोई भी विशेष ज्ञान हो वह तुमसेही प्राप्त होता है; (सोम्यासः सस्थायः त्वां इच्छन्ति) सोमरसको तैयार करनेवाले तुमको चाहते है; (सोमं सुन्वन्ति) वे सोमका रस निकालते है; (प्रयांसि दधित) अन्नोंको धारण करते हैं और (जनानां अभिशस्तिं तितिक्षन्ति) मनुष्योंके दुर्वचनोंको सहन करते है ॥१८॥

(१८११) हे (हरियः) अश्ववाले इन्द्र! (अग्नौ सिमधाने, स्थिराय वृष्णे, इमा सवना कृता) अग्निक प्रज्वलित होने पर सुदृढ बलके प्राप्तिके लिये ये प्रातःसवन आदि किये है, और (ग्रावाणः युक्ताः) प्रस्तर रस निकालनेके कर्ममे नियुक्त किये है, (तु हरिभ्यां प्रयाहि) इस कारण तुम अश्वोद्वारा आगमन करो, (परमा रजांसि ते दूरे न चित्) परम दूर देशके स्थान भी तुम्हारे लिये दूर नहीं है ॥१९॥

(१८१२) हे (सोम) सोम! (युत्सु असाढं, जयन्तं पृतनासु पप्रिं स्वर्षां अप्साम्) युद्धमें असह्य पराक्रम करनेवाले, विजय प्राप्त करनेवाले, सेनाओंका पालन करनेवाले, द्युलोकके निवास करनेवाले, जलोंके दानकर्ता, (वृजनस्य गोपां भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रवसं त्वां अनुमदेम) बलोंके रक्षक, संग्राममें शत्रुओंके जीतनेवाले, अच्छे निवासवाले और सुन्दर कीर्तिवाले तुम्हारा हम अनुसरण करते हैं ॥२०॥

(१८९३) (यः अस्मै ददाशत) जो यजमान इस इन्द्रके लिये हिव देता है, उसके लिये (सोमः धेनुम्) सोम धेनुको प्रदान करता है, (सोमः आशुं अर्वन्तम्) सोम शीघ्र वेगवान अश्वको देता है, तथा (सोमः कर्मण्यं सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्रवणं वीरं ददाति) सोम, कर्म करनेमें दक्ष, गृहकार्यमें कुशल, यज्ञमें प्रवीण, सभाके योग्य और पिताके आज्ञाको माननेवाले वीर पुत्रको देता है ॥२१॥

(१८१४) हे (सोम) सोम! (त्वं इमाः विश्वाः ओषधीः अजनय) तुम इन सम्पूर्ण ओषधियोंको उत्पन्न करते हो, (त्वं अपः) तुम जलको उत्पन्न करते हो, (त्वं गाः) तुम धेनुओंको प्रकट करते हो (त्वं उरु अन्तरिक्षं आततन्थ) तुम ही विस्तीर्ण अन्तरिक्षका विस्तार करते हो और (त्वं ज्योतिषा तमः ववर्थ) तुम अपने तेजसे अन्धकारको दूर करते हो ॥२२॥

वृतेन नो मनसा देव सोम ग्रायो माग्छ सहसायञ्जिम युध्य ।

मा त्वा तन्विशिषे विर्युस्योभयेभ्यः प्रचिक्तिस्मा गविधी ॥२३॥

अही व्यव्यवस् क्कुभः पृथिव्यास्त्री धन्त योजेना सप्त सिन्धून ।

हिर्ण्याक्षः सेतिता देव आगाद्दधद्दत्नां द्राशुचे वायीणि ॥ २४॥

हिर्ण्याक्षः सेतिता विचर्षणिक् मे द्यावांपृथिवी अन्तरीयते ।

अपामीवां बार्थते विति सूर्यमिम कुण्णेन रजेसा द्यापृणोति ॥२५॥

हिर्ण्यहस्तो अर्थुरः सुनीयः सुमुडीकः स्ववां यात्ववीद् ।

अपसेर्थन् रक्षसी यातुधानानस्थाद्देवः पतिकृषे गृंगानः ॥ २६॥

ये ते पन्थां। सवितः पूर्वासीऽरेणवः सुकृता अन्तारक्षे ।

तेमिनी अद्य प्रथिमिः सुगेभी रक्षां च नो अधि च ब्रहि देव ॥ २७॥

दुमा पिंवतमिक्तिमा नः शर्म यच्छतम् । अविद्वियाभिकृतिभिः ॥ २८॥

(१८९५) हे (देव) देव (सहसावन्) बलवान् (सोम) सोम ! (देवेन मनसा नः रायः भागं अभियुध्य) दिव्य मनके द्वारा हमको धनका भाग प्रदान करो, दानमें प्रवृत्त हुये (त्वा मा आतनत्) तुमको कोई प्रतिबन्ध न करेगा क्योंकि तुम (वीर्यस्य ईशिषे) वीर्यके कार्य करनेमें समर्थ हो, और (गविष्ठौ उभयेभ्यः प्रचिकित्स) स्वर्गकी इच्छासे उभय लोक प्राप्तिके लिये उपाय योजना कर सकते है ॥२३॥

(१८९६) (हिरण्याक्षः सविता देवः, दाशुषे रत्ना दधत् आगात्) तेजस्वी नेत्रवाला सविता देव, दान देनेवाले यजमानके लिये रत्नोंको प्रदान करनेके लिये आगमन करता है, वही (पृथिव्याः अष्टौ ककुभः त्री धन्व योजना सप्त सिन्धून् व्यख्यत्) पृथ्वीके आठों दिशाओं और तीनों लोकोंको तथा अनेक योजनाओंको एवं सात सागरोंको प्रकाशित करता है ।।२४।।

(१८९७) (हिरण्यपाणिः विचर्षणिः सविता उमे द्यावापृथिवी अन्तः सूर्यं ईयते) तेजस्वरूप हाथवाला, विशेषकर सबको दिस्तानेवाला सबका उत्पादक देव दोनों द्यावाभूमिक बीचमें सूर्यको घुमाता है, तभी (अमीवान् अपबाधते) व्याधि वा रोगोंको दूर करता है। और जब वह (वेति) अन्त समयमें गमन करता है तब (कृष्णेन रजसा द्यां अभि ऋणोति) अन्धकाररूपी रजसे द्युलोकको व्याप्त कर देता है। १९५॥

(१८१८) (हिरण्यहस्तः असुरः सुनीथः सुमृडीकः स्ववान् देवः) सुवर्ण सदृश तेजस्वी किरणोंवाला, प्राणोंका दाता, कल्याण करनेवाला, सुन्दर सुख देनेवाला, दिव्यगुण युक्त सूर्यदेव (प्रतिदोषं गृणानः रक्षसः यातुधानान् अपसेधन् अस्थात्) प्रत्येक मनुष्यके सब दोषोंको देखनेवाला राक्षसों और दुष्टोंको दूर करता हुआ उदयको प्राप्त होता है, इस प्रकारका वह सूर्य हमरे (अर्वाङ् यातु) सम्मुख आवे ॥२६॥

(१८९९) हे (सवितः) सविता ! हे (देव) हे देव ! (अन्तरिक्षे ये पूर्व्यासः अरेणवः पन्थाः) अन्तरिक्षमें जो पूर्वकालमें हुये रज़रहित मार्ग है (ते सुकृताः) वे परमात्मा द्वारा उत्तम रीतिसे किये है, (तेभिः सुगेभिः पथिभिः न अद्य) उन सुन्दर गमन योग्य मार्गीसे हमको आज प्राप्त करो, (च नः रक्ष) और हमारी रक्षा करो, तथा हमें (अधि ब्रूहि) अधिक उपदेश करो ॥२७ ॥

(१८२०) हे (अश्विना) अश्विनी कुमारो ! (उमा पिबतं) तुम दोनों सोमपान करो, और (उमा अविद्रियाभिः ऊतिभिः नः शर्म यच्छतं) तुम दोनों ही अपनी असम्बित रक्षण शक्तियों द्वारा हमारे लिये कल्याणका प्रदान करो ॥२८॥ अप्रस्वतीमश्विना वार्चम्समे कृतं नी दम्रा वृषणा मनीषाम् ।
अयुत्पेऽवंसे नि ह्रंपे वां वृषे चं नो भयतं वार्जसातीं ॥ २९ ॥
स्वर्भिर्कुमिः परि पातम्समानिरिष्टेभिरिश्वना सीर्भगिभिः ।
तस्री मित्रो वर्षणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिती उत स्वौः ॥ ३० ॥
आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशपंद्रमृतं भत्यं च ।
हिर्ण्ययंन सविता रथेना देवां पति भुवंनानि पश्यने ॥ ३१ ॥
आ रश्चि पार्थिव्छं रजः पितुर्पप्रि धामंभिः ।
दिवः सद्धिंसि बृहती वि तिष्ठम् आ त्वेषं वंतित तमः ॥ ३२ ॥
स्वस्तिच्चमा मेशस्मभ्यं वाजिनीवति । येनं तोकं च तनयं च धामहे ॥ ३३ ॥
मात्रिमें मातरिन्दंछं हवामहे मात्रिमंत्रावर्षणा प्रातर्श्वना ।
मात्रिमें पूषणं व्रक्षंणस्पतिं प्रातः सोमंसुत रुद्धछं ह्विमं ॥ ३४ ॥

<sup>(</sup>१८२१) हे (दस्त्रा) दर्शनीय (वृषणा) समर्थ (अश्वना) दोनों अश्विनी कुमारो ! (अस्मे वाचम्) हमारी वाणीको तथा (नः मनीषाम्) हमारी बुद्धिको (अप्नस्वतीं कृतम्) प्रशस्त कर्मीवाली करो, (अद्यूते अवसे वां निह्नये) सन्मार्गसे प्राप्त होनेवाले बलके लिये तुम दोनोंको मैं बुलाता हूं (च वाजसातौ नः वृधे भवतम्) और यज्ञमें तुम दोनों भी हमारी वृद्धिके कारण होओ ॥२९॥

<sup>(</sup>१८२२) हे (अश्विनौ) दोनों अश्विनीकुमारो ! (द्युभिः अक्तुभिः अरिष्टेभि सौभगेभिः अस्मान् परिपातम्) दिनोंसे रात्रियोंसे और अहिंसित श्रेष्ठ धनोंसे, हमारी सब ओरसे रक्षा करो । (मित्रः वरुणः अदितिः सिन्धुः उत द्यौः) मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु और द्युलोक (नः, तत् मामहन्ताम्) हमारी उस रक्षाकी वृद्धि करो अर्थात् उत्तम रीतिसे हमारी सुरक्षा करो ॥३०॥

<sup>(</sup>१८२३) (सविता देवः हिरण्येन रथेन) सवितेदेव सुवर्णमय रथसे (कृष्णेन रजसा आवर्तमानः) कृष्णवर्ण रात्रिसे युक्त अन्तरिक्ष पथमें पुनः पुनः आवर्तन करके भ्रमण करता हुआ (अमृतं च मर्त्यं निवेशयन्) अमर और मरण धर्मवालोंको अपने अपने स्थानमें रखनेवाला, तथा (भुवनानि पश्यन्) सम्पूर्ण भुवनोंको देखता हुआ (आयित) आगमन करता है ॥३१॥

<sup>(</sup>१८२४) हे (रात्रि) रात्रि ! तुमसे (पार्थिवं रजः, पितुः धामिभः आ अप्रािय) पृथ्वीलोकको मध्यम लोकके स्थानोंसे पूर्ण किया जाता है, और (बृहती दिवः सदांसि वितिष्ठसे) महान् तुम द्युलोकके स्थानोंको व्याप्त करती हो, तब तुम्हारा (त्वेषं तमः) शत्रुआंको दूर करनेवाला सामर्थ्यरूप अंधकार सर्वत्र व्याप्त हो जाता है ॥३२॥

<sup>(</sup>१८२५) हे (वाजिनीवित) अन्नवित ! हे (उषः) उषादेवी ! (अस्मभ्यं तत् चित्रं आभर) हमारे लिये उस आश्चर्यकारी श्रेष्ठ धनका प्रदान करो, (येन तोकं च तनयं च द्यामहे) जिसके द्वारा पुत्र और पौत्रको भी हम पोषण कर सकें ॥३३॥

<sup>(</sup>१८२६) हम (प्रातः अग्निं हवामहे) प्रभात समयमें अग्निको बुलाते है, (प्रातः इन्द्रं) प्रभातमें इन्द्रको, (प्रातः मित्रावरुणा) प्रभातमें मित्रावरुण देवताको, (प्रातः अश्विना) प्रभातमें दोनों अश्विनीकुमारोंको (प्रातः भगम्) प्राप्तः समय ऐश्वर्यके देवताको, (पूषणं ब्रह्मणस्पितं, प्रातः सोमं उत रुद्रं हुवेम) पूषा देवताको, ब्रह्मणस्पितको, प्रातः समय सोम देवताको और रुद्रदेवताको बुलाते है ॥३४॥

प्राताजितं भर्गमुग्रधं हुवेम वृथं पुत्रमदितेयां विध्रता ।
आधिश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भर्गं भुक्षीत्याहं ॥ ३५ ॥
भगु प्रणेतुर्भगु सत्यंराधो भगेमां धियमुदंश ददेशः ।
भगु प्र नो जनय गेशिमरश्चेर्भगु प्र नृभिर्नृवन्तः स्यामे ॥ ३६ ॥
छुतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत प्रकृति उत मध्ये अह्राम ।
छुतोदिता मध्यन्तसूर्यस्य वृथं नृवानां स्यामे ॥ ३७ ॥

भगं पुष भगंबाँ २ अस्तु देखास्तेनं वृयं भगंबन्तः स्याम । तं त्वां भगु सर्वे इज्जोहबीति स नो भग पुर एता भवेहे ॥ ३८॥ समध्वरायोषसे नमन्त दिधकावेव शुचेये पदार्य । अर्वाचीनं वंसुविदं भगं तो रथिमवाश्वां वाजिन आ वहन्तुं ॥ ३९॥

(१८२७) (वयं तं प्रातर्जितं उग्रं अदितेः पुत्रं भगं हुवेम) हम उस प्रसिद्ध प्रभातवेलामें जयशील प्रचण्ड, अदितिके पुत्र सूर्यको बुलाते है (यः विधर्ता) जो जगत्का धारण करनेवाला है, जिसको (आधः चित् मन्यमानः) दरिद्र भी स्वार्थ सिद्धिके लिये मान्य करता हुआ और (तुरः चित्) रोगी भी तथा (राजा चित्) राजा भी (यं भगं भिक्ष) जिस ऐश्वर्ययुक्त भगकी प्रार्थना करता हुआ, 'मुझे ऐश्वर्य प्रदान करो' (इति आह) इस प्रकारसे प्रार्थना करता है।।३५॥

(१८२८) हे (भग) ऐश्वर्यवान् परमेश्वर ! हे (प्रणेतः) उत्कृष्ट मार्गसे ले जानेवाले ! हे (सत्यराधः) सत्य धनवाले ! तुम (नः धियं ददत् उत अव) हमे सद्बुद्धिको प्रदान करके हमारी रक्षा कराके । (भग) ऐश्वर्यवन् ! (नः गोभिः अश्वैः प्रजनय) हमको गौवोंसे और अश्वोंसे विशेष रूपसे उन्नत करो और हे (भग) सम्पतिके स्वामी देव ! हम (नृभिः नृवन्तः प्रस्थाम) उत्तम नेता पुरुषोंसे श्रेष्ठ नेतावाले वा पुत्र मृत्य सहायकोंसे युक्त भली प्रकार हो ॥३६॥

(१८२९) हे (मघवन) ऐश्वर्यवन् ! हम (इदानीं उत सूर्यस्य उदिता, उत प्रित्वे, उत अह्नां मध्ये, उत भगवन्तः स्याम) इस समय भी सूर्योदयकालमें और सूर्यास्त समयमें तथा दिनके मध्य समयमें भी धनवान् हों एवं (वयं देवानां सुमतौ स्याम) हम देवताओंकी सुमतिमें हों ॥३७॥

(१८३०) हे (देवाः) देवताओ ! (भगः एव भगवान् अस्तु) सबके सेवा करनेयोग्य परमेश्वर समस्तर ऐश्वर्यांका स्वामी है, (तेन वयं भगवन्तः स्याम्) उसके द्वारा हम भी समस्त ऐश्वर्योंके स्वामी हों । हे (भग) ऐश्वर्यवन् ! (सर्वः इत् तं त्वा जोहवीति) सब मनुष्य तुमको बुलाते हैं । हे (भग) ऐश्वर्यके स्वामी ! (स नः पुरएत भव) वह विख्यात तुम हमारे सबसे आगे चलनेवाले नायक होओ ॥३८॥

(१८३१) (उषसः अध्वराय समनमन्तं इव दिधकावा अश्वः शुचये पदाय) उषःकालके हिसारहित यज्ञ देवताकी प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं, जिस प्रकार सामुद्रिक अश्व शुचिपदक्षेपके लिये अनुकूल होता है। वैसे वे देव (वसृविदं भगं नः अर्वाचीनं आवहन्तु) धनके ज्ञाता, ऐश्वर्यको हमारे अभिमुख ले आवें (इव वाजिनः अश्वाः रथम्) जैसे वेभवान् घोडे रथको लाया करते है ॥३९॥

अश्विविद्यागिर्मितीर्न द्रुगासी द्यारित्याः सद्मुच्छन्तु मुद्राः ।

पूर्व द्रुहोना विश्वतः प्रपीता पूर्व पति स्वस्तिभिः सद्गे नः ॥ ४० ॥

पूर्व तर्व ब्रुते व्यं न रिष्वेम् कदां चन । स्तातारित इह स्मेसि ॥ ४१ ॥

पुथस्पथः परिपति वचस्यां कामेन कृतो अभ्यानद्रक्षम् ।

स नी रासच्छुरुर्धश्चनद्राग्रा थियं-थियछं सीपधाति प्र पूर्पा ॥ ४२ ॥

ब्रीणि पुदा वि चेकमे विष्णुगीपा अदाम्यः । अतो धर्माणि धारयेने ॥ ४३ ॥

तिद्वप्रीसो विपन्यवी जागृवाछसः समिन्धते । विष्णोर्यत्येग्रमं पुद्मे ॥ ४४ ॥

पूर्विती मुवनानामिषिश्योवी पृथ्वी मधुदुर्चे सुपेशसा ।

द्याविपृथिवी वर्षणस्य धर्मणा विष्किभिते अजेर भूरिरेतसा ॥ ४५ ॥

ये नेः सपत्ना अप ते भवन्तिनद्वाग्रिभ्यामवे वाधामहे तान् ।

यसवी रुद्रा अदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्रारमधिराजमेकने ॥ ४६ ॥

(१८३३) हे (पूषन) पूषादेव ! (तव व्रते कदाचन न रिष्येम) तुम्हारे व्रतमें रहनेवाले हम कभी भी न नष्ट हों । (इह

ते स्तोतारः स्मिस) यहां हम तुम्हारे स्तुति करनेवाले हों ॥४९॥

(१८३४) (कामेन वचस्या कृतः पूषा पथस्पथः परिपतिं अर्क अभ्यानट्) इच्छापूर्वक वचनसे प्रार्थना किया पूषादेवता सत्य मार्गके पालक सूर्यदेवको प्राप्त होता है, (सः नः चन्द्राग्राः शुरुधः रासत्) वही पूषा देवता हमको, शोकनाशक साधनोंको प्रदान करे, हमारे (धियं धियं प्रसीषधाति) सम्पूर्ण बुद्धिपूर्वक किये कर्मोंको विशेष रूपसे सिद्ध करे ॥४२॥

(१८३५) (विष्णुः गोपाः अदाभ्यः) व्यापक, सबका रक्षक और कभी भी नष्ट न होनेवाला नित्य परमेश्वर (त्रीणि पदा विचक्रमे) तीनों लोकोंको विविध प्रकारसे बनाता व चलाता है । और (अतः धर्माणि धारयन्) इसी कारणसे समस्त संसारके धारण करनेवाले नियमोंको भी धारण करता है ॥४३॥

(१८३६) (विप्रासः विपन्यवः जागृवांसः) विद्वान मेधावी विविध प्रकारसे ईश्वरकी स्तुति करनेवाले पुरुष सदा जागृत अर्थात् प्रमादरहित रहकर (विष्णोः यत् परमं पदं) व्यापक अन्तर्यामी परमेश्वरका जो सर्वोत्कृष्ट परमपद है (तत् सम् इन्धते) उसको भली प्रकार प्रकाशित करते हैं ॥४४॥

(१८३७) (धृतवती भुवनानां अभिश्रिया उर्वी पृथ्वी) जलयुक्त, प्राणियोंको आश्रय देनेवाली, विस्तीर्ण पृथिवी (मधुदुघे सुपेशसा अजरे भूरिरेतसा द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते) मधुर रसका दोहन करनेवाली सुरूपवाली

जरारहित सबको बहुत सामर्थ्य देनेवाली द्यु और भूमि वरुणकी शक्तिसे सुदृढ हो गई है ॥४५॥

(१८३८) (ये नः सपत्ना ते अवभवन्तु) जो हमारे शत्रु हैं वे पराभवकों प्राप्त हो, (तान् इन्द्राग्निभ्यां अवबाधामहे) उन शत्रुओंका इन्द्राग्नीकी सहायतासे नाश करते है, (वसवः रुद्राः आदित्याः मा उपरिस्पृशं उग्रं चेतानं अधिराजं अक्रन्) आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य मुझको उच्चस्थानमें स्थित, उग्र वीर तथा ज्ञानी बनाकर सबका अधिराजा करें ॥४६॥

<sup>(</sup>१८३२) (अश्वावती: गोमती: वीरवती: भद्रा घृतं दुहानाः) अश्वोंवाली गौवोंवाली वीरसन्तिवाली कल्याणरूपवाली दूधको दुहती है, उस प्रकार (विश्वतः प्रपीताः उषसः सदं नः उच्छन्तु) सब ओरसे पूर्ण करनेवाली उषायें सर्वदा हमारे पाशको दूर करें । हे देवताओ ! (यूयं स्वस्तिभि सदा नः पात) तुम सब कल्याणोंके साधनोंसे निरन्तर हमारी रक्षा करो ॥४०॥

आ नांसरया चिभिरेकावृशैिह देवेभिर्यातं मधुपेर्यमश्विना । प्रायुस्तारिष्टं नी रवांधिसि मृक्षतुष्ठं सेर्धतं द्वेषो भवत्ष्वं सचाभुवां ॥ ४७॥

एषा योसीष्ट तुन्वे वयां विद्यामेषं वूजनं जीरदानुम् ॥ ४८॥

सहस्तोमाः सहच्छेन्द्स आवृतेः सहप्रमा ऋषेयः सप्त दैव्याः । पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरां अन्वालेभिरे रूथ्यो न रश्मीन् ॥ ४९॥

आयुष्यं वर्चस्युधं रायस्वीयमीदिवम् । इद्धं हिरंण्यं वर्षस्वज्जैत्रायाविशतादु माम् ॥ ५० ॥

न तद्रक्षांश्रं नि पिशाचास्तरिन देदानामोर्जः प्रथमज्थं होतत् । यो विभित्तं दाक्षायुण्थं हिरण्युः स देवेषुं कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥५१॥

<sup>(</sup>१८३९) हे (नासत्या) विनाशको प्राप्त न होनेवालो (अश्विना) दानों अश्विनी कुमारो ! तुम दोनों (त्रिभिः एकादशिमः देवेभिः इह मधुपेयं आयातम्) तैतीस देवताओं के सिहत इस यज्ञमें मधुपानके लिये आगमन करो । हमारी (आयुः प्रतारिष्टं रपांसि निर्मृक्षतम्) आयुको बढाओ और पापोंको पूर्णतासे नष्ट करो तथा (द्वेषः सेधतम्) द्वेषभावको नाश करो एवं (सचाभुवा भवतम्) कार्यों सहायक होओ ॥४७॥

<sup>(</sup>१८४०) हे (मरुतः) मरुतो ! (मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषः स्तोमः) सब फल योग्य रीतिसे प्राप्त करनेवाले माननीय यजमानको किया हुआ यह यज्ञ है और (इमं गीः वः) यह स्तुति तुम्हारी है; तुम (वयां तन्वे इषा आयासीष्ट) बाल्य यौवन बार्द्धक्य अवस्थावाले इस शरीरको दीर्घायु देनेके लिये व अन्नको देनेके लिये यहां आगमन करो और (जीवदानुं वृजनं इषं विद्याम्) जीवनके देनेवाले बलके साधक अन्नको हम प्राप्त हों ॥४८॥

<sup>(</sup>१८४१) (सहस्तोमाः सहच्छन्दसः आर्बृतः सहप्रमाः धीराः) स्तोमोंके साथ, छन्दोंसहित बुद्धिमान धीर (दैव्याः सप्तऋषयः पूर्वेषां पन्थां अनुदृश्य अन्बालेभिरे) दिव्य सात ऋषियोंने, पूर्व ऋषियोंके मार्गको नेस्वकर इस यज्ञकी रचना की, और (न रथ्यः रश्मीन्) जिस प्रकार रथी इष्ट देशमें गमन करनेके लिये लगामको लेकर अपने इष्ट स्थानमें रथका गमन करता है उसी प्रकार ये भी इष्ट स्वर्ग स्थानमें गमन करनेवाले हुये ॥४९॥

<sup>(</sup>१८४२) (इदं आयुष्यं वर्चस्यं रायः) यह आयुको बढानेवाला, कान्तिका देनेवाला धन, (पोषं औद्भिदं वर्चस्वत्) पोषण करनेवाला, भूमिसे उत्पन्न होनेवाला विजयका कारण (हिरण्यं जैत्राय मां उ आ विशतात्) सुवर्ण, विजयके लिये मुझको निश्चयसे प्राप्त हो ॥५०॥

<sup>(</sup>१८४३) (तत् रक्षांसि न तरन्ति) उस सुवर्ण पर राक्षस नहीं आक्रमण करते है, (पिशाचाः न) पिशाच भी इस सुवर्ण पर आक्रमण नहीं कर सकते है, (हि एतत् देवानां प्रथमजं ओजः) निश्चयसे यह देवताओंका प्रथम उत्पन्न हुआ तेज है। (यः दाक्षायणं हिरण्यं विभर्ति) जो कोई अलङ्कार करके सुवर्णको धारण करता है (सः देवेषु दीर्घ आयुः कृणुते) वह देवोमें बडी आयुको प्राप्त करता है, और (सः मानुष्येषु आयुः दीर्घ कृणुते) वह मनुष्योंमें भी आयुको बडी करता है।।५१।।

शरीरपर सुवर्णके अलंकार धारण करनेसे शरीरपर सुवर्णका जो असर होता है उसका परिणाम दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति है । अतः सुवर्णके अलंकार मनुष्योंको अपने शरीरपर धारण करने चाहिये ॥५१॥

यदाबिधन् दाक्षायुणा हिर्णयंश्र शतानिकाय सुमन्स्यमीनाः ।
तन्म आ बिधामि शतशारित्रायायुष्माञ्चरदृष्टिर्यथासंमृ ॥ ५२ ॥

खत नोऽहिंबुष्ट्यः शृणोत्वज एकंपारपृथिवी संमुदः ।
विन्ते तेवा ऋतावृथों हुवाना स्तुता मन्त्राः कविश्वस्ता अवन्तुं ॥ ५३ ॥

इमा गिरं आदित्येभ्यों घृतस्नूंः सुनाद्वार्जभ्यो जुद्धा जुहोमि ।

शृणोतुं सित्रो अर्थमा भगो नस्तुविजातो बर्षणो दक्षो अर्थशः' ॥ ५४ ॥

स्ता ऋषेयुः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सद्मप्रमादम् ।

सप्तापः स्वर्पतो लोकमीयुस्तत्रं जागृतो अस्वष्नजी सञ्चसदी च वृषीं ॥ ५५ ॥

खिला बह्मणस्पते नेव्यन्तरित्वेका । उप प्र यन्तु मुक्तः सुदानेव इन्द्रं प्राश्नभिद्या सर्चां ॥ ५६ ॥

खिला बह्मणस्पते नेव्यन्तरित्वेका । उप प्र यन्तु मुक्तः सुदानेव इन्द्रं प्राश्नभिद्या सर्चां ॥ ५६ ॥

(१८४४) (सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः यत् हिरण्यं शतानीकाय अबध्नन्) सुन्दर मनवाले, चतुराई व विज्ञानसे युक्त, जो पुरुष जिस सुवर्णको बहुत सेनावाले राजाके लिये बांधते है, (तत् शतशारदाय मिय आबध्नामि) उस सुवर्णको सौ वर्षके जीवनके लिये मैं अपने शरीरमें बांधता हूं (यथा आयुष्मान् जरदिष्टः स्थित आसम) जिससे मैं दीर्घआयुसे युक्त होकर वृद्धावस्थातक जीवित रहूं ॥५२॥

(१८४५) हे मनुष्यो ! (बुध्न्यः अहिः) अन्तरिक्षमें होनेवाले बादलके सदृश और (पृथिवी समुद्रः) पृथ्वी तथा समुद्रके तुल्य (एकपात् अजः न शृणोतु) एक प्रकारसे निश्चल बोधवाला व कभी न उत्पन्न होनेवाला परमेश्वर हमारे वचनोंको श्रवण करे । तथा (ऋतावृधः हुवानाः विश्वेदेवाः उत कविशस्ताः मन्त्रा अवन्तु) सत्यकी वृद्धि करनेवाले, स्पर्द्धा, करते हुये सब विद्वान लोग और बुद्धिमानोंसे प्रशंसित स्तुतिके प्रकाशक विचारोंके साधक मन्त्र समूह हमारी रक्षा करें ॥५३॥

(१८४६) मैं (इमाः घृतस्नूः गिरः जुह्ना सनात् राजभ्यः आदित्येभ्यः जुहोमि) ये घृतका हवन करनेवाली स्तुतियोंको बुद्धिरूप जुहूद्वारा चिरकाल पर्यन्त दीप्तिमान् आदित्यके लिये मैं समर्पण करता हूं (मित्रः अर्यमा भगः तुविजातः वरुणः दक्षः अशः नः शृणोतु) मित्र, अर्यमा, ऐश्वर्यके देव बहुत प्रसिद्ध त्वष्टा, वरुण, दक्ष और अंशनामक आदित्य हमारी स्त्रुचासे हवन करनेके समय उच्चारित वेदकी वाणियोंको सुने ॥५४॥

(१८४७) (सप्त ऋषयः शरीरे प्रतिहिताः) त्वक्, चक्षु, श्रवण, रसन, ध्राण, मन, बुद्धि ये सात ऋ वि शरीरमें व्यवस्थित है, यह (सप्तसदं अप्रमादं रक्षन्ति) सातों निरन्तर सब समयमें प्रमाद रहित होकर इस शरीरको रक्षा करते है, ये (सप्त आपः स्वपतः लोकं ईयुः) सातों देहमें व्यापक सोते हुये मनुष्यके हृदयाकाशमें स्थित- विज्ञानात्माको प्राप्त होते है, (च तत्र अस्वप्नजौ सत्रसदौ देवौ जागृतः) और वहां स्वप्नको न प्राप्त होनेवाले निरन्तर जीवोंकी रक्षारूप यज्ञमें स्थित प्राण और अपान दो देवता जागते रहते हैं ॥५५॥

(१८४८) हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्मरूप वेदके पालक ! (उतिष्ठ) उठो । (देवयन्तः त्वा ईमहे) देव बनने की कामना करते हुये हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, (सुदानवः मरुतः उप प्रयन्तु) सुन्दर दान देंनेवाले मरुत तुम्हारे समीप प्राप्त हों । हे (इन्द्र) इन्द्र ! (सचा प्रार्थः भव) साथ रहनेके कारण तुम सब प्रकारसे सुयोग्य कार्य करनेवाले होओ ॥५६॥

य नूनं बह्मणुस्पितिर्मन्त्रं वद्त्युक्थ्यम् । यस्मित्रिन्द्यो वर्रुणो मित्रो अर्थमा देवा ओकांश्रसं चित्ररे ॥ ५७॥ बह्मणस्पते त्वमस्य यन्तां सूक्तस्यं बोधि तनयं च जिन्व । विश्वं तद्भदं यदवन्ति देवा बृहद्वंदेम विद्धे सुवीराः ॥ य इमा विश्वं विश्वकंमी यो नः पिता उन्नेपतेऽन्नस्य नो देहिं + ॥ ५८॥

(अ० ३४, कं० ५८, मं० सं० ५८)

#### ।। इति चतुरित्रंशोऽध्यायः ।।

(१८४९) (ब्रह्मणस्पितः नूनं उक्थ्यं मन्त्रं प्रवदित) ब्रह्मणस्पित अवश्य ही योग्य मंत्रका हमसे विशेषरीतिसे उच्चारण कराता हैं, (यस्मिन् इन्द्रः वरुणः मित्रः अर्यमा देवाः ओकांसि चक्रिरे) जिस मन्त्रमें इन्द्र, वरुण, मित्रा, अर्यमा आदि देवगण अपने रहनेके स्थानोंको करते है ॥५७॥

(१८५०) हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्डके रक्षक ईश्वर ! (त्वं अस्य यन्ता बोधि) तुम इस जगतके नियन्ता हो हमारी स्तुतिको जानो, (च तनयं जिन्व) और हमारे सन्तानों पर प्रीति करो, (देवाः यत् भद्रं अवन्ति) देवगण जिस कल्याणका पालन करते है (तत् विश्वम्) वह सम्पूर्ण कल्याण हमको प्राप्त हो, और (सुवीराः विदये बृहत् वदेम) कल्याणरूप पुत्रोंवाले हम यज्ञमें बहुत प्रवचन करनेवाले हों । (यः इमा विश्वा विश्वाकर्मा) जो इस सम्पूर्ण विश्वका निर्माण करनेवाला है, (यः नः पिता) जो परमात्मा हमारा पालक है, वह हमारी सब प्रकारसे रक्षा करें । हे (अन्नपते) अन्नके स्वामी ! तुम (नः अन्नस्य देहि) हमारे लिये अन्नके प्रदान करनेवाले होओ अर्थात् हमें उत्तम अन्न प्रदान करो ॥५८॥

#### ॥ चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥

## अथ पञ्चित्रंशोऽष्यायः ।

अपेतो यन्तु प्रणयोऽस्रुम्ना देवपीयवेः । अस्य लोकः सुतावेतः ।

द्युमिरहोभिरुक्तुभिर्वृक्तं यमो देवात्ववसानमस्मे ॥ १ ॥

स्विता ते शरीरेभ्यः पृथिव्याँ लोक्तिभिष्ठतु । तस्मै युज्यन्तामुस्रियोः ॥ २ ॥

वायुः पुनातुं सविता पुनात्वे ग्रेश्रां असौ सूर्यस्य वर्षसा । वि मुच्यन्तामुस्रियोः ॥ ३ ॥

अश्वत्थे वो निपदेनं पूर्णे वो वस्तिष्कृता । ग्रोभाज इत्किल्रीसथ यत्सनवेथ पूर्वपर्मे ॥ ४ ॥

स्विता ते शरीराणि सातुष्ठ्यस्थ आ वेपतु । तस्मै पृथिवि शं भवे ॥ ५ ॥

प्रजापंती त्वा देवतीयामुणेदके लोके नि देधाम्यसौ । अपे नः शोश्रंचवृधम् ॥ ६ ॥

(१८५१) (असुम्नाः देवपीयवः, पणयः इतः अपयन्तु) दूसरोंको दुःख देनेवाले, देवताओंके द्वेषी, परद्रव्यापहारी असुर इस स्थानसे दूर चले जायें, (सुतावतः अस्य लोकः) सोमाभिषव करनेवाले इस यजमानका यह लोक है। (यमः द्युमिः अहोभिः अक्तुभिः व्यक्तं अवस्थानम्) यमराज ऋ तुओं द्वारा दिनों द्वारा और रात्रियों द्वारा स्पष्ट किये उत्तम स्थानको (अस्मै ददातु) इस यजमानके लिये प्रदान करे।।।।।

(१८५२) हे जीव ! (सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकं इच्छतु) सबका प्रेरक परमात्मा तेरे शरीरके लिये इस भूमिमें सुयोग्य स्थानको देनेकी इच्छा करे । (तस्मै उस्त्रियाः युज्यन्ताम्) उस तेरे लिये प्रकाश लाभप्रद हो ॥२॥

(१८५३) हल चलानेपर क्षेत्रको (वायुः पुनातु) वायु पवित्र करे, (सविता पुनातु) सविता देवता पवित्र करे, (अग्नेः भ्राजसा) अग्निके तेजसे यह स्थान पवित्र हो, तथा (सूर्यस्य वर्चसा) सूर्यके प्रकाशसे यह क्षेत्र स्वच्छ हो और (उस्त्रिया विमुच्यन्ताम्) धेनु पुत्र बैलोंकी हलसे पृथक कर दिये जाय ।।३।।

(१८५४) जिस परमेश्वरने (अश्वत्थे वः निषदनम्) अनित्य संसारमें तुम लोगोंको स्थिति की है, और (वः वसितः पर्णे कृता) तुम्हारा निवास भी पत्तेके समान अस्थिरता बना दिया है (यत्) तुम्हारी ऐसी, स्थिति है अतः (पुरुषं सनवथ) सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माकी उपासना करो, और (गोभाजः इत् किल असथ) गौओंकी सेवा करनेवाले होओ ॥४॥

अ-श्व-त्थ- जो कल जीवित रहेगा, इसका निश्चय नहीं है वह अश्वत्थ है । संसार ऐसा है ॥४॥

(१८५५) हे जीव ! (सविता ते शरीराणि मातुः उपस्थे आवपतु) सविता देवता तेरे शरीरोंकी पृथिवी माताके गोदमें स्थापन करे । हे (पृथिवि) भूमि ! तुमभी (तस्मै शं भव) उस जीवके लिये शान्ति प्रदान करनेवाली होओ ॥५॥

(१८५६) हे जीव ! जो (असौ नः अघं अप शोशुचत्) यह हमारे पापभावको शीघ्र दूर करे ऐसे अतः (प्र-जापतौ देवतायाम्) प्रजाके रक्षक दिव्यगुणयुक्त पूजनीय परमात्मामें तथा (उपोदके लोके) उदकयुक्त लोंकमें (त्वा निदधामि) तुमको धारण करता हूं ॥६॥

मनुष्य ऐसे प्रवेशमें रहे कि जहां जल विपुल हो और वह परमात्मा की उपासना वहां रहकर कर सके ॥६॥

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते अन्य इतेरो देवयानीत्। चर्श्वष्मते ज्ञुण्वते ते ब्रवीमि मः नंः प्रजार्थ रीरियो मोत वीरान् ॥ ७॥

श्री वातः श्रांध हि ते घृणिः शं ते मवन्तिष्टंकाः ।
शे ते भवन्तवृश्यो पाथिवासो मा त्वाडिम शूंशुचन् ।। ८ ।।
कर्वन्तो ते दिशस्तृग्यमार्थः शिवतं मास्तृग्यं भवन्तु सिन्धंवः ।
अन्तिरक्षंश्र शिवं वुम्यं करूपंन्तां ते दिशः सर्वाः' ॥ ९ ॥
अश्मन्वती शियते संश्र रेभध्वमुत्तिष्ठत् म तरता सस्तायः ।
अञ्चा जर्हामोऽशिवा ये असंज्ञिबान्वयमुत्तरेमामि वाजाने ॥ १० ॥
अधावमप् कित्विष्मर्थं कृत्यामपो रथः । अषामार्गं त्वमस्मद्दं दुःष्वपन्यंश्र सुवं ॥ ११ ॥
सुमित्रिया न आप् ओर्षध्यः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु
ग्रोडस्मान्द्वेष्टि यं चं व्यं द्विष्मेः ॥१२ ॥

(१८५७) हे (मृत्यो) मृत्यु ! (यः ते देवयानात् इतरः अन्यः) जो तेरा देवयान मार्गसे भिन्न दुसरा मार्गसे है उस (परं पन्थां अनु परा इहि) दूसरे मार्गको अनुकूल रहकर तू इस दूसरे मार्गसे ही चला जा । (चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि चक्षुसम्पन्न) अर्थात् उत्तम ज्ञानवाले और सुनते हुये तेरे लिये कहता हूं कि तू (नः प्रजां उत वीरान् मा रीरिषः) हमारी प्रजा और वीर पुरुषोंको मत मारो ॥७॥

(१८५८) हे यजमान ! (वातः ते शम्) वायु तुझे कल्याणकारी हो; (धृणिः ते शम्) सूर्य तुझे सुस्पकर हो, (इष्टकाः ते शं भवन्तु) ईटें अर्थात् ईटोंसे बने गृह, यज्ञ कुण्ड आदि तुझे शान्तिदायक हों, (पार्थिवासः अग्नयः ते शं भवन्तु) पृथ्वीके ऊपरकी अग्निये तेरे लिये सुस्पकारिणी हों, वे (त्वा मा अभि शूशुचन्) तुझे कष्ट न दें ॥८॥

(१८५९) (दिशः ते कल्पन्ताम्) दिशायें तेरे लिये हितकारी हों, (आपः तुभ्यं शिवतमाः) जल तेरे लिये अत्यंत कल्याणदायक हों, (सिन्धवः तुभ्यं शिवतमाः भवन्तु) समुद्र तुम्हारे लिये अत्यंत सुख देनेवाले हों, (अन्तरिक्षं तुभ्यं शिवम्) अन्तरिक्ष तुम्हारे लिये सुखदायक हो और (सर्वाः दिशः ते कल्पन्ताम्) समस्त दिशायें तुम्हारे लिये आनंद देनेमें समर्थ हों ॥१॥

(१८६०) हे (संस्थायः) मित्रजनो ! (अश्मन्वती रीयते) पत्थरोंसे भरी हुई नदी प्रवाहित हो रही है, इसकी पार करनेके लिये तुम (संरमध्वम्) अच्छी प्रकारसे प्रयत्न करो, (उत्तिष्ठत) खडे हो जाओ, इसे (प्रतरतः) तर जाओ, (अत्र ये अशिवाः असन्) यहां इसमें जो दुःखदाई पदार्थ हैं उसको हम (जहीम) त्याग देवें । और (शिवान् वाजान् ययं अभ्युत्तरेम) सुखकारी अन्नोंको हम प्राप्त करें ॥१०॥

यह संसाररूपी नदी चल रही है, इस नदीमेंसे तुमको- मनुष्योंको पार होना है; अतः मनुष्य संघटित हो जाय और उत्तम रीतिसे इस नदीसे पार हो और सुसी जीवन व्यतीत करें ॥१०॥

(१८६१) हे (अपामार्ग) दुष्टोंको दूर करनेवाले ! (त्वं अस्मत् अधं अपसुव) तुम हमारे पापको दूर करो, (किल्बिषं अपसुव) अपकार करनेवाले दुष्कर्मको दूर करो, (कृत्यां अपसुव) शत्रुसे प्रयुक्त गुप्त हत्याके घातक प्रयोगको दूर करो, (रपः अप) वाह्य इन्द्रियोंके चंचलतारूप अपराधको दूर करो और (दुःस्वप्न्यं अपसुव) दुःस्वप्नके फलको दूर करो।।१९॥

(१८६२) (आपः ओषधयः नः सुमित्रियाः सन्तु) जल तथा ओषधियां हमारे लिये अच्छे मित्रोंके सदृश हितकारिणी होवें । (यः अस्मान् द्वेष्टि च यं वयं द्विष्मः) जो हमसे द्वेष करता और जिस दुष्टाचारीका हम द्वेष करते है (तस्मै) उसके लिये वे पदार्थ (दुर्मित्रियाः सन्तु) शत्रुओंके तुल्य दुःखदायी होवें ॥१२॥

अनुइवाहंमन्वारंभामहे सीरंभेषधं स्वस्तये। स न इन्हं इव देवेभ्यो वहिः सन्तारंणो भवं ॥१३॥ उद्घं तर्ममुस्पि स्तः पर्यन्त उत्तरम । देवं देव्चा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ १४॥ इमं जीवेभ्यः पिरिषे देधामि मैपां नु गाद्रपेगे अधीमतम् । श्रा ॥ श्रा जीवेन्तु शर्दः पुरुवीर्न्तर्मृत्युं देधतां पर्वतेने ॥ १५॥ अग्र आयुंधि पवस आ सुवीर्ज्ञमिषं च नः । आरे बीधस्व दुच्छुनाम् ॥ १६॥ आयुंप्मानम्ने हिवपी वृधानो प्रतमितीको पृतपोनिरेधि । धृतं पीत्वा मधु चार् गव्यं पितेवं पुत्रमाभि रक्षतादिमान्तस्वाहां ॥ १७॥ प्रीमे गामनेषत् पर्योग्निहेषत् । देवेष्वंकत् श्रवः क इमाँ २ आ दंधवंति ॥ १८॥ कृत्यार्वमामि द हिणोमि दूरं र्यमुराज्यं गच्छतु रिज्ञाहः । इहैवायामितरे। जातवेदा देवेष्यं हत्यं वहतु प्रजानने ॥ १९॥

(१८६३) हम (सौरभेयं अनङ्वाहं स्वस्तये अन्वारभामहे) गौके पुत्र वृषभको कल्याणके लिये स्पर्श करते है (सः नः संतारणः भव) वह हमारे लिये तारक हो, तथा (देवानां विहः) देवताओंका धारण कर्ता हो, (इव इन्द्रः देवेभ्यः) जैसे इन्द्र देवताओंक लिये है ॥१३॥

(१८६४) (वयं तमसः परि स्वः उत्तरं देवम्) हम अंधकारसे परे, सुरुस्वरूप, प्रलयके पश्चात् भी रहनेवाले देवको, जो (देवत्रा उत्तमं, ज्योतिः) दिव्यगुण युक्त, सर्वोत्तम ज्योतिस्वरूप है, ऐसे गुणोंसे संपन्न (सूर्य पश्यन्तः) चराचर जगत्के सूर्यरूपमं परमेश्वरको देखते हुए (उत्तमं अगन्म) उच्चभावको प्राप्त हो ॥१४॥

(१८६५) हे मनुष्यो ! (एषां एतं अर्थं अपरः नु मा गात्) इन मनुष्येंके प्राप्त किये धनको अन्य कोई दुष्ट न अपहरण करे, इस कारणसे (इयं जीवेभ्यः परिधिः दधामि) इस मर्यादाको जीवोंके हितके लिये धारण करता हूं, इस प्रकारसे आचरण करते हुये तुम लोग (पुरुचीः शतं शरदः जीवन्तु) बहुतसे ऐश्वर्य प्राप्त करनेवाले होकर सौ शरद ऋ तु पर्यन्त अर्थात सौ वर्षोतक जीवन धारण करते रहा और (पर्वतेन मृत्युं अन्तः दधताम्) ज्ञान अथवा ब्रह्मचर्यादिसे मृत्युको दूर करो ॥१५॥

(१८६६) हे (अग्ने) अग्ने ! तुम स्वयं ही (आयूंषि पवसे) आयु प्राप्त करानेवाले यज्ञ कर्मोंको पूर्ण करते हो, इस कारण (नः इषं ऊर्ज आसुव) हमको धान्य और बलवर्धक दूध दिध आदि रस प्रदान करो, तथा (आरे दुच्छुनां बाघस्व) दूर स्थित दुष्ट दुर्जनोंको बाधा करो अर्थात् हमारी आयुकी रक्षा करो और दुर्जनोंके आक्रमणसे बचाओ ॥१६॥

(१८६७) हे (अग्ने) अग्ने ! (आयुष्मान् हिवषा वृधानः घृतप्रतीकः घृतयोनि एधि) चिरजीवी, तू हिव द्वारा वृद्धिको प्राप्त, घृत भक्षक मुखवाले था घृतके स्थानवाले तुम वृद्धिको प्राप्त होओः और (गव्यं मधु चारु घृतं पीत्वा) गो सम्बन्धी मधुर सुन्दर घृतको पान करके (इमान् अभिरक्षतात् पिता पुत्रं इव) इन जीवोंकी सब प्रकारसे पुत्रकी पिताके समान रक्षा करो (स्वाहा) समर्पण करता हूं ॥१७॥

(१८६८) (इमे गं पर्यनेषत) ये सब याजक गौकी स्वीकार करते हैं, (देवेषु श्रवः अक्रत) देवताओं में इन्होंने हिक्सिपसे अन्न दिया है, इस प्रकारके (इमान् कः आदधर्षति) इन यजमानोंका कौन पराभव कर सकता है ? अर्थात् कोई नहीं कर सकता है ॥१८॥

(१८६९) मैं (क्रव्यादं अग्निं दूरं प्रहिणोमि) मांसभोजी अग्निको दूर करता हूं, (रिप्रवाहः यमराज्यं गच्छतु) पापकर्मकर्ता यमलोकको प्राप्त हो, (अयं इतरः जातवेदाः) यह दूसरा जातवेद नामवाला अग्नि (प्रजानन् इहैव देवेभ्यः हव्यं वहतु) अपने सामर्थ्यको जानता हुआ इसी हमारे घरमें देवताओंके लिये हविको पहुंचाया करे ॥१९॥

वहं वृपां जांतवेदः पितृम्यो पत्रैनान्वेत्थ्र निहितान् पराके । मेद्सः कुल्या उप तान्त्स्रवन्तु सत्या एपामाशिषः सं नेमन्तार्थः स्वाहां' ॥२०॥ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी।यच्छां नः शर्म सुषथाः'। अर्थ नः शोशुंचदृषम्'॥ २१॥

अस्मान्वमधि जातोऽमि त्ववृयं जीयतां पुनैः । असी स्वर्गाये लोकाय स्वाहाँ ॥ २२ ॥

(अ० ३५, कं० २२, मं० सं० २८)

#### ।। इति पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥

(१८७०) हे (जातवेदः) ,जातवेद ! तू (पितृभ्यः वपां वह) पितरोंके लिये हवनीय सारभागको वहन कर, और (यत्र पराके एना निहितान् वैत्थ) जहां दूर देशमें भी तू इनको स्थित हुआ जान, वहां पर भी उनको रक्षाके लिये तुम्हारे द्वारा (मेदसः कुल्याः तान् उप स्रवन्तु) जलकी धारायें अर्थात् नहरें उनको प्राप्त हों, (एषां आशिषः स्वाहा, सत्याः सं नमन्ताम्) इनके आशीर्वाद उत्तम त्याग द्वारा सत्य होकर अच्छी प्रकारसे पूर्ण हों ॥२०॥

(१८७१) हे (पृथिवि) पृथिवि ! तू (नः स्योना अनृक्षरा निवेशनी भव) हमारे लिये सुखकारिणरी, कंटक आदिसे रहित और वसने योग्य होओ । तू (सप्रथाः नः शर्म यच्छ) सब प्रकारसे विस्तृत होकर हमें स्थान और सुख प्रदान करो, तथा (नः अधं अप शोशुचत्) हमारे पापको भी शीघ्र दग्ध करके दूर कर दो ॥२१॥

(१८७२) हे (अग्ने) अग्ने ! (त्वं अस्मात् अधि जातः असि) तू इस लोकमें प्रजाजनोंमेंसे ही ऊपर उठकर उसके नायमकरूपसे अधिकारवान बनाया गया है, इसलिये (अयं त्वत् पुनः जायताम्) यह लोक भी तेरेसे ही फिर ऐश्वर्यवान हो, (असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा) यह प्रसिद्ध तू विशेष सुख भोगके लिये लोक हितके निमित्त उत्तम कर्म और सत्य न्याय कर ॥२२॥

#### ॥ पैतीसवां अध्याय समाप्त ॥

# अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः।

ऋषुं वार्चं म पंद्ये मन्ते यजुः म पंद्ये साम प्राणं म पंद्ये चक्षुः श्रोखं म पंद्ये । वागोजः सहीजो मार्य पाणाणनी' ॥ १ ॥ पन्में छिद्रं चक्षुंषो हृद्यंपस्य मनेसो वातितृण्णं बृह्स्पतिर्मे तहंधातु । शं नी मवतु मुवनस्य यस्पतिः' ॥ २ ॥ म्र्मुंद्रः स्वः तत्संबितुर्वरेण्यं मर्गी देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचेव्याति' ॥ ३ ॥ क्यां नाश्चित्र आ मुवदूती सदावृधः सस्तां । कया शचिष्ठया वृतां ॥ ४ ॥ कस्त्वां सत्यो मदानां मछहिंहो मत्सदन्धंसः । हृद्धा चित्रारुषे वसुं' ॥ ५ ॥

(१८७३) (वाचं) वाणीद्वारा (ऋचं) ऋग्वेदकी (प्र पद्ये) शरण लेता हूं। (मनः) मनद्वारा (यजुः) यजुर्वदकी (प्र पद्ये) शरण लेता हूं। (प्राणं) प्राण द्वारा (साम) सामवेदकी (प्र पद्ये) शरण लेता हूं। (श्रोत्रं) श्रोत्र- इन्द्रियद्वारा (चक्षुः) अथर्ववेदको शरण लेता हूं। (मिय) मेरे अंदर (वाक् ओजः) वाणी और बल (सह, ओजः) ऐक्य और बल तथा (प्राण अपानी) प्राणशक्तिका बल स्थिर होवे।।।।।

में अपनी वाक्शक्ति, मननशक्ति प्राणशक्ति और श्रवण-शक्तिको कमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदमें पूर्णतया लगाता हूं । जिससे मुझमें वाणीका बल, ऐक्यका सामर्थ्य और प्राणका प्रभाव स्थिर होकर बढे ॥१॥

(१८७४) (यत्) जो (मे) मेरे (चक्षुषः) आंखका (हृदयस्य) हृदयका (वा मनसः) और मनका (अति-तृण्णं) अत्यंत फटा हुआ (छिद्रं) छेद है, (तत्) उस (मे) मेरे दोषको (बृहस्पतिः) ज्ञानका अधिपति (दधातु) ठीक करे । (यः) े (जो भुवनस्य पतिः) सृष्टिका स्वामी है, वह (नः) हम सबका (शं) कल्याणकर्ता (भवतु) होवे ॥२॥

हमारी चक्षु आदि बाह्य इंद्रियोंमें, हृदयमें और मनमें जो न्यूनता अथवा हीनता छिपी हुई हो, वह परमेश्वरकी दयासे दूर होवे । तथा जगदीश हमारा कल्याण करे ॥२॥

(१८७५) (भू) सत् (भुवः) चित् (स्वः) आनंदस्वरूप (सिवतुः) जगदुत्पादक (देवस्य) ईश्वरके (तत्) उस (वरेण्यं) श्रेष्ठ (भर्गः) तेजका हम सब (धीमिह) ध्यान करते हैं (यः) जो (नः + धियः) हमारी बुद्धियोंको (प्रचोदयात्) विशेष प्रेरणा करे अथवा करता है ॥३॥

तीनों कालोंमें एकरूप रहनेवाले, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशानंदमय, जगदुत्पादक और ईश्वरके श्रेष्ट तेजका हम सब ध्यान करते हैं, क्योंकि वही ईश्वर हम सबकी बुद्धियोंको विशेष प्रकारसे प्रेरणा करनेवाला है ।।३।।

(१८७६) (सदा-वृधः) सदासे महान् और (चित्रः) आश्चर्यकारक ईश्वर (कया ऊती) कल्याणमय रक्षणके द्वारा, (कया शिचिष्ठया) कल्याणमय महाशक्तिद्वारा, और (वृता) आवर्तन अर्थात् वारंवार कर्म करनेद्वारा (नः) हम सबका (सर्या) मित्र (आ भुवत्) होता है ॥४॥

सब कालमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे विलक्षण ईश्वर, कल्याणकारक रक्षणके द्वारा और अपनी आल्हाददायक महाशक्तिके तथा बार बार कर्म करनेके सामर्थ्यके साथ हम सबका मित्र होता है । अर्थात् मित्रके समान हम सबका भला करता है ।।४।।

(१८७७) हे ईश्वर तू (अन्धसः) अन्नादि भोगोंके (मदानां) आनंदोंसे भी (मंहिष्ठः) अधिक आनंदकारक और (सत्यः) तीनों कालोंमें एक समान है, इसिलये (कः) कौन (त्वा) तुझे (मत्सद्) आनंदित कर सकता है ? तू (दृढा-दृढानि) बलवान् (वसु) पृथिवी आदि पदार्थोंको भी (आ रुजे) छिन्न भिन्न करता है। हे मनुष्य! वह (कः) आनंदस्वरुप (सत्यः) तीनों कालोमें एक समान रहनेवाला (मदानां मंहिष्ठः) आनंदोके कारण महान श्रेष्ठ

अभी पुणः सर्खीनामिता जिस्त्रुणाम् । शतं मैबास्यूतिभिः' ॥ ६ ॥ कणा त्वं ने ऊत्याभि व मैन्द्रसे वृपन् । कर्या स्तोतृभ्य आ मेरे ॥ ७ ॥ इन्द्रो विश्वेस्य राजति । शं नो अस्तु द्विपद्रे शं चतुंष्पदे' ॥ ८ ॥ शं नो मित्रः शं वर्षणः शं नो मवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुक्रक्रमेः ॥ ९ ॥ शं नो वार्तः पवता्ष्रं शं नेस्तपतु सूर्यः । शं नः क्षिक्रदद्देवः प्रजेन्यो आभि वेर्षतुं ॥१० ॥

ईश्वर (त्वा) तुझे (अन्धसः) अन्नादिके भोगोंसे (मत्सत्) आनंदित करता है । और (दृढा वसु) बलवान् धनोंको (आ रुजे) दुःस्व विनाशके लिये देता है ॥५॥

अत्र आदि भोगोंसे जो आनंद होता है, उससे अधिक आनंद तेरी प्राप्तिसे होता है। और तू सदा एक समान रहता है, तुझमें कभी न्यूनता, कभी अधिकता नहीं होती। तुझे आनंद देनेवाला कोई नहीं, परंतु तू ही सबोंको आनंदित करता है। तू इतना बलवान् है कि, पृथिवी आदि सब दृढ पदार्थोंको प्रलयकालमें छिन्नभिन्न करता है। वह आनंदवय, सत्य और महान् ईश्वर अन्न आदि भोग और बलयुक्त धन, कापत्तियोंका विनाश करनेके लिये, मनुष्योंको देकर उनको आनंदित करता है।।।।।

(৭८७८) हे ईश्वर ! (नः) हम सबोंका (सस्वीनां) मित्रोंका और (जरितृणां) उपासकोंका (शतं ऊतिभिः) सैकडो रक्षणोंके द्वारा (अभि सु अविता) सब प्रकारसे उत्तम रक्षक (भविस) होता तू है ॥६॥

हम सबोंका, मित्रों उपासकोंका तू सैकडों प्रकारोंसे अत्यंत उत्तम रक्षण करता है ॥६॥

(१८७९) हे (वृषन्) आनंदकी वृष्टि करनेवाले ईश्वर ! तू (कया) आनंदकारक (ऊत्या) रक्षणके साथ (नः) हम सबको (अभि प्र मन्दसे) सब ओरसे आनंदित करता है। और (किया) उसी निज आनंदसे (स्तोतृभ्यः) तेरे गुणकीर्तन करनेवालोंकी (आ भर) पृष्टि करता है।।।।।

आनंदकी वृष्टि करनेवाला ईश्वर, हम सबोंका सब प्रकारसे रक्षण करता हुआ सबको आनंदयुक्त करता है। और उसीके गुणोंका वर्णन करनेवालोंका भरण-पोषण करता है।।७।।

(१८८०) (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् ईश्वर (विश्वस्य) सबका (राजित) राजा है। वह (नः) हम सबोंके (द्विपदे) दो पांववालोंके लिये (शं) कल्याणकर्ता तथा (चतुष्पदे) चार पांववालोंके लिये भी (शं) कल्याणकर्ता (अस्तु) होवे ॥।८॥ परम ऐश्वर्यसंपन्न परमेश्वर सब जगत्का राजा है। वही मनुष्यों और पशुपक्षियोंके लिये कल्याण करनेवाला है॥८॥

(१८८१) (मित्रः) सबोंका मित्र, ईश्वर (नः शं) हम सबोंको कल्याणकारी होवे । (वरुणः) सबसे श्रेष्ठ, ईश्वर (शं) कल्याणकारी होवे । (अर्थमा) न्यायकारी ईश्वर (नः शं) हम सबोंको कल्याणकारी (भवतु) होवे (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् ईश्वर (नः शं) हम सबोंको कल्याणकारी होवे । (बृहस्पतिः) वाणीका स्वामी, (विष्णुः) व्यापक और (उक्त क्रमः) जिसका महान् क्रम है वह ईश्वर (नः शं) हम सबोंको कल्याणकारी होवे ॥९॥

सबके साथ प्रेम करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ, न्यायकारी परम ऐश्वर्यवान्, विश्वका अधिपति, सर्वव्यापक और विशेषक्रमसे कार्य करनेवाला ईश्वर हम सबोंका कल्याण करें ॥९॥

(१८८२) (वातः) वायु (नः) हम सबोंके लिये (शं) कल्याणमय होकर (पवतां) बहता रहे । (सूर्यः) सूर्य (नः) हम सबके लिये (शं तपतु) कल्याणकारक होकर तपता रहे । (किनक्रदद्) गर्जन करनेवाला (पर्जन्यः देवः) पर्जन्व देव (नः) हम सबोंके लिये (शं) कल्याणकारक होकर (अभिवर्षतु) वृष्टि करे ॥१०॥

वायु, सूर्यका प्रकाश और मेधकी वृष्टि इन सबसे हम सबका कल्याण होता रहे ॥१०॥

अहां नि शं मर्वन्तु नः शंध राज्ञीः प्रति धीयताम् । शं ने इन्द्राग्नी मेवतामवीियः शं न इन्द्रावर्षणा गुतहेव्या । शं ने इन्द्रापूषणा वार्जसाती शमिन्द्रासोमां सुविताय शं योः' ॥ ११ ॥ शं नो देवीरिमिष्ट्रंय आपो मवन्तु पीत्रयं । शं योरिम स्रंवन्तु नः' ॥ १२ ॥ स्योना पृथिवि नो भवानृष्टारा निवेशनी । यच्छां नः शर्म सुपर्थाः' ॥ १३ ॥ आणे हि हा मेयोभुवस्ता ने ऊर्जे देधातन । महे रणाय चक्षसे' ॥ १४ ॥ यो वेः शिवतेमो रस्रतस्यं भाजयतेह नः । उश्वतिरिव मातरः' ॥ १५ ॥

(१८८३) (नः) हम सबोंके लिये (अहानि) दिन (शं) कल्याणकारक (भवन्तु) हो । (रात्रीः) रात्रिका समय हम सबोंके लिये (शं) कल्याणको (प्रतिधीयतां) धारण करे (अवोभिः) सब प्रकारके रक्षणोंके साथ (इन्द्राग्नी) ऐश्वर्यवान् और तेजस्वी (नः शं) हम सबोंके लिये कल्याणकारक (भवतां) हों । (रातहव्यौ) अन्न देनेवाले (इन्द्रावरुणौ) ऐश्वर्यवान् और श्रेष्ठ (नः शं) हम सबका कल्याण करें । (इन्द्रापूषणौ) ऐश्वर्यवान् और पोषणकर्ता (वाजसातौ) अन्नके दानके समय (नः शं) हम सबका कल्याणकारी हों । (इन्द्रासोमौ) ऐश्वर्यवान् और विद्वान् (सुविताय) सुभीतेके लिये और (शं योः) रोगनिवारण और भयोंको हटानेके लिये (शं) कल्याणकारी हों ।।१९॥

हरएक समय ये सब शक्तियां हमको लाभदायक हों ॥११॥

(१८८४) (देवी:) दिव्य (आप:) उदक (अभिष्टये) हमारा अभीष्ट सिद्ध करनेवाला, (नः शं) हम सबका कल्याण और (पीतये) तृषा शांत करनेवाला (भवन्तु) होवे । वह (नः शं योः) हमारा रोगनिवारण और अनिष्ट दूर करनेके लिये (अभि स्त्रवन्तु) बहता रहे ॥१२॥

दिव्य उदकसे हमारी तृषा शांत हो । हमारे रोग दूर हों और अनिष्टका नाश हो । तथा हमारा अभीष्ट अन्नादिक भोग हमें प्राप्त हो ॥१२॥

(१८८५) हे (पृथिवी) भूमि ! (नः) हम सबके लिये (स्योना) सुरुदायक (अनृक्षरा) कण्टकरहित और (निवेशनी) रहनेके लिये उत्तम स्थान देनेवाली (भव) हो । (नः) हम सबके लिये (स-प्रथाः) अत्यंत विस्तीर्ण होकर (शर्म) सुरुष (यच्छ) दे ॥१३॥

रहनेका स्थान कंटकरहित, आराम देनेवाला, विस्तीर्ण तथा सुस्तकारक होना चाहिये ॥१३॥

(१८८६) (हि) निश्चयसे (आपः) उदक (मयो-भुवः) सुर्स उत्पन्न करनेवाला (स्थ) है। इसलिये (ताः) वह उदक (नः) हम सबके (ऊर्जे) बल अन्न आदिकी वृद्धिका (दघातन) धारण करे। और (महे) महान (रणाय) शब्दके लिये और (चक्षसे) दिव्य दृष्टिके लिये वह उदक कारण बने ॥१४॥

जलसे सबसे सब सुख प्राप्त हो सकते है । इसलिये उससे हम सबको अन्न प्राप्त होकर, सबका बल बढे; और वह बल महान् शब्द-ज्ञानकी प्राप्ति कराके दिव्यदृष्टि प्राप्त होनेमें सहायता देनेवाला बने ॥१४॥

(१८८७) (इह) इस संसारमें (यः) जो (वः) आपना अर्थात् जलका (शिव-तमः) अत्यंत कल्याणकारक (रसः) रस है। (नः) हम सबको (तस्य) उस रसका (भाजयत) सेवन कराइये। (इव) जिस प्रकार (उसतीः) इच्छा करनेवाली (मातरः) माताएं अपने पुत्रोंको दुग्धरस पिलाती है।।१५॥

जलके अन्दर जो आरोग्यवर्धक रस है, उसका सेवन सबको करना चाहिये। जिस प्रकार अपने प्रियपुत्रको दूध पिलानेकी इच्छा करनेवाली माता स्वयं अपने पुत्रके पास पहुंचकर, उसको दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार उत्तम आरोग्यवर्धक जल हमारे पास आ जाय अर्थात् हमें नित्य प्राप्त हो ॥१५॥ तस्मा अरं गमाम बो यस्य क्षयांय जिन्वंथ । आपी जनयंथा च नैः ॥ १६ ॥
चीः शान्तिः न्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।
वनस्पतियः शान्तिविश्वं वृवाः शान्तिविक्षः शान्तिः सर्वछः
शान्तिः शान्तिवेव शान्तिः सा मा शान्तिरेशिं ॥ १७ ॥
हते हछहं मा मित्रस्य मा चक्षंषा सर्वीणि मृतानि सर्मीक्षनताम् ।
मित्रस्याहं चक्षंषा सर्वीणि मृतानि सर्मीक्षे । मित्रस्य चक्षंषा सर्भीक्षामहें ॥ १८ ॥
हते हछहं मा । ज्योत्ते सन्हिशं जीव्यासं ज्योत्ते सन्हिशं जीव्यासम् ॥ १९ ॥
नर्मस्ते हरंसे शोचिषे नर्मस्ते अस्त्विचिषे ।
अन्यास्ते अस्मत्तं जस्ति होतयः पावको अस्मभ्यंथं शिवो भवं ॥ २० ॥

<sup>(</sup>१८८८) (यस्य) जिस रसकी (क्षयायं) प्राप्तिके लिये (जिन्वथ) आपकी गित है, (तस्मै) उस रसके लिये (वः) आपके पास (अरं-अलं) पूर्णतासे हम सब (गमाम) प्राप्त होते हैं । हे (आपः) उदक ! (च) और (नः) हम सबको (जनपथ) उन्नतिको प्राप्त कराओ ॥१६॥

जिस आरोग्यकारक रसके लिये जलकी प्रसिद्धि है, उस रसकी पूर्ण प्राप्ति हम सबको हो, और उससे हमारी उन्नति होनेमें सहायता हो ।।१६।।

<sup>(</sup>१८८९) (द्यौः शांतिः) द्युलोक शांतिप्रदान करे, (अन्तरिक्षं शांतिः) अंतिक्षलोक शांति प्रदान करे, (पृथिवी शांतिः) भूमि शांतिप्रदान करे, (आपः शांतिः) जलसे शांति-प्राप्त हो (ओषधयः शांतिः) ओषधियां शांति देनेवाली हों (वनस्पतयः शांतिः) वनस्पतियां शांति देनेवाली हों, (विश्वे देवाः शांतिः) सब विद्वान् शांति उत्पन्न करें, (ब्रह्म शांतिः) ज्ञान शांति देनेवाला हो, (सर्व शांतिः) सब जगत् शांति स्थापित करे, (शांति एव शांतिः) शांति भी सच्ची शांति देनेवाली हो, (सा शांतिः) इस प्रकारकी सच्ची शांति (मा एधि) मुझे प्राप्त हो ॥१७॥

सब पदार्थ सच्ची शांती स्थापित करनेके लिये सहायक हों ।।१७।।

<sup>(</sup>१८९०) हे (दृते) समर्थ ! (मा दृंह) मुझे बलवान करो (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणिमात्र (मा) मुझे (मित्रस्य चक्षुषा) मित्रकी दृष्टिसे (समीक्षन्तां) देखें । (अहं) में (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणियोंको (मित्रस्य चक्षुषा) मित्रकी दृष्टिसे (समीक्ष) देखें । हम सब (मित्रस्य चक्षुषा) मित्रकी दृष्टिसे (समीक्षामहे) देखें । १८।।

हे समर्थ ईश्वर ! मुझे बलवान् बनाओ । सब प्राणिमात्र मुझे मित्रकी प्रेमदृष्टिसे देखें । मैं सबको मित्रकी प्रेमदृष्टिसे देखता हूं । हम सब परस्पर मित्रकी प्रेमदृष्टिसे देखें ॥१८॥

<sup>(</sup>१८९१) हे (दृते) शक्तिमान् ! (मां दृंह) मुझे शक्तिमान करो । (ते सं-दृशि) तेरे उत्तम दर्शनमें (ज्योक्) बहुत समयतक (जीव्यासं) मै जीता रहूं । (ते संदृशि ज्योक् जीव्यासम्) तेरे साक्षात्कारमें दीर्घआयुतक जीता रहूं ॥१९॥ हे शक्तिमान ईश्वर ! मुझे शक्तिमान करो । तेरी स्मृति जागृत रखता हुआ मैं बहुत दीर्घ आयुष्य व्यतीत करूं ॥१९॥ (१८९२) (हरसे) दुष्टताका हरण करनेवाले (शोचिषे) पवित्रता बढानेवाले और (अर्चिषे) तेज फैलानेवाले (नमः

ते नमः ते) तेरे लिये हमारा नमस्कार (अस्तु) हो। (ते हेतयः) तेरे शस्त्र (अस्मत् अन्यान्) हमको छोडकर दूसरोंको (तपन्तु) ताप देते रहें। (पावकः) पवित्रता करनेवाला ईश्वर (अस्मभ्यं) हम सबके लिये (शिवः भव) कल्याणकारी होवे।।२०।।

दुष्टता दूर करनेवाले, पवित्रता करनेवाले और तेजस्विता बढानेवाले ईश्वरको हमारा नमस्कार है। ऐसा कभी प्रसंग न आवे कि ईश्वरका दण्ड हमारे ऊपर चले, अर्थात् हमारा आचरणही सदा ऐसा होवे कि दण्ड भोगनेका समय कभी न आवे। पवित्र ईश्वरकी दया हमारे ऊपर सदा बरसती रहे।।२०॥

नर्मस्ते अस्तु विद्युते नर्मस्ते स्तनयित्नवे। नर्मस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समिहिसे ॥२१॥ यतो-यतः समिहिसे ततो नो अर्थयं कृह। शं नेः कुह प्रजाभ्योऽर्थयं नः प्रशुभ्यः ॥ २२॥ सुमिश्चिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मिश्चियास्तर्भं सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं चं वृयं द्विष्मः ॥ २३॥ तचर्श्वविद्यति पुरस्तीच्छुकमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतथः शृणुंयाम शरदः शतं प्रविद्या प्रति प्रविद्या शरदः शताते ॥ २४॥ शरदः शतं प्रविद्या प्रविद्या शरदः शतं भ्रयंश्च शरदः शताते ॥ २४॥

(अ० ३६, कं० २४, मं० सं० २४)

#### ॥ इति षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥

(१८९३) (वि-द्युते ते) विशेष तेजःस्वरूप तेरे लिये (नमः अस्तु) नमस्कार हो । (स्तनयित्नवे ते) महान् शब्द करनेवाले तेरे लिये (नमः) नमस्कार हो । हे (भगवत्) ऐश्वर्यसंपन्न ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार हो । (यतः) क्योंकि तू (स्वः)-अपने निज आनन्दमें (सं-ईहसे) सम्यक् चेष्टा करता है ॥२१॥

तेजोमय, शब्दमय और ऐश्वर्यमय ईश्वरके लिये हमारा नमस्कार है। जो ईश्वर अपने निज आनंदसेही सदा आनंदित रहता है और उस आनंदका दान करता है।।२१।।

(१८९४) (यतः यतः) जिस जिस स्थानसे तू (सं ईहसे) कर्म करता है (ततः) उस उस स्थानसे (नः) हमारे लिये (अ-भयं) अभयदान (कुरु) करो । (नः प्रजाभ्यः) हमारी प्रजाके लिये (शं अभयं) कल्याणकारक अभय (कुरु) करो और (नः पशुभ्यः) हमारे पशुओंके लिये भी अभयदान करो ॥२२॥

हे ईश्वर ! जिस जिस स्थानसे तुम्हारा कर्म चलता है, उस उस स्थानसे हमारे लिये, हमारी प्रजाओं और पशुओं के लिये, कल्याणमय अभयदान करो ॥२२॥

(१८९५) (आपः ओषधयः) जल और औषधियां (नः) हम सबके लिये (सुमित्रियाः) हितकारक (सन्तु) होवें । तथा (तस्मै) उस एकके लिये (दुर्मित्रियाः) दुःस्वकारक (सन्तु) होवें कि, (थः) जो अकेला दुष्ट (अस्मान् द्वेष्टि) हम सबका द्वेष करता है। (यं च) और जिस एकका (वयं) हम सब (द्विष्मः) द्वेष करते है। १२३॥

हम सबको जल, औषधि आदि पदार्थ हितकारक होवें । परंतु जो थोडे आदमी सबका द्वेष करते है, और जिन थोडे आदिमयोंका अन्य सब द्वेष करते है, ऐसे अल्प दुष्ट मनुष्योंको जल और औषधि आदि पदार्थ अहितकारक होवें ॥२३॥

(१८९६) (तत्) वह (देवहितं) ज्ञानियोंका हित करनेवाला (शुक्रं) शुद्ध पवित्र (चक्षुः) ज्ञाननेत्र (पुरस्तात्) पहिलेसेही (उत् चरत्) उदित हुआ है। उसकी सहायतासे (शरदः शतं पश्येम) सौ वर्षपर्यंत देखे, (शरदः शतं जीवेम) सौ वर्ष जीते रहें, (शरदः शतं श्रृणुयाम) सौ वर्ष सुनें, (शरदः शतं प्रव्रवाम) सौ वर्ष प्रवचन करें, (शरदः शतं अ-दीनाः स्याम) सौ वर्ष दीन न होते हुए रहें, (शरदः शतात् भूयःच) और सौ वर्षोसे भी अधिक आनन्दसे रहें।।२४॥

जिससे सबका हित होता है, उस ज्ञानकी प्राप्ति पहिले करनी चाहिये, उसी ज्ञानसे हमारी आयु बढेगी, हमारी इन्द्रियोंकी शक्तियां सबकी सब मृत्युके समयतक अच्छी अवस्थामें रहेंगी । और सौ वर्षसे भी अधिक आयु होगी ॥२४॥

# यजुर्वेदका स्वाध्याय- स्पष्टीकरण

(मंत्र १)

## (१) वाणी, मन, प्राण और ज्ञानकी शक्तियाँ । (१) ऋचं वाचं प्र पद्ये ॥

(अह वाचं वाक्शक्तिं अवलम्ब्य ऋचं सूवतमयं ऋग्वेदं प्र पद्ये शरंण गच्छामि ।

में (वाचं) अपनी वाणीकी शक्तिका अवलम्बन करके (ऋचं) सूक्तमय ऋग्वेदको (प्र पद्ये) शरण लेता हूं।

'प्र-पद' धातुके अर्थ 'शरण लेना, प्राप्त होना, पास जाकर तल्लीन होना, आश्रय लेना, आगे बढ़ना, उन्नति करना, कामयाब होना', इत्यादि है। ये अर्थ ध्यानमें धरकर 'ऋतं प्रपद्धो' का अर्थ निम्न प्रकार हो सकता है-'मैं ऋचाकी शरण लेता हूं, ऋचाको प्राप्त करता हूं, ऋचाको प्राप्त करके उसमें लीन होता हूं, ऋचाका आश्रय लेकर, आगे बढ़कर, उन्नति प्राप्त करनेमें कामयाब होता हूं।

ऋचाको प्राप्त करना वाणीका अवलम्बन करनेके पश्चात्ही होता है, क्योंकि ऋचा अथवा ऋग्वेद शब्दराशि होनेके कारण वाणीकी शक्तिद्वाराही उसके पास मनुष्य पहुंच सकता है। ऋग्वेदका स्वरूप सूक्त रूप है। 'सूक्त' उसको कहते है कि जो (सू-उक्त) उसम भाषण सु-भाषण, सुभाषित हो। उत्तम भाषणसे वाणीकी शुद्धि होती है। ऋग्वेदमें सूक्त अर्थात् उत्तम भाषण, और उत्तम विचारयुक्त वाक्य है; उनकी शरण लेनेसे वाणीकी और आत्माकी शुद्धि होती है, इसलिये कहा है-

भद्रं वद गृहेषु च। भद्रं वद पुत्रेः (ऋ. खि. २।४३।२)
'अपने अपने घरोंमें कल्याणकारक भाषण किया
करो। लडकोंके साथ उत्तम भाषण करो' अर्थात् कभी
बुरा शब्द, गालियां - अथवा अपशब्द मुंहसे न निकले।
तथा-

## वाचं वदत भद्रया ॥ अथर्व ३।३।३॥

'कल्याण करनेवाला भाषणही अपासमें करो' बुरा भाषण करनेसे अनर्थ होते हैं । सब झगडोंके बीचके तयके अन्दर देखा जाय, तो वहां अपशब्द ही दिखाई देंगे । इसलिये कहा है कि 'अपनी वाचा- शक्तिको लेकर ऋग्वेदके सूक्तोंकी शरण लेनी चाहिए।' ऋग्वेदके सूक्त ऐसे है कि, वे वाणीको शुद्ध करके आत्माका उद्घार कर सकते है। देखिये-ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति

य इत्तिद्धेदुस्त इमे समासते ॥ (ऋ. १।१६४।३९) (यस्मिन्) जिसमें (विश्वे देवाः) सब देवताएं, सब दिव्य गुण, (अधि निषेदुः) रहते है, उसी (ऋचः) ऋचाके (परमे अक्षरे) अत्यंत अविनाशी अक्षरोंमें (व्योमन् - वि-ओम्-अन्) प्रकृति-परमेश्वर- जीवात्मा रहते है। (यः) जो मनुष्य (तत) उस बातको (न वेद) नहीं जानता, वह न जाननेवाला पुरुष (ऋचा) वेदमंत्रोसे (किं करिष्यति) क्या करेगा ? अर्थात् उसको कोई लाभ नहीं होगा, परंतु (ये) जो मनुष्य (इत् तत्) निश्चयसे उस बातको (विदुः) समझेंगे (ते इमे) वे पुरुषही (सं आसते) एक होकर उत्तमतासे स्थिर बैठ सकते है।

वेदोंके मंत्रोंमे देवताओंके मिषसे प्रकृति-परमेश्वर जीवात्मका ज्ञान भर रखा है, इस बातको जो जानता है, वही वेदमंत्रोंसे लाभ प्राप्त कर सकता है। और वही निडर होकर स्थिरताको प्राप्त हो सकता है। परंतु जो इस बातको नहीं जानते, उनको वेद पढनेसे कोई लाभ नहीं होता। ऋचाओंका उपयोग अथर्ववेदमें कहा है-

#### ऋग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्

द्वेष्टि यं वयं द्विषमः ॥ (अथव ० १०।५।३०)

'(यः) जो अकेला (अस्मान्) हम सबका (द्वेष्टि) द्वेष करता है और (वयं) हम सब (यं) जिस अकेलेका (द्विष्मः) द्वेष करते हैं (तं) उस बहुजनविरोधी मनुष्यके साथ हम सब (ऋग्भ्यः) ऋचाओ अर्थात् सूक्तोंके अनुकूल (नि: भजामः) बर्ताव करते है।'

एक मनुष्यको अथवा अल्पसंस्थामें रहनेवाले मनुष्योंको उचित नहीं कि, वे सब अन्य बहुजनसमाजका व्यर्थ द्वेष करें, या उनको नुकसान पहुंचाएं । जिस एकके विरुद्ध सब बोलते हैं, और जो एक सबकी हानि करनेके लिये कटिबद्ध होता है वह समाज- घाती होता है । उसको मूक्तों अर्थात् उत्तम उपदेशोंद्वारा समझाना चाहिये, और उसका मन उच्च बनाना चाहिये । यही वेदके सूक्तोंका काम है । यही वैदिक उपदेशका महत्त्व है । और देखिये- ऋग्वेदस्य पृथिवी-स्थानम् । ऋचो विद्वान् पृथिवीं वेद ॥ (गोपथ १।५।२५॥)

ऋग्वेदका पृथिवी स्थान है, इसलिये जो ऋग्वेदको यथावत् जानता है वह संपूर्ण पृथिवीकी अर्थात् पार्थिव पदार्थोंको जानता है, ऐसा गोपथ ब्राह्मणमें कहा है तथा-

ऋचां प्राची महती दिगुच्यते ॥ (तै.ब्रा. ३।१२।९।१॥)

'ऋचाओंकी बडी पूर्व दिशा कही जाती है' अर्थात् जिस प्रकार पूर्व दिशासे संपूर्ण विश्वको प्रकाश देनेवाला सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार ऋचाओंसे संपूर्ण विश्वके ज्ञानका उदय होता है। ज्ञानरूपी सूर्यका उदय करानेवाली पूर्वदिशा ऋग्वेदही है।

इस प्रकार ऋग्वेदका महत्व वैदिक वाङ्मयमें वर्णन किया है। वाणीकी पवित्रताके विषयमें ऋग्वेदमें लिखा हैं-

सहस्रधारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः । रुद्रास एषाभिषिरासो अद्रुहः

स्पशः स्वञ्ज सुदृशो नृचक्षसः ॥ (ऋ. ९१७३।७)

(वितते) विस्तृत (सहस्र-धारे) हजारो धाराओं अर्थात् जल-प्रवाहोंसे युक्त (पवित्रं) शुद्ध करनेवाले स्त्रोतमें (मनीषिणः कवयः) बुद्दिमान ज्ञानी अपनी (वाच) वाणीको (आ पुनन्ति) पवित्र करते है । (एषां) इन विद्धानोंके शब्द (रुद्रासः) भय उत्पन्न करनेवाले परंतु (इषिरासः) बडे प्रभावशाली, (अ-द्रुहः) किसीका द्रोह अथवा घात न करनेवाले (स्पशः) सावधानतासे युक्त (स्वञ्चः = सु अञ्चः) उत्तम शुद्धतायुक्त (सु-दृशः) उत्तम दिव्यदृष्टिसे युक्त, और (नृ-चक्षसः) मनुष्योंको सज्ञान करनेवाले होते हैं ।

जिसमें बुद्धिमान कवि अपनी वाणीके मल धोते है वह पवित्र स्रोत परमात्माका सत्य स्वरूप और सत्य ज्ञान है। उसमें शुद्ध हुई वाणी उक्त गुणोंसे युक्त होती है। इस प्रकार वाणीकी शुद्धि करनेके विषयमें और वाणीको ऋग्वेदमें लीन करनेके विषयमें वेदकी संमति प्रतीत होती है। अब मंत्र का अगला उपदेश देखना है।

#### (२) मनो यजुः प्र पद्ये

(अहं मनः स्वकीयां मननशक्ति अवलम्ब्यः यजुः अध्यायमयं सत्कारसंगति दानमयकर्मप्रेरकं वा यजुर्वेद प्रपद्ये शरणं उपैमि ।)

में (मनः) अपनी मननशक्तिको लेकर (यजुः) यजुर्वेदकी शरण लेता हूं । यजुर्वेदमें अध्याय होते हैं। अध्याय, अध्ययन ये शब्द 'पठन' अर्थ बताते है। अध्ययन न करनेके दिनका नाम 'अनध्याय' है। अन् + अध्याय- छुट्टीका दिन। अध्यायिन् शब्द विद्यार्थी अर्थात् जिसने अपना मन पढ़ाईमें लगाया है' ऐसा अर्थ व्यक्त करता है। 'यजु' शब्दका अर्थ 'सत्कार, संगति और उपकारमय कर्मकी प्रेरणा करनेवाला' ऐसा है। सत्कार- संगतिदानात्मक कर्म यज्ञनामसे प्रसिद्ध है। यह उस कर्मको कहते है कि जिससे पूज्योंका सत्कार होवे। संगति अर्थात् संगठन होवे और दान अर्थात् परोपकार, लोकोपकार होवे। इस प्रकारके कर्मयज्ञ होते है ऐसे यज्ञोंका उपदेश यजुर्वेद करता है। इस प्रकारके श्रेष्ठ कर्मोंमें अपना मन लगाना इस मंत्रका अभीष्ट है।

मन ऐसे अध्ययनमें लगाना चाहिये कि, जिसके पूज्योंका सत्कार करनेमें, संगठन बढ़ानेवाले कार्य करनेमें और लोकोपकार कार्य करनेमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति हो सके। मनके विषयमें वेद कहता है—

## यत्ते दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतं बृहत् ॥

(ऋ . ५।३९।३; माम. ११७४)

(ते) तेरा (दित्सु) दानशील, उदार (प्र-राध्यं) सिद्ध और शांत (मनः) मन (बृहत् श्रुतं) बहुत ज्ञानयुक्त, बहुश्रुत (अस्ति) है।

अर्थात् मन परोपकारशील, शांत और ज्ञानसे भरा हुआ होना चाहिए । मनका स्वरूप और उसका हेत् निम्नलिखित मंत्रमें वर्णन किया है ।

ध्रुवं ज्योतिर्निहितं दृशये कं मनो जविष्ठ पतयत्स्वन्तः । विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं क्रतुमभि वि यन्ति साधु ॥ (ऋ. ६।९।५)

(कं) आनंददायक (धुव्रं ज्योतिः) स्थिर तेज (दृशये) ज्ञान लेनेके लिये (अन्तः निहितं) अंदर अर्थात् अंतः करणके स्थानमें रखा है। यही (मनः) मन (पतयत्सु) दौडनेवालोंके अंदर (जिवष्ठं) अत्यंत वेगवान है। (सकेताः) एक उद्देशसे प्रेरित हुए हुए (समनसः) एक मतवाले (विश्वं देवाः) सब ज्ञानी (एकं क्रतुं) एक ही कार्यको (साधु) उत्तम रीतिसे (अभि-वि-यन्ति) करते हैं।

इस मंत्रमें कहा है कि, मन तेजोरूप, आनंददायक और वेगवान् है, उसीसे सब जाना जाता है। इस प्रकारके सुसंस्कृत मनसे युक्त हुए ज्ञानी पुरुष जिस उद्देशसे जिस कार्यको करना चाहते हैं, उसकी उत्तमतासे सिद्ध करते है। और देखिये-भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्। अधा ते संख्ये अन्धसो वि वो मदे रणन् गावो न यवसे विवक्षसे ॥ (ऋ. १०।२५।१)

हे ईश्वर! (नः) हम सबको (भद्रं मनः) कल्याणकारक मन (भद्रं दक्षां) कल्याणकारक बैल (उत्त) और (भद्रं क्रतुं) कल्याणकारक कर्म (अपि वातय) प्राप्त कराओ। (अधा-अथ) पश्चात् (ते सस्त्ये) तेरी मित्रतामें और (अन्धसः - अन् + धसः) प्राणशक्तिके (मदे) हर्षमें हम सब (वि रणन्) विशेष प्रकार गायन करते रहें। (न गावः) जिस प्रकार गौवें (वः विवक्षसे यवसे) आपके बडे जौ- अर्थात् धान-के स्वेतमें आनंद करती है।

इस मंत्रमें 'भद्रं मनः' ये दो शब्द और 'तष्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।' (वह मेरा मन शिवसंकल्पमय होवे) यह यजुर्वेद अ. ३४।१... ६ का वचन एकही भाव रखता है।

भद्रं मनः । (ऋ. १०।२५।१)

शिवसंकल्पं मनः । (वा.य. ३४।१. ६)

ये दोनों वेदोंके भाव एकसोही है। इसी दृष्टिसे ये सब सूक्त देखने चाहिएं। तथा-

मनो ज्योतिर्जुषताम् ॥ (तैत्ति. सं. १।५।३।२) मनो जूतिर्जुषताम् ॥ (वा.य. २।१३)

'ज्योतिरूपी मनका (जुषताम्) प्रेमके साथ उत्तम उपयोग कीजिये ।' तथा-

उषो ये ते प्र यामेषु युञ्जते

मनो दानाय सूरयः । (ऋ. १।४८।४)

'(उषः यामेषु) उषःकालके समय (ये ते सूरयः) जो कोई ज्ञानी (दानाय मनः) दानके लिये मन (प्र युञ्जते) लगाते है। ज्ञानी लोग सबेरेसेही अपना मन परोपकारके कार्यों में डालते है। तथा-

अनर्शरातिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । सोअस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय

चोदयन् ।। (ऋ. ८।९९।४; अथर्व. २०।५८।२) (अन्-अर्श-रातिं) जिसका दान हानिकारक नहीं है और जो (वसु-दां) धन देता है उसकी (उप-स्तुहि) स्तुति करो । (इन्द्रस्य) इन्द्र-परमात्माके (रातयः) दान (भद्राः) कल्याणकारक है । जो (अस्य कामं) इस ईश्वरकी इच्छाके अनुसार (विधतः) कार्य करता है, उस पर (सः) वह (न रोषति) क्रोध नहीं करता । और (मनः)

मन (दाताय) मनके लिये (चोदयन्) प्रेरित करता है।
मनको दानके कर्मोंमें लगाना चाहिये, दान अच्छी
प्रकार देना चाहिए, जिसका परिणाम हितकारक हो
सके। कभी अनर्थ उत्पन्न करनेवाला दांन नहीं देना
चाहिए। इस प्रकार मनको किस कार्यमें प्रवृत्त करना
चाहिये उसका वर्णन इस मंत्रमें है। मन बहुत चंचल है,
उसको वशमें रखना बहुत कठीन है, य सबका अनुभव
है। चंचल मनका निरोध अभ्याससे हो सकता है। मन
एकाग्र करनेके समय, जब वह भटकने लगता है, तब
उसको वापस लाकर उसी स्थानपर स्थिर करना चाहिए;
इस प्रकार बार बार करनेसे मन एकाग्र हो सकता है।
इस विषयमें 'मन-आवर्तन-सूक्त' संपूर्ण देखनेयोग्य है।
परंतु यहां केवल दोही मंत्र देता हूं-

यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१०॥ यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम् । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१२॥

(ऋ. १०।५८)

'जो तेरा मन इस (विश्वं) सम विश्वमें दूर दूर (जगाम) भटकता है, उसको (इह) यहां (आ-वर्तयामिस) वापिस लाता हूं, ताकि स्थिति और जीवन उत्तम होवे ॥ जो तेरा मन भूत, भविष्य और वर्तमानको दूर दूरकी बातोंमें भटकता है, उसको मैं स्थिति और जीवनके लिये यहां वापिस लाता हूं।'

यह सब सूक्त ऋ. १०।५८ में दखने योग्य है। इस सूक्तका ऋ षि 'गोपायनः' (पो प-अयन) अर्थात इंद्रियपालक है। (गो) इंद्रियोंके (प) पालनमें (अयन) गति अर्थात् 'मनको वापिस लानेका अभ्यास' ही देवता है। इसके साथ शिवसंकल्प सूक्त (यजु. वा. सं. ३४ अ.) देखनेयोग्य है। उनमेंसे एक मंत्र नीचे देता हूं-

सुषारथिरश्वानिव यन्मध्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः

शिवसंकल्पमस्तु ॥ (वा.य. ३४।६)

'जिस प्रकार उत्तम सारथी घोडोंको चलाता है उसी प्रकार मनुष्योंके इंद्रियरूपी अश्वोंको जो चलाता है, और जो हृदयमें रहता हुआ, अजर और वेगवान् है, वह मेरा मन उत्तम विचारयुक्त होवे।' और-

मनो-वाकायकर्माणि मे शुध्यन्ताम् ॥

(तैत्ति. आ. १०।६६ (आंध्र.)

'मेरे मन, वाणी और शरीरसे सब पवित्रही कर्म होते रहें।' इस प्रकारकी इच्छा हरएकको रखनी चाहिये। तथा-

मनो हविः ॥ (तै.आ. ३।६।१) मनो यज्ञेन कल्पताम् ॥

(वा.य. १८।२९; २२।३३; तै.सं. १।७।९।२)

'मनको हवि समझो' उस मनको यज्ञके साध- यज्ञमें-अर्पण करो ।' मनका अहंकार नष्ट करनेकी यही युक्ति है।

इस प्रकार मनका स्वरूप, उसके धर्म, उसका कार्य और उसको स्वाधीन करनेके उपाय वेदमंत्रोंमे कहे है। इस प्रकारके प्रभावशाली मनको लेकर यजुर्वेद अर्थात् 'कर्मवेद' की शरण लेनी है। यही भाव 'मनो यज्ञेन कल्पतां' इस यजुर्वेद मंत्रमें कहा है। इस प्रकार इस मंत्रका आशय प्रतीत होता है। अब इस मंत्रके तीसरे उपदेशका विचार करना है।-

## (३) साम प्राणं प्र पद्ये अहं प्राणं स्वकीयां जीवनशक्ति अवलम्ब्य साम गीतिमयं सामवेदं प्रपद्ये प्राप्नोति ।

मैं (प्राणं) अपनी जीवनशक्तिको लेकर (साम) शांति उत्पन्न करनेवाले गीतिमय सामवेदको (प्रपद्ये) प्राप्त होता हूं।

इसमें प्राणका सामके साथ संबंध बताया है। 'प्र+अन्' शब्दका 'विशेष प्रकारका जीवन' ऐसा मूल अर्थ है, और 'सामन्' शब्दके 'सामगायन' शान्ति करनेका उपाय, चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास, आत्मिक शांति प्राप्त करनेका यत्न, इतने अर्थ है। अर्थात् 'विशेष जीवनसे शांति प्राप्त करनेका प्रयत्न' इस मंत्रको बताना है।

प्राणायामके अभ्याससे चित्तकी चञ्चलता नष्ट होती है, और मन स्थिर होता है। मनकी स्थिरतासे शांति प्राप्त होती है। प्राणोंकी उपासना उपनिषदोंमें अनेक स्थानपर वर्णन की है। वेद भी उसीका वर्णन कर रहा है-

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत् ॥१९॥ प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते । प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥१५॥ (अ. १९॥४)

प्राण ही मृत्यु है और प्राण ही उष्णता अथवा सहनशक्ति

है। इसिलये (देवाः) विद्वान् (प्राणं उपासते) प्राणकी उपासना करते हैं। प्राण सत्यवादी मनुष्यको उत्तम लोकोंमें पहुंचाता है। (मातिर-श्वानं) आकाशमें व्यापक जो सूक्ष्म वायू है उसको (प्राणं आहुः) प्राण कहते है। (वातः) वायुको ही प्राण कहते है। भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन सब पदार्थ प्राणमें ही रहते है। (प्राणे) प्राणमें ही सब कुछ रहा है।

'तक्मा' शब्दके दो अर्थ है। एक बीमारी जिसमें ज्वरके साथ फोडे फुत्सियां आदि होती है और दुसरा अर्थ सहनशक्ति, हंसना आनंद करना इत्यादि है। 'तंक-कृच्छ्जीवने (कष्टका जीवन)' इस धातुसे बननेवाले 'तक्मा' शब्दका पहिला अर्थ होता है और 'तक्-हसने-सहने च (हंसना और सहना)' इस धातुसे बननेवाले 'तक्मा' शब्दसे दूसरा अर्थ सिद्ध होता है। इस मंत्रमें दूसरा अर्थ अभीष्ट है; क्योंकि मृत्यु शब्दके साथ विरोध रसनेवाली अवस्था तक्मा शब्दमें बतानी है। मृत्यु शब्द कष्टका जीवन बताता है और तक्मा शब्द आरोग्यका जीवन बताता है। दोनों अवस्थाएं प्राणके आश्रयसे रहनेवाली हैं।

प्राणकी उपासनासे सत्यनिष्ठ सत्यवादी पुरुषकी योग्यता बढती है। योगशास्त्रमें प्राणायमका महत्त्व इसी कारण वर्णन किया है। प्राण स्थिर रहनेसे मनकी एकाग्रता होती है, और प्राण चंचल होनेसे मन अशांत होता है। प्राणका अन्नके साथ संबंध है-

प्राणमन्नेनाप्यायस्य I (तै. आ. १०।३६।१)

(महा. उ. १६।१)

'अन्नसे प्राणकी वृद्धि करो', अन्नसे प्राणकी शक्ति बढती है। अन्न शब्दसे यहां सात्विक अन्न विवक्षित है। योग्य पदार्थ स्थानेंसे आयु बढती है और अयोग्य पदार्थ स्थानेसे बीमारियां बढकर मृत्युके पास जलदी जाना होता है। इसलिये प्राणकी उपासना करनेवालोंको उचित है कि वे उत्तम निरोगी सात्विक अन्न भक्षण करे। इस प्रकार रक्षण किया हुआ प्राण-

प्राणो रक्षति विश्वमेजत् ॥ (तै.वा. २।५।१।१)

'(विश्वं एजत्) सब हलचल करनेवालेका रक्षण प्राण करता है।' प्राणकी शक्ति सब शक्तियोंसे बड़ी है, इसलिये उसको यज्ञमे अर्पण करनेका उपदेश निम्न मंत्रमें आया है-

प्राणो यज्ञेन कल्पताम् ॥ (वा.य. ९।२१; १८।२९; २२।२३)

प्राणो हिवि: || (मैत्रा. सं. १।९।१; तै.आ. ३।१।१) 'प्राणको यज्ञमें समर्पण करो' क्योंकि 'प्राण ही वि' है । प्राणोंकी रक्षा अपने उपभोगोंके लिये नहीं

हिव' है। प्राणोंकी रक्षा अपने उपभोगोंके लिये नहीं करनी चाहिये, परंतु प्राणोंको हवनसामग्री समझकर, जिस प्रकार हवनसामग्रीका यज्ञमेही उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार सत्कार-संगतिदानरूप कर्मोंमें अपने प्राणोंका अर्पण करनेके लिये तैयार रहना चाहिये। प्राण और आयु बहुत अंशमें समानही अर्थ बताते हैं, देखिए-

प्राणोहि भूतानामायुः ॥ (तै.आ. ८।३।१) (तै.ज. २।३।१). 'प्राणियोंकीं आयुही प्राण है ।' इस प्रकारकी

'प्राणियों की आयुही प्राण है।' इस प्रकारकी प्राणशक्तिको सामवेदके साथ लगाना है सामवेद उपासना (ईश्वरकी भक्तिके साथ मानसपूजा) की सहायता करनेवाले मंत्रोंकी गायन-पद्धतीका वर्णन करता है। उपासना, भक्ति आदिका गानेके साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। चित्त एकाग्र होनेके लिए गायनसे बड़ी सहायता होती है। इन सब बातोंका इस मंत्रोपदेशके साथ विचार करके बोध लेना चाहिये। अब इस मंत्रके चतुर्थ उपदेशका विचार करना है-

(४) चक्षुः श्रोत्रं प्र पद्ये ।। (अहं श्रोत्रं मदीयां श्रवणशक्तिं अवलंब्य चक्षुः दिव्यचक्षुर्भूतं अंगिरसो वेदं अथर्ववेदं प्रपद्ये) मै (श्रोत्रं) अपनी श्रवणशक्तिको लेकर (चक्षुः) दिव्यज्ञाननेत्रके समान आंगिरस अथर्ववेदकी (प्रपद्ये) शरण लेता हूं।

इस मंत्रभागमें 'चक्षु' शब्दसे अथर्ववेदका अर्थ लेना उचित है। ऐसा अर्थ करनेके लिये निम्न आधार है।

(१) पहिला प्रमाण क्रमप्राप्ति है-

१ वाचं - ऋचं..... (ऋग्वेदं) .....प्रपद्ये ।

२ मनः - यजुः..... (यजुर्वेद) .....प्रपद्ये ।

३ प्राणः - साम..... (सामवेद) .....प्रपद्ये ।

४ श्रोत्रं - चक्षु..... (अथर्ववेदं) .....प्रपद्ये ।

इस कोष्टकको देखनेसे ऋग्यजुःसामके क्रमसे, चतुर्थ 'चक्षुः' शब्द चतुर्थ अथर्ववेदका वाचक प्रतीत होता है। २-प्रमाण अथर्ववेदको ब्रह्मवेद कहते है। ब्रह्म शब्द ज्ञानवाची है। क्षाननेत्र, ज्ञानदृष्टि आदि शब्दोंमे चक्षुइंद्रियका ज्ञानके साथ संबंध प्रतीत होता है। इसलिये चक्षुशब्दसे ज्ञानवेद, ब्रह्मदेव अथवा अथर्ववेदका ग्रहण हो सकता है। सबही वेद ज्ञानरूप है। परंतु यहां इसी वेदको ज्ञानवेद क्यों कहा ? ऐसी कोई शंका कर सकते है। सद्विचार, सत्कर्म और सदुपासना ये तीन क्रमशः ऋग्यजुःसामके कार्य होनेके पश्चात् ही दिव्यदृष्टि खुल सकती है, और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है-

| - 1 | ऋग्वेद स्तुति  | वाणी  | सुभाषण   | सद्विचार    | प्रशंसावेद |
|-----|----------------|-------|----------|-------------|------------|
| 24  | यजुर्वेद यज्ञ  | मन    | अनुष्ठान | सत्कर्म     | कर्मवेद    |
| 斟   | सामवेद उपासना  | प्राण | जीवन     | सदुपासना    | उपासनावेद  |
| - L | अथर्ववेद ज्ञान | श्रवण | स्थिरता  | दिव्यदृष्टि | ब्रह्मवेद  |

इस प्रकार अथर्ववेदका ज्ञान और दिव्यदृष्टिके साथ संबंध आता है 'अ-थर्व' शब्दका अर्थ 'अ-गति, चंचलताहीन, स्थितप्रज्ञ, स्थिरसुर्वासन-स्थित-योगी' ऐसा है। इस योगीको ही दिव्यदृष्टिकी प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार चक्षु शब्द अथर्ववेदका संकेत माना जा सकता है।

3 रा प्रमाण- अथर्ववेदको अंगिरो वेद अथवा अंगिरसां वेद ऐसा भी कहते है और चक्षुशब्दका अंगिरसोंके साथ संबंध अथर्ववेदमें बताया है।

यस्य शिरो वैश्वानरश्चक्षुरंगिरसोऽभवन् । अंगानि यस्य यातवः स्कंभं तं ब्रूहि कतमः

स्विदेव सः ॥१८॥

वस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसोऽभवन् । दिशो यश्रक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३४॥

(अथर्व. १०।७)

जिसका सिर अग्नि और चक्षु अंगिरस हो गये, जिसके अंग (यातवः) गमनशील प्राणी हो गये है, उसका नाम स्कंभ है और (सः) वह (कतमः) अत्यंत आनंदमय है। वायु जिसके प्राण और अपान है, और चक्षु अंगिरस हो गये है, दिशा जिसके ज्ञानके साधन है उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है।

इन मंत्रोंमें चक्षुका अंगिरसोंके साथ संबंध बताया है। इन दो मंत्रोंमे परमात्माका वर्णन है और उसके चक्षु अंगिरस है। अंगिरसोंका वेद अथर्ववेद प्रसिद्ध है। अर्थात अथर्ववेद परमात्माकी आंख हैः अस्तु। इस प्रकार चक्षु शब्दसे अथर्ववेदका बोध होता है।

४ था प्रमाण- श्रवणशक्तिके साथ अथर्ववेदकी शरण जाना है। श्रवणशक्तिका ज्ञानके साथ संबंध सनातन है। श्रुति शब्दका 'वेद अर्थात् ज्ञान' ऐसा अर्थ प्रसिद्ध है। विद्वानका नाम बहुश्रुत और अविद्वान्के लिये अल्पश्रुत शब्द प्रयुक्त होते है। अर्थात् श्रवणशक्तिके साथ ज्ञानका संबंध निश्चित है। इसलिये कहा है कि 'अपनी श्रवणशक्तिके साथ ब्रह्मवेदकी शरण जाता हूं '

'अंगि-रस्' शब्दका 'अंगोंमें रहनेवाला रस' ऐसा अर्थ है। शरीरमें अंगप्रत्यंगोंमें एक प्रकारकी जीवन शक्ति रहती है, उसका नाम अंगिरस है। अंगिरसः, अंग-रसः, अंगीय-रसः, अंगान रसः (अंगोके अंदर रहनेवाली जीवनशक्ति) Vitality, vital power, इसी शक्तिद्वारा शरीरकी व्याधि दूर होती है। इच्छाशक्तिसे इस जीवनशक्तिको संचलित करनेसे अनेक व्याधियां दूर की जा सकती है। यह इच्छाशक्तिकी चिकित्सा अथर्ववेदमें सैकडों स्थानोंमें कही है। इसलिये इस वेदको 'अंगिरस वेद' कहते है। मनको स्थिर करनेकी विद्या इसमें है, इसलिये इसको अथर्ववेद कहते है। 'अथर्वा' शब्दका ही अर्थ 'स्थिर' ऐसा है। इस प्रकार इस वेदका महत्व है।

अथर्व-वेदका गुरुपरंपरासे श्रवण करनेके लिये कानोंको समर्पित करना है। गुरुपरंपरा वेदके गुद्ध आशयको सुनकर, योगादि साधन जानकर उसका अनुष्ठान करना, और मन एकाग्र करनेका अभ्यास करके, इच्छाशक्तिको बढाकर, केवल इच्छामात्रसेही दूसरोंकी व्याधियोंको दूर करके परोपकार करना, श्रवण शक्तिकी अथर्ववेदमें अर्पण करनेका तात्पर्य है। (१) वाणी (२) मन और (३) प्राणकी पवित्रता के पश्चात् यह (४) दिव्य दृष्टिकी प्राप्ति होती है, यह बात मंत्रोपदेशके क्रमसेही जानी जा सकती है, इसलिये अब इस क्रमके विषयमें यहां विशेष विचार करनेकी आवश्यकता नहीं।

इच्छाशक्तिसे व्याधिया दूर होती है और इच्छाशक्तिके प्रयोग आंखोंकी वेधक-दृष्टिसे ही हो सकते है। चित्तकी स्थिरता और आंखोंमें वेधक शक्तिके साथ एकही स्थानपर बहुत देरतक दृष्टिकी टकटकी लगानेकी शक्ति जिसको साध्य हुई है, वही अपनी प्रबल इच्छाशक्तिसे दूसरोंको आराम पहुंचा सकता है। इस बातको देखनेसे पता लगेगा कि, 'चक्षु' शब्दसे ही यहां अथर्वाका उल्लेख क्यों किया है अथर्ववेदमें कही हुई दिव्य इच्छाशक्तिके प्रयोग चक्षुको वेधकदृष्टिसे ही साध्य है; इसलिये चक्षुशब्दही उस वेदका उपलक्षण माना है । अस्तु । इस प्रकार इस मंत्रभागका विचार हो गया । अब मंत्रके पंचम भागपर विचार करना है -

## (५) वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ ।

(वाक्-ओजः) वाणीका बल, (सह-ओजः) ऐक्यका बल और (प्राण+अपानी) प्राणोंका बल (मिय) मेरे आत्मामें रहे । मेरे आत्मिक बलके साध वाक्शक्ति, ऐक्यकी शक्ति और प्राणशक्ति ये तीन शक्तियां रहें ।

'ओजस्' शब्दके 'बल, शक्ति, योग्यता, वीर्य, तेजस्विता' आदि अर्थ है। 'ओज्' धातुका अर्थ 'बलवान् होना, तेजस्वी बनना, वीर्यवान् रहना' आदि है। शस्त्रास्त्रोंका उपयोग करनेकी कुशलता ऐसा भी एक अर्थ ओजका है। 'उब्ज-आर्जव' इस धातुसे कई लोग ओजः शब्द बनाते है। इस अवस्थामें ओजका अर्थ 'सरलता' भी हो सकता है।

मनुष्यकी उन्नतिके लिये वाणीकी शक्ति, वक्तृत्वका तेज और सरल भाषण करनेकी योग्यता चाहिये। वाक्तृत्वकी शक्तिसे सुज्ञ मनुष्य शत्रुओंकी भी अपने मित्र बना सकता है। उत्तम वक्तृतासे मनुष्यकी योग्यता, तेजस्विता और सरलता प्रकट होती है। मनुष्यके पास जो वाचाशक्ति है वह ही एक विशेषता मनुष्यके पास है, जो किसी अन्य प्राणीके पास नही। मनुष्योंकी सब उन्नति उसकी वक्तृत्वशक्तिपर ही निर्भर है। यदि मनुष्योंमें वक्तृत्वशक्ति न होती तो मनुष्य इतनी उन्नति न कर सकते। मनुष्यकी वाचाशक्तिकी इतनी योग्यता है।

मनुष्य प्राणी मेलिमलापसे रहनेवाला है। यदि मनुष्य मिलजुलकर नही रहेंगे तो उनका नाश निःसंदेह होगा। संगति, संमेलन, ऐक्य, एकता ये मनुष्यकी उन्नतिके साधन है और विरोध, झगडा, भिन्नता, लडाई ये मनुष्यके धातके साधन है। उन्नति करनेके लिये मनुष्योंको संघ

बनाना चाहिये । इसलिये ऋग्वेदमें कहा है-

#### संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

(ऋ. १०।१९१।२)

'संगठन करो, संवाद करो और मन सुसंस्कारोंसे युक्त करो' यही उपदेश 'वागोजः सहौजः' शब्दोंके द्वारा किया है। साथ रहनेसे, मिलर्जुलकर रहनेसे जो बल पैदा होता है वहीं संगठनकी शक्ति है। मनुष्यकी शक्ति और उन्नतिका प्रमाण उनकी संगठन- शक्तिके प्रमाणपर निर्भर है।

देखिए-

मैं अविनाशी हूं यह विश्वास इन शब्दोंके अर्थ देखनेसे ही होता है । (Individual soul) अ-विभाज्य अविनाशी आत्मा यही अर्थ 'अ-हं' शब्द बता रहा है।

मैं जो अविनाशी आत्मा हूं, उस मेरे आधारसे वाक्शक्ति, संघशक्ति और प्राणशक्ति स्थिर रहे यह भाव इस

इससे पता लगेगा कि, संगठनका अभ्युदरके साथ कितना घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार संघशक्तिका महत्व जानकर अपनी उन्नतिके लिये मनुष्योंको अपनी संघशक्ति बढानी चाहिए।

'प्राणपानी' शब्दसे प्राण-शक्तिका वर्णन है। प्राण शब्द जीवन-शक्तिका वाचक है और अपान शब्द दुःसहारक शक्तिका बोधक है। शरीरके अंदर दो व्यापार चलते रहते हैं, एक जीवनकी कला बढानी और दुसरा रोगबीजोंका नाश करना। ये दो शक्तियां शरीरमें बढानी चाहिएं। परमात्माने शरीरके अंदर ये दोनों शक्तियां रक्सी है। और शरीरकी आरोग्यता इन्हींके कारण रहती है। इन शक्तियोंका विकास करना मनुष्योंका कार्य है। पूर्वस्थानमें कही हुई इच्छाशक्तिकी सामर्थ्य बढाना चाहिए। प्राणशक्तिकी सामर्थ्य बढानेसे अपनी निरोगता भी स्थिर होती है। आरोग्यसंपन्न होनेसे सब पुरुषार्थ करनेकी सुगमता होती है। इसलिये प्राणापानकी शक्ति बढानी चाहिये।

'वाचाशक्ति, संघशक्ति और जीवनशक्ति मेरे आश्रयसे रहें, ऐसी प्रार्थना इस मंत्रमे है। 'मिय' सप्तमी विभक्तिका एकवचन है। 'अस्मत्' शब्द मूल है उसकी सप्तमी 'मिय' होती है। 'अस्-मत्' (अस्मत्) अर्थात् अस्ति-मत् (अथवा अस्तित्ववाला, हस्तिवाला) शब्दही बताता है कि जिसका नाम नहीं होता, अथवा जो सद्रूप है, वह अस्मत् है। अस्मत् शब्दका प्रथमा विभक्तिका एकवचन 'अहम्' होता है। 'अहम्' (अ-हं) का अर्थ 'अ-हन्यमान' अर्थात् जिसका हनन अथवा नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है। 'अहं अस्मत्' ये शब्द 'मैं' ऐसा अर्थ बतानेवाले है, और इन शब्दोंके अर्थ देखनेसे विदित होता है कि, मेरा नाश नहीं होना है, अर्थात् मै अ-विनाशी हूं। आत्माका अ-विनाशित्व 'अहं; अस्-मत्' इन शब्दोंसेही सिद्ध हुआ।

मंत्रका है। प्राण और संगठनके विषयमें बहुत कहा गया है; अब वाणीके विषयमें वेदोंका आशय बताना है-

वाक् त आप्यायताम् । (वा.य. ६।१५)

'तेरी वाणीकी उन्नति हो ।' वाचा-शक्तिकी उन्नति करनी चाहिए, वक्तृता ओजस्विनी होनी चाहिए, वाणीमें बल लाना चाहिए इत्यादि भाव यहां है । तथा-

वाग्यज्ञेन कल्पताम् । (वा.य. १८।२९; २२।३३)

'अपनी वाणीको यज्ञमें समर्पित करो । 'सत्कार-संगतिदानात्मक जो कर्म होता है, उसको यज्ञ कहते है; ऐसे यज्ञमें अपनी वाणी अर्पण करनी चाहिए । तथा-

इयं या परमेष्ठिनी वाग्वेवी ब्रह्मसंशिता। येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः॥ (अथर्व. १९।९।३)

(या इयं) जो यह (परमे-स्थिनी) परम उच्च स्थानमें रहनेवाली (ब्रह्म-संशिता) ज्ञानसे तीक्ष्ण बनी हुई (वाग् देवी) दिव्य वाणी है। (येन एव) जिससे (घोरं) सन्मान्यता और उच्चता, (ससृजे) उत्पन्न होती है। (तेन एव) उसीसे (नः) हम सबोंमें (शांतिः अस्तु) शांति रहे।

यह वाणीका महत्व है। 'घोर शब्दके परस्पर विरोधी दो अर्थ है (१) परम उच्च (Sublime), सन्मान्य (Venerable) और (२) भयानक (Frightful) भयंकर (Terrific) ये दोनों यहां लिये जा सकते है। दोनो अर्थ लेनेसे निम्न प्रकार दो भिन्न अर्थ प्रतीत होंगे। (१) जिससे सम्मान बढता है उससे हम सबोंमें शांति बनी रहे, तथा (२) जिससे भयानक अवस्था उत्पन्न होती है, उससे भी हम सबोंमें शांति स्थिर है। वाणीसे झगडे भी उत्पन्न होते है, और सुलह भी होती है; वाणीसे झन्नु भी बनत; है और मिन्न भी बनते है। ये दोनों भाव उक्त दो अर्थ देखनेसे व्यक्त होते है। वाणीका महत्व निम्न मंत्रमें वर्णन किया है -

इळा सरस्वती मही तिस्त्रो देवीर्मयोभुवः । बिहः सीदन्त्वस्त्रिध ॥ (ऋ. १११४) (ऋ. ११४४) (ऋ. ११४४) (ऋ. ११४४) । तिस्त्रो देवीर्बिहेरदं सदन्तामिडा सरस्वती । मही भारती गृणाना ॥ (अथर्व. ५१२७१) । तिस्त्रो देवीर्बिहेरद् सदन्त्विडा सरस्वती । भारती । मही गृहाणा । (वा.य. २७११९)

(इडा) वाणी, (सरस्वती) विद्या और (मही भारती) भरणकर्त्री भूमि ये (तिस्त्रः देवीः) तीन देवियां (मयोभुवः) उत्साह उत्पन्न करनेवाली हैं । ये तीनों (अ-स्निधः) न भुलती हुई (बर्हिः) मनमें (सीदन्तु) बैठे ।

भारती मही (Mother-country) मातृभूमी, सरस्वती (Mother-culture) मातृविद्या अर्थात् मातृसंस्कृति और इडा (Mother-tounge) मातृभाषा ये तीन उपास्य देवता है। मातृभाषा, मातृसंस्कृति और मातृभूमिके विषयमें सबके मनमें प्रेम और भक्ति सदा रहनी चाहिये। इंडाका संबंध 'वागोजः' अर्थात् वाणीके बलके साथ है। सरस्वती संबंध- 'ओजः' से है, क्योंकि जातिके (संघशक्तिके) साथ मातृ-संस्कृति परंपरासे (वंश परंपरा और गुरुपरंपरासे) आती है। 'सरस्-वती' शब्दका मूल अर्थ 'प्रवाह-वाली' ऐसा है । मातृसंस्कृति जनताके प्रवाहके साथ साथ आती है । 'सह-ओजः' शब्दका अर्थ भी 'साथ साथ आया हुआ ओज' ऐसा है । मही भारतीका संबंध 'प्राण' के साथ है, क्योंकि प्राणोंसे ही मातृभूमिकी पूजा और मातृभूमिकी उन्नति करनी होती है। मातृभूमिके चरणोंपर अपने प्राणोंका अर्पण करना ही मातृभूमिकी पूजा और भक्ति है । ये तीनों संबंध देखने योग्य है ।

पूर्वोक्त अस्मत् (अहं-मैं) के अन्य रूपोंका अर्थ यहां देखने योग्य है-

**१ अस्मत् - (अस्-मत) =** अस्तित्वसे युक्त, सत्तावाला, सत् ।

२ अहम्- (अ-हं, अहननीय, अहातव्य) = त्यागनेके लिये अयोग्य, जिसका त्याग नहीं हो सकता, जो दूर नहीं हो सकता । मैं ।

3 आवाम्- (आ-अव) = सब प्रकारसे रक्षण करनेयोग्य ।

४ वयम्- (वय्-गतौ) = गतिमान्, हलचल करनेवाले, प्रयत्नशील ।

५ मां, मा- (मा-माने, मान्-पूजायां) = सबको मापने गिननेवाला, पूजा करने योग्य ।

६ नौ- (नृ-स्तुतौ) = स्तुति करने योग्य ।

७ नः- (नसते+उपगच्छति) = पास जानेयोग्य, प्राप्तव्य, उपास्य, ज्ञेय ।

८ मह्मन्- (मह-पूजायां) = सत्कार करनेयोग्य, पूज्य।

९ मे- (मे-प्रणिदाने) = व्यवहारके लिये योग्य, सब व्यवहारका साधन, (प्र) विशेष प्रकारसे (निदान) शुद्ध, ढूंढने योग्य, अंतिम प्राप्तव्य ।

**१० मत्- (मद्-हर्षे)**= आनंदका केन्द्र । हर्षका हेतु स्थान ।

**१९ मम- (ममत्तु- हर्षवतु)** ङ आनंदका केन्द्र । हर्षका हेतुस्थान ।

**१२ मिय - (मय्-गतौ)** = गतिमान् हलचल करनेवाला, प्रयत्नशील ।

अस्मत् शब्दके अन्यरूप 'अस्मत्, आवां, नः' के समान ही है । जैसा- आवाभ्यां, अस्मभ्यं आदि ।

इन अर्थोंको देखनेसे अस्मत् शब्दसे व्यक्त होनेवाला 'मैं अर्थात् आत्मा 'अविनाशी, गतिमान, प्रयत्नशील, पूजनीय, उपास्य, ज्ञेय, प्राप्तव्य, शुद्ध, हर्षका स्थान' है ऐसा बोध होता है । मै कैसा हूं, इसका विचार 'मैं' वाचक अस्मत् शब्दके सातों विभक्तियोंके रूपोंका विचार करनेसे हो सकता है ।

यहां पाठकोंको इतनी बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए कि, अस्मद् आदि शब्दोंको निपात समझकर उनका अर्थ देखनेकी पद्धित संस्कृत व्याकरणके अनुसार ग्राह्म नही । संस्कृतके व्याकरण इन शब्दोंको यौगिक नहीं मानते और न इनके अर्थ करनेकी आज्ञा देते है । परंतु मेरे विचारमें प्रत्येक शब्द सहेतुक और अर्थवाला होना चाहिए । विशेष हेतुसे शब्दकी उत्पत्ति हुई है । शब्दोंका प्रयोग अर्थके अनुसार ही प्रारंभ हुआ होगा ।

शब्दोंको निपात मानकर उनका कोई मूल अर्थ नहीं, परंतु उनका रूढिका अर्थ कुछ है, ऐसा माननेसे, 'मैं' के लिये ही 'अस्मत् (अस्-मत्)' शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ? इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता । 'अस्-मत्' शब्द साथ है, ऐसा मानकर उसका अर्थ जाननेसे उक्त प्रश्नका उत्तर दिया जा सकता है । 'चूंकि मेरा अस्तित्व हमेशा रहनेवाला है, अन्य पदार्थ रहें या न रहें मेरा अस्तित्व सदासे है और सदा रहेगा, इसलिये मैं अस्तित्ववाला (अस्तिमत्) हूं, इसलिये मेरा नाम अस्तिमत् अथवा परोक्ष- प्रियताके कारण अस्-मत् हैं ।' इस प्रकार मूल अर्थकी स्नोज करनेसे प्रत्येक पदार्थका नाम क्यों हुआ इसका परिज्ञान हो सकता है।

कई शताब्दियोंसे पहिले श्री. माधवाचार्यने ईशोपनिषद् भाष्य लिखनेके समय, ईशोपनिषद्के १६ वें मंत्रके भाष्यमें 'अहं' शब्दका 'अ-हं' अर्थात् 'अ-हेय' ऐसा अर्थ करके सूचित किया है, कि ये शब्द भी यौगिक है। इस सूचनाकी प्रेरणासे जब मैंने अस्मत् शब्दके सातों विभक्तियोंके रूप देखे, तो उनके उक्त अर्थ प्रतीत हुए। इनके अर्थ येही है इसके लिये मेरे पास कोई प्रमाण नहीं; जो कल्पना श्री माधवाचार्यके अर्थको देखनेसे मनमें उत्पन्न हुई वह यहां लिखी है, इसका अधिक विचार मेरेसे अधिक विद्वानोंको करना चाहिये। तबतक साधारण पाठक इसको परिपूर्ण न समझें।

पूर्वीक्त संबंध बतानेके लिये उन सब शब्दोंको निम्न कोष्टकमें रसता हूं -

|         | ऋवेद             | यजुर्वेद        | सामवेद               | <u>अथर्ववेद</u>   |
|---------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 12. Tr. | सूक्त            | अध्याय          | साम                  | ब्रह्म            |
|         | सुभाषण           | अनुष्ठान        | जीवन .               | आत्मबल            |
|         | स्तुति-(प्रशंसा) | यज्ञ- (कर्म)    | उपासना- (भिक्त)      | ब्रह्म- (ज्ञान)   |
|         | वाक्             | मनः             | प्राणः               | श्रोत्रं          |
| 2 19    | वाक्शुद्धि       | मनःशुद्धि       | प्राणशुद्धि          | आत्मशुद्धि        |
| 33 (C   | उत्तम विचार      | उत्तम कर्म      | उत्तम उपासना         | दिव्यदृष्टि       |
|         | अग्नि .          | वायु            | सूर्य                | अंगिरस            |
| (0)     | उष्णता           | गति             | तेज                  | वीर्य             |
|         | (Heat)           | (Motion)        | (Life-light)         | (Vitality, force) |
| 2       | संवाद            | संगति.          | संस्कार              | संज्ञान           |
|         | वाग्-ओजः         | सह-ओजः          | प्राण-ओजः            | आत्म–ओजः          |
|         | Power of Speach  | Power of Unity  | Power of life-breath | Power of Soul     |
| 11 15   | इडा              | सरस्वती         | भारती मही            | आत्मशक्ति         |
|         | मातृभाषा         | मातृसंस्कृति    | मातृभूमि             | दिव्यशक्ति -      |
| 6       | Mother-toung     | M0ther-culture  | Motherland           | Divinity          |
|         | वक्तृत्वशक्ति    | संघशक्ति        | जीवनशक्ती <u> </u>   | ज्ञानशक्ति        |
|         | वेद-त्रयी        |                 | वेदान्त              |                   |
| 1/2     | साधक-अवस्था      | 39 _ 34 12<br>2 | सिद्ध-अवस्था         |                   |
|         | साधनोंका बल      |                 | सिद्धियोंका बल       |                   |

इस प्रकार परस्पर संबंध प्रतीत होता है। यह देखकर और इसका विचार करके पाठक और भी बोध प्राप्त कर सकते हैं। यहां पहिले मंत्रका विवरण समाप्त हुआ। अब द्वितीय मंत्रका विचार करना है।

#### मंत्र २

#### (२) आत्म-परीक्षण और आत्म-सुधार

'जो मेरे चक्षु हृदय और मनमें छिद्र अर्थात् दोष हों वे बृहस्पतिकी कृपासे दूर होकर मेरी सब इंद्रिया निर्दोष हों। और जगत्का पालक ईश्वर; हम सबका कल्याण करे।' यह दूसरे मंत्रका आशय है।

इस मंत्रमें तीन अवस्थाएं वर्णन की है। (१) अपने दोषोंका जानना, (२) ज्ञानियोंकी सहायतासे अपने दोषोंको दूर करना और शुद्ध होना (३) और जगदीशकी कृपासे कल्याणको प्राप्त करना।

कई लोग ऐसे होते है कि, जिनको अपने दोषोंका और अपनी त्रुटियोंका स्यालही नहीं होता, और वे समझते है कि, हम बड़े अच्छे हैं। ऐसे लोगोंका सुधार और उन्नति नहीं हो सकती। जो लोग अपनी परीक्षा प्रतिदिन स्वयं करते रहते है, और जिनको अपने दोषोंकी जागृति रहती है उनका सुधार हो सकता है। अपनी न्यूनताओंको जाननाही उन्नतिकी पहिली सीढीपर चढना है।

जब अपने दोषोंका ज्ञान होता है, और निर्दोष स्थितिकी उच्च अवस्थाकी कल्पना मनमें होती है, तब ज्ञानीके पास जाना आवश्यक होता है। बृहस्पति देवगुरुको कहते है। विद्वानोंको देव कहते है, इनका भी जो गुरु अर्थात महोपदेशक वह देवगुरू अथवा बृहस्पति होता है। परमेश्वर गुरुओंका गुरु, ज्ञानियोंका ज्ञानी, और उपदेशकोंका भी उपदेशक है। इसलिये मुस्यतया उसीको बृहस्पति कहते है और गौणुवृत्तिसे सब उपदेशकोंको बृहस्पति कहा जाता है। परमेश्वरकी अंतःप्रेरणा और ज्ञानियोंका बाहिरसे उपदेश होनेसे दोष दूर होने लगते है। और दोष दूर होनेके पश्चात् परमेश्वरसे आनंद प्राप्त होने लगता है।

इस मंत्रमें चक्षु शब्द बाह्य इंद्रियोंका दर्शक है। पांच ज्ञानइंद्रियां और पांच कर्म-इंद्रियां मिलकर इस बाह्य इंद्रियां है। बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार ये चार तर्कविषयक और हृदय भक्तिविषयक मिलकर पांच इंद्रियां अंदर है। इनके दोषोंके अतिरिक्त शारीरिक दोष, कुटुंबसंबंधी दोष, समाज-जाति- राष्ट्रसंबंधि दोष होते है। इन सब दोषोंको दूर करना चाहिए। पितृपैतामहिक क्षेत्रज दोष भी प्रबल होते है। इन सब दोषोंको दूर करना परम पुरुषार्थसे साध्य है। बाहिरके दोष शीघ्र दूर हो सकते है, परंतु हृदयंक और मनके दोष दूर होना अत्यंत कठिन है। बड़े परिश्रमी और अभ्यासी साधकोंके मनमें भी कुविचार उत्पन्न हुवा करते है। इसलिये इस मंत्रमें हृदय और मनका उल्लेख करके इनकी ओर विशेष ध्यान देनेकी सूचना की है। बाह्य दशइंद्रियोंमेंसे एकही चक्षु इंद्रियंका उल्लेख मंत्रमें आया है। अंदरके पांच केंद्रोंमेंसे दो इंद्रियोंका उल्लेख है।

| १ हृदय                                      |               |                           |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| १ हृदय                                      | भक्ति         | १-२० पूर्ण दृष्टि         |
| १ मन                                        | *             |                           |
| ४ {बुद्धि, चित्त }<br>मन, अहंकार<br>१ चक्षु | चिंतन…        | ू - ५ चतुर्थांश दृष्टि    |
| 90 {पंच ज्ञानेंद्रिय }<br>पंच कर्मेंद्रिय   | ज्ञान<br>कर्म | १ २ वशांश दृष्टि<br>१० २० |

बाह्य इंद्रियां सर्वथा मनके आधीन होनेसे और मनकी शुद्धि अशुद्धिपर उनकी मली-बुरी अवस्था निर्भर होनेसे, बाह्य इंद्रियोंपर निरीक्षणका दसवां हिस्सा उनकी परीक्षा करनेके लिये पर्याप्त है । मनबुद्धि आदिपर सब बाह्य इंद्रियां निर्भर है, इस कारण उनकी परीक्षा करनेके लिये बाह्य इंद्रियोंकी अपेक्षा ढाई गुणा अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता है । परंतु जब हृदयके अंदर पूर्ण भिक्त होती है, तब न मन चंचल होता है और न बाह्य इंद्रियां भटकने लगती है। इसलिये अपनी सब सामर्थ्य हृदयशुद्धिके लिये लगाना चाहिये । हृदयशुद्धिके लिये बाह्य इंद्रिया-शुद्धिकी अपेक्षा दसगुणा और मनकी शुद्धिकी अपेक्षा चार गुणा अधिक प्रयत्न होनेकी आवश्यकता है।

शिक्षाप्रणाली कैसी होनी चाहिए इसका विचार इस मंत्रसे निश्चित हो सकता है । शिक्षाप्रणालीमें बाह्य इंद्रियोंको ठीक करनेकी ओर जितना ध्यान देना चाहिए, उससे तीन-गुणा ध्यान मनको ठीक करनेकी ओर देना चाहिए। इसका यह आशय नहीं कि, इंद्रियोंको कमजोर रखना चाहिए, परंतु यहांका आशय इतना ही है कि, (१) शरीर और इंद्रियोंको अवश्य अत्यंत बलवान करना चाहिए। (२) उनसे भी मन बलवान होना चाहिए क्योंकि शरीर और इंद्रियोंका उसे संयम करना है। (३) और इन सबसे हृदय बलवान, शुद्ध और भिक्तसे परिपूर्ण होना चाहिए; क्योंकि हृदयकी उच्चतापर अन्य सब मन आदि साधनोंकी उत्तमता निर्भर है। अस्तु। इस मंत्रके सदृश एक मंत्र अथर्ववेदमें है-

यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः सरस्वती मन्युमन्तं जगाम । विश्वैस्तद्देवैः सह संविदानः

सं दधातु बृहस्पतिः ॥ (अथर्व. १९।४०।१)

(सरस्वती) विद्या संस्कृति (मन्युमन्तं) तेजस्वी दृढ अभ्यासी मनुष्यके पास ही (जगाम) जाती है। इसलिये (यत्) जो (मे मनसः) मेरे मनका और (यत् च मे वाचः) जो मेरे वाणीका (छिद्रं) दोष अथवा न्यूनता हो, (तत्) उस दोषको अथवा उस छिद्रको (विश्वैः देवैः) सब दिव्यगुणोंके (सह संविदानः) साथ रहनेवाला (बृहस्पतिः) ज्ञानका स्वामी (संदधातु) ठीक करे।

विद्या और उन्नित तेजस्वी, हिम्मतवाले, धैर्यशाली, बलवान, उग्र, प्रतापी, प्रबल, तन-मन-धनसे निश्चयपूर्वक कार्य करनेवाले, दृढ अभ्यासी वीर्यवान पुरुषोंके पास जाकर निवास करती है। आलसी, डरपोक, निस्तेज, निर्वल, चंचल, निर्वीर्य और पुरुषार्थहीन पुरुषोंके पास कभी विद्या और उन्नित नहीं रहती। यही वाणीके और मन आदि इंद्रियोंके दोष हैं। इन दोषोंको दूर करना और मन आदि इंद्रियोंको शुद्ध बनाकर उनमें तेजस्विता आदि विद्य गुणोंकी स्थापना करनी चाहिये, जिससे विद्या और उन्नित पास आकर रहेगी। मन आदि इंद्रियोंके दोषोंके दोषोंको दूर करनेके लिये सब देवताओंके साथ रहनेवाले बृहस्पतिके (अर्थात् सब दिव्य गुणोंके साथ रहनेवाले ज्ञानीके) पास जाना चाहिए। इसीलिये उपनिषद्में कहा है- उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्त वरान् निबोधत! (कठो.३११४)

'उठो, जागो और श्रेष्ठोंके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो ।' तथा-

## उत्तिष्ठतावपश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम् ।

यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन ॥ (अथर्व. ७।७२।१) (उत्तिष्ठत) उठिए, (अव-पश्यत) चारों और देखिए, और (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्यवानका (ऋत्वियं) समयके अनुकूल (भागं) भाग, हिस्सा जानिए। (यदि श्रातं) यदि परिपक्व हो गया हो तो ही (जुहोतन) अर्पण करो, परंतु (यदि अ-श्रातं) यदि परिपक्व, तैयार न हुआ हो तो (मसत्तन) आनंदसे ठहरो।

उठो, चारों ओर देखो और जानो कि ऐश्वर्यवानोंके

कर्तव्यका भाग कितना है। जो विचार या पदार्थ तुम्हारे पास तैयार हों, वे ही अर्पण करों, यदि ठीक न पका हो तो उदास न हो, शांतिके साथ रहों, और थोड़ी देर इंतजार करों। परोपकारके कार्यमें अपने आपको अर्पण करनेसे पूर्व देखना चाहिए कि मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी इंद्रियां परिपक्व हो गयीं है या नहीं। योग्य पुरुषोंकी सेवा ही जनताको लाभ पहुंचानेवाली होती है। और देखों-

#### अश्मन्वतीरीयते सं रमध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सरवायः । अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः

शिवान् वयमुत्तरेमाभि वाजान् (ऋ. १०।५३।८) 'हे (सस्वायः) भाईयो ! यह (अश्मन्वती) पत्थरोंसे भरी हुई नदी (ईयते) जोरसे चल रही है (सं रभध्वं) एक दूसरेको सस्त पकडो और (उत्तिष्ठव) उठो, सिद्ध होकर चलो और (प्र-तरत) जोरसे तैरो । (ये) जो (अ-सेवाः) सेवन करने अयोग्य पदार्थ (असन्) हैं उनको (अन्न जहाम) यहां ही फेंकते हैं और (वयं) हम सब जब (उत्तरेम) परले तीरपर उतरेंगे तब (शिवान् वाजान्) कल्याणकारक अन्नों और बलोंको (अभि) सब प्रकारसे प्राप्त करेंगे ।

यह संसाररूपी नदी दुःखों और आपित्तयोंके पत्थरोंसे भरी है और इसका वेग भी बहुत है। इसमेंसे अकेला पार नहीं हो सकता। इससे पार होनेक लिये सबको मिलजुलकर एक दूसरोंको अच्छी प्रकार पकड़ना चाहिए ताकि कोई भी न फिसले। और सबको एक ही समय तैयार होकर जोरसे पार जानेका महान् प्रयत्न करना चाहिए। जिनकी सचमुच आवश्यकता नहीं ऐसे बेजरूरी पदार्थोंका मोह छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके बोझसे ही आदमी डूब सकते है। यदि हम पार होंगे तो निश्चयसे परलेतीरकी उत्तम भूमिके रसभरे फल हमें मिलेंगे। उस समय इन सुष्क और रूसी चीजोंकी हमें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

अपने मानस सरोवरसे चलनेवाली इंद्रियव्यापाररूपी नदीमें विषयोंके पत्थर भरे पडे हैं। पार होना बडा ही मुष्किल है। जब बड़े जोशके साथ बड़ा प्रयत्न किया जाय तभी पार होना संभव है। विश्वामित्रके समान धैर्यधर पुरुषोर्थीकी किश्ती भी कामके पत्थरपर टकराकर जहां छिन्नभिन्न होती है, वहां इस नदीसे पार होना कितना कठिन है इसकी कल्पना हो सकती है। उक्त मंत्रके साथ निम्न अथर्ववेदके मंत्र देखने चाहिए—

अश्मन्वतीरीयते संरभध्वं वीरयध्वं प्रतर ता सस्यायः । अत्रा जहीत ये असन् दुरेवा अनमीवानुत्तरेमाभि वाजान् ॥२६॥ उत्तिष्ठता प्रतरता सस्यायोऽश्मन्वती नदी स्यन्दत इयत् । अत्रा जहीत ये असन्न-विाः शिवान्त्स्योनानुत्तरेमाभि वाजान् ॥२७॥

(अथर्व. १२।२)

इस मंत्रमें 'वीरयध्वं' (अर्थात् बडा पुरुषार्थ करो, शौर्यवीर्यके साथ बडा प्रयत्न करो) ऐसा अधिक उपदेश है। ऋग्वेदके मंत्रमें जहां 'अ-शेवाः' (असेवनीय) शब्द है वहां अथर्ववेदमें 'दुरेवाः' (दुःस्वदायी, दुःसपरिणामी) और 'अ-शिवाः' (अ-शुभ) ये दो शब्द हैं तथा ऋग्वेद के 'शिवान्' (शुभ) शब्दके स्थानपर अथर्ववेदमें 'अन्अमीवान्' (रोगरहित) और 'स्योनान' (अनुकूल, हितपरिणामी) ऐसे शब्द है।

अथर्ववेद
 अअ-शेवा
 (दुरेवाः
 (अ-शिवाः
 (अन्-अमीवान्
 शिवान्
 (स्योनान्

इस प्रकार वेदके पाठभेदोंकी तुलना करनेसे अर्थकी स्पष्टता होती है । अस्तु । और देखिए-

उत्तिष्ठत मा स्वपत ॥ (तै.आ. १।२७।२)

'उठो मत साओ ।' अपनी उन्नति करनेमें सदैव उठना चाहिए, सोते रहनेसे कार्य नहीं चलेगा । सोते रहनेमें चचंल मन किस बुरी अवस्थामें ले जायगा, इस बातका पता लगेगा ।

तथा-

उत्तिष्ठन् विन्दते श्रियम् ॥ (शांस्वायन श्री.सू. १५।१९)
'जो उठता है वही शोभाको प्राप्त होता है ।' जो
उठकर अपनी उन्नति करता है वही श्रेष्ठ पदवी प्राप्त
कर सकता है । अपनी उन्नतिके कार्य उठकर जागते
हुए करने चालिए ऐसा सब वेदशास्त्रोंका सिद्धांत है ।
आत्मपरीक्षा और आत्मसुधारके लिये और विशेषकर
अपने दोषोंको दूर करनेके लिये जागृतिके साथ सतत
बडा प्रयत्न करना चाहिए ।

इस मंत्रमें दोषोंको दूर करनेके उपदेशके समय 'मे' (अर्थात् मेरे एकका) ऐसा —प्रयोग किया है। परंतु शांतिकी अथवा सुस्पकी प्राप्ति होनेके समयके उपदेशमें 'नः' (अर्थात् हम सबोंका) ऐसा अनेकवचनी प्रयोग किया है। इससे यह बोध लेना है कि हरएक व्यक्तिको अपने दोष दूर करने चाहिए, अपने दोषोंके लिये समाजको जिम्मेदार नहीं समझना चाहिये। परंतु जब शांतिकी स्थापना होगी उस समय जैसा शांतिका सुख पुरुषार्थ करनेवालोंको मिलता है, वैसाही पुरुषार्थहीनको प्राप्त होता है।

जैसा क्षत्रिय शूर पुरुष शांति स्थापन करनेके लिये अथवा धर्मकी रक्षांके लिये घोर युद्ध करते है। परंतु जब शांति प्रस्थातित होती है, उस समय केवल उन शूरोंको ही लाभ नहीं पहुंचता, परंतु सब मनुष्योंको लाभ होता है। हरएक व्यक्तिको अपने दोष दूर करके अपनी उन्नति करनी चाहिए और पश्चात् सब मनुष्योंके हितके लिये अपने आपको अर्पण करना चाहिए। व्यक्ति और समाजका यह संबंध देखने योग्य है। अस्तु। इस प्रकार दितीय मंत्रका विवरण समाप्त हुआ। अब तीसरा मंत्र देखना है-

## (मंत्र ३) (३) उपासना

(१) भूः । भुवः । स्वः ॥

'भू=सत्तायाम् ।' भूः का अर्थ 'सत्ता, अस्तित्व, अस्ति, अस्ति, सत्' ऐसा है । सत्-चित्-आनंदमेंसे पहिले 'सत्' शब्दका अर्थ यहांका भूः शब्द बता रहा है ।

'भुवः-अवकल्पने, मिश्रीकरणे चिन्तन इत्यन्ये ।' भुव धातुका अर्थ 'कल्पना करना, मिश्रण करना और चिन्तन करना' है । सत्-चित्-आनंदमें चित् शब्दका अर्थ यहां का भुवः शब्द बता रहा है । क्योंकि चिंतन करना ही इसका धात्वर्थ है ।

'स्वः' शब्द 'स्वर्, सु-वर्, सु-वर्ग, स्वर्ग' इन शब्दोंका निकट संबंधी है। 'सुष्ठु अर्ज्यते इति स्वर्गः।' उत्तमता जिसमें प्राप्त की जाती है वह स्वर्ग है। इसीलिये उसको सु-वर्ग अर्थात् उत्तमताकी श्रेणी उत्तम दर्जा, उत्तम श्रेष्ठ अवस्था कहते है। 'स्वर' शब्दका 'आत्म-प्रकाश' ऐसा अर्थ होता है। यह शब्द अपनी प्रकाशमय अवस्था बता रहा है। इस कारण सत्-चित्-आनंदमेंसे आनंद शब्दके साथ इसका संबंध जोड़ा जा सकता है। 'स्वर्' धातुका अर्थ 'प्रकाशित होना' है। इससे इसका अर्थ प्रकाश अथवा प्रकाशमय अवस्था होता है। तात्पर्य आनंद शब्दका भाव इस शब्दसे टपक रहा है।

भू: स्व: भुवः चिंतनम् सत्ता प्रकाशः चित् आनंदः सत् प्राणः अपानः व्यानः शांति जीवन दुष्टता-नाश संगति समता प्रयत्न

ये तीनों शब्द जीवनके आधारभूत और उन्नतिके सारभूत तीन तत्त्वोंको प्रकाशित कर रहे है। (१) अपना अस्तित्व रखनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए। आत्मिक दृष्टिसे अस्तित्व सदासेही है। परंतु जातीय समाजीय, राजकीय आदि अस्तित्व पुरुषार्थसे रखना होता है। (२) अपना अस्तित्व रखनेके लिये ज्ञान और ऐक्यकी आवश्यकता है। ज्ञान और ऐक्यके अभावमें जातीय अस्तित्व रखना असंभव है। (३) समता और शांतिके विना ज्ञान और ऐक्य प्राप्त नहीं हो सकता। समता और शांतिके विना ज्ञानंद भी नहीं मिलता। आनंदही साध्य है जो अपनी सत्ता और अपने ज्ञानसे अनुभव करना होता है।

उक्त तीन भाव क्रमसे सत्-चित्त-आनंद अथवा भू-भुवः... स्वः से जानते हैं । ये तीन भाव मनुष्यों के संस्कारोपर बडे प्रभाव डालनेवाले हैं, इसलिये इनको कभी भूलना नहीं । जिन सात व्याहृतियों में से ये तीन व्याहृतियां यहां लीं है उनका अर्थ नीचे दिया है-

| सप्तव्याहृति        | गायत्रीके पदोंका | गायत्रके पद | ोंका |
|---------------------|------------------|-------------|------|
| <b>अ</b> र्थ        | व्याहृतिके साथ   | अर्थ        | . ā  |
| 8 0.00              | संबंध            | 70          |      |
| भार ग्रामा/शस्त्रिम | ते बद (ब         | न) गलांध जो | 4 1  |

१ भूः सत्ता(अस्तित्वं) तत् (तत्) प्रत्यक्ष जो है । २ भुवः चिंतनं (ज्ञानं) धियः बुद्धि और कर्म । ३ स्वः प्रकाशः (आनंद) देवस्य (देवः) प्रकाशक, ज्ञानी ४ महः महत्त्वं वरेण्यं (वरेण्यं) श्रेष्ठ, उत्कृष्ट ५ जनः उत्पादकशक्तिः सवितुः (सवितृ) प्रसविता,

। जनः उत्पादकशक्तिः सवितुः (सवितृ) प्रसविता, उत्पादक

६ तपः तेजः अंधकारनाशः भर्गः (भर्गः) अज्ञाननाशक तेज । ७ सत्यं सत्यं तत (तत्) जिसका अनुमव होता है।

ओंकार व्याहृति आदियोंके ऋषी-देवता निम्न प्रकार है-

| मंत्र | ऋषि     | देवता  | छंद     |
|-------|---------|--------|---------|
| 35    | ब्रह्मा | अग्निः | गायत्री |
| ओ३म्  | ब्रह्मा | अग्निः | गायत्री |

गौतमः अग्निः गायत्री भूः उष्णिक् भुवः भारद्वाजः वायुः विश्वामित्रः आदित्यः अनुष्टूप् स्वः जमदग्निः बृहस्पतिः बृहती महः पंक्तिः वसिष्ठः वरुणः जनः त्रिष्टुप् तपः कश्यपः इन्द्रः अत्रिः विश्वेदेवाः जगती सत्यं तत्सवितु०

गायत्री मंत्र विश्वामित्र सविता गायत्री इस प्रकार इनका परस्पर संबंध है। 'तत्' शब्द 'तन् विस्तारे, श्रद्धोपकरणयोः।' (फैलना, विस्तृत होना, विश्वास करना, सहाय करना) इस धातुसे बनता है, इसलिये इसका अर्थ 'व्यापक, श्रद्धा रखनेयोग्य, सहायक' ऐसा है। जिसका अंगुलीनिर्देशसे बोध किया जाता है उस प्रत्यक्ष पदार्थको 'तत्' (वह) शब्दसे बताते है। योगियोंको, भक्तों को और ज्ञानियोंको परमेश्वर उतना प्रत्यक्ष (साक्षात्) होता है, कि जितना साधारण मनुष्योंको सृष्टिका घनपदार्थ होता है। इसलिये परमेश्वरके लिये 'तत्' शब्दका प्रयोग अनेक स्थानोंपर आया है। इन शब्दोंके अर्थ अगले मंत्रमें देखनेयोग्य है-

## (५) तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमही । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

(सवितुः) जगदुत्पादक (देवस्य) ईश्वरके (तत् वरेण्यं भर्गः) उस श्रेष्ठ तेजका (धीमही) हम सब ध्यान करते है कि (यः) जो (नः) हम सबके (धियः) बुद्धियोंको (प्र-चोदयात्) प्रेरणा करता है। शब्दोंके विशेष अर्थ-

- (१) सिवतुः = (सिवता प्रसिवता) = 'सु=प्रसिवश्वर्ययोः' (प्रसिव और ऐश्वर्य) इस धातुसे सिवता शब्द बना है। इसिलये उसका अर्थ उत्पन्न करनेवाला और स्वामी होनेवाला है। किसी चीजकी उत्पन्न करना और उसका स्वामी बनना ये दोनों भाव परमेश्वरके विषयमें ही घट सकते है।
- (२) देवस्य = प्रकाशक, दाता, ज्ञानी, विज्ञान्, आनंदरूप, सहायक, इत्यादि इसके अर्थ प्रसिघ्द है ।
- (३) भर्गः 'भुज् भ्रस्ज्' इन धातुओंसे यह शब्द बनता है। तपाना और पकाना ऐसा इनका क्रमशः अर्थ है। तपाकर दोषोंको दूर करना और परिपक्व बनाना ये कार्य इससे प्रतीत होते है।
  - (४) धिय:- बुद्धि और कर्म, ज्ञान और यज्ञ, विचार

और आचार । जिससे धारण होती है वह धीः है । इन अर्थोंका विचार करके स्वाध्यायशील पाठक इस गायत्री मंत्रसे बहुत बोध ले सकते है क्योंकि यह मंत्र 'गाय-त्री अर्थात् गानेवालेका रक्षण करनेवाला' है । अस्तु । इस मंत्रके साथ तुलना करनेके लिये निम्न मंत्र देखने योग्य हैं ।

त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा धियं वनेम ऋतया सपन्तः । अवस्यवो धीमहि प्रशस्तिं सद्यस्ते रायो दावने स्याम । (ऋ. २।१९।१२)

(१) हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्यवान् ईश्वर ! हम सब (वि-प्राः) ज्ञानी लोग (अपि ते अभूम) तेरे ही होकर रहें (२) (ऋतया समन्तः) सदा चरणके साथ परस्पर प्रेम करते हुए (धियं वनेम) बुद्धिको प्राप्त करें। (३) (अवस्यवः) परस्पर सहायता करनेवाले हम सब (ते प्रशस्ति) तेरी प्रशंसाका (धीमिहि) चिंतन करते है। (४) (सद्यः) इसी समय (दावने) दानके लिये (रायः) धन देनेवाले (स्याम) हम सब होवें।

इस मंत्रमें चार उपदेश दिये है (१) ईश्वरके भक्त बनकर रहें; (२) सदाचरण और प्रेम करते हुए उत्तम बुद्धि प्राप्त करें; (३) परस्पर सहाय करते हुए ईश्वरके गुणोंका ध्यान करें और (४) धनोंका दानमें अर्पण करें । इन चार उद्देशोंको उक्त गायत्री मंत्रके साथ देखना चाहिए । गायत्री मंत्रमें कही हुई बुद्धिका महत्त्व गोपथमें कहा है:-

धिया धीरो रक्षतु धर्ममतम् ॥ (-गोपथ. ब्रा. १।५।२४) धैर्यशाली पुरुषको उचित है कि वह बुद्धि द्वारा इस धर्मकी रक्षा करे।' बुद्धिक विषयमें अथर्ववेद कहता है:-

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पावमानि द्विजानाम् ॥ आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥ (अथर्व. १९।७१।१)

(मया वर-दा वेदमाता स्तुता) मैने वर देनेवाली वेदरूपी माताकी स्तुति की । वह (द्विजानां पावमानी) द्विजोंको पवित्र करनेवाली और (प्रचोदयन्ती) धर्मकी प्रेरणा करनेवाली है । वह हम सबको आयु, प्राण, संतान, पशु, कीर्ति, धन और ज्ञानका तेज देकर (ब्रह्म-लोकं) ब्राह्मी स्थितिको (व्रजत) प्राप्त होवे ।'

'वेद-माता' शब्दका अर्थ ज्ञानरूपी माता अर्थात् बुद्धि, विद्वानांकी माता अर्थात् ज्ञानशक्ति है। यहां बुद्धि विवक्षित है, क्योंकि उसे ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त होना है। अस्तु। इन मंत्रोंके उपदेशोंको गायत्री मंत्रके साथ तुलना करके विचार करना चाहिये। पूर्वमंत्रसे 'धियः' और 'धीमही' का अर्थ स्पष्ट होगा और इस मंत्रसे 'धियः प्रचोदयात्' का अर्थ स्पुलेगा। इस प्रकार तृतीय मंत्रका अर्थ देखा। अब चतुर्थ मंत्रपर विचार करना है-

(मंत्र ४ से ७ तक) कयोति साम (कया और ऊतिवाला सामगायन)

## (४) परमेश्वरके आनंदकारक रक्षण स्वभावका चिंतन ।

सन मंत्रोंका अर्थ पूर्वस्थलमें दियाही है। यहां इनके कई शब्दोंके विशेष अर्थ देने है।

(9) कः, कया = (क:- का) = 'कः शब्द पुक्तिंगमें है और उसीका स्वीलिंगी रूप 'का' है। इसके अर्थ-'प्रजा-पति (पालनकर्ता ईश्वर), ब्रह्म, विष्णू (व्यापक ईश्वर), यम (नियामक ईश्वर), आत्मा, जीव, मूलतत्त्व, काल, धन, शब्द, शब्दज्ञान, सुरव आनंद, आरोग्य, हित, जल, कमनीय, सुंदरता, मन, शरीर, प्रकाश, तेज, मस्तक,' इतने है । इनमेंसे आनंद सौंदर्य यहां विवक्षित है । इन मंत्रोंमें 'कया' शब्द 'ऊति' शब्दका विशेषण है। 'कया कत्या' का अर्थ 'आनंद और सौंदर्ययुक्त रक्षणद्वारा' ऐसा है। परमेश्वर जो हम सबोंका रक्षण करता है, उसमें आनंद और सौंदर्य विराजमान होता है । हमारी रक्षाके लिये उस ईश्वरने यह विस्तीर्ण विश्व बनाया है। इस विश्वकी ओर देखनेसे सबसे पहिले सृष्टिकी सुंदरता दृष्टिगोचर होती है। सृष्टिके प्रत्येक पदार्थमें एक प्रकारका विशेष सौंदर्य है । सब तत्त्वज्ञानी इसका प्रथम विचार करते हैं । (Beauty)

सुंदरताके पश्चात् सृष्टिमें आनंद, सुरा, खुशी देखनेमें आती है। भोगी लोग भोग लेकर सुरा लेते है। इन भोगियोंको प्रारंभमें सुरा होता है। दूसरे लोग संयमी होते हैं, वे मनोवृत्तियोंका संयम करते है, और सृष्टिकी सहायतासे अपनी उन्नतिका साधन करते है। इन संयमी पुरुषोंको परिणाममें आनंद होता है, सकामतासे प्रारंभमें आनंद और निष्कामतासे परिणाममें आनंद होता है। मुक्ति-धामको पहुंचानेके लिये, सृष्टि एक मुख्य साधन होनेके कारण, सृष्टिको आनंदका साधन कहना कोई अत्युक्ति नहीं। जो इस साधनका प्रयोग नहीं जानते, उनको आपत्ति होती है, परंतु जो इसको अच्छी प्रकार प्रयोग कर सकते हैं उनको संपत्ति मिलती है। अर्थात्

इस दृष्टिसे सृष्टिमें सुरव और आनंद द्ग्गोचर होगा । (Happiness, Bliss)

सृष्टिके अंदर तीसरा गुण तेजस्विता है। इसके अतिरिक्त अन्य भावनाएं होती हैं उनका विचार 'कः' शब्दके जो ऊपर अर्थ दिये हैं उससे हो सकता है।

(२) ऊती, ऊत्या, ऊतिभिः = 'अव्' धातुसे 'अवन, अविता, ओम्, ऊनी' ये शब्द बनते हैं। 'अव्' - धातूके अर्थ 'रक्षण, गति, सौंदर्य, सुरस, आनंद, शांति, ज्ञान, तेज, तृप्ति, प्रवेश, श्रवण, स्वमित्व, प्रार्थना, कर्म, इच्छा, प्रकाश, प्राप्ति, संयोग, शत्रुविनाश, स्वीकार, अस्तित्व, वृद्धि, शक्ति, अनुग्रह' इतने है। इसलिये ऊती, ओम् और अवनके यौगिक अर्थ ही उतने है।

परमेश्वरका रक्षकत्व सृष्टिके द्वारा दिखाई देता है। बालक जनमतेही उसको सहायताके लिये माताके स्तनोंमें दूध तैयार होता है। इसी प्रकार सब स्थानोंपर रक्षा हो रही है। सौंदर्य और आनंदके पश्चात् सृष्टिके निरीक्षणसे पता लगता है कि, सब विश्वमें परमेश्वरकी रक्षणशक्ति कार्य कर रही है। (Protection, Motion)

(३) चित्रः = 'चित्' घातुसे चित्र शब्द बनता है। 'चित्' घातुके अर्थ- 'निरीक्षण करना, चित्तैकागन्य करना, दक्ष रहना, जानना, आकलन करना, भासमान होना।' चित्र शब्दके अर्थ- उत्कृष्ट, विलक्षण, तेजस्वी, शुद्ध, स्वच्छ, विचित्र, नाना रूपवाला, चित्रविचित्र, विविध प्रकारका, आश्चर्यकारक।

सृष्टिके अंदर परमेश्वरकी विचित्रता प्रतिपदार्थमें दिखाई देती है। वृक्ष वनस्पति, प्राणी और अन्य पदार्थोंकी नाना जातियोंमें नाना भेद विद्यमान है। अनेकता, विविधता और विचित्रता सृष्टिका स्वभावधर्म ही है। एक ईश्वरकी बनाई हुई यह विविधता है ऐसा जानकर मनमें विशेष आश्चर्य होने ही लगता है। (Diversity, Variety, Wonderfulness)

- (४) सदा-वृधः = (सदा-वृद्धः) सदासे महान् परमेश्वर है। ईश्वर किसी समय छोटा था और पश्चात बडा हो गया ऐसी बात नहीं; वह शाश्वत समयसे महान् है। उसकी महानता सृष्टिमें भी दिस्पाई देती है। सूर्यादिक महानसे महान् तेजोगोल उसीकी महानता सिद्ध कर रहे है। (Greatness, Growth)
- (५) **सरवा** = (मित्र) = परमेश्वर सबका परमित्र है । इसमें विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं । हमारा

सच्चा मित्र ईश्वर ही है। (Love and friendship)

- (६) शिच-ष्ठया (शिच-स्या) = 'शिची' शब्दके अर्थ-'वाणी, कर्म, प्रज्ञा, शिक्ति, सहायता, प्रेम, कौशल्य, वक्तृत्वशिक्ति, दयालुता' है। 'शिचिष्ठ' शब्दका अर्थ शिचके साथ रहनेवाला, उत्तम वक्ता, उत्तम कर्मशील, उत्तम बुद्धिमान्, शिक्तिमान, सबका सहायक अथवा परोपकारशील प्रेमी, कुशल- चतुर, दयालू हैं। शिचष्ठ और शिचष्ठा'शब्द' एकही अर्थ बतानेवाला है। पहिला पुलिंग है और दूसरा स्नीलिंगमें है। (Power, Strength)
- (७) वृता = (वृत्, वृत्त, वर्तन, आवर्त, आवर्तन) = भ्रमण, गति, वारंवार वर्तुल गति, ऐसे इसके अर्थ है। वारंवार एक समान बनना, इसका अर्थ है। जगत्में सब गोल-गोलांतरोंका और सूर्यादि महान लोकोंका अपने अपने वृत्तमें नियमित और बारबार भ्रमण चला है। ऋ तुओंका क्रमपूर्वक बारबार आना, शीतोष्णकालोंका यथापूर्व प्रतिवर्ष होना, यह सब इस शब्दसे जाना जाता है। (Rotundity) चक्राकार अथवा बैजवी दीर्घवर्तुलाकार-भ्रमण, Cycle विश्वचक्रः; Turning वर्तुलगति; Revolving चक्राकार भ्रमण)
- (८) सत्यः सत्स्वरूप, त्रिकालाबाधित, तीनों कालोंमें एक समान सनातन, अटल, शुद्ध, सत्कर्मशील, विजयी, अटल नियमयुक्त इत्यादि भाव सत्य शब्द बताता है। (Eternal law सनातन सत्य धर्म)। सनातन अबाधित नियमोंका प्रवर्तक परमेश्वर है। यह बात सृष्टिके अबाधित अटल नियमोंका निरीक्षण करेनसे मालूम होती है।
- (९) मदानां मंहिष्ठः हर्ष उत्पन्न करनेवाले पदार्थों में ईश्वर सबसे अधिक हर्षदायक है। सब आनंदों में उसीसे प्राप्त होनेवाला आनंद श्रेष्ठ है। 'मद' शब्दका अर्थ हर्ष, आनद, स्फुरण है और 'मंहिष्ठ' का अर्थ है उदार, दाता, बढानेवाला। इसलिये 'मदानां मंहिष्ठः' का अर्थ 'आनंदों का उदारतापूर्वक ज्ञान करनेवाला, आनंदको बढानेवाला' होता है।
- (१०) अन्धसः = (अन्धस्- अनिति प्राणिति अनेन इति अन्धः) - जिससे प्राण धारण किया जाता है उसको अन्धस् कहते है । प्राण धारण करनेका साधन होनेसे वनस्पति भोजनको अन्धस् कहते है । अन्न, जीवन, जीवनकला, जीवनशक्ति (life energy), ये इसके अर्थ है। जीवनशक्ति देनेवाले पदार्थोंमें सबसे अधिक जीवनका साधन परमेश्वरही है। (life of life)

[wonderfullness] (आश्चयमयता)

(११) दृढा = (दृढं- दृढानि) = मजबूत, शक्तिमान् । सृष्टिमें निरीक्षण करनेसे दृढता प्रतीत होती है। पृथ्वी दृढ है, सूर्यचंद्रादि सब दृढ है। किसी पदार्थमें देखा जाय तो अपने अपने स्थानमें वे पदार्थ दृढ हैं ऐसा दिखाई देता है। पृथ्वी गतिमान होनेपर भी सब पदार्थोंका स्थिर रखनेके लिये जितनी स्थिरता चाहिये उतनी पृथ्वीमें है। इस प्रकार सब विश्वमें देखने योग्य है। (Firmness दृढता, Stability स्थिरता)

(१२) चित् = इसका मूल अर्थ 'निश्चित ज्ञान' है। यह शब्द अव्यय होनेपर 'निश्चयसे भी' ऐसे अर्थ बताता है। (Intelligence निश्चित ज्ञान)

(१३) वसु = (वासियता) = जिससे प्राणियोंका निवास अच्छी प्रकार हो सकता है। उत्तम रीतिसे रहने सहनेके लिये जो साधन आवश्यक है वे सब वसु शब्दसे ज्ञात होते है। चूंकि प्राणियोंकी अवस्थाको सृष्टिके पदार्थ सुरमय करते है। इसलिये वे वसु है। परमेश्वर परमार्थतः सबका निवासकर्ता होनेसे पूर्णतासे वही वसु है। (One who helps to inhabit निवासियता; Space स्थान। आश्रयदाता)

(१४) आ-रुजे = (रुजो-भंगे) = छिन्न-भिन्न करता है। इस क्रियासे परमात्माकी छेदक भेदक और विनाशक शक्तिका बोध होता है। (Destroyer प्रलयकर्ता)

(१५) वृषन् = (वर्षणकर्ता) = वृष्टि करनेवाला । जैसा मेघ वृष्टि करके मनुष्य, पशुपक्षी, वृक्षवनस्पति आदिको प्रसन्नतायुक्त करता है, वैसाही परमेश्वर सब आनंदोंकी वृष्टि करके मनुष्यको तथा प्राणियोंको आनन्द पहुंचाता है। इस शब्दके 'उत्साही, शक्तिमान्, प्रभावशाली' आदि अर्थ भी है।

(१६) आ- भर = शब्दका अर्थ देखनेसे परमेश्वर पोषणकर्ता, पालनकर्ता है ऐसा स्पष्ट होता है ।

इन मंत्रोंके ये सोलह पद देखने और सोचने योग्य है, इन शब्दोंसे किन किन विशेष गुणोंकी ध्वनि निकलती है यह निम्न कोष्टकमें दिया है -

|   | वैदिक शब्द    | अंग्रेजी भाव | गुणोका बोध |
|---|---------------|--------------|------------|
| 9 | कः, का, कया   | Beauty       | सौंदर्य और |
|   |               | happiness    | आनंद 💎     |
| ? | ऊती, ऊत्या,   | Protective   | संरक्षक    |
|   | ऊमिभाः अविता, | motion       | गति        |

| Ť | 3          | चित्रः                    | (variety)                                    | (विविधभाव                          |
|---|------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|   | a 18       | 2 30                      | y 5.                                         | युक्तता)                           |
|   | 8          | सदावृद्ध                  | Greatness                                    | महता्                              |
|   | 4          | 'संसा                     | Love and                                     | प्रेम और                           |
|   | G <b>2</b> | 2 11 01                   | friendship                                   | मित्रत्व                           |
|   | Ę          | शचिष्टा                   | Power,                                       | बल, शक्ति                          |
|   |            |                           | strength                                     | ्मत्ता .                           |
|   | Ø          | वृत्                      | Rotundity                                    | नियमयुक्त भ्रमण<br>गति देनेका धर्म |
|   | 6          | सत्य                      | Eternal law                                  | सनातन नियम<br>धर्म                 |
|   | ٩          | मदानां मंहिष्ठः           | Blissful                                     | शांतियुक्त परम<br>आनंद             |
|   | 90         | अन्धस्                    | Life, energy                                 | जीवनकाल, प्राण                     |
|   | 99         | दृढं                      | Stability                                    | स्थिरता                            |
|   | 92         | चित्                      | Intelligence                                 | निश्चित ज्ञान                      |
|   | 93         | वसु                       | Space                                        | स्थान, निवास                       |
|   | *          |                           | abode                                        | करनेकी शक्ति                       |
|   | 98         | आ-रुज्                    | Destroyer.                                   | प्रलयशक्ति                         |
|   | 94         | वृषन्                     | Flowing,                                     | प्रवाह, दान                        |
|   | - 1        | 15 24                     | Bestower                                     | करना                               |
|   |            | आ-भर<br>ष्टिका विचार करने | The state of the first case to find a second | पोषण करना<br>गण सिंधमें कार्य      |
|   |            | रहे हैं ऐसा प्रतीत        |                                              | -                                  |
| 3 | सृष्टि     | की विविधताके लि           | ये कारण हो गर                                | <b>गी है, यह देखकर</b>             |
|   | महा        | न् आश्चर्य होता है अ      | गैर साथ ईश्वरवे                              | र अतुल सामर्थ्यकी                  |
|   |            |                           | 17.0                                         |                                    |

इन गुणोंका चिंतन करनेसे परमेश्वरके महान् प्रभावकी कल्पना हो सकती है। इसलिये इन शब्दोंको अच्छे प्रतिभायुक्त काव्यमें यहां ग्रथित किया है। ताकि उपासक लोग इस काव्यका गायन करते हुए ईश्वरके गुणोंका स्मरण करें, और यथासंभव उन गुणोंको अपनेमें धारण करके अपनी आत्मिक उन्नतिका साधन करें।

भी कल्पना होती है।

इस प्रकार 'कयोति साम' का विचार हो गया । अगला मंत्र देखना है-

#### (मंत्र ८)

## (५) जगत्का एक अधिपति।

'इस संपूर्ण जगत्का एकही इन्द्र राजा है। हम सबका कल्याण होवे और सब द्विपाद और चतुष्पादोंका कल्याण होवे।'

इस जगतका एकही अधिपति है। यहां ओहदेदारोंका बीजमें झगडा नहीं, उस एक राजाको मिलनेक लिये किसी दूसरेकी सिफारिशकी जरूरत नहीं। पिवत्र होकर उसके पास जानेसे उसका दर्शन होता है। पास जानेके लिये चलनेकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि वह जगत्पति सर्वव्यापक होनेसे प्रत्येक मनुष्यकें अंदर व्याप्त है। इसलिये केवल अंतःकरण शुद्धिकी आवश्यकता है। जब अंतःकरण पित्र होगा उसी समय उसका साक्षात्कार होगा। वह सर्वदा सिद्ध है। उसके ठाकुरद्वारेके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, सदा खुले रहते हैं। पित्र बनकर अंदर देखनेका यत्न करना चाहिए।

वह आनंद और कल्याणका स्रोत है, उसके पाससे आनंदके स्रोत और कल्याणकी निदयां बह रही है। जो उसमें गीता लगावेगा उसको उस अमृतपानका रसास्वाद मिलेगा।

उन्नतिके मार्ग सदा सबको स्वुले रखने चाहिए।
मनुष्य अपने स्वार्थके कारण प्रतिबंध खंडे करता है और फंसता है। यदि प्रतिबंध खंडे न करेगा तो सबकी अर्थात् द्विपाद चतुष्पादोंकी अविच्छित्र उन्नति होगी। हम सबको अपने अंतःकरण ऐसे पवित्र बनाने चाहिए, कि ईश्वरका कल्याणमय स्रोत उनमेंसे बिना प्रतिबंध चलता रहे। जिस प्रकार मलिनता बढनेसे नालियोंमेंसे पानी चलना बंद होता है उसी प्रकार स्वार्थका कीचड मानवी अंतःकरणमें जमा होनेसे भित्तका प्रवाह रूक जाता है। अस्तु। इस मंत्रके साथ निम्न मंत्र विचारने योग्य है-

इन्दो यातोऽवसितम्य राजा शमस्य च शृंगिणो वज्रबाहुः। सेदु राजा श्रयति चर्षणीनामरात्र नेमिः परि ता बभूव ॥ (ऋ. १।३२।१५)

'(इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् ईश्वर (यातः) जंगम और (अवसितस्य) स्थावरका राजा है तथा (शमस्य) शांत और (शृंगिणः) सींगवालोंका भी वह (वज्रबाहुः) दण्डधारी अधिपति है। (स इत् उ) वह ही (चर्षणीनां राजा) सब प्रजामात्रका राजा होकर (क्षयति) रहा है (न) जिस प्रकार (अरान् नेमिः) चक्रनाभिके चारों ओर ओर होते है उसी प्रकार (ताः) वह सब प्रजाएं उसके (परिबभूव) चारों ओर हैं।'

अर्थात् परमेश्वर स्थावर और जंगम, शांत और क्रूर, प्राणी और अप्राणी अर्थात् सबका राजा है। चक्रनाभिके समान इस संसारचक्रकी वह नाभि-है अर्थात् जगत्के लिये वही आधार है। तथा-

एवा न इन्द्रो मधवा विरम्शी करत्सत्या चर्षणी- धृदनर्वा । त्वं राजा जनुषां धेह्यसमे अधिश्रवो माहिनं यञ्जरित्रे ॥ (ऋ . ४।१७।२०)

'(एव) इस प्रकार (मध-वा) धनवान् भगवान् (वि-रफ्ती) स्पष्ट उपदेश करनेवाला (अन्-अर्वा) अजातशत्रु और (चर्षणीधृत) उद्यमी मनुष्योंका धारण पोषण करनेवाला (इन्द्रः) ईश्वर (सत्या करत) सत्या, शांतता करे। क्योंकि तू (जनुषां राजा) सब प्रजाओंका राजा है, इसलिये (अस्मे) हम सबके लिये (माहिनं श्रवः) महत्त्वका यश (धिहि) धारण करो, दो। (यत् जरित्रे) जो तेरे भक्तोंके लिये योग्य होता है वही हम सबको दो।' तथा+

इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि क्षमि विपुरुपं यदस्ति ॥ ततो दादति दाशुषे बस्नि चोदद्राध उपस्तुतश्चिदर्वाक् ॥ (ऋ . ७।२७।३)

'(अधि क्षिमि) इस पृथ्वी आदि गोलोंपर (यत् वि= सुरूपं) विविध रूपवाला जो कुछ भी (अस्ति) है उस सब (जगतः) जगत्का और (चर्षणीनां) प्राणियोंका वही (इन्द्रः राजा) ईश्वर राजा है। (ततः) इसलिये वह (दाशुषे) दानकर्ता अर्थात् परोपकारशील मनुष्यको (वसूनि ददाति) धन देता है। (उपस्तुतः चित्) उसके गुणोंका चिंतन करनेपर (अर्वाक् राधः चोदत्) वह हमारे पास विविध सिद्धयोंको भेजता है।'

इस प्रकार सब जगत्का एक अधिपति होनेके विषयमें वेदमें कहा है । ये सब भाव यहां देखनेयोग्य है । अब अगले मंत्र देखिए -

## (मंत्र ९ से ११ तक)

## (६) कल्याण प्राप्तिके लिये प्रार्थना)

इन तीन मंत्रोंमें मित्र वरुणादि शब्द एकएक विशेष गुणके प्रतिनिधी बनकर रह है। उनके विषयमें निम्न अर्थ देखनेयोग्य है -

(१) **मित्रः** - मान्यकर्ता, प्रेमी, सहायक, यह प्रेमका प्रतिनिधी है । Friend, Love, भक्ति, प्रकाश, ज्ञान ।

- (२) वरुणः 'वृ वरणे' धातुसे यह शब्द बना है। चुनना, पसंद करना, हंसक्षीन्यायसे अच्छेका स्वीकार और बुरेका परित्याग करना, पूर्णको अपनेमें मिलाना और हीनको दूर करना, ये भाव इसमें है। (Selection) पसंदी, श्रेष्टता, (Honour) सन्मान, (Unity) स्वीकार करना, मिलाना आदि गुणोंका यह प्रतिनिधी है।
- (३) अर्यमा = (अर्य-मा; मन्; आर्य-मन) = आर्य अथवा अर्य शब्दका श्रेष्ठ अर्थ है । श्रेष्ठता, सरलता, प्रगति, उन्नति आदि भाव अर्य शब्द बताता है । श्रेष्ठ मन, सरलमन, प्रागतिकमन इन शब्दोंके साथ मिलनेवाला अर्य-मन् शब्द है । श्रेष्ठ कनिष्ठका विचार, सरलता औय टेढेपनका निश्चय, प्रगति (उन्नति) और परागति (अवनति) का संकल्प जिसमे जाना जाता है वह अर्यमापन है । सद्सद्विवेकबुद्धि अथवा न्यायबुद्धिका यह प्रतिनिधी है । (Justice - न्याय)
- (४) **इन्द्र** = शक्ति, सामर्थ्य, प्रमुत्व, स्वामित्व आदि शौर्यवीर्यादि गुणोंका इंद्र यहां प्रतिनिधी है । (Active, Power, Strength)
- (५) बृहस्पतिः = (बृहः- पतिः) = ज्ञानपति, वाक्पति । यह शब्द ज्ञान, गुरु-त्व, पठनपाठन आदिका प्रतिनिधी है । (Knowledge)
- (६) विष्णुः = व्यापकशक्ति । जो व्यापकशक्तिका सब जगत्की रक्षा कर रही है । दुष्टोंका नाश और सुष्टोंका रक्षण जो करती है उस शक्तिको यह शब्द बताता है । (Preservative Force)
- (७) उरु क्रमः = (उरु) महान् (क्रम) क्रम, अनुक्रम, व्यवस्था इस जगत्में क्रम अर्थात् पूर्वापर व्यवस्था उरु अर्थात् महान है। वसंत ग्रीष्मादि ऋतुओंका क्रम, शीतोष्ण कालोंका क्रम, बालतरुणवृद्धावस्थाका क्रम, जन्ममरणका क्रम, सूर्यादि गोलोंके भ्रमणकी व्यवस्था ये सब क्रम महान् शक्तिसे व्यवस्थित हुए है। उस नियामक शक्तिका यह प्रतिनिधि है। (उरु Excellent, क्रमः Order)
- (८) वातः = 'वा-गतिगन्धनयोः' धातुसे वात शब्द बनता है। मित, हलचल और प्रतिबंधक शक्तिका गंधन अर्थात् नाश ये अर्थ वात शब्दके यौगिक है। वात अथवा वायुके साथ जीवनशक्ति, अथवा प्राणशक्तिका नित्य संबंध- है। इसलिए जीवनशक्ति हलचल और प्रतिबंध निवारण इन शक्तियोंका यह प्रतिनिधि है। (Move-

ment, Life, Energy)

- (९) **सूर्यः** प्रकाश और दिनका देवता है । काल, समयका भी इसको प्रतिनिधी कहा है । प्रकाशशब्द प्रबुद्धता (En-lighten-ment) का द्योतक है ।
- (१०) पर्जन्थ:- (पर-जन्य, पुर-जन्य) पूर्ति अथवा तृप्ति जिससे प्राप्त होती है । मेघोंको पर्जन्य इसलिये कहते है कि उनकी वृष्टिसे सब जगत्की तृप्ति होती है। तृप्ति (Contentment) का प्रतिनिधी यह है।
- (१९) **अह:- (अ-हर्, अ-हन)** = अहननीय, अविनाशी कालका यह प्रतिनिधी है । दिनका कोई समय व्यर्थ स्थोनेके लिये योग्य नहीं । अ-हर । अहरणीय (Imperishability)
- (१२) रात्री:- (रमयित्री: राति सुखं इति) दूसरोंको सुख देनेकी शक्तिका यह प्रतिनिधी है। रात्रिशब्दका मूल अर्थ सुख देना, रममाण करना, उपकार करना है। (Benevolence) कृपा, दयालुता, परोपकारक।
- (१३) **इन्द्राग्नी = (इंद्र- अग्निः)** इन्द्र शब्द प्रभुत्वका द्योतक है और अग्नि शब्द तेजका द्योतक है। (Power and Sprit) शक्ति और तेजस्विता।
- (१४) **इन्द्रावरुणी) इन्द्र-वरुण)** शक्ति और ऐक्य । (Power and Unity or Honour)
- (१५) इन्द्रापूषणी- (इन्द्र-पूषण) = पुष्टि करनेवालेको पूषण अर्थात् पोषक कहते है । शक्ति और अभ्युदय (Power and Prosperity)
- (१६) **इन्द्रासोमो (इन्द्र-सोम)** = शांतिका प्रतिनिधी है । शक्ति और शांति (Power and Tranquility)

इतने गुणोंके द्वारा हमारा कल्याण हो, यह प्रार्थना और इच्छा इन मंत्रोंमें है। ये विविध गुण हमारे अंदर प्राप्त होकर, ये परमात्मशक्तियाँ हमारे अंदर स्थिर होकर हमारा अभ्युदय होवे, यह भक्तकी इच्छा इसमें व्यक्त होती है। मानवी उन्नतिके साधक ये गुण है। इनपर अवश्य विचार होना चाहिये, और इनको अपने अंदर स्थापना करनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए।

उक्त विस्तृत अर्थ मनन करनेके लिये सुगम हो, इस हेतुसे उक्त आशयको निम्न् कोष्टकमें रख देता हूं और साथ साथ कयोति साम (मंत्र ४-७) के शब्द भी रखे हैं पाठक दोनोंके अर्थोंको साथ साथ सोचें-

#### परमात्मा- शक्ति (क्योतिसामके) मनुष्य- व्यक्तिमें गुण (शब्दोंकी तुलना)

(१) मित्रः - मित्रता... (सस्या)... भक्ति, प्रेम, प्रकाश (Devotion and Love)

(वरुण, ... (सदा वृधः) ...

(२) वरुणः - (वर-त्व) श्रेष्ठत्वं, उत्तमत्त्व, सत्त्व, ऐक्य (Honour and Unity)

(३) अर्थमा- आर्थमन.. (सत्यः)... सरलता, न्यायीपन, निःपक्षपातीपन (Justice)

(४) इन्द्रः- ऐश्वर्य... (शिवष्ठा)... प्रभुत्व, स्वामित्व (Sovernity, Power)

(५) बृहस्पति:- ज्ञानपति (मदानां मंहिष्ठः)... ज्ञान, तृप्ति (Knolowldge, Satisfication)

(६) विष्णु:- व्यापक... (अन्धेस्) ... रक्षकशक्ति (Preservative power, Vitality)

(७) उपक्रमः- (महान्)... (वृत्)... महान् व्यवस्था (अनुक्रम) (Excellent Order)

(८) वात:- गति... (आ-रुज्)... हलचल, भंजन (Movement, Decomposition)

(९) सूर्यः- प्रकाश ... (चित्)... प्रबुद्धता (Enligthment)

(१०) पर्जन्यः- पूर्तिजनक ... (वृषन)... तृप्ति (Contentment)

(११) अहः- अविनाशित्व .. (ऊती) ... विजयशालित्व (Unbeateness)

(१२) रात्री:- रमयिता ... (का, कः)... परोपकार, रमणीयता... (Benevolence, Happiness)

(१३) इन्द्राग्नी- ऐश्वर्य-तेज.. (वसुः).. शक्तियुक्त, तेजस्विता.. (Power and spirit)

(१४) इन्द्रावरुणौ- ऐक्य... (दृढः)... शक्तियुक्त ऐक्य (Power and Unity)

(१५) इन्द्रापूषणौ- पोषण (आ-भरण)... शक्तियुक्त पृष्टि (Power and Growth)

(१६) इन्द्रासोमौ - ऐश्वर्य-शांति... (चित्रः)... शक्ति युक्त शांति (Power and Tranquility) इस प्रकार ईश्वरके गुणोंको अपने अंदर धारण करने चाहिएँ । इस प्रकार ग्यारह मंत्रोंतक विचार हुआ, अब

अगला मंत्र देखना है-

#### (मंत्र १२) (७) - जलसे तृप्ति

'दिव्य उदकसे हमारे अभीष्टकी प्राप्ति, हमारा कल्याण, हमारी तृषाशांति और हमारा रोग-निवारण हो ।'

जलसे तृषाशांतिका अनुभव सब प्राणिमात्रको है। जलसे रोग निवारण होते हैं, और रोगनिवारण होनाही अभीष्ट प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ करने और कल्याणप्राप्तिके मार्गपर चलनेका मुख्य साधन है। जबतक शरीरमें बीमारियां सताती रहेंगी तबतक कोई पुरुषार्थ होना असंभव है। सब पुरुषार्थके लिये आरोग्य और शक्तिकी अत्यंत आवश्यकता है। वह आरोग्य जलके योग्य उपयोगसे प्राप्त होता है।

उदकके वैदिक सौ नाम निघण्टु अ. १।१२ में दिये हैं उनमेंसे कई नामोंका विचार यहां करनेसे जलके विषयक वैदिक कल्पनाका पता लगेगा । (१. पुरीषं-पुरि-शं) = शरीररूपी पुरी अथवा नगरीमें शं अर्थात् शांति सुर्स उत्पन्न करनेवाला उदक है । (२. पुरि-इषं) शरीररूपी नगरीका यह इषं अर्थात् अन्न, भोग, उत्साहशक्ति, स्वास्थ्य है। (रेतः) = शरीरका वीर्य जलही है। वीर्यके साथ जलका संबंध है। (३. जन्म) = शरीरमें जननशक्ति उदकके कारण स्थिर रहती है। (४. सु-क्षेम) = उत्तम क्षेम अर्थात् आराम, उन्नति, सुरक्षिता, बुनियाद, शांति, सुख देनेवाला जानी है। (५. घरुणं) = शरीरकी घारण करनेवाला जलही है। (६. अ-हिः) = त्यागनेयोग्य नहीं। शरीरमें जलकी आवश्यकता बहुत है इसलिये जलपानका निःशेष त्याग नहीं किया जा सकता । (७. अ-क्षरं) = अविनाशक अर्थात् शरीरका नाश न करनेवाला उदक है। (८. तृप्तिः) = जलसे प्यास बुझती है और तृप्ति होती है। (९. इसः) = रुचि आस्वादके लिये यही कारण है। (१०. भेषजं) उदक औषध है। (११. जलाषं) आराम देने (Healing) वाला यही जल है। सुराशांति यहां देता है। (१२. ओजः) = शरीरका ओज अर्थात् सतेज बल इसी जलके कारण रहता है। (१३. सुर्स) = सु अर्थात् उत्तम स्व अर्थात् इन्द्रिया अथवा इन्द्रियोंका आरोग्य जलसेही रहता है । (१४. क्ष-त्रं) = 'क्षत्' अर्थात् व्रण, फोडा, फुनसी, तकलीफ आदिसे 'त्र' अर्थात् बचानेवाला उदकही है। (१५. शुभं) = सब शुभ गुण इसके आश्रयसे रहते है। (१६. यशः) = यश भी इसीसे प्राप्त होता है क्योंकि यशके लिये आरोग्य और आरोग्यके लिये जलकी

आवश्यकता होती है। (१७. अन्नं) = उदकही अन्न है। (१८. हविः) शरीरके यज्ञमें उदकरूपी हविका हवन होता है। (१९. पवित्रं) = पवित्रता करनेवाला उदक है। (२०. अ-मृतं) = अमरपन अर्थात् अपमृत्यु आदिको हटाकर आरोग्यके साथ पूर्ण आयु देनेवाला जल है। (२१. शुकं) = वीर्य और बल जलसे प्राप्त होते है। (२२. वारि) = सब दोषोंका निवारण करनेवाला उदक है। इस प्रकार जलके नामोंका विचार करनेसे उदकके गुण विदित होते है। पाठकोंको चाहिए कि वे सौ नामोंका विचार करके जलके सब गुणोंको जानें। विशेष कर वैद्योंका इसका ज्ञान भली प्रकार हो सकता है। अब देखना है, कि वेदमें जलचिकित्साके विषयमें क्या कहा है-

अप्सु मे सोमो अव्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अग्निं च विश्वशंभुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥

(ऋ. १।२।१२)

'मुझे सोमने कहा कि, (अप्सु अन्तः) उदकोंमे (विश्वानि भेषजानि) सब दवाइयां है । अग्नि सब सुरा देनेवाला और पानी सब औषधियोंसे युक्त है ।'

आप इद्वा उ भेषजीरापो अभीवचातनीः । आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥

(ऋ. १०।१३७।६; अथर्व. ३।७।५; ६।९१।३)

'जल निश्चयसे ही (भेषजीः) औषधी है। जल (अमीवचातनीः) रोगोंको हटानेवाला है। जल सब रोगोंकी दवा है। (ताः ते) वह जल तेरे लिये (भेषजं कृण्वन्तु) दवाई बने।।'

आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवारुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥

(ऋ. १०।१७।१०; वा.य. ४।२; अथर्व. ६।५१।२)
'जलरूपी माताएं (अस्मान्) हम सबको शुद्ध करें;
(घृतेन) उदकसे पवित्रता करनेवाले हम सबको पवित्र
करें; (देवीः) दिव्य उदक (विश्वं रिप्रं) सब मल निश्चयसे
(प्रवहन्ति) बहा देते है। (उत् इत्) निश्चयपूर्वक (आभ्यः)
इस जलसे (शुचिः पूतः) शुद्ध और पवित्र होकर मै

(एमि) आगे बढता हूं।

इस प्रकार जलके विषयमें वेदमंत्रोंका उपदेश है। इन मंत्रोंको साथ साथ देखनेसे इस बारहवें मंत्रका अर्थ अधिक स्पष्ट हो सकता है। अब अगले मंत्रका विचार करना है-

## (मंत्र १४) (८) निष्कंटक भूमि ।

'हे भूमि! तू हम सबके लिये सुखदायक, निरोगी और विस्तृत आश्रय देनेवाली होकर सुखदायक हो।' इस मंत्रमें 'अनुक्षरा' शब्द विशेष विचार की दृष्टिसे देखने योग्य है। इसके दो अर्थ होते है। (१) अन्-ऋक्षरा अर्थात कंटकरित। रहने का स्थान कांटोंसे भरा हुआ न हो। बालबच्चे घूमते रहते है, मनुष्य संसार करते है, उनको कांटोंका उपद्रव न हो, ऐसी भूमि साफ और शुध्द रखनी चाहिये। (२) अ-नु-क्षरा अर्थात् अ-मनुष्य-नाशिनी, मनुष्योंका विनाश न करनेवाली भूमि हो। कई भूमियां ऐसी होती है, और कई स्थान ऐसे होते है कि, जहा आरोग्य और बलकी वृद्धि होती है। रहने-सहनेके लिए स्थान ऐसा होना चाहिए कि, जो बीमारियां उत्यन्न करनेवाला न हो।

'निवेशनी' शब्दका अर्थ बस्ति करके घर बनाकर हमें योग्य भूमि ऐसी हो कि, जहां व्याधियां न हों और घर बनाकर रहने योग्य हो । इसी प्रकारकी भूमिपर रहनेसे सुख शांति और आराम मिल सकता है। देखिए-

## पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात् पात्वस्मान् ॥

(ऋ ।१०४।२३।१०।५३।५; अथ. ८।४।२३)

'हम सबको पृथिवी पार्थिव पापसे (पातु) रक्षण करे । और अंतरिक्ष आकाशस्थ पापसे बचावे ।'

पार्थिवी और आकाशस्थ पापोंका यहां उल्लेख है। पृथ्वीसंबंधी पाप भूमिक कारण होनेवाले रोग है और आकाशस्थ पाप हवाके कारण होनेवाले रोग है। मंत्रमें 'अंहसः पातु।' ऐसे शब्द है। दबाना, दुःख उत्पन्न करना ऐसा 'अहं' धातुका अर्थ है, जिससे 'अंहस्' शब्द बनता है। अर्थात् अंहस् शब्दका मूल अर्थ 'दुःखदायक विकार' है। पृथिवीके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखदायक विकार और आकाशस्थ वायुके कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखदायक विकार उत्पन्न होनेवाले दुःखदायक विकार कारण उत्पन्न होनेवाले दुःखदायक विकार होता है। पृथिवी जल और वायु जहां अच्छा हे वहां ही रहना चाहिए।

यहां मंत्र १३ का विचार हुआ। अब अगले मंत्र देखने हैं-

## (मंत्र १४ से १६ तक)

(९) जलसे बल और सुखकी प्राप्ति।

इन तीन मंत्रोंमें जलोंसे निम्न बातें होती हैं, ऐसा कहा है-

- (१) मय:- उत्साह, भोग, सुख और आनंद ।
- (२) ऊर्जः- हिम्मत, शक्ति, बल, तेजस्विता ।
- (३) रण:- शब्द वक्तृत्व, आराम, स्वास्थ्य, कुशलता । (रण् शब्दे गतौ च)
  - (४) चक्षः- तेज, चमकाहट, दृष्टि, दर्शन, दिव्यदृष्टि ।
  - (५) शिव-तमः- अत्यंत कृल्याण ।
  - (६) रसः- रुचि, आस्वाद ।

बाह्य पदार्थ

(७) क्षय:- निवास, रहना, आरोग्य, गति, गति, हलचल । (क्षि निवासे)

इतने विशेष महत्त्वके शब्द इन मंत्रोंमें आये है। जलके कारण इतने गुण प्राप्त होते है। इन शब्दोंको जलनामोंके साथ तुलना करके देखना चाहिए। जलनामोंका विवेचन मंत्र १२ के स्पष्टीकरणमें किया है। इस प्रकार विचार करनेके पश्चात् अगला शांतिमंत्र देखिए:-

#### (मंत्र १७)

#### (१०) सच्ची शांतिकी प्राप्ति ।

इस मंत्रमें कहे हुए बाह्य पदार्थोंके साथ किन किन आंतरिक पदार्थोंका संबंध है, इसका विचार निम्न कोष्टकसे होगा:-

आंतरिक भाव

| (१) द्यौः द्युलोक          | (स्वः) मस्तिष्क, मगज          |  |  |
|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| (Light)                    | मगज (Brain)                   |  |  |
| (२) अंतरिक्षं              | (भुवः) अंतकरण                 |  |  |
| (Middle place)             | (Heart)                       |  |  |
| (३) पृथिवी (Earth)         | (भूः) स्थूल शरीर              |  |  |
|                            | (Physical body)               |  |  |
|                            | रुधिर (Blood)                 |  |  |
| (४) आपः (Water)            | रुचि, स्वाद (Taste)           |  |  |
| #C                         | प्राण (Life breath)           |  |  |
| (५) ओषधयः (Herbs)          | সন্ন (food)                   |  |  |
| (६) वनस्पतयः               | दवाईयां (Medicines)           |  |  |
| (७) विश्वेदेवाः- सर्वे विद | द्रांसः (ज्योतिः) सव दिव्यगुण |  |  |
| (All the learned)          | (All good qualities)          |  |  |
| (८)) ब्रह्म-परमात्मा       | (ब्रह्म) आत्मा और ज्ञान       |  |  |
| (Supreme spirit)           | (Soul and knowledge)          |  |  |

(९) सर्व- सृष्टं जगत् Creation (अमृतृं.. सब शरीर (पंचकोश) (The whole body)

(१०) शांति:- (Peace) (ॐ) समाधान (Tranauility) इस कोष्टकसे पता लगेगा कि बाह्य जगतमें शांति किन पदार्थों से होती है और अपने शरीरमें किन पदार्थों से होती है। बाह्य सृष्टिके अंदर जो पदार्थ है, उनके अल्प अंश लेकर ही हमारा शरीर बना है। इसलिये जिससे बाहरकी सृष्टिमें शांति होनी है, उनके प्रतिनिधिभूत शरीरमें रहनेवाले पदार्थों सेही शरीरमें शांति होनी है। इस प्रकार इस मंत्रपर विचार करना चाहिए।

## ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥

(-तै.आ. १०।१५।१)

इस तैतिरीय आरण्यकमें दिये हुए गायत्रीशिरस्के शब्दोंके साथ उक्त शांतिमंत्रके पदोंकी तुलना करनी चाहिए। तुलना करनेके लिये ऊपरके कोष्टकमें गायत्रीशिरस्के शब्द दिये है। अब और प्रकारसे तुलना करनी है:-

(शांतिमंत्र) (गायत्रीशि-) (व्याहृति) (के शब्द) (रसके शब्द) (के शब्द) (गायत्री मंत्र) (देवता) (के शब्द) (वाचक शब्द)

१ द्यौः... स्वः (आनंद).. स्वः (व्यानः).. देव.. आदित्यः, मित्रः, २ अंतरिक्षं ... भुवः (चित्).. भुवः (अपानः) धियः.. वायुः, वातः

३ पृथिवी.. भूः (सत्).. भूः (प्राणः) तत्... अग्निः, पूषा

४ आप... आप..

५ ओषधयः रसः ...जनः... सविता वरुणः,

६ वनस्पतयः पर्जन्य (प्र-सविता) सोमः

७ विश्वेदेवताः ज्योतिः सत्यं.. सत्यं.. विश्वेदेवताः, अर्यमा

८ ब्रह्म... ब्रह्म... महः.. वरेण्यं.. बृहस्पतिः

९ सर्व अमृतं... तपः... भर्गः...इन्द्रः, विष्णुः, सूर्यः, अहः, रात्रीः, उरुक्रमः

१० शांतिः... ओम्... ॐ... अ-उ-म् अग्निः

पाठकोंको उचित् है कि, सब मंत्रोंका पूर्वापर संबंध देखकर तथा शब्दोंका यौगिक अर्थ देखकर इन कोष्टकोंका विचार करें। इन कोष्टकोंको पूर्ण होनेसेही वेद मंत्रोंके अर्थ स्पुलनेवाले है। पाठकोंको चाहिए कि इनपर स्वतंत्रतापूर्वक विचार करें और इनको शुद्ध और ठीक बनानेका यत्न करें।

इस प्रकार विचार करनेके पश्चात् अगला मंत्र देखिए-

### (मंत्र १८)

## (११) मित्रकी दृष्टिसे सबको देखना।

'हे सर्व शक्तिमान्, मेरा बल बढाओ । (१) मुझे सब मनुष्य मित्रकी दृष्टिसे देखें । (२) मैं सबको मित्रकी दृष्टिसे देखता हूं । (३) हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें ॥

इस मंत्रमें तीन अवस्थाओंका वर्णन है (१) पहिली अवस्थामें प्राणि मात्र चाहते हैं कि, अपने साथ सब जगत्का व्यवहार मित्रत्वके साथ हो । सब दूसरे लोग मेरा हित करें, मेरे फायदेके लिये मरें, स्वयं कष्ट उठाकर मुझे सुख दें । मेरे साथ मीठा भाषण करें आदि । सब यही चाहते हैं ।

(२) परंतु जिस समय मनुष्य थोडासा प्रबुद्ध होता है, उस समय उसको ज्ञान होता है कि, दूसरे तबतक मेरे साथ वैसा अच्छा बर्ताव न करूं । इसलिये वह इस द्वितीय अवस्थामें अपना सुधार करनेके लिये सिद्ध होता है कि मैं दूसरोंके साथ वैसा बर्ताव करूंगा कि जैसा मेरे साथ दूसरोंको करना चाहिए । मैं मित्रकी दृष्टिसे सबकी ओर प्रथम देखता हूं। क्योंकि जबतक मैं सबका मित्र नहीं बनूंगा, तबतक सब मेरी मित्रता करनेके लिये नहीं आयेंगे । सबको मित्र बनानेके लिये पहिला प्रारंभ मेरेसे होना है । दूसरोंको बुरा भला कहनेसे कोई लाभ नहीं तबतक मै वैसा नही बनूंगा । मेरे सुधारपर सबका दुधार है। मुझे प्रथमतः उचित है कि, मैं सबसे पहिले दूसरोंकी सहायता करूं, मैं अपने ऊपर कष्टोंको लेकर दूसरोंको सुख पहुंचाऊं, मै सबके साथ मीठा भाषण करूं और सबको मित्रकी दृष्टिसे देखूं । इस प्रकार इस अवस्थामें यह मनुष्य अपनी त्रुटियोंको दूर करनेकी तैयारीमें लगता है। वह दूसरोंको दोष नहीं देता, परंतु स्वयं दिनरात अपनी शुद्धिमें लगता है । और जो अच्छा नियम ज्ञात हुआ होगा उसको अमलमें लाने लगता है।

जो पहिली अवस्थामें दूसरोंको अपना सेवक बनाना चाहता था। वही दूसरी अवस्थामें जनताकी सेवा करनेके लिये खड़ा होता है। पहिली अवस्थामें यह अपने आपको सब जगतका प्रभू समझता था, इसलिये सब इसका द्वेष करते थे। परंतु दूसरी अवस्थामें यह जनताका सेवक बनतेही सब इसका आदर करने लगते है। (३) इन दोनों अवस्थाओं के अनुभव लेने के पश्चात् उसको तीसरी अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्थामें जाने के समय उसको ज्ञान होता है, कि, केवल दूसरों ने मेरी ओर मित्रकी दृष्टिसे देखा, अथवा केवल मैने अन्यों की और मित्रकी दृष्टिसे देखा, तो कार्य नहीं होगा। दोनों की परस्पर मित्रताकी दृष्टि चाहिये। यदि अन्य सब मेरा हित करने लगेंगे और मैं उनकी बिलकुल पर्वाह न करूंगा, तो द्वेष बढेगा। तथा मैं दूसरों के लिये अपना सर्वस्व त्याग करने लगूं, परंतु दूसरे मेरी कोई पर्वाह न करेंगे, विपत्ति बनी रहेगी। इसलिये समाजके सार्वजनिक हितके लिये अत्यंत उत्तम अवस्था यही है कि, मैं और अन्य सब मिलजुलकर परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें, परस्पर हित करें, और परस्परकी सहायता एक दूसरा करता रहे।

ये तीन अवस्थाएं मंत्रोंके तीन विभागोंमे कही हैं। पाठकोंको उचित है कि, वे इनको अच्छी प्रकार विचारकी दृष्टिसे देखें। मित्रताके विषयमें वेदोंमें कहें हुए उपदेश देखने योग्य है।

परमेण धाम्ना दृंहस्व । (वाज. सं. यजु. १।२)
'श्रेष्ठ तेजरिवताके साथ मेरा बल बढाओ' तथाउत्तिष्टत संनह्यध्वं मित्रा देवजना यूयम् ॥
संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यर्बुद्धे ॥
(अथर्व ११।२)

'उठो और (सनहाध्यं) अपनी तैयारी करो । परस्पर मित्र होनेके कारण आप (देव-जनाः) देवोंके समान मनुष्य हैं। है (अर्बु-दे) गति देनेवाले ! हलचल करनेवाले ! (वः नः) आपके और हम सबके (यानि मित्राणि) जो

सब मित्र हैं, वे (गुप्ताः) अच्छी प्रकारसे सुरक्षित हुए

(सं-दुष्टाः सन्तु) दीखते रहें।'

इस मंत्रमें जो परस्पर मित्र बनकर एक संघशक्तिसे रहते हैं, वे देवजन (देव मनुष्य)- दिव्य लोग होते हैं, ऐसा जो कहा है, वह बहुत मनन करने योग्य है। और देखिए-

## यन्नूनमश्यां गतिं मित्रस्य यायां पथा । अस्य प्रियस्य शर्मण्यहिंसमानस्य सश्चिरे ॥

(ऋ . ५।६४।३)

निश्चयसे उत्तम गतिको (अश्यां) प्राप्त हों, इसलिये मित्रके (पथा) मार्गसे में (यायां) चलता रहता हूं। इस (अहिंसमानस्य मित्रस्य) कष्ट न पहुचानेवाले मित्रके (शर्मणि) रक्षण और सुरामें (सश्चिरे) चलते हैं।' इस मंत्रमें मित्रके मार्गसे चलनेके लिये कहा है। तथा-

## मित्रस्य चर्षणीधृतो यो देवस्य सानसि ।

द्युम्नं चित्रश्रवस्तभम् ॥ ऋ. ३।५९।६ ॥ यज् ११।६२ ॥ तै०सं० ३।४।११।५ ॥ मै०स० १।५।४॥

(वर्षणी-धृतः) उद्यमशील मनुष्योंको धारण करनेवाले (देवस्य) दिव्य (मित्रस्य) मित्रका (अवः) रक्षण (चित्र अवः तमं) विलक्षण यशवाला (द्युम्नं) तेजस्वी (सानिस) विजयरूप होता है।' इस मंत्रमें 'हर्षणीधृतः मित्रस्य' इन पदोंद्वारा मित्रता लोगोंको एक संघमें लानेवाली है ऐसा ध्वनित किया है। और इस प्रकारकी मित्रता यशका दान करनेवाली है ऐसा भी कहा है। तथा-

तवाऽहमग्न ऊतिभिर्मित्रस्य च प्रशस्तिभिः ॥ द्वेषो युतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम् ॥ (ऋ. ५।९।६)

'हे तेजस्विन्! तेरे (ऊतिभिः) रक्षणोंके और मित्रकी (प्रशस्तिभिः) सहायताओंके साथ युक्त होते हुए (मर्त्यानां) मरणशील मनुष्योंके (द्वेषः न दुरितानि) परस्परके द्वेषको, पापोंके समान (तुर्याम) त्वरासे दूर करेंगे।' इस मंत्रमें हलचल और मित्रभावके फैलाने से आपसके झगडे दूर हो सकते हैं यह भाव है। इस मंत्रके साथ मैत्रायणी संहिताके मंत्र देखिये-

- १ मित्रस्य वश्चक्षुषा प्रेक्षे ॥ मै.स. १।१।५॥, २।३।२॥, ४।१।५॥
- २ मित्रस्य वश्चक्षुषाऽवेक्ष्ये ॥ मै.सं. १।१।७॥ १।४।६॥ ४।१।७॥, ४।९।१६॥
- ३ मित्रस्य वश्चक्षुषा समीक्षामहे ॥ मै.सं. ४।९।२७॥ ४।१४०।७॥
- '(१) मित्रके समान दृष्टिसे (प्रेक्षे) मै देखता हूं। (२) मित्रके समान दृष्टिसे (अवेक्ष्ये) मैं देखता हूं (३) मित्रके समान दृष्टिसे (समीक्षामहे) सब देखें।' तथा गृह्यसूत्रोंमें-

#### मित्रस्य चक्षुधरुणं बलीयः ।

शां.गृ. २।१।३०।। पारा. गृ. २।२।१०।।

'मित्रकी दृष्टि सबका धारण करनेवाली और बल देनेवाली है।' इस प्रकार मित्रदृष्टिका वर्णन इस मंत्रके साथ देखने योग्य है। अब अगला मंत्र देखिए-

#### मंत्र १९

### (१२) परमेश्वरकी जागृतिके साथ जीवन व्यतीत करना ।

'हे शक्तिमन् ईश्वर ! मुझे आत्मिक बल दे , ताकि में तुझे सर्वत्र साक्षात् देखता हुआ, बहुत समयतक उत्तम जीवन व्यतीत करू ।'

परमेश्वर सर्वव्यापक है। उसको सर्वत्र देखने और अनुभव करनेवाला मनुष्य बुरा कार्य नहीं कर सकता। बुरा कार्य न होनेसे पापमें डुबता नहीं। अर्थात् परमेश्वरका सर्वत्र अनुभव करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन उन्नत होता है। और ऐसे मनुष्योंका समाज कभी अवनत नहीं होता।

परमेश्वर सर्वसाक्षी सर्वद्रष्टा है, मेरे मनके व्यापार भी वह जानता है। उसको विदित न करता हुआ, कोई कार्य किसी स्थानपर मैं नहीं कर सकता, इसलिये मुझे उचित है कि, मैं सदा सर्वदा उत्तम कर्मही करता रहूं।

ईशा वास्यमिद् सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्।। (य.वा.सं. ४०।१ बृहत्पराशरसं. ९।२१४)

'(जगत्यां जगत्) इस परिवर्तनशील जगतमें जो कुछ पदार्थमात्र है। उसमें (ईशा) परमेश्वर बसता है। दान किये हुए उस जगत्का भोग करो। लालच न करो। भला धन

किसका है !' इस मंत्रको इस मंत्रके साथ पढनेसे बहुत अच्छा उपदेश मिल सकता है । इस प्रकार १९ वे मंत्रका विचार हुआ; अब अगले मंत्र विचारने है:-

### (मंत्र २० और २१)

इन दो मंत्रोंमें जो परमेश्वरके नाम और विशेषण आये है उनका विवेचन-

- (१) **हरसे = (हर;, हसर्)** = हरणकर्ता, आपत्तियोंका नाश करनेवाला, तेजस्वी, बलवान् ।
  - (२) शोचिषे = (शोचिः, शोचिष्) = तेजस्वी, शुद्धकर्ता ।
  - (३) अर्चिषे = (अर्चिः, अर्चिष्) = प्रकाशरूप, पूझनीय।
  - (४) पावकः = पवित्रता करनेवाला ।
  - (५) शिवः = कल्याणरूप ।
  - (६) विद्युते = (वि-द्युते) = विशेष तेजस्वी ।
- (७) **स्तनयित्नवे** = शब्द करनेवाला, शब्दोंका दाता, वाणीका दाता ।

- (८) भगवन् = (भग-वन्) = ऐश्वर्यवान् ।
- (९) स्वः= (स्वर्, सुवर्, सुवर्ग) = प्रकाश, तेजस्वी, आनंदमय ।

इन शब्दोंके द्वारा परमेश्वरका स्वरूप वर्णन किया है। पहिले मंत्रमें कहा है कि, जो दुष्टताका नाश करनेवाला शुद्ध और पूज्य है उसको नमस्कार है। ईश्वरका दण्ड हम सबको छोडकर दूसरोंपर चले। परमेश्वर हमारा कल्याण करे। ऽ इस मंत्रमें ईश्वरका दण्ड हमारे ऊपर न चले परंतु दूसरोंपर चले ऐसा कहा है। मंत्रमें 'अस्मत्, अन्य' ऐसे दो शब्द है। 'अस्-मत्' (अस्ति-मत्) शब्द आस्तिक अर्थात् परमेश्वर भक्तोंका बोध करनेके लिये है। धार्मिक सदाचारी ईश्वरवादी सज्जनोंका बोध यह शब्द करता है। इन्हींको 'आर्य' कहते है। इनको छोडकर जो 'अन्य' अर्थात् अनार्य होते हैं अर्थात् जो अधार्मिक, दुराचारी और नास्तिक होते हैं, उनका बोध यहांका 'अन्य' शब्द कर रहा है। इन्हींको 'दस्यु' वेदोंमें कहा है।

आर्य और दस्यु कोई नियत जातियां नहीं है। सदाचारी सज़नोंको आर्य और दुराचारी दुष्टोंको दस्यु कहते है। प्रत्येक समाजमें ये दो प्रकारके मनुष्य रहते ही हैं। इन्हींका दूसरा नाम देव और राक्षस आदि है जिनका बोध निम्न कोष्टकसे होगा-

## (अस्मत्, अस्मदीय, अस्तिमत्, आस्तिक)

(अन्य, पर, भ्रातव्य, सपत्न)

| 8                  | (अन्य, पर, भ्रातव्य, सप |
|--------------------|-------------------------|
| . आय               | दस्यु                   |
| Honourable, Noble  | Impious                 |
| देव                | राक्षस                  |
| Brilliant, learned | Evil-minded             |
| सुर                | अ-सुर                   |
| Divine, sage       | Evil-genius             |
| अमर                | मर                      |
| Immortal           | Decaying                |
| विबुधं, बुध        | अप्रबुद्ध, अ-बुध        |
| Awakened, clever   | In-attentive            |
| सुमनस              | दुर्मनस्क               |
| Benevolent         | Melancholy              |
| आदित्य             | दैत्य                   |
|                    |                         |

Belonging to (अदिति) Coming from (दिति)
Freedom Bondage
अस्वप्न स्वप्नशील
Watchful Sleepy

इन शब्दोंको देखनेसे आर्य और दस्युओंका ठीक विचार हो सकता है। दस्युके और निम्न लिखित लक्षण है।

दस्यु- (अ-श्रद्ध) श्रद्धा न रखनेवाला, (अ-यज्ञ) यज्ञ न करनेवाला, (अ-यज्यु) भक्तहीन, (अप-पुणत्) असंतुष्ट, (अ-व्रत) नियमोंके विरुद्ध चलनेवाला, (अन्यव्रत) हीन कर्म करनेवाला, (अ-कर्मत्) आलसी, (विकर्मन्) विरोधके कर्म करनेवाला, (अधर) नीच वृत्तिवाला, (अ-मनुष) मनुष्यताहीन (inhuman) कर्म करनेवाला। इस प्रकारका दस्यु होता है।

आर्य- श्रद्धासे कर्म करनेवाला, यज्ञ करनेवाला, भक्तिमान्, संतुष्ट, नियमानुकूल चलनेवाला, उच्च कर्म करनेवाला, उद्यमशील, मिलापके कर्म करनेवाला, उच्च मनोवृत्तिवाला, मनुष्यत्वके लिये अत्यंत योग्य कर्म करनेवाला जो होता है, उसको आर्य कहते है।

इन लक्षणोंको देखनेसे पता लगेगा कि, आर्य और दस्यु कोई जातियाँ नहीं हैं, परंतु मनके संस्कारोंसे उत्पन्न होनेवाले दो प्रकारके मनुष्य ही है। अस्तु। इस मंत्रमें 'अस्मत् और अन्य' शब्दोंसे जो अर्थ विवक्षित है उसका निश्चय इस विवरणको देखनेसे होगा।

अगले २१ वे मंत्रका भाव यह है कि, 'तेजस्वी, शब्दकर्ता, ऐश्वर्यवान् और स्वकीय आनंदसे आनंदित रहनेवाले ईश्वरको हमारा नमस्कार है ।' उस एक अद्वितीय परमात्माकी पूजा यहां विवक्षित है । किसी दूसरेकी पूजा नहीं करनी, परंतु केवल उसी जगन्नियन्ता प्रभूकी पूजा करनी है ।

अब २२ वा मंत्र देखिए-

## (मंत्र २२) (१४) अभय- प्रदान ।

'हे ईश्वर! जहां तू है वहांसे हम सबको अभय प्रदान कर। हमारी प्रजाका, हमारे पशुओंका और हम सबका कल्याण कर।'

परमेश्वर सर्वत्र है इसलिये सब स्थानोंसे हम सबको

अभय प्राप्त हो । किसी स्थानसे हमें भय न हो । हम सब निर्भय होकर धर्मका कार्य करते रहें । धर्मका अनुष्ठान यथास्थित होनेके लिये निर्भयताकी अत्यंत आवश्यकता है । बिना निर्भयताके कोई भी धर्मका मार्ग आक्रमण नहीं कर सकता । भयभीत मनुष्य धार्मिक कार्य नहीं कर सकता ।

स्वस्ति, शांति और निर्भयता इन तीन गुणोंसे धर्मका क्षेत्र पालन किया जाता है। स्वस्तिसे आरोग्य, शांतिसे समाधान और निर्भयतासे सतत उद्योग सिद्ध होता है। जबतक व्याधियां, चंचल मनोवृत्ति और भय रहेगा तबतक धर्ममार्गपर चलना असंभव है। इसलिये स्वस्थ शरीर, शांत चित्त और निर्भय मन होनेकी आवश्यकता है। अधर्मसे चलनेके कारण जो सुस्वका बड़ा आभास प्राप्त होनेकी संभावना उत्पन्न होती है, उससे मनको रोकना बड़ा कठिन है। धैर्यशाली निडर मनुष्यही इसको रोक सकता है। इसलिये निर्भयताकी बड़ी आवश्यकता है। निर्भयता भी धर्मविश्वासका एक फल है। अभयके विषयमें निम्न वाक्य देखने योग्य है-

अभयं वो अभंय नोऽस्तु ॥ (ऐ. ७।१२।८॥)

आ.श्रौ. २।५।१९॥ शां.श्री. २।१४।१)

'आपके लिये अभय और हम सबके लिये अभय हो।' अर्थात् आप और हम सब निर्भय होकर धर्माचरण करें। और-

अभयं द्यावा- पृथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता नः कृणोतु ॥ अभयं नोऽस्तूर्वन्तरिक्षं सप्त ऋषीणां च हविषाऽभयं नो अस्तु ॥ (अथर्व. ६।४०।१)

'द्यावापृथिवीसे यहां हम सबको अभय हो, सोम और सविता हम सबके लिये अभय करे। महान् अंतरिक्ष हम सबको अभय देवे और सप्त ऋषियोंके हविसे हम सबको अभय प्राप्त हो।' द्यावापृथिव्यादि पदार्थोंसे सृष्टिमें तथा शरीरमें जो भाव विवक्षित है उनका ज्ञान निम्न कोष्टकसे होगा-

वैदिक बाह्यपदार्थ आंतरिक्ष पदार्ध

- (१) द्यौः (द्युलोक) ..प्रकाश... मस्तिष्क और विचारशक्ति
- (२) पृथिवी (भूलोक)..स्थूलभूत.. ...स्थूल शरीर और इन्द्रिया

- (३) सोम (चंद्रलोक)..चन्द्र और ..मन और अन्न वनस्पति..
- (४) सविता (सूर्यलोक) ..सूर्य ...तेजस्विता और (प्रसविता) जननशक्ति
- (५) अंतरिक्षं (भुवर्लोक..मध्यल्प्रेक...अंतःकरण चतुष्ट्य
- (६) सप्त ऋषय... ..सप्ततत्व... २ आंख २ कान, २ नाक १ जिव्हा-युक्त मुख अथवा सप्त धातु, सप्त प्राण

इनसे अंदरका और बाहरका अभय हो अर्थात् किसीको भी भय उत्पन्न न हो । तथा-

अभयं नः करत्यन्तिरक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे ॥ अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादघरादभयं नो अस्तु ॥५॥ अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् ॥

अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥६॥ (अथर्व. १९।१५)

'हम सबके लिये अंतरिक्ष और द्यावा- पृथिवी अगय प्रदान करें । पीछेसे, आगेसे, ऊपरसे और नीचेसे हम सबके लिये अभय होवे ॥५॥ मित्रसे, (अमित्रात) शत्रुसे, ज्ञात पदार्थसे और अज्ञात पदार्थसे हम सबके लिये अभय होवे । रात्रीके समय हम सब निर्भय होकर रहें और सब दिशामें रहनेवाले हमारे मित्र बनकर रहें ।' तथा-

### अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः ॥

-बौधाय. ध.शा. २।१०।१७।२९॥ 'मेरेसे सब भूतोंके लिये अभय है-' अर्थात् में किसीको जसे कष्ट नहीं दंगा । यह सबका अभग करनेका

आजसे कष्ट नहीं दूंगा । यह सबका अभय करनेका प्रारंभ है । सब अच्छे कायों का प्रारंभ अपनेसे ही होना चाहिए । दूसरेको प्रेरणा करनेकी अपेक्षा स्वयं उत्तम फर्म करना आसान और अच्छा है । अस्तु । इस प्रकार २२ वे मंत्रका विचार हुआ, अब २३ वां मंत्र देखेंगे-

## (मंत्र २३)

## (१५) जनताका द्वेष करनेवालेका नाश।

'जल और वनस्पतियां हम सबको लाभदायक हों। परंतु जो अकेला दुष्ट हम सबसे द्वेष करता है और हम सब जिस एकसे द्वेष करते हैं, उनको जल और वनस्पतियां हानिकारक हों।' इस मंत्रमें एक बडे समाज नियमका उपदेश किया है। अल्पपक्ष और बहुपक्षका परस्पर बर्ताव कैसा होना चाहिए, इस विषयका विचार इस मंत्रने किया है। एकको उचित नहीं कि वह सबका द्वेष करे। जो एक सब दूसरोंका द्वेष करता है, और जिस एकको सब दूसरे बुरा कहते है वह दण्डनीय होता है।

इस मंत्रमें 'हम' (अस्-मत्) शब्द आस्तिक, धर्मात्मा, सदाचारियोंके लिये आया है, और 'या' (जो) शब्द अधार्मिक, दुष्ट, फिसादी दस्युके लिये आया है, अर्थात् उक्त मंत्रका भाव यह हुवा कि 'एक दुष्ट मनुष्य हम सब धार्मिकोंसे द्वेष करता है इसलिये हम सब धार्मिक पुरुष उक्त एक दुष्टसे द्वेष करते हैं। इसलिये उसका अहित होवे।

मंत्रमें '(१) यो अस्मान् द्वेष्टि' (जो हम सबोंका द्वेष करता है' यह वाक्य दूसरे '(२) यं वयं द्विष्मः ।' (जिसका हम सब द्वेष करते हैं) इस वाक्यका कारण है । अर्थात् हम सब उस दुष्टसे इसिलये द्वेष करते हैं कि वह प्रथम हम सबसे द्वेष करता है। यदि वह सबसे द्वेष न करता तो हममेंसे कोइ भी उससे द्वेष न करता। वह एक आदमी झगडा डालता है, इसिलये हम सबको आवश्यकता होती है कि उसको अलग करें।

एकको अपनी उन्नित सबकी उन्नितमें समझनी चाहिए। सबकी अवनितके साथ एकको अपनी अवनित समझनी चाहिए। समाजको बिगाडकर समाजका अहित करके, सब जातिको कष्ट देकर किसी एकका अपनाही लाभ करनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए।

अल्प संख्यावाले पक्षको उचित नहीं कि, वह सब राष्ट्रका अहित करके अपने लाभका साधन करें। और बहुसंख्यावाले पक्षको भी उचित नहीं कि अपनी संख्याके जोरसे अल्पसंख्यावालोंको दबालें।

'जल और औषधियां हम सबको लाभदायक हों।' इस पहिले कथनमें सबको लाभ होनेकी ही प्रार्थना है। परंतु यदि कोई ऐसा दुष्ट मनुष्य समाजमें उत्पन्न हुआ कि, जिसके कारण सब समाजको कष्ट होनेकी संभावना हो, तो उसका निवारण सबको मिलकर करना चाहिए। अस्तु। इस प्रकार इस मंत्रपर विचार करना चाहिए। इस मंत्रके साथ निम्न मंत्र देखने योग्य है- इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिनों अद्य याच्छ्रेष्ठाभिर्मघवञ्छूर जिन्व ॥ यो नो द्वेष्टयधरः । सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥ -ऋ. ३।५३।२१॥ 'हे इन्द्र ! आज बहुत (ऊतिभः) रक्षणोंके साथ (नः) हम सबके पास आओ । और श्रेष्ठताओंके साथ, हे शूर (मघ-वन) ऐश्वर्यवान्, हम सबको (जिन्वः) आगे बढाओ । जो हमारा (द्वेष्टि) द्वेष करता है उसको (अधःर) नीचे

करते है वह प्राण छोड दे अर्थात् वह मर जावे ।' तथा-अजैष्माद्यासनाम चाऽभूमानागसो वयम् ॥ जाग्रत्स्वप्नः संकल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु । यो नो द्वेष्टि तमृच्छतु ॥ (ऋ . १०।१६४।५)

(सस्पदीष्ट) दबाओ और (यं उ) जिसका हम सब द्वेष

'आज हम सब (अजेष्म) विजय करे और प्रबल होवें। तथा (अन् आगसः) निष्पाप और निष्कलंक होवें। (पापः संकल्पः) पापभय विचार जो जागृत अवस्थामें और (स्वप्नः) निद्राकी अवस्थामें उत्पन्न होता है वह (तं ऋच्छत्) उसके पास जावे कि (यं द्विष्मः) जिससे हम सब द्वेष करते हैं। जो हम सबसे द्वेष करता है उसके पास वह पापका विचार चला जावे।' हमारे पास कोइ पापी विचार न रहे।

इन मंत्रोंको इस २३ वे मंत्रके साथ विचारना चाहिए। अब अगला मंत्र देखिए-

## (मंत्र २४) (१६) ज्ञानदृष्टिका उदय और दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति ।

(१) 'ज्ञानियोंका हित करनेवाली वह शुद्ध दिव्यदृष्टि पहिलेसे ही उदयको प्राप्त हुई है।'

ज्ञानदृष्टिकं उदयसेही सब कुछ उन्नति होती है। दिव्यदृष्टि, ज्ञानदृष्टि, ज्ञान नेत्र ये सब एक अर्थवाले शब्द है। ज्ञानियोंका श्रेष्ठत्व इसी ज्ञान नेत्रके सुलनेसे होता है। इस दिव्यदृष्टिका परमेश्वर-शक्ति और परमेश्वर-कृपाके साथ घनिष्ठ संबंध है। सब दिव्य तेजका उदय उसीसे होता है। इसलिये कहा है कि दिव्यज्ञान पहिलेसेही उदय हुआ है।

सूर्यका उदय होनेपर भी लोगोंको जलदी उठकर अपने कार्य करने चाहिए । इसी प्रकार ज्ञानचक्षुका उदय होनेपर भी उससे सहायता लेनी मनुष्योंके पुरुषार्थदर निर्भर है। यदि मनुष्य पुरुषार्थहीन होंगे, तो ज्ञानचक्षुके उदय होनेसे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये कहा है कि यह दिव्यचक्षु ज्ञानियोंका अर्थात् देवोंका हित करनेवाला है। अन्योंका हित उस दिव्यचक्षुसे भी नहीं होता।

देव उसको कहते हैं कि जो विजयशील, विजिगीषु, व्यवहारदक्ष, तेजस्वी, आनंदित, पुरुषार्थी, परोपकारी और विद्वान होते हैं। ऐसे पुरुषोंका हित दिव्यचक्षु द्वारा होता है। यह भाव 'देव-हितं चक्षु' का है यह आशय ध्यानमें रखकर, उक्त दिव्यगुणोंका धारण करके, ईश्वरीय दिव्यज्ञानदृष्टिसे अपनी उन्नतिका साधन करना हरएकको उचित है।

'सौ वर्षपर्यंत देखे; जीते रहें, सुनते रहें, प्रवचन करते रहें, अदीन होकर रहें, इतनाही नहीं, परंतु सौ वर्षोंसे भी अधिक जीते रहें, इतनाही नहीं, परंतु सौ वर्षोंसे भी अधिक जीते रहें' और अदीन रहकर पुरुषार्थ करते रहें। यह भाव इस मंत्रके उत्तरार्धका है।

'सौ वर्ष देखते रहें' इसका अर्थ- आंखकी दर्शनशक्ति सौ वर्षतक बराबर ठीक कार्य करनेके लिये योग्य रहे। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे अल्प आयुमें नेत्रोंका शक्ति क्षीण न हो सके।

'सौ वर्ष जीते रहें' इसका तात्पर्य इतना है कि हम अपमृत्युसे न मरें । सौ वर्ष होनेके पश्चात् स्वाभाविक मृत्युसे मरण हो । ब्रह्मचर्यादि धार्मिक नियमोंका यथायोग्य पालन तथा आहार, विहार व्यायाम आदिका यथायोग्य सेवन करनेमे दीर्घ आयु हो सकती है ।

'सौ वर्ष सुनते रहें'- कानकी श्रवणशक्ति सौ वर्षतक उत्तम अवस्थामें रहे। देखना और सुनना इन दो शक्तियोंका मंत्रमें उल्लेख है। अन्य इंद्रियोंकी अन्य शक्तियां भी सौ वर्ष पर्यंत अच्छी अवस्थामें रहें, यह आशय यहां है। पांवमें चलनेकी शक्ति, हाथोंमें कार्य करनेको शक्ति, पेटकी पाचनशक्ति, मनकी मनन शक्ति, हृदयकी भक्ति आदि सब सौ वर्षपर्यंत उत्तम अवस्थामें रहे। किसी शक्तिका नाश थोडी आयुमें न हो, यह तात्पर्य यहां समझना चाहिए।

'सौ वर्षतक प्रवचन अर्थात् भाषण करते रहें। अर्थात् हमारी वक्तृत्वशक्ति हमारे पास सौ वर्षपर्यंत उत्तम अवस्थामें रहे।

'सौ वर्षतक अदीन होकर रहें' इंद्रियोंकी शक्ति

क्षीण होनेसे शारीरिक दीनता उत्पन्न होती है। और सामाजिक राजकीय और जातीय अवस्था बिगडनेसे सामाजिक बंधनके कारण पारतंत्र्य होता है, जिससे मनुष्य दीन और हीन होता है। इसमेंसे किसी प्रकार भी हीनता हमारे पास न आवे। हम सदा बलवान, उत्साही, पुरुषार्थी, स्वतंत्र और आनंद-वृत्तियुक्त रहते हुए अपना कर्तव्यपालन सदा करते रहें।

'सौ वर्षसे भी अधिक' जीते रहकर आमरणान्त पुरुषार्थ करते रहें। यहां कोई यह न समझे की मनुष्यकी आयु केवल सौ वर्षकी ही है। सौसे अधिक वर्षतक मनुष्य जिंदा रह सकता है। मनुष्योंका व्यक्तिशः और संघशः प्रयत्न आयुष्यवृद्धिके लिये होना चाहिए।

इस मंत्रमें कही हुई बातें पुरुषार्थसे होनेवाली है। यदि मनुष्य धर्म नियमोंके अनुकूल पुरुषार्थ करेंगे तो इनकी प्राप्ति हो सकेगी। धर्मके नियम इसीलिये है। ये बातें सबको प्राप्त हो सकती है, ऐसा समझकर सब लोगोंको इनकी प्राप्तिके लिये अहर्निश पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि पुरुषार्थसेही सब उन्नतिकी प्राप्ति हो सकती है।

इसिलये सबको उचित है कि, बचपनसेही अपने इंद्रियोंको बलवान् बनाकर, उनसे अत्याचार न करते हुए, धार्मिक जीवन व्यतीत करके, वृद्ध अवस्थातक अपनी सब शक्तियां ठीक रस्पनेका यत्न करें । यत्न करनेसे सब कुछ साध्य होता है । केवल बातें करनेसे सिद्धि नहीं होती । अब अंतमें वैदिक प्रार्थना करके इस अध्यायकी समाप्ति करनी है

मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघाय आयुः प्रतरं दधानाः । आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत याज्ञियासः । (१०।१८।२) (तै.आ. ६।१०।२; मा.गृ. २।१।१७)

'(मृत्योः, पवं) मृत्युके पांचको (पोपयन्तः) परे ढकेलते हुए (यदा) जब आप (द्राधीय आयुः) दीर्घ आयुष्यको (प्र-तरं) अधिक लंबा बनाकर (दधानाः) धारण करते हुए (एत) चलेंगे अर्थात् अपना पुरुषार्थ करेंगे तब (आप्यायमानाः) अभ्युदयको प्राप्त होते हुए (प्रजया धनेन) प्रजा और धनसे युक्त होकर, और (यिद्रायासः) पूजनीय बनकर (शुद्धाः पूताः) शुद्ध और पवित्र (भवत) बनेंगे।' इसी मंत्रके सदृश अथर्ववेदका मंत्र देखने योग्य है- कस्ये मृजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधानाः प्रतरं नवीयः । औप्यायमानाः प्रजया धनेनाध स्याम सुरमयो गृहेषु ॥ (अथर्व १८३११७) '(क-स्ये) आत्माकी छ्निनीमें (मृजानाः) शुद्ध बनकर (रिप्रं) अशुद्धि, मल अथवा अपमृत्युको (अति यंति धोकर परे जाते है । और (नवीयः प्रतरं आयुः) नई दीर्घ आयुको (दधानाः) धारण करते है । (अध-अथ) पश्चात् हम सब (प्रजया धनेन) प्रजा और धनके साथ (आप्यायमानाः) अभ्युदयको प्राप्त होते हुए, (गृहेषु) अपने घरोमें (सुरमयः) सुगंधिरूप बनकर (स्याम) रहें।' आत्माकी चलनीमें अपने आपको छानकर पवित्र बनाना है । क्योंकि अपने दोषोंका अपने आपको ही पता होता है, इसलिये अपना सुधार अपने आपको ही करना चाहिये। यदि मनुष्य अपनी शुद्धि स्वयं न करेगा

तो कोई दूसरा नहीं कर सकता।

मलोंको अर्थात् दुष्टताको दूर करनाही व्यक्तिका और समाजका सुधार है। मकानोंमें अथवा जातिमें सुगंध रूप बनकर रहना चाहिये। सुगंधके पास सब आते है, दुर्गंधके पास कोइ नहीं जाता। अपने घरमें, जातिमें अपने राष्ट्रमें सुगंध रूप होकर रहना चाहिये, अर्थात् सबको आकर्षित करके सबको उन्नत करना चाहिए। और इस पवित्र कार्य करनेके लिये अपना आयुष्य बहुत बढाना चाहिए।

अस्तु । इस अध्यायका प्रत्येक मंत्र अद्भूत अर्थोंका प्रकाश कर रहा है । पाठक एक एक मंत्रका अच्छा विचार करके, वेदके गुह्य आशयको समझकर उस ज्ञानसे अपना आचरण सुधारकर, अपनी और समाजकी उन्नतीका साधन करनेमें तत्पर हों ।

ॐ (व्यक्तिकी) शांतिः ॥ (जनताकी) शांतिः ॥ (जगत्की) शांतिः ॥

॥ छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥

## अथ सप्तित्रंशोऽध्यायः।

वेष्यं त्या सितुः श्रेसहेऽश्विनीर्धाहुभ्यां पूष्णो हस्तभ्याम् । आ देवे नारिरिसे ॥ १ ॥ युक्ति मनं उत युक्ति धियो विमा विमस्य बृहतो विपश्चितः । वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही वेषस्य सितुः परिष्ठतिः ॥ २ ॥ देवी द्यावाप्रथिवी मुखस्य वामुद्य शिरो राध्यासं देव्यर्जने पृथिव्याः । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शिष्णें ॥ ३ ॥ वेष्यो वस्त्रो मृतस्य प्रथमजा मुखस्यं वोडद्य शिरो राध्यासं देव्यर्जने पृथिव्याः । मुखायं त्वा मुखस्यं प्रथमजा मुखस्यं वोडद्य शिरो राध्यासं देव्यर्जने पृथिव्याः । मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शिष्णें ॥ ४ ॥

(१८९७) हे अग्नि ! (सवितुः देवस्य प्रसवे) सविता देवकी आज्ञामें रहकर (आश्विनोः बाहुभ्याम्) अश्विनी देवताकी भुजाओं और (पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा आददे) पूषा देवताके दोनों हाथोंसे तुमको ग्रहण करता हूं । तुम (नारिः असि) नाश न करनेवाले हो ॥१॥

नारि:- न + अरि:- जो शत्रु नहीं है।

अश्विनोः बाहुभ्यां त्वा आददे- अश्विनौके बाहुओंसे तुम्हारा ग्रहण करता हूं । अश्विनौ नामक वैद्योंके हाथ आरोग्य देनेवाले है ।

पूष्णोः हस्ताभ्यां त्वा आददे- पूषा देवताके हाथ पुष्टिकारक है। पुष्टि करनेवाले हाथोंसे मैं तेरा ग्रहण करता हूं ॥१॥ (१८९८) हे मननशील लोगो ! जो (वयुनावित् एकः विदधे) उत्कृष्ट ज्ञानी अद्वितीय जगदीश्वर सब विश्वको

विशेष रीतिसे धारण करता है, जिस (सिवतुः देवस्य मही परिष्टुतिः) प्रेरक अन्तर्यामी देवकी बडी विस्तृत प्रशंसा होती है, और (होत्राः विप्राः, बृहतः विपश्चितः विप्रस्य मनः युञ्जते) यज्ञ करनेवाले विद्वान जिस सबसे बडे अनन्त ज्ञानवाले सर्वत्र व्याप्त परमेश्वरमें अपने मनको स्थिर करते है (उत धियः युञ्जते) और अपनी बुद्धियोंको उसी परमात्माक ध्यानमें लगाते है, (इत्) ऐसे परमात्माकीही तुम लोग भी उपासना किया करो ॥२॥

(१८९९) हे (देवी) तेजस्वीनी (द्यावा पृथिवी) द्यावा भूमि ! (अद्य पृथिव्याः देवयजने वां मस्पस्य शिरः राध्यासम्) आज पृथ्वीके देवयज्ञके इस स्थानमें तुम दोनोंको यज्ञके मुख्य स्थानमें में सम्यक् रीतिसे स्थापन करता हूं तथा (मस्वाय त्वा) यज्ञके लिये तुझको ग्रहण करता हूं, और (मस्वस्य शीर्ष्णं त्वा) यज्ञके उत्तम स्थानमें तुमको स्थापन करता हूं ॥३॥

(१९००) हे (प्रथमजाः वम्रयः देव्यः) पहले से हुई थोडी अवस्थावालीं श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त देवियो । (भूतस्य मस्यस्य पृथिव्या देवयजने अद्यः वः शिरः राध्यासम्) प्राणियोंके कल्याणार्थ यज्ञ से सम्बन्धित इस यज्ञ स्थानमें जहां विद्वान् लोग एकत्रित हुए है, आज तुम्हारा शिरके समान सम्यक रूपसे सत्कार करता हूं । और हे वीर पुरुष । (मस्याय त्या) प्रजा पालनरूप यज्ञके लिये तुमको भी लगाता हूं, तथा (त्या मस्यस्य शीष्णें) तुमको संमानके योग्य शीर्षस्थानीय मुस्थपदके लिये सुरक्षित करता हूं ॥॥॥

ह्युत्यर्घ आसीन्मसस्यं तेऽद्य शिरो राध्यासं देवयर्जने पृ<u>थि</u>ष्याः । मुसायं त्वा <u>मसस्यं</u> त्वा <u>श</u>ीष्णें'॥ ५॥

इन्द्रस्योजं स्थ मुखस्यं <u>वो</u>ऽद्य शिरों राध्यासं दे<u>व</u>यर्जने पृथिव्याः । मुखायं त्वा मुखस्यं <u>शि</u>ष्णें। मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा <u>श</u>ीष्णें। मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शीष्णें॥ ६॥

पेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां। अच्छो द्यारं नये प्रकृतिरोधसं देवा यज्ञं नेयन्तु नः'। मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शिष्णे'। मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शिष्णे। मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शिष्णे'॥ ७ ।

मुखस्य शिरोडिस । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शिष्णें । मुखस्य शिरोडिस । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शिष्णें । मुखस्य शिरोडिस । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शिष्णें । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शिष्णें मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शिष्णें। मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा शिष्णें ॥ ८॥

(१९०१) हे विद्वान् लोगो ! में (अग्रे मस्याय त्वा) विद्वानोंके सत्कार रूप यज्ञके लिये प्रथम तुमको लगाता हुं तथा (मस्यस्य शीर्ष्णे त्वा राध्यासम्) संगतिकरणरूपी इस यज्ञकी श्रेष्ठताके लिये तुम सबोंको सिद्ध करता हूं (ते मस्यस्य शिरः आसीत्) तुम्हारे यज्ञका यह उत्तम मुख्यस्थान है, उन तम सबको (अद्य पृथिव्याः इयति देवयजने) आज भूमिके मध्यमें इतने विद्वानोंके यजनमें अच्छी प्रकारसे लगाता हूं ॥५॥

(१९०२) हे पुरुषो ! जैसे मैं (इन्द्रस्य ओज: राध्यासम्) इन्द्रके ओजको प्राप्त होऊं वैसे (अद्य पृथिव्या: देवयजने शिर: व:) आज पृथ्वीके इस देवयज्ञके स्थानमें उत्तम अवयव सिरके समान तुम लोगोंको भी प्राप्त करूं मैं (शीर्ष्ण मस्ताय त्वा) शिरस्वरूप इस मुख्य यज्ञके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, (मस्त्रस्य त्वा) उत्तम यज्ञके संपादन करनेके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, (शीर्ष्ण मस्ताय त्वा) उत्तम गुणोंके प्रचारक इस यज्ञके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, (मस्त्रस्य त्वा) यज्ञरूप उत्तम व्यवहारके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, (शीर्ष्ण मस्ताय त्वा) उत्तम विज्ञानके प्रचारके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, (मस्त्रस्य त्वा) विद्याको बढानेवाले व्यवहारके लिये तुमको प्राप्त करता हूं, तुम लोग भी सब श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त पराक्रमी (स्थ) होओ ॥६॥

(१९०३) (ब्रह्मणस्पति: प्र एतु) वेदज्ञानका पालक विद्वान् उत्तम पदको प्राप्त हो, (सुनृता देवी प्र एतु) सत्यज्ञानसे युक्त विदुषी उत्तमतम पदको प्राप्त हो, (वीरं नर्यं पंक्तिराधसं देवा: नः यज्ञं नयन्तु) बलवान सब जनोंके हितकारी, समुदायोंको वश करनेमें समर्थ वीर पुरुषको दिव्यगुण युक्त देवयजनभी हमारे यज्ञको सिद्ध करें । में (शीष्णें मस्याय त्वा) उत्तम गुणोंके प्रचारक यज्ञके लिये तुमको नियुक्त करता हूं (मस्यस्य त्वा) यज्ञके लिये तुमको लगाता हूं (शीष्णें मस्याय त्वा) उत्तम गुणोंके प्रचारक श्रेष्ठ यज्ञके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, (मस्यस्य त्वा) सत्याचरण रूप व्यवहारके लिये तुमको लगाता हूं । (शीर्षे मस्याय त्वा) श्रेष्ठ विज्ञानके प्रकाशनके लिये तुमको नियुक्त करता हूं तथा (मस्यस्य त्वा) विद्या यज्ञके बढानेवाले व्यवहार सिद्धिके लिये तुमको युक्त करता हूं ॥॥।

(१९०४) हे श्रेष्ठ पुरुष ! तुम (मरवस्य शिरः असि) यज्ञके शिर स्वरूप हो, (मस्वाय त्वा) यज्ञको करनेके लिये तुमको मैं स्वीकारता हूं, (मरवस्य शीर्ष्ण त्वा) यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके निमित्त तुमको नियुक्त

अश्वेस्य स्या वृष्णीः श्रक्ता धूपयामि देवयर्जने पृथिष्याः । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा श्रीष्णीं । अश्वेस्य त्या वृष्णीः श्रक्ता धूपयामि देवयर्जने पृथिष्याः । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा श्रीष्णीं । अश्वेस्य त्या वृष्णीः श्रक्ता धूपयामि देवयर्जने पृथिष्याः । मुखार्य त्वा मुखस्य त्वा श्रीष्णीं ॥ ९ ॥ अश्वेत्वा सुखस्य त्वा श्रीष्णीं ॥ ९ ॥ अश्वेत्वा सुखस्य त्वा श्रीष्णीं । सुखार्य त्वा मुखस्य त्वा श्रीष्णीं । सुखार्य त्वा मुखस्य त्वा श्रीष्णीं । सुखार्य त्वा मुखस्य त्वा श्रीष्णीं ।

अन्त त्वा साधव त्वा सुक्षत्य त्वा । मुखाय त्वा मुखस्य त्वा शाष्ण मुखायं त्वा मुखस्य त्वा शाष्ण ॥ १०॥ मुखायं त्वा मुखस्यं त्वा शिष्ण ॥ १०॥ युमायं त्वा मुखायं त्वा सूर्यस्य त्वा तपेसे । वृवस्त्वां सिवता मध्यानक्षुं पृथिव्याः सुर्थस्य हिं। अविरेसि शोचिरसि तपेऽसि ॥११॥

करता हूं । हे महान पराक्रमी पुरुष ! तुम (मस्पस्य शिरोऽसि) यज्ञके शिरस्वरूप हो (मस्पाय त्वा मस्पस्य त्वा शीर्ष्ण) यज्ञके लिये, यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके निमित्त तुमको मै नियुक्त करता हूं, तुम (मस्पस्य शिरोऽसि) यज्ञके शिरस्वरूप हो, (मस्पाय त्वा मस्पस्य त्वा शीर्ष्ण) यज्ञके लिये यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके निमित्त तुमको नियुक्त करता हूं । हे मेघावी विद्वान जन ! (मस्पाय त्वा मस्पस्य त्वा शीर्ष्ण) यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं । हे महान तेजस्वी ! (मस्पाय त्वा मस्पस्य त्वा शीर्ष्ण) यज्ञके लिये यज्ञके शिरस्वरूप तुमको मैं नियुक्त करता हूं (मस्पाय त्वा मस्पस्य त्वा शीर्ष्ण) विज्ञानरूप यज्ञके लिये यज्ञके प्रधान कार्यके निमित्त तुमको नियुक्त करता हूं (मस्पाय त्वा मस्पस्य त्वा शीर्ष्ण) विज्ञानरूप यज्ञके लिये यज्ञके प्रधान कार्यके निमित्त तुमको नियुक्त करता हूं ।८॥

(१९०५) जिस प्रकार मिट्टीके कच्चे बर्तनको (अश्वस्य शक्ना) घोडेके लीदको जलाके उसमें तपासे है उसी प्रकार में (त्वा वृष्ण: पृथिव्या: देवयजने धूपयामि) तुम शक्तिमान् पुरुषको भूमिके देवयजन स्थान यज्ञके सम्यक् रूपसे तपाता हूं । (मस्याय त्वा) यज्ञके लिये तुमको निर्माण करता हूं (मस्यस्य शीर्ष्णे त्वा) यज्ञके शिररूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं (अश्वस्य शक्ना त्वा वृष्ण: पृथिव्या: देवयजने धूपयामि) घोडेके लीदको जलाकर उसमे मिट्टीके कच्चे बर्तनको जिस प्रकार तपाते है उसी प्रकार शक्तिमान तुमको भी पृथ्वीके देवयजन स्थान यज्ञमें सम्यक् रूपसे तपाता हूं । (मस्याय त्वा मस्यस्या शीर्ष्णे त्वा) ज्ञान यज्ञके लिये तुमको निर्माण कर ज्ञान यज्ञके शिरस्वरूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हुं । (मस्याय त्वा मस्यस्य शीर्ष्णे त्वा) विज्ञानरूप यज्ञके लिये और उस विज्ञानके प्रधान कार्यके निमित्त तुमको लगाता हूं (मस्याय त्वा मस्यस्य शीर्ष्णे त्वा) वेद-विद्या प्रचार रूपी यज्ञके लिये शिर स्वरूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं । और (मस्याय त्वा मस्यस्य शीर्ष्णं त्वा) अध्यात्म यज्ञके लिये तुमको और उस यज्ञके शिररूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं । शिरा

(१९०६) हे वीर पुरुष ! (त्वा ऋजवे) तुझको सत्यके दर्शानेवाले न्यायकारी पद पर नियुक्त करता हूं, (साधवे त्वा) उत्तम श्रेष्ठ पद पर तुमको नियुक्त करता हूं, (मस्याय त्वा मस्यस्य शीर्ष्णे त्वा) ज्ञान यज्ञके लिये तुमको ज्ञान यज्ञके शिररूप प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, और (मस्याय त्वा मस्यस्य शिर्ष्णे त्वा) विज्ञान यज्ञके लिये एवं उस विज्ञान यज्ञके प्रधान कार्यके लिये तुमको नियुक्त करता हूं ॥१०॥

(१९०७) हे वीर पुरुष ! (यमाय त्या मस्ताय) नियमके अर्थ तुमको यज्ञके लिये नियुक्त करता हूं, (सूर्यस्य तपसे त्या) सूर्यके सदृश शत्रुओंको सन्ताप करनेमें समर्थ 'तपस' पदके लिये तुमको नियुक्त करता हूं, (सविता त्या मध्या आनक्तु) सर्वोत्पादक परमेश्वर तुमको मधुरतासे संयुक्त करे, तुम (पृथिव्याः संस्पृशः पाहि) भूमि सम्बन्धी राक्षसोंसे हम सबकी रक्षा करो । हे वीर पुरुष ! तुम (अर्चिः असि) अग्निके ज्वालाके समान दाहकारी हो, तुम (शोचिः असि) विद्युतकी दीप्तिके समान संतापकारी हो और (तपः असि) सूर्यके तपरूप हो ॥१९॥

अनिष्टा पुरस्तीवृग्नेराधिवत्य आर्थुर्मे वृीः पुत्रवंती दक्षिण्त इन्द्रस्याधिवत्ये पृजां मे दाः । सुषद् पश्चादेवस्यं सञ्चितुराधिवत्ये चर्छामें द्वौ आर्थुतिरुत्तरतो धातुराधिवत्ये रायस्योपं मे दाः । विश्वीतिरुपरिष्टाद्वृहस्यतेराधिवत्य ओजी मे द्वौ विश्वीनयो मा नाष्ट्रान्यस्पाहि । १२॥ मनोरश्वासि ॥ १२॥

स्वाहां मुरुद्धिः परि श्रीयस्वे विवः स्थंस्पृशस्पाहि । मधु मधु मधु ॥ १३ ॥
गभी वृवानां पिता मंतीनां पतिः पृजानाम् । सं वृेवो वृेवेनं सिवित्रा गतः सं सूर्येण राचते॥१४॥
सम्प्रिग्रिनां गतः सं दैवेन सिवित्रा संथ सूर्येणारोचिष्ट ।
स्वाहा समुग्रिस्तपंसा गतः सं दैव्येन सिवित्रा संथ सूर्येणारू उचते ॥ १५ ॥
धूर्ता विवो वि भाति तपसस्पृथिव्यां धूर्ता वृेवो वृेवानाममंत्र्यस्तपोजाः ।
वार्षमुस्मे नि येच्छ देवायुर्वम् ॥ १६ ॥

(१९०८) हे भूमि ! तू (अनाधृष्टा पुरस्तात् अग्नेः अधिपत्ये आयुः मे दाः) शत्रुसे आक्रमण न किये जानेपर पूर्वकी दिशासे अग्निक आधिपत्यमें रहकर मेरे लिये आयु प्रदान कर । हे भूमि ! तू (पुत्रवती दक्षिणतः इन्द्रस्य अधिपत्ये मे प्रजां दाः) वीर पुत्रोंसे युक्त होकर दक्षिण दिशासे इन्द्रके आधिपत्यमें रहकर मेरे लिये उत्तम सन्तानको प्रदान कर । हे भूमि ! तू (सुषदा पश्चात् देवस्य सिवतुः अधिपत्ये मे चक्षुः दाः) सुरससे निवास करने योग्य होकर पश्चिमसे प्रकाशमान् सूर्यके अधीन रहकर मेरे लिये चक्षु अर्थात् देखनेकी शक्ति प्रदान कर । हे भूमि ! तू (आश्रुतिः उत्तरतः धातुः आधिपत्ये रायः पोषम् मे दाः) सब ओरसे उत्तम रीतिसे श्रवण करनेवाली होकर उत्तम दिशासे धारण करनेवाले वायुके आधीन रहकर श्रेष्ठ धन और पृष्टिकारक ऐश्वर्यको मेरे लिये प्रदान कर । हे भूमि ! तू (विधृतिः बृहस्पतेः आधिपत्ये मे ओजः दाः) विविध पदार्थोंके धारण करनेमें समर्थ होकर बृहस्पतिके अधीन रह कर मेरे लिये ओज प्रदान कर । हे भूमि ! तू (मा विश्वाभ्यः नाष्ट्राभ्यः पाहि) मुझको समस्त नाश करनेवाली दुष्ट स्वभाववाली शत्रु सेनाओंसे रक्षा कर, तू (मनोः अश्वा असि) मननशील पुरुषके भोग करने योग्य है ॥१२॥

(१९०९) हे राजन् तू (मरुद्धिः परिश्रीयस्य) शत्रुओंको हनन करनेवाले वीर सैनिकोंसे सब ओरसे आश्रय स्थान बन । तू इस राष्ट्रको (दिवः संस्पृशः पाहि) सूर्यके सदृश तेजस्वी होकर कष्ट देनेवालोंसे हमारी रक्षा कर (स्वाहा) यह उत्तम सत्य कथन है, और (मधु मधु मधु) शरीरमें स्थित प्राण, अपान और व्यानके समान बाह्यबल, क्षात्रबल और धनबल इन तीनों मधुको प्राप्त कर ॥१३॥

(१९१०) हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर (देवानां गर्भः, मतीनां पिता, प्रजानां पितः देवः) देवोंको धारण करनेवाला, बुद्धिमानोंका पालक, प्रजाओंका स्वामी और दिव्यगुणवाला है, वह परमात्मा (सिवित्रा देवेन सूर्येण समरोचते) सबकी उत्पत्तिके हेतू होकर देव सूर्यके साथ सम्यक् प्रकाशित होता है, उसको सब लोग (सं गत) सम्यक् रीतिसे प्राप्त करें ॥१४॥

(१९११) (अग्निः अग्निना सङ्गत सवित्रा देवेन सं सूर्येण समरोचिष्ट) तेजरूप अग्निसे एकरूप हुआ सविता देवके साथ भी एकीभाव होकर सूर्यके साथ प्रदिप्त होता है, वर परमात्मा (स्वाहा अग्निः तपसा सङ्गत) स्वाहा सहित अग्निन सूर्यके तेजसे सङ्गत होता है, तथा (दैव्येन सवित्रा सम् सूर्येण समरूरुचत) दिव्यगुणयुक्त सवितासे एकीभावको प्राप्त सूर्यके सङ्ग सबको भली प्रकार प्रकाशित करता है ॥१५॥

(१९१२) (दिवः तपसः धर्ता पृथिव्यां विभाति) द्युलोक तथा रिश्मसमूहका धारण करनेवालां सूर्यरूप राजा इस पृथ्वी पर शोभता है, वह (देवानां धर्ता देवः, अमर्त्यः तपोजाः) विद्वानोंका धारण करनेवाला दिव्य गुण युक्त राजा साधारण मनुष्यसे भिन्न होकर अपने तपोबलसे सामर्थ्यवान होता है, वह राजा (अस्मे देवायुतं वाचं नियच्छ) हमारे लिये समस्त विद्वान पुरुषोंको एकत्र करनेमें सामर्थ्य युक्त वाणी प्रदान करे ॥१६॥

अर्थरयं गोपामनिषद्यमानुमा च परां च प्रथिमिश्वरंत्तम् ।
स सुधीनीः स विधूनिर्वसान् आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः' ॥ १७ ॥
विश्वांसां मुवां पते विश्वंस्य मनसस्पते विश्वंस्य वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते ।
देवश्वरंतं देवं धर्म देवो देवान् पाद्यञ्च प्रावीरन् वां देववीतये ।
मधु माध्वीर्थ्यां मधु माधूनिश्याम्' ॥ १८ ॥
हृदे त्या मनसे त्वा दिवे त्या सूर्याय त्वा । क्रुध्वी अध्वरं दिवि देवेषु धोहे' ॥ १९ ॥

ापुता नोऽसि पिता नो बोधि नर्मस्ते अतु मा मा हिछसीः'। त्वष्ट्रमन्तस्त्वा सपेम पुत्रान्पुशून्मार्थे धेहि प्रजामुस्मासुं धेह्यरिष्टाऽहर्थ सह पत्या भूयासम् ॥ २०॥ अहं: केतुनां जुषतार्थ सुज्योतिज्योतिषा स्वाहां ।

राजिः केतुनां जुषतार्थः सुज्यो<u>ति</u>ज्योतिषा स्वाहां ॥ २१ ॥ [ स॰ ३७, ६० २१; मं॰ सं॰ ५५ ] इति सप्तिकाऽध्यायः।

(१९१३) मैं (गोपां अनिपद्ममानं पथिभिः आचरन्तं च परा अपश्यम्) सबके रक्षक, अन्तरिक्षमें स्थित कभी भी पतनको न प्राप्त होनेवाले, देवमार्गमें आते हुये अर्थात् गमनागमन करते हुये सूर्यको देखता हूं, वही सूर्य (सधीचीः विषूचीः वसानः भुवनेषु अन्तः आवरीवर्ति) अपने; साथमें रहनेवाली किरणोंको धारण करता हुआ समस्त लोकोंके मध्यमें सब प्रकारसे सर्वोपरि होकर रहता है ॥१७॥

(१९१४) हे (विश्वासां भुवां पते) सम्पूर्ण भूमियोंके स्वामिन् ! हे (विश्वस्य मनसः पते) सबके मनोंके रक्षक ! हे (विश्वस्य वचसः पते) अस्थिल प्राणीमात्रके वाणियोंके स्वामिनन ! हे (धर्म) प्रकाशक ! हे (देव) सब सुस्तोंके प्रदाता ईश्वर ! हे (देवश्रुत्) देवताओंमें प्रसिद्ध । (देवः त्वं अत्र देवान् पाहि) दिव्यगुण युक्त तुम यहां इस जगतमें धार्मिक विद्वानोंकी रक्षा करो । (माध्वीभ्यां मधु प्र अविः) मधुरादि गुणयुक्त विद्या और मधुर विज्ञानको उत्तमता पूर्वक प्रदान करो और (माध्वीभ्यां देववीतये अनु) मधुर ब्रह्मविद्यानको प्राप्त होनेवाले अध्यापक उपदेशकोंके साथ दिव्यगुणोंकी प्राप्तिके लिये विद्वानोंकी सुरक्षा करो ! हे अध्यापको ! और हे उपदेशकों ! (वां) तुम दोनांके लिये परमात्मा सब प्रकारसे सहायक होवे ॥१८॥

(१९१५) हे ईश्वर ! मैं (हृदे त्वा) हृदयकी स्वस्थताके लिये तुम्हारी स्तुति करता हूं, (मनसे त्वा) मनके शुद्धिके अर्थ तुम्हारी स्तुति करता हूं, (सूर्य्याय त्वा) सूर्यकी तेजस्विताके निमित्त तुम्हारी स्तुति करता हूं, तू सबसे (ऊर्ध्वः) ऊंचा है, हमारे (अध्वरं देवेषु धेहि) यज्ञको देवताओं में पहुंचाओ ॥१९॥

(१९१६) हे परमेश्वर ! तू (नः पिता असि) हमारे पिता हो, (पिता नः बोधि) पिताके समान हमको ज्ञान प्रदान करो, (ते नमः अस्तु) तुझे नमस्कार हो, (मा मा हिंसीः) मुझे मत विनष्ट करो, हम समस्त प्रजाजन (त्वष्ट्टमन्तः त्वा सपेम) तेजस्वी पजापतिरूप स्वामीवाले होकर तुझसे मिलें, तुम (पुत्रान् पशून् मिय धेहि) पुत्रों और पशुओंको मेरे स्थानमें रखो (प्रजां अस्मासु धेहि) उत्तम सन्तानको हमारे कुलमें धारण करो, हम सब (पत्या सह अरिष्टा भूयासम्) स्वामीके साथ अविनष्ट होकर चिरकाल पर्यन्त सुख पूर्वक जीवन धारण करते रहें ॥२०॥

(१९१७) (अहः केतुना जुषताम्) दिन ज्ञानसे युक्त हो (ज्योतिषा सुज्योतिः स्वाहा) अपने तेजसे अच्छी ज्योतियुक्त यह हिव यज्ञमें समर्पित हो, (रात्रिः केतुना जुषताम्) रात्री, ज्ञानके साथ ईश्वरकी प्रीतिको प्राप्त हो, (ज्योतिषा सुज्योतिः स्वाहा) अपने तेजसे अच्छी ज्योतियुक्त तेजको यह हिव समर्पित हो ॥२१॥

।। सैंतीसवां अध्याय समाप्त ।।

## अथाष्टात्रिंशोऽष्यायः।

वृत्वस्यं त्या सिवतुः प्रसिद्धेऽश्विनीर्बाहुम्यां पूष्णो हस्तम्याम् । आ वृदेऽदित्ये रास्नाऽसि ॥ १ ॥ इड एक्षे वित एहि सरेस्वत्येहि । असावेद्यसावेद्यसावेद्यसावेदि ॥ २ ॥ अदित्ये रास्नाऽसीन्द्राण्या द्वष्णीर्यः । पूषाऽसि धुर्मायं दिष्ये ॥ ३ ॥ अहिवम्यां पिन्वस्व सरेस्वत्ये पिन्वस्य नद्राय पिन्वस्य । स्वाहेन्द्रवृतं स्वाहेन्द्रवृतं स्वाहेन्द्रवृतं स्वाहेन्द्रवृतं । ४ ॥ पस्ते स्तर्नः शञ्चयो यो मेयोमूर्यो रिन्ध्या वस्विद्यः सुद्र्यः । येत्रविद्या पुष्यंसि वार्योणि सरेस्वति तमिह धार्तवेऽकः । द्वन्तरिक्षमन्वीमे ॥ ५ ॥ येत्रविद्या पुष्यंसि वार्योणि सरेस्वति तमिह धार्तवेऽकः । द्वन्तरिक्षमन्वीमे ॥ ५ ॥

(१९१८) (देवस्य सवितुः प्रसवे) कान्तियुक्त सकलजगतके उत्पादक ईश्वरके उत्पन्न किये इस संसारमें (आश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां त्वा आददे) अश्विनीकुमारोंके बाहुओंसे और पूषाके हाथोंसे मैं तुमको ग्रहण करता हूं। तू (अदित्ये रास्ना आसि) अदिति गौ की मेखलाके समान है ॥१॥

अश्विनी कुमारोंके हाथ नीरोगिता करनेवाले और पूषा देवताके हाथ पोषण करनेवाले है । नीरोगता करनेवाले, तथा पोषण करनेवाले हाथोंसे योग्य पदार्थका ग्रहण करना योग्य है ॥१॥

(१९१९) हे (इंडे एहि) पृथ्वी वा गौ! यहां आओ। हे (अदिते एहि) अस्विष्ठित आनन्द देनेवाली देव माता! यहां आओ! हे (सरस्वती एहि) सरस्वती वा वाणी देवी! यहां आओ! (असौ एहि) यह अमुक नाम वाली गौ वा पृथ्वी तुम यहां आओ, हे (असौ एहि) यह अमुक नाम वाली अदिते! तुम यहां आओ! और हे (असौ एहि) यह अमुक नाम वाली सरस्वती! तुम यहां आओ ॥२॥

ये सब हमारे पास आकर रहें और हमें आनंद दें ॥२॥

(१९२०) तू (अदित्ये रास्ना, इन्द्राण्याः उष्णीषः, पूषा असि) गौकी बांधनेकी रसी, राष्ट्रकी राजसभाकी शिरोधारिणी और सबका पोषण करनेवाली है, तुमही (धर्माय दीष्व) अपने धर्मके लिये अपनी जीवनशक्ति समर्पित करो ॥३॥

(१९२१) हे पृथ्वी ! (अश्विभ्यां पिन्वस्य) दोनों अश्विनीकुमारांके कार्यके लिये अर्थात् प्रजाकी आरोग्य रक्षांके लिये सहायता कर, (सरस्वत्ये पिन्वस्य) सरस्वतीके उत्तम ज्ञान विद्याके प्रचारके लिये सहायता कर, और (इन्द्राय पिन्वस्य) इन्द्र अर्थात् ऐश्वर्यवान् राष्ट्रपतिके लिये राष्ट्रशासनके लिये सहायता प्रदान कर । हे श्रेष्ठ पुरुषो ! तुम (इन्द्रवत् स्वाहा) ऐश्वर्यवान् राजाके समान उत्तम सत्य भाषणसे राष्ट्रके हितके लिये आत्मसमर्पण करो । (इन्द्रवत् स्वाहा) वीर पुरुषके समान उत्तम वीरता बढानेवाला भाषण करो, और (इन्द्रवत् स्वाहा) इन्द्रकी तरह (सु-आह) उत्तम भाषण करो ।।।।

(१९२२) हे (सरस्वित) सरस्वित ! (स्तनः शशयः मयोमूः रत्नधा वसुवित् वार्याणि) माताका स्तन जिसप्रकार बालकको सुर्श्ममी नींदसे सुलानेवाला, आनन्द उत्पन्न करनेवाला, उत्तम ऐश्वर्य देनेवाला और समस्त उत्तम योग्य गुणोंको पोषण करनेवाला होता है, उसी प्रकार तेरा दूधके समान मधुर ज्ञानोपदेश प्रजाको सुर्श्म शान्तिसे रत्थनेवाला, कल्याण युक्त ऐश्वर्य देनेवाला है । (सुदन्नः) जो उत्तम दानशील है, और (येन विश्वा पुष्पित्तं) जिससे तुम संपूर्ण कार्योंको पोषण करती हो, (तं इह धातवे अकः) उस ज्ञानको यहां प्रजाका धारण पोषण करनेके लिये प्रदान करो, जिससे मैं भी (उरु अन्तिरक्षं अन्वेमि) विशाल अन्तिरक्षको अनुसरण करनेवाला होऊं, अर्थात ज्ञान और ऐश्वर्यकी वर्षाकर प्रजाको पोषण करूं ।।५।।

गायुत्रं छन्दोंऽसि त्रेषुमं छन्दोऽसि द्यावापृथियीग्यां त्या परि गृहाम्ये न्तरिक्षणोपं यच्छामि। इन्द्रांश्विना मधुनः सार्घस्य धुमै पातु वसंबो यर्जत बाद् । स्वाह्य सूर्यस्य रुक्मये वृष्टिवनये ॥ ६ ॥

समुद्रायं त्वा वातीय स्वाहां' सरिरायं त्वा वातीय स्वाहां'। अनाभूष्यायं त्वा वार्ताय स्वाहां sप्रतिभूष्यायं त्वा वार्ताय स्वाहां । अवस्यवे त्वा वार्ताय स्वाही अशिमिदाये त्वा वार्ताय स्वाहा ॥ ७॥

इन्द्राय त्या वसुमते कुद्रवेते स्वाहे न्द्राय त्वाडऽदित्यवेते स्वाहे नद्राय त्वाडभिमातिक्रे स्वाहा। सुबिने रवे कमुमते विभूमते वार्जवते स्वाहां वृहस्पतिये रवा बिश्ववेष्यावते स्वाही ॥ ८॥ युमाय त्वाऽङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहां । स्वाहां युमीये स्वाहां घुर्मः पित्रे ॥ ९ ॥

(१९२३) हे (इन्द्र) इन्द्र ! तू (गायत्र छन्दः असि) गायत्री छन्दके समान गानेवालेका रक्षण करनेवाले हो अर्थात् तरुणके समान अक्षत बल वीर्यसे युक्त हो, और तू (त्रेष्टुमं छन्दः असि) चौवालीस अक्षरोंसे युक्त त्रिष्टुप् छन्दके समान चौवालीस वर्षोंके तरुणके समान अक्षत बलवीर्यसे युक्त है, हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो ! (द्यावा पृथिवीभ्यां त्वा परिगृहणामि) द्यौ और पृथ्वी इन दोनोंके समान प्रजावर्गके नीरोगिताके लिये तुम दोनोंको मै ग्रहण करता हूं, तथा (अन्तरिक्षेण उपयच्छामि) अन्तरिक्ष वर्षण और वायु द्वारा सबका प्राण धारण करता है, उसी प्रकार में तुम दोनोंको प्रजा पर ज्ञानैश्वर्यकी वृष्टिके लिये स्वीकार करता हुं । हे (वसवः) वसुगण ! (स्वाहा सारधस्य मधु नः धर्म पात) उत्तम दान और सत्य वाणी द्वारा मधु मक्सीके द्वारा बने विशुद्ध शहदके समान मधुर व्यवहारके तेजयुक्त पराक्रमसे राज्यका लाभ करो एवं (वाट् यजत) अच्छे प्रकारसे यज्ञ सम्पादन को, और (सूर्यस्य वृष्टि वनये रश्मये यजत) सूर्यके वृष्टि देनेवाली किरणकी सहायताकी प्राप्तिके लिये यज्ञ करो ॥६॥

(१९२४) हम सब प्रजाजन (त्वा वाताय समुद्राय स्वाहा) तुझ श्रेष्ठ राजाको प्राणवायूके समान उपयोगी समुद्रके समान बंडा कहते है, (त्वा सरिताय वाताय स्वाहा) तुझ राजाको जल और वायुके समान शासक पदके लिए सत्य रीतिसे स्वीकार करते है, (अनाधृष्याय वाताय त्वा स्वाहा) प्रचंण्ड वायुको जैसे कोई वशमें नहीं कर सकता है, वैसे शत्रुओंसे कभी भी न दबनेवाले तुझ राजाको प्रचण्ड पराक्रमी राजाके पदके लिये स्वीकार करते है, (अवस्यवे वाताय त्वा स्वाहा) रक्षा करनेवाले प्राणवायुके समान रक्षक पदके लिये तुझ राजाको हम स्वीकार करते हैं और (अशिमिदाय वाताय त्वा स्वाहा) अस्वण्डशक्तिवाले वायके समान अक्षत सामर्थ्यके राज्य पदके लिये हम तुझ राजाको स्वीकार करते हैं ॥७॥

(१९२५) (वसुमते, रुद्रवते, इन्द्राय त्वा स्वाहा) श्रेष्ठ धनसे युक्त शत्रुओंको रुलाने वाले वीर पुरूषोंसे युक्त ऐश्वर्यवान राज्य पदके लिये योग्य तुझ इन्द्रके लिये मैं अर्पण करता हूं, (आदित्यवते इन्द्राय त्वा स्वाहा) सूर्यके समान महान तेजस्वी आदित्यके समान उग्र राजपदके लिये योग्य तुझ इन्द्रके लिये मै अर्पण करता हू (अभिमातिघ्ने इन्द्राय त्वा स्वाहा) अभिमानी शत्रुओंका नाश करनेवाले प्रधान सेनापित पदके लिये तुझ इन्द्रके लिये मै अर्पण करता हू, (सवित्रे ऋभुवते विभुवते वाजवते त्वा स्वाहा) सूर्यके समान तेजस्वी, ऋ त व सत्य ज्ञानसे प्रकाशित होनेवाला, व्यापक सामर्थ्यवान, बहुत अन्न वा सेनाबलसे बलशाली पदके लिये तुझ इन्द्रके लिये मै अर्पण करता हू (बृहस्पते विश्वदेव्यावते त्वा स्वाहा) महान राष्ट्रके पालक पदके लिये और समस्त देवोंके हितकारी कार्यके लिये तुझ इन्द्रके लिये मै अर्पण करता हूं ॥८॥

(१९२६) (अड्रिरस्वते पितृमते यमाय स्वाहा) अड्रारेके समान चमकनेवाले तेजस्वी परूषोंसे युक्त और पालक पुरूषोंसे मुक्त सर्वनियन्ता राजाके लिये उत्तम सत्यवाणीसे मै तुझको स्वीकार करता हू, (घर्माय स्वाहा) अति तेजस्वी प्रजापति पदके लिये मै तुझ राजाको स्वीकार करता हू,यह (घर्मः पित्रे स्वा हा) तेजस्वी राजपर उत्तम

पालक पुरूषके लिये उत्तम रीतिसे प्रदान किया जाय ॥९॥

विश्वा आशां दक्षिणसद्विश्वांन् वृवानयां हिह । स्वाहांकृतस्य धर्मस्य मधीः पिवतमश्विनां ॥ १०॥ वृिव धां इमं युज्ञिमं युज्ञं वृिव धांः । स्वाहाऽमये युज्ञियांय शं युज्यंः ॥ ११॥ अश्विना धर्मं पातृथं हाद्वीनुमहंर्विवाभिकृतिभिः । तन्त्रायिणे नमो धार्वापृथ्विवाम्यांमं ॥ १२॥ अपाताम् श्विनां धर्ममनु द्यार्वापृथ्विवा अमथं साताम् । इहैव गुत्रयः सन्तुं ॥ १३॥ इषे पिन्वस्वे बह्मणे पिन्वस्वे क्षत्रायं पिन्वस्वे धार्विवाम्यां पिन्वस्वे । धर्मासि सुधर्माः मेन्युसमे नुम्णानि धार्य बह्मं धार्य क्षत्रं धार्य विशं धार्य ॥ १४॥ स्वाहां पूष्णे शर्मेः स्वाहा प्रावंभ्यः स्वाहां प्रतिग्वेम्यः । स्वाहां प्रतिग्वेम्यः । स्वाहां प्रतिग्वेम्यः । स्वाहां प्रतिग्वेम्यः । स्वाहां प्रतिग्वेम्यः स्वाहां धार्यं । १४॥ स्वाहां विश्वेम्यो वृवेम्यः ॥ १४॥

(१९२७) हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो! (ईह स्वाहा कृतस्य धर्मस्य मधोः पिबतम्) यहां इस यज्ञमें समर्पित किये मधुर रसका पान करो! और इस यज्ञवेदीसे (दक्षिणसत्) दक्षिण दिशामें बैठनेवाले आचार्यो तथा (विश्वाः आशाः विश्वान् देवान् अयाट्) सब दिशाओंमें रहनेवाले समस्त देवों या विद्वानोंका पूजनसे सत्कार करें ॥१०॥

(१९२८) हे मनुष्यो! तुम (यजुर्म्यः स्वाहा) यजुर्वेदके मन्त्रोंसे यज्ञ करों। (यज्ञियाय अग्नये दिवि इमं यज्ञं शं धाः) यज्ञकर्मके योग्य अग्निके लिये यज्ञको सुर्स पूर्वक करो,और (दिवि इमं यज्ञं धाः) द्युलोकके प्रकाशमें इस यज्ञको धारण करो ॥११॥

(१९२९) हे (अश्विनौ) दोनों अश्विनी कुमारो! तुम दोनों (अहर्दिवाभिः हार्द्वानं घर्मम्) दिन और रात सदा हृदयको प्रिय लगनेवाले यज्ञको, अपनी (ऊतिभिः पातम्) रक्षण शक्तियोंसे रक्षा करो, (तन्त्रायिणे द्यावापृथिवीभ्यां नमः) आकाशमें कालचक्रके प्रवर्तक सूर्य और द्यावापृथिवीके देवताओंके लिये हमारा नमस्कार हो ॥१२॥

(१९३०) हे (अश्विना) दोनों अश्विनी कुमारो! हमारे (धर्म अपातम्) यज्ञको हरप्रकारसे रक्षा करो, (द्यावापृथिवी अनु अमंसाताम्) द्यावापृथिवीके अधिष्ठाता देवता तुम्हारे कार्यका अनुमोदन करें! और (इह एव रातयः सन्तु) यहां ही अपने स्थानमें स्थित हुये हमको श्रेष्ठ धनोंकी प्राप्ति हो ॥१३॥

(१९३१) हे तेजस्वी पुरूष! तू (इषे पिन्यस्व) अन्नकी वृदिधके लिये प्रजाका पोषण करो, (ऊर्जे पिन्यस्व) बलपराक्रमके लिये पुष्ट हो, (ब्रह्मणे पिन्वस्व) वेदविज्ञान वा वेदज्ञ ब्राह्मणोंकी वृद्धिके लिये पोषणको प्राप्त हो, (क्षन्नाय पिन्वस्व) क्षात्रबल वा क्षित्रयोंकी वृद्धिके लिये पुष्ट हो, (द्यावापृथ्विवीभ्याम् पिन्वस्व) द्यावा पृथ्वीके शक्ति विस्तारके लिये पुष्ट हो । हे दिव्य पुरुष राजन् ! तू (धर्मा असि) समस्तर राष्ट्रको धारण करनेमें शक्तिमान है, तू (सुधर्मा असि) उत्तमरीतिसे समस्त प्रजाको धारण करनेमें समर्थ है, तू (अमेनि असि) हिंसा रहित है, तू (असे नृम्णानि धारय) हममें मनुष्योंके हितकारी ऐश्वर्योंको धारण कर । तू (ब्रह्म धारय) वेद व वेदज्ञ ब्राह्मणोंको धारण कर तू (क्षन्न धारय) क्षत्रियोंको धारण कर, और (विशं धारय) वैश्योंको धारण कर ॥१४॥

तू सब प्रजाकी उन्नति करके उनका धारण कर ॥१४॥

(१९३२) (शरसे पूष्णे स्वाहा) स्नेहकारी पूषा अर्थात् पृष्टिकारक प्राणरूप वातके उद्देश्यसे यह आहुति दी जाती है। (ग्रावभ्यः स्वाहा) गर्जनेवाले गेघोंके लिये यह आहुति दी जाती है, (प्रतिरवेभ्यः स्वाहा) शब्दके प्रति शब्द करनेवालेके लिये यह आहुति दी जाती है, (ऊर्ध्वहिंभ्यः धर्मपावभ्यः पितृभ्यः स्वाहा) उत्तम कक्षांतक बढे हुये, यज्ञसे संसारको पवित्र करनेवाले पितरोंके लिये यह आहुति दी जाती है, (द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा) द्यात्र पृथ्वीके लिये यह आहुति दी जाती है और (विश्वभ्यः देवभ्यः स्वाहा) सम्पूर्ण देवोंके लिये यह आहुति दी जाती ह ॥१५॥

स्वाहां कृतायं कृत्रहेत्ये स्वाहां सं ज्योतिषा ज्योतिः ।
अहं: कृतुना जुषताछ सुज्योतिज्योतिषा स्वाहां ।
सान्नीः कृतुना जुषताछ सुज्योतिज्योतिषा स्वाहां ।
मधुं हुतमिन्द्रंतमे अग्नाव्ह्यामं ते देव धर्म नर्मस्ते अस्तु मा मा हिछसीः ॥ १६ ॥
अभीमं महिमा दिवं विभी बभूव सुष्थाः ।
उत्त श्रवंसा पृथ्विधिष्ठं सछं सींद्र्स्व महाँ २ असि राचेस्व देववीतेमः ।
वि धूममंग्रे अकृषं मियेध्य सुज प्रशस्त दर्भातम् × ॥ १७॥
या ते धर्म दिक्वा शुग्या पाव्ह्याछं हिक्धांने ।
सा त आ प्यायतां निष्ट्यायतां तस्य ते स्वाहां ।
या ते धर्मान्तरिक्षे शुग्या चिट्टब्याग्रीधि ।
सा त प्रायतां निष्ट्यायतां तस्य ते स्वाहां ।
या ते धर्म पृथ्विष्याछं शुग्या जगत्याछं सदस्या ।
सा त आ प्यायतां निष्ट्यायतां तस्य ते स्वाहां ॥ १८ ॥
सा त आ प्यायतां निष्ट्यायतां तस्य ते स्वाहां ॥ १८ ॥

(१९३३) (रुद्र हूतये रुद्राय स्वाहा) दुष्टोंको रुलानेवाले वा वीर पुरुषोंको पास बुलानेवाले रुद्रसेनापतिके लिये यह आहुति है, (ज्योतिः ज्योतिषा सं स्वाहा) ज्योति ज्योतिसे मिलकर अच्छी प्रकार प्रज्वलित हो, उसके लिये यह आहुति है, (अहः केतुना सुज्योतिः ज्योतिषा जुषतां स्वाहा) दिनमें प्रज्ञा द्वारा ज्योतियुक्त तेज अपने तेजसे मिले इसके लिये यह आहुति है, (केतुना रात्रिः सुज्योतिः ज्योतिषा जुषतां स्वाहा) प्रज्ञा वा कर्म द्वारा रात्री व्याप्त होकर ज्योतिका तेज अपने तेजसे मिल कर रहे इसके लिये यह आहुति हैं । हे (धर्म) प्रकाशमान् ! हे (देव) दिव्य गुण युक्त ! (इन्द्रतमे अग्नो हुतं ते मधु अश्याम्) अत्यन्त शक्तिमान् अग्निमें हवन किया हुआ तुम्हारे अन्नका मधुर अंश हम मक्षण करते है, (ते नमः अस्तु) तुम्हारे लिये नमस्कार हो, तुम (मा मा हिंसी) मेरी हिंसा मत करो ॥१६॥

(१९३४) हे अग्ने ! तुम्हारी (विप्रः सप्रथाः मिहमा श्रवसा इमं दिवं उत पृथिवीं अभि बभूव) विशेष कर सबको पूर्ण करनेवाली विस्तारयुक्त कीर्ति अपने यशसे इस द्युलोक और पृथ्वीको व्याप्त करती है, तुम (देववीतमः महान् असि) सब देवताओंको तृप्त करनेवाले बडे सामर्थ्यवाले हो, हमारे यज्ञमें (संसीदस्व) अच्छे प्रकारसे बैठो, और (रोचस्व) प्रकाशित होओ । और हे (मियेच्य) यज्ञके योग्य ! हे (प्रशस्त) उत्कृष्ट ! हे (अग्ने) अग्ने ! तुम अपने (दर्शतं अरुषं धूमं विसृज) दर्शनीय, लाल रङ्गसे युक्त धूमको फैलाओ ॥१७॥

(१९३५) हे (धर्म) आग्न ! (या ते शुक् दिव्या) जो तुम्हारी दीप्ति द्युलोकमें है, (या गायत्र्यां हिवधिन) जो दीप्ति गायत्री छन्दमें यज्ञगृहके अन्दर है, (सा ते आप्यायताम्) वह तुम्हारी दीप्ति वृद्धिको प्राप्त हो और (निष्टयायताम्) दृढ हो, (तस्मै ते स्वाहा) उस दीप्तिके उद्देश्यसे तुम्हारे लिये यह आहुति देते है । ह (धर्म) अग्ने ! (या ते शुक् अन्तरिक्षे, या त्रिष्टुभिः आग्नीध्रे सा ते आप्यायताम्) जो तुम्हारी दीप्ति अन्तरिक्षमें और जो त्रिष्टुप् छन्दमें व आग्रीध्र स्थानमें है वह तुम्हारी दीप्ति वृद्धिको प्राप्त हो, एवम् (निष्ट्यायताम्) दृढ हो, (तस्मै ते स्वाहा) उस तुम्हारी दीप्तिके लिये यह आहुति है । हे (धर्म) अग्ने ! (या ते सदस्या शुक् पृथिव्यां या जगत्यां सा ते आप्यायताम्) जो तुम्हारी सभाके स्थानमें स्थित दीप्ति पृथ्वीमें है और जो जगित छन्दमें है, वह तुम्हारी दीप्ति वृद्धिको प्राप्त हो तथा (निष्टयायताम्) दृढ हो, (तस्मै ते स्वाहा) उस तुम्हारी दीप्तिके लिये यह आहुति है ॥१८॥

<sup>+</sup> स्ँ सीदस्य दर्शतम् (वा.य. १९।३७)

क्षत्रस्यं त्वा प्रस्पांय बर्धाणस्तन्वं पाहि । विशेस्त्वा धर्मणा वयमनुं कामाम सुविताय नन्यंसे ॥ १९॥

चतुःस्रक्तिनीभिर्कतस्यं सप्रथाः स नो विश्वायुः सप्रथाः स नः सर्वायुः सप्रथाः । अप द्वेषो अप द्वरोऽन्यवंतस्य सश्चिमं ॥ २० ॥

धर्मेंतते पुरीषं तेन वर्धस्य चा चं प्यायस्य । विधिषीमहिं च वयमा चं प्यासिषीमिं ॥ २१ ॥ अचिकतृद्वृषा हरिर्मृहान्मित्रो न देर्शतः । सर्थ सूर्येण दिद्युतदुत्र्धिः ॥ २२ ॥ स्मित्रिया न आप ओषंधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्में सन्तु योऽस्मान्द्रेष्टि यं चं वयं द्विष्माः ॥ २३ ॥ उद्वयं तमंस्र्यि स्तुः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममे ॥ २४ ॥ एधीऽस्येधिष्यीमिहिं समिदंसि तेजीऽसि तेजो मिथं धेहिं ॥ २५ ॥

(१९३६) हे तेजस्वी राजन् ! (परस्पाय त्वा अनुक्रामाम) दूसरोंके पालन करनेके लिये अर्थात् प्रजाकी शत्रुओंसे रक्षा करनेके लिये हम तुम्हारा अनुसरण करते है, (क्षत्रस्य ब्रह्मणः तन्वं पाहि) क्षत्रियोंके और विद्वान् ब्राह्मणोंके शरीरोंको तुम रक्षा करो । और (विशः धर्मणा नव्यसे सुविताय वयं त्वा) प्रजाओंको धर्मसे नयेसे नये अत्यन्त उत्तम शुभ पदार्थोंके प्राप्त कराने, उत्तम मार्गपर चलाने वा राज्य शासन कार्यके लिये भी हम तुम्हारा अनुसरण करते है ॥१९॥

(१९३७) हे राजन् ! तुम (चतुःस्रिक्तः) चारों दिशाओं में प्रबल हथियारों से युक्त हो, तुम (ऋतस्य नाभिः सप्रथाः) सत्य न्याय व्यवस्थाके केन्द्र और विस्तृत शक्तिवाले हो, (सः सप्रथाः विश्वायुः नः) वह प्रसिद्ध तुम अतिविस्तृत कीर्तिवाले होकर पूर्ण आयु तक हमारी रक्षा करो, और (सः न सर्वायुः सप्रथा) वह प्रसिद्ध तुम हमारे कल्याणके लिये पूर्ण जीवनको प्राप्त होकर विस्तृत यशवाले होओ, हम लोग (द्वेषः ह्वाः अन्य व्रतस्य अपसिचम) द्वेष करनेवाले और कुटिल चाल चलनेवाले तथा अन्य शत्रुके समान कर्मोवाले पुरुषोंको दूर करें ॥२०॥

(१९३८) हे (धर्म) सूर्यके सदश तेजस्वी राजन् ! (ते एतत् पुरीषम्) तेरा यह इतना बडा ऐश्वर्य अथवा सामर्थ्य है (तेन वर्धस्व) उस अपने सामर्थ्यसे वृद्धिको प्राप्त होओ, (च आप्यायस्व) और पूर्णरूपसे समृद्ध होओ (च वयं वर्धिषीमिह) तथा हम लोगभी पूर्ण वृद्धिको प्राप्त होवें, (च आप्यासिषीमिह) एवं धनादि श्रेष्ठ पदार्थोंसे तृप्त होवें ॥२१॥

(१९३९) तेजस्वी राष्ट्रपति राजा (वृषा अचिक्रदत्) शत्रुओंको रोकनेमें समर्थ और मेघके सदृश गर्जन करता है, वह (हिर: मित्र: न दर्शतः) प्रजाओंके कष्टोंको निवारण करनेवाला व मित्रके समान सबके लिये स्नेह भावसे देखनेवाला है, वह ही (सूर्येण सं दिद्युतत्) रविके समान स्वतेजसे अच्छी प्रकार चमकता है, तथा (उदिधः निधिः) सागरके तरह गम्भीर एवं कोशके समान सब ऐश्वर्योका रक्षक है ॥२२॥

(१९४०) (आपः ओषधयः नः सुमित्रिया सन्तु) जल और औषधियां हमारे लिये परमित्र जैसी हितकारी हों, (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है, (च वयं यं द्विष्मः) और हम जिससे द्वेष करते है (तस्मै दुर्मित्रियाः सन्तु) उसके लिये यह जल और औषधियां शत्रुरूप हों ॥२३॥

(१९४१) (वयं) हम (तमसः परि, स्वः उत्तरं, देवं देवत्रा उत्तमं ज्योतिः सूर्यं पश्यन्तः) अन्धकारसे रहित, सुखस्वरूप, प्रलयके पश्चात् भी रहनेवाले, दिव्यगुण युक्त, दैवी श्रेष्ठ पदार्थीमें सर्वोत्तम, प्रकाश स्वरूप सूर्य्य अर्थात् चराचर जगतके आत्मा जगदीश्वरको ध्यान योगसे देखते हुगे (उत्तमं अगन्म) उच्चभावको प्राप्त हो ॥२४॥

(१९४२) हे जगदीश्वर ! तुम (एधः असि) प्रकाश करनेवाले इन्धनके तुल्य प्रकाशक हो, तुम्हारे उस प्रकाशहम (एधिषीमहि) सदा वृद्धिको प्राप्त हों । तुम (सिमत् असि) सम्यक् प्रदीप्त सिमधाके सदृश हो और (तेजः असि) तेजस्वरूप हो, अतः (मिय तेजः धेहि) मुझमें तेजको स्थापन करो ! ॥२५॥

यार्वती द्यार्वापृथिवी यार्वज्ञ स्पप्त सिन्धेवो वितस्थिरे ।

तार्वन्तमिनद्र ते प्रहंमूर्जा गृंहाम्यक्षितं मिर्च गृह्णाम्यक्षितमं ॥ २६ ॥

मिर्च र्यार्देन्द्रियं बृहन्मिय दक्षो मिर्च कर्तुः ।

पर्माक्षिशुग्व रोजित विराजा ज्योतिषा सह ब्रह्मणा तेर्जसा सहं ॥ २७ ॥

पर्यसो रेत आर्मृतं तस्य दोहंमशीमृह्युत्तरामुत्तराष्ठं समिम् ।

त्विषः संबुक् कत्वे दक्षस्य ते सुषुम्णस्यं ते सुषुम्णाग्रिहुतः ।

इन्द्रंगीतस्य प्रजापितिमक्षितस्य मधुमृतं उपहृत उपहृतस्य मक्षयामि ॥ २८ ॥

[ म र रेट, के रट, में सं छप ]

### इत्यष्टात्रिशोऽच्यायः।

(१९४३) हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् इन्द्र परमेश्वर ! (यावती द्यावापृथिवी यावत् सिन्धवः वि तस्थिरे) जितना द्युलोक व भूलोक विस्तीर्ण है और जितने परिमाणमें सागर विविध दिशाओं में फैले है, (तावन्तं ग्रहं ते ऊर्जा गुहणामि) वहांतकका शासनाधिकार में तेरे बलपराक्रमसे ग्रहण करता हूं, और तुम्हारे कृपासेही मैं (मिय अक्षितं ग्रहं गहणामि) अपनेमें अक्षय ग्रहण सामर्थ्यको भी प्राप्त करता हूं ॥२६॥

(१९४४) (मिय त्यत् बृहत् इन्द्रियम्) मुझमें वह महान् बल प्राप्त हो, (मिय दक्षः) मुझमें दक्षता प्राप्त हो, और (मिय क्रानुः) मुझमें कर्तृत्वशक्ति हो (धर्मः) तेजस्वी राजा, (त्रिशुक् विराजा ज्योतिषा ब्रह्मतेजसा सह विराजित) अग्नि, विद्युत, सूर्य तीनोंके समान तेजस्वी होकर विराट् प्रकाश, राजोचित तेज और ब्रह्मज्योतिके साथ संयुक्त होकर विशेष शोभित होता है ॥२७॥

(१९४५) जिस प्रकार (पयसः रेतः आभृतम्) दूधसे वीर्यका भरण पोषण होता है उसी प्रकार (तस्य दोहं उत्तरां उत्तरां समां अशीमिह) उसके ऐश्वर्यको हम लोग उत्तरोत्तर आनेवाले वर्षोंमें प्राप्त करें। हे (सुषुम्ण) उत्तम सुख युक्त प्रजाजन! (ते क्रत्ये) तेरे कर्मकी वृद्धिके लिये (सुषुम्णस्य ते दक्षस्य त्विषः संवृक्) उत्तम सुखसे युक्त तेरे बल और कान्तिको स्वीकार करनेवाले होकर (अग्निहुतः उपहूतः) अग्रणी नायक द्वारा स्वीकृत हुआ और उनसे सम्मान पूर्वक बुलाया जाकर मैं (इन्द्रपीतस्य प्रजापित भिक्षतस्य मधुमतः भक्षयािम) ऐश्वर्यवान इन्द्रसे और प्रजापितसे रिक्षत उपयुक्त मधुर अन्नादि ऐश्वर्योंसे सम्पन्न होकर मैं उपभोग कर्क ॥२८॥

## ।। अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥

## अथैकोनचरवारिंशोऽष्यायः।

स्वाही गाणिम्यः साधिपतिकेभ्येः । पूर्ायेव्ये स्वाही ऽग्नये स्वाही ऽन्तरिक्षाय स्वाही वायवे स्वाही । विवे स्वाही सूर्याय स्वाही ॥ १ ॥ विग्नयः स्वाही चन्द्राय स्वाही नक्षेत्रम्यः स्वाही ऽद्भयः स्वाही वर्रणाय स्वाही । नाभ्ये स्वाही पूर्ताय स्वाही ॥ २ ॥ वाचे स्वाही प्राणाय स्वाही प्राणाय स्वाही । चक्ष्ये स्वाही चक्ष्ये स्वाही भोजीय स्वाही भोजीय स्वाही ॥ ३ ॥ भाजीय स्वाही भोजीय स्वाही ॥ ३ ॥ स्वीयः काम्माकेति वाचः सत्यमेशीय । प्रशानां कर्णमकीस्य स्मी यहाः भीः भीयतां मिव स्वाही।

मनेसः काममाकृति बाचः सत्यमंशीय । पृश्वनार्धः रूपमन्नस्य रसो पद्यः भीः भयतां मिय स्वाहां । ४ प्रजापंतिः सिम्भ्रियमाणः सम्राद् सम्भृतो वैश्वदेवः संक्षसन्नो वर्मः प्रवृत्ते सेत्रे प्रवृत्ते वर्षः प्रवृत्ते सेत्रे प्रवृत्ते वर्षः प्रवृत्ते वर्षः प्रवृत्ते सेत्रे प्रवृत्ते वर्षः प्रवृत्ते वर्षः प्रवृत्ते सेत्रे प्रवृत्ते वर्षः प्रवृत्ते । भूतः श्रित्रं वर्षः वर्

(१९४६) (साधिपतिकेभ्यः प्राणेभ्यः स्वाहा) इन्द्रियादिक अधिपति जीवके साथ वर्तमान प्राणोंके लिये वह आहुति दी जाति है, (पृथिव्ये स्वाहा) पृथ्वीके लिये यह आहुति दी जाती है, (अग्नये स्वाहा) अग्निके लिये यह आहुति दी जाती है, (अन्तरिक्षाय स्वाहा) अन्तरिक्षके लिये यह आहुति दी जाती है, (वायवे स्वाहा) वायुके लिये यह आहुति दी जाती है, (दिवे स्वाहा) द्युलोकके लिये यह आहुति दी जाती है, और (सूर्याय स्वाहा) सूर्यके लिये यह आहुति दी जाती है। ।।।।

(१९४७) (दिग्भ्यः स्वाहा) दिशाओं के लिये यह आहुति है, (चन्द्राय स्वाहा) चन्द्रमाके लिये यह आहुति है, (नक्षत्रेभ्यः स्वाहा) नक्षत्रों के लिये यह आहुति है, (अद्भ्यः स्वाहा) जलों के लिये यह आहुति है, (वरुणाय स्वाहा) वरुणके लिये यह आहुति है, (नाभ्ये स्वाहा) नाभिके लिये यह आहुति है और (पूताय स्वाहा) पवित्र करने के लिये यह आहुति है।।२।।

(१९४८) (वाचे स्वाहा) वाणीके सुधार और उसके उत्तम शिक्षाके लिये यह आहुति है, (प्राणाय स्वाहा) दक्षिण नासिकाके प्राणवायुको पवित्र रखनेके लिये यह आहुति है, (प्राणाय स्वाहा) नाम नासिकाके प्राणवायुको पवित्र रखनेके लिये यह आहुति है, (चक्षुषे स्वाहा) वायें नेत्रके लिये यह आहुति है, (चक्षुषे स्वाहा) वायें नेत्रके लिये यह आहुति है, (श्रोत्राय स्वाहा) दायें कानके लिये यह आहुति है, (श्रोत्राय स्वाहा) दायें कानके लिये यह आहुति है, और (श्रोत्राय स्वाहा) वाये कानकी उत्तम शक्ति के लिये यह आहुति है ॥३॥

(१९४९) (मनसः कामं आकूतिं वाचः सत्यं अशीय) मननशील अन्तःकरणकी इच्छा और अभिप्राय जाननेकी शक्ति तथा वाणीके सत्य भाषणको मैं प्राप्त करूं, एवं (पशूनां रूपं अन्नस्य रसः यशः श्रीः मिय श्रयताम्) पशुओंका रूप, अन्नके रस व यश, लक्ष्मी, ये सब मुझमें आश्रय करें, (स्वाहा) यह आहुति सुहूत हो ॥४॥

(१९५०) (संभ्रियमाण: प्रजापित:) प्रजायें जब राष्ट्रपित राजाको नाना ऐश्वयोंसे पुष्ट करती है, तब वह 'प्रजापित' कहलाता है, (संभृत: सम्राट) वह अब अच्छी प्रकारसे परिपुष्ट होकर प्रजामें उत्तम रीतिसे सर्वत्र ऐश्वर्यसे प्रकाशित होता है तब 'सम्राट' कहलाता है, अब वह (संसन्त: वेश्वदेव:) अच्छी प्रकार समामें विराजकर समस्त विद्वानोंसे आदर प्राप्त करता है तब वह 'वैश्वदेव' कहलाता है, वह जब (प्रवक्त: धर्मः) ऊंचे आसनको प्राप्त होकर तेजस्वी बनता है तब 'धर्म' कहलाता है, जब वह (उद्यत: तेजः) उन्नत पदपर स्थित होकर प्रकाशित होता है तब 'तेज' कहलाता है, जब वह (पर्यास आश्विनः) जलमें स्नानपूर्वक अभिषिक्त होता है तब वह

स्विता प्रधमेऽहं स्त्रिमियं वायुस्तृतीयं आदित्यसंतुर्थे स्त्रिमें स्त्रिमें

'अश्विन' कहलाता है, जब वह (विष्यन्दमाने पोष्णः) विशेष रूपसे वेगपूर्वक गमन करता हुआ पृथ्वीके हितके लिये प्रवृत्त होता है तब वह 'पौष्ण' कहलाता है, जब वह (क्लथन् मारुतः) शत्रुओंका नाश कर रहा होता है तब वह 'मारुत' कलहाता है, जब वह (शरिस सन्ताय्यमाने मैत्रः) जलाशय तालाव आदि कृषिके साधनोंको विस्तृत करता है तब 'मित्र' कहलाता है, जब वह (हियमाणः वायव्यः) युद्धक्षेत्रमें रथादि साधनोंसे वायुके समान वेगपूर्वक जाता है तब 'वायव्य' कहलाता है, जब वह (ह्यमानः आग्नेयः) बराबर शत्रुके ऐश्वयोंसे मानो आहुति पाता अग्निके समान प्रचण्ड होता है तब 'आग्नेय' कहलाता है और जब वह (हुतः वाक्) सब प्रजाओं द्वारा अपना राजा स्वीकार कर लिया जाता है तब 'वाक्' होता है ॥५॥

(१९५१) राष्ट्रपति राजा (प्रथमे अहिन सविता) पहले दिन सबका उत्पादक होनेसे 'सविता' है, (द्वितीये अग्निः) दूसरे दिन अग्रणी होनेसे 'अग्नि' है, (तृतीये वायुः) तीसरे दिन वायुके समान पराक्रमशाली होनेसे 'वायु' है, (चतुर्थ आदित्यः) चौथे दिन जलको ग्रहण करनेवाले आदित्यके समान, प्रजासे करों का ग्रहण करनेवाला होनेसे 'आदित्य' है, (पश्चमः चन्द्रमाः) पांचवें दिन चन्द्र सदृढ आह्नाद प्रदायक होनेसे 'चन्द्रमा' है (षष्ठे ऋतुः) छठे दिन ऋ तुके समान अनेक प्रकारके पदार्थोंको देनेवाला होनेसे 'ऋ तु' है, (सप्तमे मरुतः) सातवें दिन सैनिकोंके रूपमें होनेसे 'मरुत्गण' है, (अष्टमे बृहस्पतिः) आठवें दिन राष्ट्रका पालन पोषण करनेवाला होनेसे 'बृहस्पति' है, (नवमे मित्रः) नवें दिन सब पर सर्वत्र स्नेहवान् होनेसे 'मित्र' है (दशमें वरुणः) दसवें दिन सबसे वरण करनेवाला होनेसे 'वरुण' है, (एकादशे इन्द्रः) ग्यारहवें दिन विद्युतके सदृश तेजस्वी होनेसे 'इन्द्र' है और (द्वादशे विश्वेदेवाः) बारहवें दिन समस्त विद्वानोंके बीचमें निष्पक्षपात होकर रहनेसे विश्वदेवों अर्थात् समस्त विद्वानोंसे सम्मित में भिन्न न होनेसे 'विश्वे देवा' है ॥६॥

(१९५२) (च) और वह राजा (उग्रः) अपने शत्रुओंपर वायुके समान प्रचण्ड वेगसे आक्रमण करनेसे 'उग्र' है, (च भीमः) और शत्रुओंके लिये भयप्रद होनेसे 'भीम' है, (च ध्वान्तः) और अपने शत्रुओंको अन्धकारके समान मूढ़ कर देनेवाला होनेसे 'ध्वान्त' है (च धुनिः) और शत्रुओंको कंपा देनेवाला होनेसे 'धुनि' है, (च सासह्वान्) और शत्रुओंको बराबर पराजित करनेमें सामर्थ्यवान होनेसे 'सासह्वान' है, (च अभियुग्वा) और शत्रुओं पर पराक्रम के साथ चढाई करनेसे 'अभियुग्वा' है, और उन अपने शत्रुओंको (विक्षिप) विशेषरूपसे छिन्नभिन्न वा तितर बितर कर देनेसे 'विक्षिप' है, (स्वाहा) यह उत्तम कथन है ॥७॥

(१९५३) राष्ट्रपति राजा (हृदयेन अग्निम्) हृदयसे अग्निको धारण करता है, (हृदयाग्रेण अशनिम्) हृदयके अग्रभागसे विद्युतको धारण करता है। (कृत्स्नहृदयेन पशुपतिम्) समस्तहृदयके भागसे वह पशुओं पालक प्राणवायुको धारण करता है, (यन्का भवम्) यकृत कलेजेसे वह सर्वत्र विद्यामान् आकाशको धारण करता है, (मतस्नाभ्यां शर्वम्) गुर्दों से वह जलको धारण करता है, (मन्युना ईशानम्) मन्युसे सब पर शासन करनेवाले ऐश्वर्यवान् ईशानको धारण करता है, (अन्तः पर्शव्येन महादेवम्) भीतरके पसुलियोंसे सबसे बडे देव परमेश्वरको धारण करता है,

(कण्डिका ६-१०)

<u>उ</u>ग्रॅहोहिंतेने <u>भित्र</u>थ सीर्वत्येने हुदं दीर्वत्येने नदं प्र<u>की</u>डेने मुरुतो बलेने साध्यान् प्रमुद्धि । भवस्य कण्ठां छ रुद्रस्यान्तःपाइर्व्ये महावेवस्य यक् च्छर्वस्य बनिष्कुः पशुपतेः पुरीततं ॥ ९ ॥ लोमम्पः स्वाहां लोमम्पः स्वाहां त्वचे स्वाहां त्वचे स्वाहां लोहिताय स्वाहाँ लोहिताय स्वाहाँ मेदों म्यः स्वाहाँ मेदों भ्यः स्वाहाँ। मार्थसेम्यः स्वाहां मार्थसेम्यः स्वाहां स्नावभयः स्वाही स्नावभ्यः स्वाही ऽस्थम्यः स्वाही ऽस्थम्यः स्वाही मुज्जम्यः स्वाही मुज्जम्यः स्वाही । रेतेसे स्वाहाँ पायवे स्वाहां ॥ १०॥

(वनिष्ठुना अग्रं देवम्) आंतोंसे तीव्र देव अग्निको जाठर रूपसे धारण करता है, (वसिष्टहनुः कोश्याभ्यां शिङ्गीनि) शत्रुको हनन करनेवाले विशेष साधनोंसे सम्पन्न होकर कोशमें रखने योग्य ऐश्वर्यसे कीर्ति जनकगुणोंकों हृदयकोशमें धारण करता है ॥८॥

(१९५४) हे राष्ट्रपति ! तू (लोहितेन उग्रम्) तप्तमान लोहेक समान तीक्ष्ण स्वभावसे अति उग्र पुरुषको अपने अधीन कर, (सौव्रत्येन मित्रम्) उत्तम व्रतोंके पालनसे मित्रको अपने वशमें कर (दौर्वत्येन रुद्रम्) कष्टप्रद कार्योंसे प्रजाको चलानेवाले पुरुषको वश कर, (प्रक्रीडेन इन्द्रम) क्रीडा विनोदसे ऐश्वर्यवान् धनाढय पुरुषोंको वश कर, (बलेन मरुतः) बलसे अथवा सैन्य शक्तिके निपुणतापूर्ण कार्यसे युद्धमें शत्रुओंकी मारनेवाले वीर सैनिकोंको वशमें कर, और (प्रमुदा साध्यम्) सुरवप्रद उपायोंसे वश करने योग्य लोगोंको अपने अधीन कर । (कण्ठयं भवस्य) कंठमें विद्यमान उत्तम स्वर गायन आदि, प्रशंसा योग्य सामर्थ्यवान् प्राणका कार्य है, (रुद्रस्य अन्तः पार्श्व्यम्) शत्रुओंको रुलानेवाला प्राणका स्थान पसुलियोंके भीतरका स्थान है, (यकृत् महादेवस्य) यकृत् अथवा कलेजा महादेवका स्थान हैं, (शर्वस्य वनिष्ठुः) भक्षण किये अन्नको सूक्ष्म कर शरीरमें सर्वत्र पहुंचानेवाले जाटर बलका स्थान आते हैं, और (पशुपतेः पुरीतत्) पशुओंके स्वामी आत्माका स्थान 'पुरीतत्' नामक हृदयकी नाडी है, इनको भली प्रकारसे जाननेवाला हो ॥९॥

(१९५५) (लोमभ्यः स्वाहा) लोमोंके निमित्त यह आहुति है, (लोमभ्यः स्वाहा) व्यष्टि लोमोंके लिये यह आहुति है, (त्वचे स्वाहा) त्वचाके लिये यह आहुंति है, (त्वचे स्वाहा) व्यष्टि त्वचाके लिये यह आहुति है, (लोहिताय स्वाहा) लोहितके लिये यह आहुति है, (लोहिताय स्वाहा) हृदयस्य लोहितके लिये यह आहुति है, (मेदोभ्यः स्वाहा) मेदोंके लिये यह आहुति है, (मेदोभ्यः स्वाहा) व्यष्टि मेदोंके लिये यह आहुति है, (मांसेभ्यः स्वाहा) मांसोंके लिये यह आहुति है, (मांसेभ्य स्वाहा) व्यष्टि मांसोके लिये यह आहुति है, (स्नावभ्यः स्वाहा) स्नायुओंके लिये यह आहुति है, (स्नावभ्यः स्वाहा) व्यष्टि स्नायुयोंके लिये यह आहुति है, (अस्थभ्यः स्वाहा) अस्थियोंके लिये यह आहुति है (अस्थभ्यः स्वाहा) व्यष्टि अस्थियोंके लिये यह आहुति है, (मञ्जभ्याः स्वाहा) समष्टिगत मज्जाओंके लिये वह आहुति है, (मज्जभ्यः स्वाहा) व्यष्टिगत मजाओं के लिये यह आहुति है (रेतसे स्वाहा) वीर्यके लिये यह आहुति है और (पायवे स्वाहा) गुदारूप अवयवके लिये यह आहुति है ॥१०॥

आयासाय स्वाहाँ प्रायासाय स्वाहाँ संयासाय स्वाहाँ वियासाय स्वाहाँ यासाय स्वाहाँ॥ ११॥ शूचे स्वाहाँ शोचीत स्वाहाँ शोचीमानाय स्वाहाँ शोकाय स्वाहाँ ॥ ११॥ तपेसे स्वाहाँ तप्योमानाय स्वाहाँ तृप्ताय स्वाहाँ घुमीय स्वाहाँ। निष्कृतये स्वाहाँ प्रायिश्वतये स्वाहाँ मेषुआय स्वाहाँ॥ १२॥ यमाय स्वाहां अन्तिकाय स्वाहाँ मृत्यवे स्वाहाँ। वश्वेम्यो वेषेम्यः स्वाहाँ वश्वेम्यो वेषेम्यः स्वाहाँ व्यावाप्रिवीम्याछं स्वाहाँ॥ १३॥ वावाप्रिविवीम्याछं स्वाहाँ॥ १३॥

[ ब रेर्, कं ररे, मं सं ११६ ]

## इत्येकोनचत्वारिशोऽध्यायः।

(१९५६) (आयासाय स्वाहा) आयास देवताके निमित्त यह आहुति हो, (प्रयासाय स्वाहा) प्रयास देवताके निमित्त यह आहुति हो, (संयासाह स्वाहा) संयास देवताके निमित्त यह आहुति हो (वियासाय स्वाहा) वियास देवताके निमित्त यह आहुति हो, (शुचे स्वाहा) शुच देवताके लिये यह आहुति हो (शोचते स्वाहा) शोचत् देवताके निमित्त यह आहुति हो, (शोचमानाय स्वाहा) शोचमान देवताके निमित्त यह आहुति हो (शोचमानाय स्वाहा) शोचमान देवताके निमित्त यह आहुति हो ॥११॥

(१९५७) (तपसे स्वाहा) तपके निमित्त यह आहुति हो (तप्यते स्वाहा) संतापको प्राप्त होनेवालेके लिये यह आहुति हो, (तप्यमानाय स्वाहा) तप्यमानके निमित्त यह आहुति हो, (तप्यताय स्वाहा) तप्तके लिये यह आहुति हो, (धर्माय स्वाहा) दिनके होमके लिये यह आहुति हो, (निष्कृत्ये स्वाहा) निष्कृतिके लिये यह आहुति हो, (प्रायश्चित्ये स्वाहा) प्रायश्चितके लिये यह आहुति हो, और (भेषजाय स्वाहा) भेषजके लिये यह आहुति हो ॥१२॥

(१९५८) (यमाय स्वाहा) यमके निमित्त यह आहुति हो, (अन्तकाय स्वाहा) अन्तके लिये यह आहुति हो, (मृत्यवे स्वाहा) मृत्युके निमित्त यह आहुति हो, (ब्रह्मणे स्वाहा) ब्रह्मके लिये यह आहुति हो, (ब्रह्महत्याधे स्वाहा) ब्रह्म हत्याके निमित्त यह आहुति हो, (विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा) सम्पूर्ण देवताओंके लिये यह आहुति हो, (द्यावापृथिवीभ्याम् स्वाहा) द्युलोक और भूमिके लिये यह आहुति दी जाती है ॥१३॥

#### ॥ उनतालीसवां अध्याय समाप्त ॥

## अथ चत्वारिंशोऽष्यायः।

# र्द्दशा वास्ट्रमिव्छ सर्व पर्ति च जर्गत्यां जर्गत्। तेन त्यक्तेन मुखीथा मा गूधः कस्य स्विद्धनेम् ॥ १ ॥

# कुर्वसेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्थं सर्माः । पुवं त्वयि नान्यथेतीऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२।

(१९५९) (ईशा वास्यं इदं सर्वं) ईशसे वसनेयोग्य यह सब है। (यत् किं च जगत्यां जगत्) जो कुछ जगतीमें जगत् है। (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः) उसका दानसे उपभोग कर। (मा गृधः) लोभ मत कर। (कस्य स्वित् धनम्) किस एक व्यक्तिका भला धन है ? ॥१॥

ईश= स्वामी, प्रभू, ईश्वर, नियामक, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म । 'वास्यं = (वस्) = रहना, होना, प्रतीत होना, परिधान करना, ओढना, आच्छादन करना, स्थिर करना, प्रीति करना, लेना, स्वीकारना, अर्पण करना । 'ईशा वास्यं'= स्वामीसे वसने योग्य; स्वामी होकर वसने लायक । ईश्वरसे ओढा हुआ अथवा आच्छादित हुआ हुआ; देवके द्वारा प्रीतिसे दिया हुआ । ईशा वास्यं इदं जगत् । स्वतंत्र नियामकके द्वाराही रहनेयोग्य यह जगत् है । परतंत्र गुलाम बने हुएके रहनेयोग्य यह जगत् नहीं है ॥

जगत् = हिलनेवाला, बदलनेवाला, चंचल, अस्थिर, जगत्, मनुष्य । जगती = बदलनेवाली, सृष्टि, विश्व, मानवजाति । जगत्थां जगत् = नित्य परिवर्तनशील जगत्, समुदायमें बदलनेवाला एक पदार्थ । अनेकोंमे एक; सङ्घमें व्यक्ति; समष्टिमें व्यष्टि; मानवजातिमें एक मनुष्य, जातिमें एक ।

त्यक्त = त्यागा हुआ, दान किया हुआ धर्मके लिए समर्पित किया हुआ । भुञ्जीथाः = (भुज्) = भोगना, स्वाना, उपभोग करना, स्वयं अपने लिए उपयोग करना, अपने अधिकारमें रखना, शासन करना, अपनासा कर लेना । त्यक्तेन भुञ्जीथाः = दान करके भोग कर; दान देकर अवशिष्ट रहे हुएका उपभोग कर; जगद् उपकारके लिए समर्पण करनाही अपना वास्तविक उपभोग है ऐसा समझ ।

मा गृधः = अपने अधिकारमें जो जगत्का भाग आया हुआ हो, उसका भी लोभ मत कर; उसका उपभोग करना हो तो दान करके कर । दूसरेके पदार्थका लोभ तो कभी भी मत कर ।

स्वित् = शंका, आश्चर्य, ठीक है क्या? भला? कस्य स्वित् धनम् ? = भला धन किस एक व्यक्तिका है? धन मेरे अकेलेका है ऐसा माननेवाले लोग मृत्युके समय धन छोड़कर ले जाते है; अतः धन किसी एक व्यक्तिका नहीं है यह बिलकुल सत्य है। तो यह किसका है? उसका उत्तर कस्य धनं = (कः) प्रजादितिका धन है। प्रजापालन करनेवालेका धन है, अथवा सर्व जनताका धन है, क्योंकि व्यक्तिके मरनेपर भी समाज अमर रहता है, अतः सब धन जनताका है और जनताका है इसीलिए व्यक्ति उसे जनताके अभ्युदयके लिए अर्पण कर अविशिष्ट रहे हुएमेंही संतुष्ट होकर उसका भोग करे। सब धन सम्पूर्ण जनताका है। वह किसी भी एक व्यक्तिका नहीं है, अतएव व्यक्तिको धनका लोभ छोड़ देना चाहिए और सबके उपकारार्थ उसका व्यय करके जो कुछ शेष बचे, उससे अपनी जीवनयात्रा चलानेके लिए उपभोग करना चाहिये ॥१॥

(१९६०) (इह कर्माणि कुर्वन् एव) यहां प्रशस्त कर्म करता हुआ ही (शतं समाः जिजीविषेत) सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे। (एवं त्विय) यह (ज्ञान) तेरे में (हो), (इतः अन्यथा न अस्ति) इससे दूसरा (मार्ग) नहीं। (कर्म नरे न लिप्यते) कर्म नरको दूषित नही करते।।।।

कर्म = प्रशस्ततम कर्म, श्रेष्ठ पुरुषार्थ, सत्कार- संगति-दानात्मक कर्म, जनकाती उन्नतिके कर्म, लोकसंग्रहकारक उपकार कर्म। अकर्म = अकर्म दो प्रकारके है- (१) जो किये हुये भी न किए हुएके बराबर है; और वैयक्तिक अस्तित्वके लिये हो केवल जो कारणभूत है वे। (२) निष्काम कर्म। विकर्म = विरुद्ध कर्म, अयोग्यकर्म, व्यक्ति और समाजकी हानि करनेवाले कर्म। ये कर्मके तीन भेद है। इस मंत्रमें पहिला अर्थ विवक्षित है। इह = यहां इस जगत्में।

जन हैं ॥॥

# असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसार्थताः। ताँस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चौत्महन्ते जनाः' ॥३॥

शंत समाः = सौ वर्ष, इच्छाशक्ति उत्पन्न होनेके बादके सौ साल, अर्थात् यदि २० वर्षकी आयुमें इच्छाशक्ति प्रकट होती है, ऐसा मान लें तो तबसे सौ साल जीनेकी इच्छा प्रयत्नपूर्वक करे, इन प्रकार १२० सालकी मानवी आयु होती है। अत एव ज्योतिष् गणितकारोंने यही मान स्वीकारा है। इतना पूर्ण आयुष्य प्राप्त करनेकी प्रयत्नपूर्वक इच्छा रखनी चाहिए, ऐसा उपदेश यहां पर है। 'श्रेष्ठोंका सत्कार, साथियोंके साथ संगति और नीचेकी स्थितिमें रहनेवालोंको दान' ये तीन कर्म यज्ञमें मुख्य है। इस कारण यज्ञद्वारा जनताका मेल तथा उन्नित होती है। सब यज्ञकर्मोंका यही ध्येय है। सब यज्ञ ऐसे लोकसंग्रहकारक होनेसे ऐसे लोकसंग्रहकारक प्रशस्त कर्मके लिए अपने पासके धनका व्यय करना सबके लिए उचित है। (१) अज्ञानियोंके ज्ञानदान, (२) बडोंका आदर, (३) अतिथियोंका सत्कार, (४) भूतमात्रपर दया, और (५) भूमि जल आदि दैवी शक्तियोंका आदरपूर्वक प्रयोग; ये पांच श्रेष्ठ (यज्ञ) कर्म प्रत्येक मनुष्यके लिये करने आवश्यक है।

एवं त्वायि = यहांतक जो सात उपदेश कहे, वे तुझ जैसे साधकमें स्थिर हों।

इतः अन्यथा नास्ति = उन्नतिके लिये इसके सिवाय भिन्न मार्ग नहीं है।

नरः = (न रमते) जो भोगोंमें रमता नहीं वह । कर्म नरे न लिप्यते = जो भोगोंमें फंस कर अपने कर्मोंसे च्युत नहीं होता, ऐसे मनुष्यको कर्मोंसे होनेवाला दोष नहीं लगता ।

(सूचना- यहांतक जो आत्मोन्नतिका मार्ग कहा है वह यह है)-

'(१) ईश्वरका सर्वत्र अस्तित्व मानते हुए, वह हमारे कर्मोंको देखता है ऐसा मानना, (२) सम्पूर्ण जनताके सुखमें व्यक्तिका सुख है ऐसा मानना, (३) दान करके बचे हुएका स्वतः भोग करना । (४) लोभ न करना, (५) सब धन मुझ अकेलेका नहीं है पर वह सब प्रजाका है ऐसा मानना, (८) इसी एक आत्मोत्रतीके मार्गपर दृढ विश्वास रखना (९) उद्धारका इसके सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा मानना, (१०) सत्कर्म कभी बन्धन नहीं करते ऐसा मानना'। इस मार्गपर चलकर अपने जीवनको सार्थक करनेवाले लोग 'समर्थ' बनकर जगत्में आदर्शभूत बनते है और बंधनसे मुक्त होकर अंतमें उस स्थानको जाते हैं, जहां कि आत्मोत्रति करनेवाले लोग जाते हैं। परन्तु इस मार्गको न स्वीकारते हुए जो लोग आत्मघातके मार्गसे जाते हैं, उनकी क्या दशा होती है, इसको तीसरे मंत्रमें देखिए ॥२॥ (१९६१) (असुर्याः नाम ते लोकाः) बलके लिए प्रसिद्ध ऐसे वे लोग, (अन्धेन तमसा आवृताः) गाढ अंधकारसे व्याप्त है। (ते प्रेत्य तान् अपिगच्छन्ति) वे मृत्युके बाद उनमें जाते हैं (ये के च आत्महनः जनाः) जो कोई आत्मघाती

असुर्य- 'असम्र', = 'असु' अर्थात् प्राण । उस प्राणकी शक्तिको जो (रा-देना) देता है वह 'असु+र' है । यह 'असुर' शब्द वेदमें 'आत्मा, परमात्मा, ईश्वर', का वाचक है । अतः उनकी जो प्राणशक्ति है उसका नाम 'असुर्य' है । 'प्राणियोंको प्राणशक्ति देनेवाले देवकी प्राणशक्ति' यह इसका अर्थ है । यह शक्ति जैसी देवोंमे वैसीही दुर्जनोंमें रहती है । प्रत्येक शरीरमें जो बल है, वह इसी शक्तिके कारण है । शरीरमें प्राणशक्तिके नीचे जो इन्द्रियशक्ति और शरीरशक्ति कार्य कर रही है वह इसी असुर्य शक्तिके कारण है । इससे स्पष्ट हुआ कि 'असुर्य' अर्थात् 'इन्द्रियोंमें और शरीरमें कार्य करनेवाले बल' । इनसे जो भिन्न है वे आत्माके दूसरे बल है, और वे प्राणसे भी उत्कृष्ट है; ये मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियोंद्वारा प्रकट होते है । बुद्धि और मनमें जो चैतन्य सामर्थ्य प्रकट हुआ है वह इस 'असुर्य' नामक बलसे भिन्न है । 'असुर्या नाम ते लोकाः' = केवल जो शारीरिक बलके लिए प्रसिद्ध है ऐसे लोग हैं, वे शारीरिक बल दिस्ताना, दंगा फिसाद करना, मारपीट करना आदि व्यवहारके लिए प्रसिद्ध है । सत्य, न्याय, धर्म, मानवीय उच्च आदर्श आदि बातोंके समझनेकी योग्यता इनमें नहीं है । यद्यपि इनके शारीरिक बल आत्मासेही आए हुए बल है, तथापि वे अपने अज्ञानके कारण असन्मार्गमें लगे होते हैं, अतएव 'अन्धेन तमसा आवृताः' = ये लोग 'अज्ञानान्धकारसे व्याप्त हुए हैं' = ऐसा समझा जाता है । 'ये के च आत्महनः जनाः ते तान् प्रेत्य (अपि) गच्छन्ति । = जो कोई आत्मघाती जन हैं वे वैसे मूर्स लोकोंमें मरनेके बाद

# अनेजुर्वेषं मनसो जवीयो नैनहेषा आप्नुवन् पूर्वमर्शत् । तद्धार्वतोऽज्यानस्येति तिष्वसस्मिज्यो मातुरिश्वां द्धाति ॥ ४ ॥

भी जन अर्थात् केवल प्रजनन करके कैसी भी संतित उत्पन्न करनेमें ही जो समर्थ है, जिनसे इसकी अपेक्षा अन्य कोई प्रशंसनीय मानवीय कर्तव्य होना संभव नहीं है। ये जन आत्मोन्नतिका पुरुषार्थ करनेमें असमर्थ है और इनके कष्ट होनेसे इनसे यदि कोई कार्य हो भी गया, तो वह आत्माकी अवनितका ही होता है, इसलिये इन्हें यहां आत्मघातकी कहा गया है। पूर्वके दो मंत्रोंमे जो मार्ग बताया है, उस आत्मोन्नतिके मार्गका अवलम्बन न करते हुए, उसके विरुद्ध आत्मघाती मार्गोकाही ये अवलम्बन करते है। आत्मघातका मार्ग यह है-

'(१) ईश्वरका सर्वत्र अस्तित्व न मानना, (२) सम्पूर्ण जनताके आधारसे व्यक्ति स्थित है ऐसा न मानकर, व्यक्तिका यथा संभव स्वार्थ बढाते हुए, उससे संघके नाशके लिये कुक़र्मोंको करते रहना, (३) स्वार्थपूर्वक भोग करना, (४) लोभ करना, (५) सब धन केवल मेराही है ऐसा मानना, (६) सदा कुकर्म करना (७) जिनसे आयु क्षीण हो ऐसे हीन कर्म करते जाना, (८) एक सन्मार्गपर मनको स्थिर न रखना, (९) विपरीत मार्गोपर विश्वास रखना, (१०) सत्कर्म भी बंधन हैं ऐसा मानना ।'

ये दस प्रकारके मार्ग आत्मघातके है । इन मार्गोंसे जो जाता है वह किस प्रकारसे अधोगतिको प्राप्त करता है यह बात इस मंत्रने दिस्पलाई ॥३॥

(१९६२) (एकं, अन्-एजत्) वह एक, चञ्चलतारहित, (पूर्वं, अर्शत्) सबसे पुरातन, स्फूर्ति देनेवाला, (मनसः जवीयः) मनकी अपेक्षा वेगवान् है। (देवाः एनत् न आप्नुवन्) इन्द्रियां इसे प्राप्त नहीं करतीं। (तत् तिष्ठत् धावतः) वह स्थिर होता हुआ दौडते हुए (अन्यान् अत्येति) दूसरोंके आगे जाता है। (तस्मिन् मातरिश्वा अपः दधाति) उसके आधारसे माताके (गर्भमें) रहनेवाला (जीव) कर्मोंका धारण करता है।।।।

(प्रथम मंत्रमें ईश सर्वत्र वसता है, 'ऐसा कहा है, परन्तु वह एक है अथवा अनेक? और उसका क्या सामर्थ्य है? इस विषयमें कुछ नही कहा है । यद्यपि वहां 'ईशा' ऐसा एकवचनका प्रयोग है, तथापि यह संदेह ही सकता है कि कदाचित् वह जातिवाचक एकवचन हो; अतः उपरोक्त शंकाको दूर करनेके लिए इस मंत्रमें वह 'एक' ही है, ऐसा कहकर उसके गुणोंका वर्णन किया है । वे गुण इस प्रकार है-) 'एकं'- वह पूर्ण ब्रह्म एक है । 'अनेजत्'= वह हिलता नहीं अर्थात् वह स्थिर है । वह सर्वत्र व्याप्त होनेसे इघर उघर नहीं जाता, वह चंचल नहीं है । 'पूर्व' = वह सबसे पूर्वका है । जगत् निर्माणके भी पूर्व वह था । 'अर्थात्' = (ऋष्=गित) सबको गित देनेवाला है, स्फूर्ति देनेवाला है, वह चालक, प्रेरक और निरीक्षक है । 'मनसः जवीयः' = वह मनकी अपेक्षा वेगवान् है । आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियां और शरीर इस क्रमसे देखे तो, प्रथमकी अपेक्षा दुसरेंमें गित कम और तीसरेमें उससे भी कम इस प्रकारसे गित कम होती जाती है । इसलिए वह मनसे ऊपर दो तीन सीढीयां आगे होनेसे मनसे भी अधिक वेगवान् है । मन चंचल है, पर मन जिसका चिंतन करता है वहां वह ब्रह्म पूर्वसेही व्याप्त होनेसे, मनसे पूर्व वह सर्वत्र फैला हुआ है। (मनसे वह अत्यन्त वेगवान् होनेसे प्राप्त नहीं कर सकता यह बात स्पष्टही है, परन्तु इतर 'देव' (इन्द्रिया) उसे प्राप्त कर सकते है वा नहीं? इस शंकाका उत्तर इस प्रकार है-)

देवाः एनत् न आप्नुवन् = देवोंके तीन क्षेत्र हैं । 'व्यवितगत देव' व्यवितमें आंख, कान आदि इन्द्रियां देव है । ये इन्द्रियां बिहर्मुख होनेसे इन्हें अन्तरात्माका दर्शन होता नहीं । 'मानव-समाजस्थ देव' = ज्ञानी (शब्द शास्त्री), शूर, व्यापारी, कारीगर, ये मनुष्य-समाजमें देव हैं । ये व्यवहारमें जुटे रहते हैं अतः इन्हें भी परमात्म-साक्षात्कार नहीं होता । 'जगत्में स्थित् देव = अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य आदि देव जगत्में हैं । वे भी ब्रह्म साक्षात्कारके अधिकारी नहीं हैं । इस प्रकार ये तीनों क्षेत्रोंके देव अन्तरात्माको पा नहीं सकते । व्यवहारमें न फंसते हुए जो बंधनसे छूटताहै, व निःसंग वृत्तिसे रहता हुआ उस परमात्माके लिए आत्मसर्वस्वका समर्पण करता है वही सन्त उसे प्राप्त कर सकता है ।

'तिष्ठत' = वह ब्रह्म स्थिर है। ऐसा होते हुए भी वह 'धावत': अन्यान् अत्येति'= दौडते हुए दूसरे पदार्थोंके भी

# तदेंजित तक्षेजिति तहरे तहन्तिके । तदुन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतेः ॥ ५ ॥

पहिले गया हुआ होता है ।व्यवितमें इन्द्रियां दौड रही हैं । समाजमें मनुष्य भगदौड मचा रहे है, जगत्में सूर्य, चंद्रादि नक्षत्र भी दौड रहे हैं । परन्तु ये सब जहां दौड कर जाते हैं, वहां पहिलेसेही ब्रह्म पहुंचा हुआ होता है । चाहे कोई कितना भी तेज दौडता हो पर वह इस आत्मासे पूर्व पहुंचनेके स्थानपर पहुंच नहीं सकता ।(दूसरे मंत्रमें प्रशस्त कर्म करते हुए सौ वर्षतक जीनेकी प्रयत्नपूर्वक इच्छा करनी चाहिए ' ऐसा कहा है । परन्तु इसपर ऐसी शंका उठती है कि अन्तके जो कर्म होंगे, उनका फल मृत्यु हो जानेसे उस व्यवितको नहीं मिलेगा और ऐसी दशामें वया वे उत्तम कर्म व्यर्थ जाएंगे? इसका उत्तर 'किए गए कर्म व्यर्थ नहीं जाते' ऐसा अग्रिम मंत्रभागमें दिया हुआ है, उसे अब यहां देखिए-

'मातिर-श्वा'= माताके उदरमें रहनेवाली जीव, जिसका पूर्वका शरीर छूट गया है और जिसका दूसरा देह बन रहा है, वह माताक गर्भमें आया हुआ जीव, 'तिस्मन् अप: दधाित' = उस ब्रह्मके आधारसे अपने कर्म धारण करता है। जिस प्रथम शरीरसे कर्म किये थे वह यद्यपि नष्ट हो गया और आगेका शरीर नहीं भीं मिला, तो भी इससे पूर्व कृत अच्छे बुरे कर्म नष्ट नहीं होते। परमेश्वरके त्रिकालमें स्थिर नियमोंसे वे कर्म संस्कार रूपसे आत्माके पास रहते हुए जीवको अच्छे बुरे भोग देते ही हैं। ('ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन।') (भ.गी. ५१९०) ब्रह्मको समर्पण करते हुए आसिक्तरहित कर्म जो करता है, वह पापसे मुक्त हो जाता है।' इस गीताके वचनानुसार भी इस मंत्रभागका अर्थ हो सकता है। 'तिस्मन् अप: मातिरश्वा दधाित' = उस ब्रह्मको कर्म समर्पण करते हुए जो जीव कर्म करता है, (वह पापसे बध्द नहीं होता)। दूसरे मंत्रमें 'नर कर्मसे लिप्त होता नहीं' = ऐसा कहा है, वह किस प्रकारसे? यह इस मंत्रभागने दिखाया है, ऐसा यहां सम्बन्ध जानना चाहिए।) इस मंत्रमें कहे अनुसार आत्माका ध्यान करना चाहिए। (इस मंत्रभागसे पुनर्जन्मको कल्पना उत्तमतया दिखाई गई है।) ॥॥॥

(१९६३) (तत् एजित (एजियति)) वह हिलाता है, (परन्तु) (तत् न एजित) वह (स्वयं) हिलता नहीं। (तत् दूरे) वह दूर है, (और) (तत् उ अन्तिके) वह निश्चयसे सभीप (भी है) (तत् अस्य सर्वस्य अन्तः) वह इस सबके अन्दर है। (और) (तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः) वह निश्चयसे इस सबके बाहर (भी है)।।५॥

तत् = वह, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, पूर्ण ईश्वर ।

'तत् एज (य) ति'= वह सबको प्रेरित करता है, चलाता है, फिराता है, परन्तु-

'तत् न एजित'= वह स्वयं हिलता नहीं, चंचल नहीं होता । वह सदा स्थिर व अचल रहता है ।

'तत् दूरे, तत् उ अन्तिके'= वह दूर है और निश्चयसे पास भी है; अर्थात् वह सर्वत्र समान रूपसे व्याप्त है; अथवा वह अज्ञानी मनुष्यको अत्यन्त दूर और अप्राप्य प्रतीत होता है, इसके विरुध्द ज्ञानी भक्तके वह अत्यन्त समीप है।

'तत् अस्य सर्वस्य अन्तः बाह्यतःच'= वह इस सबके अन्दर और बाहर है, वह कहीं नहीं, ऐसा नहीं। सबके अन्दर है इसका अर्थ वह मनुष्यके अन्दर भी है ही। अतः वह वस्तुतः अत्यन्त समीप है, पर भक्तिहीन मनुष्यको उसके समीप होते हुए भी उसके समीप होनेका अनुभव नहीं होता! प्रथम मंत्रमें 'ईश सर्वत्र वसता है' ऐसा कहा है। वही उपदेश ४ और ५ वें मंत्रोंमें अधिक स्पष्ट किया है।

(पूर्वके दो मंत्रोंमें जो ईशके गुणोंका वर्णन किया है वह केवल शाब्दिक बोधके लिये नही है, वह मनुष्यके स्वभाव और आचरणमें आना चाहिए, मनमें रहना चाहिये और कार्यमें परिणत होना चाहिए । वह आचरणमें आने लगा तो मनुष्यमें कैसी समबुद्धि होती है वह इसमें दिस्वायी है ॥५॥ यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मञ्चवानुपर्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सिति ॥ ६ ॥ यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवार्मूद्विजानतः । तञ्च को मोहः कः शोकं एकत्वमेनुपर्यतेः ॥ ७ ॥ स पर्यगाच्छकर्मकायमेन्नणर्मस्नाविरधं शुद्धमर्पापविद्धम् । कि विभिन्नीषी परिमुः सर्वयुम्भूर्याधातथ्यतोऽर्थान् व्यवधाच्छाश्वतीम्यः सर्माभ्यः ॥ ८ ॥

(१९६४) (यः तु सर्वाणि भूतानि) जो वास्तवमें सब भूतोंको (आत्मिन एव अनुपश्यित) आत्मामे अनुभवसे देखता है, (सर्वभूतेषु च आत्मानं) (और) सब भूतोंमें आत्माको (अनुपश्यित) अनुभवसे देखता है, (वह) (ततः न विचिकित्सित) किसीका संशय नहीं करता ॥६॥

**'यः भूतानि आत्मानि अनुपश्यति'**= जो मनुष्य उत्पन्न हुए हुए सब पदार्थ, विशेषतः सर्व प्राणिमात्र, आत्माके अन्दर है, ऐसा अनुभवसे विश्वासपूर्वक जानता है; और इसी प्रकार-

'सर्वभूतेषु आत्मानं' = सर्व भूतोंमें उस एक अद्वितीय आत्माको अनुभवपूर्वक देखता है, वह सब भूतोंके अन्दर बाहर आत्माका विश्वासपूर्वक अनुभव लेनेके कारण,

'ततः न विजुगुप्सते' = किसी भूतमात्रका तिरस्कार नहीं करता, उनसे दूर रहनेका भार उसके मनमें नहीं आता, उसके विषयमें कोई भी संदेह मनमें नहीं होता । (वाजस. पाठः) 'ततो न विचिकित्सिते' उनके विषयमें संशय नहीं करता । सर्व भूतोंके विषयमें वह समान आत्मभाव मनमें रखता है । उसकी सर्वत्र समदृष्टि होती है । पूर्वके मंत्रोंमें कहा अनुभव अधिक दृढ होनेके पश्चात् 'सब भूत आत्मामें और आत्मा सब भूतोंमें है' इतनेही अनुभवपर स्थिर न रहता हुआ, ज्ञानीभक्त उसके ऊपरकी भूमिका पर जाकर 'आत्मैकत्वकी महिमा का प्रत्यक्ष करता है । यह अनुभव इस मंत्रने बताया है ॥६॥

(१९६५) (यस्मिन् विजानतः) जहां विज्ञानीकी (आत्मा एव) आत्मा ही (सर्वाणि भूतानि अभूत) सर्व भूत बन गयी; (तत्र एकत्वं अनुपश्यतः) वहां एकत्व अनुभव करनेवालेको (कः मोहः) मोह कैसा? और (कः शोकः) शोक भी कैसा? ॥॥॥

वि+जानत् = विशेष रीतिसे जाननेवाला, देखनेवाला, अनुभव लेनेवाला, विशेष ज्ञानी । 'विजानतः' ऐसे ज्ञानीके लिए 'यस्मिन्' = जब, जिस समय, जिस अवस्थामें, जिस भूमिकापर पहुंच जानेके बाद, जो अनुभव मिला, वह है; 'आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूत्' = आत्माही सर्व भूत बने, आत्मस्वरूपही सब विश्व भासने लगा, ऐसा जानकर अन्तमें यह जानना कि सामर्थ्य समर्थका निज ऐश्वर्य है और वह उससे भिन्न नही है । ऐसा जिसको ठीक अनुभव हुआ; उसमें सर्वात्मभाव स्थिर हुआ ऐसा समझना योग्य है ।

तत्र = वहां, उस अनुभवकी अवस्थामें; 'एकत्वं अनुपश्यतः' = सर्वत्र एक आत्मतत्त्वका अनुभव लेनेवाले उस ज्ञानी मनुष्यको, 'कः मोहः, कः शोक' = कौनसा मोहं भ्रममें डालेगा और कौनसा शोक भला दुःस उत्पन्न कुरनेमें समर्थ होगा? ऐसे ज्ञानीको मोह और शोक जरा भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते, वे उसे छू भी नहीं सकते । 'ईश सर्वत्र है' ऐसा जो प्रथम मंत्रने कहा है, उसका पुनः अधिक स्पष्टीकरण इस आठवें मंत्रने किया है, और वह 'शुद्ध, समर्थ, सर्वत्र, स्वयंभू, व्यवस्थापक है, ऐसा यह मंत्र बतला रहा है- ॥७॥

(१९६६) (स पर्यगात्) वह सर्वत्र व्यापक है। (अकायं) वह देह- रहित्र (अस्नाविरं, अव्रणं) स्नायु-रहित, व्रणरहित, (शुद्धं, अपापविध्दं, शुक्रंः) शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी (समर्थ), (कविः, मनीषी,) द्रष्टा, ज्ञाता (मनका स्वामी), (परिभूः स्वयंभूः) विजयी और स्वयंभू है। (याथातथ्यतः) (उसने) योग्य रीतिसे (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) अनादि कालसे सब (अर्थान् व्यवधात्) अर्थांकी व्यवस्था की है।।।।

'स पर्यगात्'= वह आत्मा सब स्थानमें पहुंचा हुआ है, सर्व व्यापक है, वह सब जानता है, सर्वत्र है, 'अ-कायं, अस्नाविरं, अव्रणं'= वह शरीररहित है अत एव वह स्नायु और व्रणसे रहित है। 'अ-पापविद्धं'= वह पापोंसे ग्रस्त नहीं है। वह निष्पाप है। 'शुद्धं, शुक्रं'= वह पवित्र होनेसे निष्पाप, तेजस्वी और समर्थ है।

# अन्धं तमः प्रविशन्ति वेऽसंमृतिमुपासते । ततो मूर्य इत्र ते तमो य उ सम्भूत्याधे रतीः ॥ ९ ॥ अन्यवेवाहः सम्भ्रवावृन्यवाहुरसम्भवात् । हाते शुभुम् धीराणां ये नस्तिविचचित्रिरे ॥ १० ॥

'किवः' = (क्रान्तदर्शी) उसे अतीन्द्रिय ज्ञान है। ऑस्लोसे जो दीस्तता है उसे देखता हुआ उससे परेका भी देखनेवाला वह किव है। 'मनीषी' = मनको स्वाधीन रखनेवाला है। 'पिर-भूः' = सबसे श्रेष्ठ सब पर प्रभाव डालनेवाला। 'स्वयं-भू' = अपनी शक्तियोंसेही स्थित होनेवाला, जिसको दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है ऐसा वह आत्मा है। 'अर्थः' = विषय, प्राप्त करवानेके साधन। 'शाश्वतीम्यः समाम्यः याथातथ्यतः अर्थान् व्यवधात् = अनादिकालसे इन्द्रियां और उनके विषयोंको योग्य रीतिसे तथा व्यवस्थासे उसने निश्चित कर रखा है। पूर्वक सात मंत्रोंमें दिखाया ज्ञान अनुभवसे आत्मसात् कर लेनेपर उस ज्ञानी भक्तकी योग्यता इस मंत्रमें वर्णन किए अनुसार हो जाती है। जीवात्मा परमेश्वरक अमृतपुत्र होनेसे, पूर्वोक्त प्रकारोंसे आत्मशक्तिका विकास करके अपने पिताके समान होता है। परम पिताके सर्व गुण पुत्रमें विकसित हुए दिखते है। इन गुणोंका मनुष्यमें विकसित होनाही उपासककी अन्तिम सिद्धि है।।।।।

(१९६७) (ये असंभूतिं उपासते) जो असंघभावकी (ही केवल) उपासना करते हैं वे (अन्धं तमः प्रविशन्ति) गाढ अंधकारमें जाते हैं। (ते ततः भूयः इव तमः ये उ संभूत्यां रताः) वे उनसे मानो अधिक अंधकारमें जाते हैं, जो (केवल) संघभावमें ही रमते हैं।।१।।

'संभूति और असंभूति'= (सं) एक होकर भूति होना, रहना, उत्कर्षके लिये प्रयत्न करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना; (सं-भूति) संघ बनाकर रहना, सहकार्य करके ऐर्श्व वृद्धिके लिये प्रयत्न करना; 'संभूय समुत्थान'= सहकारितासे व्यवहार करना, मिलकर हमला करना, संघ बनाकर संघशक्तिसे चलना, सहकारी संस्था स्थापन करके उन्नतिके लिए प्रयत्न करना । 'सं-भू' इस धातुका अर्थ एक होकर रहना, संघ बनाने, ऐक्य करके आगे बढ़ाना, ऐसा है । 'संभूतिः'= संघ, जमाव, समाज, संगठित समाज । विभक्तोकी विभिन्नता दूर करके उनका संगठन करना, भिन्न भिन्न प्राकृतिक परमाणुओंको एकत्रित करके उनसे सृष्टिरूप संगठित कार्य करना, भिन्न भिन्न व्यविओंका संगठन करके उनका प्रबल संघ बनाना; जाति, राष्ट्र और राष्ट्रसंघ बनाना; 'अ+संभूतिः'= असंघटित अवस्था । उपरोक्त प्रकारका संगठन न होनेपर जो स्थिति होती है वह । व्यक्तिको स्थिति, वैयक्तिक सत्ता, ये इस शब्दके मौलिक अर्थ है।

'असंभूतिके उपासक' = जो असंघमावनाके - व्यक्ति सत्ताके उपासक वैयक्तिक स्वातंत्र्यकाही केवल आदर करनेवाले हैं, वे अंधकारमें जाते हैं। जो अपना संगठन थोडा भी न करते हुए केवल व्यक्तिकीही उन्नति करते हैं, उनमें संघ शक्तिके न बढ़नेसे संघबलसे होनेवाले कार्य करनेके लिए वे सर्वथा अयोग्य होते हैं और इस कारण वे अवनत होते जाते है, क्योंकि मनुष्य संघमेंही उन्नत होनेवाला प्राणी है।

'संभूतिमें रमण करनेवाले?' = केवल संघभावकेही पूजक या केवल संघशक्ति बढानेके लिये व्यक्तिका स्वातंत्र्य नष्ट करनेवाले जो हैं, वे 'केवल संघसत्तावादी' भी अवनत होते हैं, क्योंकि इनके कार्यक्रममें व्यक्तिस्वातंत्र्यकी स्थान नहीं रहता और प्रत्येक व्यक्ति संघके नियमोंसे जकड़ा जानेसे घीरे घीरे घीरे घरे उन्हें परतंत्र होनेका अभ्यास हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिमें परतंत्रता स्थिर होती गई तो व्यक्तिस्वातंत्र्यसे होनेवाली सब उन्नतियां बन्द हो जाती है। और अन्ततोगत्वा उस राष्ट्रकाही लय हो जाता है। अत्यधिक संघसत्तावादियोंके बहुमतके कारण राष्ट्रमें सब लोगोंकी ऐसी अवनित होती है।।।।।

(१९६८) (संभवात् अन्यत् एव आहुः) संघका (फल) भिन्नही (है ऐसा) कहते है, (और) (असंभवात् अन्यत् आहुः) असंघभावनाका (फल) भिन्नही (ऐसा) कहते है। (इति धीराणां शुश्रुम ये नः तत् विचचिक्षरे) ऐसा धीरोदात्त वीरोंसे सुनते आये है, जिन्होंने हमें उस विषयमें उपदेश किया ॥१०॥

'संभवः = (संभूतिः)'= एक होकर रहना, संघभावसे समाज बनाकर संघशक्तिको बढाना । 'संभवात् अन्यत्' = संघमें रहनेसे एक विलक्षण फल मिलता है । 'संघ-सत्ता-वाद' का फल भिन्न है । अपना संगठन करके रहनेवालोंमें संघशक्तिका अद्भुत बल बढता है । संघशक्तिसे जो समाज सुसंगठित होता है वह जगत्में विजयी होता है । थोडेसे

# सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्देवोभयंध सह । विनाशनं मृत्युं तीर्त्वां सम्भूत्यामृतंमश्नुते ॥ ११ ॥

भी लोक संघशक्तिसे विलक्षण कर्म करनेमें समर्थ होते हैं । यह इस संघसत्तावादमें बडाभारी प्रलोभ हैं । 'अ+संभवः= (असंभूतिः)'= असंघमाव अर्थात् व्यक्ति सत्तावादः, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न सत्तावाला है, प्रत्येक व्यक्तिको अपनी यथा संभव उन्नति करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए, और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति उन्नत हो तो सब जनता स्वयंही उन्नत हो जाएगी । अतः व्यक्तिको समाजके नियमोंसे बांधकर संघ बनानेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो मानते हैं वे 'व्यक्ति सत्तावादी लोक' है । इनके मतानुसार चलनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको उसकी इच्छानुसार पराकाष्ठातक उन्नति करनेके लिए पूर्ण स्वतंत्रता देते है, जिससे कईयोंके वैयक्तिक गुण बढ जाते हैं। कारण इस मतमें आदर्श व्यक्ति तैयार हो सकता है । इस व्यक्ति-सत्तावादमें यह प्रलोभन हैं । (समाजसत्तावादसे संघशक्ति निर्माण होनेका लाभ यद्यपि है तथापि व्यक्ति भी समाजरूपी यंत्रका एक अंश होनेसे वह क्रमशः परतंत्र होता जाता है जिससे वैयक्तिक उन्नति बंद हो जाती है यह इसमें हानि है । इसके विरुद्ध व्यक्तिसत्तावादमें वैयक्तिक गुण विकसित होते है, पर संघशक्ति न बढनेसे हानि होती है । अतः दोनों मतोंका सम दृष्टिसे विचार करके दोनोंही मतोंमेरे उत्तम बातको अपनाकर अपना मार्ग जो सुधारता है वह सच्चा 'धीर' है ।)

ऐसे 'धीर' पुरुषोंको इन दोनों मार्गोंमें कुछ विलक्षण गुण दीखते है, जिससे ये लोग दोनों ही मार्गोंमेंसे गुण लेते तथा दोष छोडते हुए अपने पुरुषार्थसे अपने परम कल्याणको प्राप्त कर लेते है। ये किस प्रकार अपना कल्याण साधते है यह अगले मंत्रमें दर्शाया है उस मंत्रका उत्तम विचार अब एकाग्रतापूर्वक देखिए- ॥१०॥

(१९६९) (यः संभूतिं च विनाशं च तत् उभयं सह वेद) जो संघभाव और असंघभाव इन दोनोंको एकत्र (उपयोगी) जानता है, (वह) (विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा) असंघभावसे मृत्युको दू करके, (संभूत्या अमृतं अश्नुते) संघभावसे अमरत्व प्राप्त करता है ॥११॥

'सभूति' = संघशक्ति; संघनिष्ठा, समाजनिष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा, समाजसत्तावाद-निष्ठा, ये इसके भाव हैं । संघशक्तिसे क्या लाभ है और उसके बिना क्या क्या हानियां होती है यह भी पिछली टिप्पणीमें दिखाया है । इस मंत्रमें दोनोंमेसे हानिको दूर करके दोनोंसे लाभ कैसे लेना यह दिखाया है । 'विनाश' यह शब्द इस मंत्रमें 'असंभूति' के लिए आया है । 'असंभूति' का अर्थ 'संघसता' की विरोधी 'व्यक्तिसता' है । इस वैयक्तिक सत्ताके लिए इस मंत्रमें 'विनाश' शब्द प्रयुक्त किया गया है । 'विनाश' शब्दके दो अर्थ है ।- (१) 'विगत नाशः यस्मात्'= जिसका नाश नहीं होता ऐसा; अथवा (२) विशेषण नाशः'= विशेषनाश । ये दोनों परस्पर विरोधी अर्थ इस शब्दमें है । 'व्यक्तिके मरते रहनेपर भी संघ अमर रहता है ।' यह नियम हम संसारमें देखते है । प्रत्येक मनुष्य मरता है, पर संघ दृष्टिसे समाज सदा जीवित रहता है; इसलिए-

संघभावसे 'संभूत्या अमृतं अश्नुते' अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है और यदि संघ टूट कर उसका प्रत्येक घटक भिन्न भिन्न हो गया और उनकी संघशाक्त नष्ट हो गई, तो एक व्यक्ति थोडेही समयमें नष्ट हो जायगी। संघका विभाग करते करते अंतमें 'एक व्यक्ति' पर आकर उहर जाना पड़ता है। इससे आगे विभाग नहीं हो सकता। इसका इससे आगे और विभाग नहीं हो सकता इसिलए व्यक्तिको 'अविभाज्य' अर्थात् 'उससे आगे विभाग करना असंभव' ऐसा कहा जाता है। इस व्यक्तिके लिए 'अहं' (अ+हं=अ+हन्अ+हा) = जिसका आगे हनन नहीं होता, जिसका इससे आगे नाश नहीह होता, ऐसा) यह शब्द प्रयुक्त होता है। 'अविभाज्यता' विभागकी दृष्टिसे व्यक्तिका इससे आगे होना संभव नही। व्यक्तिकी स्वकीय सत्ता स्थिर रस्तनेके लिए, वह अपमृत्युसे न मरे और अन्य कष्ट भी वह न भोगे, इसलिए वैयाक्तक स्वास्थ्य संरक्षणके कर्म व्यक्तिको करने पड़ते है। उन्हें करता हुआ व्यक्ति 'मृत्युं तीर्त्या' = अपमृत्युसे अपना बचाव कर सकता है; और संभूत्या अमृतं अश्नुते' = संघशक्तिसे अमर हो सकता है। इस प्रकार व्यक्तिनिष्ठा और संघनिष्ठा इन दोनोंसे होनेवाली हानियोंको दूर करके दोनोंसे मनुष्य लाभ उठा सकता है यह इस मंत्रका आश्रय है। संघ पंचमुसी परमेश्वरही है। इसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पांच अंग हैं। संगठित संघके विषयमें ऐसी एकात्मता रसते हुए उसकी आत्मशक्ति अमेद्य ऐक्यसे सुदृढ करनेपर प्रत्येक राष्ट्रमें

# अन्धं तमः प विशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूयं इव ते तमो य उ विद्यायां हताः ॥ १२ ॥

संघ, उसमें व्यक्तिके मरते रहनेपर भी, अमर होगा और प्रत्येक व्यक्ति भी संघके लिए आत्मसमर्पण रूप सर्वमेध यज्ञ करके अपना जीवन सार्थक करता हुआ अर्थात् स्वतः संघरूप- विश्वात्मरूप बनता हुआ अमरत्व प्राप्त कर सकेगा। मनुष्योंका 'कर्मक्षेत्र' इन तीन मंत्रोंमे दर्शाया है। (वाजसनेयी माध्यंदिन संहितामें ये तीन मंत्र पहिले तथा विद्या अविद्याके बादमें है।) सब आत्मोन्नति अपरिग्रहवृत्तिसे होती है। परिग्रहका अर्थ है अपना सुर्स बढ़ानेके लिए सुर्स साधनोंको अपने पास इकट्ठा करना। यही सुवर्णका प्रलोभन है। इसके नीचे सब धर्मनियम दब जाते है, इसिलये इस प्रकारका स्वार्थी मनुष्य धर्मको जान नहीं सकता। इस प्रलोभनसे मुक्त होनेका उपाय अगले मंत्रमें कहा है।।१९॥

(१९७०)(ये अ-विद्यां उपासते) जो अनात्मज्ञानकी (ही केवल) उपासना करते हैं। (ते अन्धं तमः प्रविशन्ति) वे गाढ अंधकारमें जाते हैं। (ये उ विद्यायां रताः ते ततः भूयः इव तमः) जो केवल आत्मज्ञानमें रमते हैं,वे तो उनसे भी मानो अधिक अंधकारमें जाते हैं। १२।।

'विद्या'=ईश-विद्या, ब्रह्म-विद्या, आत्म-विद्या, विद्या, 'अ-विद्या'=अनीश-विद्या, अनात्म-विद्या, (प्रकृति-विद्या, सृष्टिविद्या, जगिद्ध्या) अविद्या । प्रथम मंत्रमें 'ईशा वास्यं इदं संवं जगत्=ईशसे वसनेयोग्य यह सब जगत्'है ऐसा कहा है । यही ज्ञान अनुभवसे जानना है । यही मनुष्यका 'ज्ञानक्षेत्र' है ।इसे जाननेके लिए 'ईश' कौन है और 'जगत्' क्या है ? इन दो बातोंका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । 'ईश और अनीश (=जगत्)' इन दो पदार्थोंके ज्ञान प्राप्त करनेके लिए ईशकी विद्या और अनीशकी विद्या अर्थात् सृष्टिकी विद्या प्राप्त करनी चाहिए । आत्माका ज्ञान 'विद्या' और आत्मासे भिन्न अनात्माका ज्ञान 'अविद्या' है । अविद्या अर्थात् अज्ञान-ज्ञानहीनत्व-नहीं, क्योंकी मनुष्यके परमकल्याणार्थ जैसे आत्माको जानना चाहिए वैसेही जगत्को भी जानना चाहिए । जगिद्वद्यासे अभ्युवय- ऐहिक उत्कर्ष होता है और आत्मविद्यासे निःश्रेयस अर्थात् आत्मिक शक्तिका विकास होता है । इसलिए परम कल्याण साधनेके लिए इन दोनों विद्याओंको प्राप्त करना चाहिए । ये दोनोंही ज्ञान प्राप्त न करते हुए यदि कोई मनुष्य किसी एकही विद्यामें रमेगा और दूसरीकी ओर दुर्कक्ष्य करेगा, तो उसकी कैसी अवनित होती है वह इस मंत्रमें उत्तमतया दर्शायी है ।

'अविद्योपासक'= सृष्टिविद्याकेही जो केवल उपासक हैं, अर्थात् जो आत्मविद्याकी ओर पूर्णतया दुर्लक्ष्य करके केवल सृष्टिविद्याके पीछे लगे हुए है वे इस संसारमें व्यवहारके उपयोगी सुस्तके विपुल और उत्तमोत्तम साधन निर्माण तो कर लेंगे, पर केवल भोगेच्छा बढा लेनेसे कालान्तरसे उनकी स्वार्थी भोगतृष्णा अत्यन्त बढेगी और वे अपने सुस्तके लिए दूसरोंकी बलि लेनेकी स्वटपट करेंगे, जिससे इनके प्रयत्नोंसे जगत्में अशान्ति बढकर दुःस्व बढेंगे, अतः वे 'अन्धं तमः प्रविशन्ति' = गाढ अंधकारमें प्रविष्ट होते है ऐसा यहां कहा है।

'विद्यारताः' = केवल आत्मविद्यामें ही जो रमते हैं अर्थात् सृष्टिविद्याकी ओर पूर्ण पूर्ण दुर्लक्ष्य करके केवल आत्मविद्यामें ही रमते हैं और उसके सिवाय और कुछ नहीं करते, वे सृष्टि विद्याके उपासकों से भी अधिक गाढ अंधकारमें जाते हैं । क्यों कि जीवन यात्रा चलाने के लिए अत्यन्त आवश्यक और उसीसे प्राप्त होनेवाले व्यवहार के सुख-साधन भी इन्हें नहीं मिलते । इस प्रकार न प्रपंच और परमार्थ, ऐसी इनकी स्थिति हो जाती है । (केवल सृष्टिविद्योपासक प्रपंचके साधन बढ़ाकर कुछ तो चैन करते है, पर केवल आत्मविद्यामें रमनेवाले और उसके सिवाय कुछ न करनेवाले मनुष्य, यदि उनके लिए दूसरोंने कुछ भी न किया, तो वे ऐहिक साधनों के विना जीवित भी नहीं रह सकते । अतः उनकी अधिक हीन अवस्था होती है, ऐसा जो इस मंत्रद्वारा कहा है, वह नितांत सत्य है ।) ॥१२॥

# अन्यदेवाहुर्विद्यायां अन्यदाहुरविद्यायाः । इति शुभुम् धीराणां ये नस्तद्विचचिक्षरे ॥ १३॥ विद्यां चार्विद्यां च यस्तद्वेदोभवंध सह । अविद्यया मृत्युं तीरवां विद्ययाऽमृतंमश्नुते ॥ १४॥

(৭९७৭) (विद्यया अन्यत् एच आहुः) आत्मज्ञानका (फल) भिन्न (है ऐसा) कहते है (और) (अविद्यया अन्यत् आहुः) अनात्मज्ञानका (फल) भिन्न है ऐसा कहते है । (इति धीराणां शुश्रुम) ऐसा हम धीरोदात्त लोगोंसे सुनते आये है । (ये नः तत् विचचक्षिरे) जिन्होंने हमें उस विषयमें उपदेश दिया ॥१३॥

'विद्यया अन्यत्'= आत्मज्ञानसे एक भिन्नही फल मिलता है। इस आत्मविद्यासे आत्मशक्तिका विकास होता है, अमृतत्व प्राप्त होता है, बन्धन दूर होते हैं, अखण्ड आनन्द मिलता है, आत्मिक बल बढ़ता है, मनुष्य निर्भय होता है

और सच्ची शान्तिका अनुभव मिलता है।

'अविद्यया अन्यत्'= अनात्माकी अर्थात् जगत्की या सृष्टिकी विद्याके फल भिन्न है । सृष्टिविद्यासे ऐहिक ऐश्वर्य, सांसारिक सुव्यवस्था, इस जगत्में सुस्वलाभकी समृद्धि, उपभोगके साधनोंकी विपुलता प्राप्त होती है । जिसको अभ्युदय कहा जाता है वह सृष्टिविद्यासे प्राप्त होता है । इस जगत्में सुरवपूर्वक रहनेके लिए जिन जिन साधनोंकी आवश्यकता है वे सब साधन इससे मिलते हैं। इस प्रकार ये दो भिन्न भिन्न फल इन दोनों विद्याओंके है। इनमेंसे प्रत्येक विद्याके फलोंमे बहुत भारी प्रलोभन है । इससे साधारण मनुष्य उन प्रलोभनोंमें फंस जाता है । जगत् विद्यासे ऐहिक भोगके साधन बढानेसे ऐहिक ऐश्वर्य बढता है, इसलिए जो साधारण मनुष्य इस सृष्टिविद्याके पीछे लगता है, वह अपने भोग बढाता है और वह प्रलोभनमें फंसता जाता है और उसे वास्तविक कल्याणका मार्ग दीस्पता नहीं । इसी प्रकार जो आत्मज्ञानमें लीन हो जाता है, उसे उससे विशेष शांति मिलती है और वह और ज्यादा उसमें रमता जाता है और संसारमें रहनेके लिए अर्थात् जीवन व्यतीत करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक साधनको जुटानेका काम भी छोड़ देता है और अत एव धीमे धीमे उसकी इस लोककी यात्रा भी चलनी कठिन हो जाती है। यदि तो उसकी औरोंने सहायता की तो तो उसे कष्ट नहीं होता, पर न की तो इस लोककी यात्रा चलनी भी कठिन हो जाती है। दोनों ओर ये ऐसे दो प्रलोभन हैं । उन प्रलोभनोंका मोह हो जानेसे दोनोंही ओर ये दो भय हैं । अतः दोनों ओरके प्रलोभनोंमें न फंसते हुए समतोल वृत्ति रखते हुए दोनोंही विद्याओंसे लाभ लेनेवाला जो ज्ञानी है, वही सच्चा 'धीर' वृत्तिवाला मनुष्य है। लाभ होनेपर जो उन्मत्त होकर किंकर्तव्य विमूढ नहीं होता और हानि होनेपर भी स्पित्र न होता हुआ जो कर्तव्यसे नही गिरता उसे 'धीर' कहते हैं। मनुष्यके सामने सदा दो मार्ग आते हैं। पहिला 'श्रेयमार्ग' इससे जो प्रथम कष्ट सहन करता है वह अन्तमें कल्याण प्राप्त करता है। और दूसरा 'प्रेयमार्ग' जो प्रथम सुख अनुभव करता है पर अंतमें भयंकर आपत्ति भोगता है। इस विषयमें 'कठ उपनिषद्' में कहा है- 'श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विविनक्ति धीरः । श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वणीते ॥ कठ उ. १।१।२' अर्थात् श्रेय और प्रेय ये दो मार्ग मनुष्यके पास आते है, उनमेंसे श्रेय मार्गका स्वीकार धीर लोक करते है और प्रेय मार्गको मन्दबुद्धिवाले पसंद करते है और अन्तमें फंसते हैं। जो श्रेय मार्गसे जाता है वह 'धीर' है, इस धीर वृत्तिके मनुष्यको इन दोनों विद्याओंसे अपना सच्चा कल्याण किस प्रकारसे प्राप्त होता है यह अगले मंत्रमें देखी ॥१३॥

(१९७२) (यः विद्यां च अविद्यां च तत् उभयं सह वेद) जो आत्मज्ञान तथा प्राकृतिकविज्ञान इन दोनोंको एकत्र (उपयुक्त) जानता है, (वह) (अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा) प्रकृतिविज्ञानसे मृत्युको दूर करके (विद्यया अमृतं अश्नुते)

आत्मज्ञानसे अमरत्व प्राप्त करता है ॥१४॥

'विद्या और अविद्या'= आत्माका ज्ञान और सृष्टिका विज्ञान ये दो प्रकारकी विद्याएं मनुष्यकी उन्नतिके लिए समान उपयोगी है। आत्मविद्यासे आत्मिक बल बढता है, शान्ति मिलती है तथा मनका समाधान होता है। इसी प्रकार सृष्टिकी विद्यासे ऐहिक उत्कर्षके साधन प्राप्त होते है । इस रीतिसे इन दोनों विद्याओंसे मनुष्यकी वास्तविक उन्नति होती है। यह बात जिसकी समझमे आ गई है वह मनुष्य-

# वापुरनिलम्मृतमधेदं भस्मन्तुछं शरीरम् । ओ३म् कतौ स्मर् । क्लिबे स्मर । क्तछं स्मर । क्रा

अविद्या मृत्युं तीर्तां' = प्रकृतिकी विद्यासे, पंच महाभूतोंके ज्ञानसे, सृष्टिके शास्त्रोंकी सहायतासे मृत्युकी दूर करता है। मृत्यु अर्थात् अपमृत्यु दुःस, व्यवहारमें दैनिक कार्योंम होनेवाली रुकावटें । ये रुकावटें ज्यों ज्यों सृष्टि विद्यासे विविध साधन तैयार होंगे, ज्यों ज्यों अत्र तथा पेय वस्तुका निर्माण होता जाएगा, इसी प्रकार ज्यों ज्यों उपभोगके पदार्ध निर्माण होते जाएंगे त्यों त्यों उनकी सहायतासे दूर होती जाएगी और इन साधनोंसे इस क्षेत्रके दुःस कम करनेके बाद, 'विद्या अमृतं अश्नुते' आत्मविद्यासे अमरता, मोक्ष अथवा कैवल्य प्राप्त होगा । यह अंतिम साध्य है । इसी अंतिम साध्यको मनुष्यने प्राप्त करना है । परन्तु केवल इनमेंसे एकही साधन करूंगा और अन्य कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा कहना योग्य नही है । अतः मनुष्य सृष्टिविद्या सीर्सकर अपनी यहांकी जीवनयात्रा सुस्तमय करे और आत्मविद्यासे अपने पारमार्थिक परम कल्याणको सिद्ध करे । (प्रथम मंत्रमें 'जगत्यां जगत्' जगतीमें वर्तमान 'जगत्'— ऐसा शब्दप्रयोग है । 'जगत्' के समुदायको 'जगती' कहते हैं । 'जगत्' अर्थात् एक पदार्थ और 'जगती' उनका समुदाय है । 'व्यक्ति और समुदाय' ऐसा यह जगत् है । एक पदार्थ और उसकी जाति जगत्में स्थिति है इसीको 'व्यष्टि और समष्टि' ऐसा कहते है । ऐसी स्थिति होनेसे व्यक्तिको समाजके लिये और समाजको व्यक्तिके लिये कुछ कर्तव्य करने आवश्यक है । क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेसे उसे जैसे कर्तव्य करने होते हैं उसी प्रकार जिस समाजका वह अंश है उसके लिये भी इसे कुछ कार्य करने पडते है । इस प्रकार 'व्यक्ति और समाज' ये मनुष्यके 'कर्म क्षेत्र' है । इस संबन्धका उपदेश 'संमृति' प्रकरणमें कहा है । इसका विचार अब देखिए ।) ।।१४॥

(१२७३) (वायुः अन् इलं अमृतम्) प्राण अपार्थिव अमृत है। (अथ इदं शरीरं भरमान्तम्) और यह शरीर अन्तमं भरम होनेवाला है। (क्रतो! ओं रमर) हे कर्मकर्ता पुरुष! सर्वरक्षक आत्माका ध्यान कर। (कृतं रमर) किए हुए कर्मोंका रमरण कर। (क्रतो रमर) हे कर्म करनेवाले पुरुष! रमरण कर। (कृतं रमर) किए हुए कर्मोंका रमरण कर।।१५॥

हे मनुष्य ! यदि तुझे उन्नत होना है तो तू यह लक्ष्यमें रख कि (वायुः) यह हमारा प्राण (अन्+इलं+अ+मृतं) अपार्थिव अमृतरूपी प्रचण्ड शक्तिवाला है ।

और (इदं शरीरं भरम+अन्तं) यह शरीर अंतमें भरम होनेवाला है। अतः मर जानेवाले शरीरकी अपेक्षा अमर प्राणशक्तिकी आराधना करनी उचित है। मरनेवाले शरीरमें अमर प्राणशक्ति है और उस प्राणशक्तिके अन्दर तू (असौ पुरुष:= जीव-आत्मा) है। तेरी उन्नतिके लिए ये बाहिरके सर्व साधन है। इन साधनोंकी सहायतासे तुझे अपने अमरपनका अनुभव लेना है। 'इन अनित्य साधनोंके योगसे तुझे वह नित्य स्थान प्राप्त करना है।' इसलिये-

हे 'क्रतो'= कर्म करनेवाले पुरुष ! कर्म करना जिसका स्वभाव है ऐसे हे मनुष्य ! 'ओं स्मर'= (अवित इति ओम्) उस सर्वरक्षक परमात्माका ध्यान कर । उसके गुणोंका चिन्तन कर । उसके कल्याणमय गुणोंको निदिध्यासनसे अपने आत्मबुद्धिमनमें नित्यप्रति बढा । 'कृतं स्मर'= राज प्रातः - सायं तूने जो कोई कर्म किए हों उनका स्मरण कर । ध्यानपूर्वक विचार करके देख कि तूने जो कोई कर्म किए हैं वे आत्माकी उन्नति करनेवाले है अथवा अवनति । विनभर किए हुए कर्मोंका सायंकालको तथा रातको किए हुए कर्मोंका निरीक्षण प्रातःकाल कर । इस प्रकार अपने आचरणोंकी परीक्षा तू स्वयं कर और अपना तू स्वयं निरीक्षक बन; जिससे कि तेरी कहां भूल हो रही है और वहां तुझे वास्तवमें क्या परना चालिए, यह अपने आप तेरे ध्यानमें आएगा । 'हमें स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए । जिससे अपनी अवनति हो ऐसे आचरण हमें कभी करने नहीं चाहिए ।'

(वाजसनेयी माध्यंदिन संहितामें यह मंत्र १५ वां है। और इसके द्वितीयार्धमें 'क्लिबे स्मर' ऐसा अधिक पाठ है। 'क्लिब, क्लिष, क्लिप का अर्थ 'समर्थ होना, योग्य होना' ऐसा है। अतः 'क्लिबे स्मर'= अर्थात् अपने सामर्थ्यकी वृद्धिके लिये यह स्मरण कर।' अपने आप समर्थ होनेके लिये ऊपर कहे अनुसार 'ईश-स्मरण कर और स्वयं कृत कर्मोंका स्मरण कर।' अपने उद्धारके लिए इस श्रेष्ट मार्गका अवलम्बन कर।)

प्रतिदिन हम क्या करते हैं इसका निरीक्षण करना, यह आत्मपरीक्षण आत्मोन्नतिके लिए अत्यंत सहायक है। इसके विना किसी भी प्रकारकी उन्नति होना, संभव नहीं। साधकके शरीरका पोषण भी इस परीक्षणके विना नहीं होगा। अतः हमारी आध्यात्मिक उन्नति आत्मपरीक्षणके विना नहीं होगी ॥१५॥ अमे नर्य सुपर्था राये अस्मान्धिश्वानि देव व्युनानि विद्वान्। युयोध्युसमञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नर्म उक्तिं विधेमे ॥ १६ ॥ हिर्णमर्थेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुर्लम् । योऽसावीवृत्ये पुरुषः स्रोऽसावहम् । ओश्रम् सं बह्यं ॥ १७॥

> इति चःवारिशोऽध्यायः। इत्युत्तरविशतिः समाप्ता।

[ सब् ४०, कं १७, मं सं १७ ] [ उ० वि० मं १० १४०३ ] [ सर्वे मिकित्या ३९८८ ]

इति वाजसनेयि-माध्यन्विम-शुक्ल यजुर्वेदसंहिता समाप्ता ।

(१९७४) (अग्ने ! अस्मान् सुपथा राये नय) हे प्रकाशक ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्युदयकी ओर ले चल । (देव ! विश्वानि वयुनानि विद्वान्) हे देव ! तू सब हमारे कर्मोंको जानता है । (अस्मत् जुहुराणं एनः युयोधि) हमारे पापसे सब कुटिल पाप दूर कर (ते भूविष्ठां नम उक्तिं विधेम) तेरी विशेष नमनपूर्वक स्तुति हम करते है ॥१६॥

हे 'अग्ने'= प्रकाश देनेवाले ईश्वर ! 'अस्मान् सुपथा राये नय'= हमें अच्छे मार्गसे अभ्युदयको प्राप्त कर । हममें कुमार्गसे जानेकी बुद्धि कभी न हो । धन मिले, चाहे न मिले, पर हमारे आवरणका मार्ग शुद्धही हो । हे देव! तू-

'विश्वानि वयुनानि विद्वान्'= हमारे सब कर्म जानता है। क्योंकि तू सर्वसाक्षी, सर्वत्र है और सर्वत्र है। इस कारण हम जो कुछ करते हैं चाहे वह कितना भु चुपकेसे छिपकर किया गया हो, तो भी वह तुझे उसी समय पता लग जाता है। इतना ही नहीं, मनमें आया हुआ संकल्प भी तुझे विदित हो जाता है। ऐसी दशामें हम तेरेसे छिपकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सब अच्छे बुरे कर्मोंका तुझे पता होनेसे जिस मार्गसे जानेसे हमारा उद्धार हो, उस श्रेष्ठ और शुद्ध मार्गसे तू हमें ले चल। हमारेंमें कुटिलता और पापभाव होंगे तो वे, 'जुहुराणं एनः अस्मत् युयोधि= कुटिलता और पाप, हमारेसे सर्वदाके लिए दूर कर। इन पापोंके साथ युद्ध करके उन्हें दूर करनेके लिये हमें शक्ति दे। इस तेरी कृपाके लिए हम तुझे 'नमः विधेम'= नमस्कार करते है। तुझे देनेके लिए हमारे पास नमस्कारके सिवाय

दूसरा कुछ नहीं है । देव ! यह हमारा नमस्कार स्वीकार, और हमारा उद्धार कर ॥१६॥

(१९७५) (हिरण्मयेन पात्रेण) सोनेके पात्रसे (सत्यस्य मुखं अपिहितम्) सत्यका मुख ढका हुआ है। (यः असी असी पुरुषः) जो यह प्राणोंमें पुरुष है। (सः अहं अस्मि) वह मैं हू (ओ३म् खं ब्रह्म) यह सत्य है कि द्यौ ब्रह्म है।।१७॥

'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखं अपिहितम्'= सुवर्णके चमकीले पात्रसे सत्यका मुख ढका हुआ है। सोनेके नीचे सत्य छिपा पड़ा है यह अनुभव हमें व्यवहारमें भी मिलता है। अपराध करनेपर भी अधिकारियोंकों घूस देकर उसे छिपाया जा सकता है। घूस न लेते हुए कर्तव्य- भ्रष्ट न होनेवाले बहुत थोड़े है। घूस लुच्चाई आदिसे सत्यका मुख बंद कर दिया जाता है इसका दैनंदिनी व्यवहारमें अनुभव हमें मिलता है।

'सत्यधर्माय दृष्टये तत् त्वं अपावृणु' = सत्यधर्मके दर्शन करनेके लिए उस ढक्कनको तू दूर कर । सुवर्णका ढक्कन दूर होनेके बाद सत्यधर्म दीस्पने लगेगा । व्यवहारमें घूसस्तोरीकी ओर ध्यान न देनेवाले अधिकारीही स्वकर्ममें दक्ष रहकर सत्यकी स्रोज कर सकनेमें समर्थ होते है । इसका कारण यह है कि वे इस सुवर्णपात्रको एक ओर करते है । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । 'सत्यधर्मका पालन करनेकी इच्छा हो तो सुवर्णका लोभ छोड़ना चाहिए'। यह सुवर्ण नियम वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी सर्वथा सत्य है । 'राष्ट्रधर्म पालन करना हो तो सुवर्णका लोभ त्यागना चाहिए ।' सुवर्णके लोभी मनुष्योंसे कितना राष्ट्रका नाश होता है यह इतिहास बता रहा है । इस मंत्रका यह व्यावहारिक अर्थ हुआ । इसका वास्तवमें अर्थ ऐसा है-

परमात्मा 'सत्य-स्वरूप है।' उसपर इस सृष्टिका चमकीला आच्छादन पड़ा हुआ है। उसको विना दूर किए उस सत्यस्वरूप परमात्माके दर्शन हो नहीं सकते। उसको दर्शन करनेवालोंको इस सृष्टिके मोहसे दूर होना चाहिए। जिसे अपने आत्माकी शक्ति बढ़ानी हो उसे प्राकृतिक मोहजालमें फंसना नहीं चाहिए। (वाजसनेयी- माध्यंदिन संहितामें इस मंत्रका उत्तरार्ध नहीं है। और इसके स्थानमें 'योऽसावदित्ये' यह मंत्र है। 'यः असौ असौ पुरुषः'= जो यह तेरे (असौ- असुमें) प्राणशक्तिके आधारसे रहनेवाला और (पुरुषः= पुरि + वसती) इस शरीररूपी नगरीमें रहनेवाला, देह धारण कर अभ्रुद्वय और निःश्रेयसकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला, शरीर धारण कर परम पुरुषार्थ करनेकी इच्छावाला जो तेरा भक्त है 'सः अहं अस्मि'= वहीं मैं हूं। मैं तेरा एकनिष्ट्य भक्त हूं। (इस मंत्रके पहिले दो भाग वाजसनेयी माध्यंदिन संहितामें नहीं है। मंत्रका अन्तिम भाग इस प्रकार है-। योऽसावदित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ओम् रसं ब्रह्म ॥१७॥' यह मंत्र भाग वहां १७ वां है और 'हिरण्मयेन' इस मंत्रका उत्तरार्ध है। इसका अर्थ-' (यः असौ) जो यह (आदित्ये पुरुषः) आदित्यमें पुरुष है, (सः असौ अहम्) वह यह मैं हूं (ओम् रसं ब्रह्म) ब्रह्म आकाशकी तरह व्यापक ओंकारद्वारा दिस्वाया जाता है।') इस मंत्रके कहनेके अनुसार भक्तको परमेश्वरकी उपासना करनी चाहिए ॥१७॥।

## शांति-मंत्र

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(ओम्) यह सत्य है कि, (अदः पूर्णम्) वह पूर्ण और (इदं पूर्णम्) यह भी पूर्ण है। क्योंकि, (पूर्णात् पूर्णं उदच्यते) पूर्णसे पूर्ण निकलता है।(पूर्णस्य पूर्णं आदाय) पूर्णमेंसे पूर्ण लिया जाए तो भी (पूर्णं एव अवशिष्यते) पूर्णही अवशिष्ट रहता है।

(ओम्) हे सर्व-रक्षक ! (शान्तिः) (वैयक्तिक) शान्ति, (शान्तिः) (सामाजिक) शान्ति, (शान्तिः) (सांसारिक)

शान्ति, (सर्वत्र स्थिर हो ।)

पूर्णं = परिपूर्ण, संपूर्ण, अनंत, जैसा चाहिए वैसा, जिसमें जरा भी कमी नहीं है, ऐसा, शक्तिमान् । ओम्= है, ठीक, निःसंदेह सत्य, सत्य । (अवित इति ओम्) = रक्षक; सबका रक्षण करनेवाला ।

अदः = वह (आदितत्त्व, ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, ईश)

इदं = यह (जगत्, सृष्टि, विश्व, दृश्य, व्यक्त, अनात्मा, अनीश ।)

शान्तिः = शांतता, समता, विषमताका अभाव । '(वैयक्तिक) शांति' = व्यक्तिके शरीरमें समता, सप्तधातुकी समानता, मन, इन्द्रिया आदि सर्वमें वैषम्यका अभाव, उत्तम आरोग्य इत्यादि । '(सामाजिक) शांति' = समाजमें सब वर्णों तथा सब जातियोंमें समता और अवरोध । '(सांसारिक) शांति' = भूमि, जल, अग्नि, वायु, भूकम्प आदियोसे निर्भयता, अथवा इनसे होनेवाली आपत्तियोंसे बचाव करनेकी यथासंभव उपाययोजना करके शान्तिकी स्थापना करना ।

ब्रह्म पूर्ण और उस पूर्ण ब्रह्मसे प्रकट हुआ हुआ यह जगत् भी पूर्ण है; क्योंकि पूर्णसे पूर्ण बनता है। पूर्ण ब्रह्ममेंसे यह इतना भारी जगत् प्रकट हुआ है , तो भी इससे उस ब्रह्ममें किसी भी प्रकारकी कोई भी न्यूनता नहीं हुई है;

क्योंकि वह पूर्ण है। पूर्णमेंसे पूर्ण निकाला जाय तो मूल पूर्णमें कोई भी न्यूनता नही होती।

साधक जीव जगत्में समबुद्धिसे रहे; पूर्णका ध्यान करता हुआ वह स्वयं पूर्णत्वको प्राप्त करनेके लिए पुरुषार्थ करे । इसमें वैयक्तिक शांतिका अभिप्राय यह है कि अपने ही शरीरमें, सब आत्मिक और प्राकृतिक शक्तिओं के बीचमें स्वस्थता और समताको साधना, यही प्रथम पुरुषार्थ है । जाति, समाज, राष्ट्र अथवा मानव-समाज, इनसें समता और अविरोध स्थापना यह दूसरा पुरुषार्थ है; और सारे जगत्में शांतता उत्पन्न करनेके लिए कर्तव्यकर्म करना यह तीसरा पुरुषार्थ है । प्रत्येकको अन्तिम सिद्धि द्वारा क्रमशः जीवनमुक्ति, मुक्ति और अतिमुक्ति मिलती है ।

# परमेश्वरका नाम-संकिर्तन

हमारे धार्मिक ग्रंथोमें ईश्वरमें नामोंका संकीर्तन विशेष रूपसे करनेकी विविध है। वेदोंमें अनेक नामोंसे एकही सद्वस्तुके वर्णन है। (ऋ. १।१६४।४६) उपनिषदोंमेंभी ऐसाही है। इतिहास और पुराणोमें भी यह संकीर्तन भीन्न रीतिसे आया है। इस छोटीसी ईशोपनिषद्में भी पुनः पुनः 'परमात्म-गुणवर्णन' आया है। ऐसा जहां तहां परमात्माके गुणोंका संकीर्तन, क्यों किया है ? इस प्रश्नका विचार करना उपयुक्त है। इस संबन्धका मूल सिद्धान्त क्या है, उसे जाननेके विना इस नाम संकीर्तनका महत्व समझमें आना कठिन है, इसलिये इस विषयमें संक्षेपसे दो शब्द यहां कहने हैं।

सबसे पहिले बहुतसा प्रास्ताविक ऊहापोह न करते हुए वैदिकधर्मका एक मूलतत्त्व यहां कहना चाहिए और वह यह है कि- 'परमेश्वर सबका पिता है और हम सब उसके पुत्र है ।' यह कल्पना इस नाम-संकीर्तनका मूल आधार है । मैं परमेश्वरका पुत्र हूं और परमेश्वर मेरा पिता है, यह कल्पना मनमें स्थिर हो जानेके दूसरे ही क्षणमें दूसरी कल्पना मनमें आती है, और वह यह कि, 'पुत्र उन्नति होते होते कभी न कभी अपने पिताके सदृश हो जाएगा, इस नियमानुसार परमेश्वरके भी पुत्र उन्नति होनेके मार्गमें है, और वे कभी न कभी परमेश्वरके सदृश 'स्वतंत्र (मुक्त)' 'सत्-चिद्-आनन्द-स्वरूप' होंगे । इस विचारधारासे आगेका सिद्धान्त हमारे ध्यानमें आ सकेगा-

- (१) परमेश्वर सबका परम पिता है।
- (२) हम सब उसके अमृत पुत्र है।
- (३) पिताके गुणधर्म अंशरूपसे जन्मतः पुत्रोंमें होते ही है।
- (४) पुत्रके गुणधर्म पूर्ण विकसित हुए कि वह अपने पिताके समान होता है ।
- (५) पुत्रके उन्नत होनेकी भी परम सीमा है, और कभी न कभी वह उन्नतिकी परम सीमा प्रत्येकको प्राप्त होगी ही ।

जिन अर्थोंमें 'पिता पुत्रके गुणधर्म' पितामें पूर्णत्वको

पहुंचे हुए है और पुत्रमें अंशरूपसे है, तो वे समानही है, उन अर्थों में जो गुणबोधक नाम होंगे वे पिता पुत्रके एकसे ही होने चाहए, इसमें संदेश नहीं । जैसे 'द्रष्टा (देखनेवाला), श्रोता (सुननेवाला)' इत्यादी नाम केवल गणबोधक होनेसे, वे जैसे पिताके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं वैसे ही पुत्रके लिए भी प्रयुक्त हो सकते है । यह जो व्यावहारिक अनुभव है वह वैसा ही इस परमार्थमें भी सत्य है और इसीलिए वेद, उपनिषद् तथा इत धर्मग्रंथोंमें परमेश्वरके जो गुण-संकीर्तन किए हैं, वे यदि परमेश्वरका पूर्णतया वर्णन कर रहे है, तो वे ही कभी न कभी इस जीवात्माके लिए भी लागू होंगे । जैसे परमेश्वर 'ज्ञाता' है, यह जैसे आज परमेश्वरका सत्य वर्णन है, वैसाही जब यह जीव 'ज्ञाता' होगा, तब उसका भी यही वर्णन होगा । इस समय भी देखिये कि- परमेश्वरकी 'विशाल ब्रह्माण्ड व्याप्ति' को तथा जीवके शरीरमें 'छोटेसे पिण्डमें व्याप्तिको' मनमें यदि न लाया जाए, तो 'ज्ञातृत्व शक्ति' दोनोंमें ही होनेसे जैसे 'ज्ञाता' शब्द पूर्णतया परमेश्वरके लिए लगता है, वैसेही वह अंशरूपसे जीवके लिए भी अवश्य ही लागू होता है। इससे पता चलता है कि हमारे धर्मग्रन्थोंमें परमेश्वरके नामसंकीर्तनोंमें किए गए गुण-वर्णन जीवात्माको उन गुणोंके बढानेकी सूचना दे रहे है, और इसीलिए वे साधकको अत्यन्त सरल उन्नतिका मार्ग दर्शानेवाले हैं, यह निःसंदेह है।

'तेरा पिता शूर, वीर और धीर था, उसने इतिहासमें ये ये महत्त्वके कार्य किए' इत्यादी प्रकारके बडोंके वर्णन लडकोंके सुननेपर उनके अतःकरणोंमें 'हम भी उनके सदृश बनें' ऐसा भाव आना स्वाभाविक है। इस तरह हमारेमें अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा नामसंकीर्तनसे मिलती है। और वह जिस प्रकारसे होती है उसी प्रकारसे इन नामोंका स्मरण करते रहना चाहिए।

वेदोंमें जिन देवताओंका वर्णन है और उनमें जो परमेश्वरके वर्णन है, वे सब उपरोक्त कथनानुसार मनुष्यमें उन्नतिकी स्फूर्ति उत्पन्न करने तथा उसे उन्नतिके मार्गमें लगानेके लिए है। जैसे परमात्माका अंश यहांपर जीवनरूपसे आया हुआ है, वैसेही अग्नि, वायु, सूर्य आदि तैतीस देवता अंशरूपसे इस जीवात्माके साथ साथ शरीरमें आकर इन्द्रियों और अवयवोंमें बसे हुए है। इसलिए चाहे किसी भी देवताका वर्णन हो, तो वह हमारे शरीरमें स्थित अंशभूत देवताका भी सूक्ष्मरूपसे वर्णन है ही। वन जलानेवाले बड़े दावानलका वर्णन छोटीसी चिनगारीका भी अंशरूपसे हैं। ही। इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए। इससे यह बात ध्यानमें आती है कि हमारे वेदादि धर्मग्रंथोंमे परमेश्वरका तथा इन देवताओंका वर्णन भी ब्रह्माण्ड-व्यापी शक्तिका वर्णन होता हुआ, वही

पिण्डव्यापक अल्पशक्तिका भी है, और वह पिण्डमें उन उन अविकिसत शक्तियोंको बढाकर पूर्ण करनेके लिए हमें आदेश दे रहा है। इस प्रत्येक वर्णनसे मनुष्यको बोध लेना और यथा संभव अपने आचरणमें उसे लाना है। इस बोधका कैसे पता चले इस बातको बतानेके लिए आगे तालिकामें उसको दर्शाया है, जिससे पाठक सुगमतासे जान सकेंगे। मूल वाक्य दर्शानेके लिए ऊपर मंत्राङ्क दिया है। अर्थात् उस उस अङ्कवाले मंत्रका वह मूल वाक्य है, ऐसा समझना चाहिये-

## परमेश्वरके वर्णनसे मनुष्यके ग्रहण करनेयोग्य बोध

### परमात्माके वर्णन ।

अदः पूर्णम् । (वह ब्रह्म पूर्ण है ।) ओम् । (वह रक्षक है ।)

ईशा इदं सर्वं वास्यम् ।

(ईश्वरसे यह सब वसनेयोग्य है। ईश्वर ईश होकर सर्वत्र वसा हुआ है।)

अन्- एजत् ।

(वह कांपता नहीं, वह चंचल नहीं ।)

अन्-एजत् ।

(वह कांपता नहीं, वह चंचल नहीं ।)

एकम् !

(वह एक अद्वितीय है।)

मनसः वजीयः ।

(वह मनसे वेगवान् है।)

देवाः एनत् न आप्नुवन् ।

(देव उसे प्राप्त नहीं कर सकते, वह देवोंके प्रयत्न करनेपर भी उनसे अप्राप्य है।)

पूर्वम् ।

(वह सबसे प्रथम, पूर्वसे है।)

अर्षत् ।

(वह ज्ञानी अथवा स्फूर्ति देनेवाला है।)

## मनुष्यके ग्रहण करनेयोग्य बोध ।

(शान्ति मंत्र)

मनुष्य पूर्ण बननेके लिए पुरुषार्थ करे। (इस जन्ममें कुछ विशेष नहीं तो किसी एक गुणमें पूर्णत्व संपादन करे।) आत्मसंरक्षणकी शक्ति शरीरमें लाओ और पीडा देनेवाले प्राणियोंसे पीडितोंका संरक्षण करो।

(मंत्र १)

अपनी शक्तिसे स्वामित्व संपादन करके जगत्में व्यवहार कर । पराधीन वृत्तिमें रहते हुए अपने दिन न

(मंत्र ४) <sup>बिता</sup> ।

किसीसे डरकर उसके सामने कांपे नहीं अर्थात् कभी किसीसे न डरे, चंचलपन छोड दे। जगत्में अद्वितीय बने, (किसी भी एक विद्यामें तो अवश्य अद्वितीय बने।) अपना वेग बढावे, आलस्य दूर करे।

अपनी साधनायें दूसरे सहसा समझ लें ऐसा काम न करे (अथवा स्वयं दूसरोंका संचालक बने, पर उनसे स्वयं न घेरा जाय ऐसे सुरक्षित स्थान पर रहे।) सबसे प्रथम स्वयं कार्य आरंभ करे। (इस काममें यह प्रथम है ऐसा कहावे।) ज्ञान प्राप्त करे और जनतामें स्फूर्ति बढावे। तिष्ठत् ।
(वह स्थिर है।)
तत् धावतः अन्यान् अत्येति ।
(वह दौडनेवाले दूसरोंके आगे जाता है।)
तिस्मिन् मातिरश्वा अपः दधाति ।
(इसके आधारसे जीव कर्म धारण करते है।)

अपना आधार मजबूत करे। अपने स्थानपर स्थिर रहे। (युध्दमें अपना स्थान न छोडे।) सब स्पर्धा करनेवाले पीछे रह जावें और स्वयं उनसे आगे निकल जाए ऐसी अपनी तैयारी करे। अपने आप स्वयं कर्म करे और दूसरोंसे कर्म करावे।

(मंत्र ५)

तत् एजित तत् न एजित ।
(वह दूसरोंको चलाता है, पर स्वयं हिलता नहीं।)
तत् दूरे तत् उ अन्तिके।
(वह अज्ञानीके लिए दूर तथा ज्ञानीके लिए समीप है।)
तत् सर्वस्य अन्तः बाह्यतः च।
(वह सबके अन्दर और बाहर है।)

स्वयं अपने स्थानपर स्थिर है और दूसरोंको अपनी ओर आकर्षिक करके उन्हें सत्कर्मांमे प्रवृत्त करावे। दुर्जनोंसे दूर रहे और सदा सज्जनोंके पास रहे।

अपनी अन्दरकी तथा बाहिरकी अवस्थाओंका निरीक्षण करे ।

सर्वाणि भूतानि आत्मिन, आत्मा च सर्व भूतेषु । (सब भूत आत्मामें और आत्मा सब भूतोंमें है ।) (मंत्र ६)

सब भूतोंको अपना आधार देवे और स्वयं सब भूतोंमें प्रिय होकर रहे ।

(मंत्र ७)

सब भूतोंकी अपनी आत्माके समान देखे ।

आत्मा एव सर्वाणि भूतानि । (आत्माही सर्वभूत है ।)

(मंत्र ८)

सः परि- अगात् । स्वयं अपने सब कार्यक्षेत्रोंका निरीक्षण करे ।

(वह सर्वत्र गया हुआ है।) अकायं, अस्नाविरम्।

(वह देहरहित, स्नायुरहित है।)

अव्रणम् ।

(वह व्रणरहित है।)

शुद्धं, शुक्रम् ।

(वह पवित्र और वीर्यवान् है।)

अपापविद्धम् ।

(वह पापसे विद्ध हुआ हुआ नहीं है।)

कविः ।

(वह अतिन्द्रियार्थदर्शी है।)

मनीषी ।

(वह मनका स्वामी है, विचारशील है।)

परिभूः ।

(वह सबसे श्रेष्ठ अथवा विजयी है।)

स्वय अपने सब कायक्षत्राका निरोक्षण कर ।

शरीरकी स्थूल शक्तिको चलानेवाली आत्मिक शक्ति बढावे ।

व्रण, घाव आदि न होवें ऐसा आरोग्य प्राप्त करे ।

पवित्र और वीर्यवान् बने ।

पापसे विद्ध मत हो । (पाप मत कर)

मनुष्य केवल स्थूलदर्शी न होता हुआ सूक्ष्मशक्तियोंका भी ज्ञान प्राप्त करे । हमें मनका संयम करना चाहिए तथा विचारपूर्वक कर्तव्य करने चाहिए । अपनेको शत्रुके आधीन न करते हुए, जिससे विजय प्राप्त हो सके ऐसी अपनी शक्ति बढानी चाहिए ।

अपनी शक्तिसे रहे, परावलम्बी न बने । स्वयंभूः । (वह अपनी शक्तिसे स्थित है।) कर्तव्य जैसे करने चाहिए वैसे विमा भूल चूकके याथातथ्यतः अर्थान् व्यदधात् । करता रहे । (करनेयोग्य कार्य वह करता रहता है।) (मंत्र १६) गरीब- असमर्थोंका पालनपोषण करना चाहिए । पूषा । (वह पोषक है) विशेष ज्ञान संपादन करे। एक ऋषिः । (वह एक ज्ञानी है।) हम अपनी शक्तिपर प्रभुत्व प्राप्त करें, नियामक यमः । बनें। (वह नियामक है।) दूसरोंको प्रकाशका सन्मार्ग दिखावे । सूर्यः । (वह प्रकाशक है।) आश्रितोंका उत्तम रीतिसे पालन करे । प्रजापत्यः । (वह पालक शक्तिसे युक्त है।) नित्य प्रसन्नचित्तसे व्यवहार करे। कल्याणतमं रूपम् । (उसका रूप अत्यंत कल्याण कर है।)

(मंत्र १८)

स्वतः उत्तम मार्गसे ऐश्वर्य प्राप्त करे और दूसरोंको
 उत्तम मार्गसे उन्नतिको पहुंचाए ।
 सब कर्तव्याकर्तव्य कर्मोंका योग्य ज्ञान प्राप्त करे ।

कुटिलता और पापसे (सत्यका पक्ष लेते) युद्ध करके उनका पराभव करे ।

#### सूचना १

यहां जो ईशोपनिषदके मंत्रोंसे बोध दिया गया है, वह उस सूचक मंत्रसे उतनाही मिलता है ऐसा किसीको भी यहां समझना नहीं चाहिए। मंत्रका अर्थ मनमें समझकर उसका थोडा थोडा मनन करनेसे परमेश्वरके गुणोंका ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा। परमेश्वर इस विश्वव्यापक संसारमें जैसे प्रचण्ड कार्य अतुल स्वशक्तिसे कर रहा है वैसे थोडेसे कार्य हमें छोटेसे क्षेत्रमें करते हुए अपने पिताके समान बननेका प्रयत्न करना चाहिए।

(वह उत्तम मार्गसे ऐश्वर्यके पास ले जाता है।)

(वह कुटिलता और पापसे युद्ध करता है।)

सुपथा राये नय (ति) ।

विश्वानि वयुनानि विद्वान्

जुहुराणां एनः युध्यते ।

(वह सब कर्म जानता है।)

येही कर्म मनुष्यको जन्मसे मृत्यु पर्यन्त करने हैं और इसी कर्म मार्गसे अपनी उन्नति साधनी है। परमेश्वरके गुणोंका शांत चित्तसे जितना अधिक मनन होगा, उतना अधिक स्वकर्तव्योंका स्फुरण साधकको होगा; और इस मार्गसे जाते जाते साधकका स्वभाव भी वैसा बन जाएगा और ज्योंही साधकका स्वभाव वैसा बन गया अर्थात् वह स्वाभाविकता अकृत्रिमतासे वैसे कर्म करने लग गया, कि वह साध्यके समीप समीप पहुंचने लगा ऐसा माननेमें कोई दोष नहीं है। 'परमेश्वरके नाम तारते हैं' यह कैसे, यह इस विवेचनसे समझा जा सकता है। वेदमंत्रोंमें इस वर्णनका यह ऐसा उपयोग साधकके लिए है। इस प्रकार वेदमंत्रोंका ज्ञानपूर्वक विचार करके बोध प्राप्त करनेसे 'वेदका एकाध सूक्त अथवा एक मंत्र या आधा मंत्र किंवा परमेश्वरका एक नाम भी मनुष्यके परम उत्कर्षके लिए पर्याप्त है, ऐसा जो समझा जाता है, वह कितना यथार्थ है, यह पाठकोंके ध्यानमें आएगा। अब हम ईशोपनिषद्का थोडीसी भिन्न रीतिसे मनन करते है-

# ईशोपनिषद्में वर्णित मनुष्यकी उन्नतिका मार्ग ।

# (१) मनुष्यका साध्य ।

मनुष्यका साध्य 'तीन शांति' स्थापना करना और उन तीन शान्तियोंका अनुभव लेना है। (१) वैयक्तिक शान्ति- शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि और आत्मामें किसी भी प्रकारकी अशान्ति न रहे और यहां पूर्ण शान्ति स्थिर रहे, उसेही 'आध्यात्मिक शांति' कहते हैं । योगादि साधन इसी अनुभवके लिएही है। (२) सामाजिक शान्ति-समाजमें विभिन्न मनोवृत्तिवाले लोगोंमें शान्ति स्थापन करना और यह दुसरा साध्य मनुष्यके सन्मुख है। सब प्राणियोंके विषयमें प्रेम और दया भावके विचार और आचारको बढानेसे भी यह शान्ति स्थाप्ति हो सकती है। इसेही आधिभौतिक शान्ति कहते है । (३) जागतिक शान्ति- सब चराचर जगत्में शान्ति और समताका स्थापन करना यह अन्तिम साध्य है । इसे 'आधिदैविक साध्य साधने है । इन कर्तव्योंका स्मरण प्रत्येकको करानेके लिए 'शान्तिः शान्तिः शान्तिः' इस प्रकार तीनवार उच्चारण किया जाता है। (देखो शान्ति मंत्र)

#### (२) साधन

उपरोक्त तीन साध्योंको साधनेके लिए 'ज्ञान और कर्म' ये दो साधन हैं। इन साधनोंको प्रयोगमें लानेके लिए प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंको स्थापित किया गया है। ज्ञानेन्द्रियोंसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है और कर्मेन्द्रियोंसे कर्म किए जाते है।

ज्ञानेन्द्रियों के लिए 'ज्ञान-क्षेत्र' और कर्मेंन्द्रियों के लिए 'कर्म-क्षेत्र' है, । जगत्में जाननेयोग्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानक्षेत्रकी व्याप्तिके अन्तर्गत है । पुरुष और प्रकृति, ईश्वर और सृष्टि, आत्मा और अनात्मा, ये दोही प्रकारके पदार्थ संसारमें है । अतः इन दोनोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना यह ज्ञान-क्षेत्रका साध्य है । पञ्च ज्ञानेन्द्रियों से तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इस अन्तः करण चतुष्ट्यसे यह ज्ञान प्राप्त करना है । 'ईशा वास्यं इदं' (अं. 19) 'ईश व्याप्त करता है इस सृष्टिको' ऐसा जो प्रथम मंत्रमें कहा है, उससे हमारा ज्ञानक्षेत्र व्यक्त हो रहा है । 'ईश' शब्दसे 'आत्मा या परमात्मा' और 'इदं' शब्दसे 'सृष्टि, जगत् अथवा संसार' का बोध होता है । मनुष्यको जो ज्ञान प्राप्त करना है वह इसी सम्बन्धमें है । अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो इन दोनोंको प्राप्त करना आवश्यक है । सृष्टि विज्ञानसे 'अभ्युदय' और आत्मज्ञानसे 'निःश्रेयस' प्राप्त हो सकता है । और इन दोनोंकी प्राप्तिसे मनुष्य कृतार्थ हुआ ऐसा माननेमें किसी भी प्रकारकी आपित्ते नहीं दिखती । मनुष्य विशेषतः ऐहिक उन्नति प्रत्यक्ष होनेसे उसे प्राप्त करनेका यत्न करता है । ईशोपनिषद्में 'ज्ञानक्षेत्र' संबन्धी तीन (९-११) मंत्रोंने दोनों विद्यायें प्राप्त करके ऐहिक और पारमार्थिक उन्नति विना विरोधके किस प्रकार साधनी चाहिए, यह उत्तमतया दिस्ताया है ।

# (३) कर्म-मार्ग।

ज्ञान प्राप्त करनेके बाद वह ज्ञानकर्ममें प्रकट होना चाहिए । इसके विना ज्ञानका उचित उपयोग होना संभव नहीं । 'खाना अर्थात् पेट भरना,' ऐसा ज्ञान होनेपर स्थानेके कर्म करनेही पडते है। ठीक ऐसा यहां भी समझना चाहिए । परमेश्वर पूर्ण और सर्वज्ञ होनेसे इस जगत्में उसके श्रेष्ठ कर्म सर्वत्र चल रहे हैं। उसी प्रकार मनुष्यको जितना जितना ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, उतना उतना उसका कर्मक्षेत्र बढता जाएगा, यह सुस्पष्टही है। दोनोंके सम्बन्धसे कर्म उत्पन्न होते है। इस जगत्में **'जगत्यां जगत्'** (मं. १) जगतीके आधारसे जगत् है, अर्थात् संघके आधारसे व्यक्ति है, अथवा समष्टिके आधारसे व्यष्टि है। अतः इस सम्बन्धके कारण व्यक्तिको समाजके हितके लिए कर्म करने चाहिए । व्यक्तिमें भी आत्मा और शरीरका सम्बन्ध होनेसे शरीरको आत्माके लिए और आत्माको शरीरके लिए कर्म करने आवश्यक है। परमात्मा सब जगत्में होनेसे वह सब जगत्को यथायोग्य गति देनेके पवित्र कर्म सर्वदा करही रहा है। अतः मनुष्योको भी अपने कर्तव्य कर्म करने अत्यावश्यक है। इस प्रकार दोनोंका जहां संबन्ध होता है वहां एकका दूसरेसे जो सम्बन्ध होता है, उस संबन्धसे कुछ विशेष कर्तव्य उत्पन्न होते है। इन्हें करनेपर उनकी उन्नति और न करनेपर अवनति होती है । सारांश रूपसे मनुष्यके कर्मक्षेत्रका यह स्वरूप है।

# (४) आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र ।

मनुष्यका प्रथम कर्तव्य अपने शरीरमें सम विकास करना

है। शरीरमें स्थूल और सूक्ष्म, अनेक शक्तियां है। स्थूल शिक्त अधिक बढानेसे सूक्ष्म शिक्तयोंकी प्रगति रुक्त जाती है और सूक्ष्म शिक्तयोंके बढानेका प्रयत्न किया तो स्थूल शिक्तयां क्षीण होती है। इसिलए इन दोनों शिक्तयोंका समिवकास करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है। मनुष्यके अंदरकी स्थूल और सूक्ष्म शिक्तयोंका नामही 'अध्यात्म शिक्त' है और इन शिक्तयोंका विकास करनाही 'आध्यात्मक शिक्त-विकास' है। 'वाक्... प्राण... चक्षुः... श्रोतं... इत्यध्यात्मम्। (छां.च. ३१९८१२)' वाणी, प्राण नेत्र, श्रोत्र इत्यादि शिक्तयां आध्यात्मक शिक्तयां है। इनका विकास आध्यात्मिक शिक्तयां है। इनका विकास आध्यात्मिक शिक्तयां है। स्थूल शिक्तयां बढकर सूक्ष्म शिक्तयोंकी सहायता करें और सूक्ष्म शिक्तयां बढकर सूक्ष्म शिक्तयोंकी सहायक बनें, इसका नाम है समविकास। 'आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र' का तात्पर्य वैयिक्तिक शिक्तयोंका कार्यक्षेत्र है।

# (५) आधिभौतिक कार्यक्षेत्र ।

व्यक्तिकी यह शक्ति जैसे जैसे बढती जाएगी, त्यों त्यों उसके बाह्य कार्यक्षेत्र विस्तृत होते जाएंगे। उसके क्रमशः कुटुम्ब, परिवार, संघ, जात, राष्ट्र, मानवजनता, प्राणी, समष्टि इत्यादि कार्यक्षेत्र एकसे एक उसकी अन्तःशक्तिके विकासानुसार विस्तृत होते जाएंगे। मनुष्य व्यक्ति सम्पूर्ण समष्टिके आधारसे स्थिर है। व्यक्तिका पूर्ण विकास होनेसे पूर्व वह व्यक्ति समष्टिके कार्य करनेके लिए योग्य नहीं हो सकती। अतः व्यक्तिको अपनी योग्यता बढाकर अपनी शक्तिका यज्ञ समष्टिके हितार्थ करना चाहिये।

# (६) आधिदैविक कार्यक्षेत्र।

इससे अगला कार्य विश्वक सम्बन्धमें जो कुछ मनुष्यके करने योग्य है वह है। इस जगत्में जो विश्वशक्ति है, उस शक्तिसे व्यक्ति और संघकी सहायता करवाना, अग्नि, जल, वायु, विद्युत् इत्यादि प्रचण्ड देवी शक्तियां है उन्हें अनुकूल करके उनसे जनता और व्यक्तिके हितके कार्य कराना, यह 'आधिदैविक कार्यक्षेत्र' है।

#### (७) यज्ञ और अयज्ञ ।

मनुष्यको इन त्रिविध कार्यक्षेत्रोंमें अनेक कर्तव्य करने है। और उनके द्वारा वैयक्तिक तथा सामुदायिक सुख और शान्ति प्राप्त करनी है। यह मनुष्यके कार्यक्षेत्रकी व्याप्ति है। वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य करते हुए व्यक्तिके हितके लिए समाजके हितका अर्थात् व्यष्टिके हितके लिए समष्टिके हितका नाश होना नहीं चाहिए । व्यक्तिको समष्टिके लिए आत्मसमर्पण करना 'यज्ञ' और व्यक्तिका अपने सुरसके लिए समष्टिके हितका नाश करना यह 'अयज्ञ' है । यज्ञसे मनुष्यकी उन्नति और अयज्ञसे अवनित होती है । ऊपर जो 'जगत्या जगत्' (मं. १) = समष्टिके आधारसे व्यक्ति है, ऐसा कहा है उसका उद्देश यही है । जिस आधारसे व्यक्ति स्थित है, उस आधारको अपने सुरसके लिए नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस आधारका नाश हुआ तो फिर वह व्यक्ति कहां रहेगी? अतः अपने आधारको नष्ट करनेका भाव अपने आपका नाश करना है । अयज्ञसे जो नाश होता है वह इस प्रकार है ।

# (८) कर्म, अकर्म और विकर्म

व्यक्ति और संघके कर्तव्योंका कार्यक्रम परस्पर अविरोधसे होना चाहिए इसका स्पष्टीकरण 'कर्मक्षेत्र' के तीन मंत्रोंमें किया है। उसके अनुसार प्रत्येकको अपने कर्तव्य करने चाहिए । केवल अस्तित्वके लिएही जो कर्तव्य करने है उनका नाम 'अकर्म' है। क्योंकि उनका परिणाम व्यक्तितक सीमित है। ('अकर्म' शब्दका निष्काम कर्म ऐसा दूसरा अर्थ भी है।) जो कर्तव्य व्यक्ति और समाजके हित करनेवाले है और जो यज्ञ बुद्धिसे किए जाते है, उनका नाम 'कर्म' है । यज्ञवाचक सब शब्द इसी कर्मके पर्याय शब्द है और व्यक्ति तथा समाजका घात करनेवाले जो कर्म है, उन्हें 'विकर्म' अर्थात् विरुध्द कर्म या जो नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म, कहते है । अकर्म तथा कर्म, ये दोनों अविरोधपूर्वक करने चाहिए। केवल विकर्म नहीं करने चाहिए । कर्मक्षेत्रोंमें यह कर्मकी व्याप्ति इतनी विशाल है । तथापि ज्ञान द्वारा अपने कर्तव्य कर्म योग्य रीतिसे करना मनुष्यकी उन्नतिके लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिए 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि' (मं. २) = 'कर्म करने चाहिए', ऐसा उपदेश किया गया है। इस मंत्रमें कर्म करने चाहिए ऐसा जो कहा है, वे कर्म कौनसे यह ऊपर दिखाया गया है। व्यक्ति और संघकी उन्नति करनेवाले जो यज्ञरूप कर्म है वे ही करने चाहिए और इन कर्मोंको करते हुए जिजीविषेच्छतं समाः'। (म. २)= 'सौ वर्ष जीनेके इच्छा कर'। यह वेदका उपदेश है। 'न कर्म लिप्यते नरे'। (मं. २)= 'कर्मीका लेप मनुष्यको नही लगता' ऐसा जो कहा है, वे येही

यज्ञरूप कर्म है । ये मनुष्यको पवित्र करते है, उच्च पदको प्राप्त कराते हैं और पूज्य बनाते है ।

इस प्रकार 'ज्ञान और कर्म' इन दोनों साधनोंसे साधकका कैसे लाभ होता है और उनके द्वारा आत्मोद्धार कैसे करना चाहिए यह यहां दिखाया है। ये दो, एकहीकी दाई और बाई बाजू है, अथवा एकही उन्नतिके रथके ये दोनों पहिये है। इनके द्वारा उन्नतिके मार्गपर मनुष्यके चलनेसे उसका विकास होकर, उसे अंतमें जो पद प्राप्त करना है वहां पहुंच जाता है।

# (९) अमरत्व प्राप्तिका मार्ग ।

'कर्मक्षेत्र' का वर्णन करनेवाले जो (१२-१४) मंत्र है उनमें 'वैयक्तिक कर्मोंद्वारा अपना विनाश दूर करके, संघनिष्ठा द्वारा समुदायके लिए कर्म करते हुए अमृतत्वको प्राप्त करे' (मं. १४) ऐसा कहा है। इसका थोडासा यहां मनन करना चाहिए। संघनिष्ठाका क्या अर्थ है और उससे अमरत्व कैसे प्राप्त होता है, यह यहां विचार करनेयोग्य प्रश्न है। संघनिष्ठ पुरुष यदि वास्तवमें अमर होता है तो चोर डाकू भी कहीं किसीसे कम संघनिष्ठ नहीं। है ऐसी अवस्थामें यहां 'संघनिष्ठा' शब्दसे क्या दिसाया गया है इसका विशेष विचार करना चाहिए। इन (१२-१४) मंत्रोंके अर्थमें 'संघभाव और असंघभाव' ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। यहां 'भाव' शब्दका अभिप्राय भक्ति ऐसा समझना चाहिए।

भाव अथवा भक्ति केवल ईश्वर पर ही रखनी चाहिए। ईश्वर हमारा पूज्य पिता है और उसके हम 'अमृतपुत्र' है। अथवंवेदमें 'अनुव्रतः पितुः' (अथवं. ३।३०।२) 'पिताके कार्यकी आगे चलानेवाला पुत्र हो' ऐसा कहा है। इस नियमानुसार हम सब यदि परमेश्वरके पुत्र है, तो उसके चलाए हुए कार्योंको आगे चलाना या उसके कार्योंका भाग हम अपने ऊपर लेकर उसे योग्य रीतिसे पूर्ण करना हमारा कर्तव्य होता है।

ईश्वरके कौनसे कार्य जगत्में चले हुए है ? ईश्वरके तीन प्रकारके कार्य यहां प्रचलित है। 'सम्रानोंका संरक्षण, दुर्होंका दमन और धर्मका संस्थापन।' (भ.गो. ४।८) ये तीन प्रकारके कार्य परमेश्वर कर रहा है ऐसा सब आर्यशास्त्र कह रहे हैं। येही कार्य हमने किए, या इन कार्योंमें भाग लिया तो हम परमेश्वरके कार्य आगे चला रहे है ऐसा होगा। यही उसकी भक्ति या सेवा है। परमेश्वरकी भक्ति अथवा सेवा करनी चाहिए ऐसा जो कहा है, वह सेवा यही है।

भिक्त, भजन,' इन शब्दोंका अर्थ 'सेवा और सेवन' यही है। (भज् सेवायां) भज् धातुका अर्थ सेवा करता है। पिताकी सेवा पुत्रको करनी चाहिए इसका अर्थ यह है कि पिताद्वारा चलाए कार्यों अपना भाग बढाना चाहिए। सेवक यही कार्य स्वामीके लिये करता है। ईश्वरके सेवकको भी यही कार्य परमेश्वरार्पण बुद्धिसे नित्य करने चाहिए।

'सञ्जनोंका परिपालन, दुर्जनोंका शासन और मानव धर्मकी स्थापना' ये ईश्वरके कार्य हमें करने चाहिए, यही भक्ति है । और इन कर्मोंका करना यह सच्चा 'भक्ति मार्ग' है । अपनी शक्तिके कारण दुर्जन अनेक प्रकारके दुःस अशक्तोंको देते है। उन दुःस्वोंसे अशक्तोंका संरक्षण, करने उन्हें सुखी करना, यह 'जनतामें जनार्दनकी उपासना' करना है। विद्यासे, शक्तिसे, अधिकारसे वा धनसे युक्त पुरुषोंकी सेवा करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा करनेवाले उन्हें चाहिए इतने मिल सकते है। परन्तु जो विद्वान् नही है, बलाढय नही है, अधिकारी नहीं है, या धनवान् नहीं है, उन्हें कोई सहायक नही मिलता । अतः ऐसे दीन जनोंकी सेवा करना, उसकी स्थिति सुधारना, उसकी उन्नतिके लिए अपने आपको समर्पित कर देना, यह 'ईश्वरकी सेवा' है। दीनोंकी दया यह संतोंका मूल धन है। (तुकाराम)। इसी मूल धनसे यह भक्तिका व्यापर करना है । जो संघभावना, संघनिष्ठा या संघोपासना अथवा संभूतिकी उपासना इस ईशोपनिषद्में कही है वह यही है। ईश्वर **'दीनोद्धारक'** है । इसी दीन जनोद्धारणके कार्यका करना जनसंघकी उपासना है । 'गुरुकी सेवा करनी चाहिए । अर्थात् गुरुको किसी बातकी न्यूनता नहीं रहनी चाहिए । इसी प्रकार दीनोंकी सेवा करनी चाहिए , अर्थात् उनका दीनपन हटाकर, उन्हें अदीन बनाकर उनके उद्धारार्थ जो कुछ करना आवश्यक हो वह करना चाहिए ।

यही दीनोद्धारका काम परमेश्वरकी भक्ति है । दुःस्वितोंके दुःस्व देखकर अन्तःकरण स्थिन्न होना चाहिए। इस विषयमें अथर्ववेदका मंत्र देखिए-

ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वेक्षन्त मनसा चक्षुषा च । अग्निष्टानग्ने प्रमुमोमक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः ॥ (अथर्व. २।३४।३) 'जो तेजस्वी लोग बद्ध मनुष्यको अपने मन और चक्षुसे अनुकम्पापूर्ण दृष्टिसे देखते है, उन्हें ही प्रजाजनके साथ रमण करनेवाले विश्वकर्ता तेजस्वी देव प्रथमतः विशेष रीतिसे मुक्ति करता है।'

इस मंत्रमें भी यही कहा है कि दन, दुःसी, बद्ध और परतंत्र लोगोंपर जो लोग दया करते हैं, उनकी दीनता दूर करनेके लिए अविश्रांत परिश्रम करते हैं, उन्हें ही सबसे प्रथम (प्रमुमोक्तु) वह मुक्त करता है, क्यों कि विश्व निर्माता देव (प्रजया संरराणः) जनतामें रहता हुआ उनके आनन्दसे आनन्दित होनेवाला है । इसीलिए वह जनताके दुर्सोंको देखकर स्विन्न होता है और जनताको कष्ट देनेवाले उन दुष्टोंके दलनेके लिए प्रेरणा करता है। 'संघमित्त' क्या है, कैसी प्राप्त करनी चाहिए, और उसे करनेसे (अमृतत्वं) अमरन कैसे प्राप्त होता है, यह इस विवेचनसे ध्यानमें आ जायेगा।

वेद प्रतिपादित 'भक्तिमार्ग' यह है। किस मनुष्यकी जितनी योग्यता होगी, उतने अधिकारक्षेत्रमें वह कार्य कर सकेगा। एकाध वैद्य निर्धन रोगीका योग्य औषधोपचार करके मैने ईश्वर सेवा की ऐसा समझ सकता है। दूसरा कोई वृषितको थोडा जल देकर वैसीही ईश्वर-सेवा कर सकता है। कोई वीर परतंत्र देशको पीडित करनेवाले शत्रुको दूर करने जनताको स्वतंत्र करके परमेश्वरकी सेवा की ऐसा समझ सकता है।

#### स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः।

(भ.गी. १८।४६)

स्वकर्मों ईश्वरको उपासना करके सिद्धि प्राप्त करनेका यह मार्ग है। ये कर्तव्य क्षेत्र विविध है और कर्ताकी पुरुषार्थ शक्तिके अनुसार उसके कर्तव्य भी अनेक है, परंतु उन सबका तत्त्व 'जनतामें जनार्दनकी सेवा' यही एक है। यही 'भक्ति मार्ग' है और पूर्वोक्त 'ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग' ये दोनों मार्ग इसके अन्तर्हित होते है। इस मार्गसे जानेवाला भक्तही सरल और शीघ्र मुक्त होता है, यह उपरोक्त अथर्व वचनसे स्पष्ट प्रतिपादित है।

आजकल प्रचलित भिक्तिमार्गमें इस जनसंघोपासनासे ईश्वर भिक्त होती है ऐसा कोई भी नहीं मानता और केवल 'नाम-स्मरण' ही तारक है ऐसा माना जाता है। वह यद्यपि अन्तःशुद्धि मात्रके लिए ठीक है तथापि ईश्वरकी बहिरंग उपासना वह नही है। अतः उनके कार्य आधेही होते है। तत् उ अन्तः बाह्यतः च। (मं. ५) ईश्वर अन्दर है और बाहिर भी है, नामस्मरणसे यदि उसकी अन्तःकरणमें पूजा हुई, तो उसके 'नाम' से बताये कर्तव्य बहिस्थ जनता रूप जनार्दनके लिए उसे करनेही चाहिए। तभी कर्तव्योंकी आन्तरिक और बाह्य पूर्णता होनी संभव है। एक अन्तर्यामीके कर्तव्य किए तो आधा कार्य हुआ। दूसरा बहिस्थ ईश्वरके लिये कर्तव्यं करनेतक कार्य पूर्णही नहीं होगा।

अब यहां एकही प्रश्नका विचार करना है और वह यह कि 'जन संघ भिक्त' अथवा 'संभूतिकी भिक्त' या पृथिवीपर संपूर्ण जनताकी सेवा एक मनुष्यसे कैसे हो सकती है? वस्तुतः 'संभूति' में सर्व प्राणियोंकी समष्टिकी कल्पना है। किसी भी एक मनुष्यके लिए सब मनुष्योंतक अपनी सेवा पहुंचाना संभव नहीं। इसलिए अपना दया भाव और प्रेमभाव जितना संभव हो, उतना विस्तृत करनेसे, उससे जितनी जनसंघ सेवा होती, उतनी वह जनार्दनको अर्पण होगी और उतनी उसकी उन्नतीमें सहायक होगी क। सब प्राणियोंतक उसकी सेवा पहुंचनेकी कोई आवश्यकता नही है। केवल उसकी संघभित्तिसे अधर्म बढना नहीं चाहिए इतनी सावधानी उसे रखनी चाहिए।

राक्षस भी संघोपासक थे, परन्तु वे अपने संघबलसे दूसरोंका नाश करके अपने भोगको बढानेका प्रयत्न करनेके कारण उनके प्रयत्न जनताके दुःख बढानेके लिये कारण होते थे । इसलिये ऐसे प्रयत्नोंसे अधोगति होती है। 'सब दुष्ट दूर हों, अथवा दुष्टोंकी वृत्ति बदल जाए, सञ्जनोंका संरक्षण हो और धर्मका उत्कर्ष हो'। इस दिशामें जो संघकी भक्ति होती है वही उद्धारक है। इमें दूसरोंके रक्तसे सने हुए भोग हमें मिले ऐसा उद्देश नहीं है, अपितु सर्वत्र शांति फैले, मानवधर्म का उत्कर्ष हो और सब लोग सुस्री हों, इस दृष्टीसे प्रयत्न करना चाहिये । इस कर्तव्यकी दिशा उस उपनिषद्ने संभूति प्रकरणद्वारा दर्शायी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति, यह जो शुद्ध सनातन धर्म है, उसका प्रारंभ अहिंसासे अर्थात् भूतदयासे होकर अंत 'सर्वस्व समर्पण' में होता है। इससे राक्षसी स्वार्थको इस धर्ममें जरा भी स्थान नही है।

#### सत्यनिष्टा।

जगत्में शान्तिकी स्थापना करना यह मनुष्यका साध्य है । और इस साध्यको साधनेके लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीन साधन है । इन तीनां साधनोंका दुरुपयोग न हो इसलिए 'सत्य' की कसौटी मनुष्यंको सदा अपने पास रखनी चाहिए ऐसा पंद्रहवें मंत्रमे सूचित किया है। 'सुवर्णका मोह छोडनेमें सत्य दिखेगा'। 'लोभ छोडना चाहिए' ऐसा कहनेके कारण संघभक्तिसे सब राक्षसी स्वार्थ और अनर्थ दूर हो सकते है।

ऐसी इस निर्लोभ सत्यनिष्ठासे पवित्र हुए ज्ञान, कर्म और भक्तिसे सर्वत्र शांति स्थापित करना मनुष्यका परम कर्तव्य है।

#### सिंहावलोकन ।

'हमने जो कुछ किया उसका क्या परिणाम हुआ, वह हमारे उद्धारके लिए सहायक हुआ वा नहीं, कौनसे प्रतिबंध आए इसका सिंहावलोकन करते हुए उपरोक्त मार्गका अनुसरूण करना चाहिए' ऐसा पुनः १७वें मंत्रमें बताया है। 'कृतं स्मर'='क्या किया है वह देखो और फिर आगे जो कुछ करना है वह करो'। यह उपदेश सबको सदा ध्यानमें रखने योग्य है।

इस प्रकार ईशोपनिषद्के मुख्य उपदेशोंका मनन यहां समाप्त हुआ । इसका इस रीतिसे अधिक विचार करके साधक अपनी उन्नति करते रहें । शेष उपदेश यद्यपि विशेष बोधप्रद हैं, पर वह सुगमतासे समझने योग्य होनेसे उसका यहां अधिक स्पष्टीकरण नहीं किया है ।

#### वेदका आदेश ।

कितने लोग ऐसा समझते हैं कि वेदके मंत्रभागोंमें 'आज्ञा' (विधि) नहीं है। 'मनुष्य'! तू यह कर और यह न कर' ऐसी स्पष्ट आज्ञा नहीं है, ऐसा जो समझते हैं, उसका अर्थ इतनाही है कि सब संहिताओं में सभी आज्ञार्थक वाक्य नहीं हैं। परन्तु वेदों में बहुत आज्ञायें हैं-

- (१) मा गृधः= लोभ मत कर ।
- (२) त्यक्तेन भुञ्जीथाः= दानसे भोग कर ।
- (३) कृतं स्मर= किए हुए कृत्योंका स्मरण कर । इत्यादि आज्ञा इस ईशोपनिषद्मं (अर्थात् यजु.अ.४० में) हैं। इन्हें देखनेपर वेदमें आज्ञायें नहीं हैं ऐसा किसीको भी समझना नहीं चाहिए। परन्तु जो लोग, आज्ञायें नहीं हैं ऐसा मानते हैं, उनका अर्थ वह यह है कि- उन्हें चाहिए उतनी आज्ञायें वेदमें नहीं हैं। 'आज्ञा होनेपरही काम करना, नहीं तो नहीं' यह वृत्ति दास मनुष्योंकी है।

स्वतंत्र मनुष्य आन्तरिक स्फूर्तिसे काम करता है। लोगोंको गुलाम बनानेकी वेदकी इच्छा नहीं है, अतः वह किसीको बहुतसी आज्ञा नहीं करता; परन्तु वह ऐसी शब्द योजना करके वर्णन करता है कि उससे मनुष्यके अन्तःकरणमें स्वयं स्फूर्ति उत्पन्न हो । और वह अपनी अन्तःस्फूर्तिसे स्वतंत्रतासे अपने कर्तव्य करे तथा अपनी उन्नति करे ।

इससे पाठकोंको पता चलेगा कि वेदमंत्रमें आज्ञार्थक प्रयोग बहुतसे नहीं हैं यह वैदिक धर्मके महत्त्वको बढानेवाली बात है। 'इन्द्र अपने बलसे शत्रुका नाश करता है' ऐसा कहतेही, 'हम अपना बल बढाकर शत्रुका नाश करना चाहिए' ऐसी स्फूर्ति मनमें उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वेदोंमें जिस देवताकी स्तुति है वह उपासकके अन्तःकरमें वैसी स्फूर्ति उत्पन्न करनेके लिये ही है। अतः वह आज्ञा न भी हुई तो भी आज्ञाकाही काम करती है। इतनाही नहीं परंतु उसका परिणाम उससे भी अधिक बडा होता है। इस दृष्टिसे वेदके प्रशंसापरके मंत्र अत्यन्त महत्त्वके है । इस ईशोपनिषद्में बहुतसे मंत्र 'आत्मा' देवताकी प्रशंसा परक है । केवल तृतीय मंत्र 'आत्मघातक' लोगोंकी निन्दा परक है। इस प्रकारसे निन्दा करनेवाले जो मंत्र हैं, वे अवनतिकारक कर्म न करनेका उपदेश करते है। 'अमुक मत करो' ऐसी निषेधक आज्ञा न करते हुए 'ऐसे आत्मघातक कर्म करनेसे ऐसी अधोगति होती है' ऐसे वेदमंत्रोंमे कहा है। यह निन्दा सुनकर ऐसे अधोगतिकारक कर्म न करने चाहिए ऐसी स्वाभाविक इच्छा मनमें उत्पन्न होती है। स्तुतिके मंत्रोंसे सत्कर्मींकी ओर प्रेरणा तथा निन्दाके मंत्रोंसे हीन कर्मोंकी ओरसे निवृत्ति होती है । मनुष्यको दुष्ट कर्मोंसे निवृत्त कर सत्कर्मोंमे प्रवृत्त करना यह धर्मका उद्देश इस प्रकार वैदिक धर्मसे सिद्ध होता है। आज्ञा करके मनुष्योंमें गुलामीका भाव बढानेकी अपेक्षा इस प्रकारसे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्तिको ही बदलना सर्वथा श्रेयस्करही है ।

अब वेदके सम्बन्धमें दूसरी एक बात यहां ध्यानमें रखने योग्य है । और वह यह कि वेदमें 'प्रशंसा' रूप मंत्रोंकी संख्या बहुत अधिक है और 'निन्दा' रूप मंत्रोंकी संख्या बहुत थोड़ी है । इस छोटीसी उपनिषदमें अठारह मंत्रोंमेंसे केवल एकही मंत्र निन्दापरक है, शेष इस मंत्र प्रशंसात्मक है । इसका कारण यह है कि 'मनुष्यका मन जिस बातका अधिक मनन करता है तदनुसार वह बनता है ।' मनका यह धर्म है । इसलिए मनके सामने कौनसी बात लानी चाहिए और कौनसी नहीं, इस विषयमें अत्यधिक विचार करना चाहिए । निषेधरूपसे भी यदि बुरी कल्पना

मनके सामने रस दी जांय तो भी उसका बुरा परिणाम मनपर होता है। बुरी बुरी कल्पनायें निषेधरूपमें बार बार सामने आनेसे उनका प्रभाव धीरे धीरे मनपर पडता जाता है और अन्तमें मनके वह स्थिर रूपसे मनपर जम जाता है । इसलिये निषेधकी आज्ञाये भी बहुत थोडी होनी चाहिए और वे ऐसी भाषामें होनी चाहिए कि उनका यथासंभव मनपर प्रभाव कम पड़े । 'बुरी बात मत करो' ऐसा कहनेमें प्रथम बुरी बातकी कल्पना मनुष्यको दी गई और फिर उसका निषेध किया गया । इसलिए ऐसे निषेध वारंवार मनके सामने आने लगे तो उनका अच्छा परिणाम होनेके स्थानपर उनका मनपर अनिष्ट परिणामही होगा । इसीलिए मनके इस धर्मका विचार करते हुए वेदमें बुरी बातोंके निषेघोंके भी मंत्र बहुत थोडे हैं और प्रशंसाके मंत्र प्रकाशके धर्मकी स्फूर्ति देनेवाले होनेसे अधिक है। ईशोपनिषद्में अथवा यजुर्वेदके ४० वे अध्यायमें १६ मंत्र प्रशंसापरके हैं और केवल एकही मंत्र निन्दापरक है।

उपदेश भी केवल 'सत्यधर्मकी दृष्टि' (मं. १५) मनुष्यके मनमें उत्पन्न करनेके लियेही करना चाहिये और वह सत्यकी प्रशंसा करके किया जाना चाहिये न कि असत्यका निषेध करते हुए । वेदके उपदेशमें यह विवेक अवश्य है । इस बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिए ईशोपनिषद्का उपदेश सर्वथा सरल शब्दोंमें नीचें दिया जाता है। भावार्थ स्पष्टतया ध्यानमें आनेके लिए उसमें कुछ शब्द अधिक प्रयुक्त किये गए हैं और कहीं कहीं क्रियापदोमें थोडासा परिवर्तन भी किया है। कहां क्या परिवर्तन किया गया है यह पीछे दिए गए उपनिषद् वचनोंसे पाठकोंके ध्यानमें आ सकता है। यह परिवर्तन इसलिये किया है कि किस मंत्रसे किस भावनाकी जाग्रति मनमें उत्पन्न होती है, यह पाठकोंके ध्यानमें शीघ्र आ सके।

# उपनिषद्का भावार्थ । शान्ति मंत्र ।

वह आत्मा पूर्ण है और उससे उत्पन्न हुआ यह जगत् भी पूर्ण है। पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है। यद्यपि उस पूर्णसे यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है तथापि वह जैसाका वैसाही परिपूर्ण रहा है, उसमें कुछ भी न्यूनतानहीं हुई है।

#### आत्मज्ञान ।

(१) (आत्मा) ईश इस सम्पूर्ण जगत्में व्याप रहा है। इस जगत्में संघके आधारसे व्यक्ति रहता है। अतः व्यक्तिको अपने भोगोंका त्याग (यज्ञ) संघके लिए करना चाहिए और त्याग करके जो कुछ अवशिष्ट रहे उसका अपने लिए भोग करना योग्य है। कोई लोभ न करे। धन किसी एक व्यक्तिका नहीं, वह सब जनसंघका है।

- (२) मनुष्य इस जगत्में सर्वदा प्रशस्त कर्मही करता रहे, और सौ वर्षतक जीनेका प्रयत्न करे । यह ही मनुष्यका धर्म है; इसे ध्यानमें रखना चाहिए । इसको छोडकर दुसरा उन्नतिका मार्ग नहीं है । सत्कर्म करनेसे मनुष्यको दोष नहीं लगता ।
- (३) केवल शारीरिक शक्तिके लिये ही प्रसिद्ध कुछ लोग हैं, परन्तु उनमें आत्मिक ज्ञान जरा भी नहीं होता। जो आत्मघातकी लोग है वे मरनेके बाद और जीतेजी भी, ऐसेही लोगोंमें गिने जाते है।
- (४) वह आत्मा अद्वितीय, स्थिर, सबसे प्रथम, द्रष्टा और मनका भी प्रेरक है। वह इन्द्रियोंको नही दीस्पता। सब वेगवान् पदार्थोंकी अपेक्षा भी उसका वेग अधिक है। उसके आधारसेही मनुष्य अपने कर्म धारण करता रहता है।
- (५) वह स्वयं नहीं हिलता तो भी सबको चलाता है। वह दूर होता हुआ भी सबके पास है। वह सबके अन्दर और बाहिर भी है।
- (६) जो सर्व प्राणियोंके आत्मामें और आत्माको सब प्राणियोंमें देखता है वह किसीका भी तिरस्कार नहीं करता।
- (७) जिस समय आत्माही सब भूत बन गया उस समय सर्वत्र एकत्वका अनुभव प्रतीत होनेसे उसे किसी भी कारणसे शोक अथवा मोह नहीं होता ।
- (८) वह सर्व व्यापक है। वह देह रहित, स्नायु और व्रणसे रहित है। उसी प्रकार वह शुद्ध, निष्पाप, तेजस्वी, अतीन्द्रियार्थदर्शी, मनका स्वामी, विजयी और स्वयंभू है, और वह सदा सब कर्तव्य योग्य रीतिसे करता रहता है।
- (९) जिनकी दृष्टि केवल व्यक्तितकही सीमित है वे अधोगतिको जाते है और जिनकी दृष्टि केवल संघतक सीमित है वे भी अधोगतिको पाते है।
- (१०) व्यक्ति निष्ठासे एक लाभ होता है और संघनिष्ठासे दूसरा लाभ होता है ऐसा विचारशील उपदेशक कहते आये है।
- (११) व्यक्तिका हित और संघका हित इन दोनोंको साधना चाहिए । व्यक्तिकी उपासनासे वैयक्तिक कष्ट दूर करके संघसेवासे साधक अमर हो सकता है ।

- (१२) जो केवल जगत्की विद्याकेही पीछे लग जाते है वे अवगत होते हैं। इसी प्रकार जो केवल आत्माकी विद्याके पीछे लग जाते हैं वे भी अवनत होते है।
- (१३) जगत्की विद्याका फल और आत्माकी विद्याका फल पृथक् पृथक् है ऐसा विचारशील उपदेशकोंका कहना है।
- (१४) जगत्की विद्या और आत्माकी विद्या ये दोनोंही साथ साथ उपयोगी है। जगत्की विद्यासे (सांसारिक) दुःख दूर करके साधक आत्माकी विद्यासे अमर हो सकता।
- (१५) प्राण अपार्थिव अमृत है और यह स्थूल शरीर नाशवान् है। अतः हे जीव! ओंकारका जप कर और अपने किए हुए कर्मोंपर विचार कर।
- (१६) हे देव ! हमें उत्तम मार्गसे अभ्युदयके पास ले जा | तू हमारे सब कर्मोंको जानताही है | हमारेसे कुटिल पापोंको दूर कर | इसके लिए हम सब तुझे नमस्कार करते हैं |
- (१७) सत्यका मुख सुवर्णके ढक्कनसे ढका गया है। अतः यदि सत्य देखना हो तो वह सुवर्णका ढक्कन दूर करना चाहिए। शरीर धारण किया हुआ मैं प्राणशक्तिसे उन्नति चाहनेवाला तेरा उपासक हूं।

यह ईशोपनिषद्का सरल रूपान्तर है। शब्दशः अनुवाद पूर्व स्थानमें दिया है। यह यहां पुनः देकर द्विरुक्तिका दोष किया है, तथापि कई मंत्रोंका आशय केवल भाषान्तरसे एकदम ध्यानमें नहीं आसकता, अतः यह सरल शब्दोंमें रूपान्तर दिया है। इस आत्म-सूक्तमें मुख्यतः आत्माका गुणवर्णन है, तथापि प्रार्थना, उपासना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, आज्ञा, याचना आदेश आदि सब प्रकारके मंत्र इसमें है, इस दृष्टिसे विचार करनेवालेको यह सरल रूपान्तर सहायक होगा। आज्ञा और निन्दा कितनी थोडी है और प्रशंसा कितनी अधिक है इनकी तुलना यहां देखने योग्य है। बुराईकी निन्दातक अधिक नहीं करनी चाहिए, और की भी तो बहुत थोडी। बुरे शब्दोंसे जिह्नाको थोडासा भी खराब करना नहीं चाहिए। सुविचारके शब्दही उच्चारने चाहिए। यही वेदका आशय है। देखिए-

भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभियंजत्राः । (ऋ. १।८९।८) 'अच्छी बातें कानोंसे सुनें और अच्छीही बातें आंखोसे

देखें ।' किसी भी तरहसे, निषेध करनेके लिए भी बुराईका स्मरणतक न करें। वेदमें स्तुति और प्रशंसापरक मंत्र अधिक तथा निन्दा और आज्ञापरक कम है, इसका यही कारण है। मनका स्वभावधर्म 'मननसे तद्रप होनेका' होनेसे वेदोंने प्रशंसनीय दिशाही लोगोंके सामने रखी है। सत्यके शिवाय शेष जो कुछ है। वह असत्यही है। उसका वर्णन करके मनको कलुषित करनेसे क्या लाभ? इसके अतिरिवत 'सत्य एक' होनेसे उसको कहा जा सकता है, पर असत्योंकी गणना करके कहना असंभव है । उदाहरणार्थ एक और एक कितने होते है ? इस प्रकार उत्तर एकमात्र सत्य 'दो' है, इसके सिवाय शेष सब संख्याएं असत्य है । ऐसी दशामें उन सब असत्य उत्तरोंका कहना कठिन है पर इस प्रश्नका एक मात्र सत्य उत्तर 'दो' अति सुगमतासे प्रकट किया जा सकता है। यह बात सब विषयोंके सत्यासत्यके कथनमें समझनी चाहिए।

उपरोक्त मंत्रोंमें जो स्तुतिविषयक मंत्र है, वे परमात्माके गुणोंकी प्रशंसा कर रहे है । परन्तु कभी न कभी इस उपासककी आत्मा उन गुणोंसे युक्त होनेवाली है, अतः 'हमारे अन्दर विद्यमान् आत्माके भावी स्वरूपका वर्णन' यह है, अथवा 'सोऽहं' (मं.१७) = 'वह में हूं' ऐसा समझते हुए वह वर्णन पढनेसे अपनी उन्नति कितनी हुई है और कितनी होनी है, यह उससे ठीक ठीक ज्ञान होगा। इस तरह जाननेसे अपनी कर्ममार्गपर कितनी प्रगति हुई है इसका ज्ञान प्रत्येकको हो सकता है।

# तीन मार्ग ।

ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग ये तीन मार्ग है। इन्हें एकही स्तुति विषयक मंत्रमें अथवा सूक्तमें कैसे समझा जा सकता है यह अब देखिए। उपरोक्त सूक्तमें (१) जो परमात्मापरक स्तुतिका वर्णन है, वह हमारी आत्माका, उसके पूर्णत्वको प्राप्त करनेकी अन्तिम अवस्थाका वर्णन है, क्योंकि 'सोऽहं (मं. १७)'= 'वह मै' होनेसे वह वर्णन जैसा उसका है वैसा मेरा भी है, ऐसा समझकर यह आत्माका ज्ञान हमें कितना प्राप्त हुआ है, यह देखते जाना और आगे अनुभव प्राप्त करनेका प्रयत्न करते जाना यह, 'ज्ञान मार्ग' है। (२) परमात्मा क्या करता है यह उसके वर्णनसे या स्तुतिसे जानकर तत्सदृश कर्म 'स (इव) अहं'= 'उसके सदृश मैं' होऊंगा ऐसी भावनासे अपने कर्तव्य क्षेत्रानुसार यथा संभव निर्दोषपूर्ण

कर्म करते रहना यह 'कर्ममार्ग' है । इस विषयमें, क्या क्या बोध लेना चाहिए यह मंत्रखण्डोसे तालिका द्वारा पहिले दिया है । (३) इन दोनों मार्गोंमें कुछ समानताका नाता दिस्पाया जाता है। जगत्में परमेश्वरके जो महान्से महान् कार्य चल रहे हैं उनमेंसे यथा संभव भाग परमेश्वरार्पण बुद्धिसे बंटाना, उससे जनतामें जनार्दनकी यथाशक्ति सेवा करनी और फलेच्छाकी जरा भी इच्छा न रखते हुए' (तस्याऽहं)'= 'उसका मै हूं' ऐसी भावनासे केवल ईश्वरार्पण बुद्धिसे की गई सेवाको परमेश्वरकोहीं अर्पण करना, यह 'भक्तिमार्ग' है। एकही स्तुति विषयक सूक्तसे ये तीनों मार्ग इस रीतिसे विचार और मनन करनेवालेको सुगमतया समझमें आ सकते है। आधुनिक समयमेंही ये मार्ग प्रचलित हुए है। ऐसी बात नही है। अपितु वेदमें ये पूर्वसेही इस प्रकारसे है। इस ईशोपनिषद्कें मंत्रोंसे ये तीनों मार्गा पाठक समझ सकेंगे । भक्तिमार्गका उत्तम उदाहरण हनुमान्जीका है। रामनामके जपसे अंतरंगकी पवित्रता करनी और श्रीरामके जगदुद्धारक कर्मोंका यथाशक्ति अपने ऊपर भार लेकर ईश्वरकीही बहिरंग उपासना करनी, ये भक्तिमार्गके द्विविध कार्य श्री हनुमान्जीको जीवनोको देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होते है । ऐसे और भी बहुत भक्त है । उनके चरित्रोंमें भी यही बात दिखाई देगी।

### विरोधका परिहार

ईशोपनिषद्में 'विद्या प्रकरण' और 'संभूति प्रकरण' है। उनमें 'विद्या अविद्या' और 'संभूति असंभूति' इन शब्दोंके अनेक भाष्यकारोंने अत्यन्त विविध अर्थ किए है। इसीलिए इनके अर्थ अन्तर्गत प्रमाणोंसे क्या होते हैं यह यहां दिखाना आवश्यक है। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-

प्रथम मंत्रमें 'ईशा वास्यमिदं सर्वं' ऐसा वाक्य है। इसमें 'ईश और इदं' ये दो पदार्थ ज्ञातव्य हैं और ये एक दूसरेसे भिन्न हैं। इनका ज्ञानक्षेत्र है।

ईश इदं ईश जगत् ईश अनीश आत्मा अनात्मा आत्म-विद्या अनात्म-विद्या ...विद्या अ...विद्या

इस प्रकार ये शब्द प्रथम मंत्रके अनुरोधसे बनते हैं।

येही शब्द विद्या अविद्या प्रकरणमें क्रमशः 'आत्मज्ञान और जगत्का विज्ञान' इस अर्थमें आए है। पहिले मंत्रके पदोंका विचार करनेपर अगले मंत्रोंका स्पष्टीकरण सुगमतासे हो जाता है। और किसी भी प्रकारकी शंका नहीं रहती।

इसी मंत्र भागके अगले 'जगत्यां जगत्' ये शब्द जगत्का वर्णन करनेवाले है। जगत् कैसे है? इसका उत्तर है कि वह 'जगतीके आधारसे जगत्' स्थित है। जगतोंके समूहका नामही 'जगती' है। 'संघके आधारसे व्यक्ति इस जगतमें रहती है' यह जगत्का नियम है। 'एक और उसकी जाति', यह जगत्का रूप है।-

जगती जगत् सं+भूति अ+संभूति संघ व्यक्ति

'सं+भू' धातुका अर्थ 'एक होकर रहना' है। एक होकर न रहनेके भावको 'अ+सं+भू' धातु दर्शा रही है। एक होकर जमा करके रहनेकी एक कल्पना और अकेले अकेले रहनेकी दूसरी कल्पना, ऐसी दो कल्पनायें, 'संभूति और असंभूति' इन दो शब्दोंसे दिस्पाई गई। इन दोनोंकी जंजीर बनाकर उससे मनुष्यकी उन्नति किस प्रकार साधी जा सकती है, यह इस प्रकरणमें दर्शाया गया है।

परस्परविरोधी शक्तियोंसे एक दूसरेके लिए सहायता कैसी प्राप्त करनी चाहिए, यह बात पाठक यहां अवश्य ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जगत्में सर्वदा परस्पर विरोधी विचारकोंकी यदि कहीं भेट भी हो गई तो एक दूसरेके विचारोंकी एकता न होनेसे प्रायः झगडे होते है और उनके बढ जानेसे दोनोंका नाश हो जाता है। परन्तु यदि दोनों विरुद्ध शक्तियोंको एक केन्द्रमें परस्पर सहायक बनाया जाय, तो दोनोंका अनेक प्रकारसे कल्याण हो सकता है। विरोधी प्रतीत होनेवाली शक्तियोंको सहायक कैसे बनाना चाहिए, यह इस प्रकरणका विचार करनेवाला सुगमतासे समझ सकता है।

#### असुर्य लोक ।

'असुर्य लोक' गाढ अंधकारसे व्याप्त है ऐसा तृतीय मंत्रमें कहा है। ये असूर्य लोक कौनसे है, इस विषयमें बहुतोंने बहुतसे तर्क किए है। कितनोंने 'सूर्य जहां नहीं है ऐसे देश' ऐसा अर्थ किया है। परन्तु यहांपर 'असुर्य' शब्द है 'असूर्य' नहीं। दूसरे कुछ मानते हैं कि 'असुर' का अर्थ राक्षस है, और उनके देशका नाम 'असुर्यलोक' है। परन्तु ये सब अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होते। वेदमें 'असु+र' यह शब्द 'प्राणशक्ति (असु+र) देनेवाला' इस अर्थमें परमेश्वरके लिए आया है। वेदमें बहुतसे देवताओं के लिए 'असुर' शब्द इसी अर्थमें विशेषण रूपसे आया है। 'असुरत्व' शब्द (ऋ ग्वेदमें २८ बार), वाज. यजुर्वेदमें ३ बार, और अर्थवेमें २ बार) उपरोक्त अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। 'असुर्य' शब्द वेदमें अन्य दूसरे किसी अर्थमें भी नहीं आया है और केवल 'परमेश्वरसे मिलनेवाले (असु-र्य) प्राणोंके बल' इसी एक अर्थमें आया है। प्राणके ऊपरके बौद्धिक, मानसिक आदि बल इससे भिन्न है।

इस अर्थकी ठीक ठीक समझनेके लिए यहां थोडासा भिन्न रीतिसे विचार करना आवश्यक है। शरीरमें (असु) प्राणोंकी शक्तिको गति देनेवाला आत्मा है। उसके रहते हुए शरीरमें प्राण शक्ति कार्य करती रहती है और वह गया कि प्राणींका कार्य बन्द होता है । इस दशामें शरीरमें (असु+र) प्राणशक्ति देनेवाला आत्माही है इसमें शंका नहीं । इस आत्माके जो बल शरीरमें दीखते है वे 'असुर्य' बल है । आत्मासे प्राप्त जो प्राणोंके बल है वे येही है। ये प्राणोंके बल इन्द्रियोंमें और शरीरमें संचार करते है, इसीलिए प्राणोंके बल इस स्थूल शरीरमें संचार करते है, इसीलिए दीस्तते है। रावणके शरीरमें जैसे ये असुर्य बल थे वैसेही रामके भी शरीरमें थे । केवल दोनोंमें भेद इतना था कि रावण अपनी शक्तिसे दूंसरोंकी परतंत्र करके अपने शारीरिक भोग बढाता था और इसलिए राक्षरं गिना जाता था और श्रीरामचंद्र समर्थ होते हुए भी स्वयं कष्ट उठाकर दुः सितोंके दुः सको दूर करनेके लिए आजन्म प्रयत्न करते रहे । अतः उनकी गणना देवोंमें हुई । असुर्य बल दोनोंमें होता हुआ भी एक देव और दूसरा राक्षस बन सकता है । इसका कारण उनकी आत्मिक शक्तिकी प्रवृत्तिमें भेद है। इसीलिए ही-

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृत्ताः ।

'असुर्य बलसे प्रसिद्धि पाए हुए वे लोग हैं जो गांढ अंधकारसे व्याप्त है।' इस मंत्रमें 'असुर्यलोकों' का 'गांढ अन्धकारसे व्याप्त' ऐसा विशेषण दिया है। वह इसीलिए कि प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले दुसरे असुर्य लोक भी है।, उनका बोध इस मंत्रमें न हो। उनका वर्णन हम इसप्रकार कर सकते है-

असुर्या नाम ते लोका आत्माभासा प्रकाशिताः । तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मविदो नराः ॥ 'असुर्य बलसे प्रसिद्ध वे लोग हैं कि जो आत्माके तेजसे प्रकाशित होते है। उनमें मरनेके बाद भी उनकी गणना होती है जो कोई आत्मज्ञानी नर है।' (यह श्लोक हमने अपनी कल्पनासे बनाया है।)

ऐसी अर्थापत्तिसे और विशेषणके अनुसंधानसे श्लोकका हम निर्माण कर सकते है, और इससे पता चलेगा कि असुर्य लोग जैसे राक्षसोंमें हो सकते है, ठीक वैसेही देवोंमें भी हो सकते है। रावण और राम दोनोंही असुर्य शक्तिसे युक्त थे, पर रावण अंधतमसे व्याप्त था और दूसरा आत्मप्रकाशसे पूर्ण था; क्योंकि प्रथमकी अन्तःकरण-प्रवृत्ति स्वार्थी भोग तृष्णासे अन्ध हुई थी और उसके विरुद्ध दूसरेकी शुद्धाचरण और जगदुद्धारकी प्रेरणासे प्रकाशित हुई थी। अन्तःशक्ति भी एंजिनकी तरह है। वह केवल गति देती है। एंजिनकी शक्तिसे काटनेके यंत्र जैसे फिरते है वैसेही जोडनेक यंत्र भी फिरते है। इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए।

#### धनका अपहार ।

प्रथम मंत्रमें 'मा गृधः, कस्य स्विद् धनं' । (मं. १) ऐसा एक चरण है। उसका,' (१) लोभ मत कर, (२) धन भला किसका है ?' ऐसा अर्थ हम पहिले कर आए है। कुछ लोग इस मंत्रखण्डके ऐसे दो भाग न मानते हुए 'कस्य खिद् धनं मा गृधः ।' किसीके भी धनका लोभ मत रख, ऐसा अर्थ करते है। यद्यपि यह अर्थ बुरा नहीं है तथापि इस मंत्रमें जो 'स्वित्' शब्द है वह प्रश्नार्थक है। 'क्या, भला' ऐसाही उसका अर्थ होता है। 'कस्य स्वित्' इसका 'कस्य चित्' ऐसा अर्थ नहीं होता। 'दूसरे किसीके भी धनपर लोभ मत रख' ऐसा अर्थ कई मानते है । दूसरेके धनका अपहार मत कर, दूसरोंको लूट करके अपने उपभोग मत बढा । यह एक उत्तमही उपदेश है पर इससे अर्थापत्तिद्वारा एक ध्वनि निकलती है कि 'स्वयं कष्ट उठाकर प्राप्त की हुई जो धन संपत्ति हो और जो पैत्रिक संपत्ति अपने भागमें आई हुई हो, वह दूसरेकी न होनेसे और केवल अपनी ही होनेसे उस सर्व संपत्तिका हम स्वयं चाहिए जैसा उपभोग करें, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं ।' इस दृष्टिसे यह अर्थ धर्मकी दृष्टिमें थोडासा गौणही प्रतीत होता है । धर्म ऐसा कहता है कि जो कुछ हमारा धन हो उसका भी लोभ न करते हुए उसका यज्ञ करना चाहिए अर्थात् 'उसका विनियोग सज्जनोंके सत्कार करनेमें, समान लोगोंकी संगतिकरणमें

और जिनमें न्यूतना है उनकी न्यूनता हटाकर पूर्णता करनेके लिये दान देनेमें व्यय करना चाहिये।' यज्ञ अर्थात् 'सत्कार-संगति-दानात्मक सत्कर्म ।' अपने धनका इन कार्योमें उपयोग करना चाहिये।' अपने धनका ऐसा उपयोग करना ही वास्तविक (त्यक्तेन भुझीथाः I (मं. १)) है ऐसा माने, और ऐसा अपने धनका यज्ञ करके जो कुछ अवशिष्ट रहेगा उसका अपने लिए भोग करे । यज्ञशेष भक्षण धर्म है, यहां दूसरेके धनका लोभ नही करना चाहिये; इतनाही अर्थ है यह बात नहीं अपितु धनका भी लोभ नहीं करना चाहिये ऐसा यहां दर्शाया है। (त्यक्तेन भुञ्जीथाः) दानसे अपने धनके भोगकी आज्ञा है। (मः गृधः) धनका लोभ मत कर (कस्य स्वित् धनं?) किस एक व्यक्तिका भला धन है ? इसका विचार कर । ऐसा मंत्रका अर्थ सीधा दीसता है । विचारकको उसी समय पता लग जाएगा कि धन किसी एक व्यक्तिका नहीं है; क्योंकि जो व्यक्ति धन मेरा है ऐसा मानता है, वह व्यक्ति थोडेही समयमें सब धन यहींपर छोडकर चला जाता है। इसलिये धन किसी भी एक व्यक्तिका नहीं, यह सत्य है। धन सब जनताका, समाजका, संघका अथवा जातिका या समष्टिका है, व्यक्तिका नहीं । यद्यपि धन कुछ कालके लिए एक व्यक्तिके आधीन होता है, तथापि उस धनका वास्तविक स्वामी समाज है और वह व्यक्ति उस समाजके धनके एक भागका 'विश्वस्त पंच' है । पंच अपने आधीन धनका अपने लिए उपभोग नहीं कर सकता, वह जिसका है उसके लिए उसका उपयोग कर सकता है। ठीक इसी प्रकार यहां प्रत्येक व्यक्तिको अपने धनका यज्ञ करनेकाही अधिकार है, अर्थात् जनताके हितार्थ कर्तव्यकर्म करनेमेंही खर्च करनेका उसे अधिकार है। उस धनका अपने भोगके लिए सर्च करनेका उसे अधिकार नहीं ।

# अग्निदेवता ।

ईशोपनिषद्के अन्तिम मंत्रमें 'अग्नि' देवताकी प्रार्थना है। वहां अग्नि शब्दसे किसका बोध लेना चाहिए इसका विचार करना चाहिए। बहुतसे लोग अग्नि शब्दसे 'यझमें उपयोगमें आनेवाली आग' ऐसा यहां समझते है। यद्यपि अग्नि शब्दका ऐसा अर्थ है तथापि वह यहां इष्ट नहीं है। वह सम्पूर्ण सूक्त एकही देवताका वर्णन करता है। उसी एकही देवके लिए इन सूक्तमें निम्निलिखत नाम आए है + (मं. १) ईश, (मं. ४), एकं, तत्, एनत्, पूर्व, (मं. ५) तत्, (मं. ६-७) आत्मा, (मं. ८), सः, कविः, स्वयंभूः, (मं. १) सत्यं, (मं. १६) पूषा, ऋषिः, यमः, सूर्यः, (मं. १८) अग्निः।

इन शब्दोंपर विचार करनेपर 'सः, तत्, ईशः स्वयंभूः, कविः, सत्यः, पूषा, यमः, अग्निः, आत्मा' इत्यादि सब नाम एकही परमात्माके है ऐसा स्पष्ट दीस्पता है। एक सूक्तमें एक देवताकेही गुण दिस्तानेके लिए ये सब शब्द आए है। 'आत्मा' के अतिरिक्त इस सूक्तका अन्य कोई देवता आजतक किसीने भी नहीं माना है। अतः अग्नि आदि शब्द एक आत्माकेही वाक इस सूक्तमें आए हैं यह निर्विवाद है। यही आशय निम्न ऋचा भी दर्शा रही है।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सः सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विपा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं

मातिश्वानमाहुः ॥ (ऋ. १।१६४।४६) इस मंत्रमें एक आत्माके इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान्, यम, मातिरश्वा ये नाम हैं ऐसा कहा है। इस वेदमंत्रको देखनेसे अग्नि, यम आदि शब्द उस एक अद्वितीय स्वयंभू परमात्माकेही वाचक है इस विषयमें शंका नहीं रहेगी।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

।। चालीसवां अध्याय समाप्त ॥

वाजसनेयि-शुक्ल-यजुर्वेद-संहितायः कण्डिकानां

# ॥ वर्णानुक्रम-सूची ॥

अँशुना ते अँशुः २०,२७ अ्शुर्शृष्टे देव ५,७ अँशुश्च में रश्मिश्च १८, १९ अक्रन्कर्म कर्मकृतः ३,४७ अक्रन्ददग्नि स्तनयन् १२,६; २१; ३३ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव ३,५१ अक्षराजाय कितवं ३०,१८ अग्न आयूँ वि पक्स १९,३८;३५,१६ अग्न इन्द्र वरुण ३३,४८ अग्नये कव्यवाहनाय २,२९ अग्नये कूटरून् २४,२३ अग्नये गायत्राय २९,६० अग्नये गृहपतये १०,२३ अग्नये त्वा मह्यं ७,४७ अग्नेऽनीकवते २४, १६; २९, ५९ अंग्नये पीवानं ३०,२१ अग्नये स्वाहा २२,६,२७ अग्ना इ पत्नीवन्त्सज्ः ८,१० अग्नावग्निश्चरति ५,४ अग्निं युनज्मि शवसा १८,५१ अग्नि स्तोमेन बोधय २२, १५ अग्निँ हृदयेन ३९,८ अग्निँ होतारं मन्ये १५,४७ अग्निं सं मन्ये यो १५,४१ अग्निं दूतं पुरो दधे २२,१७ अग्निः पशुरासीत् २३,१७ अग्निः पृथुर्घर्मणस्पतिः १०,२९ अग्निः प्रियेषु धामसु १२,११७ अन्निमद्य होतारम् २१,५९; २८, २३;

जन्मना १८,३६ जन्मना प्राणम् ९,३१ जन्मनः २६,९ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः ३, ९ अग्निर्ज्योतिषा ज्योतिष्मान् १३,४० अग्निर्देवता वातो १४,२० अग्निर्मूर्धा दिवः ३, १२, १३, १४, १५

20

अग्निर्वृत्राणि जङ्गनद् ३३,९ अग्निश्च पृथिवी च २६,१ अग्निश्च म आपश्च १८,१४ अग्निश्च म इन्द्रश्च १८,१६ अग्निश्च मे धर्मश्च १८,२२ अग्निष्यात्ताः पितरः १९,५९ अग्निष्दात्तानृतुमतो १९,६१ अग्निस्तिग्मेन शोचिषा १७,१६ अंग्नीषोमयोरुज्ञितिम ् २, १५ अग्ने अच्छा वदेह नः ९,२८ अग्ने अंगिरः शतं ते १२,८ अग्ने गृहपते सुगृहपतिः २,२७ अग्ने जातान् प्र णुदा १५.१ अग्ने तमद्याखं न १५,४४; १७,७७ अग्ने तव श्रवो क्यों १२,१०६ अग्ने त्वं नो अन्तम ३, २५; १५, ४८; 24, 80

अग्ने त्वं पुरीध्यो १२,५९ अग्ने त्वं सु जागृहि ४,१४ अग्नेऽदच्धायो शीतम २,२० अग्ने दिवो अर्णमच्छा १२,४९ अग्ने नय सुपथा ५, ३६, ७, ४३; ४०,१६

अग्नेः पक्षतिर्वायोः २५,४ अग्ने पत्नीरिहा वह २६,२० अग्ने पवस्व स्थपा ८,३८ अग्ने पाथक रोचिषा १७,८ अग्ने प्रेहि प्रथमो १७,६९

88

अग्ने ब्रह्म गृभ्णीध्व १,१८ अग्नेऽभ्यावर्तिन्नभि १२,७ अग्ने यत्ते दिवि वर्चः १२,४८ अग्ने यत्ते शुक्रं १२,१०४ अग्ने युक्षा हि ये १३,३६ अग्नेरनीकमप आ ८,२४ अग्नेर्जनित्रमसि ५, २ अग्नेर्भागोऽसि दीक्षाया १४,२४ अग्नेर्वोऽपन्नगृहस्य ६,२४ अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा २,७ अग्ने वाजस्य गोमत १५,३५ अग्ने वेहोंत्रं वेर्दूत्यम् २,९ अग्ने व्रतपते व्रतम् १,५; २,२८ अग्ने व्रतपास्त्वे ५, ६; ४० अग्ने शर्ध महते ३३,१२ अग्ने सहस्व पृतना ९,३७ अग्ने सहस्राक्ष १७,७१ अग्नेस्तनूरसि वाचो १,२५ अग्नेस्तनूरिस विष्णवे ५,१ अग्ने स्वाहा कृतुहि २७,२२ अग्रेणीरसि स्वावेश ६,२ अग्ने बृहन्नुषस्नाम् १२,१३ अङ्गान्यात्मन् भिषजा १९,९३ अद्भिरस्रो नः पितरो १९,५० अचिक्रदद् वृषा हरिः ३८,२२ अच्छायमेति शवसा २७, १४ अच्छित्रस्य ते देव ७,१४ अजस्रमिन्दुमरुषं १३,४३ अजारे पिशङ्गिला २३,५६ अजीजनो हि पवमान २२, १८ अजो ह्यग्नेरजनिष्ट १३,५१ अति निहो अति स्त्रिधो २७,६ अति विश्वाः परिष्ठा १२, ८४

अत्यन्यॉ अगां नान्यॉ ५,४२ अत्र पितरो मान्यध्वं २,३१ अत्रा ते रूपमुत्तमम् २९, १८ अथैतानष्टौ विरूपाना ३०,२२ अदब्धेभिः सवितः ३३,६९;८४ अदितिद्यौरदितिः २५,२३ अदितिष्ट्वा देवी ११,६१ अदित्यास्त्वगस्यादेत्यै ४,३० अदित्यास्त्वा पृष्ठै १४,५ अदित्यासत्वा मूर्धन्ना ४,२२ अदित्यै रास्नासि १,३०, ११,५९ 36,3 अदित्यै व्युन्दनमिस २,२ अदृश्रमस्य कतवो ८,४० अद्भयः क्षीरं व्यपिवत् १९,७३ अद्भयः सम्भृतः पृथिव्यै ३१,१७ अद्भयः स्वाहा वार्भ्यः २२,२५ अद्या देवा उदिता ३३,४२ अधा यथा नः पितरः १९,६९ अधा ह्यग्ने क्रतोः १५,४५ अधि न इन्द्रैषां ३३,४७ अधिपत्न्यसि बृहती १५, १४ अध्यवोचदधिवक्ता १६,५ अध्वर्ये अद्रिभिः २०,३१ अनडवान्वयः पंक्तिः १४,१० अनड्वाहमन्वारभाहे ३५,१३ अनाधृष्टा पुरस्तात् ३७, १२ अनाधृष्यो जातवेदाः २७,७ अनु ते शुष्मं तुरयन्तम् ३३,६७ अनुत्तमा ते मधवन् ३३,७९ अनु त्वा माता मन्यताम् ४,२० अनु त्वा रथो अनु २९,१९ अनु नोऽद्यानुमतिः ३४,९ अनु वीररैनु पुष्यास्म २६,१९ अनेजदेकं मनसो ४०,४ अन्तरग्ने रुचा त्वम् १२,१६ अन्तरा मित्रावरुणा २९,६ अन्तश्चरति रोचनास्य ३,७ अन्तस्ते द्यावापृथिवी ७,५

अन्धं तमःप्र विशन्ति ४०, ९, १२ अन्ध स्थान्धो वो ३,२० अन्नपतेऽन्नस्य नो ११, ८३ अन्नात्पतिरखुतो रसे १९, ७५ अन्यदेवाहुर्विद्याया ४०,१३ अन्यदेवाहुः सभ्मवादू ४०,९० अन्यवापोऽर्घमासा २४,३७ अन्या वो अन्याभवतु १२,८८ अन्वग्निरुषसामप्रम् ११,१७ अन्विदनुमते त्वं ३४, ८ अपश्यं गोपामनि ३७, १७ अपाँ रसमुद्वयसाँ ९, ३ अपाधमप किल्बिषम् ३५, ९१ अपां गम्भन्त्सीद मा १३,३० अपातामश्विना धर्मम् ३८,१३ अपाधमदभिशस्तीः ३३,९५ अपां त्वेमन्त्सादयाभि १३,५३ अपामिदं न्ययन ् १७,७ अपां पृष्ठमसि योनिः ११,२९;१३,२ अपां पेरुरस्यापो ६, १० अपां फेनेन नमुचेः १९,७१ अपार रुं पृथिव्यै १,२६ अपि तेषु त्रिषु पदेषु २३,५० अपेत वीत वि च १२,४५ अपेतो यन्तु पणयो ३५,१ अपो अद्यान्वचारिष ् २०,२२ अपो देवा मधुमतीः १०,१ अपो देवीरुप सृज ११,३८ अप्नस्वतीमश्विना ३४,२९ अप्खग्ने सिधष्टव १२,३६ अप्यन्तरमृतमप्सु ९,६ अवोध्यग्निः समिघा १५,२४ अभि गोत्राणि सहसा १७,३९ अभि त्यं देव सिवता ४,२५ अभि त्वा शूर नोनुमो २७,३५ अभिधा असि भुवनम् २२,३ 🗀 अभि प्रवन्त समनेव १७,९६ अभिभूरस्येतास्ते १०,२८ अभि यज्ञं गृणीहि २६,२१

अभीमं महिमा दिवं ३८,१७ अभी षु णः सस्वीनाम् २७,४१;३६,६ अभ्यर्षत सुष्टुतिं १७, ९८ अभ्या दधामि समिधम् २०,२४ अभ्या वर्तस्व पृथिवि १२,१०३ अभ्रिरसि नार्यसि ११,१० अमीषां चित्तं प्रति १७,४४ अमुत्रभूयादध २७,९ अमेव नः सुहवः २६,२४ अथं वां मित्रावरुणा ७,९ अयं वेनश्चोदयत् ७,१६ अय ् सहस्रमृषिभिः ३३,८३ अय सो अग्निर्यस्मिन् १२,४७ अर्थ ते योनिर्ऋत्वियो ३,१४; 92,42,94,48 अयं दक्षिणा विश्वकर्मा १३,५५; 94, 98 अय नो अग्निर्वरिव ५,३७; ७,४४ अयमग्निः पुरीध्यों ३,४० अयमग्निः सहस्रिणो १५,२१ अयमग्निर्गृहपतिः ३,३९ अयमग्निवीरतभो १५,५२ अयमिह प्रथमो धायि ३,१५; 94, 24; 33, 4 अयमुत्तरात्संयद् १५,१८ अयमुपर्यवीग्वसुस्तस्य १५,१९ अयं पश्चाद्विश्वव्यचा १३,५६,१५,१७ अयं पुरो भुवस्तस्य १३,५४ अयं पुरो हरिकेशः १५,१५ अर्थेत स्थ राष्ट्रदा १०,३ अर्ध-ऋचैरुक्थाना ् १९,२५ अर्घमासाः पर्रुषि २३,४१ अर्मेभ्यो हस्तिपं ३०,९९ अर्यमणं बृहस्पति ९,२७ अर्वाश्चो अद्या भवता ३३,५१ अवतत्य धनुष्टवर् १६, १३ अधपतन्तीरवदन् १२, ९१ अवभृथ निचुम्पुण ३, ४८; ८, २७ अव रुद्रमदीमह्यव ३, ५८

अवपृष्टा परा पत १७,४५ अविर्न मेषो नांसि १९,९० अवेष्टा एन्दशूकाः १०,१० अवोचाम कवये १५,२५ अश्मन्नूर्ज पर्वते १७,१ अश्मन्वती रीयते ३५,१० अश्मा च मे मृत्तिका १८,१३ अश्याम तं काममग्ने १८,७४ अश्वत्थे वो निषदनं १२,७९;३५,४ अश्वस्तूपरो गोमृगः २४,१ अश्वस्य त्वा वृष्णः ३७,९ अश्वावती सोमावतीम् १२,८१ अश्वावतीर्गोमतीर्नं ३४,४० अश्विनकृतस्य ते २०,३५ अश्विना गोभिरिन्द्रियम् २०,७३ अश्विना धर्म पात ्ँ ३८, १२ अश्विना तेजसा चक्षुः २०,८० अश्विना नमुचेः सुत्ँ २०,५९ अश्विना पियतां मधु २०,९० अश्विना भेषजं मधु २०,६४ अश्विना हविरिन्द्रियं २०,६७ अश्विभ्यां चक्षुरमृतं १९,८९ अश्विभ्यां पच्यस्व १०,३१ अश्वाभ्यां पिन्दस्व ३८,४ अश्विभ्यां प्रातःसवनम् १९, २६ अश्वो घृतेन त्मन्या २९,१० अषाढं युत्सु पृतनासु ३४,२० अषाढांऽसि सहमाना १३,२६ अष्टौ व्यख्यत् ककुमः ३४,२४ असंस्याता सहस्राणि १६,५४ असवे स्वाहा वसवे २२,३० असि यमो अस्यादित्यो २९,१४ असुन्वस्तमयजमानम् १२,६२ असुर्या नाम ते ४०,३ अस्त्री यस्तास्रो अरुण १६,६ असौ या सेना मरुतः १७,४७ असौ योऽवसर्पति १६,७ अस्कन्नमद्य देवेभ्याः २,८ अस्ताव्यग्निर्नरा ् १२,२९

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु १७,४३ अस्मात्त्वमधि जातो ३५,२२ अस्मिन् महत्यर्णवे १६,५५ अस्मे रुद्रा मेहना ३३,५० असमे वो अस्त्विन्द्रियम् ९,२२ अस्य प्रत्नामनु द्युत्ँ ३,१६ अस्याजरासो दमा ३३,१ अस्येदिन्द्रो वावृधे ३३,९७ अहः केतुना जुषताँ ३७,२१ अहरहरप्रयावं ११,७५ अहानि शं भवन्तु ३६,९९ अहाव्यग्ने हिषरास्ये २०,७९ अहिरिव भोगैः पर्येति २९,५१ अह्ने पारावतान् २४,२५ अह्नुतमसि हविर्धानम् १,९ आकृतिमग्निं प्रयुज् ११,६६ आकूत्यै प्रयुजेऽग्नये ४,७ आ कृष्णेन रजसा ३३,४३, ३४,३१ आ क्रन्दय बलमोजी २९,५६ आक्रम्य वाजिन् पृथिवीम् ११,१९ आगत्य वाज्यध्वान ् ११,१८ आ गन्म विश्ववेदसम् ३,३८ आग्नेयः कृष्णग्रीवः २९,५८ आग्रयणश्च मे १८,२० आ धा ये अग्निमिन्धते ७,३२ आच्या जानु दक्षिणतो १९,२ आच्छच्छन्दः प्रच्छच्छन्द १५,५ आ जङ्गन्ति द्यान्वेषां २९,५० आ जिघ कलशं ८,४२ आजुह्वान ईडयो वन्द्यश्च २९,२८ आजुह्वानः सुप्रतीकः १७,७३ आजुह्वाना सरस्वती २०,५८ आ तत्त इन्द्रायवः ३३,२८ आ तं भज सौश्रवसा १२,२७ आतिथ्यरूपं मासरं १९,१४ आतिष्ठन्तं परि ३३, २२ आ तिष्ठ वृत्रहन् रथे ८,३३ आ तू न इन्द्रं ३३,६५ आ ते वत्सो मनो १२, ११५

आत्मन्नुपस्ये न वृकस्य १९, ९२ आत्मने मे वर्चीदा ७, २८ अत्मानं ते मनसा २९, १७ आ त्वा जिधर्मि मनसा ११, २३ आ त्वाऽहार्षमन्तरभूः १२, ११ आदित्यं गर्भ पयस्रा १३, ४१ आदित्यैनों भारती २९, ८ आधत्त पितरो गर्भ २,३३ आ न इडाभिर्विदये ३३, ३४ आ न इन्द्रो दूरादा २०, ४८ आ न इन्द्रो हरिभिः २०, ४९ आ न एतु मनः ३, ५४ आ नासत्या त्रिभिः ३४, ४७ आ नो नियुद्धिः शतिनी २७, २८ आ नो भद्राः क्रतवो २५,१४ आ नो मित्रावरुणा २१, ८ आ नो यज्ञं दिविस्पृशं ३३, ८५ आ नो यज्ञं भारती २९, ३३ आन्त्राणि स्थालीर्मधु १९, ८६ आपतये त्वा परि ५, ५ आपये स्वाहा स्वापये ९, २० आ पवस्व हिरण्यवत् ८, ६३ आपश्चित्पिप्यु स्तर्यो ३३, १८ आपो अस्मान्मातरः ४,२ आपो देवीः प्रति गृभ्णीत १२, ३५ आपो ह यद्बृहतीः २७, २५ आपो हि ष्ठा ११, ५०; ३६, १४ आ प्यायस्व मदिन्तम १२, ११४ आ प्यायस्व समेतु १२, ११२ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो २२, २२ आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिः २०, ५३ आ मा वाजस्य पसवो ९, १९ आमूरज प्रत्यावर्तय २९, ५७ आयं गौः पृश्चिरक्रमीत् ३, ६ आ यदिषे नृपतिं ३३, १९ आ यन्तु नः पितरः १९, ५८ आ यातमुप भूषतं ३३, ८८ आ यात्विन्द्रोऽवस २०, ४७ आयास्राय स्वाहा ३९, ११

आयूर्मे पाहि प्राणं मे १४, १७ आयुर्यज्ञेन कल्पतां १, २१, १८, २९; २२, ३३ आयुष्मानग्रे हविषा ३५, १७ आयुष्यं वर्चस्यः ३४, ५० आयोएवा सदने सादयामि १५, ६३ आ रात्रि पार्थिव ३४, ३२ आ रोदसी अपृणदा ३३, ७५ आ वाचो मध्यमरुहद् १५, ५१ आ वायो भूष शुचिषा ७, ७ आर्विमर्या आवितो १०, ९ आ विश्वृतः प्रत्यश्चं ११, २४ आ वो देवास ईमहे ४, ५ आशुः शिशानो वृषमो १७, ३३

आशुस्त्रिवृद्धान्तः १४, २३ आ श्रावयेति १९, २४ आसन्दी रूप ्राजा १९, १६ आसीनासो अरुणीनाम् १९, ६३ आ सुते सिञ्चत ३३, २१ आ सृष्ययन्ती यजते २९,३१ आऽहं पितृन्त्सृवि १९, ५६ इच्छन्ति त्वा सोम्यासः ३४, १८ इड एह्मदित एहि ३, २७: ३८, २ इडाभिरग्निरीड्यः २१, १४ इडाभिर्मक्षानाप्रोति १९, २९ इडामग्ने पुरुद्र्स् १२, ५१ इडायास्त्वा पदे ३४, १५ इंडे रन्ते हव्ये काम्ये ८, ४३ इदं विष्णुर्वि चक्रमे ५, १५ इद*ँ* हविः प्रजननं १९, ४८ इं पितृभ्यो नमो १९, ६८ इदमापः प्र वहत ६, १७ इदमुत्तरात् स्वस्तस्य १३, ५७ इदं में ब्रह्म च ३२, १६ इन्दुर्दक्षः श्येन ऋ तावा १८, ५३ इन्द्र आसां नेता १७, ४० इन्द्रं दुरः कवष्यो २०, ४० इन्द्रं दैवीर्विशो १७, ८६

इन्द्रं विश्वा अवीवृधन् १२, ५६;
१५, ६१; १७, ६१
इन्द्रः सुत्रामा स्ववॉ २०, ५१
इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन १९, ८५
इन्द्र गोमित्रहा याहि २६, ४
इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः ५, ११
इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः ५, ११
इन्द्रवायू इमे सुता ७, ८; ३३, ५६
इन्द्रवायू इस्पति ३३, ४५
इन्द्रवायू सुसन्दृशा ३३,८६
इन्द्रश्च मरुतश्च ८, ५५
इन्द्रश्च सम्राड् वरुणश्च ८, ३७

इन्द्रस्य वज्रो मरुताम् २९, ५४ इन्द्रस्य वज्रोऽसि ९, ५; १०, २१ इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य १७, ४१ इन्द्रस्य रूपमृषमो १९, ९१ इन्द्रस्य स्यूरिस ५, ३० इन्द्रस्यौज स्थ ३७, ६ इन्द्राग्नी अपादियं ३३, ९३ इन्द्राग्नी अव्यथमाना १४, ११ इन्द्राग्नी आ गत्ँ सुतं ७, ३१ इन्द्राग्नी मित्रावरुणा ३३, ४९ इन्द्राग्न्योः पक्षतिः २५: ५ इन्द्राय त्वा वसुमते ६, ३२; ३८, ८ इन्द्रा याहि चित्रमानो २०, ८७ इन्द्रा याहि तूतुजान २०, ८९ इन्द्र याहि धियेषितो २०, ८८ इन्द्रा याहि वृत्रहन् २६, ५ इन्द्रायेन्दुँ सरस्वती २०, ५७ इन्द्रेमं प्रतरां नय १७, ५१ इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो ३३, २५ इन्द्रो विश्वस्य राजति ३६, ८ इन्द्रो वृत्रमवृणोत् ३३, २६ इन्धानास्त्वा शत् हिमा ३, १८ इम ् साहस्र ् शतघारम् १३, ४९ इमर् स्तनमूर्जस्वन्तं १७, ८७

इमं जीवेभ्यः परिधिं ३५, १५ इमं देवा असपत्न ् १, ४०; १०, १८ इमं नो देव सवितः ११, ८ इमं मा हिं ्सीरेकशफं १३, ४७ इमं मा हिं ्सीद्विंपादं १३, ४७ इमं मे वरुण श्रुधी २१, १ इममूर्णायुं वरुणस्य १३, ५० इमा ज त्वा पुरुवसो ३३, ८१ इमा गिर आदित्येभ्यो ३४, ४ इमा ते वाजिन्नवमा २९, १६ इमा नु कं भुवना २५, ४६ इमा ते धियं प्र भरे ३३, २९ इमामगृभ्णन् रशना २२, २

इमा मे आन इष्टका १७, २ इमा रुद्राय तवसे १६, ४८ इमौ ते पक्षावजरौ १८, ५२ इयं वेदिः परो अन्तः २३, ६२ इयत्यग्र आसीत् ३७, ५ इयदस्यायुरिस १०, २५ इयं ते यज्ञिया तनूः ४, १३ इयमुपरि मतिस्तस्यै १३, ५८ इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व १२, १०९ इरावती धेनुमती ५, १६ इषमूर्जमहमित १२, १०५ इषश्चोर्जश्च शारदौ १४, १६ इषिरो विश्वव्यचा १८, ४१ इषे त्वोर्जे त्वा १, १ इषे पिन्वस्वोर्जे ३८, १४ इषे राये रमस्य १३, ३५ इष्कर्तारमध्वरस्य १२, ११० इष्कृतिर्नाम वो माता १२, ८३ इष्टो अग्निराहुतः १८, ५७ इष्टो यज्ञो भृगुभिः १८, ५६ इह रतिरिह रमध्वम् ८, ५१ इहैवाग्ने अघि धारया २७, ४ ईडितो देवैईरिवॉ २०, ३८ ईड्यश्वासि वन्द्यश्व २९, ३ ईदृक्षास एतादृक्षास १७, ८४

ईदृड् चान्यादृङ् च १७, ८१ ईर्मान्तासः शिलिक २९, २१ ईक्षानाय परस्वत २४, २८ ईशा वास्यमिद ँ४०, १

उक्ताः सश्चरा एताः २४, १५, १७, १९ उक्थेभिर्वृत्रहन्तमा ३३, ७६ उक्षा समुद्रो अरुणः १७, ६० उर्सा कृणोतु शक्त्या ११, ५७ उग्रॅलोहितेन मित्र ँ ३९, ९ उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तः ३९, ७ उग्रा विधनिना ३३, ६१ उच्चा ते जातमन्धसो २६, १६ उच्छुष्मा ओषधीनां १२, ८२ उत नोऽहिर्बुध्न्यः ३४, ५३ उत स्मास्य द्रवतः ९, १५ उत्तानायामव भरा ३४, १४ उत्तिष्ठन्नोजसा सह ८, ३९ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ३४, ५६ उतेदानी भगवन्तः ३४, ३७ उत्क्राम महते सौभगाय ११, २१ उत्थाय बृहती भव ११, ६४ उत्सक्थ्या अव गुदं २३, २९ उत्सादेभ्यः कुब्जं प्रक्षुदे ३०, १० उदकमीद् द्रविणोदा ११, २२ उदग्ने तिष्ठ प्रत्या १३, १२ उद्दिव स्तभानान्तरिक्षं ५, २७ उदीचीमा रोह १०, १३ उदीरतामवर १९, ४९ उदु तिष्ठं स्वध्वरावा ११, ४१ उदुत्तमं वरुण पाशम् १२, १२ उदु त्यं जातवेदसं ७, ४१; ८,४१; 33, 39 उदु त्वा विश्वे देवा १२, ३१; १७, ५३ उदेनमुत्तरां नयाग्ने १७, ५० उदेषां बाहू अति ११, ८२ उद्ग्राभं च निग्राभं १७, ६४ उद्धर्षय मधवन् १७, ४२ खद्बुध्यस्वाग्ने पति १५, ५४; १८, ६१ उशिक्त्वं देव सोमाग्नेः ८, ५०

उद्वयं तमसस्परि २०, २१; २७, १०; 34, 98; 3८, 28 उन्नत ऋषभो वामनः २४, ७ उप ज्मन्नुप वेतसे १७, ६ उप त्वाऽग्ने हविष्मतीः ३, ४ उप नः सूनवो गिरः ३३, ७७ 🐬 उपप्रयन्तो अध्वरं ३, ११ उप प्रागाच्छसनं २९, २३ उप प्रागात्परमं २९, २४ उपं प्रागात्सुमन्मे २५, ३० उपयामगृहीतोऽसि ध्रुवो ७, २५ उपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये २३, २; ४ उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पति ८, ९ उपयामगृहीतोऽसि मधवे ७, ३० उपयामगृहीतोऽसि सावित्रो ८, ७ उपयामगृहीतोऽसि सुशर्मा ८, ८ उपयामगृहीतोऽसि हरिः ८, ११ उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय ७, २२ उपयामगृहीतोऽस्यग्नये ८,४७ उपयामगृहीतोऽस्यन्तः ७, ४ उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां २०, ३३ उपयामगृहीतोऽस्थाग्रयणो ७, २० उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यः ८, १ उपयामगृहीतोऽस्याश्विनं १९, ८ उप श्वासय पृथिवीम् ९, ५५ उपहूता इह गाव ३, ४३ उपहूताः पितरः १९, ५७ उपहूतो द्यौष्पितोप २,११ उपहरे गिरीणाँ २६,१५ उपावसृज त्मन्या २९, ३५ उपावीरस्युप देवान् ६, ७ उपास्मै गायता नरः ३३, ६२ उभा पिवतमश्विना ३४, २८ उमाभ्यां देव सवितः १९, ४३ उभा वामिन्द्राग्नी ३, १३ उभे सुश्चन्दर सर्पिषो १५, ४३ उरु विष्णो वि क्रमस्व ५,३८; ४१ उशन्तस्त्वा नि धीमहि १९, ७०

उशिक्यावको अरतिः १२, २४ उशिगसि कविः ५, ३२ उषस्तचित्रमा भर ३४, ३३ उषासानक्मश्विना २०, ६१ उषासानक्ता बृहती २०, ४१ उषे यह्ली सुपेशसा २१, १७ उस्रावेतं धूर्षाहौ ४, ३३

कर्क् च मे सूनृता १८,९ ऊर्गस्याजिरस्यूर्णम्म्रदा ४, १० ऊर्ज वहन्तीरमृतं २, ३४ ऊर्जो नपाज्जातवेदः १२, १०८ ऊर्जो नपातः ्स २७, ४४ कर्ध्व क षु ण कतये ११, ४२ ऊर्ध्वगेनमुच्छ्रयताद्गिरो २३, २७ ऊर्घ्वा अस्य समिधो २७, ११ ऊर्ध्वामा रोह १०, १४ ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापय २३, २६ ऊर्ध्वा भव प्रति विद्या १३, १३

ऋवसामयोः शिल्पे ४, ९ ऋचं वाचं प्र पद्ये ३६, १ ऋचे त्वा रुचे त्वा १३, ३९ ऋचो नामास्मि यजूँ सि १८, ६७ ऋजवे त्या साधवे ३७, १० ऋजीते परि वृङ्धि २९, ४९ ऋत्ँ सत्यमृत्ँ ११, ४७ ऋतजिश्व १७, ८३ ऋतं च मेऽमृतं १८, ६ ऋतये स्तेनहृदयं ३०, १३ ऋतवस्त ऋतुथा २३, ४० ऋतवस्ते यज्ञं २६, १४ ऋतव स्थ ऋतावृधा १७, ३ ऋतश्च सत्यश्च १७, ८२ ऋतावानं महिषं १२, १९१ ऋतावानं वैश्वानरंम् २६, ६ ऋताषाङ्तधामाऽग्निः १८, ३८ ऋतुयेन्द्रो वनस्पतिः २०, ६५ ऋधगित्था स मर्त्यः ३३, ८७

एकया च दशभिश्च २७, ३३ एकयाऽस्तुवत प्रजा १४, २८ एकस्त्वष्टुरश्वस्या २५, ४२ एकस्मे स्वाहा द्वाभ्याँ २२, ३४ एका च मे तिस्रश्च १८, २४ एज़तु दशमास्यो गर्भो ८, २८ एण्यह्नो मण्डूको मूषिका २४, ३६ एत सधस्थ परि १८, ५९ एतं जानाथ परमे १८, ६० एतते रुद्रावसन्तेन ३, ६१ एता अर्षन्ति हृद्यात् १७, ९३ एता उ वः सुभगा २९, ५ एता ऐन्द्राग्ना द्विरूपा २४, ८ एतावद्रूपं यज्ञस्य १९, ३१ एतावानस्य महिमा ३१, ३ . एतं ते देव सवितः २, १२ एदमगन्म देव ४, १ एघोऽस्येधिषीमहि २०, २३; ३८, २५ एना विश्वान्यर्य आ २६, १८ एना वो अग्निं नमसो १५, ३२ एभिनों अर्कैर्भवा १५, ४६ एवश्छन्दो वरिषः १५, ४ एवेदिन्द्रं वृषणं २०, ५४ एव छागः पुरो २५, २६ एव ते गायत्रो भाग ४, २४ एष ते निर्ऋ ते भागः ९, ३५ एषं ते रुद्र भागः ३, ५७ एष व स्तोमो मरुतः ३४, ४८ एषं स्य वाजी क्षिपणिं ९, १४ एषा ते अग्ने समित्तया २, १४ एषा ते शुक्र तनूः ४, १७ एषा वः सा सत्या ९, १२ एषो ह देवः प्रदिशो ३२, ४ एइयू षु ब्रवाणि २५, १३

ऐन्द्रः प्राणी अङ्गे अग्ने ६, २०

ओजश्च में सहश्च १८, ३ ओमासश्चर्षणीधृतो विश्वे ७, ३३ ओषधयः प्रति गृभ्णीत ११, ६८ ओषधयः समवदन्त १२, ९६ ओषधीः प्रतिमोदध्वं १२, ७७ ओषधीरिति मातः १२, ७८

ककुम*ँ* रूपं वृषमस्य ८, ४९ कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि २३, ५७ कदा चन प्र युच्छिस ८, ३ कदा चन स्तरिरसि ३, ३४; ८, २ कन्या इव बहतुम् १७, ९७ कया त्वं न ऊत्याभि ३६, ७ कया नश्चित्र आ २७, ३९; ३६, ४ कल्पन्तां ते दिशः ३५, ९ कवध्यो न व्यचस्वतीः २०, ६० कः स्विदेकाकी चरति २३, ९; ४५ कस्त्वा छयति कस्त्वा २३, ३९ कस्त्वा युनक्ति स त्वा १, ६ करत्वा विमुश्चति २, २३ कस्त्वा सत्यो मदानां २७, ४०; ३६, ५ का ईमरे पिशङ्गिला २३, ५५ काण्डात्काण्डात् प्ररोहन्ति १३, २० कामं कामदुधे घुक्ष्व १२, ७२ काय स्वाहा कस्मै २२, २० कार्षिरसि समुद्रस्य ६, २८ काव्ययोराजानेषु ३३, ७२ का स्विदासीत् पूर्विचित्तिः २३, ११; ५३ किँ स्वित्सूर्यसमं २३, ४७ : किँ स्विदासीदिध १७, १८ किँ स्विद्धनं क उ.स १७, २० कुक्कुटोऽसि मधुजिह्न १, १६ कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः ३३, २७ कुम्भो वनिष्ठुर्जनिता १९, ८७ कुर्वन्नेवह कर्माणि ४०, २ कुलायिनी घृतवती १४, २ कृविदग्न यवमन्तो १०,३२; १९,६,२३,३८ कृणुध्व पाजः प्रसितिं १३, ९ कृष्णग्रावा आग्नेयाः २४, ६; ९; १४ कृष्णा भौमा धूभ्रा २४, १० कृष्णोऽस्याव्ररेष्ठो २, १

केतुं कृण्वन्नकेतवे २९, ३७ केष्वन्तः पुरुष आ २३, ५१ को अस्य वेद २३, ५९ कोऽदात्कस्मा अदात् ७, ४८ कोऽसि कतमोऽसि ७, २९; २०, ४ क्रमध्वमग्निना १७, ६५ क्रव्यादमग्निं प्र ३५, १९

क्षत्रस्य त्वा परस्पाय ३८,१ ९ क्षत्रस्य योनिरसि २०, १ क्षत्रस्योल्बमसि १०, ८ क्षत्रेणाग्ने स्वायुः स<sup>\*</sup> २७, ५ क्षपो राजन्नुत त्मना १५, ३७

स्पङ्गो वैश्वदेवः श्वा २४, ४०

गणानां त्वा गणपति ् २३, १९ गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः २, ३ गर्भो अस्योधीनां १२, ३७ गर्भो देवानां पिता ३७, १४ गायत्रं छन्दोऽसि ३८,६ गायत्री त्रिष्टुब्जगती २३, ३३ गायत्रेण त्वा छन्दंसा १, २७ गाव उपावतावतं ३३, १९, ७१ गृहा मा विभति मा ३, ४१ गोत्रभिदं गोविदं १७, ३८ गोभिर्न सोममश्विना २०, ६६ गोमदू षु णासत्या २०, ८१ ग्रहा ऊर्जाहुतयो ९, ४ ग्रीष्मेण ऋ तुनो देवा २१, २४ धर्मैतते पुरीषं ३८, २१ घृतं घृतपावानः ६, १९ घृतं मिमिक्षे घृतम् १७, ८८ घृतवती भुवनानाम् ३४, ४५ घृताची स्थो धुर्यौ २, १९ घृताच्यसि जुहूर्नात्रा २, ६ घृतेन सीता मधुना १२, ७० घृतेनाक्तौ पश्रूसायेथाँ ६, ११ घृतेनाञ्चन्स्चं पथो २९, २

चक्षुषः पिता मनसा १७, २५
चतस्त्रश्च मेऽष्टो च १८, २५
चतुः स्रिक्तर्गाभिः ३८, २०
चतुस्त्रिक्तर्गाभिः ३८, २०
चतुस्त्रिः शतन्तवा ८, ६१
चतुस्त्रिः शद्वाजिनो २५, ४१
चत्वारि शृङ्गा त्रयो १७, ९१
चन्द्रमा अप्रवन्तरा ३३, ९०
चन्द्रमा मनसा जातः ३१, १२
चिति जुहोमि मनसा १७, ७८
चित्रपतिर्मा पुनातु ४, ४चित्रं देवानामुदगा ७, ४२; १३, ४६
चिदसि तया देवतया १२, ५३
चिदसि मनासि धीरसि ४, १९
चोदयित्री सूनृतानां २०, ८५

जनयत्यै त्वा संयोमि १, २२ जनस्य गोपा अजिनष्ट १५, २७ जिनष्ठा उग्रः सहसे ३३, ६४ अवी यस्ते वाजिन्निहितो ९, ९ जिह्या मे भद्रं वाङ्महो २०, ६ जीमूस्येव भवति २९, ३८ जुषाणो बर्हिहरिवान् २०, ३९ ज्येष्ठपं च म आधिपत्यं १८, ४ ज्योतिरसि विश्वरूपं ५, ३५

तं यज्ञं बर्हिषि ३१, ९
तं वो दस्ममृतीषहं २६, ११
त आऽयजन्त १७, २८
तच्चक्षुर्देविहतं ३६, २४
ततो विरोडजायत ३१, ५
तत्त्वा यामि ब्रह्मणा १८, ४९; २१, २
तत्सवितुर्वरेण्यं ३, ३५,; २२, ९; ३०, २
तत्स्यूर्यस्य देवत्वं ३३, ३७
तदिश्वना भिषजा १९, ८२
तदस्य रूपममृत १९, ८१
तदेवािन तन्नैजित ४०, ५
तदेवािनस्तदादित्यः ३२, १

ताद्विप्रासो विपन्यवो ३४, ४४ तद्विष्णोः परमं पदर्६, ५ तनूनपाच्छुचिव्रतः २१, १३ तनूनपात्यपथ ऋ तस्य २९, २६ तनूनपादसुरो विश्व २७, १२ तनूपा अग्नेऽसि तन्वं ३, १७ तम्पूपा भिषजा सुते २०, ५६ तन्तुना रायस्पोषेण १५, ७ तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः ३, २६ तं त्वा समिद्धरजिरो ३, ३ तन्नस्तुरीपमद्भुतं २७, २० तन्नो वाते मयोभु २५, १७ तन्मित्रस्य वरुणस्य ३३, ३८ तपश्च तपस्यश्च १५, ५७ तपसे कौलौलं मायायै ३०, ७ तपसे स्वाहा तप्यते ३९, १२ तप्तायनी मेऽसि ५, ९ तमिद्धर्भ प्रथमं दध्र १७, ३० तमिन्द्रं पशवः सचा २०, ६९ तमीशानं जगतः २५, १८ तमु त्वा दष्यङ्षृषिः ११, ३३ तमु त्वा पाथ्यो वृषा ११, ३४ तं पत्नीभिरनु गच्छेम १५, ५० तं प्रत्नथा पूर्वथा ७, १२ तरणिर्विश्वदर्शतो ३३, ३६ तव भ्रमास आशुया १३, १० तव वायवृतस्पते २७, ३४ तव शरीरं पतियष्णु २९, २२ तवाय सोमस्त्वम् २६, २३ तस्मा अरं गमाम ११, ५२; ३६, १६ तस्मादश्वा अजायन्त ३१, ८ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ३१, ६; ७ तस्य वयाँ सुमतौ २०, ५२ तस्यास्ते सत्यसवसः ४, १८ ताँ सवितुर्वरेण्यस्य १७, ७४ ता अस्य सूददोहसः १२, ५५; १५, ६० ता उभी चतुरः पदः २३, २० ता न आ वोढम् २०, ८३ ता नासत्या सुपेशसा २०, ७४

तान्पूर्वया निविदा २५, १६ ता भिषजा सुकर्मणा २०, ७५ तिरश्चीनो विततो ३३, ७४ तिस्र इडा सरस्वती २१, १९ तिस्रस्रेधा सरस्वती २०, ६३ तिस्रो देवीर्बर्हिरेद ् २७, १९ तिस्रो देवीईविषा २०, ४३ तीव्रान्धोषान्कृण्वते २९, ४४ तुभ्यं ता अधिरस्तम १२, ११६ ते अस्य योषणे २७, १७ ते आचरन्ती समनेव २९, ४१ तेजः पशूनाँ हविः १९, ९५ तेजोऽसि तेजो मयि १९, ९ तेजोऽसि शुक्रममृतम् २२, १ ते नो अर्वन्तो हवन ९, १७ ते हि पुत्रासो अदितेः ३, ३३ त्रया देवा एकादशः २०, ११ त्रातारमिन्द्रमवितारम् २०, ५० त्रि एशद्धाम विराजति ३, ८ त्रिधा हितं पणिभिः १७, ९२ त्रिपादूर्घ्य उदैत्पुरुष ३१, ४ त्रिवृदासे त्रिवृते त्वा १५, ९ त्रीणि त आहुर्दिवि २९, १५ त्रीणि पदा वि चक्रमे ३४, ४३ त्रीणि शता त्री सहस्राणि ३३, ७ त्रीन्त्समुद्रान्त्समसूपत् १३, ३१ त्र्यम्बकं यजामहे ३, ६० त्र्यवयो-गायत्रे पश्व २४, १२ त्र्यविश्च मे त्र्यवी च १८,२६ त्र्यायुषं जमदग्नेः ३, ६२ त्वं यविष्ठ दाशुषो १३, ५२; १८, ७७ त्व सोम पितृभिः १९, ५४ त्व सोम प्र चिकितो १९, ५२ त्वं नो अग्ने तव देव ३४, १३ त्वं नो अग्ने वरुणस्य २१, ३ त्वमग्न ईडितः १९, ६६ त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशु ११, २७ त्वमग्ने प्रथमो अजिराः ३४,१२ त्वमग्ने व्रतपा असि ४, १६

त्वमङ्ग प्रश ्स्त्रिषो ६, ३७ त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि ३३, ६६ त्विममा ओषधीः सोम ३४, २२ त्वमुत्तमारयोषधे तव १२, १०१ त्वया हि नः पितरः १९, ५३ त्वष्टा तुरीपो अद्भुत २१, २० त्वष्टा दध्च्छुष्मम् २०, ४४ त्वष्टा वीर देवकामं २९, ९ त्वाँ हि मन्द्रतमम् ३३, १३ त्वां गन्धर्वा अस्वनॅस्त्वा १२, ९८ त्वां चित्रश्रवस्तम १५, ३१ त्वामग्ने अङ्गिरसो १५, २८ त्वामग्ने पुष्करादधि १५, २२ त्वामग्ने यजमाना अनु. १२, २८ त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा २७, ३ त्वामद्य ऋष आर्षेयः २१, ६१ त्वामिद्धि हवामहे २७, २७ त्वे अग्ने स्वाहुत ३३, १४

द ्ष्ट्राभ्यां मलिम्लूजम्भ्यै ११, ७८ दक्षिणामा रोह १०, ११ दधिकाव्णो अकारिषं २३, ३२ दस्रा युवाकवः सुता ३३, ५८ दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय ३९, २ दिवः पृथिव्याः पर्योज २९, ५३ दिवस्परि प्रथमं जज्ञे १२, १८ दिवि धा इमं यज्ञम् ३८, ११ दिवि पृष्टो अरोचत ३३, ९२ दिवि विष्णुर्व्यक्र ्स्त २, २५ दिवो मूर्घाऽसि पृथिव्या १८, ५४ दिवो वा विष्ण उत ५, १९ दीक्षायै रूप ्रशष्पाणि १९, १३ दीर्घायुस्त ओषधे १२, १०० दुरो देवीर्दिशो महीः २१, १६ दुँ हस्व देवि पृथिवि ११, ६९ दृते दृँह मा ज्योक्ते ३६, १९ दृते दृँमा मित्रस्य ३६, १८ दृशाना रुक्म सर्व्या १२, १; २५ दृष्ट्वा परिस्रुतो रस ् १९, ७९

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् १९, ७७
देव इन्द्रो नराश्ँसः २१, ५५; २८, १९
देवं-देवं वोऽवसे ३३, ९१
देवं बर्हिः सरस्वती २१, ४८
देवं बर्हिरिन्द्रँ सुदेवं २८, १२
देवं बर्हिर्वयोधसं २८, ३५
देवं बर्हिर्वारितीनां २१, ५७, २८, २१; ४४
देवकृतस्यैनसोऽव ८, १३
देवश्रुतौ देवव्या ५, १७
देव सवितः प्रसुव ९, १; ११, ७; ३०, १
देव सवितरेष ते ५, ३९
देवस्त्वा सवितोद्वपतु ११, ६३
देवस्य चेततो महीं २२, ११
देवस्य त्वा सवितुः १, १०, २१, २४;
५, २२, २६; ६, १, ९, ३०;

9, 30, 36; 99, 9, 76;

9८, ३७; २०, ३; ३७, 9; ३८, 9 देवस्य सवितुर्मतिम् २२, १४ देवस्याहर् सवितुः ९, १०; १३ देवहूर्यज्ञ आ च १७, ६२ देवा गातुविदो गातुं ८, २१ देवा देवानां भिषजा २१, ५३ देवा दैव्या होतारा २८, १७; ४० देवानां भद्रा सुमतिः २५, १५ देवान्दिवमगन्यज्ञः ८, ६० देवा यज्ञमतन्वत १९, १२ देवासो हि ष्मा मनवे ३३, ९४ देवी उषासानक्ता २८, १४; ३७ देवी उषासावश्विना २१, ५० देवी ऊर्जाहुती दुधे २१, ५२; २८,१६,३९ देवी जोष्ट्री वसुधिती २८,१५; ३८ देवी जोष्ट्री सरस्वती २१, ५१ देवी द्यावापृथिवी ३७, ३ देवीराप एष वो ८, २६ देवीरापः शुद्धा वोढ्व ँ ६, १३ देवीरापो अपां नपाद्यो ६, २७ देवीर्द्वार इन्द्र्ँ सङ्गते २८, १३ देवीर्द्वारो अश्विना २१, ४९ देवीर्द्वारो वयोधस ् २, ३६

देवीस्तिस्रो २१, ५४; २, १८; ४१ देवेन नो मनसा ३४, २३ देवेभ्यो हि प्रथम ३३, ५४ देवो अग्निः स्विष्टकृत् २१, ५८; २८, २२; ४५

देवो देवैर्वनस्पतिः २१, ५६; २८, २० देवो नराश्राँसो देवम् २८, ४२ देवो वनस्पतिर्देवम् २८, ४३ देव्यो वम्रयो भूतस्य ३७, ४ देहि मे ददामि ते ३, ५० देव्या अध्वर्यवस्त्वा २, ४२ दैव्या मिमाना मनुषः २०, ४२ दैव्याय धर्त्रे जोष्ट्रे १७, ५६ दैव्यावध्वर्यू आ गत्ँ ३३, ३३; ७३ दैव्या होतारा ऊर्ध्वम् २७, १८ दैव्या होतारा प्रथमा २९, ३२ दैव्या होतारा भिषजा २१, १८ द्यां मा लेखीरन्तरिक्षं ५, ४३ द्युमिरक्तुभिः परि ३४, ३० द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष*ँ* ३६, १७ द्यौरासीत्पूर्विचित्तिः २३, १२; ५४ द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं २३, ४३ द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवी ११, २० द्वारो देवीरन्वस्य २७, १६ द्विपदा याश्चतुष्पदाः २३, ३४ द्वे विरूपे चरतः ३३, ५ द्वे सृती अश्रृणवं १९, ४७ द्रप्सश्चरकन्द पृथिवीम् १३, ५ द्रविणोदाः पिपीषति २६, २२ द्रवन्नः सर्पिरा सुतिः ११, ७० द्रापे अन्धसस्पते १६, ४७ द्रुपदादिव मुमुचानः २०, २०

धन्वना गा धन्वना २९, ३९ धर्ता दिवो वि भाति ३७, १६ धाता रातिः सवितेदं ८, १७ धानाः करम्भः सक्तवः १९, २१ धानामाँ रूपं कुवलं १९, २२ धानावन्तं करम्भिणम् २०, २९ धान्यमसि धिनुहि १, २० धामच्छदिग्निर्नुते १८, ७६ धामं ते विश्वं भुवनम् १७, ९९ धूम्रान्वसन्तायालभते २४, ११ धूम्रा बभ्रुनीकाशाः २४, १८ धूरसि धूर्व धूर्वन्तम् १, ८ धृष्टिरस्यपाग्ने अग्नि १, १७ ध्रुवक्षितिर्ध्रुवयोनिः १४, १ ध्रुवाऽसि धरुणास्तृता १३, १६ ध्रुवाऽसि धरुणेतो १३, ३४ ध्रुवारिस ध्रुवोऽयं ५, २८ ध्रुवोऽसि पृथिवीं दृँह ५, १३

नक्तोषासा समनसा १२, २; १७, ७० नक्षत्रेभ्यः स्वाहा २२, २८ न तं विदाथ य द्मा १७, ३१ न तद्रक्षाँ सि न ३४, ५१ न तंस्य प्रतिमा ३२, ३ न ते दूरे परमा चित् ३४, १९ न त्वावॉ अन्यो दिव्यो २७, ३६ नदीभ्यः पौजिष्ठम् ३०, ८ नभश्च नभस्यश्च १४, १५ नम आशवे च १६, ३१ नम उष्णीषिणे १६, २२ नमः कपर्दिने च १६, २९ नमः कूप्याय च १६, ३८ नमः कृत्स्नायतया १६, २० नमः पर्णाय च १६, ४६ नमः पार्याय च १६, ४२ नमः शङ्गवे च १६, ४० नमः शम्भवाय च १६, ४१ नमः शुष्कयाय च १६, ४५ नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यः १६, २८ नमः सभाभ्यः १६, २४ नमः सिकत्याय च १६, ४३ नमः सु ते निर्ऋते १२, ६३ नमः सेनाभ्यः १६, २६ नमः सोभ्याय च १६, ३३

नमः स्रुत्याय च १६, ३७ नमस्त आयुधाय १६, १४ नमस्तक्षभ्या १६, २७ नमस्ते अस्तु विद्युते ३६, २१ नमस्ते रुद्र मन्यव १६, १ नमस्ते हरसे शोचिषे १७, ११; ३६, २० नमो गणेभ्यो १६, २५ नमो ज्येष्ठाय च १६, ३२ नमो धृष्णवे च १६, ३६ नमो बभ्लुशाय १६, १८ नमो बिल्मिने च १६, ३५ नमो मित्रस्य वरुणस्य ४, ३५ नमो रोहिताय १६, १९ नमो वः पितरो २, ३२ नमो वश्चते परि १६, २१ नमो वन्याय च १६, ३४ नमो वात्याय च १६, ३९ नमो विसृजद्भयो १६, २३ नमो व्रज्याय च १६, ४४ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय १६, ८ नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो १६, ६४-६६ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये १३, ६ नमो हिरण्यबाहवे १६, १७ नमो ह्रस्वाय च १६, ३० न यत्परो नान्तर २०, ८२ नराशर्सः प्रति शूरो २०, ३७ नराशर्सस्य महिमानम् २९, २७ नर्माय पुॅश्चलू हसाय ३०, २० नवदशभिरस्तुवत १४, ३० नवभिरस्तुवत १४, २९ नवविँ शत्याऽस्तुवत १४, ३१ न वा उ एतन्प्रियसे २३, १६; २५, ४४ नहि तेषाममा चन ३, ३२ नहि स्पशमविदत् ३३, ६० नाना हि वां देव १९, ७ नाभा पृथिव्याः समिधाने ११, ७६ नाभिर्में चित्तं विज्ञानं २०, ९ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष**ँ ३१, १३** नार्यस्ते पत्न्यो लोभ २३, ३६

नाशियत्री बलासस्या १२, ९७ निक्रमणं निषदनं २५, ३८ नियुत्वान्वायवा गहि २७, २९ निवेशनः सङ्गमनः १२, ६६ नि षसाद धृतव्रतो १०, २७; २०, २ नि होता होतृषदने ११, ३६ नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः १६, ५६-५७ नृत्ताय सूतं गीताय ३०, ६ नृषदे वेडप्सुषदे १७, १२

पश्च दिशो दैवीः १७, ५४ पञ्च नद्यः सरस्वतीम् ३४, ११ पश्चस्वन्तः पुरुष आ २३, ५२ पथस्पथः परिपतिं ३४, ४२ पयः पृथिव्यां पयः १८, ३६ पयसा शुक्रममृतं १९, ८४ पयसो रूपं यद्यवा १९, २३ पयसो रेत आभृतं ३८, २८ परमस्याः परावतो ११, ७२ परमेष्ठी त्वा सादयतु १५, ५८; ६४ परमेष्ठयभिधीतः ८, ५४ परं मृत्यो अनु परेहि ३५, ७ परस्या अधि संवतो ११, ७१ परि ते दूडभो रथो ३, ३६. परि ते धन्वनो हेतिः १६, १२ परि त्वा गिर्वणो ५, २९ परि त्वाऽग्ने पुरं वयं ११, २६ परि द्यावापृथिवी ३२, १२ परि नो रुद्रस्य हेतिः १६, ५० परि माऽमे दुश्चरितात् ४, २८ परि वाजपतिः कविः ११, २५ परिवीरिस परि त्वा ६, ६ परीतो षिञ्चता सुतर् २९, २ परीत्य भूतानि परीत्य ३२, ११ परीमे गामनेषत ३५, १८ परो दिवा पर एना १७, २९ पवमानः सो अद्य १९, ४२ पवित्रेण पुनीहि मा १९, ४० पवित्रे स्थी वैष्णव्यौ १, १२; १०, ६ पशुभिः पशूनाप्रीति १९, २० पष्ठवाट् च मे पष्ठौही १८, २७ पष्ठवाहो विराज २४, १३ पातं नो अश्विना २०, ६२ पावकया यश्चितयन्त्या १७, १० पावकवर्चा शुकवर्चा १२, १०७ पावका नः सरस्वती २०, ८४ पाहि नो अग्न एकया २७, ४३ पिता नोऽसि पिता नो ३७, २० पितुं नु स्तोषं महो ३४, ७ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः १९, ३६ पीवो अन्ना रियवृधः २७, २३ पुत्रमिव पितरौ १०, ३४; २०, ७७ पुनन्तु मा देवजनाः १९, ३९ पुनन्तु मा पितरः १९, ३७ पुनरासद्य सदनम् १२, ३९ पुनरूजी नि वर्तस्व १२, ९; ४० पुनर्नः पितरो मनो ३, ५५ पुनर्मनः पुनरायुर्म ४, १५ पुनस्त्वाऽऽदित्या रुद्रा १२, ४४ पुनाति ते परिस्नुत ् १९, ४ पुरा क्रूरस्य विसृपो १, २८ प्रीष्यासो अग्नयः १२, ५० पुरीष्योऽसि विश्वभरा ११, ३२ पुरुदस्मो विषुरूप ८, ३० पुरुष एवेद ्सर्वं ३१, २ पुरुषमृगश्चन्द्रमस्रो २४, ३५ पूर्णा दर्वि परा पत ३, ४९ पूषणं वनिष्ठुना २५, ७ पूषन्तव व्रते वयं ३४, ४१ पूषा पञ्चाक्षरेण ९, ३२ पुच्छामि त्वा चितये २३, ४९ पुच्छामि त्वा परमन्तं २३, ६१ पृथिवि देवयजनि १, २५ पृथिवी च म इन्द्रश्च १८, १८ पृथिवी छन्दोऽन्तरिक्षं १४, १९ पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षम् १७, ६७ पृथिव्याः पुरीषमसि १४, ४ पृथिव्याः सधस्थादग्निं ११, १६

पृथिव्ये स्वाहाऽन्तरिक्षाय २२, २९ पृश्निस्तिरश्चीनपृश्निः २४, ४ पुषदश्वा मरुतः २५, २० पृष्टी दिवि पृष्टी १८, ७३ पृष्ठीर्मे राष्ट्रमुदरम् २०, ८ प्रधासिनो हवामहे ३, ४४ प्रजापतये च वायवे २४, ३० प्रजापतये च जुष्टं २२, ५ प्रजापतये पुरुषान् २४, २९ प्रजापतिः सम्भ्रियमाणः ३९, ५ प्रजापतिर्विश्वकर्मा १८, ४३ प्रजापतिश्वरति ३१, १९ प्रजापतिष्ट्वा सादयतु १३, १७ प्रजापते न त्वदेतानि १०, २०; २३, ६५ प्रजापतेस्तपसा २९, ११ प्रजापतौ त्वा देवतायां ३५, ६ प्र तद्विष्णु स्तवते ५, २० प्र तद्वोचेदमृतं नु ३२, ९ प्रति क्षत्रे प्रति २०, १० प्रतिपदसि प्रतिपदे ८५, ८ प्रति पन्थामद्महि ४, २९ प्रतिश्रुत्काया अर्तनं ३०, १९ प्रति स्पशो वि सृज १३, ११ प्रतीचीमा रोह १०, १२ प्रतूर्त वाजिन्ना द्रव ११, १२ प्रतूर्वन्नेह्यवक्राम ११, १५ प्रत्युष्ट**्रसः प्रत्युष्टा १,७**; २९ प्रथमा द्वितीयैः २०, १२ प्रथमा वाँ सरिथना २९, ७ प्र नूनं ब्रह्मणस्पतिः ३४, ५७ प्र नो यच्छत्वर्यमा ९, २९ प्र पर्वतस्य वृषभस्य १०, १९ प्र-प्रायमग्निर्भरतस्य १२, ३४ प्र वाहवा सिसृतं २१, ९ प्र मन्महे शवसा ३४, १६ प्रमुख्न धन्वनस्त्वम् १६,९ प्र यामिर्यासि दाश्वा सम् २७, २७ प्र व इन्द्राय बृहते ३३, ९६ प्र वायुमच्छा बृहती ३३, ५५

प्र वावृजे सुप्रया ३३, ४४ प्र वीरया शुचयो ३३, ७० प्र वो महे मन्दमानाय ३३, २३ प्र वो महे महि नमो ३४, १७ प्रसद्य भरमना योनिम् १२, ३८ प्रस्तरेण परिधिना १८, ६३ प्रागपागुदगधराक्सर्वतः ६, ३६ प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा २९, २९ प्राचीमनु प्रदिशं १७, ६६ प्राच्ये दिशे स्वाहा २२, २४ प्राणं मे पाह्यपानं १४, ८ प्राणपा अपानपा १७, १५ प्राणपा मे अपान पाः २०, ३४ प्राणश्च मेऽपानंश्च १८, २ प्राणाय में बर्चोदा ७, २७ प्राणाय स्वाहाऽपानाय २२, २३; २३, १८ प्रातरिन्नं प्रातरिन्द्र ँ ३४, ३४ े प्रातर्जितं भगमुग्र ् ३४, ३५ प्रेता जयता नर १७, ४६ प्रेदग्ने ज्यातिष्मान् याहि १२, ३२ प्रेद्धो अग्ने दीदिहि १७, ७६ प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः ३३, ८९; ३७, ७ प्रैतु वाजी कनिक्रदत् ११, ४६ प्रैषेभिः प्रैषानाप्रोति १९, १९ प्रोथदश्वो न वयसे १५, ६२ प्रोह्ममाणः सोम आगतो ८, ५६ बट् सूर्य श्रवसा ३३, ४० बष्पहाँ असि सूर्य ३३, ३९ बर्हिषदः पित्तरः १९, ५५ बलविज्ञाय स्थविरः १७, ३७ बहीनां पिता बहुरस्य २९, ४२ बाहू में बलम् २०, ७ बीभत्साये पौल्कसं ३०, १७ बृहदिन्द्राय गायन २०, ३० बृहन्निदिध्म एषा ३३, २४ बृहस्पते अति यदर्यो २६,३ बृहस्तपते परि दीया १७, ३६ बृहस्पते वाजं जय ९, ११ बृहस्पते सवितर्बोधय २७, ८

बोधा मे अस्य बचसो १२, ४२ ब्रह्म क्षत्रं पवते १९, ५ ब्रह्म क्षत्रं पवते १९, ५ ब्रह्मणस्पते त्वमस्य ३४, ५८ ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय ३०, ५ ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिः २३, ७८ ब्रह्मणि मे मतयः ३३, ७८ ब्राह्मणद्य विदेयं ७, ४६ ब्राह्मणासः पित्तरः २९, ४७ ब्राह्मणोऽस्य मुख्यम् ३१, ११

भग एव भगवाँ ३४, ३८ भग प्रणेतर्भग ३४, ३६ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम २५, २१ भद्रा उत प्रशस्तयो १५, ३९ भद्रो नो अग्निराहुतो १५, ३८ भद्रो मेऽसि प्रच्यवस्व ४, ३४ भवतं नः समनसौ ५, ३; १२, ६० भायै दार्वाहारं ३०, १२ भुज्युः सुपर्णो यज्ञो १८, ४२ भुवो यज्ञस्य रजसः १३, १५; १५, २३ भुताय त्वा नारातये १, ११ भूम्या आर्सूनालभते २४, २६ भूरसि भूमिरसि १३; १८ भूर्भुवः स्वः तत्स्रवितुः ३६, ३ भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः ३, ३७ भूर्भुवः स्वद्यौरिव ३, ५ भेषजमिस भेषजं ३, ५९

मस्तरय शिरोऽसि ३७, ८ मध्वे स्वाहा माधवाय २२, ३१ मधु नक्तमुतोषसो १३, २८ मधुमती इषस्कृधि ७, २ मधुमात्रा वनस्पतिः १३, २९ मधु वाता ऋतायते १३, २७ मधुश्च माधवश्च १३, २५ मध्वा यज्ञं नक्षसे २७, १३ मनसः काममाकृतिं ३९, ४ मनस्त आ प्यायता ६, १५

मनो जूतिर्जुषताम् २, १३ मनो न येषु हवनेषु ७, १७ मनो न्वाह्ममहे ३, ५३ मनो मे तर्पयत ६, ३१ मन्यवेऽयस्तापं क्रोधाय ३०, १४ मयि गृह्याम्यग्ने १३, १ मयि त्यदिन्द्रियं ३८, २७ मयोदमिन्द्र इन्द्रियं २, १० मयुः प्राजापत्य उलो २४, ३१ मरुताँ स्कन्धा विश्वेषां २५, ६ मरुतो यस्य हि क्षये ८, ३१ मरुत्वन्तं वृषभं ७, ३६ मरुत्वॉ इन्द्र वृषभो ७, ३८ मर्माणि ते वर्मणा १७, ४९ मशकान् केशैरिन्द्र ् २५, ३ महॉ इन्द्रो नृवदा ७, ३९ महॉ इन्द्रो य ओजसा ७, ४० महाँ इन्द्रो वज्रहस्तः २६, १० महानाम्न्यो रेवत्यो २३, ३५ महि त्रीणामवोऽस्तु ३, ३१ मही द्यौः पृथिवी च ८, ३२; १३, ३२ महीनां पयोऽसि ४, ३ महीम् षु मातर ् २१, ५ महो अग्नेः समिधानस्य ३३, १७ महो अर्णः सरस्वती २०, ८६ मा छन्दः प्रमा छन्दः १४, १८ मा त इन्द्र ते वयं १०, २२ माता च ते पिता च २३, २४-२५ मातेष पुत्रं पृथिवी १२, ६१ मा त्वाऽग्निध्वनयीत् २५, ३७ मा त्वा तपत्प्रिय २५, ४३ मा नः श स्त्रो अर रुषो ३, ३० मा नस्तोके तनये १६, १६ मा नो महान्तमुत १६, १५ मा नो मित्रो वरुणो २५, २४ माऽपो मौषधीर्हिँ सीः ६, २२ मा भेर्मा संविक्था १, २३, ६, ३५ मा मा हिँ सीज्ञनिता १२, १०१ मा वो रिषस्स्पनिता १२, ९५

मा सु भित्था मा सु ११, ६८ माहिर्भूर्मा पृदाकुः ६, १२; ८, २३ मित्र हुवे पूतदक्षं ३३, ५७ मित्रः सर्मुज्य पृथिवी ११, ५३ मित्रश्च म इभ्द्रश्च १८, १७ मित्रस्य चर्षणीधृतो ११, ६२ मित्रस्य मा चक्षुषा ५, ३४ मित्रावरुणाभ्यां त्वा ७, २३ मित्रो न एहि ४, २७ मित्रो नवाक्षरेण ९, ३३ मीदुष्टम शिवतम १६, ५१ मुख् सदस्य शिरः १९, ८८ मुश्चन्तु मा शपथ्यादथो १२, ९० मूर्घानं दिवो अरतिं ७, २४; ३३ मूर्धा वयः प्रजापतिः १४, ९ मूर्धाऽसि राड् ध्रुवाऽसि १४, २१ मृगो न भीमः कुचरो १८, ७१ मेधां मे वरुणो ३२, १५ मो षू ण इन्द्रात्र ३, ४६

य आत्मदा बलदा २५, १३ य इन्द्र इन्द्रिवं दघुः २०, ७० व इमा विश्वा १७, १७ य इमे द्यावापृथिवी २९, ३४ व एतावन्तश्च भूयाँ सः १६, ६३ यकासको शकुन्तिका २३, २२ यकोऽसकौ शकुन्तक २३, २३ य क्रन्दसी अवसा ३२, ७ यः प्राणतो निमिषतो २३, ३; २५, ११ यज्ञा नो मित्रावरुणा ३३, ३ यञ्जर्भिराप्यन्ते ग्रहा १९, २८ यञ्जाग्रतो दूरम् ३४, १ यज यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं ८, २२ यज्ञस्य दोहो विततः ८, ६२ यज्ञा-यज्ञा वो अग्नये २७, ४२ यज्ञेन यज्ञमयजन्त ३१, १६ यज्ञो देवानां प्रत्येति ८, ४; ३३, ६८ यते स्वाहा धावते २२, ८ यतो-यतः समीहसे ३६, २२

यत्ते गात्रादग्निना २५, ३४ यज्ञे पवित्रमर्चिषि १९, ४१ यत्ते सादे महसा २५, ४० यत्ते सोम दिवि ज्योतिः ६, ३३ यत्पुरुषं व्यदघुः ३१, १० वत्पुरुषेण हविषा ३१, १४ यत्प्रज्ञानमुत चेतो ३४, ३ यत्र घारा अनपेता १८, ६५ यत्र वाणाः सम्पतन्ति १७, ४८ यज्ञ ब्रह्म च क्षत्रं २०, २५ यत्रेन्द्रश्च वायुश्च २०, २६ यत्रोजधीः समग्मत १२, ८० यथेमां वाचं कल्याणी २६, २ यदन्क्रदः प्रथमं २९, १२ यदग्रे कानि-कानि ११, ७३ यदत्त्युपजिहिका ११, ७४ यदत्र रिप्त्र रिसनः १९, ३५ यदह्य कच्च वृत्रहन् ३३, ३५ यदद्य सूर उदिते ३३, २० यदश्वस्य कविषो २५, ३२ यदश्वाय वास २५, ३९ यदस्या अँहुभेद्याः २३, २८ यदाकूतात्समसुस्रो १८, ५८ यदापिपेष मातरं १९, ११ यदापो अघ्न्या इति २०, १८ यदाबधन् दाक्षायणा ३४, ५२ यदि जाग्रद्यदि २०, १६ यदि दिवा यदि नक्तम् २०, १५ यदिमा वाजयन्नहम् १२, ८५ यदूवध्यमुदरस्य २५, ३३ यद्वामे यदरण्ये ३, ४५; २०, १७ यदत्तं वत्परावानं १८, ६४ यद्देवा देवहेडनं २०, १४ यद्देवासी ललामगुं २३, २९ यद्वाजिनो दाम २५, ३१ यद्वातो अपो अगनीगन् २३, ७ यद्वाहिष्ठं तदग्नये २६, १२ यद्धरिणो यवमत्ति २३, ३०-३१ यद्धविष्यमृतुशो २५, २७

वन्ता च मे धर्ता १८, ७ यं ते देवी निर्ऋतिः १२, ६५ यन्त्री राड् यन्त्र्यसि १४, २२ यन्निर्णिजा रेक्णसा २५, २५ यन्नीक्षणं मॉस्पचन्या २५, ३६ यन्मे छिद्रं चक्षुषो ३६, २ यमग्ने कव्यवाहन १९, ६४ यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा ६, २९ यमश्विना नमुचेरा १९, ३४ यमश्विना सरस्वती २०, ६८ यमाय त्वाऽग्निरस्वते ३८, ९ यमाय त्वा मस्वाय ३७, ११ यमाय यमसूमथर्वभ्यो ३०, १५ यमाय स्वाहाऽन्तकाय ३८, १३ यमेन दत्तं त्रित २९, १३ यं परिधिं पर्यघत्था २, १७ यवानां भागोऽस्थयवानां १४, यश्चिदापो महिना २७, २६ वस्तु सर्वाणि भूताणि ४०, ६ यस्ते अद्य कृणवत् १२, २६ यस्ते अश्वसनिर्मक्षो ८, १२ यस्ते द्रप्स स्कन्दति ७, २६ यस्ते रसः सम्मृतः १९, ३३ यस्ते स्तनः शशयो ३८, ५ यस्माञ्जातं न पुरा ३२, ५ यस्मात्र जातः परो ८, ३६ यस्मिन्त्सर्णाणि भूतानि ४०, ७ यस्मिन्नश्वास ऋषभास २०, ७८ यस्मिन्नृचः साम ३४, ५ यस्य कुर्मो गृहे १७, ५२ यस्य प्रयाणमन्वस्य ११, ६ यस्यायं विश्व आर्यों ३३, ८२ यस्यास्ते घोर आसन् १२, ६४ यस्येमे हिमवन्तो २५, १२ यस्यै ते यज्ञियो गर्भों ८, २९ यस्यौषधीः प्रसर्पथ १२, ८६ याँ आऽवह उशतो देव ८, १९ या इषवो यातुधानानां १३, ७ या ओषधीः पूर्वा जाता १२, ७५

या ओषधीः सोमराज्ञीः १२, ९२,-९३ याः फलिनीर्या अफला १२, ८९ याः सेना अभीत्वरीः ११, ७७ या ते अग्नेऽयःशया ५, ८ या ते घर्म दिव्या ३८, १८ या ते धामानि परमाणि १७, २१ या ते धामानि हविषा ४, ३७ या ते धामान्युश्मसि ६, ३ या ते रुद्र शिवा १६, २; ४९ या ते हेतिमीं दुष्टम १६, ११ यामिषुं गिरिशन्त १६, ३ यां मेधा देवगणाः ३२, १४ यावती द्यावापृथिवी ३८, २६ या वां कशा मधुमती ७, ११ या वो देवाः सूर्ये १३, २३; १८, ४७ या व्याघ्रं विषूचिकोभौ १९, १० वा शतेन प्रतनोधि १३, २१ याश्चेदमुपश्रृण्वन्ति १२, ९४ यास्ते अग्ने सूर्ये रुचो १३, २२; १८, ४६ युक्तेन मनसा वयं ११, २ युक्त्वाय सविता देवान् ११, ३ युक्ष्वा हि केशिना हरी ८, ३४ युक्ष्वा हि देवहूतमाँ १३, ३७; ३३, ४ युजे यां ब्रह्म पूर्व्य ११,५ युञ्जते मन उत ५, १४; ११, ४;३७, २ युञ्जन्ति ब्रघ्नमरुषं २३, ५ युञ्जन्त्यस्य काम्या २३, ६ युञ्जाथाँ रासमं ११, १३ युञ्जानः प्रथमं मनः ११, १ युनक्त सीरा वि १२, ६८ युवं तमिन्द्रापर्वता ८, ५३ युवर् सुराममश्विना १०, ३३; २७, ७६ युष्मा इन्द्रोऽवृणीत १, १३ यूपव्रस्का उत ये २५, २९ ये अग्निध्वाता १९, ६० ये चेह पितरो १९, ६७ ये जनेषु मलिम्लव ११, ७९ ये तीर्थानि प्रचरन्ति १६, ६१ ये ते पन्थाः सवितः ३४, २७

वातो वा मनो वा ९, ७ वाममद्य सवितर्वाममु ८, ६ वायन्यैर्वायव्यान्याप्नोति १९, २७ वायुः पुनातु सविता ३५, ३ वायुरप्रेगा यज्ञप्रीः २७, ३१ वायुरनिलममृतम् ४०, १५ वायुष्ट्वा पचतैरवतु २३, १३ वायोः पूतः पवित्रेण १९, ३ वायो ये ते सहस्रिणो २७, ३२ वायो शुक्रो अयामि २७, ३० वार्त्रहत्याय शवसे १८, ६८ विकिरिद्र विलोहित १६, ५२ विज्यं धनुः कपर्दिनो १६, १० वित्तं च मे वेद्यं १८, ११ विदद्यदी सरमा ३३, ५९ विद्या ते अग्ने त्रेधा १२, १९ विद्या चाविद्यां च ४०, १४ विधृतिं नाभ्या घृत ् २५,९ विधेम ते परमे १७, ७५ वि न इन्द्र मृधो ८, ४४; १८, ७० वि पाजसा पृथुना ११, ४९ विभक्तार हवामहे ३०, ४ विभूरसि प्रवाहणो ५, ३१ विभूर्मात्रा प्रभूः पित्रा २२, १९ विभ्राड् बृहत्पिबतु ३३, ३० विमान एष दिवो १७, ५९ वि मुच्यध्वंमघ्न्या १२,७३ विराडसि दक्षिणा दिग् १५, ११ विराड्ज्योतिरधारयत्ं १३, २४ विवस्वन्नादित्यैष ते ८, ५ विश्वकर्मन् हविषा ८, ४६; १७, २२; २४ विश्वकर्मा त्वा सादयतु १४, १२; १४ विश्वकर्मा विमना १७, २६ विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट १७, ३२ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो १७, १९ विश्वस्मै प्राणायापानाय १३,१९ विश्वस्य केतुर्भुवनस्य १२, २३ विश्वस्य दूतममृतं १५, ३३ विश्वस्य मूर्धन्नधि १८, ५५

विश्वा आशा दक्षिण ३८,१० विश्वानि देव सवितः ३०, ३ विश्वा रूपाणि प्रति १२, ३ विश्वासां भुवां पते ३७, १८ विश्वे अद्य मरुतो १८, ३१; ३३, ५२ विश्वे देवा अँशुषु ८, ५७ विश्वे देवाः श्रृणुत ३३, ५३ विश्वे देवाश्वससेषु ८, ५८ विश्वे देवास आ गत ७, ३४ विश्वेभिः सोम्यं मधु ३३, १० विश्वेषामदितिः ३३, १६ विश्वो देवस्य नेतुः ४, ८; ११, ६७; २२, २१ विष्णोः कर्माणि पश्यत ६, ४; १३, ३३ विष्णोः कमोऽसि सपत्नहा १२ विष्णो रराटमश्चि ५, २१ विष्णोर्नुकं वीर्याणि ५, १८ वीत्ँ हविः शमित्ँ १७, ५७ वीतिहोत्रं त्वा कवे २, ४ वृष्ण ऊर्मिरिस १०, २ वेदाहमस्य भुवनस्य २३, ६० वेदाहमेतं पुरुषं ३१, १८ वेदेन रुपे व्यपिवत् १९, ७८ वेदोऽसि येन त्वं २, २१ वेद्या वेदिः समाप्यते १९, १७ वेनस्तत्पश्यन्निहितं ३२, ८ वैश्वदेवी पुनती देव्या १९, ४४ वैश्वानरस्य सुमतौ २६, ७ वैश्वानरो न ऊतये १८, ७२; २६, ८ व्यचस्वतीरुविंया वि २९, ३० व्रतं कृणुताग्रिर्ब्रह्मा ४, ११ व्रतं च म ऋतवश्च १८, २३ व्रतेन दीक्षामाप्रोति १९, ३० व्रीहयश्च मे यवाश्च १८, १२ व्रेशीनां त्वा पत्मन्ना ८, ४८

शं च मे मयश्च १८, ८ शं ते परेभ्या गात्रेभ्यः २३, ४४ शं नो देवीरभिष्टय ३६, १२ शं नो भवन्तु वाजिनो ९, १६; २१, १०

शं नो मित्रः शं ३६, ९ शं नो वातः पवता ँ ३६, १० शं वातः श्रँ हि ते ३५, ८ शतं वो अम्ब धामानि १२, ७६ शतमिन्नु शरदो २५, २२ शमिता नो वनस्पतिः २१, २१ शर्म च स्थो वर्म च ११, ३० शर्मास्यवधूत् १, १४; १९ शादं दद्भिरवकां २५, १ शारदेन ऋतुना देवा २१, २६ शिरो मे श्रीर्यशो २०, ५ शिल्पा वैश्वदेव्यो २४, ५ शिवेन वचतः त्वा १६, ४ क्षिवो नामासि ३, ६३ शिवो भव प्रजाभ्यो ११, ४५ शिवो भूत्वा मह्यमग्ने १२, १७ शुक्रं त्वा शुक्रेण ४, २६ शुक्रज्योतिश्व चित्र १७, ८० शुक्रश्च शुचिश्च १४, ६ शद्धबालः सर्वशुद्ध २४, ३ शुन्ँ सु फाला चि १२, ६९ शैशिरेण ऋ तुना देवा २१, २८ श्रायन्त इव सूर्य ३३, ४१ श्रीणामुदारो धरूणो १२, २२ श्रीश्व ते लक्ष्मीश्व ३१, २२ श्रुधि श्रुत्कर्ण वाह्निभिः ३३, १५ श्र्वात्राः पीता भक्त ४, १२ श्वात्रा स्थ वृत्रतुरो ६, ३४ श्वित्र आदित्यानाम् २४, ३९

षडस्य विष्ठाः शतम् २३, ५८ षोडशी स्तोम ओजो १५, ३

संवत्सरोऽसि परि २७, ४५ सं वर्चसा पयसा २, २४; ८, १४; १६ सं वसाधाँ स्वर्विदा ११, ३१ स वां मनाँ सि १२, ५८ स ँ श्वितं मे ब्रह्म ११, ८१ स ँ शितो रिश्मना रथः २३, १४

स<sup>ँ</sup>समिद्युवसे वृषन् १५, ३० सर्सीदस्व महाँ असि ११, ३७ स ्मृष्टां वसुभी रुद्रैः ११, ५५ स**्**सवभागा स्थेषा २, १८ स हितांसि विश्वरूप्यूर्जा ३, २२ स हितो विश्वसामा १८, ३९ मं इधानो वसुष्कविः १५, ३६ स इषुहस्तैः १७, ३५ संक्रन्दनेनानिमिषेण १७, ३४ सकायः सं वः सम्यश्वम् १५, २९ स जातो गर्भो असि ११, ४३ सजूरन्दो श्रयवोभिः १२, ७४ सजूर्ऋ तुनिः सजूः १४, ७ सजूर्देवेन सवित्रा ३, १० सजोषा इन्द्र सगणो ७, ३७ सं चेष्यस्वाग्ने प्र २७, २ संज्ञानमसि कामधरणं १२, ४६ सत्यं च मे श्रद्धा १८, ५ स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त २७, ३८ स त्वं नो अग्ने २१, ४ मत्रस्य ऋद्धिरसि ८, ५२ सदसस्पतिमद्भुतं ३२, १३ स दुद्रवत्स्वाहुतः १५, ३४ सद्या जातो व्यमिमीत २९, ३६ संघमादो द्युम्रिनीराम १०, ७ स न इन्द्राय यज्यवे २६, १७ स नः पावक दीदिवी १७, ९ स नः पितेव सूनवे ३, २४ स नो बन्धुर्जनिता ३२, १० स नो भुवनस्य १८, ४४ सं ते पया सि समु १२, ११३ सं ते मनो मनसा ६, १८ सं ते वायुर्मातरिश्वा ११, ३९ सन्धये जारं गेहाय ३०, ९ सन्नः सिन्धुरवमृथ ८, ५९ सं त्वमग्ने सूर्यस्य ३, १९ स पर्यगाच्छुक्रम ४०, ८ सप्त ऋषयः प्रति ३४, ५५ सप्त ते अग्ने समिधः १७, ७९

सप्तास्यासन् परि ३१, १५ स प्रथमो बृहस्पतिः ७, १५ स बोधि सूरिर्मधवा १२, ४३ समस्ये देव्या धिया ४, २३ समग्निरश्चिना गत ३७, ९५ समध्वरावीपसी ३४, ३९ समास्त्वश्च ऋतवो २७, १ समित्ँ संकल्पेथाँ १२, ५७ समिदसि सूर्यस्त्या २, ५ समिद्ध इन्द्र उषसाम् २०, ३६ समिद्धे अग्नावधि १७, ५५ समिद्धो अग्निः समिधा २१, १२ समिद्धो अग्निरश्विना २०, ५५ समिद्धो अजन्कृदरं २९, १ समिद्धो अद्य मनुषो २९, २५ ममिघाऽग्नि दुवस्यत ३, १; १२, ३० समिन्द्र णो मनसा ८, १५ समुद्रं गच्छ स्वाहा ६, २१ समुद्रस्य त्वाऽकयाग्ने १७, ४ समुद्रादूर्मिर्मधुमॉ १७, ८९ समुद्ाय त्वा वाताय ३८% ७ समुद्राय शिशुमारान् २४, २१ समुद्रे ते हृदयम् ८, २५, २०, १९ समुद्रे त्वा नृमणा १२, २० समुद्रोऽसि नभस्वाना १८, ४५ समुद्रोऽसि विश्वव्यचा ५, ३३ सम्प्रच्वध्वमुप सम् १५, ५३ संवर्हिरङ्क्ताँ हविषा २, २२ सम्भूतिं च विनाशं ४०, ११ सं सा सृजामि पयसा १८, ३५ सम्यक् स्रवन्ति सरितो १३, ३८; १७, ९४ सम्राडिस प्रतीची दिग् १५, १२ स यक्षदस्य महिमा २७, १५ सरस्वती मनसा १९, ८३ सरस्वती योन्यां १९, ९४ सरोभ्यो धैवरमुपस्था ३०, १६ सर्वे निमेषा जि्रारे ३२, २ सविता ते शरीराणि ३५, ५ सविता ते शरीरेभ्यः ३५, २

सविता त्वा सवाना ्ँ ९, ३९ सविता प्रथमेऽहन् ३९, ६ सविता वरुणो दधद् २०, ७१ सवितुस्त्वा प्रसवः १, ३१ सवित्रा प्रसवित्रा १०, ३० सहदानुं पुरुहूत १८, ६९ सह रय्या नि वर्तस्व १२, १०; ४१ सह हव्यवाडमर्त्यः २२, १६ सहश्च सहस्यश्च १४, २७ सहसा जातान् प्रणुदा १५, २ सहस्तोमाः सहच्छन्दसः ३४, ४९ सहस्रशीर्षा पुरुषः ३१, १ सहस्रस्य प्रमाऽसि १५, ६५ सहस्राणि सहस्रशो १६, ५३ सहस्य मे अरातीः १२, ९९ साकं यक्ष्म प्र पत १२, ८७ सा विश्वायुः सा विश्व १, ४ सिँह्यसि सपत्नसाही ५, १० सिँह्यसि स्वाहा ५, १२ सिश्चति परिषिश्चन्ति २०, २८ सिनीवालि पृथुष्टुके ३४, १० सिनीवाली सुकपर्दा ११, ५६ सिन्धोरिव प्राध्वने १७, ९५ सीद त्वं मातुरस्य १२, १५ सीद होतः स्व उ लोके ११, ३५ सीरा युञ्जन्ति कवयो १२, ६७ सीसेन तन्त्रं मनसा १९, ८० सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं २५, ४५ सुगा वो देवाः सदना ८, १८ सुजातो ज्योतिषा सह ११, ४० सुत्रामाणं पृथिवीं २१, ६ सुनावमा रुहेयम् २१, ७ सुपर्णः पार्जन्य आति २४, ३४ सुपर्ण वस्ते भृगो २९, ४८ सुपर्णोऽसि गरुत्मान् १२, ४; १७, ७२ सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन् ७, १८ सुवर्हिरग्निः पूषण्वान् २१, १५ सुभूः स्वयम्भूः प्रथमो २३, ६३ सुमित्रिया न आप ३५, १२;३६, २३; ३८, २३

सुरावन्तं बर्हिषद् १९, ३२ सुवीरो वीरान् प्रजनयन् ७, १३ सुषारथिरश्वनिव ३४, ६ सुषुम्णः सूर्यरश्मिः १८, ४० सुष्टुति सुमतीवृधो २२, १२ सुसदृशं त्वा वयं ३, ५२ सुसमिद्धाव शोचिषे ३, २ सूपस्था अद्य देवो २१, ६० सूर्य एकाकी चरति २३, १०; ४६ सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्रदा १०, ४ सूर्यरश्मिहरिकेशः १७, ५८ सूर्यस्य चक्षुरारोह ४, ३२ सो अग्नियों वसुर्गृणे १५, ४२ सोम-् राजानमवसे ९, २६ सोमः पवते सोमः ७, २१ सोममद्भयो व्यपिवत् १९, ७४ सोम राजन् विश्वास्त्वं ६, २६ सोमस्य त्वा द्युम्रेन १०, १७ सोमस्य त्विषिरसि १०, ५; १५ सोमस्य रूपं क्रीतस्य १९, १५ सोमान ्स्वरणं कृणुहि ३, २८ सोमाय कुलुङ्ग आरण्यो २४, ३२ सोमाय लवानालभते २४, २४ सोमाय हर्सानालभते २४, २२ सोमो धेनुँ सोमो ३४, २१ सोमो राजामृत ् १९, ७२ सौरी बलाका शार्गः २४, ३३ स्तीर्ण बर्हिः सुष्टरीमा २९, ४ स्तोकानामिन्दुं प्रति २०, ४६ स्थिरो भव वीड्वङ्ग ११, ४४ स्योना पृथिवि नो ३५, २१; ३६, ९३ स्योनाऽसि सुषदाऽसि १०, २६ स्रुचश्व मे चमसाश्च १८, २१ स्वगा त्वा देवेभ्यः २२, ४ स्वतवाश्च प्रवासी १७, ८५

स्वयं वाजिस्तन्वं २३, १५ स्वयंभूरसि श्रेष्ठो २, २६ स्वराडसि सपत्नहा ५, २४ स्वराडस्युदीची दिग् १५, १३ स्वर्ण घर्मः स्वाहा १८, ५० स्वर्यन्तो नापेक्षन्त १७, ६८ स्वस्ति न इन्द्रो २५, १९ स्वाण्कृतोऽसि विश्वेभ्यः ७, ३; ६ स्वादिष्टया मदिष्टया २६, २५ स्वादुष ्सदः पितरो २९, ४६ स्याद्वी त्वा स्वादुना १९, १ स्वाहा पूष्णे शरसे ३८, १५ स्वाहा प्राणेभ्यः साधि ३९, १ स्वाहा मरुद्भिः परि ३७, १३ स्वाहा यज्ञं मनसः ४, ६ स्वाहा यज्ञं वरुणः २१, २२ स्वाहा रुद्राय रुद्र ३८, १६ स्वैर्दक्षैर्दक्षपितेह १४, ३ ह**्सः शुचिषद्वसुः १०, २४; १२, १४** हरये धूमकेतवो ३३, २ हविर्घानं यदिश्वना १९, १८ हविष्मतीरिमा आपो ६,२३ हस्त आधाय सविता ११, ११ हिङ्काराय स्वाहा २२, ७ हिमस्य त्वा जरायुणा १७, ५ हिरण्ययेन पात्रेण ४०, १७ हिरण्यगर्भः समवर्तत १३, ४; २३,१; 24,90

हिरण्यपाणिः सविता ३४, २५ हिरण्यपाणिमूतये २२, १० हिरण्यरूपा उषसो १०,१६ हिरण्यश्रहोऽयो अस्य २९, २० हिरण्यहस्तो असुरः ३४, २६ हृदे त्वा मनसे त्वा ६, २५; ३७, १९ हेमन्तेन ऋतुना देवा २१, २७

होताऽध्वर्युरावया २५, २८ होता यक्षत्तनूनपातम् २८, २; २५ होता यक्षत्तननपात् २१, ३० होता यक्षतिस्रो देवीः २१, ३७; २८, ८ होता यक्षत्पेशस्वतीः २८, ३१ होता यक्षत्प्रचेतसा २८, ३० होता यक्षत्प्रजापति ँ २३, ६४ होता यक्षत्त्वष्टारम् २८, ९ होता यक्षत्सिमधाऽमिम् २१, २९ होता यक्षत्सिमधान २८, २४ होता यक्षत्सिमधेन्द्रम् २८, १ होता यक्षत्सरस्वतीं २१, ४४ होता यक्तत्सुपेशसा २१, ३५; २८, २९ होता यक्षत्सुवर्हिषं २८, २७ होता यक्षत्सुरेतसम् २८, २७ होता यक्षत्सुरेतसम् २१, ३८; २८, ३२ होता यक्षत्स्वाहाकृतीः २८, ३४ होता यक्षदग्निँ स्वाहा २१, ४० होता यक्षदग्निँ स्विष्ट २१, ४७ होता यक्षदिश्वनौ २१, ४१-४३ होता यक्षदिङाभिः २८, ३ होता यक्षादडेडित २१,३२ होता यक्षदिन्द्रम् २१, ४५; २८, ११ होता यक्षदीडेन्यम् २८, २६ होता यक्षदुवे २८, ६ होता यक्षदोजो न २८, ५ होता यक्षद्दुरो दिश. २१, ३४ होता यक्षद्दैव्या होतारा २१, ३६; २८, ७ होता यक्षद्वर्हिरूर्ण २१, ३३ होता यक्षद्वर्हिषीन्द्रं २८, ४ होता यक्षद्वनस्पति ँ २१, ३९, ४६; २८, १०; ३३

होता यक्षव्यचस्वतीः २८, २८ होता यक्षत्रराश ्स्रं २१, ३१